श्रीपद्मतावपात्य नमः

# श्रीविष्णुपुराण

## प्रथम अंश

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

#### पहला अध्याय

प्रन्थका उपोद्घात

श्रीसूत उचाच

ॐ पराद्यारं मुनिवरं कृतपोर्वाद्विकक्रियम् ।

मैत्रेयः परिपत्रस्य प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ १
त्वतो हि वेदाध्ययनमधीतमस्तिलं गुरो ।
धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथाङ्गानि यथाक्रमम् ॥ २
त्वस्रसादान्युनिश्रेष्ठ मामन्ये नाकृतश्रमम् ॥ २
तक्ष्रसादान्युनिश्रेष्ठ मामन्ये नाकृतश्रमम् ।
वश्यन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायशो येऽपि विद्विषः ॥ ३
सोऽहिपिन्छामि धर्मज्ञ श्रोतुं त्वतो यथा जगत् ।
बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविन्यति ॥ ४
यन्पर्यं च जगद्भग्रन्यतश्चेतस्यति ॥ ४
यन्पर्यं च जगद्भग्रन्यतश्चेतस्यति ॥ ४
यन्पर्यं च जगद्भग्रन्यतश्चेतस्यम् ।
लीनमासीस्था यत्र लयमेष्यति यत्र च ॥ ५
यस्त्रमाणानि भूतानि देवादीनां च सम्भवम् ।
समुद्रपर्वतानां च संस्थानं प्रमाणं पुनिसत्तम् ।
देवादीनां च संस्थानं प्रमाणं पुनिसत्तम् ।
देवादीनां तथा वेद्यान्यनून्यन्यन्तराणि च ॥ ७
कल्पान् कल्पविभागांश्च चातुर्पृगविकल्पितान् ।
कल्पान्तस्य स्वस्त्रमं च युगधर्माश्च कृत्स्वशः ॥ ८

हुए मुनिबर पराशरजीको प्रणाम कर एवं उनके चरण स्ट्रकर पूछा — ॥ १ ॥ "हे गुरुदेव ! मैंने आपहीसे सम्पूर्ण बेद, वेदाङ्ग और सकल धर्मशास्त्रोका क्रमशः अध्ययन किया है ॥ २ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! आपकी कृपासे मेरे विपक्षी भी मेरे लिये यह नहीं कह सकेंगे कि 'मैंने सम्पूर्ण शास्त्रेकि अभ्यासमे परिश्रम नहीं किया' ॥ ३ ॥ हे धर्मज्ञ । हे महाभाग ! अब मैं आपके मुखारविन्दसे यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत् किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी (दूसरे कल्पके आरम्भमें) कैसे होगा ? ॥ ४ ॥ तथा हे ब्रह्मन् ! इस संसारका उपोदान-कारण क्या है ? वह सम्पूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है ? यह पहले किसमें र्लान था और आगे किसमें रहीन हो जायगा ? ॥ ५ ॥ इसके अतिरिक्त [ आकाश आदि ] भूतोंका परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदिको उत्पत्ति, पृथिवीका अधिष्ठान और सूर्य आदिका परिमण तथा उनका आधार, देवता आदिके यंदा, मनु, मन्यन्तर, (बार-बार आनेवाले) चारों युगोमें विभक्त करंप और कल्पोंके विभाग, प्रलयका खरूप, युगोंके

**श्रीसुतजी बोले—** भैत्रेयजीने निस्क्नमेंसे नियृत

ब्रह्मन्प्रसादप्रवर्ण कुरुष्ट्व पथि पानसम्। येनाहमेतजानीयां त्वत्प्रसादान्प्रहामुने ॥ ११ श्रीपराशर उवाच साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनम् । पितुः पिता मे भगवान् वसिष्ठो यदुवाच ह ॥ १२ विश्वामित्रप्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा 📑 🤊 श्रुतस्तातस्ततः क्रोधो मैत्रेयाभून्ममातुलः ॥ १३ ततोऽहं रक्षसां सत्रं विनाशाय समारभम्। भस्मीभूताश्च शतशस्त्रस्मिन्सत्रे निशाचराः ॥ १४ ततः सङ्क्षीयमाणेषु तेषु रक्षस्वशेषतः।।।।ऽ मामुबाच महाभागो वसिष्ठो मत्पितामहः ॥ १५ अलमत्यन्तकोपेन तात मन्युमिमं जहि। राक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हि तत् ॥ १६ मूहानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवर्ता कुतः । हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतभुक्पुमान् ॥ १७ सञ्चितस्यापि महता वत्स क्षेत्रोन मानवै:। वशसस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः॥ १८ स्वर्गापवर्गव्यासेघकारणं परमर्पयः । वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तहुशो भव ॥ १९ अलं 🔐 ः निशाचरैर्दग्धैर्दनिरनपकारिभिः । सत्रं ते विरमत्वेतत्क्षमासारा हि साधवः॥ २० एवं तातेन तेनाहमनुनीतो महात्पना। उपसंहतवान्सत्रं सद्यस्तद्वाक्यगौरवात् ॥ २१ ततः प्रीतः स भगवान्वसिष्ठो मुनिसत्तमः ।

सम्प्राप्तश्च तदा तत्र पुरुस्त्यो ब्रह्मणः सुतः ॥ २२

मामुबाच महाभागो मैत्रेय पुलहायजः॥ २३

पितामहेन ः दत्तार्घ्यः ः कृतासनपरित्रहः ।

देवर्षिपार्धिवानां च चरितं यन्पहामुने ।

वेदशास्त्राप्रणयनं यथावद्व्यासकर्तृकम् ॥

धर्माश्च ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनाम् ।

श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वं त्वत्तो वासिष्ठनन्दन ॥ १०

हुआ॥ १३॥ तब सक्षसोंका ध्वस करनेके लिये मैंने यज्ञ करना आरम्भ किया। उस यज्ञमें सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गये ॥ १४ ॥ इस प्रकार उन राक्षसोंको सर्वधा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वसिष्ठजी मुझसे बोले--- ॥ १५ ॥ "हे वत्स ! अत्यन्त क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शान्त करो । सक्षासोंका कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिताके लिये तो ऐसा ही होना था ॥ १६ ॥ क्रोध तो मुर्खोंको ही हुआ करता है, विचारवानोंको भरत कैसे हो सकता है ? भैया ! भला कीन किसीको मारता है ? पुरुष खर्य ही अपने कियेका फल भोगता है ॥ १७ ॥ हे प्रियवर ! यह क्रोध तो मनुष्यके अत्यत्त कप्टसे सद्धित यहा और तपका भी प्रवल नाहाक है ॥ १८ ॥ हे तात! इस लोक और परलोक दोनोंको विगाड़नेवाले इस क्रोधका महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसिंख्ये तू इसके वशीभूत मत हो ॥ १९ ॥ अब इन बेचारे निरफ्सध राक्षसोंको दग्ध करनेसे कोई लाभ नहीं; अपने इस यज्ञको समाप्त करो । साधुओंका धन तो सदा क्षमा ही लानमायीदाया यत्र लयमध्यति यत्री वह ॥"है महात्मा दादाजीके इस प्रकार समझानेपर उनकी बातोंके गौरवका विचार करके मैंने वह यह समाप्त कर दिया ॥ २१ ॥ इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान् वसिष्ठजी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्माजीके पुत्र पुलस्त्यजी वहाँ आये ॥ २२ ॥ हे मैत्रेय ! पितामह [वसिष्ठजी] ने उन्हें अर्घ्य दिया, तब वे महर्षि पुलहके ज्येष्ट भाता महाभाग पुलस्यजी आसन प्रहण करके मुझसे बोले ॥ २३ ॥ 🔻

सब, हे महापुनि शक्तिनन्दन ! मैं आपसे सुनना चाहता हैं॥ ६—१०॥ है ब्रह्मन् ! आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्पुख कीजिये जिससे हे महामुने ! मैं आपकी कृपासे यह सब जान सकुँ''॥ ११॥ श्रीपराद्वारजी बोले—"हे धर्मज्ञ मैत्रेय! मेरे पिताजीके पिता श्रीवसिष्ठजीने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसङ्घका तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया---[इसके लिये तुम धन्यवादके पात्र हो]॥१२॥ हे मैत्रेय ! जब मैंने सुना कि पिताजीको विश्वामित्रकी प्रेरणासे राक्षसने खा िज्या है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध

पृथक्-पृथक् सम्पूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियोके चरित्र,

श्रीव्यासजीकृत वैदिक शाखाओंकी यथावत् रचना तथा

ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमोंके धर्म—ये

पुलस्य डवाच

वैरे महति यद्वाक्याद्गुरोरद्याश्रिता क्षमा ।

त्वया तस्मात्समस्तानि भवाञ्छास्त्राणि वेस्यति ॥ २४

सन्ततेर्न ममोच्छेदः क्रुद्धेनापि यतः कृतः।

त्वया तस्मान्यहाभाग ददाम्यन्यं महावरम् ॥ २५ पुराणसंहिताकर्ता भवान्वत्स भविष्यति ।

देवतापारमार्थ्यं च यथावद्वेत्स्यते भवान् ॥ २६

प्रवृत्ते च निवृत्ते च कर्मण्यस्तमला मतिः ।

मटासादादसन्दिग्धा तव वत्स भविष्यति ॥ २७ ततश्च प्राहः भगवान्वसिष्ठो मे पितामहः।

पुलस्त्येन यदुक्तं ते सर्वमेतद्भविष्यति ॥ २८ इति पूर्वं व्यसिष्ठेन पुलस्त्येन च धीमता।

यदुक्तं तत्स्पृति याति त्वत्प्रश्नादिखलं मम ॥ २९ स्तेऽहं वदाम्बरोधं ते मैत्रेय परिपुच्छते।

पुराणसंहितां सम्यक् तां निबोध यथातथम् ॥ ३० विष्णोः सकाशादुद्धतं जगत्तत्रैव च स्थितम् ।

स्थितिसंयमकर्तांऽसौ जगतोऽस्य जगच सः ॥ ३१ इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽद्दी प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

दूसरा अध्याय

# चौबीस तत्त्वोंके विचारके साथ जगतके उत्पत्ति-

क्रमका वर्णन और विष्णुकी महिमा

श्रीपराशर उवाच

अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने ।

सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥

नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च।

वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे ॥

एकानेकस्वरूपायं स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः। अव्यक्तस्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तिहेतवे॥

सर्गस्थितिविनाञ्चानां जगतो यो जगन्मयः । मूळभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ स्वीकार की हैं, इसिंछये तुम सम्पूर्ण शास्त्रीके ज्ञाता होगे ॥ २४ ॥ हे महाभाग ! अत्यन्त ऋषित होनेपर भी तुमने मेरी सन्तानका सर्वथा मूल्श्रेच्डेद नहीं किया; अतः मै

तुम्हें एक और इसम वर देता हैं ॥ २५ ॥ हे वस्म ! तुम

पुराणसंहिताके बका होगे और देवताओंके यथार्थ न्यरूपको जानोगे॥ २६॥ तथा मेरे प्रसादमे तुन्हारी

निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृति (भोग और मोक्ष)के उत्पन्न करनेवाले कमोंमें निःसन्देह हो जायगी॥ २७॥ [पुलस्वजीके इस तरह कहनेके अनन्तर] फिर भेरे

पितामह भगवान् वसिष्ठजी बोले "पुरुस्यवीने जो कुछ कहा है, वह सभी सत्य होगा" ॥ २८ ॥

हे पेत्रेय ! इस प्रकार पूर्वकालमें बुद्धिमान् परिष्ठज्ञी। और पुरुस्यजीने जो कुछ कहा था, वह सब तुम्हारे प्रश्नसे

पुरुस्यजी बोरो-तुमने, चित्तमें बहा बैरमाव रहनेपर भी अपने यहे-बढ़े वसिष्ठजीके कहनेसे क्षमा

मुझे स्मरण हो आया है ॥ २९ ॥ अतः हे मैत्रेय ! तुंग्हारे

पुछनेसे में उस सम्पूर्ण पुराणसंहिताको तुम्हे चुनाता हैं; तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो॥ ३०॥ यह जगत् विष्णुसे उत्पन्न हुआ है, उन्होंमें स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लयके कर्ता है तथा यह जगत् भी वे

श्रीपराश्वरजी बोले—जो ब्रह्मा, विष्णु और

इंकररूपसे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहारके कारण हैं तथा अपने भक्तोंको संसार-सागरसे तारनेवाले हैं,

उन विकाररहित, शुद्ध, ऑकंनाशी, परमात्मा, सर्वदा एकरस, सर्वविजयी भगवान् वासुदेव विष्णुको नमस्तार है ॥ १-२ ॥ जो एक होकर भी नाना रूपवाले हैं, स्थूल-

सुक्ष्ममय हैं, अञ्चल (कारण) एवं व्यक्त (कार्य) रूप है तथा [अपने अनन्य भक्तोंकी] मुक्तिके कारण हैं,

[उन श्रीविष्ण्भगतान्तरो नमस्कार है] ॥३॥ जो विश्वरूप प्रभ विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके

आद्यारभृतं विश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम् । मुल-कारण है, उन परमात्मा विष्णुभगवानुको नमस्कार है ॥ ४ ॥ जो विश्वके अधिष्ठान हैं, अतिसुक्ष्मसे भी सुक्ष्म प्रणम्य सर्वभूतस्थमच्युतं पुरुवोत्तमम् ॥

हैं, सबं प्राणियोंमें स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः ।

परमार्थतः (वास्तवमें) अति निर्मरू ज्ञानस्वरूप हैं, किन्तु तमेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम् ॥ अज्ञानवश नाना पदार्थरूपसे प्रतीत होते हैं, तथा जो 5

[कालस्वरूपसे] जगतुकी उत्पत्ति और स्थितिमें समर्थ विष्णुं प्रसिष्णुं विश्वस्य स्थितौ सर्गे तथा प्रभुप् । एवं उसका संहार करनेवाले हैं, उन जगदीश्वर, अजन्मा, जगतामीशमजमक्षयम्व्ययम् ॥ प्रणस्य अक्षय और अव्यय भगवान् विष्णुको प्रणाम करके तुम्हें

कथयामि यथापूर्व दक्षाद्यैर्मुनिसत्तमैः। वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता है जो दक्ष आदि मुनि-पृष्टः प्रोवाच भगवानब्जयोनिः पितामहः ॥ श्रेष्ठोंके पूछनेपर पितामह भगवान् ब्रह्माजीने उनसे

कहा या॥ ५—८॥ तैश्चोक्तं पुरुकुत्साय भूभुजे नर्मदातटे।

वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियोंने नर्मदा-तटपर राजा सारस्वताय तेनापि महां सारस्वतेन च॥ पुरुकृत्सको सुनाया था तथा पुरुकृत्सने सारस्वतसे और सारस्वतने मुझसे कहा था ॥ ९ ॥'जो पर (प्रकृति) से भी परः पराणां परमः परमात्मात्मसंस्थितः ।

पर, परमश्रेष्ठ, अन्तरात्मामें स्थित परमात्मा, रूप, वर्ण, रूपवर्णादिनिर्देशविशेषणविवर्जितः नाम और विदोषण आदिसे रहित है; जिसमें जन्म, बुद्धि, अपक्षयविनाशाभ्यां परिणामधिजन्मभिः । परिणाम, क्षय और नाश----इन छः विकारीका सर्वथा

वर्जितः शक्यते वक्तं यः सदास्तीति केवलम् ॥ ११ अभाव है; जिसको सर्वदा केवल 'है' इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिये यह प्रसिद्ध है कि 'वे सर्वत्र हैं और सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः ।

उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है—इसलिये ही विद्वान् ततः स वासुदेवेति विद्वद्धिः परिपठ्यते ॥ १२ जिसको वासदेव कहते हैं' वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, तद्ब्रह्म परमं नित्यमजमक्षयमव्ययम्। अव्यय, एकरस और हेय गणोंके अभावके कारण निर्मल

परब्रह्म है ॥ १०— १३ ॥ वही इन सब व्यक्त (कार्य)। एकस्वरूपं तु सदा हेयाभावाच निर्मलम् ॥ १३ और अव्यक्त (कारण) जगतुके रूपसे, तथा इसके साक्षी तदेव सर्वमेवैतद्व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत्। पुरुष और महाकारण कालके रूपसे स्थित है॥ १४॥

तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम् ॥ १४ हे द्विज ! परब्रह्मका प्रथम रूप पुरुष है, अञ्चल (प्रकृति) और व्यक्त (महदादि) उसके अन्य रूप हैं परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरुषः प्रथमं द्विज ।

तथा [सबको क्षोभित करनेवाला होनेसे] काल उसका व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परम् ॥ १५ परमरूप है ॥ १५ ॥

प्रधानपुरुषव्यक्तकालानां परमं हि यत्। इस प्रकार जो प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल--इन नारोंसे परे हैं तथा जिसे पण्डितजन ही देख पाते हैं वही पञ्चन्ति सुरयः शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ १६ भगवान् विष्णुकः परमपद है ॥ १६ ॥ प्रधान, पुरुष, व्यक्त

प्रधानपुरुषव्यक्तकालास्तु प्रविभागराः । और काल—ये [भगवान् विष्णुके] रूप पृथक-पृथक् रूपाणि स्थितिसर्गान्तव्यक्तिसद्भावहेतवः ॥ १७ संसारकी उत्पत्ति, पालन और संद्वारके प्रकाश तथा

उत्पादनमें कारण हैं॥ १७॥ भगवान् विष्णु जो व्यक्त, व्यक्तं विष्णुस्तथाव्यक्तं पुरुषः काल एव च । अव्यक्त, पुरुष और कालरूपसे स्थित होते हैं, इसे उनकी क्रीडतो बालकस्पेव चेष्टां तस्य निशामय ॥ १८

बालवत् क्रीडा ही समझो ॥ १८ ॥ अव्यक्तं कारणं यत्तत्रधानमृषिसत्तमैः । उनमेंसे अव्यक्त कारणको, जो सदसद्वप (कारण-

प्रोच्यते प्रकृतिः सक्ष्मा नित्यं सदसदात्मकम् ॥ १९ शक्तिविशिष्ट) और नित्य (सदा एकरस) है, श्रेष्ठ

अप्रमेय, अबर, निश्चल शब्द-स्पर्शीदशुन्य और

रूपादिरहित है ॥ २० ॥ यह त्रिगुणमये और जगत्का

कारण है तथा खर्य अनादि एवं उत्पत्ति और रूथसे रहित है। यह सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रलयकालसे लेकर सृष्टिके

आदितक इसीसे व्याप्त था ॥ २१ ॥ हे विद्वन् ! श्रुतिके

मर्मको जाननेवाले, श्रुतिपरायण ब्रह्मेथेला महासागण इसी अर्थको एक्ट्र करके प्रधानके प्रतिपादक इस

(निप्रसिखित) श्लोकको कहा करते हैं— ॥ २२ ॥

'उस समय (प्रस्वकारुमें) न दिन था, न राति थी, न

आकारा था, न पृथिवी थी, न अन्धकार था, न प्रकाश था

और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। यस, श्रीत्रादि

अक्षयं नान्यदाधारममेयमजरं धृवम् । शब्दस्पर्शविद्येनं तद्रपादिभिरसंहितम् ॥ २०

त्रिगुणं तज्जगद्योनिरनदिप्रभवाष्ययम् । तेनामे सर्वपेवासीहुवाप्तं वै प्रख्यादनु ॥ २१

से**दसादसिदो विद्वन्नियता ग्रह्मयादिनः** । यठन्ति चैत्रपेक्षार्थं प्रधानप्रतिपादकम् ॥ २२

श्रोत्राद्विद्धुद्धुतानुपलभ्यमेकं

**जि**ष्णो: स्वस्त्यात्यस्तो हि ते हे रुपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र। तस्यैय तेऽन्येन धृते वियुक्ते रूपान्तरं सद्द्विज कार्ल्सज्ञम् ॥ २४ प्रकृतौ संस्थितं व्यक्तमतीतप्ररूपे दु यत् ।

तस्याद्याकृतसंज्ञोऽयमुच्यते प्रतिसञ्चरः ॥ २५ अनादिर्भगवान्काल्ये नान्तोऽस्य द्विष विद्यते । अव्युक्तिप्रास्तसस्तेने सर्गस्थित्यन्तसंबमाः ॥ २६

गुणसाम्ये ततस्तस्मिन्पृथक्युंसि व्यवस्थिते । कालसक्तपं तक्किणोर्मेत्रेय परिवर्तते ॥ २७ ततस्तु तत्परं ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः।

सर्वगः सर्वभूतेशः सर्वात्मा परमेश्वरः॥२८ प्रधानपुरुषौ चापि प्रविद्यात्मेच्छया हरि: । क्षोभयामास सन्प्राप्ते सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥ २९

यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते । मनसो नोपकर्तृत्वात्तथाऽसौ परमेश्वरः ॥ ३० स एव शोभको ब्रह्मन् ओभ्यश्च पुरुषोत्तमः । सं सङ्कोचविकासाभ्या प्रधानत्वेऽपि च स्थितः ॥ ३९

विकासाणस्यरूपैश्च ब्रह्मरूपदिभिस्तया ।

व्यक्तस्वरूपश्च तथा विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः ॥ ३२

नाहो न संत्रिर्न नभो न भूमि-र्नासीत्तमोज्योतिरभूछ नान्यत् । प्राधानिकं ब्रह्म पुर्मास्तदासीत् ॥ २३

इन्द्रियों और वृद्धि आदिका अविषय एक प्रधान **ऋ**ए और पुरुष ही था' ॥ २३ ॥ हे जिन्न ! जिञ्जुके परम (उपाधिरतित) स्वरूपसे प्रधान और पुरुष—ये दो रूप हुए; उसी (विष्णु) के

जिस अन्य रूपके द्वारा वे दोनों [सृष्टि और प्ररूथकारूगें] संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपान्तरका ही नाम 'काल' है ॥ २४ ॥ बीते हुए प्रस्टयकालमें यह व्यक्त प्रपञ्च

प्रकृतिमें लीन था, इसिलेये प्रपञ्चके इस प्ररूपको प्राकृत प्ररूप कहते हैं॥ २५ ॥ है द्विज ! कालरूप भगवान् अनादि हैं, इनका अन्त नहीं है हसिंछये संसारको उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते [ वे प्रवादरूपसे निरन्तर होते रहते हैं } ॥ २६ ॥

हे मैंद्रेय ! प्रख्यकालमें प्रधान (प्रकृति) के साम्यावस्थामे स्थित हो जानेपर और पुरुषके प्रकृतिसे पृथक् रिथत हो आनेपर विष्णुभगवान्का कालरूप 🛙 इन दोनोंको धारण करनेके लिये ] प्रबुत्त होता है ॥ २० ॥ तदनकर [ सर्गकाल उपस्थित होनेपर ] उन परमहा परमाला विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभृतेशर सर्वीस्म

परमेश्वरने अपनी इच्छासे विकारी प्रधान और अविकारी परवर्षे प्रतिष्ट होकर उनको श्लोमित किया ॥ २८-२९ ॥ जिस प्रकार क्रियाशील न होनेशर भी गन्ध अपनी स्रजिधियात्रसे ही मनको क्षुभित कर देता है उसी प्रकार

परमेश्वर अपनी सन्निधिमान्नसे ही प्रचान और पुरुषको प्रेरित करते हैं।। ३० ॥ हे ब्रह्मन् ! वह पुरुषोत्तम ही इनको श्लोभित करनेवाले हैं और वे ही क्ष्य होते हैं तथा संकोच (साम्य) और विकास (क्षोभ) युक्त प्रधाररूपसे भी वे ही स्थित है। (३१)। क्रमांदि समस्त ईश्वरीके ईश्वर वे

गुणसाम्यात्ततस्तस्मारक्षेत्रज्ञाधिष्टितान्पुने गुणव्यञ्जनसम्भृतिः सर्गकाले द्विजोत्तम ॥ ३३ प्रधानतत्त्वमुद्धतं महान्तं तत्समावृणोत् । सात्त्विको राजसञ्जैव तामसञ्च त्रिधा महान् ।। ३४ प्रधानतत्त्वेन समं त्वचा बीजमिवावृतम्। वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चेव तामसः ॥ ३५ त्रिविद्योऽयमहङ्कारो महत्तत्त्वादजायत । भूतेन्द्रियाणां हेतुस्त त्रिगुणत्वान्महामुने । यथा प्रधानेन महान्महता स तथावृतः ॥ ३६ भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दतन्यात्रकं ततः । ससर्ज सञ्दलन्यात्रादाकारां शब्दलक्षणम् ॥ ३७ शब्दमात्रं तथाकाशं भूतादिः स समावृणोत् । आकाशस्तु विकुर्वाणः स्पर्शमात्रं ससर्जे ह ॥ ३८ बलवानभवद्वायुसास्य स्पन्नों गुणो मतः । आकारी शब्दमार्त्र तु स्पर्शमार्त्र समावृणोत् ॥ ३९ ततो वायुर्विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्ज हु। ज्योतिस्त्यद्यते वायोस्तद्रूपगुणमुच्यते ॥ ४० स्पर्शमात्रं तु वै वायू रूपमात्रं समावृणोत् । ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्जं ह ॥ ४१ संष्यवन्ति ततोऽभ्यांसि रसाधाराणि तानि च ।

रसमात्राणि चाम्धांसि रूपमात्रं समाकुणोत् ॥ ४२

सङ्घातो जायते तस्मातस्य गन्धो गुणो मतः ॥ ४३

तस्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता ॥ ४४

तन्मात्राण्यविशेषाणि अविशेषास्ततो हि ते ॥ ४५

भूततन्मात्रसर्गोऽयमहङ्कारातु तामसात् ॥ ४६

एकादशं मनश्चात्र देवा वैकारिकाः स्पृताः ॥ ४७

न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषिणः ।

तैजसानीन्द्रियाण्याहर्देवा वैकारिका दश ।

विकुर्वाणानि चाम्पांसि गन्धमात्रं ससजिरे ।

विष्णु ही समष्टि-व्यष्टिरूप, ब्रह्मादि जीवरूप तथा महत्तत्वरूपसे स्थित हैं ॥ ३२ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! सर्गञ्जलके प्राप्त होनेपर गुणोंकी साम्यावस्थारूप प्रधान जय विष्णुके क्षेत्रज्ञरूपसे अधिष्ठित हुआ तो उससे महतत्त्वकी उत्पत्ति हुई ॥ ३३ ॥ उत्पन्न हुए महानुको प्रधानतत्त्वने आयुत किया; महत्तत्त्व सात्त्विक, राजस और तामस, भेदसे तीन प्रकारका है। किन्तु जिस प्रकार बीज छिलकेसे समभावसे हेंका रहता है बैसे ही यह त्रिविध महतत्त्व प्रधान-तत्त्वसे सब और व्याप्त है। फिर त्रिविध महतत्वसे ही वैकारिक (सान्विक) तैजस (राजस) और तामस भृतदि तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न हुआ । हे महामुने ! यह त्रिगुणात्मक होनेसे भूत और इन्द्रिय आदिका कारण है और प्रधानसे जैसे महत्तत्व व्याप्त है, जैसे ही भहतत्त्वसे वह (अहंकार) व्याप्त है ॥ ३४ — ३६ ॥ भूतर्गद नामक तामस आहंकारने विकृत होकर शब्द-तन्मात्रा और उससे ज्ञब्द-गुणवाले आकाजको रचना की ॥ ३७ ॥ उस धृतादि तापस अहंकारने शब्द-तन्पात्रारूप आकाशको व्याप्त किया । फिर [शब्द-तन्मात्रारूप] आकाशने विकृत होकर स्पर्ज-तन्पत्राको रचा॥३८॥ उस (स्पर्ज-तन्पात्रा) से बलवान् वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है । शब्द-तन्मात्रारूप आकाराने स्पर्श-तन्मात्रावाले वायुको आवृत किया है ॥ ३९ ॥ फिर [स्पर्श-तन्पातारूप] वायुने विकृत होकर रूप-रान्मात्राको सृष्टि की। (रूप-रान्मात्रायुक्त)। वायुरे तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है ॥ ४० ॥ स्पर्श-तन्यात्रारूप वायुने रूप-तन्मात्रायाले तेजको आवृत किया। फिर (रूप-तन्मात्रामयं) तेजने भी विकृत होकर रस-तन्पात्राकी रचना की ॥ ४१ ॥ उस (रस-तन्मात्रारूप) से रस-गुणवाला जल हुआ। रस**- तन्मात्रात्रा**ले बलको रूप-तन्मात्रामय तेजने आयुत किया ॥ ४२ ॥ [स्स-ल्मात्रारूप) जलने विकारको प्राप्त होकर गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि की, उससे पृथिवी उत्पन्न हुई है जिसका गुण गन्ध माना जाता है। ४३ ॥ उन-उन आबद्धशादि भृतीने तत्मात्रा है [अर्थात् केवल उनके गुण दाब्दादि ही हैं] इंसलिये वे तन्यात्रा (गुणरूप) ही कहे गये हैं ॥ ४४ ॥ तन्यात्राओंमें विद्रोप भाव नहीं है इसिल्ये उनकी अविद्रोप संज्ञा है ॥ ४५ ॥ वे अविशेष तन्मात्राएँ शान्त, घोर अथवा मृद

नहीं हैं [अर्थीत् उनका सुख-दु:ख या मोहरूपसे अनुभव नहीं हो सकता] इस प्रकार तामस अहंकारसे यह भूत-

उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात् सा<del>लिक</del>

दस इन्द्रियाँ तैजस अधीत राजस अङ्कारसे और

तन्यात्रारूप सर्ग हुआ है ॥ ४६ ॥

त्वक् चक्षुनीसिका जिह्ना श्रोत्रमत्र च पञ्चमम् । शब्दादीनामवाप्त्यर्थं बुद्धियुक्तानि वै द्विज ॥ ४८

पायुपस्था करौ पादौ वाक् च मैत्रेय पञ्चमी । विसर्गेशिल्पगत्युक्ति कर्म तेषां च कथ्यते ॥ ४९

आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवी तथा ।

शब्दादिभिर्गुणैर्ब्रह्मन्संयुक्तान्युत्तरोत्तरैः ॥ ५०

शान्ता घोराश्च मृद्धश्च विशेषास्तेन ते स्पृताः ॥ ५१

नानाबीर्याः पृथग्भृतास्ततस्ते संहतिं विना । नाशक्कवन्त्रजाः स्रष्टमसमागम्य कुत्स्रशः ॥ ५२

समेत्यान्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः । एकसङ्गातलक्ष्याश्च सम्प्राप्यैक्यमशेषतः ॥ ५३

पुरुषाधिष्ठितत्वाच प्रधानानुप्रहेण च । महदाद्या विशेषान्ता हाण्डमुत्पादयन्ति ते ॥ ५४

तत्क्रमेण विवृद्धं सज्जलबुद्बुद्वत्समम्। भृतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे महत्तदुदकेशयम् ।

प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमनुत्तमम् ॥ ५५ तत्राव्यक्तस्वरूपोऽसौ व्यक्तरूपो जगत्पति: ।

विष्णुर्ब्रह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः ॥ ५६ मेरुरुल्बमभूतस्य जरायुश्च महीधराः।

गभौंदकं समुद्राश्च तस्यासन्सुमहात्मनः ॥ ५७ साद्रिद्वीपसमुद्राश्च सञ्चोतिलॉकसंत्रहः । तस्मित्रण्डेऽभवद्विप्र सदेवासुरमानुषः ॥ ५८

वारिवह्न्यनिलाकाशैस्ततो भूतादिना बहिः। वृतं दशगुणैरण्डं भूतादिर्महता तथा॥ ५९

अव्यक्तेनावृतो ब्रह्मंस्तैः सर्वैः सहितो महान् । एभिरावरणैरण्डं सप्तभिः प्राकृतैर्वृतम्। नारिकेलफलस्यान्तर्बीजं बाह्यद्कैरिव ॥ ६०

जुषन् रजो गुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरिः । ब्रह्मा भूत्वास्य जगतो विसृष्टौ सम्प्रवर्तते ॥ ६१ अहंकारसे उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता और प्यारहवाँ मन वैकारिक (सात्विक) हैं॥४७॥ हे द्विज ! त्वक, चक्षु, नासिका,

जिह्ना और श्रोत्र—ये पाँचों बुद्धिकी सहायतासे शब्दादि जिषयोंको ग्रहण करनेवाली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं ॥ ४८ ॥ हे

मैत्रेय ! पायु (गुदा), उपस्थ (लिङ्ग), इस्त, पाद और वाक- ये पाँच कमेंन्द्रियाँ हैं । इनके कर्म [मल-मृत्रकः] ल्याम, शिल्प, मति और बचन बतलाये जाते हैं॥४९॥

आकाश, बायु, तेज, जल और पृथिवी—ये पाँचों भूत उत्तरोत्तर (क्रमशः) शब्द-स्पर्श आदि पाँच गणोंसे युक्त हैं॥ ५० ॥ ये पाँचों भृत शान्त घोर और मृद्ध हैं [अर्थात्

सुख, दुःख और मोहयुक्त हैं] अतः ये विशेष कहरुति જે<sup>\*</sup> ાપ્રા

इन भूतोमें पृथक्-गृथक् नाना शक्तियाँ हैं। अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसारकी रचना नहीं कर सके ॥ ५२ ॥ इसलिये एक-दूसरेके आश्रय रहनेवाले और

एक ही संघातकी उत्पत्तिक लक्ष्यवाले महत्तत्वसे लेकर विशेषपर्यन्त प्रकृतिके इन सभी विकारीने पुरुषसे अधिद्वित होनेके कारण परस्पर मिलकर सर्वधा एक होकर प्रधान-तत्त्वके अनुब्रहसे अण्डको उत्पत्ति की ॥ ५३-५४ ॥ है।

महाब्द्धे ! जलके बुलबुलेके समान क्रमशः भूतीसे बदा हुआ वह गोलाकार और जलपर स्थित महान् अण्ड ब्रह्म (हिरण्यगर्भ) रूप विष्णुका अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ ॥ ५५ ॥ उसमें वे अन्यक्त-स्वरूप जगत्पति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भरूपसे स्वयं ही विराजमान हुए ॥ ५६ ॥ उन

महात्मा हिएव्यगर्भका सुमेरु उत्त्य (गर्भको ढेकनेवास्त्री झिल्ली), अन्य पर्वत, जरायु (गर्भादाय) तथा स**प्**द गर्भाञयस्य रस था ॥ ५७॥ हे विज्ञ ! उस अण्डमें ही पर्वत और द्वीपादिके सहित समुद्र, यह-गणके सहित सम्पूर्ण त्येक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणिवर्ग प्रकट हुए ॥ ५८ ॥ यह अण्ड पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा दस-दस-मुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आवारा और भूनादि अर्थात् तामस-अहंकारसे आवृत है तथा भूतादि

महत्तत्त्वसे चिरा तुआ है ॥ ५९ ॥ और इन सबके सहित वह

महतत्त्व भी अञ्चल प्रधानसे आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियलके फलका भीतरी बीज बाहरसे कितने ही

छिलकोंसे ढँका रहता है वैसे हो यह अय्ड इन सात प्राकृत आवरणोंसे घिरा हुआ है ॥ ६० ॥ उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान् विष्णु

परस्थर भिरूनेसे सभी भृत झाना, घोर और मृढ प्रतीत होते हैं. पृथक्-पृथक् तो पृथिवी और चल झान्त हैं, तेज और बायु घोर है तथा आकाश मुद्ध है।

**मैत्रेवास्त्रिलभूता**नि

ब्रह्मा होकर रजोगुणका आश्रय लेकर इस संसारकी रचनामें

सत्वगुण-विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान् विष्णु उसका

कल्पान्तपर्यन्त युग-युगमें पाळन करते हैं॥६२॥ हे मैत्रेय ! फिर कल्पका अन्त होनेपर अति दारुण तमः-

प्रधान रुद्ररूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतोंका भक्षण कर छेते हैं॥ ६३ ॥ इस प्रकार समस्त

भूतोंका भक्षण कर संसारको जलमय करके वे परमेश्वर

शेष-शय्यापर शयन करते हैं ॥ ६४ ॥ जगनेपर ब्रह्मारूप होकर ये फिर जगतुकी रचना करते हैं ॥ ६५ ॥ वह एक ही

भगवान् जनार्दन जगत्की सृष्टि, स्थिति और संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन संज्ञाओंको घारण करते

हैं ॥ ६६ ॥ वे प्रभु विष्णु सष्टा (बहा) होकर अपनी ही

सृष्टि करते हैं, पाठक विष्णु होकर पाल्यरूप अपना ही पालन करते हैं और अन्तमें स्वयं ही संहारक (शिव) तथा

स्वयं ही उपसंहत (लीन) होते हैं ॥ ६७॥ पृथियी, जल,

तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इन्द्रियाँ और अन्तःकरण आदि जितना जगत् है सब पुरुषरूप है और

क्योंकि वह अध्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतोंके

अत्तरात्मा हैं, इसलिये ब्रह्मादि प्राणियोंमें स्थित सर्गादिक भी उन्होंके उपकारक हैं। [ अर्थात् जिस प्रकार ऋक्विजोद्वारा

किया हुआ हवन यजमानका उपकारक होता है, उसी तरह

परमात्माके रचे हुए समस्त प्राणियोद्वारा होनेवाली सृष्टि भी उन्हींकी उपकारक है ] ॥ ६८-६९ ॥ वे सर्वस्वरूप, श्रेष्ट,

वरदायक और वरेण्य (प्रार्थनाके योग्य) भगवान् विष्णृ ही

ब्रह्मा आदि अवस्थाओंद्वारा रचनेवाले हैं, वे ही रचे जाते हैं,

वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते

हैं [और स्वयं ही संहत होते हैं ] ॥ ७० ॥

होते हैं ॥ ६१ ॥ तथा रचना हो जानेपर

सृष्टं च पात्यनुयुगं यावत्कल्पविकल्पना । सत्त्वभृद्धगवान्विष्णुरप्रमेवपराक्रमः तमोद्रेकी च कल्पान्ते स्द्ररूपी जनार्दनः ।

भक्षयत्यतिदारुणः ॥ ६३ भक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकार्णवीकृते ।

नागपर्यङ्करायने होते च परमेश्वरः ॥ ६४

प्रबुद्धश्च पुनः सृष्टिं करोति ब्रह्मरूपधृक् ॥ ६५

सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुद्दिावात्मिकाम् । स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ ६६

स्रष्टा सुजति चात्पानं विष्णुः पाल्यं च पाति च । उपसंहियते चानो संहर्ता च स्वयं प्रभु: ॥ ६७

पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च । सर्वेन्द्रियान्तःकरणं पुरुषाख्यं हि यज्जगत् ॥ ६८

स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽव्ययः । सर्गादिकं तु तस्यैव भूतस्थमुपकारकम् ॥ ६९

स एव सृज्यः स च सर्गकर्ता

निर्गुणस्याप्रमेवस्य

स एव पात्यत्ति च पाल्यते च । ब्रह्माद्यवस्थाभिरशेषमूर्ति-

र्विच्युर्वरिष्ठो बरदो बरेण्यः ॥ ७० |

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय

ब्रह्मादिकी आयु और कालका स्वरूप

श्रीमैत्रेप उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले—हे भगवन् ! जो ब्रह्म निर्गुण,

शुद्धस्याप्यमलात्मनः । अप्रमेय , शुद्ध और निर्मलात्मा है उसका सर्गादिका कर्ता कर्य सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते ॥ १ | होना कैसे सिद्ध हो सकता है ? ॥ १ ॥

Ę

X

4

श्रीपरागर उवाच

शक्तयः ः सर्वभावानामचिन्यज्ञानगोचराः ।

यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ।

भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥

तक्रिबोध यथा सर्गे भगवान्सम्प्रवर्तते ।

नारायणाख्यो भगवान्त्रह्मा लोकपितामहः ॥

उत्पन्नः प्रोच्यते विद्वन्नित्यमेवोपचारतः॥

निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतम्। तत्पराख्यं तदर्दं च परार्द्धमभिधीयते ॥

कालस्वरूपं विष्णोश्च यन्पयोक्तं तवानय। तेन तस्य निबोध त्वं परिमाणोपपादनम् ॥

अन्येषां चैव जन्तुनां चराणामचराश्च ये ।

भूभूभृत्सागरादीनामशेषाणां च सत्तम ॥

काष्ट्रा पञ्चदशाख्याता निमेषा मुनिसत्तम । काष्ट्रा त्रिंशत्कला त्रिंशत्कला मौहर्तिको विधि:॥

तावत्संख्यैरहोरात्रं मुहूर्तैर्मानुषं स्पृतम्। अहोरात्राणि तावन्ति मासः पश्चद्वयात्पकः ॥ तैः षड्डभिरयनं वर्षं द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे।

अयनं दक्षिणं रात्रिर्देवानामुत्तरं दिनम् ॥ १० दिव्यैर्वर्षसङ्सैस्तु कृतन्नेतादिसंज्ञितम्। चतुर्युर्ग द्वादशभिस्तद्विभागं निबोध मे ॥ ११

चत्वारि त्रीणि है चैकं कृतादिषु यथाक्रमम् । दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्ट्राहः पुराविदः ॥ १२ तत्प्रमाणै: शतै: सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते ।

सन्ध्यांशश्चेय तत्तुल्यो युगस्थानन्तरो हि सः ॥ १३

सन्ध्यासन्ध्यांशयोरन्तर्यः कालो मुनिसत्तम । युगास्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञितः ॥ १४ कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चैय चतुर्युगम्।

प्रोच्यते तत्सहस्रं च ब्रह्मणो दिवसं मुने ॥ १५ ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्पनवस्तु चतुर्दश । भवन्ति परिमाणं च तेषां कालकृतं शृणु ॥ १६ सप्तर्षयः सुराः शको मनुस्तत्सुनवो नृपाः । एककाले हि सुज्यन्ते संह्रियन्ते च पूर्ववत् ॥ १७ मैत्रेय ! समस्त भाव-पदार्थीकी इक्तियाँ अचिन्त्य-ज्ञानकी विषय होती है; [उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती] अतः अग्निको शक्ति उष्णताके समान ब्रह्मको भी सर्गादि-रचनारूप शक्तियाँ स्वाभाविक हैं ॥ २ ॥ अब जिस प्रकार

श्रीपराञ्चरजी बोले—हे तपस्वियोंमें श्रेष्ठ

नारायण नामक लोक-पितामह भगवान् ब्रह्माजी सृष्टिकी रचनामें प्रवृत्त होते हैं सो सुनो। हे विद्वन् ! वे सदा उपचारसे हो 'उत्पन्न हुए' कहलाते हैं॥ ३-४॥ उनके अपने परिमाणसे उनकी आयु सी वर्षकी कही जाती है।

उस (सौ वर्ष) का नाम पर है, उसका आधा परार्द्ध कहलाता है ॥ ५ ॥ हे अन्य ! मैंने जो तुमसे विष्णुभगवानुका कालस्वरूप कहा था उसीके द्वारा उस ब्रह्माकी तथा और भी जो पृथिबी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं उनकी

आयुका परिमाण किया जाता है ॥ ६-७ ॥ हे मुनिश्रेष्ट ! पन्द्रह निमेक्को काष्टा कहते हैं, तीस काष्टाकी एक कला तथा तीस कलाका एक मुहर्त होता है ॥ ८ ॥ तीस मुहर्तका मनुष्यका एक दिन-रात कहा जाता है और उतने ही दिन-रातका दो पक्षयुक्त एक मास होता है ॥ ९ ॥ छः महीनोंका एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओंकी

रात्रि है और उत्तरायण दिन ॥ १० ॥ देवताओंके बारह हजार

वर्षेकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग नामक चार युग

होते हैं। उनका अलग-अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता है।। ११।। प्रातस्वके जाननेवाले सत्युग आदिका परिमाण क्रमशः चार, तीन, दो और एक हजार दिव्य वर्ष बतलाते है ॥ १२ ॥ प्रत्येक युगके पूर्व उतने ही सौ वर्षकी सन्ध्या बतायी जाती है और युगके पीछे उतने ही परिमाणवाले सन्ध्योश होते हैं [अर्थात् सतयुग आदिके पूर्व क्रमशः चार, तीन, दो और एक सौ दिव्य वर्षकी सभ्याएँ और इतने ही वर्षके सन्ध्यांश होते हैं] ॥ १३ ॥ हे मृतिश्रेष्ठ ! इन सन्ध्या

हे भुने ! सतयुग, त्रेता, द्वापर और कॉल ये मिलकर चतुर्यम कहलाते हैं; ऐसे हजार चतुर्यमका ब्रह्माका एक दिन होता है ॥ १५ ॥ हे ब्रह्मन् ! ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं । उनका कालकृत परिमाण सुनो ॥ १६ ॥ सप्तर्षि, देवगण, इन्द्र, मनु और मनुके पुत्र राजालोग [ पूर्व-

कल्पानुसार ] एक ही कालमें रचे जाते हैं और एक ही

और सन्ध्याशोंके बीचका जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नामवाले युग जानना चाहिये ॥ १४ ॥

चतुर्युगाणां संख्याता साधिका ह्येकसप्तृतिः । मन्वन्तरं मनोः कालः सुरादीनां च सत्तम ॥ १८ अष्टौ ञ्चत सहस्राणि दिव्यया संख्यया सृतम् । द्विपञ्चाञ्ज्ञचान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु ॥ १९ त्रिञ्चत्कोट्यस्तु सम्पूर्णाः संख्याताः संख्यया द्विज । सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुत्तानि महामुने ॥ २० विंशतिस्तु सहस्राणि कालोऽयमधिकं विना । मन्वन्तरस्य सङ्खयेयं मानुषैर्वत्सरैर्द्धिज ॥ २१ चतुर्दशगुणो होष कालो ब्राह्ममहः स्मृतम् ।

ब्राह्मो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसञ्चरः ॥ २२ तदा हि दहाते सर्वं त्रैत्श्रेक्यं भूर्भुवादिकम् । जनं प्रयान्ति तापार्ता महर्लोकनिवासिनः ॥ २३ एकार्णवे तु त्रैलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्मकः ।

भोगिशय्यां गतः शेते त्रैलोक्यश्रासबृहितः ॥ २४

जनस्थैयॉगिभिदेवश्चित्त्यमानोऽकासम्भवः । तत्प्रमाणां हि तां रात्रिं तदन्ते सुजते पुनः ॥ २५ एवं तु ब्रह्मणो वर्षमेवं वर्षश्चतं च यत्।

शतं हि तस्य वर्षाणां परमायुर्महात्मनः ॥ २६ एकमस्य व्यतीतं तु परार्द्धं ब्रह्मणोऽनघ ।

तस्यान्तेऽभून्यहाकल्पः पादा इत्यभिविश्चतः ॥ २७

द्वितीयस्य परार्द्धस्य वर्तमानस्य वै द्विज ।

वाराह इति कल्पोऽयं प्रधमः परिकीर्तितः ॥ २८

बावन हजार वर्ष बताये जाते हैं ॥ १९ ॥ तथा हे महामुने 🎚 मानवी वर्ष-गणनाके अनुसार मन्वन्तरका परिमाण पूरे तीस करोड़ सरसठ लाख बीस हजार वर्ष है, इससे अधिक नहीं ॥ २०-२१ ॥ इस कालका चौदह गुना ब्रह्माका दिन होता है, इसके अनन्तर नैमित्तिक नामवास्त्र बाह्य-प्रलय होता है ॥ २२ ॥ 🔻 🎮 🥯 🕬 उस समय भूलोंक, भूवलोंक और खलोंक तीनों जलने लगते हैं और महलॉकमें रहनेवाले सिद्धगण अति सन्तप्त होकर जनलोकको चले जाते हैं ॥ २३ ॥ इस प्रकार त्रिलोकीके जलमय हो जानेपर जनलोकवासी योगियोद्वारा ध्यान किये जाते हुए नारायणरूप कमलयोनि ब्रह्माजी त्रिलोकीके पाससे तुप्त होकर दिनके बराबर ही परिमाणवाली उस रात्रिमें शेषशय्यापर शयन करते हैं

कालमें उनका संहार किया जाता है ॥ १७ ॥ हे सतम !

इकहतर चतुर्युगसे कुछ अधिक<sup>क</sup> कालका एक मन्वन्तर होता है । यही मनु और देवता आदिका कारू है॥।१८॥।

इस प्रकार दिव्य वर्ष-गणनासे एक मन्त्रक्तरमें आठ लाख

अनच ! उन ब्रह्माजीका एक परार्द्ध बोत चका है। उसके अन्तमें पादा नामसे विख्यात महाकल्प हुआ था ॥ २७ ॥ हे द्विज ! इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्द्धका यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है ॥ २८ ॥

TURNET IF SOLUE

और उसके बीत जानेपर पुनः संसारकी सृष्टि करते हैं ॥ २४-२५ ॥ इसी प्रकार (पक्ष, मास आदि) गणनासे

ब्रह्मका एक वर्ष और फिर सौ वर्ष होते हैं। ब्रह्मके सौ वर्ष

ही उस महात्मा (ब्रह्मा) की परमाय हैं॥ २६॥ हे

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽद्रो तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 💎 🕬 🙌 🦮

# चौथा अध्याय को कि वस्त्राक्षक

ब्रह्माजीकी उत्पत्ति वराहभगवानद्वारा पृथिवीका उद्धार और ब्रह्माजीकी लोक-रचना

श्रीमैत्रेय उवान

ब्रह्मा नारायणाख्योऽसौ कल्पादी भगवान्यथा ।

श्रीमैत्रेय बोले—हे महामुने ! कल्पके आदिमें नारायणाख्य भगवान् बह्याजीने जिस प्रकार समस्त सर्वभूतानि तदाचक्ष्व महामुने ॥ १ | भूतोकी रचना की वह आप वर्णन कीजिये ॥ १ ॥

इकहत्तर चतुर्युंगके हिसाबसे चीदह मन्वत्तरोमें ९९४ चतुर्युंग होते हैं और ब्रह्मके एक दिनमें एक हजार चतुर्युंग होते हैं, अतः छः चतुर्पुग और बचे । छः चतुर्पुगका चौदहवाँ भाग कुछ कम पाँच हजार एक सौ तीन दिव्य वर्ष होता है, इस प्रकार एक मन्यन्तरमें इकहनर चतुर्युगके अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। 😁 🕒 🕬 🕝 🙃 🙃 🙃 🗷

विस्तारिताक्षियुगलो राजान्तःपुरयोषिताम् । नागरस्त्रोसमृहश्च द्रष्टुं न विरराम तम्॥ ५३ संख्यः पश्यतं कृष्णस्य मुख्यस्यरुणेक्षणम् । गजयुद्धकृतायासस्वेदाम्बुकणिकाचितम् ॥ ५४ विकासिशस्दम्योजमवश्यायजलोक्षितम् । परिभूय स्थितं जन्म सफले क्रियनां दृशः ॥ ५५ श्रीवत्साङ्कं महद्भाम बालस्यैतद्विलोक्यताम् । विपक्षक्षपणं वक्षो भुजयुग्मं च भामिनि ॥ ५६ कि न पश्यसि दुम्धेन्दुमृणालध्वलाकृतिम् । बलभद्रमिमं नीलपरिधानमुपागतम् ॥ ५७ वल्गता मुष्टिकेनैव चाणूरेण तथा संखि। क्रीडतो बलभदस्य हरेर्हास्यं विलोक्यताम् ॥ ५८ सस्यः परयत चाणूरं नियुद्धार्थमयं हरिः । समुपैति न सन्यत्र कि बृद्धा मुक्तकारिणः ॥ ५९ योवनोन्युखीभूतसुकुमारतनुर्हरिः । क व्यवकठिनाभोगशरीरोऽयं महासुरः ॥ ६० सुललितैरङ्गेर्स्वतेते नववीवनौ । इसी दैतेयमल्लाश्चाणूरप्रमुखास्त्वतिदारुणाः ॥ ६१ नियुद्धप्राक्षिकानां सु महानेष व्यतिक्रमः । यद्वालबलिनोर्युद्धं मध्यस्थैस्समुपेक्ष्यते ॥ ६२ श्रीपराञ्च उदाय इत्थं पुरस्तीलोकस्य वदतशालय-भुवम्। वयल्ग बद्धकक्ष्योऽन्तर्जनस्य भगवान्हरिः ॥ ६३ बलभद्रोऽपि चारफोट्य ववल्ग ललितं तथा । पदे पदे तथा भूमिर्वत्र शीर्णा तदद्भतम् ॥ ६४ चाणूरेण ततः कृष्णो युयुधेऽभितविक्रमः । नियुद्धकुशलो दैत्यो बलभद्रेण मुष्टिकः ॥ ६५

सन्निपातावध्तैस्तु चाणुरेण समं हरिः।

प्रक्षेपणैर्मृष्टिभिश्च कोलबल्रनिपातनैः ॥ ६६

कारण बसुदेवजी भी मानो आयी हुई जसको छोड़कर फिरसे नवयुवक-से ही गये॥ ५२॥

राजाके अन्तःपुरकी स्त्रियाँ तथा नगर नियासिनी

महिलाएँ भी उन्हें एकटक देखते-देखते उपराम न हुई ।। ५३ ।। [ये परस्पर कहने लगीं—] "अर्थ सिखयो ! अङ्ग्यनयन्त्रसे युक्त श्रीकृष्णचन्त्रसा अति सुन्दर मुख तो देखो, जो कुबलमापोडके साथ युद्ध करनेके परिश्रमसे खेद बिन्दुपूर्ण होकर हिम-कण-सिश्चित शरकालीन प्रभुक्तर कमलको लिखत कर रहा है। अर्थ ! इसका दर्शन करके अपने नेत्रीका होना सफल कर लो" ॥ ५४-५५॥

[ एक स्त्री बोली—] "हे भाषिति ! इस बालक्का यह लक्ष्मी आदिका आश्रयभूत श्रीयत्सीकयुक्त यक्षःस्थल तथा शत्रुओंको पराजित करनेवाली इसको दोनी भुजाएँ तो देखो !" ॥ ५६ ॥

[दूसरी॰—]''अरी ! क्या तुम नीव्यम्बर धारण क्रिये इन दुग्ध, चन्द्र अथवा कमलनालके समान सुभवर्ण बरव्येवजीको आते हुए नहीं देखती हो ?''॥ ५७॥ [तीसरी॰—]''अरी सखियो ! [अखाड़ेमें] चकर

देकर घूमनेबाले चाणूर और मुष्टिकके साथ क्रीडा करते हुए बलमद्र तथा कृष्णका हैंसना देख स्त्रे ।'' ॥ ५८ ॥ [चौद्यी॰—]''हाय ! सख्यिये ! देखों तो चाणुरसे

लड़नेके लिये ये हार आगे बढ़ रहे हैं; क्या इन्हें छुड़ानेवाले कोई भी बड़े-बूढ़े यहाँ नहीं हैं ?" ॥ ५९ ॥ 'कहाँ तो योवनमें प्रवेश करनेवाले मुकुमार-शारिर स्थाम और कहाँ वक्षके समान कठाँर शारित्वात्य यह महान् असुर!' ॥ ६० ॥ ये दोनों नवयुक्क तो बढ़े ही सुकुमार शरिरवाले हैं, [ किंतु इनके प्रतिपक्षी ] ये चाणूर आदि दैन्य मल्ल अत्यन्त दारूण हैं ॥ ६१ ॥ मल्ल्युद्धके परीक्षक गर्णोक यह वहत बड़ा अन्याय है जो ये मध्यस्य होकर भी इन बाल्क और यलवान् मल्लोके युद्धको संभेक्षा कर रहे हैं ॥ ६२ ॥ अगियराश्वर्ती बोले—नगरकी सियंकि इस प्रकार

वातीकाय करते समय भगवान् कृष्णचन्द्र अपनी कपर कसकर उन समसा दर्शकोंके बीचमें पृथिवीको कम्पायमान करते हुए रङ्गपूमिषे कृद पड़े ॥ ६३ ॥ श्रीबळभद्दकों भी अपने भुजदरखेंको ठोकते हुए अति मनोहर मामसे उछल्ने लगे । उस समय उनके पद-पद्धर पृथिवी नहीं फटी, बड़ी बड़ा आक्षर्य है ॥ ६४ ॥

तदनन्तर अभित-विक्रम कृष्णचन्द्र चामूरके साथ और इन्द्रयुद्धकुशल राक्षस मृष्टिक बलभदके साथ पुद्ध करने लगे॥ ६५॥ कृष्णचन्द्र चाणूरके साथ परस्वर मिड्रकर,

भवतो यत्परं तत्त्वं तन्न जानाति कश्चन । अवतारेषु यहूपं तद्विन्ति दिवीकसः॥ १७ लामाराध्य परं ब्रह्म याता मुक्ति मुमुक्षवः । वासुदेवमनाराध्य को मोक्षं समवापयति ॥ १८ यत्किञ्चिन्यनसा प्राह्मं यद्याह्मं चक्षुरादिभिः । बुद्ध्या च यत्परिकोद्यं तत्रुपमिखलं तव ॥ १९ त्वन्ययाहं त्वदाधारा त्वत्सृष्टा त्वत्समाश्रया । माधवीमिति स्त्रेकोऽयमभियते ततो हि माम् ॥ २० जयाखिलज्ञानमय जय स्थूलमबाव्यय। जयाऽनन्त जयाव्यक्त जय व्यक्तमय प्रभो ॥ २१ परापरात्म-विश्वात्मञ्जय यज्ञपतेऽनय । त्वं यज्ञस्त्वं वषद्कारस्त्वमोङ्कारस्त्वमग्रयः ॥ २२ त्वं वेदास्त्वं तदङ्गानि त्वं यज्ञपुरुषो हरे। सूर्यादयो प्रहास्तारा नक्षत्राण्यस्तिलं जगत् ॥ २३ भूतिभूतिमदुश्यं च दुश्यं च पुरुषोत्तम । यखोक्तं यस नैवोक्तं मयात्र परमेश्वर । तत्सर्वं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः ॥ २४ श्रीपराशर उवाच एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्या घरणीधरः । सामस्वरध्वनिः श्रीमाञ्चगर्ज परिधर्धरम् ॥ २५ ततः समुन्धिप्य धरां स्वदंष्ट्या महावराहः स्फुटपश्रलोचनः । रसातलादुत्पलपत्रसन्निभः उत्तिष्ठता तेन मुखानिलाहतं तत्सम्भवाम्यो जनलोकसंश्रयान् । प्रश्लालयामास हि तान्महाद्युतीन्

समुखितो नील इवाचलो महान् ॥ २६ सनन्दनादीनपकल्मपान् मुनीन् ॥ २७ प्रयान्ति तोयानि खुराप्रविक्षत-रसातलेऽधः कृतशब्दसन्तति । श्वासानिलास्ताः परितः प्रयान्ति सिद्धा जने ये नियता वसन्ति ॥ २८

हे गोविन्द् । सबको पश्चणकर अन्तमे आप ही मनीपिजनोंद्वारा चिन्तित होते हुए जलमें शयन करते हैं ॥ १६ ॥ हे प्रभो ! आपका जो परतस्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता; अतः आनका जो रूप अवतारोंगें प्रकट होता है इसोकी देवगण पूजा करते हैं॥ १७॥ आप परब्रह्मकी ही आरंधना करके मुमुक्षुजन मुक्त होते हैं। भला वासुदेवकी आराधना किये बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर संकता है ? ॥ १८ ॥ मनसे जो कुछ ब्रहण (संकल्प) किया जाता है, चश्च आदि इन्द्रियोंसे जो कुछ प्रहण (बिषय) करनेयोग्य है, बुद्धिद्वास जो कुछ विचारणीय है वह सब आपहीका रूप है।।१९।। हे प्रभी ! मैं आपत्रीका रूप हैं , आपहोंके आश्रित हैं और आपहींके द्वारा रची गयी है तथा आपहीकी शरणमें हैं। इसीलिये लोकमें मुझे माधवीं भी कहते हैं॥ २०॥ हे सम्पूर्ण ज्ञानमय ! हे स्थूलमय ! हे अव्यय ! आपकी जय हो । हे

नक्षत्र और सम्पूर्ण जगत् भी आप ही हैं।। २३ ॥ हे पुरुषोत्तम ! हे परमेश्वर ! मूर्त-अमूर्त, दुश्य-अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा, वह सब आप ही है । अतः आपको नमस्वार है, बारम्बार नमस्कार है ॥ २४ ॥ श्रीपरादारजी बोले—पृथिवीद्वार इस प्रकार स्तृति किये जानेपर सागस्वर ही जिनको ध्वनि है उन भगवान् धरणीधरने घर्षर शब्दसे गर्जना की ॥ २५ ॥ फिर विकसित कमलके समान नेत्रीदाले उन महावराहने अपनी

अनन्त ! हे अव्यक्त ! हे व्यक्तनच प्रमो ! आपकी जय

हो ॥ २१ ॥ हे परापर-स्वरूप | हे विश्वासन ! हे यञ्जपते । हे अनय ! आपकी जय हो । हे प्रभो ! आप ही

यज्ञ है, आप हो क्यदकार है,आप हो ओंकार है और आप

ही (आहवनीयादि) अग्नियाँ हैं ॥ २२ ॥ हे हरे ! आप ही

वेद, वेदांग और यज्ञपुरुष हैं तथा सुर्य आदि प्रमु, तारे,

डाब्रोंसे पृथिवीको उठा लिया और वे कमल-दलके समान इयाम तथा नौलाचलके सदुश विद्यालकाय भगवान् रसातलसे बाहर निकले ॥ २६ ॥ निकलते समय उनके मुखके श्वासते उछलते हुए जलने जनलोकमें रहनेवाले यहारोजस्वी और निष्याप सनन्दनादि मुनीसर्येको भिगो दिया ॥ २७ ॥ जल बड़ा इन्द्र करता हुआ उनके खुरीसे विदीर्ण हुए रसातलचे नीचेकी और जाने लगा और

जनलोकमें रहनेवाले सिन्द्रगण उनके श्वास-वापसे

उत्तिष्ठतस्तस्य जलाईकुक्षे॰ र्महावराहस्य महीं विगृह्य । विद्युन्यतो बेदमयं शरीरं

बद्भय शरार रोमान्तरस्था मुनयः स्तुवन्ति ॥ २९

तुष्ट्रबुस्तोषपरीतचेतसो

लोके जने ये निवसन्ति योगिनः ।

सनन्दनाद्या हातिनप्रकन्यरा

धराधरं धीरतरोद्धतेक्षणम् ॥ ३०

जयेश्वराणां परमेश केशव प्रभो गदाशङ्ख्यरासिचक्रधृक् ।

प्रभा गदाशङ्ख्यसासचक्रधृक् । प्रसृतिनाशस्थितिहेतुरीश्वर-स्त्वमेव नान्यत्यसम् च यत्पदम् ॥ ३१

पादेषु वेदास्तव यूपदेष्ट्र

दन्तेषु यज्ञाश्चितयश्च वक्त्रे । हुताशजिह्लोऽसि तनूरुह्मणि

हुताशाजह्वाऽसः तनूरुह्याण दर्भाः प्रभो यज्ञपुमांस्त्वमेव ॥ ३२

विलोचने रात्र्यहनी महात्य-न्सर्वाश्चयं ब्रह्म घरं दिरस्ते ।

सूक्तान्यशेषाणि सटाकलापो

घ्राणं समस्तानि हवीषि देव ॥ ३३

खुक्तुण्ड सामस्वरधीरनाद प्राप्वेशकायांखिलसत्रसन्धे ।

पूर्तेष्ट्रधर्मश्रवणोऽसि देव सनातनात्मन्भगवन्त्रसीद ॥ ३४ पदक्रमाकान्त्रभूषे भवन्त-

मादिस्थितं चाक्षर विश्वमूर्ते।

विश्वस्य विद्यः परमेश्वरोऽसि प्रसीद नाथोऽसि परावरस्य ॥ ३५

दंष्ट्राप्रविन्यस्तमशेषमेत-

द्भूमण्डलं नाध विभाव्यते ते।

विगाहतः पद्मवनं विलयं सरोजिनीपत्रमिवोडपङ्कम्

सरोजिनीपत्रमिवोदपङ्कम् ॥ ३६ द्यावापृथिक्योरतुलप्रभाव

यदन्तरं तद्वपुषा तबैब । व्याप्तं जगद्व्याप्तिसमर्थदीप्ते

हिताय विश्वस्य विभो भव त्वम् ॥ ३७

विक्षिप्त होकर इधर-उधर भागने रूगे ॥ २८ ॥ जिनकी कुक्षि जरूमें भीगी हुई है वे महावराह जिस समय अपने वेदमय इसोरको कैंपाते हुए पृथिवीको लेकर बाहर निकले उस समस्य उसकी सेमावालीमें स्थित मुक्तिन स्वति करने

उस समय उनको रोमावलीमें स्थित मुनिजन स्तृति करने लगे॥ २९॥ उन निश्डांक और उन्नत दृष्टिवाले धराधर

भगवान्की जनलेकमें रहनेवाले सनन्दनादि योगीश्वरेनि प्रसप्तचित्तरो अति नप्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तरित की ॥ ३० ॥

स्तुति की ॥ ३० ॥ 'हे ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी परम ईश्वर ! हे केशव ! हे इंग्ल-गदाधर ! हे खड़-चक्रधारी प्रभो ! आपकी जय

हो। आप ही संसारको उत्पत्ति, स्थिति और नाशके कारण है, तथा आप हो ईश्वर हैं और जिस्ने परम पर कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है॥ ३९॥ है यूपरूपी डाढ़ोंबाले प्रभो ! आप ही यहपुरुप हैं। आपके

आदि। चितियाँ हैं। हुताशन (यज्ञाप्ति) आपको जिहा है तथा कुशाएँ सेमाविल हैं॥ ३२॥ हे महातान् ! सत और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारपुत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव ! बैण्यव आदि समस्त सुक्त

चरणोंमें चारों बेद हैं, दोंतोंमें यज्ञ हैं, मुखमें [ श्येन चित

आपके सटाकलाए (स्कन्धके रोम-गुन्छ) हैं और समा। हवि आपके प्राण हैं॥ ३३॥ हे प्रमो ! स्नुक् आपका तुष्ड (थूथनी) है, सामस्यर थीर-गम्बीर शब्द है,

सन्धियाँ हैं। हे देख ! इष्ट (श्रीत) और पूर्त (स्मर्त) धर्म आपके कान हैं। हे नित्यस्वरूप भगवन् ! प्रसन्न होड्ये ॥ ३४॥ हे अक्षर ! हे थिक्षमुर्ते ! अपने पाद-प्रहारसे

प्राप्वेश (यज्ञमानगृष्ठ) शरीर है तथा सत्र शरीरकी

भूमण्डलको च्याप्त करनेयाले आपको हम विश्वके आदि-कारण समझते हैं। आप सम्पूर्ण चराचर जगत्के परमेश्वर और नाथ हैं; अतः प्रसन्न होहने॥ ३५॥ हे नाथ ! आपकी डाहोंपर रखा हुआ यह सम्पूर्ण भूभण्डल ऐसा

प्रतीत होता है मानो कमलयनको सैंदते हुए गजराजके दाँतोंसे कोई कीचड़में सना हुआ कमलका पता लगा हो॥३६॥ हे अनुपम प्रभावशाली फ्रमो ! पृथिबी और

आकाशके बीचमें जितना अन्तर है वह आपके शरीरसे ही व्याप्त हैं। हे विश्वको व्याप्त करनेमें समर्थ तेन्नयुक्त प्रभी! आप विश्वका कल्वाण कीविये॥ ३७॥

परमार्थस्त्वमेवैको नान्योऽस्ति जगतः पते । तबैष महिमा येन व्याप्तमेतचराचरम् ॥ ३८ यदेतद् दुश्यते पूर्तमेतञ्ज्ञानात्मनस्तव । भ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रुपमयोगिनः !! ३९ ज्ञानस्वरूपमस्विलं जगदेतदबुद्धयः । अर्थस्वरूपं पश्यन्तो भ्राम्यन्ते पोहसमूखे ॥ ४० ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतसस्तेऽस्तिलं जयत् । ज्ञानात्मकं प्रपञ्चन्ति त्वद्रूपं परमेश्वर ॥ ४१ प्रसीद सर्व सर्वात्मन्त्रासाय जगतामिमाम् । उद्धरोवींपमेयात्मञ्जूत्रो देहाञ्जलोचन ॥ ४२ सत्त्वोद्धिकोऽसि भगवन् गोविन्द् पृष्टिवीपिपाम् । समुद्धर भवायेश राजो देहाव्यलीचन ॥ ४३ सर्गप्रसृत्तिर्भवतो जगतामुपकारिणी । भवत्वेषा नमस्तेऽस्तु राज्ञो देहाकालोचन ॥ ४४ श्रीपत्रका उमाच एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधर: । उज्जहार क्षितिं क्षिप्रं न्यस्तवांश्च महाष्यसि ॥ ४५ तस्योपरि जलौधस्य महती नौरिव स्थिता। विततत्वात् देहस्य न मही याति सम्प्रवम् ॥ ४६

तस्यापार जलावस्य महता नारव स्थिता।
विततत्वानु देवस्य न मही याति सम्प्रवम् ॥ ४६
ततः क्षिति समो कृत्वा पृथिव्यां सोऽविनोदिरीन् ।
यथाविभागं भगवाननादिः परमेश्वरः ॥ ४७
प्राक्सर्गदम्धानस्विलान्पर्वतान्पृथिवीतले ।
अमोधेन प्रभावेण ससर्जामोधवाञ्छितः ॥ ४८
भूविभागं ततः कृत्वा सप्तद्वीपान्ययातथम् ।
भूतद्यांश्चतुरो लोकान्पूर्ववत्समकलपयत् ॥ ४९
प्रद्यास्पथरो देवस्ततोऽसौ रजसा वृतः ।
चकार सृष्टि भगवांश्चतुर्ववत्रधरो हरिः ॥ ५०
निमित्तमात्रमेवाऽसौ सृज्यानां सर्गकर्मणि ।
प्रधानकारणीभूता वतो वै सृज्यशक्तयः ॥ ५१

निमित्तमात्रं मुक्त्यैवं नान्यत्किञ्चिदपेक्षते ।

नीयते तपतां श्रेष्ठ स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम् ॥ ५२

हे जगत्यते ! परमार्थ (सत्य बस्तु) तो एकमात्र आप ही है, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा (भाषा) है जिससे यह सम्पूर्ण चराचर जगत स्याप्त है ॥ इ८ ॥ यह जो कुछ भी मूर्तिमान् जगत् दिखायी देता है क्रानस्वरूप आपहीका रूप है। अजितेन्द्रिय लोग भ्रमसे इसे जगत्-रूप देखते हैं ॥ ३९ ॥ इस सम्पूर्ण ज्ञान-स्वरूप जगत्की वृद्धिहोन लोग अर्थरूप देखते हैं, अतः वे निरन्तर पोहपय संसार-सागरमं भटका करते हैं ॥ ४० ॥ हे परमेश्वर ! जो लोग शुद्धन्तित और विज्ञानवेता है वे इस सम्पूर्ण संसारको आपका ञलातमक स्वरूप ही देखते हैं ॥ ४१ ॥ हे सर्ब ! हे सर्वाट्यन् ! प्रसन्न होह्ये । हे अधमेखात्मन् ! हे कमलनयन ! संसारके निजासके लिये पृथियोका उद्धार करके इनको शानि प्रदान कीजिये ॥ ४२ ॥ है भगवन् ! हे गोविन्द ! इस समय आप सत्त्वप्रधान है; आतः है ईश ! जगतके उद्भवके लिये आप इस पृथिषीका उद्धार कीविये और हे कमलनयन ! हमको शान्ति प्रदान कोजिये ॥ ४३ ॥ अहमके द्वारा यह रागंकी प्रवस्ति संसारका उपकार वारनेवाली हो। हे कमलनयन ! आपको नमस्कार है, आप हमको शालि प्रदान कोजिये ॥ ४४ ॥ श्रीपराञ्चारजी बोले — इस प्रकार स्तुति किये जानेपर पश्चिकोको धारण करनेवाले परमात्मा वसहजीने उसे शीध ही उठाकर अपार जलके ऊपर स्थापित कर दिया ॥ ४५ ॥ उस

जलसम्हके ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौकाके समान स्थित हैं और वहत विस्तृत आक्टर होनेके कारण उसमें डुवती नहीं है ॥ ४६ । फिर उन अमादि परमेश्वरने पृथियोको समरास्ट कर उसपर जहाँ तहाँ पर्वतीको विभाग करके स्थापित कर दिया ॥ ४७ ॥ सत्यसंकल्य भगवानने अपने अयोध प्रभावरी पूर्वकल्पके अन्तमें दन्ध हुए समस्त पर्वतीको पृथिवी-तरुपर यथास्थात रच दिया॥ ४८। तदनसर उन्होने सप्रद्वीपादि-क्रमसे पृथिवीका यथायोग्य विषाण कर भूलीकादि चारो लोकोको पूर्ववत् कल्पना कर दी ॥ ४९ ॥ फिर उन भगवान् हरिने रजोगुणसे युक्त हो चतुर्मुखधारी अह्यारूप धारण कर सृष्टिको रचना को ॥ ५० ॥ सृष्टिको रचनापै भगवान् तो केवङ निभित्तगात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सुज्य पदाश्रोंकी शक्तियाँ ही है ॥ ५१ ॥ हे वपस्वियोमें श्रेष्ठ मैप्रेय ! यस्।ओकी रचनामे निमित्तमात्रको डोड़कर और किसी वातकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बस्तु तो अपनी ही [परिणाम] शक्तिसे बस्तुता (स्भूलरूपता) को प्राप्त हो जाती है ॥ ५२ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे श्रथमेंऽशे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

- + -

## पाँचवाँ अध्याय

अविद्यादि विविध सर्गोका वर्णन

श्रीमैन्नेय उदान

यथा ससर्ज देबोऽसौ देवर्षिपितृदानवान् । मनुष्यतिर्यंग्वृक्षादीन्भृत्योमसलिलौकसः यदुणं यत्स्वभावं च यद्गुपं च जगद्द्विज ।

सर्गादौ सृष्टवान्त्रह्या तन्ममाचक्ष्व कृत्स्नज्ञः ॥

श्रीपराशर तथाच

मैत्रेय कथवाम्येतच्छ्रणुपु सुसमाहितः। यथा ससजं देवोऽसी देवादीनसिलान्विभुः ॥

सृष्टिं चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा ! अबुद्धिपूर्वकः सर्गः प्रादुर्धृतस्तमोमयः॥

तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो हान्धसंज्ञितः ।

अविद्या पञ्चपर्वेषा प्रादुर्भूता महात्मनः ॥

पञ्चधाऽवस्थितः सर्गो ध्यायतोऽप्रतिबोधवान् । वहिरलोऽप्रकाशश्च संवृतात्मा नगत्मकः ॥

मुख्या नगा यतः प्रोक्ता मुख्यसर्गस्ततस्त्वयम् ॥ G ሬ

तं दुष्टाऽसाधकं सर्गममन्यद्परं पुनः ॥ तस्यामिध्यायतः सर्गस्तिर्यकुस्रोताभ्यवर्ततः।

यस्मात्तिर्यक्षप्रवृत्तिस्स तिर्यक्स्रोतास्ततः स्मृतः ॥

पश्चादयस्ते विख्यातास्तपः प्राचा छवेदिनः । उत्पथयाहिणश्चैव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ १०

अहङ्कृता अहम्माना अष्टाविदाद्वधात्मकाः।

अन्तः प्रकाशास्ते सर्वे आवृताश्च परस्परम् ॥ ११

🍟 सांस्थ-कारिकामे अद्वारीम वधीका वर्षन इस प्रकार फिरा है—

सह वृद्धिवर्षस्यात्स्रहित्यः। सप्तदश व्होंबंपर्ययान्धिस्तर्देनाम् ॥ एकाद सन्द्रियवधाः स्था प्रकृत्युपादानः धारुभाग्यारम्याः । बाह्या विषयोजनभावः पञ्च च नव तृष्ट्योप्रभागताः ॥ आध्याविकारशतसः

दुःग्रहीध्यातास्त्रयः सुहःप्राप्तिः । दानस पुत्री ज्ञुदाशिवधा ॥ शब्दोऽध्ययन जि**द्ध**याज्यी His:

'थारह इन्द्रियवप और तृष्टि तथा स्मिद्धके विषयेयसे सङ्गह युद्धि-वथ—यं कुल अद्राईस वप अ**शक्ति कहलाते हैं। प्रकृति,** उपादान, ज्यान और भारत नामक चार आध्यात्मिक और भौनी श्लानेदिवर्षिक बाह्य विवयक्ति निवृत जो व्यनिसे पाँच बाह्य — इस प्रस्तर

प्रकारकी) अविद्याः उत्पन्न हुई॥५॥ उसके प्यान करनेपर ज्ञानसून्य, बाहर-भीतरसे तमोषय और जड (मुक्ष-गुल्म-छता-चीस्त्-तृण) रूप

Ę

प्रकारका सर्ग हुआ । ६ ।: [वराहजीहार सर्वप्रथम स्थापित होनेके कारण | नगादिको मुख्य कहा गया है. इसकिये यह सर्ग भी युख्य सर्ग कहरूता है॥७॥

भीमैत्रेयजी योरुं—हे द्विजराज ! सर्गक आदिमें

श्रीपराशस्त्री खोले—हे मैन्नेय ! मगवान् विभूने

भगवान ब्रह्माओंने पृथिवी, आकाश और जल आदिमें रहनेवाले

देव, ऋषि, पितृगण, दाउव, मनुष्य, तिर्थक् और पृक्षादिको

जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूपवाले जगत्की

जिस प्रकार इस सर्गको रचना की वह मैं तुमसे कहता है;

सावधान होकर सुनो ॥ ३ ॥ सर्गके आदिमें ब्रह्मजीके

पूर्वयत् सृष्टिका चिन्तन करनेपर पहले अबुद्धिपूर्वक

[अर्थात् पहले-पहल असावधानी हो जानेसे] तमोगुणी सुष्टिका आविर्माव हुआ ॥ ४ ॥ उस महात्मासे प्रथम तम

(अज्ञान), मोह, महामोह (भौगेच्छ), तामिस (ऋोध)

और अन्भन्नमिस्त (अधिनिवेदा) नामक पश्चपर्वा (पाँच

रचना की यह सब आप मुझसे कहिये ॥ १-२ ॥

उस सृष्टिको पुरुपार्थकी असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्गके लिये घ्यान किया तो तियंक्-स्रोत-सृष्टि उत्पन्न हुई । यह सर्ग [चायुके समान] तिरछा चलनेबाला है

उसलिये तियेक्-जोत कहसाता है ॥ ८-९ ॥ ये पर्], पक्षी आदि जमसे प्रसिद्ध हैं---और प्रायः तमोमय (अज्ञानी), विवेक्सित अनुचित मार्गका अवरुप्यन करनेवाले और

विपरीत जनको ही यथार्थ ज्ञान माननेवाले होते हैं। ये सब अहंकार्य, ऑभपानी, अद्दाईस वधीसे पुक्त<sup>®</sup> आन्तरिक

सुख आदिको ही पूर्णतया समझनेवाले और परस्पर एक-दुसरेकी प्रवृत्तिको न जाननेवार्के होते है ॥ १०-११ ॥

तमप्यसाधकं मत्वा ध्यायतोऽन्यस्ततोऽभवत् ।

कर्ध्वस्रोतास्तृतीयस्तु सान्त्विकोर्ध्वमवर्ततः ॥ १२

ते सुखप्रीतिबह्ला बहिरन्तस्त्वनावृताः ।

प्रकाशा बहिरन्तश्च अर्थ्यक्रोतोद्धवाः स्पृताः ॥ १३

तृष्टात्मनस्तृतीयस्तु देवसर्गस्तु स स्पृतः। तस्मिन्सर्गेऽभवत्प्रीतिर्निष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा ॥ १४

ततोऽन्यं स तदा दृथ्यौ साधकं सर्गमुत्तपम् ।

असाधकांस्तु ताञ्जात्वा मुख्यसर्गादिसम्भवान् ॥ १५

तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः । प्रादुर्बभूव चाव्यकादबीक्स्रोतास्तु साधकः ॥ १६

वस्मादर्वाग्व्यवर्तन्त ततोऽर्वाक्स्रोतसस्तु ते ।

ते च प्रकाशबहुलास्तमोद्रिक्ता रजोऽधिकाः ॥ १७

तस्माते दुःखबहुला भूयोभूयश्च कारिणः । प्रकाशा बहिरनाश्च मनुष्याः साधकास्तु ते ॥ १८

इत्येते कथिताः सर्गाः पडत्र मुनिसत्तम । प्रथमो पहत: सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः ॥ १९

तन्यात्राणां द्वितीयश्च भृतसर्गों हि स स्मृतः । वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्गं ऐन्द्रियकः स्मृतः ॥ २०

इत्येष प्राकृतः सर्गः सम्भृतो बुद्धिपूर्वकः । मुख्यसर्गश्चनुर्थस्तु मुख्या वै स्थावराः स्पृताः ॥ २१

कुल नी तृष्टियों हैं तथा ऊदा, एक्ट, अभ्ययन, [आग्याध्यक, आगिभीतिक और अधिदैविक] तीन दुःशविधात, सुहस्राप्ति और दान—ये आठ रिरिद्धयों है। ये [इन्द्रियाशक्ति, तृष्टि, सिदिहरू] तीनी वध मुक्तिसे हुई विक्रकप है।

अञ्चल-विधारतादिसे लेकर पागलपनतक मनसहित स्थारह इन्द्रियोको विधरीत अवस्थाएँ स्थारह इन्द्रियवध है। आत प्रकारको प्रकृतिमेशे किसोपे चितका एव हो जानेशे अपनेको पुक्त कान रेना "प्रकृति" नामकारी तृष्टि है। यंन्याससे ही अपनेको कृतार्थ मान रोना 'उपादाम' नामको तृष्टि है। समय आनेपर स्वयं हो सिरोड रूपण हो जायगी, ध्यानादि केशको क्या

आवस्यकता है । ऐसा विकार करना 'काल' नामकी नृष्टि है और भाग्योदक्से सिद्धि हो जायनी—ऐसा विवार 'भाग्य' नामकी तुष्टि है । ये चारोका आवमासे सम्बन्ध है; अत: ये आध्यक्रिक तुष्टियाँ हैं । पदार्थिक उपार्जन, रक्षण और ज्यम आदिभे दीप देखकर उनसे उपराम हो जना बाह्य लुष्टियाँ है। शब्दादि बाह्य विधय भीच हैं, इसल्चिये बाह्य तृष्टियाँ भी पाँच ही है। इस प्रकार कुल

नौ तृष्टियाँ हैं।

प्राणी नीचे (पृथिवीपर) रहते हैं इसिटिये वे 'अर्बाक्-स्रोतः कहत्वते हैं । उनमें सत्त्व, रज और तम तीनेंहीकी अधिकता होती है।। १७॥ इसलिये वे दुःखबहुल, अत्यन्त क्रियाशील एवं याह्य-आभ्यन्तर ज्ञानसे युक्त और

उस सर्पक्रे भी पुरुपार्थका असाधक समझ पुनः चित्तन करनेपर एक और सर्ग हुआ। वह ऊर्ध्व-

स्रोतनामक तीसरा सास्त्रिक सर्ग ऊपरके ठोकोंमें रहने

रुगा ॥ १२ ॥ वे उभवं-स्रोत सृष्टिमें उत्पन्न हुए प्राणी

विषय-सुखके प्रेगी, बाह्य और अन्तरिक दृष्टिसम्पन्न,

तथा बाह्य और आन्तरिक ज्ञानयुक्त थे ॥ १३ ॥ यह तीसरा देवसर्ग कहत्स्रता है। इस सर्गके भादुर्गुत होनेसे सन्तृष्ट-

उत्पन्न हुए प्राणियोंको पुरुपार्थका असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्गके लिये चिन्तन किया

॥ १५ ॥ ७३ सत्यसंकल्प ब्रह्माबोके इस प्रकार चिन्तन

करनेपर अञ्यक्त (प्रकृति) से पुरुपार्थका साधक

अर्थ क्लोत नामक सर्ग प्रकट हुआ ॥ १६ ॥ इस सर्गक

फिर, इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकारकी सृष्टियोंमें

चित्त ब्रह्माजीयरे अति प्रसन्नता हुई ॥ १४ ॥

सःघक है । इस सर्गके प्राणी मनुष्य है ॥ १८ ॥ हे पुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार अवतक तुपसे छः सर्ग कहे । उनमें महत्तत्त्वको ब्रह्माका पहला सर्ग जानना

चाहिये॥ १९॥ दसरा सर्ग तन्प्राओका है, जिसे भूतनर्ग भी कहते हैं और तीसरा वैकारिक सर्ग है जो गेन्द्रियक (इन्द्रिय-सम्बन्धी) कहलाता है ॥ २० ॥ इस प्रकार बुद्धिगूर्वक उतात हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ।

उपदेशकी अपेक्षा न करके स्वयं हो परमार्थक निश्चय कर लेना 'ऊहा' सिद्धि है। प्रसंगवदा कहीं कुठ सुनवर उनीसे शनसिद्धि जन रोना 'शब्द' सिद्धि है । गुरुसे पढ़कर ही वस्तु पाप्त हो गयी—पेसा मान रोना 'अध्ययन' सिद्धि है । आधारिकविद

विकिय दुःखेंका नाम हो जाना तीन प्रकारको 'दुःखथियात' सिद्धि है। अभीष्ट पदार्थकी प्राप्ति से जाना 'सुहत्प्राप्ति' सिद्धि है। तथा विद्वान् या तर्पास्वयोका संग पात्र हो जान 'दान' नार्षिका सिद्धि है। इस प्रकार ये आट सिद्धियों है।

तिर्यक्लोतास्तु यः प्रोक्तस्तर्यम्योन्यः स उच्यते । तदृथ्वेस्पोतसां षष्टो देवसर्गस्तु संस्मृतः ॥ २२ ततोऽर्वाक्स्पोतसां सर्गः सप्तमः सतुमानुषः ॥ २३ अष्टमोऽनुपहः सर्गः सान्तिकस्तामसश्च सः । पञ्चैते वैकृताः सर्गाः प्राकृतस्तु त्रयः स्मृतः ॥ २४ प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः ॥ २५ प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः ॥ २५ प्राकृता वैकृताश्चैव जगतो मूलहेतवः । सृजतो जगदीशस्य किमन्यच्येतुमिन्छसि ॥ २६

*श्रामेश्य उवाच* सङ्क्षेपात्कथितः सर्गो देवादीनां मुने त्वचा । विस्तराच्छ्रोतुमिच्छामि त्वसो मुनिवरोत्तम ॥ २७

श्रीपण्यस् उथाच कर्मभिर्भाविताः पूर्वैः कुरात्प्रकुरार्थस्तु ताः ।

स्थात्म तथा हानिर्मुक्ताः संहारे ह्युपसंहताः ॥ २८ स्थावरात्ताः सुराद्यास्तु प्रजा ब्रह्मश्चतुर्विधाः । ब्रह्मणः कुर्वतः सृष्टि जज्ञिरे भानसास्तु ताः ॥ २९

ततो देवासुरपितृन्मनुष्यांश्च चतुष्टयम् । सिस्क्षुरम्भांस्येतानि स्वपातमानमयूयुजत् ॥ ३० युक्तास्मनस्तमोमाता ह्यद्विक्ताऽभूत्प्रजापतेः ।

चुकाक्सरामानातः ह्यादकाश्रमुक्रजायतः। सिस्क्षोर्जधनात्पूर्वमसुरा जज्ञिरे ततः॥३१ उत्ससर्जं ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तनुम्।

सा तु त्यक्ता सनुस्तेन मैत्रेयाभूद्विभावरी ॥ ३२ सिसृंश्रुरन्यदेहस्थः प्रीतिमाप ततः सुराः । सत्त्वोद्रिक्ताः समुद्भूता मुखतो ब्रह्मणो द्विज ॥ ३३

सत्त्वााद्रकाः समुद्धूता मुखता ब्रह्मणा द्वज्ञ ॥ ३३ त्यका सापि तनुस्तेन सत्त्वत्रायमभूद्दिनम् । ततो हि बळिनो रात्रावसस्य देवता दिवा ॥ ३४

ततो हि बलिनो रात्रावसुरा देवता दिवा ॥ ३४ सन्त्रमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम् ।

षितृबक्त्यमानस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे ॥ ३५ उत्सरमर्जे ततस्तो तु पितृन्सृष्ट्रापि स प्रभुः । सा चोत्सृष्टाभवत्सन्ध्या दिननक्तान्तरस्थिता ॥ ३६

सा चात्मृष्टाभवत्सन्ध्या ।दननकान्तसस्थता ॥ ३६ रजोमात्रात्मिकामन्यां जगृहे स तनुं ततः । रजोमात्रोत्कटा जाता मनुष्या द्विजसत्तम् ॥ ३७ चीवा मुख्यसर्ग है। पर्वत-वृक्षादि स्थावर ही मुख्य सर्गके अत्तर्गत हैं॥ २१॥ पाँचवाँ जो तिर्थक्छोत बतलाया उसे तिर्थक (कीट-पर्तगादि) योनि भी कहते हैं। फिर छटा

तिर्यक् (कीट-पतंगादि) योनि भी कहते हैं। फिर छटा सर्भ ऊर्ध्व-फोताओंका है जो 'देवसर्ग' कहलाता है। इसके पश्चात् सातवां सर्ग अर्वाक्-फोताओंका है, वह

डसक पश्चात् सातवा सम अवाक्-साताआका है, वह मनुष्य समें है ॥ २२-२३ ॥ आठवाँ अनुप्रद्र-समें है । वह सात्त्विक और तामसिक है । ये पाँच वैकृत (विकासे) समें है और पहले तीन 'प्राकृत समें' कहलाते हैं ॥ २४ ॥ नवीं

कौमार-सग् है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृद्धि-रचनामें प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापतिक प्राकृत और यैकृत नासक ये जगत्के मृहस्भूत नौ सर्ग तुम्हें सुनाये।

अब और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ २५-२६ ॥ श्रीमैत्रेयजी बोले— हे मुने ! आपने इन देवादिकोंके सर्गोका संक्षेपसे वर्णन किया। अब, हे भुनिश्रेष्ठ ! ये इन्हें

आपके मुखारियन्दसे जिलारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ २७ ॥ श्रीपराशरजी बोले-हे मैंग्रेथ ! सम्पूर्ण प्रजा अपने पूर्व-शुभाशुभ कमेंसि युक्त है; अतः प्ररूपकारुमें सबका रूप होनेपर भी यह उनके संस्कारोसे मुक्त नहीं

होनेपर देवताओंसे लेकर स्वावरपर्यन्त चार प्रकारकी सृष्टि हुई। वह केवल मनोपंगी थी॥ २९॥ फिर देवता, असुर, भितृगण और पनुष्य—इन चारोकी तथा जलकी सृष्टि फरनेको इच्छासे उन्होंने अपने शरीरका

होती ॥ २८ ॥ हे ब्रह्मन् ! ब्रह्माजीके सृष्टि-कर्ममें प्रयुक्त

उपयोग किया ॥ ३० ॥ सृष्टि-रचनाली कामनासे प्रजापतिके युक्तवित्त होनेपर तमोगुणको चृद्धि हुई । अतः सबसे पहले उनकी जंकाते असुर उत्पन्न हुए ॥ ३१ ॥ तब, हे मैत्रेय । उन्होंने उस तमोमय हारीरको छोड़ दिया, यह छोड़ा हुआ तमोमय हारीर ही रात्रि हुआ ॥ ३२ ॥ फिर अन्य देहमें स्थित होनेपर सृष्टिकी कामनावाले उन प्रजापतिको अति

प्रसन्नतः हुई. और हे द्विज ! उनके भुक्षसे सस्वप्रधान देवगण उत्पन्न हुए॥ ३३ ॥ वदनन्तर उस अरोरको भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ अरोर ही सत्त्वस्थरूप दिन हुआ। इसीलिये एजिमें असूर यलवान् होते है और दिनमें देवगणीका यस विशेष होता. है॥ ३४॥ फिर उन्होंने आहिक सत्त्वमय अन्य इसीर ब्रह्मण किया और

अपनेको पितृबत् मानते हुए [अपने पार्श्व-भागसे] पितृगणकी रचना की ॥ ३५ ॥ पितृगणको रचना कर उन्होंने उस इमोरको भी छोड़ दिया । वह त्यागा हुआ इसिर ही दिन और रात्रिके बीचमें स्थित सन्ध्या हुई ॥ ३१ ॥ सत्यक्षात् नामप्याशु स तत्याज तर्नु सद्यः प्रजापतिः । च्योत्स्ता समभवत्सापि प्रावसन्ध्या याऽभिद्यीयते ॥ ३८

ज्योत्स्तायमे तु बलिनो मनुष्याः पितरस्तथा । पैत्रेय सन्ध्यासमये तस्मादेते भवन्ति वै ॥ ३९

ज्योत्स्रा रात्र्यहर्नी सन्ध्या चत्वार्येतानि वै प्रभो: ।

ब्रह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणोपाश्रयाणि तु ॥ ४० रजोमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम् ।

ततः श्रुद् ब्रह्मणो जाता जज्ञे कामस्तया ततः ॥ ४१

क्षुतक्षामानस्थकारेऽथ सोऽसुबद्धगवांस्ततः । विख्याः इमध्रुला जातास्तेऽभ्यक्षावंस्ततः प्रभुम् ॥ ४२

मैबं भो रक्ष्यतामेष यैक्कं राक्षसास्तु ते । <u>क्चुः खादाम इत्यन्ये ये ते यक्षास्तु जक्षणात् ॥ ४३</u>

अप्रियेण तु तान्द्रष्टा केशाः शीर्यन्त वेधसः । हीनाश्च दिएसो भूयः समारोहन्त तच्छिरः ॥ ४४

सर्पणात्तेऽभवन् सर्पा हीनत्वादहयः स्मृताः । ततः कुद्धो जगत्त्रवृक्ष क्रोधात्मानो विनिर्ममे । वर्णेन कपिशेनोग्रभूतास्ते पिशिताशनाः ॥ ४५

गायतोऽङ्गात्समूत्पन्ना गन्धर्वास्तस्य तत्क्षणात् ।

पिबन्तो जज़िरे वार्च गन्धर्वास्तेन ते द्वित ॥ ४६ एतानि सृष्टा भगवान्त्रह्या तच्छक्तिचोदितः । ततः स्वच्छन्दतोऽन्यानि वयांसि वयसोऽसृजत् ॥ ४७

अवयो वक्षसञ्चके मुखतोऽजाः स सञ्चवान् ।

सृष्टवानुद्रसङ्गाश्च पार्खाभ्यां च प्रजापतिः ॥ ४८ पद्ध्यां चाञ्चान्समातङ्गान्नासभागावयान्।गान्।

उष्ट्रानश्चतरांश्चेय न्यङ्कूनन्याश्च जातयः ॥ ४९ ओवध्यः फलमूलिन्यो रोमध्यस्तस्य जज्ञिरे । त्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्यादी द्विजोत्तम ।

सृष्ट्वा पश्चोषधी: सम्यम्पुयोज स तदाध्वरे ॥ ५०

गौरजः पुरुषो मेषश्चाश्चास्रतरगर्दभाः। एतान्त्राम्यान्यञ्जूनाहरारण्यांश्च निजीध मे ॥ ५१

द्विजश्रेष्ठ ! उससे स्ज:-प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ३७ ॥ फिर शीघ्र ही प्रजापतिने उस शरीरको भी त्याग दिया, यही

उन्होंने ऑशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया; है

ज्योतका हुआ, जिसे पूर्व-सम्ध्या अर्थात् प्रातःकाल कहते हैं। ॥ ३८ ॥ इसोरिज्ये, हे मैक्रेय ! आतःकाल होनेपर मनुष्य और सायक्वलके समय पितर बलवान् होते हैं ॥ ३९ ॥ इस

प्रकार स्त्रि, दिन, प्रातःकाल और सायंब्यल ये चारों प्रभ ब्रह्माजीके ही शरीर हैं और नीनी मुणोके आश्रय हैं ॥ ४० ॥ फिर ब्रह्माजीने एक और एजोपश्चाताक दारीर धारण

किया। उसके द्वारा ब्रह्माजीसे क्षुचा उत्पन्न हुई और क्षुधासे जरमको उत्पत्ति हुई॥४१॥ तब भगवान् प्रजापतिने अञ्चकारमें स्थित होकर भुधायस्त सृष्टिकी रचना को । उसमें बड़े करूप और दाई।-गुँछवारे व्यक्ति उत्पन्न हुए। बे खबं ब्रह्माजीकी और ही [उन्हें पक्षण करनेके रिज्ये] दोंड़े ॥ ४२ ॥ उनमेशे जिन्होंने यह कहा कि 'ऐस मत करे), इनकी रक्षा करो' वे 'गक्षस' कहलाये और जिन्होंने कहा 'हम खायेंगे' वे खानेकी वासनावाले

होनेसे 'यक्ष' करे गये ॥ ४३ ॥ उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्तिको देखका ब्रह्माजीके केश सिरसे गिर गर्थ और फिर पुनः उनके मस्तकपर आरूद हुए। इस प्रकार ऊपर चढनेके कारण थे 'सपे' कहलाये और नोचे मिरनेके कारण 'अहि' कहे गये। इदमन्तर जगत्-स्चयिता ब्रह्माजीने क्रोधित होकर क्रोधयुक्त प्रशियोंकी रचना की; वे कांपेश (कालापन लिये हुए पोले) वर्णके, अति उध

करते समय उनके शरीरसे तुरन्त ही गन्धर्य उत्पन्न हुए । हे द्विज ! वे वाणांका उचारण करते अर्थात् बोल्प्ते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिये 'गन्धर्य' बजलाये ॥ ४६ ॥ इन सबको एचना करके भगवान् ब्रह्माजीने

पश्चियांको, उनके पूर्व-कमौसे प्रेरित होकर खच्छन्दता-

स्वभाववाछे तथा मासाहारी हुए ॥ ४४-४५॥ फिर गान

पूर्वक अपनी आयुसे रचा॥४७॥ तदगत्तर अपने वक्षःस्थलसे भेड, मुखसे वकरी, इटर और पार्श्व-घायसे गी, पैरोंसे घोड़े, हाशी, नधे, बनगाय, मृग, केंद्र, खतार और न्यञ्च आदि पशुओंकी रचना की ॥ ४८-४९ ॥ उनके रामीसे फल-मूलरूप ओधधियाँ उत्पन्न हुई । हे द्विजोतम ! कल्पके आरम्भमें ही बह्याजीने पञ् और ओवधि आदिको रचना करके फिर बेतागुगके

आरम्पमे उन्हें यज्ञादि कर्मोमें सम्मित्वित किया । ५० । नी, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खबर और गये ये सब औदकाः पशवः पष्टाः सप्तमास्तु सरीसुपाः ॥ ५२ गायत्रं च ऋचश्चैव त्रिवृत्सोमं रथन्तरम् । अग्निष्टोमं च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्सुखात् ॥ ५३

वर्जुषि त्रैष्टभं छन्दः स्तोमं पञ्चदशं तथा ।

श्वापदा द्विल्ता हस्ती वानराः पक्षिपञ्चमाः ।

बृहत्साम तथोक्यं च दक्षिणादसृजन्मुखात् ॥ ५४ सामानि जगतीछन्दः स्तोमं सप्तदशं तथा।

र्वेरूपमतिरात्रं च पश्चिमादसृजन्मुखात्॥ ५५ एकविंशमधर्वाणमाप्तीर्यामाणमेव च।

अनुष्टुर्भ च वैराजमुत्तरादसुजन्युखात्॥ ५६ उद्यावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज़िरे । देवासुरपितृन् सृष्टुखा मनुष्यांश्च प्रजापतिः ॥ ५७

ततः पुनः ससर्जादौ सङ्कल्पस्य पितामहः । यक्षान् पिशाचानान्धर्वान् तथैवाप्सरसां गणान् ॥ ५८ नरिकन्नररक्षांसि वयः पशुमुगोरगान्।

अव्ययं च व्ययं चैव यदिदं स्थाणुजङ्गमम् ॥ ५९ तत्ससर्जे तदा ब्रह्मा भगवानादिकृत्प्रभुः । तेषां ये यानि कर्पाणि प्रावसृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ६०

हिस्राहिस्रे युद्धारे धर्माधर्मावृतान्ते । तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्ततस्य रोचते ॥ ६१

इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शासिषु च स प्रभुः। नानात्वं विनियोगं च धातैवं व्यसुजत्स्वयम् ॥ ६२ नाम रूपं च भूतानां कृत्वानां च प्रपञ्चनम् । वेदराब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः ॥ ६३

ऋषीणां नामधेयानि यथा वेदश्रुतानि वै । तथा नियोगयोग्यानि हान्येचामपि सोऽकरोत् ॥ ६४ यथर्तुपुत्तिङ्गानि नानारूपाणि पर्यवे । दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ ६५ करोत्येवंविधां सृष्टि कल्पादौ स पुनः पुनः ।

सिसुक्षाशक्तियुक्तोऽसी सुज्यशक्तिप्रचोदितः ॥ ६६

इति श्रीविष्णपुराणे प्रथमेंऽदो पञ्जमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ------

(ब्याघ्र आदि), हो सूरवाले (बनपाय आदि), हाथी, बन्दर और पाँचवें पक्षी, छठे जलके जीव तथा सातवें सरोसप आदि ॥ ५१-५२ ॥ किर अपने प्रथम (पूर्व) मुखसे बह्मजीने गायत्री, ऋक्, त्रिक्सोम स्थत्तर और

गाँबोंमें रहनेबाले पद्म हैं। जंगली पद्म ये हैं—सापद

अग्निष्टोप यज्ञीको निर्मित किया ॥ ५३ ॥ दक्षिण-मुससे यज्, त्रेष्ट्रप्छन्द, पश्चदशालीय, जुरुत्साम तथा उक्थकी रचनः स्त्री १। ५४ ॥ पश्चिम-मुखसे साम, जगतीछन्द, सप्तदशस्तोम, वैरूप और अतिराजको उत्पन्न किया

॥ ५५ ॥ तथा उत्तर-मुखसे उन्होंने एकविशतिस्तोस, अश्ववंबेद, आमोर्यामाण, अनुष्टपुड्य और वैराजको सृष्टि की ॥ ५६॥ इस प्रकार उनके दारोरसे समस्त ऊँच-नीच प्राणी

उलाञ हुए । उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान् ब्रह्माजीने देव, असुर, पितृगण और मनुष्येंकी सुंद्रे कर तदनकर करनका आरम्भ होनेपर फिर यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किलर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि सम्पूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर-जङ्गम जगत्जी रचना स्त्री। उनमेंसे जिनके जैसे-जैसे कमें पूर्वकल्पोंमें थे पुन:-पुन: सृष्टि होनेपर उनकी उन्हींमें फ़िर प्रवृति हो जाती है॥ ५७—६०॥ उस समय हिंसा-अहिसा, मुदुता-कडोरता, धर्म-अधर्म, सत्त्व-मिथ्या—धे

इस प्रकार प्रथ विधाताने ही स्वयं इन्द्रियेकि विषय भूत और शरीर आदिमें विभिन्नता और व्यवहारको उत्पन्न किया है ॥ ६२ ॥ उन्होंने कल्पके आएभमें देवता आदि प्राणियोंके वेदानुसार राम और रूप तथा क्यर्य-विभागको निश्चित किया है ॥ ६३ ॥ ऋषियों तथा अन्य प्राणियोंके भी वेदान्कुल नाग और यथायोग्य कर्मोको उन्होंने निर्दिष्ट

किया है।। ६४।। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न ऋतुओंकि

सब अपनी पूर्व भावनाके अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं,

इसीसे ये उन्हें अन्छे लगने लगते हैं ॥ ६१ ॥

प्न:-प्न: आनेपर उनके चिह्न और नाम-रूप आदि पूर्ववन् रहते हैं उसी प्रकार युगादियें भी उनके पूर्व-भाव ही देखे जाते हैं ॥ ६५ ॥ सिस्झा-शक्ति (सृष्टि-स्चनाकी इच्छारूप शक्ति) से युक्त वे बहुएजी सुज्य-शक्ति (सृष्टिके प्राख्य) को प्रेरणासे कल्योंके आरम्भमे बारम्बार इसी प्रकार सृष्टिको रचना किया करते हैं ॥ ६६ ॥

#### छठा अध्याय

चातुर्वर्ण्यं-स्यवस्था, पृथ्विनी-विभाग और अञ्चादिकी उत्पत्तिका वर्णन

श्रीधेत्रेय उताच अवांक्स्रोतास्तु कथितो भवता यस्तु पानुषः । ब्रह्मन्विस्तरतो ब्रह्म ब्रह्मा तमसुजद्यथा ॥ यथा च वर्णानसुजहादुपुणांश्च प्रजापतिः । वस तेषां स्मृतं कर्म विप्रादीनां तदुव्यताम् ॥ ₹. औਪਜਾਤਦ ਤਕਰਾ ਹੈ मत्याभिध्यायिनः युर्वे सिस्क्षीर्वहाको जगत् । अजायन हिजश्रेष्ट सत्त्वोद्विका मुखाखजाः ॥ वक्षसो रजसोद्रिकास्तथा वै ब्रह्मणोऽभवन् । रजसा तपसा चैव सपुद्दिकास्तक्षोरुनः ॥ पद्धयापन्याः प्रजा ब्रह्मा ससर्ज द्विजसत्तम । तमः प्रधानास्ताः सर्वाशातुर्वेण्यमिदं नतः ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैदयाः शुद्राश्च द्विजसत्तम । पादोस्त्रक्षःस्थलनो मुखतश्च समुद्रताः ॥ यज्ञज्ञिष्यत्तये सर्वपेतद् ब्रह्मा चकार वै। चातुर्वेण्ये महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम्॥ यज्ञैराष्यायिता देवा बृष्ट्यातार्गेण वै प्रजाः । आप्याययने धर्मंत्र यज्ञाः कल्याणहेतवः ॥ निष्पाद्यन्ते नरैस्तैस्तु स्वधर्माभिस्तैस्सदा । विशुद्धावरणोपेतैः सद्धिः सन्पार्गगामिभिः ॥ खर्गापवर्गी मानुष्यात्प्राञ्जवन्ति नरा मुने । यशाधिकवितं स्थानं तद्यान्ति मनुजा द्विज ॥ १० प्रजारता ब्रह्मणा सृष्टाश्चातुर्वण्यंव्यवस्थिताः । सम्बक्कृद्धासमाचारप्रवणा मृतिसत्तम ॥ ११

यथेन्छाबासनिरताः सर्वबाधाविवर्जिताः ।

शुद्धे च तासां मनसि शुद्धेऽन्तः संस्थिते हरौ ।

ततः कालात्मको योऽसौ स चांज्ञः कथितो हरेः ।

शुद्धान्तःकरणाः शुद्धाः कर्मानुष्ठाननिर्मलाः ॥ १२

शुद्धज्ञानं प्रपश्यन्ति विष्णवाख्यं येन तत्पदम् ॥ १३

स पातयत्यद्यं घोरमल्पमल्पाल्पसारवत् ॥ १४

श्रीमैनेयजी खोले—हे भगवन्! आप्ते जे अवीक्-संता मनुष्येक विषयने कहा तमकी सृष्टि ब्रह्मजीने किस प्रकार की—यह विस्तारपूर्वक कहिये ॥ १ ॥ श्रीप्रवापतिने ब्राह्मपहि वर्णको जिन-जिन गुणोसे पुक और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो-जो कर्तव्य-कर्म निर्धारित किसे वह सब वर्णन क्रीजिये ॥ २ ॥ श्रीमराद्याजी बोले—हे द्विडश्रेष्ट ! जगत्-

श्रीपरादारजी चोले—हे द्विज्ञेष्ट ! जगत्-रचनामी इज्जासे युवा सन्यसंकल्प श्रीब्रह्मजोके मुखसे पहले सन्वप्रधान प्रचा उलाव हुई ॥ ३ ॥ तदनमा उनके वक्षःस्थलमे एकःप्रधान तथा जंघाओसे एक और तमितिश्व सृष्टि हुई ॥ ४ ॥ हे द्विजीतम ! चरणीसे ब्रह्माजीने एक और प्रकारकी प्रजा उत्सव की, वह तमःप्रधान थी थे हो सब चारों वर्ण हुए ॥ ५ ॥ इस प्रध्यर हे द्विजनतम ! बाह्मण, राजिय, चैदय और शूद वे चारी क्रमण ब्रह्माओंके मुख, बक्षःस्थल, जानु और चरणीसे उत्सव हुए ॥ ६ ॥

हे महाधार ! बहाजीने यहानुष्ठानके छिये ही यहाके उत्तम साधनरूप इस सम्पूर्ण चातुर्वपर्यकी रचना को भी ॥ ७ ॥ हे धर्महा ! राइसे तृप्त होकर देधरण जरू बरसाकर प्रवाको तृप्त करते हैं; अतः यहा सर्वधां करूवाणका हेतु है ॥ ८ ॥ जो मनुष्य सदा स्वधर्मगयरूप, सदाचार्य, सजन और सुमार्गगामी होते हैं उन्होंसे यहका यथायत् अनुष्ठान हो सकता है ॥ ९ ॥ हे मुने । [यहके द्वारा] मनुष्य इस मनुष्य-हारीरसे ही स्वर्ग और अपवर्ग धाप्त कर सकते हैं; शशा और भी जिस स्वानको उन्हें इच्छा हो उसीको जा सकते हैं ॥ ९० ॥

है मुनिस्तम ! बह्याजीह्नस्य त्वी हुई वह चातुर्वण्य-विभागमें रियत प्रजा अति अद्धायुक्तः आचरण्याली, संब्द्धानुसार रहनेत्राली, सम्बूर्ण बाधाओंसे रिवत, शुद्ध अन्तः करणवाली, सत्कृतीस्पत्र और पुष्य क्रमीके अनुदानसे परम पत्तित्र थी॥ ११-१२॥ उसका चित्र शुद्ध होनेके कारण उसमें निरुत्तर शुद्धस्वस्य श्रीनरिके विस्वामान रहनेसे उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था किससे ने भगवान्के उम 'विष्णु' नामक परम पदको देख पाते थे । १३॥ फिर (वेलायुगके आरम्भमें), हमने तुमसे भगवान्के जिस कारु नामक अंशका पहले वर्णन किया है.

अद्यर्पबीजसमृद्धतं तमोलोभसमृद्धवम् । प्रजास् तास् मैत्रेय रागादिकमसाधकम् ॥ १५ ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नातीव जायते । रसोल्लासादयश्चान्याः सिद्धयोऽष्ट्री भवन्ति याः ॥ १६ तास् श्लीणास्वदोषास् वर्द्धमाने च पातके । हुन्हु।भिभवदु:खार्तास्ता भवन्ति ततः प्रजाः ॥ १७ ततो दुर्गाणि ताश्चकुर्धान्वं पार्वतमौदकप् । कुन्निमं च तथा दुर्गं पुरखर्वटकादिकम् ॥ १८ गृहाणि च यथान्यार्थ तेषु चक्कः पुरादिषु । ञ्जीतातपादिबाधानां प्रशमाय महामते ॥ १९ प्रतीकारमिमं कृत्वा शीतादेस्ताः प्रजाः पनः । वार्तोषायं ततशकुर्हस्तसिद्धिं च कर्पजाम् ॥ २० ब्रीह्यञ्च यवाश्चैव गोधूमाञ्चाणवस्तिलाः । प्रियङ्गवो ह्यदाराश्च कोरत्याः सतीनकाः ॥ २१ माया मुद्रा मसूराश्च निव्यावाः सकुरुत्थकाः । आढक्यश्रणकाश्चेव शणाः सप्तदश स्पृताः ॥ २२ इत्येता ओषधीनां तु ग्राम्यानां जातयो मुने । ओषध्यो यज्ञियाश्चेव प्राप्यारण्याश्चतुर्दश ॥ २३

वह अति अस्य सारवाले (सुखवाले) तुच्छ और पोर (दु:खमय) पापेंको प्रवामें प्रवृत कर देता है ॥ १४ ॥ है मैत्रेय । उससे प्रकामें पुरुपार्थका विधातक तथा अज्ञान और लोपको उत्पन्न करनेवाल्य रामादिरूप अव्यर्थका बोज उत्पन्न हो जाता है ॥ १५ ॥ तथींसे उसे वह विष्णु-पद-प्राप्ति-रूप खाभाविक सिद्धि और स्सोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियाँ नहीं मिलतीं ॥ १६ ॥

उन समस्त सिद्धियोंक क्षीण हो जाने और पापके बढ़ जानेसे फिर सम्पूर्ण प्रजा इन्द्र, ह्यास और दुःखसे आतुर हो पथी। १७॥ तब उसने मरुपूरी, पर्वत और जल आदिके स्वाधाविक तथा कृष्ठिम दुर्ग और पुर तथा खर्वट ने आदि स्थापित किये॥ १८॥ हे महामते : उन पुर आदिकोंसे शीत और घाम आदि बाचाओंसे बचनेके लिये उसने यथायोग्य घर बनाये॥ १९॥

इस प्रकार शिक्षेष्णादिसे बचनेका उपाय करके उस प्रजाने जीविकाके साधनरूप कृषि तथा कला-कौशल आदिको रचना की ॥ २० ॥ हे मुने ! धान, जी, गेहूँ, छोटे घान्य, तिल, कौंगनीं, ज्यार, कोटो, छोटी घटर, उड़द, पूँग, मस्द, बट्टी घटर, कुलथी, गई, चना और सन— ये सनड़ प्राप्य ओपधियोंकी जातियाँ हैं। प्राप्य और बन्य टोनों प्रकारकी मिलाबर बुल चौदन औषधियाँ यातिक हैं।

रसोस्त्यासादि अष्ट-सिद्धियाँका वर्णन क्लन्युसणमें इस प्रकार किया है—

स्वतः एवान्तरुत्रातः स्यात्कृते युगे । रत्नेस्स्यालाहियकः सिद्धिस्तया स्रीतः शुधे नरः ॥ प्रजास्त्रथा । द्वितीया सिर्वेह्नरुहिष्टा रुपादीते । नैरपेक्ष्येण सदा सुप्ता विप्रपत्तिसत्तर्भः ध सा धर्मोत्*वश* वोऽस्यासा सा तृतीबाऽभिषीयते । चतुर्थी <u>सुल्य</u>नग धालानायुदः ऐकान्यबलबाइल्यं पञ्जनो । परमतमपरस्थेन विद्याका नाम कामचरित्वं सहयो सिक्टिस्ट्यते। अपूर्मः च तथा प्रोक्ता यहण्डनहण्यता ।

कर्ष — सत्ययुगमें रसका स्वयं ही उल्लास होता था। यही रसोल्लास नामको सिद्धि है, उसके प्रभावसे मनुष्य मुखको नष्ट कर देता है। उस समय प्रना स्त्री आदि भौगोर्का अपेक्षाके बिना ही सह। तुम रतती थी, इसोनवे मुनिश्रेष्टीने 'तृष्ठि' नामक दूसरी सिद्धि करा है। उनका जो उत्तम धर्म था बढ़ी उनकी तीसरी सिद्धि बढ़ो जातो है। उस समय सम्पूर्ण प्रशाके रूप और आयु एक-से थे, यही उनकी चीर्षा सिद्धि थी। बलकी ऐकात्ताको अधिकना—यह 'विश्वेषक' नामको पौचरों सिद्धि है। परकासपरायण रहते हुउ, दप-ध्यानादिमें सत्यर रहना छठी सिद्धि है। खेच्छानुसार विचरना सातवीं सिद्धि कही जाती है तथा जहाँ-तहाँ मनको पौज पड़े रहना आठर्षी सिद्धि कही गयो है।

ी परवड़ या उदीके तटपर बसे सुए छोटे-छोटे टॉन्लेको 'सर्बट' कहते हैं।

व्रीइयस्तयसा माषा गोधूमाश्चाणवस्तिलाः । प्रियङ्गसप्तमा होते अष्टमास्तु कुलत्यकाः ॥ २४ र्यामाकास्त्वय नीयारा जतिंलाः सगवेधकाः । तथा वेणुयवाः प्रोक्तास्तथा मर्कटका मुने ॥ २५ प्राप्यारण्याः स्मृता होता ओषध्यस्तु चतुर्दश । यज्ञनिष्यत्तये यज्ञस्तथासां हेतुस्तमः ॥ २६ एताश्च सह यज्ञेन प्रजानां कारणं परम्। परावरविदः प्राज्ञास्ततो यज्ञान्वितन्वते ॥ २७ अहन्यहन्यनुष्टानं यज्ञानां मुनिसत्तम । उपकारकरं पुंसां क्रियमाणाधशान्तिदम् ॥ २८ येषां तु कालसञ्चोऽसौ पापबिन्दर्महायने । चेतःमु ववृधे चक्कस्ते न यज्ञेषु पानसप् ॥ २९ बेदबादांस्तथा वेदान्यज्ञकर्मादिकं च यत्। तत्सर्वे निन्दयामासूर्यज्ञव्यासेधकारिणः ॥ ३० प्रवृत्तिमार्गव्युच्छित्तिकारिणो वेदनिन्दकाः । दुसत्मानो दुराचारा बभूषुः कुटिलाशयाः ॥ ३१ संसिद्धायां तु वार्तायां प्रजाः सृष्टाः प्रजापतिः । मर्यादी स्थापयामास यथास्थानं यथागुणम् ॥ ३२ वर्णानामञ्जनाणां च धर्मान्धर्मभूतां वर । लोकांश्च सर्ववर्णानां सप्याधर्मानुपालिनाम् ॥ ३३ प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्पृतं स्थानं क्रियावताम् । स्थानमैन्द्रं क्षत्रियाणां संप्रामेष्ट्रनिवर्तिनाम् ॥ ३४ बैश्यानां मास्तं स्थानं स्वधर्ममनुवर्तिनाम् । गान्धर्व शुद्रजातीनां परिचर्यानुवर्तिनाम् ॥ ३५ अष्टाशीतिसहस्राणि मुनोनामृध्यरेतसाम् । स्पृतं तेषां तु यत्स्थानं तदेव गुरुवासिनाम् ॥ ३६ सप्तर्षीणां तु यत्स्थानं स्पृतं तद्दै वनौकसाम् । प्राजापत्यं गृहस्थानां न्यासिनां ब्रह्मसंज्ञितम् ॥ ३७ योगिनामपूर्त स्थानं खात्मसन्तोषकारिणाम् ॥ ३८ एकान्तिनः सदा ब्रह्मध्याविनो योगिनश्च ये ।

तेयां तु परमं स्थानं यत्तत्वदयन्ति सुरयः ॥ ३९

उनके नाम ये हैं— यान, जी, उड़द, मेहूँ, छोटे धान्य, तिल, काँगनी और कुलधी— ये आठ तथा स्वामाक (समाँ), नीवार, वनतिल, मबेधु, थेणुराव और मर्चर (मका) ॥ २१——२५) ॥ ये चौदह ग्राम्य और क्रय ओपियाँ यज्ञानुष्ठानकी सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्तिका प्रधान हेतु है ॥ २६ ॥ यज्ञोंक सहित ये ओपियाँ प्रजाकी बृद्धिका परम कारण हैं इसलिये इहलोक-परलोकके ज्ञाता पुरुष यज्ञोंका अनुष्ठान किया करते हैं ॥ २७ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! नित्यप्रति किया जानेवाला यज्ञानुष्ठान मनुष्योंका परम उपकारक और उनके किये हुए पापोंको शान्त करनेवाला है ॥ २८ ॥

है महामुने ! जिनके चितमें कालको गतिसे पापका बीज बढ़ता है उन्हीं लोगोंका चित यशमें प्रयुत नहीं होता ॥ २९ ॥ उन यशके विरोधियोंने बैदिक मत, बेद और यशदि कर्म--सभीको निन्दा की है ॥ ३० ॥ बे लोग दुसत्मा, दुसचारी, कुटिलमति, बेद-विनिन्दक और प्रयृत्तिमार्गका उच्छेद करनेवाले ही थे ॥ ३१ ॥

हे धर्मवानोंमें श्रेष्ठ मैत्रेय ! इस प्रकार कृषि आदि जीविकाके साधनोंके निश्चित हो जानेपर प्रजापति ब्रह्माजीने प्रजाकी रचना कर उनके स्थान और गुणैकि अनुसार गर्यादः, वर्गे और आश्रमोके धर्म तथा अपने धर्मका पूछी प्रकार पार्टन करनेवाले समस्त वर्णीक लोक आदिकी स्थायना की ॥ ३२-३३ ॥ कमीनष्ट ब्राह्मणीका स्थान पितलोक हैं, युद्ध-क्षेत्रसे कभी न हटनेवाले शत्रियोंका इन्द्रलोक है ॥ ३४ ॥ तथा अपने धर्मका पालन करनेवाले वैश्पोंका वायलोक और सेवाधर्मपराचय शुरीका पन्धवंलोक है।। ३५॥ अहासी हजार अध्योता मृति हैं; उनका जो स्थान बताया गया है वही मुस्कृत्ज्वासी ब्रह्मचारियोंका स्थान है॥ ३६॥ इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थोकः। स्थान सप्तपिलोकः, गृहस्थोकः पितृस्त्रेकः और संन्यासियोंका ब्रह्मलोक है तथा आल्नानुभवसे तृप्त बोगियोंका स्थान अमरपद (मोक्ष) है ॥ ३७-३८ ॥ जो निरत्तर एकालसेवी और बहाचित्तनमें मग्न रहनेवाले योगिजन है उनका जो परपख्यान है उसे पण्डितका ही देख

गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो प्रहाः । अद्यापि न निवर्तने द्वादशाक्षरविन्तकाः ॥ ४० महारौरवरौरवौ । तापिस्तमस्थतापिस्तं असिपत्रवनं घोरं कालसूत्रमबीचिकम् ॥ ४१ विनिन्दकानां वेदस्य यज्ञव्याधातकारिणाम् । स्थानमेतत्समाख्यातं स्वधर्मत्यागिनश्च ये ॥ ४२ पाते हैं ॥ ३९ ॥ चन्द्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने-अपने लेकोंमें जकर फिर लौट आते हैं, किन्तु हादशाक्षर पन्न (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) का चिनान करनेवाले अभीतक मोक्षपदसे नहीं लौटेश ४०॥ वापिस. अन्यतामिस्न, महारीरव, रीरव, असिपत्रवन, घोर, कालसुत्र और अवीचिक आदि जो नरक हैं, वे बेदोंकी निन्दा और यञ्जोका उच्छेद करनेवाले तथा स्वधर्म-विमुख पुरुषोंके स्थान कहे गये हैं ॥ ४१-४२ ॥

इति श्रीविष्णुपराणे प्रथमें उद्दो प्रष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

### सातवाँ अध्याय

मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, स्वायम्युवमनु और शतरूपा तथा उनकी सन्तानका वर्णन औपराज्य उद्याच

ततोऽभिथ्यायतस्तस्य जित्तरे मानसाः प्रजाः । तच्छरीरसमृत्यत्रैः कार्यस्तैः करणैः सह । क्षेत्रज्ञाः समवर्तन्त गात्रेश्यस्तस्य धीमतः ॥ Ŷ ते सर्वे समवर्तन्त ये मया प्रागुदाहुताः। देवाद्याः स्थावरान्ताशु त्रैगुण्यविषये स्थिताः ॥ 2 एवंभूतानि सृष्टानि चराणि स्थावराणि च ॥ 3 यदास्य साः प्रजाः सर्वा न व्यवर्थन्त धीमतः । अधान्यान्यानसान्युत्रान्सद्शानात्मनोऽस्जत् ॥ 8 भृगं पुलस्यं पुलहं कृतुमङ्गिरसं तथा। मरीचिं दक्षपत्रिं च वसिष्ठं चैव मानसान् ॥ नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥

पत्न्यो भवध्यमित्युक्त्वा तेषामेव तु दत्तवान् ॥

सनन्दनादयो ये च पूर्वसृष्टास्तु वेधसा । न ते स्त्रेकेष्ट्रसञ्जन्त निरपेक्षाः प्रजास ते ॥ सर्वे तेऽभ्यागतज्ञाना बीतरागा विमत्तराः । तेषुवं निरपेक्षेषु त्य्रेकसृष्टौ महात्मनः ॥ १०

ख्याति भृति च सम्भृति क्षयां प्रोति तथैव छ ।

सत्रति च तथैबोर्जामनसूयां तथैव च ॥

प्रसृति च ततः सृष्टा ददौ तेषां महात्यनाम् ।

श्रीपराशस्त्री बोले-फिर उन प्रजापतिके प्यान करनेपर उनके देहस्वरूप भूतोसे उत्पन्न हुए शरीर और इन्द्रियोंके सहित मागस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान् ब्रह्माजीके जड शरीरसे ही चेतन जीवींका प्रादर्भाव हुआ ॥ १ ॥ भैने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओंसे लेकर स्थावस्पर्यत्त वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए ॥ २-३ ॥

जब महाबुद्धिमान् प्रजापतिको वह प्रजा पुत्र-पौत्रादि-ऋमसे और न बढ़ी तब उन्होंने भूगू, पुरुस्य, पुरुह, ऋतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अति और वसिष्ठ— इन अपने ही सदृश अन्य मानस-पुत्रोंकी सृष्टि की। पुराणींचें ये नौ बहुत माने गसे हैं ॥ ४---६ ॥

फिर स्थाति, भृति, सम्भृति, क्षमा, भ्रीति, सन्नर्ति, कर्जा, अनसूया तथा प्रसृति इन नी कन्याओंको उलान वर, इन्हें उन महात्माओंको 'तुम इनकी पत्नी हो' ऐसा कहकर सौंप दिया ॥ ७-८ ॥

ब्रह्माजीने पहले जिन सनन्दनादिको उत्पन्न किया था वे निरपेक्ष होनेके कारण सन्तान और संसार आदिमें प्रवत नहीं हुए ॥ ९ ॥ वे सभी ज्ञानसम्पन्न , विरक्त और मत्सरादि दोषीसे रहित थे। उन महात्माओको संसार-रचनासे

ब्रह्मणोऽभृन्महान् क्रोधस्त्रैत्येक्यदहनक्षमः । तस्य क्रोधात्सपुद्धतज्वालामालातिदीपितम् । ब्रह्मणोऽभूतदा सर्व श्रेलोक्यमस्विलं मुने ॥ ११ भ्रकुटीकृटिलात्तस्य ललाटात्कोधदीपितात् । समुत्पन्नस्तदा रुद्धो मध्याह्यार्कसमप्रभः ॥ १२ अर्धनारीनरवपुः प्रचण्डोऽतिशारीरवान् । विभजात्मानमित्युक्त्या तं ब्रह्मान्तर्द्धे ततः ॥ १३ तथोक्तोऽसौ द्विधा स्त्रीत्वं पुरुषत्वं तथाऽकरोत्। विभेदपुरुषत्वं च दशधा चैकथा पुनः ॥ १४ सौम्यासौम्येस्तदा शानाऽशान्तैः स्रीत्वं च सप्रभुः । विभेद बहुधाः देवः स्वरूपैरसितैः सितैः ॥ १५ ततो ब्रह्माऽऽत्मसम्भृतं पूर्वं स्वायम्भुवं प्रभु: । आत्मानमेव कृतवात्राजापाल्ये मनुं द्विज ॥ १६ शतरूपां च तां नारीं तपोनिर्धृतकल्मषाम् । स्वायम्भुवो मनुर्देव: यत्नीत्वे जगृहे प्रभु: ॥ १७ तस्मान् पुरुषादेवी दातरूपा व्यजायत । घ्रियव्रतोत्तानपादौ प्रस<u>ु</u>त्याकृतिसंज्ञितम् ॥ १८ कन्याद्वयं च धर्मज्ञ रूपौदार्यगुणान्वितम् । ददौ प्रसूति दक्षाय आकृति रुवये पुरा ॥ १९ प्रजापतिः स जग्राह तयोर्जज्ञे सदक्षिणः । पुत्रो यज्ञो महाभाग दम्पत्योमिश्चनं ततः ॥ २० यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा द्वादश जज़िरे । यामा इति समाख्याता देवाः स्वायम्भुवे मनौ ॥ २१ प्रसत्यां च तथा दक्षश्चतस्त्रो विंशतिसतथा । ससर्ज कन्यास्तासां च सम्यङ् नामानि मे शृणु ॥ २२ श्रद्धा लक्ष्मीर्थतिस्तुष्टिर्मेघा पुष्टिस्तथा क्रिया। बुद्धिलंबा बपुः शान्तिः सिद्धिः कोर्तिस्रयोदशी ॥ २३ पत्यर्थ प्रतिजयाह धर्मो दाक्षायणीः प्रभुः । ताच्यः शिष्टाः यबीयस्य एकादश सुलोचनाः ॥ २४ स्यातिः सत्यथं सम्भृतिः स्पृतिः प्रोतिः क्षमा तथा । सन्ततिश्चानसूया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा॥ २५ भृगुर्गवो मरीचिश्च तथा चैवाङ्गिरा मुनि: । पुलस्यः पुलहश्चैव कतुश्चर्षिवरस्तथा ॥ २६

वह्याजीको प्रिलोकीको भस्म कर देनेवाला महान् क्रोघ उत्पन्न हुआ। है मुने। उन ब्रह्माजीके क्रोघके कारण सम्पूर्ण त्रिलोकी ज्वाला-मालाओंसे अत्यन्त देदीप्यमान हो गयाँ॥ १०-११॥

उस समय उनकी देही भृकुटि और क्रीथ-सन्तर्श रुकारसे दीपहरके सूर्यंक समान प्रकारामान रुद्रकी उत्पत्ति हुई ॥ १२ ॥ उसका अति प्रचण्ड दारीर आधा नर और आधा नारीरूप था। तब ब्रह्माओ 'अपने रायेरका विभाग कर' ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये ॥ १३ ॥ ऐसा कहे जानेपर उस रुद्रने अपने दायेरस्य की और पुरुष दोनों भागोंको अलग-अलग कर दिया और फिर पुरुष-भागको स्यारह भागोंमें विभक्त किया ॥ १४ ॥ तथा स्त्री-भागको भी सीम्य, क्रूब, शान्त-अशान्त और स्थाम-गौर आदि कई रूपोंमें विभक्त कर दिया ॥ १५ ॥

तद्दान्तर, हे द्विज ! अपनेसे ठत्पत्र अपने ही स्वरूप स्वायम्पूर्वको ब्रह्माजीने प्रजा-पालनके लिचे प्रथम मर्चे कराया ॥ १६ ॥ उन स्वायम्पुत्र मनुने [अगने ही साथ उत्पत्र हुई] तपके कारण निष्पाप रावरूपा नामको स्त्रीको अपनो प्रजीरूपसे प्ररूप वित्या ॥ १७ ॥ है धर्मञ्च ! उन स्वायम्पुत्र मनुरो शतरूपा देवीने प्रियन्नत और उत्तानपादनामक दो पुत्र क्या उदार, रूप और गुणोसे सम्पन्न प्रसृति और आकृति नामको हो कन्याएँ उत्पन्न को । उनमेरे प्रसृतिको दक्षके साथ तथा आकृतिको रूपि प्रजापतिके साथ विवाह दिया ॥ १८-१९ ॥

है महाभागः! रुचि प्रजापतिने उसे प्रहण कर लियाः। तव उन दम्पतीके यह और दक्षिणा— ये युगल (जुड़माँ) सत्तान उत्पन्न हुई ॥ २० ॥ यहके दक्षिणासे बारह पुत्र- हुए, जो स्वायण्युव मन्वन्तरमें पाम नामके देखता कहलाये ॥ २१ ॥ तथा दक्षने प्रस्तृतिसे चौवीस कन्याएँ उत्पन्न की । पृत्र मेचा, पृष्टि, क्रियो, चुनि, रुच्चा, यपु, रुध्नी, पृति, तुष्टि, मेचा, पृष्टि, क्रियो, चुनि, रुच्चा, यपु, शान्ति, सिद्धि और तेरहवीं कीर्ति— इन दक्ष-कन्याओंको भर्मने पत्नीरूपसे पहण किया । इनसे छोटी शेण ग्यारह कन्याएँ ख्याति, सती, सम्भृति, स्मृति, प्रीति, क्षना, सन्ति, अनसूषा, उज्जी, स्वाहा और स्वधा थीं ॥ २३— २५ ॥ है मुनिसत्तपः। इन ख्याति आदि कन्याओको क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिय, पुलस्य,

अत्रिविसिष्ठो विद्विश्च पितरश्च यथाक्रमम् । ख्यात्याद्या अगृहु: कन्या मुनयो मुनिसत्तम ॥ २७ श्रद्धा कार्म चला दर्प नियमं धृतिरात्मजम् । सन्तोषं च तथा तृष्टिलोंभं पृष्टिरसूयत ॥ २८ मेखा शूर्त क्रिया दण्डं नयं चिनयमेव च ॥ २९ बोधं बुद्धिसाया रूजा विनयं वपुरात्मजम् । व्यवसायं प्रजज्ञे वै क्षेषं ज्ञान्तिरसूयत ॥ ३० सुखं सिद्धिर्यशः कीर्तिरित्येते धर्मसूनवः । कामाद्रतिः स्ते हर्षे धर्पपौत्रमसूयत ॥ ३१ हिंसा भार्या त्वधर्मस्य ततो जज्ञे तथानृतम् । कन्या च निकृतिस्ताभ्यो भयं नरकमेव च ॥ ३२ माया च वेदना चैव पिथुनं त्विदमेतयोः । तयोजज्ञेज्य वै माया मृत्युं भूतापहारिणम् ॥ ३३ बेदना स्वसूतं चापि दुःखं अङ्गेऽथ रीरवात् । मृत्योव्यधिजराशोकतृष्णाक्रोधाश्च जिल्ले ॥ ३४ दु:खोत्तरा: सुता होते सर्वे वाधर्मलक्षणा: । नैयां पुत्रोऽस्ति वै भार्या ते सर्वे ह्यूथ्वरितसः ॥ ३५ रौद्राण्येतानि रूपाणि विष्णोर्मुनिवरात्मज । नित्यप्रलयद्वेतुत्वं जगतोऽस्य प्रयान्ति वै ॥ ३६ दक्षो मरीचिरत्रिश्च भृग्याद्याश्च प्रजेश्वराः । जगत्यत्र महाभाग नित्यसर्गस्य हेतवः ॥ ३७

मनवी मनुपुत्राष्ट्र भूमा वीर्यध्**राष्ट्र ये ।** सन्मार्गेनिस्ताः शूरास्ते सर्वे स्थितिकारिणः ॥ ३८ *श्रीमैत्रेय* उवाच

येयं नित्या स्थितिर्द्रहाश्चित्यसर्गस्तथेरितः । नित्याभावश्च तेषां वै स्वरूपं पप कथ्यताम् ॥ ३९

श्रीपसभार उदान

सर्गस्थितिविनाशांश्च भगवान्मयुसूदनः । तैस्तै रूपैरचिन्यात्मा करोत्यव्याहतो विभुः ॥ ४०

नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिको हिन । नित्यश्च सर्वभृतानां प्रस्तयोऽयं चतुर्विघः ॥ ४१ पुरुद्ध, क्रतु, अत्रि, वसिष्ठ—इन मुनियों तथा अगि और पितरोने ब्रह्म किया ॥ २६-२७ ॥

श्रद्धासे वत्रम, चला (लक्ष्मी) से दर्प, धृतिसे नियम, तुष्टिसे सन्तोष और पृष्टिसे लोभकी उत्पत्ति हुई ॥ २८॥ तथा मेधासे श्रुत, क्रियासे दण्ड, नय और विनय, बुद्धिसे बोध, रूजासे बिनय, वपुसे उसका पुत्र व्यवसाय, शन्तिसे क्षेम, सिद्धिसे सुख और पर्वितिसे यशका जन्म हुआ; ये ही धर्मके पुत्र है। रितने कामसे धर्मके पीत्र हर्षको उत्पन्न किया॥ २९—३१॥

अधर्मकी खो हिसा यो, उससे अनुत नामक पुत्र और निकृति नामकी कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनीसे भय और नरक नामके पुत्र तथा उनकी पत्नियाँ मायः और वेदना नामकी कन्वाएँ हुई। उनमेंसे भाषाने सामस्त प्राणियोका संहारकर्ता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३२-३३ ॥ बेदनाने भी शैरव (नरक) के द्वारा अपने पुत्र दुःखको जन्म दिया और मृत्युसं व्याधि, जरा, चोक, तृष्णा और क्रोधकी उत्पत्ति हुई ॥ ३४ ॥ ये सब अधर्मकृप हैं और 'दुःसोत्तर' नागरी प्रसिद्ध हैं. । क्वेंकि इनसे परिणानमें दःश ही श्रप्त होता है। इनके न कोई स्त्री है और न सन्तान। ये सब कच्बीता है ॥ ३५ ॥ हे मुनिकुमार ! ये भगवान् विष्णुके बड़े भयदूर रूप हैं और ये ही संसारके निख-प्रत्यके कारण होते हैं ॥ ३६ ॥ हे महाभाग ! दक्ष, मराचि, अत्रि और भूग आदि प्रजापतिगण इस जगतके नित्य-सर्गके कारण है।। ३७॥ तथा यन और यनके पराक्रमी, सन्मार्गपरायण और जुर-बीर पुत्र राजागण इस संसारकी नित्य-स्थितिके कारण है ॥ ३८ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे बहान् ! आपने जो नित्स-स्थिति, नित्य-सर्ग और नित्य-प्रत्यका उल्लेख किया सो कृपा करके मुझसे इनका लख्त्य वर्णन कीजिये ॥ ३९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—जिनकी गति कहीं नहीं रूकती वे अविन्त्यातमा सर्वज्यापक भगवान् मधुसूदन निरन्तर इन मनु आदि रूपोसे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं॥ ४०॥ हे द्विच ! समस्त मूतोंका नार प्रकारका प्रलय है—नैमित्तिक, प्राकृतिक, आह्मन्तिक प्राह्मो नैमित्तकस्तत्र शेतेऽयं जगतीपतिः।
प्रयाति प्राकृते चैव ब्रह्माण्डं प्रकृती लयम् ॥ ४२
ज्ञानादाँत्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्यनि ।
नित्यः सदैव भूतानां यो विनाशो दिवानिशम् ॥ ४३
प्रसूतिः प्रकृतेयां तु सा सृष्टिः प्राकृता स्मृता ।
दैनन्दिनी तथा प्रोक्ता यान्तरप्रलयादन् ॥ ४४
भूतान्यनुदिनं यत्र जायन्ते पुनिसत्तम् ।
नित्यसर्गो हि स प्रोक्तः पुराणार्थोवचक्षणैः ॥ ४५
एवं सर्वशरीरेषु भगवान्भृतभावनः ।
संस्थितः कुस्ते विष्णुक्तपत्तिस्थितिसंयमान् ॥ ४६
भृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तयः सर्वदिहिषु ।
वैष्णव्यः परिवर्तन्ते मैत्रेयाहिनशं समाः ॥ ४७
गुणत्रयपयं द्वोतह्रह्मन् शक्तित्रयं महत् ।
योऽतियाति स यात्येव परं नावत्तते पुनः ॥ ४८

और नित्य ॥ ४१ ॥ उनमेंसे नैमितिक म्रस्य ही ब्राह्म-प्रस्प है, जिसमें जगत्पति ब्रह्माची कल्पान्तमें शयन करते हैं; तथा प्राकृतिक प्रस्मागें ब्रह्माण्ड प्रकृतिमें लोन हो जाता है ॥ ४२ ॥ ज्ञानके द्वारा योगोका परमात्मांमें स्त्रीन हो जाना आस्पत्तिक प्रस्त्य है और रात-दिन जो भूतोंका क्षय होता है वही नित्य-प्रस्त्य है ॥ ४३ ॥ प्रकृतिसे महत्त्वादि-क्रमसे जो सृष्टि होता है यह प्राकृतिक सृष्टि कहस्त्रती है और अवान्तर-प्रस्त्यके अनन्तर जो (ब्रह्माके द्वारा) चराचर जगत्को उत्पत्ति होती है वह दैनन्दिनी सृष्टि कही जाती है ॥ ४४ ॥ और हे पुनिश्रेष्ठ ! जिसमें प्रतिदिन प्राणियोकी उत्पत्ति होती रहती है उसे पुराणार्थमें कुशस्त्र महानुभावोन नित्य-सृष्टि कहा है ॥ ४५ ॥

इस प्रकार समस्त शरीरमें स्थित भूतभावन भगवान् विष्णु जगलको उत्पत्ति, श्चिति और प्रस्य करते रहते हैं ॥ ४६ ॥ हे मैंप्रेय ! सृष्टि, स्थिति और जिनाशको इन वैष्णवो शक्तियोंका समस्त शरीरोमें समान भावसे अहर्निश सद्धार होता रहता है ॥ ४७ ॥ हे ब्रह्मन् ! ये तोनों महती शक्तियाँ विगुणमयो हैं, अतः जो उन तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है वह परमपदको ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म-मरणादिके चक्रभें नहीं पहता ॥ ४८ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽञ्चे सप्तमोऽञ्चायः ॥ ७ ।

#### आठवाँ अध्याय

रौद्र-सृष्टि और भगवान् तथा लक्ष्मीजीकी सर्वव्यापकताका वर्णन

श्रीपराश्चर उद्याच

कथितस्तापसः सर्गो ब्रह्मणस्ते महामुने । स्द्रसर्गं प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥ कल्पादावात्मनस्तुल्यं सुतं प्रध्यायतस्ततः । प्रादुरासीत्प्रभोरङ्के कुमारो नीललोहितः ॥ सरोद सुखरं सोऽथ प्राद्वदद्विजसत्तम ।

कि त्वं रोदिषि तं ब्रह्मा स्दन्तं प्रस्युवाच ह ॥ नाम देहीति तं सोऽध प्रस्युवाच प्रजापतिः । रुद्रस्त्वं देव नाम्नासि मा रोदीधैर्यमावह । एवमुक्तः पुनः सोऽध समुकृत्वो स्तोद वै ॥ श्रीपरादारजी खोले—है महामुने! मैंने तुमसे ब्रह्मार्जिके तामस-सर्गका वर्णन किया, अब मैं छद्र-सर्गका वर्णन करता हूँ, सो सुनो ॥ १ ॥ कल्पके आदिमें अपने समान पुत्र उत्पन्न होनेके लिये चिन्तन करते हुए ब्रह्माजीकी गोदमे नील्लोहित वर्णके एक कुमारका प्रादुर्माय हुआ ॥ २ ॥

है द्विजोत्तम! जन्मके अनन्तर हो यह खोर जोरसे रोने और इघर-उघर दौड़ने लगा। उसे रोता देश ब्रह्माजीने उससे पूछा—''तू क्यों रोता है?'' ॥ ३ ॥ उसने कहा—''मेरा नाम रखो।'' तम ब्रह्माजी जोले—' हे देख! तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्म धारण कर।' ऐसा कहनेपर भी वह सात बार और स्थानानि चैपामप्टरनां पत्नीः पुत्रांश्च स प्रभुः ॥ भवं शर्वमधेशानं तथा पश्यति द्विज।

ततोऽन्यानि ददौ तस्पै सप्त नापानि वै प्राप्: ।

भीपसूत्रं महादेवसूबाच स पितामहः ॥

चक्रे नामान्यथैतानि स्थानान्येषां चकार सः । सुर्यो जलं मही वायुर्वद्विराकाशमेव च।

दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इत्वेतास्तनवः क्रमात् ॥

सुवर्चला तथैबोबा विकेशी चापरा शिवा । खाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रपम् ॥

सूर्यादीनां द्विजश्रेष्ट स्द्राधैर्नापधिः सह।

यत्न्यः स्मृता महाभाग तद्यस्यानि मे शृणु ॥

एषां सुतिप्रसुतिभ्यामिदमापूरितं जगत् ॥ १० श्रनेश्वरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो पनोजवः । स्कन्दः सर्गोऽश सन्तानो बुधश्चानुक्रमात्स्ताः ॥ ११ एवंत्रकारो रखोऽसौ सर्ती भार्यामनिन्दिताम् । उपयेमे दहितरं दक्षस्यैव प्रजापतेः॥ १२

दक्षकोषाच तत्यस्य सा सती स्वकलेवरम् । हिमबद्दहिता साऽभून्मेनायां द्विजसत्तम् ॥ १३ पुनश्चोमामनन्यां भगवान्हरः ॥ १४ उपयेमे

देवौ धात्तविधातारौ भृगोः स्थातिरस्यत । भ्रियं च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य या ॥ १५ श्रीमैत्रेय उसाच क्षीराज्यौ श्रीः समुत्पन्ना श्रूयतेऽपृतपन्थने ।

भूगोः ख्यात्यां समुत्यन्नेत्येतदाह कथं भवान् ॥ १६ औपग्रहार तथाच

नित्यैवैषा जगन्याता विष्णोः श्रीरनपायिनी । यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम ॥ १७

अर्थो विष्णुरियं वाणी नीतिरेषा नवो हरि: । बोधो विष्णुरियं बुद्धिर्धर्पोऽसौ सिक्किया त्वियम् ॥ १८ स्रष्टा विष्णुरियं सृष्टिः श्रीभूमिर्भूक्षरो हरिः ।

सन्तोषो भगवाँल्लक्ष्मीस्तृष्टिमॅत्रेय शाश्रती ॥ १९ इच्छा श्रीर्भगवान्कामो यज्ञोऽसौ दक्षिणा त्वियम् ।

आज्याहतिरसौ देवी पुरोद्धाशो जनार्दनः ॥ २०

रोया ॥ ४ ॥ तब भगवान् ब्रह्माबीने उसके सात नाम और रखे; तथा उन आठोंके स्थान, स्त्री और पुत्र पी निश्चित किये ॥ ५ ॥ हे द्विज ! प्रजापतिने उसे मब, दार्व, ईशान,

पश्पति, शोम, उप और महादेव कहकर सम्बोधन किया ॥ ६ ॥ यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किये। सुर्य, जल, पृथिबी, वाय, आग्न, आकादा, [यज्ञमें] दीक्षित बाह्मण और चन्द्रमा—ये क्रमजाः उनकी

मुर्तियों है ॥ ७ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! स्द्र आदि नामोंके साथ उन मूर्य आदि मुर्तियोकी ऋपशः सूयचंत्रा, ऊषा, विकेशी, अपरा, शिवा, त्याहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नामकी

पिलयाँ है। हे महाभाग ! अब उनके पुत्रोके नाम सुनी; उन्होंके पुत्र-पौत्रादिकोंसे यह सम्पूर्ण जगत् परिपूर्ण

है ॥ ८—१० ॥ सनैधर, सुक्र, खोहिताङ्ग, मनोजव, स्कन्द, रार्ग, रात्तान और बुध—ये क्रमकः उनके पुत्र हैं ॥ ११ ॥ ऐसे भगवान् रुद्धने प्रजापति दक्षकी अनिन्दिता पुत्री सतीको अपनी भार्यारूपसे बहुण किया ॥ १२ ॥ है

अपना इसीर त्याग दिया था। फिर यह मेनाके गर्भसे हिमाचलकी पुत्री (उमा) हुई। भगवान् शंकरने उस अनन्यपरायणाः उपासे फिर् भी विवाह किया ॥ १३-१४ ॥ भुगुके द्वारा ख्यातिने याता और विधातनामक दो देवताओंको तथा लक्ष्मीजीको जन्म दिया जो भगवान्

द्विजसत्तम ! उस सतीने दक्षपर कृपित होनेके कारण

श्रीमैत्रेयजी बोले—भगवन् ! सुना जाता है कि लक्ष्मीजी तो अमृत-मन्यनके समय शीर-सागरसे उत्पन्न हुई थीं, फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे प्रमुके द्वारा ख्यातिसे उत्पन्न हुई ॥ १६ ॥ श्रीपराशरजी बोले—हे द्विजोत्तम ! मगवान्का

विष्णुकी पत्नी हुई ॥ १५ ॥

कभी संग न छोड़नेवाली जगजननी लक्ष्मीजी तो निस्य ही हैं और जिस प्रकार श्रीविष्णुपगवान् सर्वव्यापक है वैसे ही ये भी है।। १७।। विष्णु अर्थ हैं और ये वाणी है, हरि नियम हैं और ये नीति है, भगवान् विष्णु बोध है और ये बुद्धि हैं तथा ने धर्म हैं और ये सिक्किया है।। १८॥ है

मेंत्रेय ! भगवान् जगत्के सहा है और रूक्ष्मीजी सृष्टि हैं. श्रीहरि भृषर (पर्वत अथवा एजा) है और उक्ष्मीजो मूमि है तथा भगवान सन्तोय हैं और लक्ष्मीजी नित्य-तृष्टि हैं ॥ १९ ॥ भगवान् काम हैं और लक्ष्मीजो इच्छा हैं, वे यञ्च है और ये दक्षिणा हैं, श्रीजनार्दन प्रोडाश हैं और देवी

वि। प्ः २--

पत्नीज्ञाला मुने लक्ष्मीः प्राग्वंज्ञो मधुसद्धनः । चितिर्रुक्मीहॅरियूंप इध्या श्रीर्थगवान्कुशः ॥ २१ सामस्वरूपी भगवानुद्वीतिः कमलालया । स्वाहा लक्ष्मीर्जगञ्जाको वासुदेवो हुताशनः ॥ २२ शृङ्करो भगवाञ्छौरिगौरी लक्ष्मीर्ह्विजोत्तम । मैत्रेय केदावः सूर्यस्तत्रभा कमलालया ॥ २३ विष्णुः पितृगणः पद्मा स्वधा शाश्चतपृष्टिदा । द्यौः श्रीः सर्वात्पको विष्णुरवकाशोऽतिविस्तरः ॥ २४ शृशाङ्कः श्रीघरः कान्तिः श्रीसार्यवानपायिनी । षृतिर्लक्ष्मीर्जगरोष्ट्रा वायुः सर्वत्रगो हरिः ॥ २५ जलधिर्द्विज गोविन्दस्तद्वेला श्रीर्महामने । लक्ष्मीस्वरूपमिन्द्राणी देवेन्द्रो मधुसूदनः ॥ २६ यमश्चक्रधरः साक्षाद्धमोर्णा कमलालवा । ऋद्धिः श्रीः श्रीधरो देवः स्त्रयमेव घनेशरः ॥ २७ गौरी लक्ष्मीर्महाभागा केशबो वरुण: स्वयम् । श्रीर्देवसेना विप्रेन्द्र देवसेनापतिहरि: ॥ २८ अवष्टम्भो गदापाणिः शक्तिर्रुश्मीद्विजीतम्। काष्ट्रा लक्ष्मीर्निमेषोऽसौ मुहुर्तोऽसी कला त्वियम् ॥ २९ ज्योत्ला लक्ष्मीः प्रदीपोऽसौ सर्वः सर्वेप्रते हरिः । लताभूता जगन्याता श्रीविष्णुर्दूपसंज्ञितः ॥ ३० विभावसे श्रीदिवसो देवशकगदाधरः। बरप्रदो बरो विष्णुर्वधूः पदावनालया ॥ ३१ नदस्वरूपो भगवाञ्छीनंदीरूपसंस्थिता । ध्वजश्च पुण्डरीकाक्षः यताका कमलालया ॥ ३२ तुष्णा रुक्ष्मीर्जगन्नाको लोघो नारायणः परः । रती रागश्च मैत्रेय लक्ष्मीगोविन्द एवं च ॥ ३३ किं चातिबहुनोक्तेन सङ्घेपेणेदमुच्यते ॥ ३४

देवतिर्यङ्गनुष्यादी पुञाया भगवान्हरिः ।

स्त्रीनाम्नी श्रीश्च विज्ञेया नानयोर्विद्यते परम् ॥ ३५

मुने । मधुसुदन यजमानगृह हैं और लक्ष्मीची पत्नीशाला हैं, श्रीहरि जुप हैं और लक्ष्मोज़ें चिति हैं तथा भगवान् कुज़ा हैं और लक्ष्मीजी इध्या हैं ॥ २१ ॥ भगवान् सामखरूप हैं और श्रीकमत्यदेवी उद्दीति हैं, बगत्पति भगवान् वासदेव हताशन है और लक्ष्मीजी स्वाहा हैं ॥ २२ ॥ हे द्विजीतम ! भगवान विष्ण शंदर है और श्रीसक्षीजी गीरी है तथा है मैत्रेय ! श्रीकेशय सूर्य है और कमलवासिनी श्रीलक्ष्मीजी उनकी प्रभा है ॥ २३ ॥ श्रीविष्ण् चितृगण हैं और श्रीवन्मला नित्य पृष्टिदायिनी स्वधा है, विष्णु आति विस्तीर्ण सर्वात्पक अबकादा है और लक्ष्मीओं खर्गलेक हैं ॥ २४ ॥ भगवान श्रीघर चन्द्रमा है और श्रीलक्ष्मीजी उनकी अक्षय कान्ति हैं, हरि सर्वगामी वायु है और रूक्ष्मीजी जगत्तेष्टा (जगतकी र्गात) और धृति (आधार) हैं॥ २५॥ हे महामूने ! श्रीगोबिन्द समुद्र हैं और हे द्विज ! लक्ष्मीजी उसकी तरङ्ग हैं, भगवान् मधुसूदन देवराज इन्द्र है और लक्ष्मीजी इन्द्राणी हैं ॥ २६ ॥ चक्रपाणि भगवान् यस हैं और श्रीक्रमस्य यमपत्नी धूमोणी हैं, देवाधिदेव श्रीविष्णु कुबेर है और श्रीसक्ष्मीजी साक्षात् ऋदि हैं॥ २७॥ श्रीकेदाव स्वयं वरुण हैं और महाभागा रुक्ष्मीची गीरी हैं, हे हिजराज़ ! श्रीहरि देवसेनापति स्वामिकार्तिकेय है और श्रीलक्ष्मीजी देखसेना है ॥ २८ ॥ हे द्विजोत्तम ! भगवान् गदाधर् आश्रय हैं और लक्ष्मीजी इस्ति हैं, भनवान् निषेष हैं और लक्ष्मीजी काष्ट्रा है, वे मुहुर्त हैं और ये कहन हैं ॥ २९ ॥ सर्वेश्वर सर्वरूप श्रीहरि दीपक है और श्रीलक्ष्मीजी ज्योति है, श्रोविष्णु वृक्षरूष हैं और जगन्यता श्रीलक्ष्मीजी छता है ॥ ३० ॥ च्छमगदाधरदेव श्रीविष्ण दिन है और रुक्ष्मीजी सप्ति हैं, बरदायक ब्रीहरि वर है और पदानिवासिनी श्रीलक्ष्मीजी बच्च हैं ॥ ३१ ॥ भगवान् नद हैं और श्रीखी नदी हैं, कमरुनयन भगवान् ध्वजा है और कमरुहस्या रूक्ष्मीजो पताका हैं॥ ३२॥ जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और लक्ष्मीजी तृष्णा है तथा है पैत्रेय ! र्रात और राग भी साक्षात् औलक्ष्मी और मोबिन्स्रुप ही है ॥ ३३ ॥ अधिक क्या कहा जाय ? संक्षेपमें, यह कहना चाहिये कि देव, तिर्थक् और मनुष्य आदिमें पुरुषकाची भगवान् हरि हैं और खोबाची श्रीलक्ष्मीजी, इनके परे और कोई नहीं है ॥ ३४-३५ ॥

रुक्ष्मीजी आज्याह्ति (घृतकी आहुति) हैं॥२०॥ है

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

#### नवाँ अध्याय

दुर्वासाजीके शापसे इन्द्रका पराजय, ब्रह्माजीकी स्तृतिसे प्रसन्न हुए भगवान्का प्रकट होकर देवताओंको समुद्र-मन्यनका उपदेश करना तथा देवता और दैत्योंका समुद्र-मन्यन

इदं च शृणु मैत्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया । श्रीसम्बन्धं मयाय्येतच्छ्तमासीन्मरीचितः ॥ दुर्वासाः शङ्करस्यांशश्चार पृथिवीमिमाम् । स ददर्श स्त्रजं दिव्यामुषिर्विद्याधरीकरे ॥ P सन्तानकानामिखलं यस्या गन्धेन वासितम् । अतिसेव्यमभृद्धाःम् तद्वनं वनचारिणाम् ॥ उन्मत्तव्रतधृग्विप्रस्तां दृष्टा शोधनां स्वजम् । तां ययाचे वरारोहां विद्याधरवध्ं ततः ॥ X याचिता तेन तन्बङ्गी मालां विद्याधराङ्गना । ददौ तस्मै विज्ञालाक्षी सादरं प्रणिपत्य तम् ॥ ų तामादायात्मनो मूर्धि रुजमुन्यतरूपधृक् । कृत्वा स वित्रो मैत्रेय परिबन्धाम मेदिनीम् ॥ स ददर्श तमायान्तमुन्मतैरावते स्थितम् । प्रैरप्रेक्याधिपति देवं सह देवै: इाचीपतिम् ॥ तामात्मनः स दिरसः स्त्रजमुन्यत्तषट्पदाम् । आदायापरराजाय विक्षेपोन्यत्तवन्युनिः ॥ गृहीत्वाऽमरराजेन स्नगैरावतमूर्द्धनि । न्यस्ता रराज कैलासशिखरे जाहवी यथा ॥ मदान्धकारिताक्षोऽसौ गन्धाकृष्टेन वारणः । करेणाचाय विक्षेप तां खर्ज धरणीतले ॥ १० ततश्चक्रोय भगवान्दुर्वासा मुनिसत्तमः । मैन्नेय देवराजं तं कुद्धश्चेतदुवाच ह ॥ ११

दुर्वास्य उवाच ऐश्वर्यमददुष्टात्मन्नतिस्तव्योऽसि वासव । श्रियो धाम स्वजं यस्त्वं महत्तां नाभिनन्दसि ॥ १२ प्रसाद इति नोक्तं ते प्रणिपातपुरःसरम् । हर्षोत्फुल्लकपोलेन न चापि शिरसा धृता ॥ १३ मया दत्तामिमां मालां यस्मान्न बहु मन्यसे । त्रैलोक्यश्रीरतो मृढ विनाशमुपयास्यति ॥ १४

श्रीपराद्वारजी बोले—हे मैत्रेय! तुमने इस समय मुझसे जिसके विषयमें पृष्ठा है वह श्रीसम्बन्ध (लक्ष्मीजीका इतिहास) मैंने भी मरीन्त ऋषिसे मुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं, [सावधान होकर] सुनो ॥ १ ॥ एक बार शंकरके अंशावतार श्रीदुर्वासाजी पृथिवीतसमें विचर रहे थे। घूमते-धूमते उन्होंने एक विद्याधरीके हाथोंमें सन्तानक पृथ्मोंकी एक दिख्य माला देखी। है श्रह्मन्! उसकी गम्धसे सुवासित होकर वह वन बनवासियोंके लिये अति सेवनीय हो रहा था॥ २-३॥ तब उन उन्मत-वृत्तिवाले विद्यवरने वह सुन्दर माला देखकर उसे उस विद्याधर-सुन्दरीस मीगा॥ ४॥ उनके मौगनेपर उस बड़े-बड़े नेत्रोंबाली कृशोगी विद्याधरीने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम कर यह माला दे दी ॥ ५॥ हे मैत्रेय! उन उन्मत्त्वेषधारी विद्यवरने उसे लेकर

अपने मस्तकपर डाल लिया और पृथिवीपर विचरने लगे ॥ ६ ॥ इसी समय उन्होंने उन्पत्त ऐएकतपर चड़कर देवताओंके साथ आते तुए ब्रेलोक्याधिपति दार्चापींत इन्द्रको देखा ॥ ७ ॥ उन्हें देखकर मुनिवर दुर्बासाने उन्पत्तके समान वह मतवाले पींग्रेसे गुझायमान माला अपने सिरपरसे उतारकर देवराज इन्द्रके ऊपर फैक दी ॥ ८ ॥ देवराजने उसे लेकर ऐएकतके मस्तकपर डाल दी; उस रामय वह ऐसी सुशोधित हुई मानो कैलास पर्वतके शिखरपर श्रीमङ्गाजी विराजमान हों ॥ ९ ॥ उस मदोन्पत हाथीने भी उसकी मन्थसे आकर्षित हो उसे सूंडसे सूंगकर पृथिवीपर फेक दिया ॥ १० ॥ हे मैंबेय ! यह देसकर मुनिश्रेष्ठ भगवान् दुर्वासावी अति क्रोधित हुए और देवराज इन्द्रसे इस प्रकार बोले ॥ ११ ॥

दुर्वासाजीने कहा — अरे ऐश्वर्यके मदसे दूषितिचित्त इन्द्र ! तू बड़ा गौठ है, तूने मेरी दी हुई सम्पूर्ण शोमाकी धाम मालाका कुछ भी आदर नहीं किया ! ॥ १२ ॥ अरे ! तूने न तो प्रणाम करके 'बड़ी कृपा की' ऐसा ही कहा और न हवेंसे प्रसन्नवदन होकर उसे अपने सिरपर ही एका ॥ १३ ॥ रे मूढ़ ! हूने मेरी दी हुई मालाका कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिये तेरा विलोकीका वैभव नह है।

मां मन्यसे त्वं सदुशं नृनं शक्नेतरहिजैः। अतोऽबमानमस्मासु मानिना भवता कृतम् ॥ १५ महत्ता भवता यस्मात्श्विष्ठा माला महीतले । तस्मात्प्रणष्टलक्ष्मीकं त्रैलोक्यं ते भविष्यति ॥ १६ यस्य सञ्जातकोपस्य भयमेति चराचरम् । तं त्वं मामतिगर्वेण देवराञ्चावपन्यसे ॥ १७ श्रीपराशार तथाच महेन्द्रो वारणस्कन्यादवतीर्य त्वरान्वित: । प्रसादवामास मुनि तुर्वाससमकल्मधम् ॥ १८ त्रसाद्यमानः स तदा प्रणिपातपुरःसरम्। इत्युवाच सहस्राक्षं दुर्वासा मुनिसत्तमः ॥ १९ दर्वासा उवाच नाहं कृपालुहदयो न च मां भजते क्षमा । अन्ये ते सुनयः शक्र दुर्वाससमवेहि माम् ॥ २० गौतमादिधिरन्यैस्त्वं गर्वमारोपितो पुषा । अक्षान्तिसारसर्वस्वं दुर्वाससमबेहि माम् ॥ २१ विसिष्ठाचैर्दयासारैस्स्तोत्रं कुर्वद्धिरुष्ठकैः । गर्वे गतोऽसि येनैवं मामप्यद्याक्षमन्यसे ॥ २२ ज्वलजटाकलापस्य भृकुटोकुटिलं पुरवम् । निरीक्ष्य कल्लिभुवने मम यो न गतो भयम् ॥ २३ नाई श्रापिष्ये बहुना किमुक्तेन शतकतो ।

नाइ श्लामच्य बहुना किमुक्तन शतकता । विडम्बनामिमां भूयः करोच्यनुनयात्मिकाम् ॥ २४ श्लीमाशर उवान इत्युक्तवा प्रथयौ विज्ञो देवराजोऽपि नं पुनः ।

आसहौरावतं ब्रह्मन् प्रययावमरावतीम् ॥ २५ ततः प्रभृति निःश्रीकं सशकं भुवनत्रयम् । मैत्रेयासीदपथ्यस्तं सङ्क्षीणौषधिवीरुधम् ॥ २६ न यज्ञाः समवर्तन्तं न तपस्यन्ति तापसाः । न च दानादिधर्मेषु मनश्चके तदा जनः ॥ २७ निःसत्त्वाः सकला लोका लोभाद्यपहतेन्द्रियाः ।

स्वल्पेऽपि हि बभूवुस्ते साभिलाया द्विजोत्तम ॥ २८

निःश्रीकाणां कृतः सन्त्वं विना तेन गुणाः कृतः ॥ २९

यतः सत्त्वे ततो लक्ष्मीः सत्त्वं भृत्यनुसारि छ ।

जायगा ॥ १४ ॥ इन्द्र ! निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणोंके समान ही समझता है, इसोलिये तुझ अति मानीने हमारा इस प्रकार अपमान किया है ॥ १५ ॥ अच्छा, तूने मेरी दी तुई गालाको पृथिवीपर फेंका है इसलिये तेरा पर विश्ववन भी जीव ही श्रीहोन हो जायगा ॥ १६ ॥ रे देवराज ! जिसके कुद्ध होनेपर सम्पूर्ण चराचर जगत् भयभीत हो जाता है उस मेरा ही तूने अति गर्वसे इस प्रकार अपमान किया ! ॥ १७ ॥ श्रीपराझरजी बोले—तब तो इन्द्रने तुस्त ही ऐरावत हाशीसे उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासाओंको [अनुनय-चिनय करके] प्रसन्न किया ॥ १८ ॥ तब उसके प्रणामादि करनेसे प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाओं उससे इस प्रकार कहने लगे ॥ १९ ॥

दुर्वासाची बोले—इन्द्र! मैं कृपालु-चित्त नहीं हूँ, मेरे अन्तःकरणमें क्षमाको स्थान नहीं है। वे मुन्दिन वो और ही है; तुम समझों, मैं तो दुर्वासा हूँ न ? ॥ २०॥ गौतमादि अन्य मुनिजनेनि व्यर्थ ही तुझे इतना मुँह लगा किया है; पर याद एक, मुझ दुर्वासाका सर्वस्त तो क्षमा न करना ही है ॥ २१॥ दयामूर्ति व्यसिष्ठ आदिके वर्ज़-वर्ज़कर स्तुति करनेसे तू इतना गर्वीला हो गया कि आज मेरा भी अपनान करने चल्म है ॥ २२॥ सरे! आज जिल्लोकीमें एसा कौन है जो मेरे प्रव्वक्तित जराकलाय और देवी भूकुटिको देखकर भयमीत न हो जाय ? ॥ २३॥ रे शक्कितो ! यू वारम्वार अनुनय-विनय करनेका दोग स्थी करता है ? तेरे इस कहने सुननेसे क्या होगा ? मैं क्षमा नहीं कर सकता ॥ २४॥ अधिपराञ्चाकी बोले—हे बहन् ! इस प्रकार कह

वे विप्रवर वहाँसे चल दिये और इन्द्र भी ऐरावतपर चढ़कर अनरवतीच्छे चले गये ॥ २५ ॥ हे मैंग्रेय ! तमीसे इन्द्रके सिंहत तीनों लोक वृक्ष-लता आदिके झीण हो जानेसे श्रीहीन और नष्ट-श्रष्ट होने लगे ॥ २६ ॥ तबसे यहाँका होना बन्द हो गया, तपाँखयोने तप करना खेड़ दिया तथा लोगोंका दान आदि घमोंमें चिस नहीं रहा ॥ २७ ॥ है दियोत्तम ! सम्पूर्ण लोक लोभादिके चड़ीभृत हो जानेसे सत्वशृत्य (सामर्थ्यहीन) हो गये और तुच्छ वस्तुओंके लिये भी लालगित रहने लगे ॥ २८ ॥ जहाँ सन्त होता है वहीं लक्ष्मी रहती है और सन्त्र भी लक्ष्मीका ही साथी है।

श्रीहीनोंमें भरू। सत्त्व कहाँ ? और बिना सत्त्वके गुण

लङ्गनीयः समस्तस्य बलज्ञीर्यधिवर्जितः ॥ ३० भवत्यपथ्यस्तमतिर्रुष्ट्रितः प्रियतः पुमान् ॥ ३१ एवमस्यन्तनिःश्रीके श्रैलोक्ये सत्त्ववर्जिते । देवान् प्रति बलोद्योगं चक्कदैतयदानवाः ॥ ३२ लोपाधिपुता निःश्रीका दैत्याः सत्त्वविवर्जिताः । श्रिया विहीनैनि:सत्त्वैदेवेशकुस्ततो रणम् ॥ ३३ विजितास्त्रिदशा दैत्यैरिन्दराद्याः शरणं ययुः । पितामहं महाभागं हताशनपुरोगमाः ॥ ३४ यथायत्कथितो देवैर्ब्रह्मा प्राष्ट्र ततः सुरान् । पराबरेशं शरणं व्रजध्वमसुरार्दनम् ॥ ३५ उत्पत्तिस्थितिनाज्ञानामहेत् हेतुमीश्वरम् । प्रजापतिपति विष्णुमनन्तमपराजितम् ॥ ३६ प्रधानपुंसीरजयो: कारणं कार्यभूतयो:। प्रणतार्त्तिहरं विष्णुं स वः श्रेयो विधास्पति ॥ ३७ श्रीपरासर उद्याच एयमुक्त्वा सुरान्सर्वान् ब्रह्मा लोकपितामहः ! क्षीरोद्स्योत्तरं तीरं तैरेव सहितो ययौ ॥ ३८ स गत्वा त्रिद्दी: सर्वै: समवेत: पितामह: । त्ष्टाव वाग्भिरिष्टाभिः परावरपति इरिम् ॥ ३९ ब्रह्मां वा व नयामि सर्वं सर्वेदामनन्तपजमव्ययम्। ल्प्रेकधाम धराधारमप्रकाशमभेदिनम् ॥ ४० नारायणमणीयांसमदोषाणामणीयसाम् । समस्तानां गरिष्ठं च भूरादीनां गरीयसाम् ॥ ४१ यत्र सर्वे यतः सर्वमुत्यन्नं मत्युरःसरम्। सर्वभृतश्च यो देवः पराणामपि यः परः ॥ ४२ परः परसात्पुरुषात्परमात्मस्वरूपधुक् । योगिषिश्चिन्यते योऽसौ मुक्तिहेतोर्मुमुक्षुभिः ॥ ४३ सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणा: । स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदत् ॥ ४४ कलाकाष्ट्रामुहर्तादिकालसूत्रस्य गोचरे । यस्य शक्तिर्ने शुद्धस्य स नो विष्णुः प्रसीदत् ॥ ४५

बलशौर्याद्यभावश्च पुरुषाणां गुणैर्विना ।

होनेपर प्रतिष्ठित पुरुषको जुद्धि विगद्ध जाती है ॥ ३१ ग इस प्रकार विलोक्तिके श्रीहीन और सन्वरहित हो जानेपर दैत्य और दानवॉने देवताओंपर चढ़ाई कर दी ॥ ३२ ॥ सत्त और वैभवसे शुन्य होनेपर भी ईस्वोने लोभवश विःसत्त्व और श्रीहीन देवताओंसे घोर युद्ध ठाना ॥ ३३ ॥ अन्तमें दैत्योद्धाय देवतालोग परासा हुए । तब इन्हादि समस्त देवगण अग्निदेवको आगे कर पहाभाग पितामह ओब्रह्माजीकी शरण गये ॥ ३४ ॥ देवताओं से सप्पूर्ण बृत्तान्त सूनकर श्रीब्रह्माजीने उनसे कहा, है देवगण ! तुम दैत्य-दलन पराचरेश्वर भगवान् विष्णुकी शरण जाओ. जो [आरोपसे] संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके कारण है किना (बाह्मवर्मे) कारण भी नहीं है और जो चराचरके ईक्षर, प्रजापतियोंके स्वामी, सर्वच्यापक, अनन्त और अवेय हैं तथा वो अजना किस कार्यरूपमें परिणत हुए प्रथान (मुलप्रकृति) और पुरुषके क्यरण है एवं शरणागतबत्सल है। (शरण जानेपर) थे अबस्य तुम्हारा मङ्गल करेगे' ॥ ३५ — ३७ ॥ श्रीपराशस्त्री बोले—हे मैत्रेय ! सम्पूर्ण देवगुणोंसे इस प्रकार कह लोकपितायह श्रीब्रह्माकी भी उनके

कैसे उहर सकते हैं 7 ॥ २९ ॥ बिना गुणेकि पुरुषमें बल,

त्रीर्य अदि सभीका अभाव हो जाता है और निर्यस्य तथा अञ्चल पुरुष सभीसे अपमानित होता है ॥ ३० ॥ अपमानित

लाथ श्रीत्सागरके उत्तरी तटपर गये ॥ ३८ ॥ वहाँ पर्हुंचकर पिठामह ब्रह्मानीने समल देवताओंके साथ परावरनाथ श्रीविष्णुभगवान्की अति मङ्गळपय वाक्योंसे स्तृति की ॥ ३९ ॥ ब्रह्मानी कहने लगे—जो समस्त अणुओंसे पी अणु और पृथिवी आदि समस्त गुरुओं (भारी पदाशों) से भी गुरु (भारी) है उन निस्तिल्लोवाविश्वाम, पृथिवीके

भी गुढ (भारो) है उन निस्तिरुक्तिविश्वाम, पृथिविक्षे आपारस्वरूप, अप्रकार्य, अभेद्य, सर्वरूप, सर्वेश्वर, अनन्त, अले और अव्यय नारायणको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४०-४१ ॥ मेरेसहित सम्पूर्ण जयत् जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूतमय है तथा जो पर (प्रधानादि) से भी पर है; जो पर पुरुषक्षे भी पर है, मुक्ति-लाभके लिये मोक्षकामी मुक्तिन जिसका व्यान घरते हैं तथा जिस ईस्टर्स सत्त्वादि प्रावृतिक गुणींका सर्वथा अभाव है जह समसा शुद्ध पदार्थीसे भी परम शुद्ध परनात्मख्यूष्य आदिपुरुष हमपर प्रसन्न हों॥ ४२—४४॥ जिस शुद्धस्वरूप भगवान्की शक्ति (विभृति) करन-

प्रोच्यते परमेशो हि यः शुद्धोऽप्युपचारतः । प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा यः सर्वदेहिनाम् ॥ ४६ यः कारणे च कार्यं च कारणस्यापि कारणम् । कार्यस्यापि च यः कार्यं प्रसीदतु स नो हरिः ॥ ४७ कार्यकार्यस्य यत्कार्यं तत्कार्यस्यापि यः स्वयम् । तत्कार्यकार्यभूतो यस्ततश्च प्रणताः स्म तम् ॥ ४८ कारणं कारणस्थापि तस्य कारणकारणम् । तत्कारणानां हेतुं तं प्रणताः स्म परेश्वरम् ॥ ४९ भोक्तारं भोस्यभूतं च स्त्रष्टारं सृज्यमेव च । कार्यकर्तृस्वरूपं तं प्रणताः स्म परं पदम् ॥ ५० विश्दुद्धोधवित्रत्यमजमक्षयमव्ययम् अव्यक्तपविकारं यत्तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ५१ न स्थूलं न च सृक्ष्मं यन्न विदोषणगोचरम् । तत्पदं परमं विष्णोः प्रणमामः सदाऽमलम् ॥ ५२ यस्यायुतायुतांशांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता । यत्प्रणमामस्तमव्ययम् ॥ ५३ परश्रहास्वरूपं यद्योगिनः सदोद्युक्ताः पुण्यपापक्षयेऽक्षयम् । पश्यन्ति प्रणवे चिन्त्यं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ५४ यन्न देवा न मुनयो न चाई न च ज़ङ्करः । जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ५५ शक्तयो यस्य देखस्य ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाः । भवन्त्यभूतपूर्वस्य तद्विष्णोः परमं पदम्।। ५६ सर्वेश सर्वभूतात्पन्सर्वे सर्वाध्रयाच्युत । प्रसीद विष्णो भक्तानां व्रज नो दृष्टिगोवरम् ॥ ५७

श्रीपग्रसः उक्तव इत्युदीरितमाकण्यं ब्रह्मणस्त्रिदशास्ततः । प्रणम्योचुः प्रसीदेति व्रज नो दृष्टिगोचरम् ॥ ५८ यत्रायं धगवान् ब्रह्मा जानाति परमं पदम् । तस्रताः सम जगद्वाम तव सर्वगताच्यतः ॥ ५९

काष्ट्रा और महर्स आदि काल-क्रमका विषय नहीं है, वे भगवान् विष्णु हमपर प्रसन्न हो ॥ ४५ ॥ जो शुद्धस्तरूप होकर भी उपचारसे परमेश्वर (परमा=महाछक्ष्मी= ईक्षर-पति) अर्थात् स्वरगीपति कहराते हैं और जो समस्त देहधारियंकि आत्मा हैं वे श्रीविष्णुचगवान् इमेपर प्रसन्न हों ॥ ४६ ॥ जो कारण और कार्यरूप हैं तथा कारणके भी कारण और कार्यके भी कार्य है वे श्रीहरि हमपर प्रसन्न हो ॥ ४७ ॥ जो कार्य (महत्तत्व) के कार्य (आहंकार) का भी कार्य (तन्मात्रापञ्चक) है उसके कार्य (भूतपञ्चक) का ची कार्य (ब्रह्माण्ड) जो स्वयं है और जो उसके कार्य (ब्रह्मा-दक्षादि) का भी कार्यभूत (प्रजायतियोंके पुत्र-गीतादि) है उसे हम त्रणाय करते हैं ॥ ४८ ॥ तथा जो जगतके कारण (ब्रह्मादि) का कारण (ब्रह्माण्ड) और उसके कारण (धृतपञ्चक) के कारण (पञ्चतन्मात्रा) के कारणों (अहंकार-महत्तत्वादि) का भी हेतु (गुलप्रकृति) है उस परमेश्वरको हम प्रणाम करते है ॥ ४९ ॥ जो भोका और भोग्य, स्नष्टा और मुज्य तथा कर्ता और कार्यरूप स्वयं ही है उस परमयदको हम प्रणाम करते हैं ॥ ५० ॥ जो बिशुद्ध बोधाखरूप, नित्य, अजन्म, अक्षय, अध्यय, अध्यक्त और अविकारी है वही विष्णुका परमपद (परस्वरूप) है ॥ ५१ ॥ जो न स्थूल है न सुक्ष्म और न किसी अन्य विशेषणका विषय है वही भगवान विष्णुका नित्य-निर्मल परमपद है, इस उसको प्रणाम करते. हैं॥ ५२ ॥ जिसके अयुतांश (दस हजारवे अंश) के अयतोशमें यह विश्वरचनाकी शक्ति स्थित है तथा जो परब्रह्मस्वरूप है उस अध्ययको सम प्रणाम करते हैं ॥ ५३ ॥ नित्य-युक्त योगिगण अपने पुण्य-पापादिका क्षय हो जानेपर ॐकारद्वारा जिन्तनीय जिस अविनाशी पदका साक्षात्कार करते हैं बही भगवान् विष्णुका परमपद है ॥ ५४ ॥ जिसको देवगण, मुनियण, शंकर और मै— कोई भी नहीं जान सकते वही परमेश्वर श्रीविष्णुका परमपद् है ॥ ५५ ॥ जिस अभृतपूर्व देवको बह्या, विष्णु और शिवरूप सक्तियाँ है बढ़ी भगवान विष्णुका परमपद है ॥ ५६ ॥ हे सर्वेश्वर | हे सर्वभूतात्मन् ! हे सर्वरूप ! हे सर्वाधार : हे अञ्चल ! हे बिल्लो ! इस भक्तींपर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दौजिये ॥ ५७ ॥

श्रीपराशरजी योले—ब्रह्मजीके इन उदारीको सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले—'प्रभो ! हमपर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिये॥ ५८॥ हे जगन्हाम इत्यन्ते वचसस्तेषां देवानां ब्रह्मणस्तथा। **ऊचुर्देवर्षयस्मर्वे बृहस्पतिपुरोगमाः ॥ ६०** आद्यो यज्ञपुमानीड्यः पूर्वेषां यश्च पूर्वजः । तन्नताः स्म जगत्त्रष्टुः स्त्रष्टारमविशेषणम् ॥ ६१

भगवन्भूतभव्येश यज्ञमूर्तिधराव्यय ।

प्रसीद प्रणतानां त्वं सर्वेषां देहि दर्शनम् ॥ ६२

एय ब्रह्मा सहास्माध्यः सहस्द्रैखिलोचनः । सर्वादित्यैः समं पूषा पावकोऽयं सहात्रिभिः ॥ ६३

अश्विनौ वसवश्चेपे सर्वे चैते यरुद्रणाः ।

साध्या विश्वे तथा देवा देवेन्द्रश्चायमीश्वरः ॥ ६४ प्रणामप्रवणा नाथ दैत्यसैन्यै: पराजिता: ।

शरणं त्वामनुप्राप्तरः समस्ता देवतागणाः ॥ ६५ श्रीपराशस उद्याच

एवं संस्तूयमानस्त भगवाञ्छङ्खलकथुक् । जगाम दर्शनं तेषां मैत्रेय परमेश्वरः ॥ ६६

तं दृष्ट्वा ते तदा देवाः शङ्खचकगदाघरम् । अपूर्वरूपसंस्थानं तेजसां राशिमूर्जितम् ॥ ६७

प्रणम्य प्रणताः सर्वे संक्षोधस्तिमितेक्षणाः । तुष्टुबुः पुण्डरीकाक्षं पितामहपुरोगमाः ॥ ६८

देवा कबुः

नमो नमोऽविशेषस्त्वं त्वं ब्रह्मा त्वं पिनाकयुक् । इन्द्रस्त्वमितः पवनो वरुणः सविता यमः ॥ ६९

बसवो परुतः साध्या विश्वेदेवगणाः भवान् ।

योऽयं तवापतो देव समीपं देवतागणः। स त्वमेव जगत्त्रष्टा यतः सर्वगतो भवान् ॥ ७०

त्वं यज्ञस्त्वं वषद्कारस्वमोङ्कारः प्रजापतिः । विद्या वेद्यं च सर्वात्रंस्त्वन्पयं चारितलं जगत् ॥ ७१

त्वामार्ताः शरणं विष्णो प्रयाता दैत्यनिर्जिताः ।

वयं प्रसीद सर्वातंपस्तेजसाप्याययस्य नः ॥ ७२ ताबदार्त्तिस्तथा वाञ्छा ताबन्धोहस्तथाऽसुखम् ।

यावन्न याति शरणं त्वामशेषाधनाशनम् ॥ ७३ त्वं प्रसादं प्रसन्नात्मन् प्रपन्नानां कुरुषु नः ।

तेजसा नाथ सर्वेषां स्वशक्त्याप्यायनं कुरु ॥ ७४

सर्वगत अच्यत ! जिसे ये भगवान् ब्रह्मजी भी नहीं जानते,

आपके उस परमपदको हम प्रणाम करते हैं ।। ५९ ॥ नदमन्तर ब्रह्मा और देवगणोंके बोल चुकनेपर

बृहस्पति आदि समस्त देवर्षिणण कहने रूपं— ॥ ६० ॥ 'जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ-पुरुष हैं और पूर्वजीके भी

पर्वपत्न हैं उन जगतके रचिता निर्विशेष परमात्माको हम नपस्कार करते हैं॥ ६१॥ हे भूत-भव्येश यज्ञगूर्तिथर

मगवन् । हे अख्यय । हम सब शरणांगतीपर आप प्रसन्न होड़ये और दर्शन दीजिये ॥ ६२ ॥ हे नाथ ! हमारे सहित ये ब्रह्माजी, रुड़ोंके सहित धगवान् शंकर, बारही

आदित्योंके सहित भगवान् पूपा, अग्नियोंके सहित पायक और ये दोनों अधिनीकुमार, आहों वसु, समस्त मरुद्रण,

साध्यगण, विश्वेदेव तथा देवराज इन्द्र ये सभी देवगण दैत्य-सेनासे पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी

शरपमें आये हैं ॥ ६३—६५ ॥ श्रीपरादारजी बोले—हे मैत्रेय ! इस प्रकार सुति किये जानेपर शंख चक्रधारी भगवान् परमेश्वर उनके

सम्पुल प्रकट हुए ॥ ६६ ॥ तब ठाउ इंख-चक्रमदाधारी उल्लाष्ट्र तेजोराशिमय अपूर्व दिच्य मृतिको देखकर गितागह आदि समस्त देवगण अति विनयपूर्वक प्रणामकर

क्षोभवदा चिकत-नयन हो उन कमलनयन पगवानुकी स्तृति करने छगे ॥ ६७-६८ ॥

देवगण बोले—हे प्रभो ! आपको नगस्कार है. नमस्कार है। आप निर्विद्येष हैं तथापि आप ही ब्रह्मा है. आप ही शंकर है तथा आप ही इन्द्र, अधि, पवप, वरुण, सूर्य और यमराज हैं ॥ ६९ ॥ हे देव ! वसुगण, मरुदूण, साध्यगण और विश्वेदेवगण भी आप ही हैं तथा आपके

आप ही है क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण है।। ७०।। आप ही यज्ञ हैं, आप ही क्यदकार हैं तथा आप हो ओकार और प्रजापति हैं । हे सर्वातान् ! विद्या, वेदा और सन्पूर्ण

सम्पूख जो यह देवसम्दाय है, हे जगत्क्रष्टा ! यह भी

जगत् आपहीका स्वरूप हो है॥ ७१॥ हे बिष्णो ! दैत्योंसे परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरणमें आये हैं; हे सर्वत्यरूप | आप समपर प्रसन्न होइये और अपने तेजसे हमें सञ्चल कीजिये ॥ ७२ ॥ हे प्रमो ! अवहक

जीव सम्पूर्ण पापीको नष्ट करनेवाले आपकी शरणमें नहीं जाता तभीतक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दु:ख आदि रहते है ॥ ७३ ॥ हे प्रसन्नात्मन् ! हम द्वारणागर्तोपर आप

प्रसन्न होइये और हे नाथ ! अपनी शक्तिसे हम सब

श्रीपगञ्चर उवाच संस्तृयमानस्त् प्रणतैरमरेहीरै: । प्रसन्नदृष्टिर्भगवानिदमाह स विश्वकृत् ॥ ७५ तेजसो भवतां देवाः करियाम्यपबंहणम् । वदाय्यहं यत्क्रियतो भवद्भिस्तदिदं सुराः ॥ ७६ आनीय सहिता दैत्यैः क्षीराब्धी सकत्त्रैषधीः । प्रक्षिप्यात्रामृतार्थं ताः सकला दैत्यदानवैः । पन्थानं पन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिम् ॥ ७७ मध्यताममृतं देवाः सहाये मय्यवस्थिते ॥ ७८ सामपूर्वं च दैतेयास्तत्र साह्यव्यकर्मणि । सामान्यफरुभोक्तारो युवं वाच्या भविष्यय ॥ ७९ मध्यमाने च तत्राव्यौ यत्समृत्यत्स्यतेऽमृतम् । तत्यानाद्वलिनो यूयममराश्च भविष्यथ ॥ ८० तथा चाहं करिष्यामि ते यथा त्रिवशद्विष: । न प्राप्यत्त्वमृतं देवाः केवलं क्रेशभागिनः ॥ ८१ श्रीपराञ्चर उक्षाच इत्युक्ता देवदेवेन सर्व एव तदा सुराः। सन्धानमसुरैः कृत्वा यद्मवन्तोऽभृतेऽभवन् ॥ ८२ नानौषधीः समानीय देवदैतेयदानवाः। क्षिप्त्वा क्षीराव्यिपयसि शरदभागलित्विष ॥ ८३ मन्धानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वास्किम् । ततो पश्चितुपारच्या पैत्रेय तरसाऽपृतम् ॥ ८४ विबुधाः सहिताः सर्वे यतः पुन्छं ततः कृताः । कृष्णेन वासुकेर्दैत्याः पूर्वकाये निवेशिताः ॥ ८५ ते तस्य मुखनिश्वासबहितापहतत्विषः । निस्तेजसोऽसुराः सर्वे वभूवुरमितोजसः ॥ ८६ तेनैय मुखनिश्वासवायनास्तबलाहकैः । पुच्छप्रदेशे वर्षीद्भिसादा वाप्यायिताः सुराः ॥ ८७ क्षीरोदमध्ये भगवान्कुर्मरूपी स्वयं हरिः। मन्धनाद्रेरिघष्टानं भ्रमतोऽभून्यहामुने ॥ ८८

स्त्येणान्येन देवाना मध्ये चक्तगदाधरः ।

चक्कर्ष नागराजानं दैत्यमध्येऽपरेण च ॥ ८९

देवताओंके ( सोये हए ) तेजको फिर बढ़ाइये ॥ ७४ ॥ श्रीपरादारजी बोले—विनीत देवताओंद्वारा इस प्रकार स्तृति किये जातेपर विश्वकर्ता भगवान् इरि प्रसन होकर इस प्रकार बोले — ॥ ७५ ॥ हे देवनण ! मैं तुन्हारे तेजको फिर बदाऊँगा; तुम इस समय मैं जी कुछ कहता 🧗 वह करो ॥ ७६ ॥ तुम दैत्योंके साथ सम्पूर्ण ओवधियाँ लाकर अमृतके लिये शीर-सागरमें हालो और मन्दरुचलको मथानी तथा वास्त्रिक गामको नेती बनाकर उसे दैत्य और दानवोंके सहित मेरी सहायतासे मधकर अमृत निकालो ॥ ७७-७८ ॥ तुमलोग सामनीतिका अवलम्बन कर दैत्योंसे कही कि 'इस काममें सहायता करनेसे आपलोग भी इसके फलमें समान भाग पायेंगे' ॥ ७९ ॥ समृद्रके मधनेपर उससे जो अपृत निकलेगा उसका पान करनेसे तुम सबल और अपर हो जाओंगे ॥ ८० ॥ हे देवगण ! तुम्हारे लिये में ऐसी युक्ति करूँना जिससे तुम्हारे द्वेपी दैखोंको अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्सेमें केवल समुद्र-मन्थनका क्रेश ही आयेगा ॥ ८१ ॥

श्रीपराशरसी बोलं—तब देवदेव भगवान् विष्णुके ऐसा कड़नेपर सभी देवगण देखोंने सन्धि करके अमृतप्राप्तिके लिये यल करने लगे ॥ ८२ ॥ हे मैत्रेय । देव, दानव और देखोंने नाना प्रकारकी ओषधियाँ लाकर उन्हें शरद्-ऋतुके आकाशकी-सो निमंल कान्तिवाले क्षीर-सागरके जलमें डाला और मन्दराचलको मधानो तथा वासुकि नागको नेती बनाकर बड़े बेगसे अमृत मधना आरम्भ किया ॥ ८३-८४ ॥ मणवान्ने जिस ओर वासुकिकी पूंछ थी उस ओर देवताओंको तथा जिस ओर मुख था उघर देखोंको नियुक्त किया ॥ ८५ ॥ महातेजस्वी वासुकिके मुखसे निकलते हुए निःश्वासामिसे झुलसकर सभी देखाण निस्तेज हो गये ॥ ८६ ॥ और उसी श्वास-वायुसे विश्विप्त हुए मेखोंके पूंछकी ओर बरसते रहनेसे देखताओंकी शक्ति बढ़ती गयी ॥ ८७ ॥

हे महामुने ! भगवान् स्वयं कूर्मरूप घारण कर श्वीर-सागरमें घूमते हुए मन्दराचलके आधार हुए ॥ ८८ ॥ और वे ही चक्र-गदाधर भगवान् अपने एक अन्य रूपसे देवताओंमे और एक रूपसे दैत्योमे मिलकर नागराजको

उपर्याकान्तवाञ्छैलं बृहद्रूपेण केशवः । तथापरेण मैत्रेय यत्र दृष्टं सुरासुरैः ॥ 80 तेजसा नागराजानं तथाप्यायितवान्तरिः । अन्येन तेजसा देवानुपर्वहितवान्त्रभुः ॥ 99 पथ्यमाने ततस्तस्मिन्श्वीराख्यौ देवदानवैः । हविर्धामाऽभवत्पूर्वं सुरभिः सुरपूजिता ॥ 83 जग्पुर्युद्धं ततो देवा दानवाश्च महामुने। व्याक्षिप्तचेतसश्चैव बणूवुः स्तिपितेक्षणाः ॥ 59 किमेतदिति सिद्धानां दिवि चिन्तयतां ततः । बभूव वारुणी देवी मदाधूर्णितलोचना ॥ 68 कृतावर्तात्ततस्तस्मात्श्वीरोदाद्यसयञ्जगत् । गन्धेन पारिजातोऽभृद्देवस्त्रीनन्दनस्तरुः ॥ 94 रूपौदार्थगुणोपेतस्तथा चाप्सरसां गणः। क्षीरोदधेः समुत्पन्नो मैत्रेय परमाद्धतः ॥ 95 ततः शीर्ताशुरभवज्ञगृहे तं महेश्वरः। जगृहश्च विषं नागाः क्षीरोद्यव्यिसमुख्यितम् ॥ Q Q ततो धन्वन्तरिर्देवः श्वेताम्बरधरस्वयम् । बिश्रत्कमण्डलुं पूर्णममृतस्य समुस्यितः ॥ 36 ततः स्वस्थमनस्कास्ते सर्वे दैतेयदानवाः । बभूतुर्युदिताः सर्वे मैत्रेय युनिभिः सह ॥ 99 ततः स्फरत्कान्तिमती विकासिकमले स्थिता । श्रीर्देशी पयसस्तस्मादुद्धता धृतपद्भुजा ॥ १०० तां तुष्टुबुर्यदा युक्ताः श्रीसुक्तेन महर्षयः ॥ १०१ विश्वावसुमुखास्तस्या गन्धर्वाः पुरतो जगुः । घृताचीप्रमुखास्तत्र ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ १०२ गङ्गाद्याः सरितस्तोयैः स्त्रानार्थम्पतस्थिरे । दिगाजा हेमपाञ्चस्थमादाय विभलं जलम् । स्नापयाञ्चक्रिरे देवीं सर्वलोकमहेश्वरीम् ॥ १०३ क्षीरोदो रूपधृक्तस्यै मालामम्लानपङ्कनाम् ।

ददौ विभूषणान्यक्षे विश्वकर्मा चकार हु ॥ १०४

पश्यतां सर्वदेवानां ययौ वक्षःस्थलं होः ॥ १०५

दिव्यमाल्याप्वरधरा स्नाता भूषणभूषिता ।

खींचने लगे थे ॥ ८९ ॥ तथा हे मैत्रेय ! एक अन्य विद्याल रूपसे जो देवता और दैत्योंको दिखायी नहीं देता या, श्रीकेशको कंपरसे पर्यंतको दया रखा था ॥ ९० ॥ भगवान् श्रीहरि अपने तेजसे नागराज बासुकिसे बलका सञ्चार करते थे और अपने अन्य तेजसे वे देवताओंका बल बढ़ा रहे थे ॥ ९१ ॥

इस प्रकार, देवता और दानवोद्वारा क्षोर-समुद्रके मधे जानेपर पहले हवि (यज्ञ-सापद्मी) की आश्रयरूपा स्तपुजिता कामधेनु उत्पन्न हुई ॥ ९२ ॥ हे महापुने ! उस समय देव और दानवराण अति आनन्दित हुए और उसकी और चित्त ख़िंच जानेसे उनकी टकटकी बैंथ गयी ॥ ९३ ॥ फिर स्वर्गलोकमें 'यह क्या है ? यह क्या है ?' इस प्रकार चिन्ता करते हुए सिद्धोंके समक्ष गदसे घूमते हुए नेत्रीमाली बारुणीदेवी प्रकट हुई ॥ ९४ ॥ और पुनः गन्धन करनेपर उस झीर-सागरसे, अपनी गन्धसे विकोकीको समन्धित करनेवाला तथा सर-सन्दरियोका आनन्दवर्धक कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ ॥ ९५ ॥ हे मैत्रेय ! तत्पक्षात् श्रीर-सागरसे रूप और उदास्ता आदि गुणींसे युक्त अति अञ्चल अफराएँ प्रकट हुई॥ ९६॥ फिर चन्द्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेवजीने प्रहण कर लिया। इसी प्रकार शीर-सागरसे उत्पन्न हुए विषको नार्गीने यहण किया ॥ ९७ ॥ फिर् शेतवस्त्रधारी साक्षात् चगवान् घन्यक्तरिजी अमृतसे भग्न कमण्डल् लिये प्रकट हुए ॥ ९८ ॥ हे मैत्रेय ! उस समय मुनिगणके सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ-चित्त होकर अति प्रसन्न हुए ॥ ९९ ॥

उसके पश्चात् विकसित कमलपर विराजमान स्कुटकान्तिमयी श्रीलक्ष्मीदेवी हाथोंमें कमल-पुत्र धारण किये श्रीर-समुद्रसे प्रकट हुई ॥ १००॥ उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नतापूर्वक श्रीसूत्रद्वाय उनकी स्तृति करने लगे तथा विश्वालस् आदि गन्धर्वगण उनके सम्मुख गान और धृताची आदि अपस्याएँ नृत्व करने लगीं ॥ १०१-१०२॥ उन्हें अपने जलसे स्नान करानेके लिये गङ्गा आदि नदियाँ स्वयं उपस्थित हुई और दिगाजीने सुवर्ण-कलशोंमें घरे हुए उनके निर्मल जलसे सर्वलोक-पहेश्वरी श्रीलश्मीदेवीको स्नान कराया॥ १०३॥ श्रीर-सायरने मूर्तिमान् होकर उन्हें विकसित कमल-पुष्पोकी माला दो तथा विश्वकर्माने उनके अंग-प्रस्केगमें विविध आपूरण पहनाये॥ १०४॥ इस प्रकार दिव्य मास्त और चया विलोकिता देवा हरियक्ष:स्थलस्थया । रूक्ष्म्या मैन्नेय सहसा परां निर्वृतिमागताः ॥ १०६ उद्देगं परमं जग्मुर्देत्या विष्णुपराङ्मुखाः । त्यका लक्ष्म्या महाचाग विप्रवित्तिपुरोगमाः ॥ १०७

ततस्ते जगृहर्दैत्या धन्यन्तरिकरस्थितम्। कमण्डलुं महावीर्या यत्रास्तेऽमृतमुत्तमम् ॥ १०८

मायवा भोहवित्वा तान्विष्णुः स्त्रीरूपसंस्थितः । दानवेभ्यस्तदादाय देवेभ्यः प्रददौ प्रभुः ॥ १०९

ततः पपुः सुरगणाः शक्राह्यस्तत्तदाऽमृतम् । उद्यतायुधनिश्चिंशा दैत्यास्तांश्च समध्ययुः ॥ ११०

पीतेऽमृते च बलिभिर्देवैदैंत्यचमूस्तदा। बध्यमाना दिशो भेजे पातालं च विवेश वै ॥ १११

ततो देवा मुदा युक्ताः शङ्खचक्रगदाभृतम् । प्रणिपत्य यथापूर्वमाशासत्तत्त्रिवष्ट्रपम् ॥ ११२

ततः प्रसन्नभाः सूर्यः प्रययौ खेन वर्त्यना ।

ज्योतीषि च यथामार्गं प्रययुर्मुनिसत्तम ॥ ११३

जञ्चाल भगवांश्रोचैश्रास्दीप्रिविधावस्ः । धर्मे च सर्वभूतानां तदा मतिरजावत ॥ ११४

त्रेलोक्य च श्रिया जुष्टं बभूव द्विजसत्तम । शक्रश्च त्रिदशश्चेष्टः पुनः श्रीमानजायत ॥ ११५

सिंहासनगतः शक्रस्सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः ।

देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टादाब्जकरां ततः ॥ ११६

नमस्ये सर्वलोकानां जननीमकासम्भवाम् ।

श्रियमुद्धिद्वपद्माक्षीं विष्णुवश्चःस्थलस्थिताम् ॥ ११७

पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणाम्। वन्दे पद्ममुखी देवी पद्मनाभप्रियामहम् ॥ ११८

स्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं त्वेकपावनी ।

सन्ध्या रात्रिः प्रभा भूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वता ॥ ११९

तस्य धारण कर, दिव्य जलसे स्नान कर, दिव्य आभूयणीसे विभूषित हो श्रीलक्ष्मीजी सम्पूर्ण देवताओंके देखते-देखते श्रीविष्णभगवानुके बक्षःस्थलमें वियजमान हुई ॥ १०५॥

हे मेंत्रेय ! श्रीहरिके वक्षःस्यलमें विराजमान श्रीलक्ष्मीजीका दर्शन कर देवताओंको अकस्पात् अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई॥ १०६॥ और हे महाभाग ! लक्ष्मीजीरो परित्यक्त होनेके कारण भगवान विष्णुके विरोधी विप्रचिति आदि दैत्यगण परम रहिप्र (व्यक्त्ल) हुए ॥ १७७ ॥ तब उन महाबलवान् दैस्पेने श्रीधन्यन्तरिजीके होधसे वह कमण्डल छोन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भग्र हुआ था॥ ६०८॥ अतः स्त्री (मोहिनी) रूपधारी भगवान् विष्णुने अपनी माथाशे दानवीको मेहित कर उनसे वह कमण्डल लेकर देवताओंको दे दिया ॥ १०९ ॥

दैत्यलोग अति तीस्रो जङ्ग आदि शस्त्रोंसे सस्रज्ञित हो उनके ऊपर ट्रट पड़े ॥ ११० ॥ किन्तु अमृत-पानके कारण बलवान् हुए देवताओंद्वारा मारी-काटी जाकर दैत्योंकी सम्पूर्ण सेना दिशा-विदिशाओंमें भाग गयी और कुछ प्रताललोकमें भी चली गयी॥ १११॥ फिर देवगण प्रसन्नतापूर्वक शङ्ख-चक्र-गदा-धारो भगवान्को प्रणाम कर पहलेहीके समान स्वर्गका शासन करने लगे ॥ १९२ ॥

तब इन्द्र आदि देवगण उस अमृतको पी गये; इससै

है मनिश्रेष्ठ ! उस समयसे प्रखर तेजोक्त भगवान् सूर्य अपने भागीसे तथा अन्य तारागण भी अपने-अपने मार्गसे चलने लगे ॥ ११३ ॥ सुन्दर दीविशालो भगवान् अफ़्रिटेव अत्यन्त प्रज्वलित हो हठे और उसी समयसे समस्त प्राणियोकी धर्ममें प्रवृत्ति हो नगी॥ ११४॥ हे द्विजोत्तम ! त्रित्येकी श्रीसम्पन्न हो गयी और देवताओंगे श्रेष्ठ इन्द्र भी पुनः श्रीमान् हो मये ॥ ११५ ॥ तदनन्तर इन्द्रने स्वर्गलोकमें जाकर फिरसे देवराज्यपर अधिकार पाया और राजसिंहासनपर आरूद हो पदाहरूता श्रीलक्ष्मीजीकी इस प्रकार स्तृति को ॥ ११६ ॥ <u> इन्द्र खोले — सम्पूर्ण लोकोको जननी, विकसित</u>

कमलके सदश नेत्रीवाली, भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमे विराज्ञधान कमलोद्धवा श्रीलक्ष्मोदेखीको मैं नगस्कार करता है॥ ११७॥ कमल ही जिनका निवासस्थान है, कमल ही जिनके कर-कमलोमें सुशोधित है, तथा कमल-इनके समान ही जिनके देश हैं उन कमलमुखी कमलनाभ-प्रिया श्रीकमलादेवीकी मैं अन्दर्ग करता है ॥१६८॥ है देवि ! तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलेकोको पवित्र करनेवारणै हो तथा तुम ही सम्प्या, रात्रि, प्रभा, विभृति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो ॥ ११९ ॥

चज्ञविद्या पहाविद्या गुहाविद्या च शोभने । आत्मविद्या च देवि त्वं विमुक्तिफलदायिनी ॥ १२० आन्वीक्षिकी प्रयोगार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च । सौम्यासौम्यैर्जगद्र्पैस्त्वयैत्तदेवि पूरितम् ॥ १२१ का त्यन्या त्यामृते देखि सर्वयद्भमयं वपुः । अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः ॥ १२२ त्वया देवि परित्यक्तं सकलं भुषनप्रयम् । विम्पष्टप्रायमभवत्त्वयेदानी समेधितम् ॥ १२३ दाराः पुत्रास्तथागारसुहृद्धान्यधनादिकम् । भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणात्रृणाम् ॥ १२४ शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः सुखम्। देवि त्वददुष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् ॥ १२५ त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरि: पिता । त्वयैतद्विष्णुना वाम्ब जगद्व्याप्ने चराचरम् ॥ १२६ मा नः कोशं तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदम् । मा शरीरं कलत्रं च त्यजेखाः सर्वपावनि ॥ १२७ मा पुत्रान्मा सुद्रद्वर्गं मा पशुन्मा विभूषणम् । त्यजेशा मम देवस्य विष्णोर्वक्षः स्थलालये ॥ १२८ सत्त्वेन सत्यशौचाध्यां तथा शोलादिधिर्गुणैः । त्यज्यन्ते ते वसः सद्यः सन्त्यका ये त्वयामले ॥ १२९ त्क्या विलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरसिलैर्गुणैः । कुलैश्वर्येश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि ॥ १३० स रलाव्यः स गुणी धन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान् । स शुरः स च विकान्तो यस्त्यया देखि वीक्षितः ॥ १३१ सद्यो वैयुण्यमायान्ति श्रीलाद्याः सकला गुणाः । पराङ्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे ॥ १३२ न ते वर्णीयतुं शक्ता गुणाञ्जिह्वापि वेधसः ।

श्रीपराशर उवाच एवं श्रीः संस्तुता सम्यक् प्राह देवी शतकतुम् । शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज ॥ १३४

प्रसीद देवि पदाक्षि मास्मांस्याक्षीः कदाचन ॥ १३३

हे शोधने ! यज्ञ-विद्या (कर्म-काण्ड), महाविद्या (उपासना) और गृह्यविद्या (इन्द्रजाल) तुन्हीं हो तथा है देवि ! तुन्ती मुक्ति फल-दायिनो आत्मविद्या हो ॥ १२० ॥ हे देवि ! आन्वीक्षिकी (तकेविद्या), वेदत्रयी, पाती (फ़िल्पवाणिज्यादि) और दण्डनीति (राजनीति) भी तुम्ही हो । तुर्ग्हीने अपने द्वान्त और उग्न रूजेंसे यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है ॥ १२१ ॥ हे देवि ! तुम्हारे विमा और ऐसी कौन स्त्री है जो देवदेव भगवान् गदाधरके योगिजन-चिन्तित सर्वयञ्जमय शरीरका जाश्रय पा सके ॥ १२२ ॥ है देषि ! तुम्हारे छोड देनेपर सम्पूर्ण त्रिलोकी नष्टप्राय हो गयी थी; अब तुम्हींने उसे पुनः जीवन-दान दिया है ॥ १२३ ॥ है महाभागे ! स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहद् ये सख सदा आपहोके दृष्टिपातसे मनुष्योंको मिलते हैं ॥ १२४ ॥ हे देवि ! तुम्हारी कृपा दृष्टिके पात्र पुरुषोके लिये शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शबु-पक्षका नाश और सुरत आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं हैं ॥ १२५ ॥ तुम सम्पूर्ण लोकोंकी माता हो और देवदेव भगवान् इरि पिताः हैं । हे मातः ! तुमसे और श्रीविष्ण्यपादान्से यह सक्छ चराचर जगत् व्याप्त है।। १२६ ॥ हे सर्वपावनि मातेश्वरि ! हमारे कीश (सजाना), गोष्ठ (पञ्च-झाला), गृह, भोगसामधी, इसीर और भी आदिको आप कभी न त्याने अर्थात् इनमें भरपूर रहें ॥ १२७ ॥ अधि विष्णुवक्षःस्थल निवासिनि ! हमारे पुत्र, सहर, पशु और भूषण आदिको आप कभी न छोड़े n १२८ n हे अमले ! बिन पमुष्योंको तुम **छोड़ देतो** हें उन्हें सत्त्व (मार्नोसक बल), सत्व, शौच और शील आर्द गुण भी जीव ही त्याग देते हैं ॥ १२९ ॥ और तुम्हारी कुषा दृष्टि होनेपर तो गुणहाँन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि सम्पूर्ण पूप और कुटोनता तथा पेश्वर्य आदिसे सम्पन्न हो जाते हैं ॥ १३० ॥ हे देखि ! जिसपर तुम्हारी कृपादृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्यभाष्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान् है तथा बही शुरवीर और परक्रमी है ॥ १३१ ॥ हे विष्णुप्रिये ! हे जगज्जनि ! तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुस्ता अक्रमुणरूप हो जाते हैं ॥ १३२ ॥ हे देनि ! तुम्हारे गुणींका वर्णन करनेमें तो श्रीब्रह्माचीकी रसना भी समर्थ नहीं है। [फिर मैं क्या कर सकता हूँ ?] अतः हे कमलवयते ! अब युझपर प्रसन्न हो और युझे कभी न छोड़ो ॥ १३३ ॥

श्रीपराशरजी योले—हे द्विज ! इस प्रकार सम्यक् स्तुति किये जानेपर सर्वभूतस्थिता श्रीलक्ष्मीजी सब देवताओंके सुनते हुए इन्द्रसे इस प्रकार बोली॥ १३४॥ श्रीरुवाच

परितृष्टास्मि देवेश स्तीत्रेणानेन ते हरे। वरं वृणीष्ट्रं यस्त्वष्टी वरदाहं तवागता ॥ १३५

इन्द्र उनान

बरदा यदि मे देवि बराहों यदि बाप्यहम् । त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्यमेष मेऽस्तु वरः परः ॥ १३६ स्तोत्रेण यस्तश्रैतेन त्वां स्तोष्यत्यव्यिसम्भवे ।

स त्वया न परित्याज्यो द्वितीयोऽस्तु वरो मम ॥ १३७

श्रीस्वाच

त्रैलोक्चं त्रिद्शश्रेष्ट्रं न सन्त्यक्ष्यामि वासव । दत्तो वरो मया यस्ते स्तोत्राराधनतुष्ट्या ॥ १३८ यश्च सार्यं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः । मां स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यामि पराङ्गम्खी ॥ १३९

श्रीपराश्चर उवास

एवं ददी वरं देवी देवराजाय वै पुरा । यैत्रेय श्रीर्महाभागा स्तोत्राराधनतोषिता ॥ १४० भूगोः ख्यात्मां समुत्पन्नः श्रीः पूर्वपुद्धेः पुनः ।

भृगाः ख्यात्या समुत्पन्ना श्राः पूवपुद्धः पुनः । देवदानवयत्नेन प्रसृताऽपृतमन्थने ॥ १४१

एवं यदा जगत्वामी देवदेवो जनार्दनः।

अवतारं करोत्येषा तदा श्रीसत्सहायिनी ॥ १४२

पुनश्च पद्मादुत्पञ्च आदित्योऽभूद्यदा हरिः ।

यदा तु भार्गबो रामस्तदाभूद्धरणी त्वियम् ॥ १४३

राधवत्वेऽभवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि ।

अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषानपायिनी ॥ १४४

देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी।

विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्पनस्तनुम् ॥ १४५

यश्चैतकृणुयाजन्म लक्ष्या यश्च पठेन्नरः ।

श्रियो न विच्युतिस्तस्य गृहे यावस्कुलत्रयम् ॥ १४६

पठ्यते येषु चैवेयं गृहेषु श्रीस्तुतिर्मुने।

अलक्ष्मीः कलहाधारा न तेष्ठास्ते कदाचन ॥ १४७

एतते कथितं ब्रह्मन्यन्मां त्वं परिपृच्छित् । क्षीराव्यौ श्रीर्यथा जाता पूर्वं भुगुसुता सती ॥ १४८ श्रीलक्ष्मीजी कोर्ली—हे देवेशर इन्द्र ! मैं तेर इस स्तोत्रसे अति प्रसन्न हैं; तुझको जो अमीष्ट हो वही वर गाँग ले । मैं तुझे वर देनेके लिये ही यहाँ आयी मूँ ॥ १३५ ॥

इन्द्र खोले—हे देवि ! यदि आप सर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पानेयोग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिये कि आप इस जिलोकोका कभी त्याग न करें ॥ १३६ ॥ और हे समुद्रसम्भवे ! दूसरा वर मुझे यह दीजिये कि जो कोई आपकी इस स्तोजने स्तृति करे उसे आप कभी न स्थागे ॥ १३७ ॥

श्रीलक्ष्मीजी बोर्ली—हे देवश्रेष्ठ इन्द्र ! मैं अब इस तिलोकीको कभी न खोड़ूँगी। तेरे स्तोत्रसे प्रसन्त होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ ॥ १३८ ॥ तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकालके समय इस स्तोत्ररो गेरी स्तुति करेगा तससे भी मैं कभी बिमुख न होईंगी ॥ १३९ ॥ श्रीपराहारवी बोले—हे नैत्रेष ! इस प्रकार

पूर्वकालमें महाभागा श्रीलक्ष्मीजीने देवराजकी स्तोधरूप आगधनासे सन्तष्ट होकर उन्हें ये वर दिये॥ १४०॥ रूक्मीजी पहले भुगुजीके द्वारा क्यांति नामक स्वीसे उत्पन्न हुई थीं, फिर अमृत-मन्थनके समय देव और दानवींके प्रथलक्षे वे समुद्रके प्रकट हुई ॥ १४१ ॥ इस प्रकार संसारके स्वामी देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवान् जब-जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मीजी उनके साथ रहती। हैं ॥ १४२ ॥ जब श्रीहरि आदित्यरूप हुए तो ये पदासे फिर उत्पत्न हुई [और पदा कहरप्रयों] । तथा जब वे परदृशाम हुए तो ये पृथियो हुई ॥ १४३ ॥ श्रीहरिके सम होनेपर ये स्रोताजी हुई और कुरणायतारमें श्रीरुक्मिणीजी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारोंमें भी ये भगवानुसे कभी पुथक नहीं होती ।। १४४ ॥ भगवानुके देवरूप होनेपर थे दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होनेपर मानवीरूपसे प्रकट होती हैं। विष्णुभगवानुके दारीरके अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना छेती है ॥ १४५ ॥ जो मनुष्य लक्ष्यीजीके जनाकी इस कथाको स्नेगा अथवा पढ़ेगा उसके घरमें (वर्तमान आगामी और गृत) तीनों कुल्पेके रहते हुए कभी लक्ष्मीका नाश न होगा ॥ १४६ ॥ हे मुने ! जिन घरोमें लक्ष्मीवीके इस स्तोत्रका पाठ होता है उनमें करुहकी आधारमुता दरिदता वामी नहीं उहर सकती ॥ १४७॥ हे बहान् ! तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले मृगुर्जीकी पुत्री होकर फिर लक्ष्मीजी

शीर-समृद्रसे कैसे उत्पन्न हुई सो मैंने तुमसे यह सब

सकलविभूत्यवासिहेतुः स्तुतिरियभिन्द्रमुखोद्भता हि लक्ष्म्याः । अनुदिनमिह पट्यते नृधियैं-र्वसति न तेषु कदाचिद्व्यलक्ष्मीः ॥ १४९ | उनके घरमें निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी ॥ १४९ ॥

युत्तान्त कह दिया॥ १४८॥ इस प्रकार इन्द्रके मुखसे प्रकट हुई यह लक्ष्मीजीकी स्तुति सकल विभृतियोंकी प्राप्तिका कारण है, जो लोग इसका निस्पप्रति पाठ करेंगे

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽदो नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

## दसवाँ अध्याय

भृगु, अग्नि और अग्निष्ठांतादि पितरींकी सन्तानका वर्णन

क्षीजिये ॥ १ ॥

श्रीमेंत्रेय उद्याच

कथितं मे त्वया सर्वं यत्पृष्टोऽसि मया मुने । भृगुसगत्मभृत्येष सर्गो मे कथ्यता पुनः ॥ श्रीपराशर उचान

भृगोः स्थात्यां समुत्यन्ना लक्ष्मीर्विष्णुपरिव्रहः । तथा धातृविधातारी ख्यात्यां जाती सुती भृगोः ॥ आयतिर्नियतिश्चैव मेरोः कन्ये महात्मनः । भार्ये धातृविधात्रोस्ते तयोजीतौ सुतावुभी ॥

प्राणश्चेव मृकण्डुश्च मार्कण्डेयो मृकण्डुत: । ततो वेदशिस जज्ञे प्राणस्यापि सुतं शृजु ॥ प्राणस्य द्युतिमान्पुत्रो राजवांश्च ततोऽभवत् ।

ततो वंशो महाभाग विस्तरं भार्गवो गतः ॥ पत्नी मरीचेः सम्भृतिः पौर्णमासमसूयतः। विरजाः पर्वतश्चेव तस्य पुत्रौ महात्वनः ॥

वंशसंकीतंने पुत्रान्वदिष्येऽहं ततो हिज । स्मृतिश्चाङ्गिरसः पत्नी प्रसृता कन्यकास्तथा ।

सिनीवाली कुरूश्चेव राका चानुमतिस्तथा ॥

अनसूया तथैवात्रेर्जज्ञे निष्कल्मषान्सुतान् । सोमं दुर्वाससं चैव दत्तात्रेयं च योगिनम्॥

प्रीत्यां पुरुस्यभार्यायां दत्तोरिहस्तस्तुतोऽभवत् ।

पूर्वजन्मनि योऽगस्यः स्मृतः स्वायम्भुवेऽन्तरे ॥ कर्दमश्चोर्वरीयांश्च सहिष्णुश्च सुतास्त्रयः ।

क्षमा तु सुकुवे भार्या पुलहस्य प्रजापतेः ॥ १०

भ्रीमैत्रेयजी बोले—हे मुने ! मैंने आपसे जो कुछ पूछा या वह सब आपने वर्णन किया; अब भृगुजीकी सन्तानसे लेकर सम्पूर्ण सृष्टिका आप मुझसे फिर वर्णन

श्रीपराशरजी बोले—भृगुजीके द्वारा स्वातिसे विष्णुपत्नी लक्ष्मीजी और धाता, विषाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए॥ २॥ महात्मा मेठको आयति और नियति-नासी कन्याएँ भाता और विधाताको खियाँ धीं; उनसे उनके प्राण और मृकण्डु नामक दो पुत्र हुए । मृकण्डुसे मार्कण्डेय और उनसे बेदशिसका जन्म हुआ। अब भागकी सन्तानका वर्णन सुनो ॥ ३-४ ॥ प्राणका पुत्र द्युतिमान् और उसका पुत्र राजवान् हुआ। हे महामाग ! उस राजवान्से फिर भृगुवंशका वड़ा विस्तार हुआ ॥ ५ ॥

मरीचिक्नी पत्नी सन्भृतिने पौर्गमासको उत्पन्न किया । उस महात्मके विरजा और पर्वत दो पुत्र थे।। ६॥ हे द्विज ! उनके वंदाका वर्णन करते समय मैं उन दोनोंकी सन्तानका वर्णन करूँगा । अंगिराकी पत्नी स्मृति थी, उसके सिनीवाली, कुहू , राका और अनुमति नामकी कन्याएँ हुई ॥ ७॥ अत्रिकी भार्या अनसूयाने चन्द्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय—इन निष्याप पुत्रोको जन्म दिया ॥ ८ ॥ पुरुस्यकी स्त्री प्रीतिसे दत्तोरिका जन्म हुआ जो अपने पूर्व जन्ममें खायम्भुव मन्वन्तरमें अगस्य कहा जाता था॥ ९॥ प्रजापति पुलदको पत्नी भागासे कर्दम, डर्वरीयान् और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए ॥ १० ॥

क्रतोश्च सन्तिर्धार्या वालिखल्यानसूयत । पष्टिपुत्रसहस्त्राणि मुनीनामूर्ध्वरेतसाम् । अङ्गुष्ठपर्वमात्राणां ज्वलद्भास्करतेजसाम् ॥ १९ ऊर्जायां तु वसिष्टस्य समाजायन्त वै सुताः ॥ १२ रजो गोत्रोर्द्ध्ववाहुश्च सवनश्चानघस्तथा । सुतपाः शुक्त इत्येते सर्वे समुर्वयोऽमलाः ॥ १३ योऽसावग्न्यभियानी स्याद् ब्रह्मणस्तनयोऽप्रजः । तस्मात्स्वाहा सुताल्लेभे त्रीनुदारीजसो द्विज ॥ १४

तस्मात्स्वाहा सुतॉल्लेभे श्रीनुदारीजसी द्विज ॥ १४ पायकं पवमानं तु शुचिं चापि जलाशिनम् ॥ १५

तेषां तु सन्तताबन्ये चत्वारिशद्य पञ्च च । कथ्यन्ते वह्नयश्चैते पितापुत्रत्रयं च यत् ॥ १६

एवमेकोनपञ्चाशद्वह्नयः परिकीर्तिताः ॥ १७ पितरो ब्रह्मणा सृष्टा व्याख्याता ये मया द्वित्र ।

अग्निष्ठाता बर्हिक्दोऽनग्नयः सामग्रश्च ये ॥ १८

तेभ्य: स्वधा सुते जज्ञे मेनां वै धारिणीं तथा । ते उमे ब्रह्मवादिन्यौ योगिन्यावयुमे द्विज ॥ १९

उत्तमज्ञानसम्पन्ने सर्वैः समुद्धिनैर्गुणैः ॥ २० वयोगः स्थानसम्पन्ने क्षत्रिमाणंत्राप्रस्मानिः ।

इत्येषा दक्षकन्यानां कथितापंत्यसन्ततिः । श्रद्धावान्संस्मरन्नेतामनपत्यो न जायते ॥ २१

नपत्या न जायत॥२

त्रतुकी सन्तित नामक भाषीन अंगूटेके पोरुओंक समान शरीरवाले तथा प्रसार सूर्यके समान तेजस्मी वालिक्ट्यादि साठ हवार ऊर्थ्यसा मुनिगोंको जन्म दिया ॥ ११ ॥ विसष्ठकी उन्ती नामक स्नोते रज, गोत्र, ऊर्ध्ववादु, सवन, अनम, सुतमा और शुक्र में सात पुत्र उत्तान हुए। ये निर्मल स्वभाववाले समस्त मुनिगण [नीसरे मन्यन्तरमें] सप्तर्थि हुए॥ १२-१३॥

हे हिज ! अधिका अधिमानी देव, जो ब्रह्माजीका ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नीसे अति वेजस्वी पावक, पवमान और जलको भक्षण करनेवाला शुचि—ये तीन पुत्र हुए ॥ १४-१५ ॥ इन तोनोके [प्रत्येकके पन्द्रह-पन्द्रह पुत्रके क्रममे] पैतालीस सन्तान हुई । पिता अधि और उसके तीन पुत्रोंको मिलाकर ये सब अधि कहे गये हैं ॥ १६-१७ ॥ हे दिज । बहलजीद्वारा एके गये जिन अनधिक अधिकता और साधिक वर्हिषद् आदि पितरोंके विषयमें तुमसे कहा था । उनके द्वारा स्वधाने मेना और घारिणी नामक दो कन्याएँ उत्पन्न कीं । वे दोनों हो उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न और सभी-पुणोंसे युक्त ब्रह्मबदिनी तथा गोगिनी थीं ॥ १८—२०॥

इस प्रकार यह दशकन्याओंकी वंशपरम्पाका वर्णन किया । जो कोई श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण करता है वह निःसन्तान नहीं रहता ॥ २१ ॥

इति श्रीविष्णुगुराणे प्रथमेंऽशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

धुवका वनगमन और मरीचि आदि ऋषियोंसे भेंट

श्रीपराभार उचाच

प्रियद्वतोत्तानपादौ मनोः स्वायंभुवस्य तु ।

ह्रौ पुत्रौ तु महावीयौँ धर्मज्ञौ कथितौ तव ॥

तयोक्तानपादस्य सुरुच्यामृत्तमः सुतः

अभीष्टायामभूद्रहान्यितुरत्यन्तवल्लभः सर्वीतर्जाम् या राजस्यामीनावित्री दिन

सुनीतिर्नाम या राज्ञस्तस्यासीन्यहिषी द्विन । स नातिप्रीतिमांस्तस्यामभूद्यस्या धुवः सूतः ॥ व आद ऋषयास भट श्रीपराशस्त्री बोले—हे मैत्रेय : मैंने तुम्हें

स्वायम्भुवमनुके प्रियवत एवं उत्तानपाद नामक दो

महाबलयान् और धर्मक पुत बरालाये थे॥१॥ हे बहान्! डनमेंसे उत्तानपादकी प्रेयसी पत्नी स्हिसिसे

पिताका अस्यन्त लाइला उत्तम नामक पुत्र हुआ ॥ २॥

हे दिज ! उस राजाकी जो सुनीति नामक राजमहिषी

थी उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र धुय हुआ॥३॥ राजासनस्थितस्याङ्कं पितुश्रांतरमाश्रितम् ।
दृष्ट्वोत्तमं शुवश्चके तमारोदुं मनोरथम् ॥ १
प्रत्यक्षं भूपतिस्तस्याः सुरुच्या नाभ्यनन्दतः ।
प्रणयेनागतं पुत्रमुत्सङ्गारोहणोत्सुकम् ॥ १
सपत्नीतनयं दृष्ट्वा तमङ्कारोहणोत्सुकम् ॥ १
स्वपुत्रं च तथास्न्ढं सुरुच्चिवांक्यमद्रवीत् ॥ १
क्रियते कि वृध्वा वत्स महानेष मनोरथः ।
अन्यस्नीगर्भजातेन हासस्यूय ममोदरं ॥ १
उत्तमोत्तस्यमप्यस्य किन्तु न स्वं मया धृतः ॥ १
एतद्राजासनं सर्वभूभृत्संश्रयकेतनम् ।
योग्यं ममैत्र पुत्रस्य किमात्मा क्रिश्यते त्वया ॥ १
उत्तैर्मनोरथस्तेऽयं मत्युत्रस्येव कि वृथा ।

*श्रीपराशः उद्यव* उत्सुज्य पितरं षालस्तच्युत्वा मातृभाषितम् ३

जगाम कुपितो मातुर्निजाया द्विज मन्दिरम् ॥ ११ तं दृष्ट्वा कुपितं पुत्रमीषत्प्रस्फुरिताधरम् । सुनीतिरङ्कमारोय्य येत्रेयेदमभाषत् ॥ १२ वत्स कः कोपहेतुस्ते कश्च त्वां नाभिनन्दति । कोऽवजानाति पितरं वत्स यस्तेऽपराध्यति ॥ १३

सुनीत्यामात्मनो जन्म कि त्वया नावगम्यते ॥ १०

इत्युक्तः सकलं मात्रे कथयामास तद्यथा । सुरुचिः प्राष्ट्र भूपालप्रत्यक्षमतिगर्विता ॥ १४

श्रीपरादार उद्याच

विनिःश्वस्थेति कथिते तस्मिन्युत्रेण दुर्पनाः । श्वःसक्षामेक्षणा दीना सुनीतिर्वाक्यमग्रवीत् ॥ १५

सुनीतिख्याच

सुरुचिः सत्यमाहेदं मन्द्रभाग्योऽसि पुत्रक । न हि पुण्यवतां वत्स सपलैरेवमुच्यते ॥ १६ नोद्वेगस्तात कर्त्तव्यः कृतं यद्भवता पुरा । तत्कोऽपहर्तुं शक्कोति दातुं कश्चाकृतं त्वया ॥ १७

तत्त्वया नात्र कर्त्तव्यं दुःखं तह्यक्यसम्भवम् ॥ १८

एक दिन राजसिंहासनपर बैठे हुए पिताको गोटमें अपने भाई उत्तमको बैठा देख घुवकी इच्छा भी गोटमें बैठनेको हुई ॥ ४ ॥ किन्तु राजाने अपनी प्रेयसी सुरुचिके सामने, गोटमें चढ़नेके लिये उत्कण्ठित होकर प्रेमवहा आये हुए उस पुषका आदर नहीं किया ॥ ६ ॥ अपनी सीतके पुषको गोटमें चढ़नेके लिये उत्सुक और अपने पुषको गोटमें बैठा देखे सुरुचि इस प्रकार कहने लगी ॥ ६ ॥ "ओर छल्ला । बिना मेरे पेटसे उत्पन्न हुए किसी अन्य खोका पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरच करता है ? ॥ ७ ॥ तु अविवेकी है, इसीलिये ऐसी

अलभ्य उत्तमोत्तम बस्तुकी इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजाका पुत्र है, तथापि पैने तो तुझे अपने गर्भपें धारण नहीं किया ! ॥ ८ ॥ सपस्त चक्रवर्ती एखाओंका आश्रयरूप यह राजसिंहासन तो मेरे ही पुत्रके

योग्य है: तू व्यर्थ क्यों अपने चित्तको सन्ताप देता है ? ॥ ९ ॥ मेरे पुत्रके समान तुझे कृथा ही यह ऊँचा मनोरथ क्यों होता है ? क्या तु नहीं जानता कि तेरा जन्म

सुनीतिसे हुआ है ?''॥ १०॥

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विज ! विमातका ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिताको छोड़कर अपनी पाताके महरूको चल दिया ॥ ११ ॥ हे पैनेय ! जिसके औष्ठ कुछ-कुछ काँप रहे थे ऐसे अपने पुत्रको क्रोधयुक्त देख सुनीतिने उसे गोदमें विज्ञाकर पूछा ॥ १२ ॥ "वैदा ! तेरे क्रोधका क्या कारण है ? तेरा किसने आदर नहीं किया ? तेरा अपराध करके काँन तेरे पिताजीका अपमान करने चला है ?" ॥ १३ ॥

श्रीपराश्चरजी बोले—देखा पूछनेपर शुवने अपनी मातासे ये सब बातें कह दों जो अति पर्वोट्ठी सुरुचिने उससे पिताके सामने बाही थीं॥ १४॥ अपने पुत्रके सिसक-सिसककर ऐसा कहनेपर दुःखिनी सुनीतिने सिन्न चित्त और दीर्च नि:श्वासके कारण परिननवना होकर कहा॥ १५॥

सुनीति बोली—बेटा! सुरुचिने ठीक ही कहा है, अवस्य ही तू मन्दभाग्य है। हे वत्स! पुण्यवानींसे उनके विपक्षो ऐसा नहीं कह सकते॥ १६॥ बद्या! तू व्याकुरू यत हो, अमेंकि तूने पूर्व-जन्मोंसे को कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है? और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है? इसल्बिये तुझे उसके वाक्योंसे खेद राजासनं राजच्छत्रं वसश्ववस्वारणाः । यस्य पुण्यानि तस्पैते मत्वैतच्छाम्य पुत्रक ॥ १९ अन्यजन्मकृतैः पुण्यैः सुरुव्यो सुरुविनृपः । भार्येति प्रोच्यते चान्या मद्दिधा पुण्यवर्जिता ॥ २० पुण्योपचयसम्पन्नस्तस्याः पुत्रस्तथोत्तमः । मम पुत्रस्तथा जातः स्वरूपपुण्यो ध्रुवो भवान् ॥ २१ तथापि दुःखं न भवान् कर्त्तृमहीति पुत्रक । यस्य यावत्स तेनैव स्वेन तुष्यति मानवः ॥ २२ यदि ते दुःसमत्यर्थं सुरुव्या व्यसाभवत् । तत्पुण्योपचये यत्ने कुरु सर्वफलप्रदे ॥ २३ सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्रः प्राणिहिते रतः । निम्नं यथापः प्रवणाः पात्रमाद्यान्ति सम्पदः ॥ २४

अन्य यस्त्वमिदं प्रात्य प्रशमाय वचो मम । नैतर्डुर्वचसा भिन्ने हृद्ये मम तिष्ठति ॥ २५ सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा सर्वोत्तमोत्तमम् । स्थानं प्राप्त्याम्यश्चेषाणां जगतामिभपूजितम् ॥ २६ सुरुचिद्यिता राज्ञस्तस्या जातोऽस्मि नोदरात् । प्रभावं पश्य मेऽम्ब त्वं वृद्धस्यापि तवोदरे ॥ २७ उत्तमः स मम भ्राता यो गर्भेण धृतस्तया । स राजासनमाप्नोतु पित्रा दत्तं तथास्तु तत् ॥ २८ नान्यदत्तमभीपसामि स्थानमम्ब स्वकर्मणा । इन्छामि तदहं स्थानं यन्न प्राप पिता मम ॥ २९

निर्जगाम गृहान्यातुरित्युक्त्वा मातरं धुवः । पुराष्ट्र निर्गम्य ततस्तद्वाह्योपवने ययौ ॥ ३० स ददर्श मुनौस्तत्र सप्त पूर्वागतान्थुवः । कृष्णाजिनोत्तरीयेषु विष्ठरेषु समास्थितान् ॥ ३१ स राजपुत्रस्तान्सर्वोन्प्रणिपत्याभ्यभाषत । प्रश्रयाक्षनतः सम्यगभिवादनपूर्वकम् ॥ ३२

भुद्ध उभाव

उत्तानपादतनयं मां निबोधत सत्तमाः। जातं सुनीत्यां निर्वेदाद्युष्माकं प्राप्तमन्तिकम् ॥ ३३ नहीं बरना चाहिये॥ १७-१८॥ हे बस्स ! जिसका पुण्य होता है उत्तीको राजासन, राजाक्य तथा उत्तम-उत्तम मोड्रे-और हाथों आदि मिलते ईं—ऐसा जानकर तु शाना हो जा ।। १९ ॥ अन्य जन्मीमें किये हुए पुण्य-कमीके कारण ही सुरुचिमें राजाकी सुरुचि (प्रीति) है और पुण्यहीना होनेसे ही मुझ-जैसी स्त्री केवल भार्या (भरण करने योग्य) ही कही जाती है ॥ २० ॥ उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बडा पुग्य-पुञ्जसम्पन्न है और गेरा पुत्र तु पूत्र मेरे समान ही अस्य पृण्यवान् है ॥ २१ ॥ तथापि बेटा ! तुझे दःसी नहीं होना चाहिये, क्योंकि जिस गनुष्यको जितना मिलता है बड अपनी ही पुँजीमें मद्र रहता है ॥ २२ ॥ और यदि सुरुचिके वाक्योरे तुहो अत्यन्त दुःख ही हुआ है तो सर्वफलदायक पुण्यके संग्रह करनेका प्रयत्न कर ॥ २३ ॥ तु सुज्ञील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियोंका हितैपी वन, क्येंकि बैसे नीची पृगिकी और डलकता हुआ जरू अपने-आप ही पात्रमें आ जाता है वैसे ही सत्पात मनुष्यके पास स्वतः ही समस्त सम्पत्तियाँ आ जाती है ॥ २४ ॥

धुव बोला—माताजी! तुमने मेरे चित्तको शाल करनेके लिये जो जवन कहे हैं वे दुर्याक्योंसे विशे हुए मेरे हत्यमें तिनक भी नहीं उहरते ॥ २५ ॥ इसिलये में तो अब वही प्रयत्न करूँगा जिससे सम्पूर्ण लोकोंसे आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पदको प्राप्त कर सर्कु ॥ २६ ॥ सजाकी प्रेयसी तो अवदय सुरुचि ही हैं और मैंने उसके उदरसे जन्म भी नहीं लिया है, तथापि हे माता! अपने गर्भमें बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना॥ २७ ॥ उनमा, जिसको उसने अपने गर्भमें घारण जिया है, मेरा माई ही है। पिताका दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे। [ भगवान् करें ] ऐसा ही हो॥ २८ ॥ माताजी! मैं किसी दूसरेके दिये हुए पदका इच्छुक नहीं हूँ, मैं तो अपने पुरुपार्थसे ही उस पदको इच्छा करता हूँ जिसको पिताजीने भी नहीं प्राप्त किया है॥ २९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—मातासे इस प्रकार कह युव उसके महलसे निकल पड़ा और फिर नगरसे वाहर आकर बाहरी उपवनमें पहुँचा॥ ३०॥

यहाँ पुजन पहलेसे ही आवे हुए सात मुनोबर्सेको कृष्ण मृग-चर्मके बिछीनोसे युक्त आसनीपर बैठे देखा ॥३१॥ उस राजकुमारने उन सबको प्रणाम कर आंत नमता और समुचित अभिवादनादिपूर्वक उनसे कहा॥३२॥

**धुंबने कहा** — हे महत्त्वाओः ! मुझे आय सुनीतिसे

स्वय रुप्

चतुःपञ्चाब्दसम्भूतो बालस्त्वं नृपनन्दन । निर्वेदकारणं किञ्चित्तव नाद्यापि वर्तते ॥ ३४ न चिन्त्यं भवतः किञ्चिद्धियते भूपतिः पिता । न चैवेष्टवियोगादि तव पश्याम बालक ॥ ३५

शरीरे न च ते व्याधिरस्माभितपलक्ष्यते । निर्वेदः किन्निमित्तस्ते कथ्यतां यदि विद्यते ॥ ३६

श्रीपराश्तर डवाच

ततः स कथयामास सुरुच्या यदुदाहृतम् । तिव्रशम्य ततः प्रोचुर्मुनयस्ते परस्यरम् ॥ ३७ अहो क्षात्रं परं तेजो बालस्यापि यदक्षमा ।

सपत्त्या मातुरुक्तं यद्धृदयान्नापसपीते ॥ ३८ भो भो क्षत्रियदायाद निर्वेदाद्यस्वयाधुना । कर्तुं व्यवसितं तन्नः कथ्यतां यदि रोचते ॥ ३९

यस कार्यं तवास्माभिः साहाव्यममितस्ते ।

तदुच्यतां विवक्षुस्त्वमस्माभिरुयलक्ष्यसे ॥ ४०

पुष उवाच

नाहमर्थमभीप्सामि न सञ्चं द्विजसत्तमाः । तत्स्थानमेकमिळामि भुक्तं नान्येन यत्पुरा ॥ ४१

एतन्मे क्रियतां सम्बक्षध्यतां प्राप्यते यथा ।

स्वानमञ्ज्यं समस्तेभ्यः स्थानेभ्यो मुनिसत्तमाः ॥ ४२ *मर्गविस्थाव* 

अनाराधितगोविन्दैनरैः स्थानं नृपातमञ्जः।

न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठं तस्मादाराधयाच्युतम् ॥ ४३

अविरुवाच

परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः । स प्राप्नोत्यक्षयं स्थानमेतत्सत्यं मयोदितम् ॥ ४४

अद्दिरा उवाच

यस्यान्तः सर्वमेषेदमच्युतस्याव्ययसम्यः । तमाराधय गोविन्दं स्थानमप्र्यं यदीच्छसि ॥ ४५ पुलस्य उनाच

परं ब्रह्म परं धाम योऽसी ब्रह्म तथा परम् । तमाराध्य हरि याति मुक्तिमप्यतिदुर्लभाम् ॥ ४६ उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपादका पुत्र जातें। मै आरम-राजनिक कारण आपके निकट आया है ॥ ३३ ॥

ऋषि बोले—राजकुमार ! अभी तो तू धार-पाँच वर्षका ही बालक है। अभी तेरे निवेंदका कोई कारण नहीं दिखायी पड़ता ॥ ३४ ॥ तुझे कोई चिन्ताका विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीजित है और है बालक ! तेरी कोई इष्ट बस्तु खो गयी हो ऐसा भी हमें

दिखायी नहीं देता ॥ ३५ ॥ तथा हमें तेरे दारीरमें भी कोई व्याध्य नहीं दोख पडती फिर बता, तेरी ग्लामिका क्या

कारण है 🤊 ॥ इद् ॥

श्लीपरादारजी बोर्क—तब सुतिवने उससे जो कुछ कहा या वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आदसमें इस प्रकार कहने रूपे ॥ ३७ ॥ 'अहो ! शावतेज बैसा प्रवल है, जिससे बारुकमें भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विधाताका कथन उसके इट्यसे नहीं रुखतां ॥ ३८ ॥ हे क्षित्रकुमार ! इस निवेंदके कारण तृते जो कुछ करनेका निश्चय किया है, यदि तुते रुचे तो, वह हमलोगोंसे कह दे ॥ ३९ ॥ और हे अतुल्जितेजस्वी ! यह भी बता कि इस तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तृ कुछ कहना चहता है ॥ ४० ॥

श्रुवने कहा — है डिजशेष्ट ! मुझे न तो धनकी इच्छा है और न राज्यकी; मैं सो केवल एक उसी स्थानको चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसीने न मोगा हो ॥ ४१ ॥ हे पुनिशेष्ट ! आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करनेसे कह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है ॥ ४२ ॥

मरीचि बोले—हे राजपुत्र ! बिना गोविन्दकी आराधना किये मनुष्यको यह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिछ सकता: अतः तू श्रीअच्युतकी आराधना कर ॥४३॥

अजि बोले—जो परा प्रकृति आदिसे भी परे हैं वे परमपुष्य जनाईन जिससे सन्तुष्ट होते हैं उसीको बह अक्षयनद मिलता है यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ ४४ ॥

अद्भिरा बोले—व्हि तृ अप्यस्थानका इच्हुक है तो जिन अरुपयात्मा अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत् ओतप्रोत है उन पोविन्दको हो आराधना कर ॥४५॥

पुरुस्य बोर्ले—जो परबद्ध परमधान और परस्वरूप हैं उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति दुर्लभ मोक्षपदको भी प्राप्त कर लेता है ॥ ४६ ॥ पुलाह उसाच

ऐन्द्रमिन्द्रः परं स्थानं यमाराध्य जगत्पतिम् । प्राप यज्ञपति विष्युं तमाराषय सुब्रत ॥ ४७

ऋतुरुवाच

यो यज्ञपुरुषो यज्ञो योगेशः परमः पुमान् । तस्मिस्तुष्टे यदप्राप्यं कि तदस्ति जनार्दने ॥ ४८ विषयात्रकार

प्राप्नोच्याराधिते विष्णौ मनसा यद्यदिस्कृति । त्रैलोक्यान्तर्गतं स्थानं किमु वत्सोत्तमोत्तमम् ॥ ४९

धुव उवाच

आराध्यः कथितो देवो भवद्धिः प्रणतस्य मे । मया तत्परितोषाय यज्जप्तव्यं तदुच्यताम् ॥ ५० यथा चाराधनं तस्य मया कार्यं महात्पनः । प्रसादसुमुखास्तन्मे कथयन्तु महर्षयः ॥ ५१ ऋषय ऊषुः

राजपुत्र यथा विकारितराधनपरैनेरैः ।
कार्यमाराधनं तन्नो यथावच्छ्रोतुमहीस ॥ ५२
बाह्यार्थाद्विलाधितं त्याजयेत्प्रथमं नरः ।
तिसम्नेव जगद्धाप्ति ततः कुर्वीत निष्ठलम् ॥ ५३
एवमेकाप्रवित्तेन तन्ययेन धृतात्मना ।
जप्तव्यं यन्निबोधैतत्तन्नः पार्थिवनन्दनः ॥ ५४
हिरण्यगर्भपुरुषप्रधानाव्यक्तरूपिणे ।
ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे ॥ ५५
एतज्जाप भगवान् जप्यं स्वायम्भुवो मनुः ।
पितामहस्तव पुरा तस्य तुष्टो जनार्दनः ॥ ५६
ददी यथाभिलिषतां सिद्धि त्रैलोक्यदुर्लभाम् ।
तथा त्वमपि गोविन्दं तोषर्यंतत्सदा जपन् ॥ ५७

पुलह बोले—हे सुवत ! जिन जगस्पतिकी आराधनासे इन्द्रने अत्युक्तम इन्द्रपद प्राप्त किया है तू उन यद्मपति भगवान् विष्णुकी आराधना कर ॥ ४७ ॥

कतु बोले—जो परमपुरू यज्ञपुरूष, यज्ञ और योगेश्वर हैं उन जनार्दनके सन्तुष्ट होनेपर कौन-सी वस्तु दुर्लभ रह सकती हैं ? ॥ ४८ ॥

यसिष्ठ बोले—हे बत्स ! विष्णुमगवान्की आराधना करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा, फिर विलोक्येके उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है ? ॥ ४९ ॥

धुबने कहा—हे नहर्षिगण ! मुझ विनीतको आपने आराज्यदेव तो बता दिया । अब उसको प्रसन्न करनेके किये मुझे क्या जपना चाहिये—यह बताइये । उस महापुरुषकी नुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिये, वह आपलोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहिये ॥ ५०-५१ ॥

श्रूषिगण बोले—हे राजकुमार ! विष्णुभगवान्की आग्रभनामें तत्पर पृष्णोंको जिस प्रकार उनकी
उपासना करनी चाहिये वह तू हमसे यथावत् श्रूषण कर
॥ ५२ ॥ मनुष्यको चाहिये कि पहले सम्पूर्ण बाह्य
विषयोंसे चित्रको हटावे और उसे एकमात्र उन
जगदाधारमें ही स्थिर कर दे ॥ ५३ ॥ हे रावदुमार ! इस
प्रकार एकाप्रचित होकर राज्य-भायसे जो कुछ जपना
चाहिये. वह सुन— ॥ ५४ ॥ 'ॐ हिरण्यमर्म, पुरुष,
प्रधान और अव्यक्तरूप शुद्धज्ञानस्वरूप चासुदेवकी
नमस्त्रत हैं ॥ ५५ ॥ इस (ॐ नमो भगवते चासुदेवाय)
मन्त्रको पूर्वकाल्ये तेरै पितामह भगवान् स्वायण्यवानुने
जपा था । तब उनसे सन्तुष्ट होकर श्रीजनार्दनने उन्हें
विलोकीमें दुर्लम मनोवाञ्चित सिद्धि ची थी । उसी
भकार तु पी इसका निरन्तर जप करता हुआ श्रीगोविन्दको
प्रसन्न कर ॥ ५६-५७ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

## बारहवाँ अध्याय

धुवकी तपस्यासे प्रसन्न हुए भगवान्का आविर्धाव और उसे धुवपद-दान

श्रीपराद्यस उवात्त

निशम्यैतदशेषेण मैत्रेय नृपतेः सृतः। निर्जगाम वनात्तस्मात्रणियत्य स तानुषीन् ॥ कृतकृत्यमिवात्पानं पन्यमानस्ततो हिन । पधुसंज्ञं महायुज्यं जनाम यमुनातटम् ॥ पुनश्च मधुसंज्ञेन दैत्येनाधिष्टितं यतः । ततो मधुवनं नाम्ना ख्यातमत्र महोतले ॥ हत्वा च लवणं रक्षो मधुपुत्रं महाबलम् । शत्रुष्ट्रो मधुरो नाम पुरी यत्र चकार वै ॥ यत्र वै देवदेवस्य सान्निध्यं हरियेधसः। सर्वपापहरे तस्मिस्तपस्तीर्थे चकार सः॥ मरीचिमुख्यैर्मुनिभिर्यश्चोदिष्टमभूतथा आत्मन्यशेपदेवेशं स्थितं विष्णुमपन्यतः ॥ अनन्यचेतसस्तस्य ध्यायतो भगवान्हरिः । सर्वभूतगतो विप्र सर्वभावगतोऽभवत् ॥ मनस्यवस्थिते तस्मिन्विष्णौ मैत्रेय योगिनः । न शशाक धरा भारमुद्रोतुं भूतधारिणी ॥ बामपादस्थिते तस्मिन्नामार्द्धेन मेदिनी। ब्रितीयं च ननामार्द्धं क्षितेर्दक्षिणतः स्थिते ॥ पादाङ्गष्टेन सम्पीड्य वदा स वसुधां स्थितः ।

तदा समस्ता वसुधा बचाल सह पर्वतैः ॥ १० नद्यो नदाः समुद्राश्च सङ्कोभं परमं ययुः । तत्क्षोभादमराः क्षोभं परं जग्मुर्महामुने ॥ ११ यामा नाम तदा देवा मैत्रेय परमाकुलाः ।

इन्द्रेण सह सम्मन्त्र्य ध्यानभङ्गं प्रचक्रमुः ॥ १२ कृष्णाण्डा विविधै रूपैमीहेन्द्रेण महामुने । समाधिभङ्गमत्यन्तमारब्धाः कर्त्तुमातुराः ॥ १३

सुनीतिर्नाम तन्याता सास्त्रा तत्पुरनः स्थिता । पुत्रेति करुणां वाचमाह मायामयी तदा ॥ १४ श्रीपरस्थारजी बोले—हे मैत्रेय ! यह सब सुनकर राजपूत्र सुन उन ऋषियोंको प्रणामकर इस वनसे चल

राजपुत्र सुन उन ऋषियांका प्रणामकर उस धनस चल दिया॥ १॥ और हे द्विज! अपनेको कृतकृत्य-सा मानकर बह यमुनातटवर्ती अति पवित्र मधु नामक बनमे

आया। आगे चलकर उस दनमें मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिये वह इस पृथ्वीतलमें मधुवन नामसे विख्यात हुआ॥ २-३॥ वहीं मधुके पुत्र रुवण नामक

गहाबली राक्षसको मास्कर दात्रुघने मधुरा (मधुर) मामकी पुरी बसायो ॥ ४ ॥ जिस (मधुवन) में मिरन्तर देवदेव श्रीहरिकी सर्विधि रहती है उसी सर्वपापापहारी तीर्थमें धूवने तपस्या की ॥ ५ ॥ मरीचि आदि मुनीक्षरीने

इदयमें विराजमान निस्तिलदेवेश्वर श्रीविष्णुमणवान्का ध्यान करना आरम्भ किया ॥ ६ ॥ इस प्रकार हे वित्र ! अनन्य-चित्त होकर ध्यान करते रहनेसे उसके हदयमें सर्वभृतान्तर्यामी भगवानु हरि सर्वतोगावरो प्रकट

उसे जिस प्रकार उपदेश किया था उसने उसी प्रकार अपने

**हेत** ॥ ७.॥

हे मैन्नेय ! योगी घुक्के चित्तमे धगवान् विष्णुके स्थित हो जानेयर सर्वभृतोको धारण करनेवालो पृथिवी उसका भार न सैभाल सकी ॥ ८ ॥ उसके बार्थ चरणपर खड़े होनेसे पृथिवीका बार्गा आधा भाग झुक गया ॥ ९ ॥ और जिस समय वह पैरके अगूठेसे पृथिवीको (बीचसे) दबकर खड़ा हुआ तो धर्वतोको सहित समस्त भूमण्डल विचलित हो गया ॥ १० ॥ हे महामुने ! उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यन्त खुब्ध हो गये और उनके धोमसे देवताओंमें भी बड़ी हलचल मची ॥ ११ ॥ हे मैनेय ! तब याम नांगक देवताओंने अत्यन्त व्याकुल हो स्टब्से साथ परामर्श कर उसके ध्यानको भन्न करनेका आयोजन किया ॥ १२ ॥ हे महामुने ! इन्द्रके साथ अति आतुर कूष्माण्ड नामक उपदेवताओंने नानारूप धारणकर उसकी समाधि भन्न करने असका समाधि भन्न करने असम्म किया ॥ १३ ॥

उस समय मायाहीसे रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रीमें आँसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और 'हे पुत्र ! हे पुत्र !' ऐसा कहकर करुणायुक्त चचन बोस्टने रुगी पुत्रकास्मात्रिवर्तस्य दारीरात्ययदारुणात् । निर्वन्धतो मया लख्यो बहुभिस्त्वं मनोरथैः ॥ १५ वीनामेकां परित्यकुमनाथां न त्वमहींस । सपत्नीवचनाद्वत्स अगतेस्त्वं गतिर्मम ॥ १६ क्ष च त्वं पञ्चस्वर्थीयः क्ष चैतद्दारुणं तपः । निर्वर्ततो मनः कष्टान्निर्बन्धात्फलवर्जितात् ॥ १७ कालः क्रीडनकानान्ते तदन्तेऽध्ययनस्य ते । ततः समस्तर्भागानां तदन्ते वेष्यते तपः ॥ १८ कालः क्रीडनकानां यस्तव बालस्य पुत्रक । तस्मिस्त्वमिच्छसि तपः किं नाशायात्मनो रतः ॥ १९ मत्मीतिः परमो धमों वयोऽवस्थाक्रियाक्रमम् । अनुवर्तस्य पा मोहान्निवर्त्तास्मदधर्मतः ॥ २० परित्यजित बत्साद्य यद्येतन्न भवांस्तपः । त्यक्ष्याप्यहमिह प्राणांस्ततो वै पश्यतस्तव ॥ २१

तां प्रकापवतीमेवं वाष्पाकुलविलोचनाम् । समाहितमना विष्णौ पश्यप्तिप न दृष्टवान् ॥ १२ वत्त वत्त सुघोराणि रक्षांस्पेतानि भीषणे । वनेऽभ्युक्तराखाणि समायान्यपगम्यताम् ॥ २३ इत्युक्त्वा प्रययौ साथ रक्षांस्पाविर्यभुस्ततः । अभ्युक्ततेप्रशस्त्राणि ज्वालामालाकुलैर्मुखैः ॥ २४ ततो नादानतीयोग्रात्राजपुत्रस्य ते पुरः । मुमुचुर्दीप्तशस्त्राणि भ्रामयन्तो निशाचराः ॥ २५ शिवाश्च शतशो नेदुः सज्वालाकवलैर्मुखैः । त्रासाय तस्य वालस्य योगयुक्तस्य सर्वदा ॥ २६ हन्यतां हन्यतामेव क्रिक्रतां क्रिक्रतामयम् । भक्ष्यतां भक्ष्यतां चायमित्यूचुत्ते निशाचराः ॥ २७

श्रीपराशार उवाच

ततो नानाविधान्नादान् सिंहोष्ट्रमकराननाः । त्रासाय राजपुत्रस्य नेदुस्ते रजनीवराः ॥ २८ रक्षांसि तानि ते नादाः शिवास्तत्त्यायुश्चानि व । गोविन्दासक्तवित्तस्य ययुर्नेन्द्रियगोवरम् ॥ २९ एकायवेताः सततं विष्णुमेवात्मसंश्रयम् । दृष्टवान्यृथिवीनाथपुत्रो नान्यं कथञ्चन ॥ ३० [ उसने कहा ] — बेटा ! तू अगेरको पुल्पनेवाले इस भयद्भर तपका आवह छोड़ दे। मैंने बड़ी-बड़ी कामनाओंद्वार तुझे प्राप्त किया है । १४-१५ ॥ अरे ! मुझ अफेली, अनाथा, दुखियाको सीतके कटु वाक्योंसे छोड़ देश तुझे उचित गईं है। बेटा ! मुझ आश्रयहोनाका तो एकमात्र तू ही सहारा है ॥ १६ ॥ कहाँ तो पाँच वर्षका तू और कहाँ तरा यह अति उम्र तम ? ओर ! इस निष्फल हेदाकारी आग्रहसे अपना मन मोड़ ले ॥ १७ ॥ अभी तो तेरे खेलने कुदनेका समय है, फिर अध्ययनका समय आयेणा, तदनन्तर समस्त भोगोंके भोगनेवा और दिर अन्तमें तपस्या करना भी ठीक होगा ॥ १८ ॥ बेटा ! तुझ सुकुमार बालकका 'जो खेल-कुदका समय है उसीमें तू

ही मैं अपने प्राण छोड़ दूँगी ॥ २१ ॥ श्रीयरादारजी बोले—हे मैंत्रेय ! भगवान् विष्णुमें चित स्थिर रहनेके व्यरण घुवने उसे और्जोमें औसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा ॥ २२ ॥ तब, 'अरे बेटा ! यहाँसे भाग-भाग ! देख, इस

तपस्या करना चाहता है। सु इस प्रकार क्यों अपने

सर्वनादामें तत्पर हुआ है ? ॥ १९ ॥ तेरा परम धर्म तो

मुझको प्रसन्न रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और

अवस्थाके अनुकूल कर्मीमें ही लग, मोहका अनुवर्तन न

कर और इस तपरूपी अपर्यंते निकृत हो ॥ २० ॥ बेटा ! यदि आज तु इस तपस्याक्ते न छोड़ेगा तो देख तेरे सामने

महाभयद्भूर बनमें ये कैसे घोर राशस अस्न शास उठाये आ रहे हैं — ऐसा कहती हुई यह चली गयी और वहाँ जिनके मुखसे अधिकी लगरें निकल रही थीं ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्न-श्रस्त संभाले पकट हो गये ॥ २२-२४ ॥ उन राक्षसोंने अपने आंत चमकीले श्रसोंको सुमाते हुए उस राजपुत्रके सामने बड़ा भयद्भुर कोलाहल किया ॥ २५ ॥ उस नित्य-योगयुक्त चालकको भयभीत करनेके लिये अपने मुखसे अधिकी लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्थारिकों भारे नाद करने लगीं ॥ २६ ॥ वे राक्षसगण भी 'इसको भारो-मारो, काटो-काटो, खाओ-खाओ' इस

किन्तु उस भगवदासक्तिचत बालकको वे गक्षस, उनके शब्द, स्वारियों और अख-शखादि कुछ भी दिखायी महीं दिये॥ २९॥ वह राजपुत्र एकाप्रचित्तसे निरन्तर अपने आश्रयभूत विष्णुभगवानुको ही देखता रहा और

प्रकार निरुलाने लगे ॥ २७ ॥ फिर सिंह, ऊँट और मकर आर्दिके-से गुर्खवाले ने एक्स ग्रजपत्रको त्राण देनेके लिये

नाना प्रवहरसे गरजने लगे ॥ २८ ॥

ततः सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः सुराः । सङ्कोर्भ परमं जग्मुस्तत्वराभवशङ्किताः ॥ ३१ ते समेत्य जगद्योनिमनादिनिधनं हरिम् । इारण्यं द्वारणं यातास्तपसा तस्य तापिताः ॥ ३२ देवाकवः

देखदेख जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम ।

शुक्स्य तपसा तम्नास्त्वां वर्ध शरणं गताः ॥ ३३
दिने दिने कलालेशैः शशाङ्कः पूर्यते यथा ।
तथायं तपसा देख प्रयात्पृद्धिमहर्निशम् ॥ ३४
औत्तानपादितपसा वयमित्यं जनार्दन ।
भीतास्त्वां शरणं यातास्तपसस्तं निवर्तय ॥ ३५
न विद्यः कि शक्तत्वं सूर्यत्वं किमभीष्यति ।
विनयास्तुपसोमानां साभिलाषः पदेषु किम् ॥ ३६
तदस्माकं प्रसीदेश हदयाच्छल्यमुद्धर ।
उत्तानपादतनयं तपसः सन्निवर्तय ॥ ३७
श्रीभगवादयन्व

नेन्द्रत्वं न च सूर्यत्वं नैवाम्बुपधनेशताम्। प्रार्थयत्येष यं कामं तं करोम्यखिलं सुराः ॥ ३८ यात देवा यथाकामं स्वस्थानं विगतज्वराः । निवर्त्तयाग्यहं बालं तपस्यासक्तमानसम् ॥ ३९

श्रीपराशर उनाच

इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य त्रिदशास्ततः । प्रयद्यः स्वानि धिष्ण्यानि शतकतुपुरोगमाः ॥ ४० भगवानपि सर्वातमा तन्मयत्वेन तोषितः । गत्वा धुवसुवाचेदं चतुर्भुजवपुर्हिरः ॥ ४१ श्रीभगवानयाव

औत्तानपादे भद्रं ते तपसा परितोषितः। बरदोऽहमनुप्राप्तो वरं वस्य सुवते॥४२ बाह्यार्थनिस्पेक्षं ते मचि चित्तं यदाहितम्। तुष्टोऽहं भवतस्तेन तद्वृणीषु वरं परम्॥४३

श्रीपशहार उद्याच

श्रुत्वेत्थं गदितं तस्य देवदेवस्य वालकः । उन्मीलिताक्षो ददृशे ध्यानदृष्टं हरि पुरः ॥ ४४ उसने किसीकी और किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया॥ ३०॥

तब सम्पूर्ण मायाके लीन हो जानेपर उससे हार जानेकी आशंकासे देवताओंको बड़ा भय हुआ॥ ३१॥ अतः उसके तपसे सन्तप्त हो वे सब आपसपे मिलकर जगत्के आदि-कारण, शरणागतजत्सल, अनादि और अनन्त श्रीहरिकी शरभगें गये॥ इर॥

देवता बोले — हे देवाधिदेव, जगवाध, परमेश्वर, पुरुषोत्तम ! हम सब घुवकी तपस्पासे सन्तव होकर आपकी शरणमें आपे है ॥ ३३ ॥ हे देव ! जिस प्रकार चन्द्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बद्धता है उसी प्रकार वह भी वपस्पाके कारण राव-दिन उन्नत हो रहा है ॥ ३४ ॥ हे जनार्दन ! इस उत्तानपादके पुत्रको हपस्पासे भयभीत होकर हम आपकी शरणमें आये हैं, आप उसे तपसे निवृत्त कीजिये ॥ ३५ ॥ हम नहीं बामते, वह इन्द्रत्व चाहता है या सूर्यत्व अध्या उसे बुकोर, वरुण या चन्द्रमाके पदकी अभिल्ला है ॥ ३६ ॥ अतः है ईंग्न ! आप इमपर प्रसन्न होइये और इस उत्तानपादके पुत्रको तपसे निवृत्त करके हमारे हदयका काँटा निकालिये ॥ ३७ ॥

श्रीधगवान् बोले—है सुरगण ! उसे इन्द्र. सूर्यं, यरूप अथवा कुबेर आदि किसीके पदकी अभिरुषा नहीं है, उसकी जो कुछ इन्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा॥ ३८॥ है देवगण ! तुम निश्चित्त होकर इन्छानुसार अपने-अपने स्थानीको जाओ। मैं तपन्यामें रुगे हुए उस बारुकको निवृत करता हूँ॥ ३९॥

श्रीपरादारजी बोले—देवाधिदेव भगवान्के ऐसा कहनेपर इन्द्र आदि सगस्त देवगण उन्हें प्रणामका अपने-अपने स्थानोको गये॥ ४०॥ सर्वाका भगवान् हरिने भी धुवकी तन्मपतासे प्रसन्न ही उसके निकट चतुर्भुजकपसे जाकर इस प्रकार कहा॥ ४१॥

श्रीभगवान् बोले—हे उतानपादके पुत्र भुव ! तेस कल्याण हो । मैं तेरी तपस्यासे प्रसन्न होवन तुझे वर देनेके लिये प्रकट हुआ हूँ, हे सुकत ! तृ वर माँग ॥ ४२ ॥ तूने सम्पूर्ण बाह्य विषयोंसे उपरत होकर अपने चित्तको मुझमें ही छगा दिवा है । अतः मैं तुझसे आंत सन्तुष्ट हूँ । अब तू अपनी इच्छनुसार श्रेष्ठ वर माँग ॥ ४३ ॥

श्रीपरादारजी बोले—देवाधिटेव मगवान्के ऐसे वचन भुनकर बालक धुवने आँखें खोलों और अपनी ध्यानावस्थामें देखे हुए भगवान् हरिको साक्षात् अपने

शङ्खाचकगदाशाङ्गेवरासिधरमन्युतम् किरीटिनं समालोक्य जगाय शिरसा महीम् ॥ ४५ रोमाञ्चिताङ्गः सहसा साध्वसं परमं गतः । स्तवाय देवदेवस्य स चक्रे मानसं घुवः ॥ ४६ किं वदापि स्तुतावस्य केनोक्तेनास्य संस्तुतिः । इत्याकुलमतिर्देवं तमेव शरणं ययौ ॥ ४७ मुख उद्यान भगवन्यदि मे तोषं तपसा परमं गतः। स्तीतुं तदहमिच्छामि वरमेनं प्रयच्छ मे ॥ ४८ [ब्रह्माद्यैर्यस्य वेदज़ैर्जायते यस्य नो गति: । तं त्वां कथमहं देव स्तोतुं शक्त्रेमि बालक: ॥ त्वद्धक्तिप्रवर्ण होत्तत्वरमेश्वर मे मनः। स्तोतुं प्रवृत्तं त्वत्यादौ तत्र प्रज्ञां प्रयच्छ मे ॥ ] श्रीपराशरं उवाच राङ्कप्रान्तेन गोविन्दस्तं पस्पर्शं कृताञ्चलिम् । द्विजवर्य जगत्पतिः ॥ ४९ <u>ज्ञानपाद्तनयं</u> अथ प्रसन्नबद्नः स क्षणाञ्चपनन्दनः। तुष्टाव प्रणतो भृत्वा भृतधातारमच्युतम् ॥ ५० भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । भूतादिरादिप्रकृतिर्यस्य रूपं नतोऽस्मि तम् ॥ ५१ राद्धः सुक्ष्मोऽस्त्रिलच्यापी प्रधानात्परतः पुमान् ।

भूमिरापोऽनले वायुः सं मनो बुद्धिरेव च ।
भूतादिरादिप्रकृतिर्यस्य रूपं नतोऽस्मि तम् ॥ ५१
राद्धः सृक्ष्मोऽस्तिलव्यापी प्रधानात्पतः पुमान् ।
यस्य रूपं नमस्तस्य पुरुषाय गुणाज्ञिने ॥ ५२
भूतदीनां समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वतः ।
बुद्ध्यादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य च यः परः ॥ ५३
तं ब्रह्मभूतमात्मानमशेषज्ञगतः पतिम् ।
प्रपद्ये रारणं शुद्धं त्वद्भूपं परमेश्वरः ॥ ५४
मृहत्त्वाद्बृहणत्वाच यहूपं ब्रह्मसंज्ञितम् ।
तस्मै नमस्ते सर्वात्मन्योगि चिन्त्याविकारिणे ॥ ५५
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात ।

सर्वव्यापी भुवः स्यर्शादत्यतिष्ठद्दशाङ्गलम् ॥ ५६

सम्पुरत साढ़े देखा ॥ ४४ ॥ श्रीअच्युतको किसेंट तथा श्रङ्क, चक्र, गदा, शाङ्गे धनुष और सह्य धारण किये देख उसने पृथिजीपर सिर रखकर प्रणाम किया ॥ ४५ ॥ और सहसा रोमांद्रित तथा परम प्रमानित होकर उसने देवदेवकी स्तुति करनेको इच्छा को ॥ ४६ ॥ किन्तु इनको स्तुतिके लिये मैं क्या कहूँ ? क्या कहनेसे इनका स्त्यन हो सकता है ?' यह न जानमेके कारण वह चित्तमें व्याकुल हो मया और अन्तमें उसने उन देवदेवकी ही श्वरण ली ॥ ४७ ॥

धुषमें कहा — भगवन् ! आप यदि मेरी तपत्यासे सन्तुष्ट हैं तो में आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिये [ जिससे मैं स्तुति कर सक्तें ! ॥ ४८ ॥ [ हे देव ! जिनको गति ब्रह्मा आदि वेदङ्जन भी नहीं जानते; उन्हीं आपका में बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ । जिन्तु हे परम प्रभो ! आपकी श्रीकसे द्रवीभृत हुआ मेरा वित आपके चरणोकी हाति करनेमें प्रवृत्त हो रहा है । अतः आप इसे उसके लिये बुद्धि प्रदान कीजिये ] ।

श्रीपताशस्त्री बोले—हे द्विजवर्थ ! तव जगत्यित श्रीगोविन्दने अपने सामने हाथ जोड़े कहे हुए उस उत्तानपादक पुत्रको अपने (बेदगय) शहुके अन्त (बेदान्तमय) भागसे छू दिया॥४९॥ तब तो एक क्षणमे हो यह राजकुमार प्रसन्न-मुखसे अति विनीत हो सर्वभृताधिद्वान श्रीअध्युतकी लुति करने लगा॥ ५०॥

ध्रुय बोले—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकारा, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल-प्रकृति---ये सब जिनके रूप हैं उन भगवानको में नमस्वार करता हैं॥ ५१ ॥ जो अति शुद्ध, सुक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधानसे भी पर है, वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण-भोक्ता परमपुरुषको में नमस्कार करता है ॥ ५२ ॥ हे परमेश्वर ! पृथियो आदि समस्त भृत, राभादि उनके गुण, युद्धि आदि अन्तःकरण-चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष (जीव) से भी परे जो सनजन पुरुष हैं, उन आप निस्तिलब्रह्माण्डनायकके ब्रह्मभूत शुद्धस्वरूप आत्पाको मैं इस्ण है।: ५३-५४॥ हे सर्वात्मन् ! हे मोगियोंके चित्तनीय ! व्यापक और वर्धनशोल होनेके कारण आपका जो बहा नामक स्वरूप है, उस विकाररहित रूपको मै नमस्कार करता है।। ५५।। हे प्रधो ! आप हजरों मसक्तेंबाले, हजारी नेत्रीवाले और हजारी चरणीवासे परमप्त्य हैं, आप सर्वत्र ब्लाप्त हैं और [ पथियो आदि आंक्रणोंके सहित ] सन्पूर्ण सहाप्यको व्याप्त का दस गुण महाप्रमाणसे स्थित है ॥ ५६ ॥

यद्भृतं यस्र वै भव्यं पुरुषोत्तम तद्भवान्। त्वनो विराट् खराट् सम्राट् त्वनशाप्यधिपूरुषः ॥ ५७ अत्यरिच्यत सोऽयश्च तिर्यगुर्ध्वं व वे भुवः । त्वतो विश्वपिदं जातं त्वतो भूतभविष्यती ॥ ५८ त्वदृरूपधारिणश्चान्तर्भृतं सर्विमिदं जगत्। त्वत्तो यज्ञः सर्वहतः पृषदाज्यं पद्मर्हिंघा ॥ ५९ त्वत्तः ऋचोऽथ सामानि त्यत्तर्छन्दांसि जज़िरे । त्वत्तो यर्जुव्यजायन्त त्वतोऽश्वाश्चैकतो दतः ॥ ६० गावस्त्वत्तः समुद्धतास्त्वतोऽजा अववो मृगाः । त्वन्युस्ताद्ब्राह्मणास्त्वतो बाहोः क्षत्रपजायत ॥ ६१ वैद्यासाबोरुबाः शुद्रासाव पद्भवां समुद्रताः । अक्ष्णोः सूर्योऽनिलः प्राणाचन्द्रमा मनसस्तव ॥ ६२ प्राणोऽन्तःसुषिराजातो मुखादग्निरजायत । नाभितो गगनं द्यौश्च शिरसः समवर्तत ॥ ६३ दिशः श्रोत्रास्क्षितिः पद्भयां त्वत्तः सर्वमभृदिदम् ॥ ६४ न्यप्रोधः सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थितः । संयमे विश्वमिखलं बीजभूते तथा त्विय ॥ ६५ बीजादङ्करसम्भूतो न्यप्रोधस्तु समुख्यितः । विस्तारे च यथा याति त्वत्तः सृष्टी तथा जगत् ॥ ६६ यथा हि कदली नान्या त्वक्पत्रादिप दुश्यते । एवं विश्वस्य नान्यस्त्वं त्वतस्थायीश्वर दुश्यते ॥ ६७ ह्नादिनी सन्धिनी संवित्त्वय्येका सर्वसंस्थितौ । ह्वादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥ ६८

एवं विश्वस्य नान्यस्यं त्वत्स्थायीश्वर दृश्यते ॥ ६७ ह्रादिनी सन्धिनी संविक्त्वय्येका सर्वसंस्थितौ । ह्रादतापकरी पिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥ ६८ पृथ्यग्यूतैकभूताय भूतभूताय ते नमः । प्रभूतभूतभूताय तुभ्यं भूतात्यने नमः ॥ ६९ व्यक्तं प्रधानपुरुषौ विराद्सप्रादस्यसद्तथा । विभाव्यतेऽन्तःकरणे पुरुषेष्ठस्यो भवान् ॥ ७०

सर्वस्थिन्सर्वभूतस्त्वं सर्वः सर्वस्वरूपधृक् ।

सर्व त्वसस्ततञ्च त्वे नमः सर्वात्मनेऽस्तु ते ॥ ७१

हे प्रजोतन ! भूत और भविष्यत् जो कुछ पदार्थ है से सव अग हो है तथा विराद, स्वराद, संबाद और अधिपुरन (ब्रह्मा) आदि भी सब आपहीसे उत्पन्न हुए हैं ॥ ५७ ॥ वे ही अहप इस पृथिवीके नीचे-ऊपर और इधर-उधर सब ओर बहे हुए हैं। यह सम्पूर्ण जगत् आपहीसे उत्पन्न दुआं है तथी आपहोसे भूत और भविष्यत् हुए हैं ॥ ५८ ॥ यह सम्पूर्ण जगत् आपके स्वरूपभृत बहाण्डके अन्तर्गत है [फिर आपके अन्तर्गत होनेकी तो बात ही क्या है ] जिसमें सभी पुरोडाझीका इसन होता है वह यह, पुषदान्य (दिध और दुन) तथा । अभ्य और बन्य ] दे प्रकारके पशु आपहीसे उत्तक हुए है ॥ ५९ ॥ आपहीसे ऋक, साम और गायत्री आदि छन्द प्रकट हुए हैं, आपहीसे यजुर्वेदका प्रादुर्भाव हुआ है और अहपहोसे अश्व तथा एक ओर दाँतवाले महिष आदि प्रीय तरपत्र हुए हैं ॥ ६० ॥ आपहीसे गौओं, बकरियों, भेड़ों और मृगीकी उत्पत्ति हुई है; आपतीके मुखसे बाह्यण, बाहुओंसे श्विय, जंधाओंसे वैषय और चरणीसे सुद्र प्रकट हुए हैं तथा आपखेके नेबोसे सूर्य, प्राणसे वायु, मनसे चन्द्रमा, भीतरी छिद्र (नासारध) से प्राण, मुखसे आँग्रे, नाधिसे आब्ताइ, सिरसे स्तर्ग, क्रोजसे दिजाई और चरणोंसे पृथिती आदि उत्पन्न हुए हैं; इस प्रकार हे प्रभी ! यह सम्पूर्ण जगत् आपहीसे प्रकट हुआ। है ॥ ६१—६४ ॥ जिस अक्टर महेसे बीजमें बड़ा भारी वट-वक्ष रहता है उसी प्रवस प्रलय-कालमें यह सम्पूर्ण जगत्। बीज-स्वरूप आपरीमें लोग रहता है।। ६५॥ जिस प्रकार बीजसे अदुररूपमें एकट हुआ बट-बुक्ष बदकर अत्यन्त बिसारकार्जे हो जाता है उसी प्रकार सृष्टिकारुमें यह जगत्। अपहोसे प्रकट होकर फैल जाता है ॥ ६६ ॥ हे ईश्वर ! जिस प्रकार केलेका पौधा छिलके और फ्तांसे अलग दिखायी नहीं देता उसी प्रकार जगतुसे आप पृथक् नहीं हैं, वह आपहीमें स्थित देशा जाता है।। ६७ । सबके आधारभृत आएमे द्वादिनी (निरन्तर आहादित करनेवासी) और सन्धिनी (बिच्छेदरहित) संजित् (बिद्याइतिः) अधिब्ररूपसे रहती है। आपमे (विषयजन्य) अह्याद या लाप देनेवाली (साल्डिको या तामसी) अथवा उपयमित्रा (राजसी) कोई भी रहवित् वहीं है, बबोकि आप निर्मण है।। ६८ । आप [ कार्यदृष्टिसे ] पृथक्-रूप और [ कारणदृष्टिसे ] एकरूप हैं। आप ही भूतसुध्य है और आप ही नान जोवरू। हैं। हे भृतान्तरात्मम् ! ऐसे आफ्को में अमलतर करता है । ६९ ॥ [ योगियोंके द्वारा ] अन्तःकरणमें अप ही महत्तन्त्र, प्रधान, पुरुष, वित्तद्, सम्राद् और खराद् आदि रूपोसे भावन किये जाते हैं और [ श्वयशील ] पुरुषीये आप

निस्य अक्षय है।।७०।) आक्राशादि सर्वपृतीमें सार

अर्थात् उनके गुणरूप आप ही हैं; समस्ट रूपीकी धारण

सर्वात्मकोऽसि सर्वेश सर्वभूतस्थितो यतः । कथयामिततः किते सर्व वेत्सि हृदिस्थितम् ॥ ७२ सर्वात्मन्सर्वभूतेश सर्वसत्त्वसमुद्धव । सर्वभूतो भवान्वेति सर्वसत्त्वमनोस्थम् ॥ ७३ यो मे मनोरथो नाथ सफलः स त्यया कृतः । तपश्च तप्तं सफले यद्दुष्टोऽसि जगत्यते ॥ ७४

श्रीघगवानुवाच

तपसस्तत्फलं प्राप्तं यद्दुष्टोऽहं त्वथा श्रुव । महर्शनं हि विफलं राजपुत्र न जायते ॥ ७५ वरं वरय तस्मात्त्वं यथाभिमतमात्पनः । सर्वं सम्पद्यते पुंसां मिय दृष्टिपर्थं गते ॥ ७६ धुव उवाव

भगवन्भूतमध्येश सर्वस्यास्ते भवान् हृदि । किमज्ञातं तव ग्रह्मन्यनसा यन्ययेक्षितम् ॥ ७७ तथापि तुभ्यं देवेश कथिष्यामि यन्यया । प्रार्थ्यते दुर्विनीतेन हृदयेनातितुर्लभम् ॥ ७८ कि वा सर्वजगत्स्रष्टः प्रसन्ने त्वयि दुर्लभम् । त्वत्रसादफलं भुङ्के त्रैलोक्यं मधवानिय ॥ ७१ नैतद्राजासनं योग्यमजातस्य ममोदसत् ।

नतहाजासम् यान्यमजातस्य ममाद्रस्त्। इतिगर्वादयोचन्यां सपत्नी मातुरुद्यकैः ॥ ८० आधारभूतं जगतः सर्वेषामुतमोत्तमम् । प्रार्थयामि प्रभो स्थानं त्वत्रासादादतोऽस्थयम् ॥ ८१

श्रीभगवानवाच

यत्त्वया प्रार्थ्यते स्थानमेतत्प्राप्यति वै भवान् । त्वयाऽहं तोषितः पूर्वभन्यजन्मनि बालकः ॥ ८२

त्वपासीर्क्राह्मणः पूर्वं प्रयोकाप्रमतिः सदा । मातापित्रोश्च शुश्रूपुर्निजधर्मानुपालकः ॥ ८३ कालेन गच्छता मित्रं राजपुत्रस्तवाभवत् । यौवनेऽखिलघोगास्त्रो दर्शनीयोज्ज्वलाकृतिः ॥ ८४

तत्सङ्गात्तस्य तामृद्धिमवलोक्पातिदुर्लभाम् । भवेयं राजपुत्रोऽहमिति षाञ्छा त्वया कृता ॥ ८५ करनेवाले होनेसे सब कुछ आप ही है; सब कुछ आपहीसे हुआ है; अतत्व्व सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं इसिलये आप सर्वात्मको नमस्कार है ॥ ७१ ॥ है सर्वेश्वर ! आप सर्वात्मक है; क्योंकि सम्पूर्ण मूर्तोमें व्याप्त हैं; अतः मैं आपसे क्या कहूँ ? आप स्वयं ही सब हर्त्यस्थित बातोंको जानते हैं ॥ ७२ ॥ है सर्वात्मन् ! हे सर्वपूर्तेश्वर ! हे सब मूर्तोके आदि-स्थार ! आप सर्वमूतस्थरो सभी प्राणियोंके मनोरधोंको जानते हैं ॥ ७३ ॥ हे नाथ ! मेरा जो कुछ मनोरध्य था जह तो आपने सफल कर दिया और हे जगत्यते ! मेरो तपस्या भी सफल हो गयी, ज्योंकि मुझे आपका साक्षान् दर्शन प्राप्त हुआ ॥ ७४ ॥

श्रीभगवान् बोर्छ—हे धुव ! तुमको मेरा साक्षात् दर्जन प्राप्त हुआ, इससे अवस्य ही तेरी तपस्य तो सफल हो गयी; परन्तु हे राजकुमार ! मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता ॥ ७५ ॥ इसिलये तुझको जिस वरस्य इच्छा हो यह मॉग ले । मेरा दर्शन हो जानेपर पुरुषको सभी कुछ प्राप्त हो सकता है ॥ ७६ ॥

श्रुल बोले—हे भूतभव्येश्वर भगवन्! आप सभीके अन्तःकरणोमें विराजमान हैं। हे ब्रह्मन्! मेरे मनको जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपो हुई है ? ॥७७॥ तो भी, हे देवेश्वर ! मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तुकी हदयसे इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा॥७८॥ हे समस्त संसारको स्वनेवाले परमेश्वर ! आपके भ्रसब होनेपर (संसारमें) क्या दुर्लभ है ? इन्द्र भी आपके कृपाकटाक्षके फल्रूपसे ही जिल्लोकीको मोगता है॥७९॥

प्रमो ! मेरी सौतेली माताने गर्वसे अति बद-बद्धकर मुझसे यह कहा था कि 'जो मेरे उदरसे उत्पन्न गर्ही है उसके योग्य यह राजासन नहीं है' ॥ ८० ॥ अतः हे प्रमो ! आपके प्रसादसे में उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थानको प्राप्त वस्ता चाहता हूँ जो सम्पूर्ण विश्वका आधारभूत हो ॥ ८१ ॥

श्रीभगवान् बोले—अरे बालक ! तूने अपने पूर्वजन्मपे भी मुझे सन्तुष्ट किया था, इसिल्ये तू जिस स्थानकी इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा ॥ ८२ ॥ पूर्व-जन्ममें तू एक ब्राह्मण था और मुझमें निरन्तर एकाप्रचित्त रहनेबाला, माता-पिताका सेवक तथा स्वधर्मवेठ पालन करनेवाला था॥ ८३ ॥ वठलान्तरमें एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवाबस्थामें सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न और अति दर्शनीय रूपलाबण्ययुक्त था॥ ८४॥ उसके सङ्गसे उसके दुर्लभ वैभवको

ततो यथाभिलविता प्राप्ता ते राजपुत्रता । उत्तानपादस्य गृहे जातोऽसि ध्रुव दुर्लभे ॥ 65 अन्येषां दुर्लभं स्थानं कुले स्वायम्भुवस्य यत् ॥ 619 तस्यैतद्वपरं बाल येनाहं परितोबितः। मामाराध्य नरो मुक्तिमवाप्रोत्यविलम्बिताम् ॥ 46 मर्व्यपितमना बाल किम् स्वर्गादिकं पदम् ॥ 69 श्रैलोक्यादधिके स्थाने सर्वतासग्रहाश्रय: । भविष्यति न सन्देहो मह्यसादाद्धवान्युव ॥ 90 सुर्यात्सोमात्तथा भौमात्सोमपुत्रादबृहस्पतेः । सितार्कतनयादीनां सर्वक्षांणां तथा ध्रव ॥ 88 सप्तर्पीणापद्येषाणां ये च वैमानिकाः सुराः । सर्वेचामुपरि स्थानं तव दत्तं मया ध्रुव ॥ 92 केचिश्रतुर्युगं यावत्केचिन्यन्वन्तरं सुराः । तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया वै ऋल्पसंस्थितिः ॥ ęą सुनीतिरपि ते पाता त्यदासञ्जातिनिर्मला । विमाने तारका भूत्वा ताबत्कालं निबत्त्यति ॥ 68 ये छ त्वां मानवाः प्रातः सार्थं च सुसमाहिताः । कीर्त्तरिप्यन्ति तेयां च महत्युण्यं भविष्यति ॥ 24 श्रीपराशर उवाच एवं पूर्व जगञ्जाशाहेबदेवाञ्जनार्दनात्। बरं प्राप्य ध्रुवः स्थानमध्यास्ते स महापते ॥ 25 स्वयं श्श्रूषणाद्धर्म्यान्मातापित्रोश्च वै तथा । ब्रादशाक्षरपाहात्यात्तपसञ्च 99

वीपगरार अवच

एवं पूर्व जगन्नाथाहेवदेवाजनार्दनात् ।
वरं प्राप्य श्रुवः स्थानमध्यास्ते स महामते ॥ ९६
स्वयं शुश्रूषणाद्धस्यांनमतापित्रोश्च वै तथा ।
हादशाक्षरमाहात्यात्तपसश्च प्रभावतः ॥ ९७
तस्याधिमानपृद्धिं च महिमानं निरीक्ष्य हि ।
देवासुराणामाचार्यः इस्लोकमत्रोशना जगौ ॥ ९८
अहोऽस्य तपसो वीर्यमहोऽस्य तपसः फलम् ।
यदेनं पुरतः कृत्वा हावं सामर्पयः स्थिताः ॥ ९९
ह्युवस्य जननी चेयं सुनीतिर्नाय सूनृता ।
अस्याश्च महिमानं कः शक्तो वर्णीयतुं भृवि ॥ १००

देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि 'मैं भी राजपुत्र होऊँ' ॥ ८५ ॥ अतः हे धुव ! तुझको अपनी मनोवाञ्चित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन खायम्भ्यमनुके कुलमें और किसीको स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हेंकि घरमें तुने उत्तानपादके यत्ती जन्म लिया ॥ ८६-८७ ॥ अरे बालक । [ औरोंके किये यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो परन्तु ] जिसने मुझे सन्तृष्ट किया है उसके लिये तो यह अत्यन्त तुच्छ है। मेरी आराधना करनेसे तो मोक्षपद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है, फिर जिसका चित निरन्तर पृहापें ही लगा हुआ है उसके लिये सर्वादि लोकोंका तो कहना ही क्या है ? ॥ ८८-८९ ॥ है ध्रुष ! मेरी कृपासे तु निस्सन्देह उस स्थानमें, जो त्रिलोकीमें सबसे उत्कृष्ट है, सम्पूर्ण प्रह और तारामण्डलका आश्रय बनेगा ॥ ९० ॥ हे धूव ! मैं तुझे यह धुव (निश्चर) स्थान देता हूँ जो सूर्य, चन्द्र, गंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि प्रहो, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों और सम्पूर्ण विमानचारी देवगणोंसे उपर है ॥ ९१-९२ ॥ देवताओं मेंसे कोई तो केवल चार युगतक और कोई एक गन्वत्तरतक ही रहते हैं; किल् तुझे मैं एक

कल्पतककी स्थिति देता है ॥ २३ ॥

और जो लोग समाहित-चित्तसे सायङ्काल और प्रातःकालके समय तेरा गुज-फोर्तन करेगे उनको महान् पुण्य होगा ॥ ९५ ॥ श्रीपराशरजी बोस्टे—हे पहापते ! इस प्रकार पूर्वकालमें जगत्पति देवाधिदेव भगवान् जनार्दनसे वर पाकर धुल उस अत्युत्तम स्थानमें स्थित हुए ॥ ९६ ॥ हे पुने ! अपने माता-पिताकी धर्मपूर्वक सेवा करनेसे तथा हादशाक्षर-मन्त्रके माहात्म्य और तपके प्रभावसे उनके मान, वैभव एवं प्रभावकी बृद्धि देखकर देव और असुरेंके

आचार्य शुक्रदेवने ये इस्लेक कहे हैं-- ॥ ९७-९८ ॥

नेरी भारत सुनीति भी अति स्वच्छ तासरूपसे उतने ही समयतक तेरे पास एक विधानपर निकास करेगी ॥ ९४ ॥

'अहो ! इस धुक्के तपका कैसा प्रभाव है ? अहो ! इसकी तपस्याका कैसा अब्दुत फल है जो इस धुवको हो आगे रखकर सप्तर्षिगण स्थित हो रहे हैं॥ ९९॥ इसकी यह सुनीति नामवाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलनेवाली हैं । संसारमें ऐसा कौन है

<sup>\*</sup> सुनीतिने धुवको पुण्योपार्जन करनेका उपदेश दिया था, जिसके आचरणसे उन्हें उत्तम स्त्रेक प्राप्त हुआ । अत्तर्व 'सुनीति' सुनुता कही गयी है ।

त्रैलोक्याश्रयतां प्राप्तं परं स्थानं स्थितयति । स्थानं प्राप्ता परं धृत्वा या कुश्चिविवरे धुवम् ॥ १०१ यश्चैतत्कीत्त्रयेत्रित्यं धुवस्यारोहणं दिवि । सर्वपापविनिर्मुक्तः स्थर्गत्लोके महीयते ॥ १०२

स्थानभंदो न चाप्रोति दिवि वा यदि वा भुवि । सर्वेकल्याणसंयुक्तो दीर्घकालं स जीवति ॥ १०३ जो इसको महिमाया वर्णन कर सके ? जिसने अपनी कोखने उस धुवको धारण करके त्रिलोकोका आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्यमें भी स्थिर रहनेवाला है ।। २००-२०१॥

जो व्यक्ति घ्रवके इस दिव्यक्तेक-प्राप्तिके प्रसङ्गका कीर्तन करता है वह सब पापोसे मुक्त होकर व्यर्गकोकमें पृजित होता है ॥ १०२ ॥ वह स्वर्गमें रहे अथवा पृथिबीमें, कभी अपने स्थानसे च्युत नहीं होता तथा समस्त मङ्गकोंसे भरपूर रहकर चहुत कालतक जोवित रहता है ॥ १०३ ॥

श्रीपरादारजी बोले—हे मैत्रेय ! धूजसे [ उसकी

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽहो द्वादशोऽभ्यायः ॥ १२ ॥

## तेरहवाँ अध्याय

राजा देव और पृथुका चरित्र

श्रीपएशर उवाच

धुवान्त्रिष्टिं च भव्यं च भव्यान्त्राभुर्व्यजायत । शिष्टेराधन सुकाया पञ्चपुत्रानकल्पवान् ॥ १ रिप् रिपुञ्जयं विश्रं वृकलं वृकतेजसम्। रिपोराधन बृहती चाक्षुर्व सर्वतेजसम् ॥ २ अजीजनत्पुष्करिण्यां वारुण्यां चाक्षुषो मनुम् । प्रजापतेरात्पजायां वीरणस्य महात्मनः ॥ ३ मनोरजायन्त दश नड्बलायां महीजसः । कन्यायी तपतो श्रेष्ठ वैराजस्य प्रजापते: ॥ ४ कुरुः पुरुः शतद्यप्रस्तपस्वी सत्यवाञ्जूचिः । अग्निष्टोमोऽतिसन्नश्च सुद्यप्नश्चेति ते नव । अभिमन्युश्च दशमो नड्वलायां महोजसः ॥ ५ कुरोरजनयत्पुत्रान् षडाप्रेयी महाप्रभान्। अङ्गं सुमनसं ख्याति क्रतुमङ्गिरसं शिविम् ॥ ६ अङ्गात्सुनीथापत्यं वै वेनमेकमजायत् । प्रजार्थमुषयस्तस्य ममन्थुदक्षिणं करम् ॥ ७ वेनस्य पाणौ मश्चिते सम्बभूव महापुने। बैन्यो नाम महीपालो यः पृथुः परिकीर्तितः ॥ ८

येन दुग्धा मही पूर्व प्रजानां हितकारणात् ॥ १

पत्नीने ] ज़िष्टि और चट्यको उत्पन्न किया और भव्यसे शम्भुकः जन्म हुआ तथा शिष्टिके द्वारा उसकी पत्नी सुच्छयाने रिप्, रिपुक्षय, विधे, वृक्तल और वृक्तनेजा नामक पाँच निष्पाप पुत्र उत्पन्न किये । उनमेंसे रिपुके द्वारा बहतीके गर्धसे महातेजस्वी चाध्यका जन्म स्था । १-२॥ चाक्ष्यते अपनी पार्या पुष्करणीसे, जो वरुण-कलमें उतात्र और महात्मा वीरण प्रकापतिकी पुत्री थी, मनुको उत्पन्न किया [ जो छठे मन्वन्तरके अधिपति हुए ] ॥ ३ ॥ तपस्वियोंमें श्रेष्ठ मनुसे कैराज प्रजापतिकी पूर्वा महत्रलाके गर्पमें दस महातेवस्वी पूत्र उत्पन्न हुए॥४॥ नहबलासे कुरु, पुरु, शतसुर, तपस्बी, सत्यवान्, शूचि, अन्निष्टीम, अतिरात्र तथा नवी सुद्धस्र और दसर्वा अभिभन्द इन भहातेजस्ती पुत्रीका जन्म हुआ ॥ ५ ॥ कुरुके द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयोने अङ्ग, सुमनः, स्थाति, कनु, अद्भिपा और शिवि इन छः परम तेजस्वी पूर्वोको उत्पन्न किया ॥ ६ ॥ अङ्गसे स्त्रीथाके बेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियोंने उस (बेन) के दाहिने हाथका सन्तानके रियं मन्धन किया या॥७॥ हे महामुने : बेनके हाथका मन्थन वस्तोपर उससे वैन्य नामक महीपाल उसन्त्र हुए जो पृथु नामसे विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजाके हितके लिये पूर्वकालमें पृथिवीकी दहा था॥ ८-९॥

#### श्रीमैत्रेय उपाच

किमर्थं मधितः पाणिर्वेनस्य परमर्थिभिः । यत्र जज्ञे महाबीर्थः स पृथुर्मुनिसत्तमः॥ १० श्रीपरकार उवाव

अपवनाय वाच्या मृत्योः प्रथमतोऽभवत् । सूनीथा नाम या कन्या मृत्योः प्रथमतोऽभवत् ।

अङ्गस्य भार्या सा दत्ता तस्यां वेनो व्यजायत ॥ ११

स मातामहदोषेण तेन मृत्योः सुतात्मजः।

निसगदिष मैत्रेय दुष्ट एव व्यजायत ॥ १२

अभिषिक्तो यदा राज्ये स वेनः परमर्विभिः । घोषयामास स तदा पृथ्विच्यां पृथिवीपतिः ॥ १३

न चष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं कथञ्चन ।

भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो हाहं यज्ञपतिः प्रभुः ॥ १४ ततस्तमुषयः पूर्वं सम्पूज्य पृथिवीपतिष् ।

ततस्तम्**षयः पूज सम्पू**ज्य पृश्चिवापातम्। ऊचुः सामकलं वाक्यं मैत्रेय समुपस्थिताः ॥ १५

ऋषय कचुः

भो भो राजन् शृणुष्ट त्वं यद्भदाम महीपते । राज्यदेहोपकाराम प्रजानां च हितं परम् ॥ १६

दीर्घसत्रेण देवेशं सर्वयज्ञेश्वरं हरिम् । यूजविष्याम भद्रे ते तस्यांशस्ते भविष्यति ॥ १७

यज्ञेन यज्ञपुरुयो विष्णुः सम्प्रीणितो नृपः।

अस्माभिर्मवतः कामान्सर्वानेव प्रदास्यति ॥ १८

यत्नैर्यज्ञेश्वरो येषां राष्ट्रे सम्पूज्यते हरिः। तेषां सर्वेप्सितावाप्ति ददाति नृप भूभृताम् ॥ १९

### वेन उवाच

मत्तः कोऽध्यधिकोऽन्योऽस्ति कश्चाराध्यो ममापरः । कोऽयं हरिरिति स्थातो यो वो यहेश्वरो मतः ॥ २० ब्रह्मा जनार्दनः सम्भुरिन्द्रो बायुर्यमो रखिः । हुतभुष्यरुणो धाता पूषा भूमिर्निशाकरः ॥ २१

एते चान्ये च ये देवाः शाषानुग्रहकारिणः । नृपस्यैते शरीरस्थाः सर्वदेवमयो नृपः॥२२

नृषस्यतः शासरस्याः सबदवमया नृषः॥ २२ एवं ज्ञात्वा मयाज्ञप्तं यद्यथा क्रियतां तथा ।

न दातव्यं न यष्टव्यं न होतव्यं च भो द्विजाः ॥ २३

भर्तृशुश्रूषणं धर्मो यथा स्त्रीणां परो मतः । ममाज्ञापालनं धर्मो भवतां च तथा व्रिजाः ॥ २४ श्रीमैत्रेयजी खोले—हे मूनिश्रेष्ट ! परमर्षियोन वेनके हाथको क्यों मथा जिससे महापशक्रमी पृथुका

जन्म हुआ ? ॥ १० ॥

श्रीपराचारकी बोर्छ—है मुने ! पृत्युकी सुनीधा
नामवाटी जो प्रथम पुत्री थी वह अञ्चको पत्नीरूपसे दी
(क्याही) गयी थी । उसीसे बेनका जन्म हुआ ॥ ११ ॥ है
मैत्रेय ! यह मृत्युको कन्याका पुत्र अपने मातामह (नाना)
के दोपसे स्वधायसे ही दुष्टमकृति हुआ ॥ १२ ॥ उस
बेनका जिस समय महर्षियोद्धारा राजपद्पर अधिषेक हुआ
इसी समय उस गृथियोगितने संसारमरमें यह योषणा कर
दी कि 'धगवान, यहापुरम में ही हैं, मुझसे अतिरिक्त
यहाना भोता और स्वामी हो ही नवैन सकता है ? इसिल्ये
कभी कोई यहा, दान और ह्यन आदि न करे
॥ १३-१४ ॥ हे मैत्रेय ! तय ऋषियोने उस गृथियोगितिके
पास उपस्थित हो पहले उसकी स्कृत प्रशंसा कर सान्त्यना
पुक्त मसूर वाणीसे कहा ॥ १५॥

ऋषिपण बोले—हे राजन्! हे पृथिवीपते! तुम्हारे राज्य और देहके उपकार तथा प्रजाके हितके लिये तम जो जात कहते हैं, सुनो॥ १६॥ तुम्हारा कल्पाण हो; देखो, हम बड़े-बड़े महोद्वारा जो सर्व-यहोधर देवाधियांत भगवान् हरिका पूजन करेंगे उसके फलमेंसे तुमको भी [ छठा ] भाग मिलेगा॥ १७॥ हे नृप! इस प्रकार यहोंके द्वारा यहापुरुष भगवान् विष्णु प्रसन्न होकर हमलोगोंके साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएँ पूर्ण करेंगे॥ १८॥ हे राजन् जिन राजाओंके राज्यमें यहाधर भगवान् हरिका यहोंद्वारा पूजन किया जाता है, ये उनकी सभी कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं॥ १९॥

वेन बोला—मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है ? जिसे हुम बज़ेसर मानते हो वह 'हरि' कहलानेवाल्य कौन है ? ॥ २० ॥ ब्रह्मा, बिष्णु, महादेव, इन्द्र, कायु, यम, सूर्य, अधि, थरुण, धाता, पूजा, पृथियी और चन्द्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करनेमें समर्थ हैं ये सभी राजांके शरीरमें निधास करते है, इस प्रकार राजा सर्वदिवसय है ॥ २१-२२ ॥ है ब्राह्मणो ! ऐसा जानपद मैंने बैसी जो कुछ आज़ा को है वैसा हो करो । देखो, कोई भी दान, यह और हबन आदि न करे ॥ २३ ॥ हे दिखाणा ! स्त्रीका परमधर्म जैसे अपने पतिको सेखा करना ही माना गया है वैसे हो आपलोगीका धर्म भी मेरी आज़ाका पालन करना ही है ॥ २४ ॥ ऋषय ऊच्

देहानुजां महाराज मा धर्मो यात् सङ्ख्यम् । हविषां परिणामोऽयं यदेतद्वितं जगत् ॥ २५ श्रीपराशास्त्र उत्पान

इति विजाप्यमानोऽपि स वेनः परमर्विभिः ।

यदा ददाति नानुज्ञां प्रोक्तः प्रोक्तः पुनः पुनः ॥ २६

ततस्ते मुनयः सर्वे कोपामर्षसमन्विताः।

हन्यती हन्यती पाप इत्युलुस्ते परस्परम् ॥ २७

यो यज्ञपुरुषं विष्णुधनादिनिधनं प्रभूम्। विनिन्दत्यधमाचारो न स योग्यो भुवः पतिः ॥ २८

इत्युक्त्वा यन्त्रपृतैस्तैः कुशैर्मुनिगणा नृपम् । निजञ्जनिहतं पूर्वं भगवित्रन्दनादिना ॥ २९

ततश्च मुनयो रेणुं ददुशुः सर्वतो द्विज। किमेतदिति चासन्नान्यप्रकुस्ते जनांस्तदा ॥ ३०

आख्यातं च जनैस्तेषां चोरीभृतैरराजके ।

राष्ट्रे तु लोकैरारव्यं परस्वादानमातुरै: ॥ ३१

तेषामुदीर्णवेगानां चोराणां मुनिसत्तमाः ।

सुमहान् दृश्यते रेणुः यरवित्तापहारिणाम् ॥ ३२

ततः सम्मन्त्र्य ते सर्वे मुनयस्तस्य भूभृतः ।

ममन्युरूकं पुत्रार्थमनपत्यस्य यत्रतः ॥ ३३

मध्यमानात्समुत्तस्थौ तस्योरोः पुरुषः किल ।

दग्धस्थूणाप्रतीकाद्यः खर्च्चाटास्योऽतिह्रस्वकः ॥ ३४ किं करोमीति तान्सर्वाना विप्रानाह चातुरः ।

निषीदेति तमूचुस्ते निषादस्तेन सोऽभवत् ॥ ३५

ततस्तसम्पदा जाता विन्ध्यशैलनिवासिनः ।

निषादा मुनिशार्द्क पापकर्पोपलक्षणाः ॥ ३६

तेन द्वारेण तत्पापं निष्कान्तं तस्य भूपतेः । निषादास्ते ततो जाता वेनकल्पषनाञ्चाः ॥ ३७

तस्यैच दक्षिणं हस्तं समन्धुस्ते ततो द्विजाः ॥ ३८

मध्यमाने च तत्राभूत्पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् । दीष्यमानः स्ववपुषा साक्षादन्निरिव ज्वलन् ॥ ३९

आद्यमाजगर्व नाम खात्यपात ततो धनुः ।

शराश्च दिव्या नभसः कवर्च च पपात ह ॥ ४०

ऋषिगण बोले—महाग्रज! आप ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे धर्मका क्षय न हो। देखिये, यह सारा जगत् हॉब (यशमें हवन की मुई सामग्री) का ही परिणाम है ॥ २५॥

श्रीपराञ्चरजी योले—महर्षियोके इस प्रकार बारम्बार समझाने और कहने-सुननेपर भी जब वेनने ऐसी आज्ञा नहीं दो तो ये अस्यता क्रुद्ध और अमर्थयुक्त होकर आपसमें कहने लगे—'इस पापीको मारो, भारो!

॥ २६-२७ ॥ जो अनादि और अनन्त यज्ञपुरुष प्रभु

विष्णुकी निन्दा करता है वह अनाचारी किसी प्रकार पृथियोपित होनेके योग्य नहीं हैं ॥ २८ ॥ ऐसा कह मुनिगणीने, भगवान्को निन्दा आदि करनेके कारण पहले ही मरे हुए इस राजाको मन्त्रसे पवित्र किये हुए कुझाओंसे

मार डाला ॥ २९ ॥

हे द्विज ! तदनकार उन मनीधरोने सब ओर बड़ी धृति उठती देखी, उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगोंसे पूछा—"यह क्या है ?" ॥ ३० ॥ उन पुरुषोने कहा---''राष्ट्रके राजाहाँन हो जानेसे दीन-द:सिया स्टोगोने चौर बनकर दूसरोका धन लूटना आरम्प कर दिया है ॥ ३१ ॥ हे मृनिवरो ! उन तील वेगवाले परधनहारी चेरेंकि उत्पातसे ही यह बड़ी भारी धूलि उड़ती दीख रही है" ॥ ३२ ॥

तब उन सब मुनीश्चरोने आपसमें सत्त्रह कर उस पुत्रहीन राजाको जीवाका पुत्रके लिये यलपूर्वक मन्थन किया ॥ ३३ ॥ उसकी जंदाके मथनेपर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो जले दुँढके समान काला, अत्पन्त नाटः गौर छोटे पुस्रवास्य था ॥ ३४ ॥ उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणोसे कहा·—'मैं क्या करूँ ?'' उन्होंने कहा—''निषोद (बैठ)'' अतः यह 'निषाद' कहलागा ॥ ३५ ॥ इसलिये हे मुनिशार्द्छ ! उससे उत्पन्न हुए

लोग विञ्यासलिवासी पाप-परायण निवादगण हुए ॥ ३६ ॥ उस निषादरूप द्वारसे राजा बेनका सम्पूर्ण पाप निकल गया। अतः निवादयण वेनके पापींका नाश

करनेवाले हुए ॥ ३७॥ फिर उन ब्राह्मणीने उसके दाये साधका मन्धन किया । उसका मन्यन करनेसे परपप्रतापी बेनस्वन पृथ् प्रकट हुए, जो अपने इतिरक्षे प्रज्यस्ति आंद्रके समान

देदीच्यान थे ॥ ३८-३९ ॥ इसी समय आजगव नामक आहा (सर्वप्रथम) शिव-धन्प और दिव्य वाण तथा

तस्मिन् जाते तु भूतानि सम्प्रहृष्टानि सर्वज्ञः ॥ ४१ सत्पन्नेणैय जातेन वेनोऽपि निदियं ययौ । पुत्राञ्चो नरकात् त्रातः सूतेन सुपहात्पना ॥ ४२ तं समुद्राश्च नद्यश्च स्त्रान्यादाय सर्वज्ञः । तोयानि चाभिषेकार्धं सर्वाण्येवोपतस्थिरे ॥ ४३ पितामहश्च भगवान्देवैराङ्गिरसैः सह । स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि च सर्वशः । समागम्य तदा वैन्यमध्यसिञ्चत्रराधिपम् ॥ ४४ हस्ते तु दक्षिणे चक्रं दृष्टवा तस्य पितामहः । विष्णोरंशं पृथुं मत्वा परितोषं परं ययौ ॥ ४५ विष्णुचक्रं करे चिह्नं सर्वेषां चक्रवर्तिनाम् । भवत्यच्याहतो यस्य प्रभावस्त्रिदशैरपि ॥ ४६ महता राजराज्येन पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् । सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिवद्धर्मकोविदैः ॥ ४७ पित्राऽपरञ्जितास्तस्य प्रजास्तेनान्रद्धिताः । अनुरागानतस्तस्य नाम राजेत्यजायत् ॥ ४८ आपस्तस्तम्भरे चास्य समुद्रमभियास्यतः । पर्वताश्च ददुर्मार्ग ध्वजभङ्गश्च नाभवत् ॥ ४९ अकृष्टुपच्या पृथिको सिद्ध्यन्यन्नानि चिन्तया । सर्वकामदुधा गावः पुरके पुरके मधु॥ ५० तस्य वै जातमात्रस्य यज्ञे पैतामहे शुभे। सुतः सुत्यां समृत्यन्नः सौत्येऽहनि पहापतिः ॥ ५१ तस्मिन्नेय महायज्ञे जज्ञे प्राज्ञोऽख मागधः । प्रोक्तौ तदा पुनिवरैस्तावुभौ सुतमागधौ ॥ ५२ स्तयतामेष नृपतिः पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् । कर्मैतदनुरूपं वां पात्रं स्तोत्रस्य चापरम् ॥ ५३ ततस्तावचतुर्विप्रान्सर्वानेव कृताञ्चली । अद्य जातस्य नो कर्म जायतेऽस्य महीपतेः ॥ ५४ गुणा न वास्य ज्ञायन्ते न चास्य प्रथितं यदाः । स्तोत्रं किमाश्रयं त्वस्य कार्यमस्माभिरुव्यताम् ॥ ५५

क्ष्ययजनुः करिष्यत्येष यत्कर्म चक्रवर्ती महाबरुः । गुणा भविष्या ये चास्य तैरयं स्तूयतां नृपः ॥ ५६ कवच आकारासे गिरे ॥ ४० ॥ उनके उत्पन्न होनेसे सभी जीबोंको अति आनन्द हुआ और केवल सस्पनके हो जन्म लेनेरो बेन भी स्वर्गलोकको चला गया । इस प्रकार सहात्मा पुत्रके कारण ही उसकी पुम् अर्थात् नरकसे रक्षा हुई ॥ ४१-४२ ॥

रक्षा बुद्द ॥ ४१-४२ ॥

महाराज पृथुके अभिषेकके किये सभी समुद्र और
निदयाँ सब प्रकारके रल और जल लेकर उपस्थित हुए
॥ ४३ ॥ उस समय आंगिरस देवगणीके सहित पितागह
बद्धाजीने और समस्त स्थावर-बंगम प्राणियोंने वहाँ
आकर महाराज वैन्य (वेनपुत्र) का राज्याभिषेक किया
॥ ४४ ॥ उनके दाहिने हाथमें चक्रका चिह्न देखकर उन्हें
विष्णुका अंदा जान पितामह बह्मजीको परम आनन्द हुआ
॥ ४५ ॥ यह श्रीविष्णुभगवान्के चक्रका चिद्य सभी
चक्रवतों राज्यओंके हाथमें दुआ करता है। उनका प्रभाव
कभी देवताओंसे मी कुण्डित नहीं होता ॥ ४६ ॥

इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी केनपुत धर्मकुदाल महानुमालोद्वारा विधिपूर्वक अति गहान् एक्सजेबरफ्दपर अभिषिक्त हुए ॥ ४७ ॥ जिस प्रजाम्बे पिताने अपरक (अप्रसन्न) किया था उसीको उन्होंने अनुरक्षित (प्रसन्न) किया, इसिल्ये अनुरक्षन करनेसे उनका नाम 'राजा' हुआ ॥ ४८ ॥ जब वे समुद्रमे चलते थे, तो जल बहनेसे रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भेग नहीं हुई ॥ ४९ ॥ पृथिको विना जोते-बोये थान्य प्रकानेबाली थी; केवल चिन्तन-मात्रसे ही अन्न सिद्ध हो जाता था, गौएँ कामधेनु-खपा थीं और पत्ते-पत्तेमें मधु मरा रहता था॥ ५० ॥

रज पृथ्ने उत्पन्न होते ही पैतामह यह किया; उससे तोमाभिषवक दिन युति (सोमाभिषवपूषि) से महामति सूनको उत्पत्ति हुई॥ ५१॥ उसी महायक्तमें बुद्धिमान् मागधका भी जन्म हुआ। तब मुनिवरीने उन दोनों सूत और मागधिक भी जन्म हुआ। तब मुनिवरीने उन दोनों सूत और मागधिक कहा—॥ ५२॥ 'तुम इन प्रतापवान् वेनपुत्र महाराज पृथुकों स्तृति करो । तुम्हारे योण्य यही कार्य है और राजा भो स्तृतिक ही योण्य हैं ॥ ५३॥ तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणोंसे कहा—''ये महाराज तो अच्छ हो उत्पन्न हुए हैं, तम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं है ॥ ५४॥ अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और न यहा ही विस्थात हुआ है; फिर कहिये, हम किस आधारपर इनकी स्तृति करें''॥ ५५॥

ऋषिगण बोले—ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्यमें जो-जों कर्म करेंगे और इनके जो-जो भावी गुण होंगे उन्होंसे तुम इनका स्तवन करो॥ ५६॥ श्रीपराशा उवाच

ततः स नृपतिस्तोषं तच्छुत्वा परमं ययौ । सहुणैः इलाध्यतामेति तस्माल्लभ्या मुणा मम ॥ ५७ तस्माद्यदद्य स्तोत्रेण गुणनिर्वर्णनं त्विमौ । करिष्येते करिष्यामि तदेवाहं समाहितः ॥ ५८ यदिमौ वर्जनीयं च किञ्चिद्त्र वदिष्यतः । तदहं वर्जीयष्यामीत्येवे चक्रे मति नृषः ॥ ५९

अथ तौ चक्रतुः स्तोत्रं पृथोर्वैन्यस्य धीमतः । भविष्यैः कर्मभिः सम्यक्सुस्वरौ सुतमागधौ ॥ ६०

सत्यवान्दानशीलोऽयं सत्यसन्धो नरेश्वरः । ह्रीमान्पेत्रः क्षमाशीलो विक्रान्तो दुष्टशासनः ॥ ६१

धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च दयावान् प्रियभाषकः । मान्यान्यानियता यज्ञा ब्रह्मण्यः साधुसम्मतः ॥ ६२ समः रात्रौ च मित्रे च व्यवहारस्थितौ नृपः ॥ ६३

सूतेनोक्तान् गुणानित्यं स तदा मागधेन च ।

चकार इदि तादृक् च कर्मणा कृतवानसौ ॥ ६४ ततस्तु पृथिबीपालः पालस्यन्पृथिवीमिमाम् ।

इयाज विविधैर्यज्ञैर्महद्भिर्मृतिदक्षिणैः ॥ ६५ तं प्रजाः पृथिवीनाथमुपतस्थः क्षुपार्दिताः ।

ओषधीषु प्रणष्टासु तस्मिन्काले हाराजके ।

तमृबुस्ते नताः पृष्टास्तत्रागमनकारणम् ॥ ६६

यना कचुः

अराजके नृषश्रेष्ठ धरित्या सकलीपथीः । यस्तास्ततः क्षयं यान्ति प्रजाः सर्वाः प्रजेश्वर ॥ ६७

त्वन्नो वृत्तिप्रदो धात्रा प्रजापालो निरूपितः ।

देहि नः क्षुत्परीतानां प्रजानां जीवनौषधीः ॥ ६८

श्रीपराशाः तवाच

ततस्तु नृपतिर्दिव्यमादायाजगर्य धनुः । शराञ्च दिव्यान्कुपितः सोन्वधावद्वसुन्धराम् ॥ ६९ ततो ननाश त्वरिता गौभूत्वा च वसुन्धरा । सा लोकान्ब्रह्मलोकादीन्सन्तासादगमन्पही ॥ ७० यत्र यत्र ययौ देवी सा तदा भूतधारिणी । तत्र तत्र तु सा वैन्यं ददुशेऽभ्युग्धतायुग्धम् ॥ ७१

श्रीपराञ्चरजी बोले-चह सुनकर राजाको भी परम सन्तोष हुआ; उन्होंने सोचा 'मनुष्य सद्गुणोंके कारण ही प्रशंसाका पात्र होता है; अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिये ॥ ५७ ॥ इसलिये अब स्तृतिके द्वारा के जिन गुणोंका वर्णन करेंगे में भी सावधानतापूर्वक वैसा हो करूँगा ॥ ५८ ॥ यदि यहाँपर थे कुछ त्याज्य अवगुणीको भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागृंगा ।' इस प्रकार राजाने अपने चित्तमें निश्चय किया ॥ ५९ ॥ तदनन्तर उन (सुत और मागभ) दोनोंने परम बुद्धिमान् बेननन्दन महाराज पृथुका, उनके भावी कमेंकि आश्रयसे खरसहित भली प्रकार सायन किया ॥ ६० ॥ [ उन्होंने कहा---- ] 'थे महाराज सत्यवादी, दानश्चील, सलामर्यादाबाले, लब्बाशील, सुहद, क्षपाशील, पराक्रमी और दुष्टोका दमन करनेवाले हैं॥ ६१॥ ये धर्मज्ञ, कुतज्ञ, दयावान, प्रियभाषो, माननीयोको मान देनेपाले, यशपरायण, ब्रह्मण्य, साधुसमाजमें सम्मानित और शत्रु तथा मित्रके साथ समान व्यवहार करनेवाले हैं' ॥ ६२-६३ ॥ इस प्रकार सुत और मागधके कहे हुए गुणीको उन्होंने अपने चित्तमें धारण किया और उसी प्रकारके कार्य किये ॥ ६४ ॥ तब उन पृथिबीपतिने पृथिबीका पालन करते हुए बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंबाले अनेकों महान् यज्ञ किये।। ६५॥ अराजकताके समय ओपघियोंके नष्ट हो जानेसे भूखसे व्याकुर हुई प्रजा पृथियीनाथ पृथुके पास आयी और उनके पूछनेपर प्रणाम करके उनसे अपने आगेका जारण

प्रजाने कहा — हे प्रजापति गृपश्रेष्ठ ! अराजकताके समय पृथिवीने समस्त ओषधियाँ अपनेमें लीन कर ली है, अतः आपनी सम्पूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है ॥ ६७ ॥ विधाताने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है; अतः शुधारूष महारोगसे पोड़ित हम प्रजाजनोंको आप जीवनरूप ओषधि दीजिये ॥ ६८ ॥

निवेदन विद्या ॥ ६६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—यह सुन्कर महाग्रस पृथु अपना आजगद नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यन्त क्रोधपूर्वक पृथिवीके पीछे दौड़े ॥६९ ॥ तब धयसे अत्यन्त व्याकुल हुई पृथिवी गौका रूप धारणकर भागी और बद्धलोक आदि सभी लोकोमें गयो॥ ७०॥ समस्त भूतिको धारण करनेवाली पृथिवी जहाँ-जहाँ भी गयी बहीं-बहीं उसने बेनपुत्र पृथुको शस्त-सन्धान किये ततस्तं प्राहं वसुधा पृथुं पृथुपराक्रमप्। प्रवेपमाना तङ्काणपरित्राणपरायणा ॥ ७२ *पृथिव्युवाच* 

स्रीवधे त्वं महापापं कि नरेन्द्र न पश्यसि । येन मां हन्तुमत्यर्थं प्रकरोपि नृपोद्यमम् ॥ ७३ पृष्ठस्थान

एकस्मिन् यत्र निष्यनं प्रापिते दुष्टकारिणि । बहुनां भवति क्षेपं तस्य पुण्यप्रदो वधः ॥ ७४ पृथ्यसम्बद्धाः

प्रजानामुपकाराय यदि मां त्वं इनिष्यसि । आधारः कः प्रजानां ते नृषश्रेष्ठ भविष्यति ॥ ७५ प्रदेश्यान

त्वां हत्वा वसुधे बाणैर्मच्छासनपराङ्गमुखीम् । आत्मयोगबलेनेमा धारियच्याप्यहं प्रजाः ॥ ७६ श्रीरमञ्जर वसम

ततः प्रणम्य वसुधा तं भूयः प्राह पार्श्वियम् । प्रवेषिताङ्गी परमं साध्वसं समुपागता ॥ ७७ *पृथिव्युवाच* 

उपायतः समारब्धाः सर्वे सिद्ध्यन्युपक्रमाः । तस्माद्भव्युपायं ते तं कुरुष्ट्व यदोच्छसि ॥ ७८ समस्ता या मया जीर्णा नरनाथ महौषधीः । यदीच्छसि प्रदास्यामि ताः श्लीरपरिणामिनीः ॥ ७९ तस्माठ्यजाहितार्थाय मय धर्मभृतां वर । तं तु वस्सं कुरुष्ट्व स्वं क्षरेयं येन वस्सला ॥ ८० समां च कुरु सर्वत्र येन क्षीरं समन्ततः । वरीषधीबीजभूतं बीजं सर्वत्र भावये ॥ ८१

श्रीनरास उवाच तत दस्सारयामास शैलान् शतसहस्रशः । धनुष्कोट्या तदा वैन्यस्तेन शैला विवर्द्धिताः ॥ ८२ न हि पूर्वेविसर्गे वै विषमे पृथिवीतले । प्रविधागः पुराणां वा प्राप्ताणां वा पुराऽभवत् ॥ ८३ न सस्यानि न गौरक्ष्ये न कृषिनं वणिक्षयथः । वैन्यासभृति पेत्रेय सर्वस्थैतस्य सम्भवः ॥ ८४ अपने पीछे आते देखा ॥ ७१ ॥ तब ठन प्रवाह पराक्रमी महाराज पृथुसे, उनके वाणप्रहारसे बचनेकी कामनासे काँपती हुई पृथियो इस प्रकार बोली ॥ ७२ ॥

पृ**धिवीने कहा-**हे राजेन्द्र ! क्या आपको स्त्री-यधका पहापाप नहीं दीख पहता, जो मुझे धारनेपर आप ऐसे ठतारू हो रहे हैं ? ॥ ७३ ॥

पृथु बोस्ठे—जहाँ एक अनर्थकारीको भार देनेसे बहुतोंको सुख प्राप्त हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद है॥ ७४॥

पृथियी बोली—हे नृपश्रेष्ठ ! यदि आप प्रजाके हिनके लिये ही मुझे मारना चाहते हैं तो [ भेरे पर जानेपर ] आपकी प्रजाका आधार क्या होगा ? ॥ ७५ ॥

पृथ्ने कहा—अरी वसुधे ! अपनी आज्ञाका उल्लब्धन करनेवाली पुझे मारकर मैं अपने योगबलसे ही इस प्रजाको धारण करूँगा ॥ ७६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब अत्यन्त गथभीत एवं काँपती हुई पृथिबीने तन पृथिबीपतिको पुनः प्रणाम करके कहाँ॥ ७७॥

पृथिषी बोस्ती—हे राजन् ! यलपूर्वकं आरम्भ किये तुए सभी कार्य सिन्ह हो जाते हैं। अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हैं; यदि आपको इच्छा हो तो वैसा ही करें ॥ ७८ ॥ हे त्रत्नाथ ! मैंने जिन समस्त ओष्वियोको पचा लिया है उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्धरूपसे मैं दे सकती हूँ ॥ ७९ ॥ अतः हे धर्मात्वाओं में श्रेष्ठ महाराज ! आप प्रजाके वितके लिये कोई ऐसा बत्स (बछड़ा) बनाइये जिससे बात्सत्त्यवश मैं उन्हें दुग्धरूपसे निकाल सकूँ ॥ ८० ॥ और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिये जिससे मैं उत्तमेत्तम ओष्वियोके बोजरूप दुग्धको सर्वत्र उत्तम् कर सकूँ ॥ ८१ ॥

श्रीपराशरकी बोले—तब महाराज पृथुने अपने धनुमकी फोटिसे सैकड़ो-हजारों पर्वतीको उखादा और उन्हे एक स्थानपर इकड़ा कर दिया ।) ८२ ॥ इससे पूर्व पृथिवोंके समतल न होनेसे पुर और ग्राम आदिका कोई नियमित बिभाग नहीं था ॥ ८३ ॥ हे मैंग्रेय ! उस समय अज, गोरका, कृषि और व्यापारका भी कोई क्रम न था । यह सब तो खेनमुत्र पृथुके समयको ही आरम्भ हुआ है ॥ ८४ ॥

यत्र यत्र समं त्वस्या भूमेरासीदृद्विजोत्तम । तत्र तत्र प्रजाः सर्वा निवासं समरोचयन् ॥ ८५ आहारः फलमुलानि प्रजानामभवतदा । कृच्छ्रेण महता सोऽपि प्रणष्टास्त्रोषधीषु वै ॥ ८६ स कल्पयित्वा बत्सं तु मनुं स्वायम्भुवं प्रभुम् । स्त्रपाणौ पृथिकीनाथो दुदोह पृथिवीं पृथुः । सस्यजातानि सर्वाणि प्रजानां हितकाम्यया ॥ ८७ तेनान्नेन प्रजास्तात वर्तन्तेद्यापि नित्यशः ॥ ८८ प्राणप्रदाता स पृथुर्वस्माद्धमेरभृत्यिता। ततस्तु पृथिवीसंज्ञामयापास्त्रिलधारिणी ॥ ८९ तसञ्च देवैर्मुनिषिर्दैत्यै रक्षोधिरद्विभिः। गन्धर्वेहरगैर्यक्षैः पितृभिस्तरुभिस्तथा ॥ ९० तत्तत्यात्रमुपादाय तत्तद्दुग्धं मुने पयः। वत्सदोग्धृविशेषाश्च तेषां तद्योनयोऽभवन् ॥ ११ सैषा थात्री विधात्री च थारिणी पोषणी तथा । सर्वस्य तु ततः पृथ्वी विष्णुपादतलोद्भवा ॥ ९२ एवं प्रभावस्स पृथुः पुत्रो वेनस्य वीर्यवान् । जज्ञे महीपतिः पूर्वी राजाभूजनरञ्जनात् ॥ ९३ य इदं जन्म वैन्यस्य पृथोः संकीर्त्तयेत्ररः । न तस्य दुष्कृतं किञ्चित्फलदायि प्रजायते ॥ ९४ दुस्त्वप्रोपशमे नृणां शृण्वतामेतदुत्तमम्।

पृथोर्जन्म प्रभावश्च करोति सततं नृणाम्।। ९५

हे दिजोत्तम ! जहाँ-जहाँ भूमि समतल थी यहाँ-यहाँपर प्रजाने निवास करना पसन्द किया ॥ ८५ ॥ उस समयतक प्रजाका आहार केवल फल मुख्यदि ही था; यह भी ओषधियोंके नष्ट हो जानेसे बहा दुर्लभ हो गया था ॥ ८६ ॥

तब पृथिवीपति पृथुने स्वायम्युवमनुको बख्दा बनाकर अपने हाथमें ही पृथिवीसे प्रजाके हितके लिये समस्त धान्योको दुहा। है तात! उसी अन्नके आधारसे अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है॥ ८७-८८॥ महाराज पृथु प्राणदान करनेके कारण भूमिके पिता हुए, " इसल्जिये इस सर्वभूतधारिणीको 'पृथिवी' नाम मिला॥ ८९॥

हे मुने ! फिर देवता, मुनि, दैत्य, गक्षस, पर्वत, गन्धर्व, सर्प, यथ और पितृगण आदिने अपने-अपने पात्रीमे अपना अभिमत दूध दुइा तथा दुइनेवालोकं अनुसार उनके संजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए ॥ १०-९१ ॥ इसोलिये विष्णुभगवान्के चरणोंसे प्रकट हुई यह पृथिवी ही सक्को जन्म देनेवाली, बनानेवाली तथा घारण और पोषण करनेवाली है ॥ १२ ॥ इस प्रकार पूर्वकालमें बेनके पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावकाली और बोर्यवान् हुए। प्रजाका रक्षम करनेके कारण वे 'राजा' कहलाये ॥ ९३ ॥

जो मनुष्य महाग्रज पृथुके इस चरित्रका कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता॥ ९४॥ पृथुका यह अत्युक्तम जन्म-कृताना और उनका प्रभाव अपने सुननेवाले पुरुषोंके दुःस्वप्रोंको सर्वदा राज्य कर देता है॥ ९५॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽदो त्रयोदद्योऽध्यायः ॥ १३ ॥

" जन्म देनेखाला, यहोपबीत करानेबाला, अञ्चदाता, भयसे रक्षा करनेबाला तथा जो विद्यादान करें.—ये पाँची पिता माने गये हैं: जैसे कहा है.—

जनकशोषनेता च यस विद्याः प्रयन्त्रति । अवदाता धयत्राता पश्चैते पिछरः स्पतः ॥

# चौदहवाँ अध्याय

प्राचीनबर्हिका जन्म और प्रचेताओंका भगवदाराधन

श्रीपराशर उवाच पृथोः पुत्रौ तु धर्मजी जज्ञातेऽक्तर्द्धिवादिनौ । हित्सिप्डिनी हविर्धानमन्तर्धानाहुयजायत ॥ हविर्धानात् षडाग्रेयी धिषणाऽजनयत्स्तान् । प्राचीनबर्हिषे शुक्तं गर्य कृष्णं वृजाजिनौ ॥ प्राचीनवर्हिर्भगवान्पहानासीत्प्रजापतिः हविधानान्यहाभाग येन संवर्धिताः प्रजाः ॥ प्राचीनायाः कुशास्तस्य पृथिय्यां विश्वता सुने । प्राचीनबर्हिरभवतस्यातो भूवि महाबलः ॥ सपुद्रतनयायां तु कृतदारो महीपतिः। महतस्तपसः पारे सवर्णायां महामते॥ सवर्णाधन सामुद्री दश प्राचीनबर्हिय:। सर्वे प्रचेतसो नाम धनुर्वेदस्य पारगाः॥ अपृथम्धर्मचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः दशवर्षसङ्खाणि समुद्रसलिलेशयाः ॥ 3 श्रीमेत्रेय उतात यदर्थ ते यहात्यानस्तपस्तेपुर्महाम्ने । प्रचेतसः समुद्राम्भस्येतदाख्यात्महीसः ॥ श्रीपराग्रस तवाच पित्रा प्रचेतसः प्रोक्ताः प्रजार्धममितात्पना । प्रजापतिनियक्तेन बहुमानपुरस्सरम् ॥ प्रचीनवर्दिश्वाच ब्रह्मणा देवदेवेन समादिष्टोऽस्म्यहं सताः । प्रजा: संबर्द्धनीयास्ते मया चोक्तं तथेति तत् ॥ १० तन्यम प्रीतये पुत्राः प्रजावृद्धिमतन्द्रिताः ।

कुरुध्वं माननीयां वः सम्यगाज्ञा प्रजापतेः ॥ ११ श्रीपराञ्च उद्याच ततस्ते तत्पितुः श्रुत्वा वचनं नृपनन्दनाः । तथेत्युक्त्वा च तं भूयः पत्रच्छः पितरं मुने ॥ १२ प्रचेत्रस अनुः येन तात प्रजावृद्धौ समर्थाः कर्मणा वयम् । भवेम तत् समस्तं नः कर्म व्याख्यातुमहीत ॥ १३

श्रीपराशरजी बोले-- हे मैत्रेय ! पृथके अनार्द्धान और वादी नामक दो धर्मञ्ज पुत्र हुए; उनमेंसे अन्तर्ज्ञानसे उसकी पत्नी शिखण्डिनोने हविद्यनिको उत्पन्न किया ॥ १ ॥ त्रविर्धानसे अग्निकुलीना धिषणाने प्राचीनयर्हि, रहरू, गय, कृष्ण, जुज और अजिन—ये छः पुत्र उत्पन्न किये ॥ २ ॥ हे पहाभाग ! हविधीनसे उत्पन्न हुए भगवान् प्राचीनवर्हि एक महान् प्रजापति थे, जिन्होंने यत्तके द्वारा अपनी प्रजाको बहुत वृद्धि की ॥ ३ ॥ है मुने ! उनके समयमें [ यज्ञानुष्टानकी अधिकताके कारण ] प्राचीनाम

हे महामते ! उन महीपतिने महान् तपस्याके अनन्तर समुद्रको पुत्री सवर्णासे विवाह किया ॥ ५ ॥ उस समुद्र-कन्या सवर्णाके प्राचीनवर्हिसे दस पृत्र हुए। वे प्रचेता-नामक सभी पुत्र धनुर्विद्याके पारगामी थे !! ६ ॥ उन्होंने सपुद्रके जलमें रहका दस हजार वर्षतक समान धर्मका आचरण करते हुए घोर तपस्या को ॥ ७ ॥ श्रीमैन्नेयजी बोले—हे महामूने ! उन महाला प्रचेताओंने जिस लिये समृद्रके जल्पों तपस्पा की थी सो

कदा समस्त पृथिबीमें फैले हुए ये, इसक्तिये वे महावकी 'प्राचीनवर्सि' नामसे विख्यात हुए ॥४ ॥१ 🗀 💍 📆 .

आप कहिये ॥ ८ ॥ श्रीपराञ्चरजी बज्जने लगे — हे मैत्रेय ! एक बार प्रजापतिकी प्रेरणासे प्रचेताओक महात्या पिता प्राचीनबहिने उनसे अहि सम्पानपर्वक सत्तानोत्पत्तिके लिये इस प्रकार कहा ॥ ९ ॥ श्राचीनवर्षि बोले—हे पन्ने । देवाधिदेव

ब्रह्माजीने मुझे आज्ञा दी है कि 'तुम प्रजाकी बुद्धि करे।' और मैंने भी उनसे 'बहुत अब्छा' कह दिया है ॥ १० ॥ अतः है पुत्रनण ! तुम भी मेरी प्रसन्नताके लिये सावधानतापूर्वक प्रजाकी मृद्धि करो, क्योंकि प्रजापतिकी आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है ॥ ११ ॥ श्रीयराञ्चरजी बोले-हे मुने! उन राजकुमारीने षितको ये वचन सुनकर उनसे 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर

प्रचेता बोले--हे तत ! जिस कमीसे हम प्रजा-वृद्धिंग समर्थ हो सके उसकी आप हमसे मंस्त्री प्रकार व्याख्या क्वीजये ॥ १३ ॥

फिर पूछा ॥ १२ ॥

fa = g+ 3-

पितोबाच

आराध्य वरदं विष्णुमिष्टप्राप्तिमसंशयम् । समेति नान्यथा मर्ताः किमन्यत्कथयामि वः ॥ १४ तस्मात्मनाधिवृद्ध्यथै सर्वभूतप्रमुं हरिम् । आराध्यत गोविन्दं यदि सिद्धिसभीयस्थ ॥ १५ धर्ममधै च कामं च मोक्षं चान्तिच्छतां सदा । आराधनीयो भगवाननादिपुरुषोत्तम् ॥ १६

यस्मिन्नाराधिते सर्गं चकारादौ प्रजापतिः । तमाराध्याच्युतं युद्धिः प्रजानां वो भविष्यति ॥ १७

इत्येवमुक्तास्ते पित्रा पुत्राः प्रचेतसो दश ।

श्लीपराशर उद्याच

मग्नाः पयोधिसिलले तपसेषुः समाहिताः ॥ १८ दशवर्षसहस्राणि न्यस्तिचता जगत्पतौ । नारायणे मुनिश्रेष्ठ सर्वलोकपरायणे ॥ १९ तत्रैयायस्थिता देवमेकाभमनसो हरिम् । तुष्टवुर्यस्तुतः कामान् स्तोतुरिष्टान्प्रयक्ति ॥ २०

श्रीमैत्रेय उवाच स्तयं प्रचेतसो विष्णोः समुद्राष्ट्रसि संस्थिताः । चक्कस्तन्धे सुनिश्रेष्ठ सुपुण्यं वक्कमहेसि ॥ २१

श्रीपराश्चर उचाच

शृणु पैत्रेय गोबिन्दं यथापूर्व प्रचेतसः । तुष्टुबुस्तन्मयीभूताः समुद्रसल्लिशयाः ॥ २२

प्रवेतस कतुः

नताः स्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती । तमाद्यन्तमशेषस्य जगतः परमं प्रभुम् ॥ २३ ज्योतिराद्यमगैपम्यमण्यनन्तमपारवत् । योनिभृतमशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ २४

यस्यातः प्रथमं रूपमरूपस्य तथा निशा।

सन्ध्या च परमेशस्य तस्मै कालात्यने नमः ॥ २५ भुज्यतेऽनुदिनं देवैः पितृभिश्च सुधात्मकः ।

जीवभूतः समस्तस्य तस्य सोमात्यने नमः ॥ २६

यस्तमांस्यत्ति तीव्रात्मा प्रभामिर्भासयन्नभः । धर्मशीताव्यसां योनिस्तस्मै सूर्यात्मने नमः ॥ २७ **पिताने कहा**----वरदायक भगवान् विष्णुकी आराधना करनेसे ही मनुष्यको निः सन्देह इष्ट वस्तुकी प्राप्ति

होती है और किसी उपायसे नहीं । इसके सिना और मैं तुमसे क्या कर्नू ॥ १४ ॥ इसल्यि यदि तुम सफल्ता चाहते हो तो प्रजा-वृद्धिके लिये सर्वभूतेकि स्वामी श्रीहरि

गोजिन्दकी उपासना करो॥ १५॥ धर्म, अर्थ, काम या मोक्षकी इच्छावालोंको सदा अनिदि पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुको ही आराधना करनो चाहिये॥ १६॥ कल्पके आरम्भमें जिनकी उपासना करके प्रजापतिने संसारकी

रचना की है, तुम उन अच्यूतकों ही आराधना करों । इससे तुम्हारी सन्तानकी सृद्धि होगी ॥ १७ ॥

श्रीपराशस्त्री ग्रोले—पिताकी पेसी आजा होनेपर प्रचेता नामक दसो पुत्रेनि सपुद्रके जरूगे हुवे स्टकर सावधानतापूर्वक तम करना आरम्भ कर दिया ॥ १८ ॥ है मुनिश्रेष्ठ । सर्वलोकाक्षय जगत्पति श्रीनारायणमें चित्त लगाये हुए उन्होंने दस हजार वर्षतक वहीं (जरूमें ही) स्थित रहकर देखाधिदेव श्रीहरिकी एकाम-चित्तसे स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जानेपर स्तुति करनेवालोंकी सभी कामनाएँ सफल कर देते हैं ॥ १९-२०॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ ! समुद्रके जलमें स्थित रहकर प्रचेताओंने भगवान् बिष्णुको जो अति पवित्र स्तुति को थी वह कृपया मुझसे कहिये ॥ २१ ॥

श्रीपराक्षरजी बोले--हे मैत्रेय ! पूर्वकालमें समुद्रमें स्थित रहकर प्रचेताओंने राज्यच-भावले श्रीगोबिन्स्को जो स्तुति की, यह सुनो ॥ २२ ॥

प्रवेताओंने कहा—जिनमें सम्पूर्ण याक्योंको नित्य-प्रतिष्ठा है [ अर्थात् वो सम्पूर्ण याक्योंके एकमात्र प्रतिपाद्य हैं ] तथा जो जगत्की उत्पत्ति और प्रलयके कारण है दन निविद्यल-जगनायक परमप्रभूको हम नमस्कार करते हैं ॥ २३ ॥ जो आद्य ज्योतिस्वरूप, अनुपम, अणु, अनन्त, अपार और समस्त चराचरके कारण हैं, तथा जिन रूपहीन परमेश्वरके दिन, रात्रि और समस्त ही प्रथम रूप हैं, दन कालस्वरूप भगवान्को नमस्कार है ॥ २४-२५ ॥ समस्त प्राणियोंके जीवनरूप जिनके अमृतमय स्वरूपको देव और पितृगण निव्यप्रति

भोगते हैं—उन सोमस्वरूप प्रमुक्तो नमस्कार है ।! २६ ॥ जो तीक्ष्णस्वरूप अपने तेजसे आकाशमण्डलको प्रकाशित करते हुए अन्यकारको भक्षण कर जाते हैं सथा

जो घाम, श्रोत और जलके उदगरथान है उन सुर्यस्वरूप

काठिन्यवान् यो विभर्त्ति जगदेतदद्दोषतः । ञ्चद्दादिसंश्रयो व्यापी तस्मै भूम्यात्मने नमः ॥ २८ यद्योनिभूतं जगतो बीजं यत्सवदिहिनाम्। तलोयरूपपीशस्य नमामो हरिमेधसः॥ २९ यो मुखं सर्वदेवानां हव्यभुक्तव्यभुक् तथा । पितृणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने ॥ ३० पञ्जधावस्थितो देहे यश्चेष्टां कुरुतेऽनिशम् । आकाशयोनिर्भगवांस्तस्मै वाय्यात्मने नमः ॥ ३१ अवकाशमशेषाणां भूतानां यः प्रयन्त्रति । अनन्तमूर्तिमाञ्जूद्धस्तस्मै व्योमात्मने नमः ॥ ३२ समस्तेन्द्रियसर्गस्य यः सदा स्थानमुत्तमम्। तस्मै शब्दादिरूपाय नमः कृष्णाय वेधसे ॥ ३३ गृह्णाति विषयाञ्चित्यमिन्द्रियातमा भुराक्षरः । यस्तस्यै ज्ञानपूलाय नताः स्म हरिमेधसे ॥ ३४ यहीतानिन्द्रियरर्थानात्मने यः प्रयच्छति । अन्तःकरणरूपाय तस्यै विश्वात्मने नमः ॥ ३५ यस्मिन्ननन्ते सकलं विश्वं यस्मात्तवोद्धतम् । लबस्थानं च यस्तस्मै नमः प्रकृतिधर्मिणे ॥ ३६ शुद्धः सैल्लक्ष्यते भ्रान्या गुणवानिव योऽगुणः । तमात्मरूपिणं देवं नताः स्म पुरुषोत्तमम् ॥ ३७ अविकारमर्ज शुद्धं निर्गुणं यन्निरञ्जनम् । नताः स्म तत्परं ब्रह्म विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥ ३८ अदीर्घेह्नस्वमस्थुलमनण्यश्यामलोहितम् । अस्रोह्न्छायमतनुपसक्तमशरीरिणम् 11 38 अनाकाशमसंस्पर्शमगन्धमरसं च यत्। अचक्षुश्रोत्रमचलम्याकुपाणिपमानसम् ॥ ४० अनामगोत्रमसुखमतेजस्कमहेतुकम् अभये भ्रान्तिरहितमनित्रमजरामरम् ॥ ४१ अरजोऽशब्दममृतमप्रतं यदसंकृतम् । युर्वापरे न वै यस्मिस्तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ४२ परमेशत्वगुणवत्सर्वभूतमसंश्रयम् नताः स्म तत्पदं विष्णोर्जिह्यादगोचां न यत् ॥ ४३

[ नारायण ] को नमस्कार है ॥ २७ ॥ जो कठिनतायुक्त होकर इस सम्पूर्ण संसारको धारण करते हैं और शब्द आदि पाँची विषयोंके आधार तथा ध्यापक है, उन भूमिरूप गणवानुको नमस्कार है ॥ २८ ॥ जो संसारका योनिरूप है और समस्त देहबारियोंका बीज है, भगवान हरिके उस जलस्वरूपको हम नगस्कार करते हैं ॥ २९ ॥ जो समस्त देवताओंका हव्यभूक और पितृगणका कथ्यमुक मुख है, उस अग्रिस्वरूप विष्णुभगवानुको नमस्कार है ॥ ३० ॥ जो प्राण, अपान आदि पाँच प्रकारसे देहमें स्थित होकर दिन-रात चेष्टा करता रहता है तथा जिसकी योनि आकारः है, उस कायुरूप भगवानुको नमस्कार है ॥ ३१ ॥ जो समस्त भूतोंको अवकाश देता है उस अननामृति और परम शुद्ध आकादाखरूप प्रमुको नमस्कार है।। ३२॥ समस्त इन्द्रिय-सृष्टिके जो उत्तम स्थान है उन इच्द-स्पर्शादिरूप विधाना श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार है ॥ ३३ ॥ जो क्षर और अक्षर इन्द्रियरूपसे नित्य विषयोको प्रहण करते हैं उन ज्ञानमूल हरिको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ इन्द्रियोंके द्वारा पहण किये विषयोंको जो आत्माके सम्मृक उपस्थित करता है उस अन्तःकरण-रूप विश्वातमाको नमस्कार है॥ ३५॥ जिस अननमें सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लयका भी स्थान है उस प्रकृतिसक्त परमात्माको नमस्कार है ॥ ३६ ॥ जो द्वाद और निर्नुण होकर भी भ्रमावश गुणपुक्त-से दिखायी देते हैं उन आत्मस्वरूप पुरुषोत्तमदेवको हम नमस्कार करते हैं ॥ ३७ ॥ जो अविकारी, अजन्म, शुद्ध, निर्मुण, निर्मल और श्रीविष्णुका परमपद है उस ब्रह्मस्वरूपको हम नमस्त्रार करते हैं ॥ ३८ ॥ जो न राम्बा है, न पत्तरता है, न मोटा है. न छोटा है और न काला है, न लाल है; जो खेह (इब), कान्ति तथा शरीरसे रहित एवं अनासक्त और अशरीरी (जीवसे भिन्न) है ॥ ३९ ॥ जो अवकाश स्पर्श, गन्ध और रससे एहित तथा आँदा-कान-विहोन, अचल एवं जिहा. हाथ और मनसे रहित है।। ४०॥ जो नाम, मोत्र, सूख और तेजसे रान्य तथा कारणहोत है; जिसमें भय, प्रान्ति, निद्रा, जस और परण—इन (अवस्थाओं) का अभाव है ॥ ४१ ॥ जो अस्त्र (स्त्रोगणरहित), अशब्द, अमृत, अप्रुत (गतिशुन्य) और असंबुत (अनान्छादित) है एवं जिसमें पूर्वायर व्यवहारको गति नहीं है वही भगवान् विष्णुका परमपद है ॥ ४२ ॥ जिसका ईशन (शासन) ही

श्रीपात्रसं अवान एवं प्रचेतसो विष्णुं स्तुवन्तस्तत्समाधयः । दशवर्षसहस्राणि तपश्चेरुमीहार्णवे ॥ ४४ ततः प्रसन्नो भगवांस्तेषामन्तर्जले हरिः । ददौ दर्शनमुन्निद्रनीलोत्पलदलच्छविः ॥ ४५ पतित्रराजमास्त्वमवलोक्य प्रचेतसः । प्रणिपेतुः शिरोभिस्तं भिक्तभारावनामितैः ॥ ४६ ततस्तानाह भगवान्त्रियतामीपिसतो वरः । प्रसादसुमुखोऽहं वो वस्दः समुपस्थितः ॥ ४७ ततस्तमूचुर्वरदं प्रणिपत्य प्रचेतसः । यथा पित्रा समादिष्टं प्रजानां वृद्धिकारणम् ॥ ४८ स चापि देवस्तं दत्त्वा यथाभिलपितं वरम् ।

अन्तर्धाने जगापाञ्च ते च निश्चक्रमुर्जलात् ॥ ४९

परमगुण है, जो सर्वरूप और अनाधार है तथा जिद्धा और दृष्टिका अविषय है, भगवान् विष्णुके उस परमण्डको हम नमस्त्रार करते हैं॥ ४३॥

श्रीपराशस्त्री बोले—इस प्रकार श्रीविष्णु-भगवान्ये समाधिस्य होकर प्रचेताओंने महासागरये रहकर उनकी स्तृति वहते हुए दस हजार वर्षतक तपस्या वर्षे ॥ ४४ ॥ तब भगवान् श्रीहरिने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमलकी-सी आमायुक्त दिव्य छविसे जलके भीतर ही दर्शन दिया ॥ ४५ ॥ प्रचेताओंने पक्षिराज गठड़पर चहे हुए श्रीहरिको देखकर उन्हें भक्तिभाषके भारसे शुके हुए मस्तकोंद्वारा प्रणाम किया ॥ ४६ ॥

वय भगवान्ते उनसे कहा---- "मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुन्हें तर देनेके लिये आया हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर गाँगों" ॥ ४७ ॥ तब प्रचेताओंने वरदायक श्रीहरिको प्रणाम कर, जिस प्रकार उनके पिताने उन्हें प्रजा-वृद्धिके लिये आज्ञा दी थी यह सब उनसे निवेदन की ॥ ४८ ॥ उदनन्तर, भगवान् उन्हें अभीष्ट वर देकर अन्तर्धान हो गये और वे चलसे बाहर निकल आगे ॥ ४९ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽसे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

## पन्द्रहवाँ अध्याय

प्रचेताओंका मारिया नामक कन्याके साथ विवाह, दक्ष प्रजापतिकी उत्पक्षि एवं दक्षकी आठ कन्याओंके वंशका वर्णन

तपश्चरत्सु पृथियीं प्रचेतःसु महीरुद्धः । अरक्ष्यमाणामावद्धर्वभूवाधः प्रजाक्षयः ॥ १ नाशकन्परुतो बातुं वृतं खमभवदद्धमैः । दशवर्षसहस्राणि न शेकुश्चेष्टितुं प्रजाः ॥ २ तान्द्रष्ट्वा जलनिष्कान्ताः सर्वे कुद्धाः प्रचेतसः । सुखेभ्यो वायुपित्रं च तेऽस्जन् जातमन्यवः ॥ ३ उन्पूलानधः तान्वृक्षान्कृत्वा वायुरशोषयत् । तानिभरदहद्घोरस्तत्राभृदद्वमसङ्खयः ॥ ४ दुमक्षयमधो दृष्टा किञ्चिन्छिष्टेषु शास्तिष्ठ ।

उपगम्याद्मवीदेतात्राजा सोमः प्रजापतीन् ॥ ५

श्रीपरास्म उदाच

श्रीपराद्वारजी बोले—प्रचेताओंक तपस्वानें छगे रहनेसे [ कृषि आदिद्वाय ] किसी प्रकारकी रक्षा न होनेके कारण पृथिवीको वृक्षोने हैंक लिया और प्रचा बहुत कुछ नष्ट हो गयी॥ १॥ आकाश वृक्षोंसे गर गया था। इसिल्ये दस प्रचार वर्षतक न तो बायु ही चला और न प्रजा ही किसी प्रकारकी चेष्टा कर सकी॥ २॥ जलसे निकलनेपर उन वृक्षोंको देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुखसे बायु और ऑक्सो छोड़ा॥ ३॥ बायुने वृक्षोंको उखाइ-उखाइकर सुखा दिया और प्रचण्ड अग्रिने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय बहाँ वृक्षोंका नाइन होने लगा। १४॥

तव वह धर्यकर वृक्ष-प्रलय देखकर थोड़े-से वृक्षेकि रह जानेपर उनके राजा सोमने प्रजायति

कोप यद्धत राजानः शृणुध्वं च वचो पम । सन्धानं वः करिष्यापि सह क्षितिरुहैरहप् ॥ रलभूता च कत्येयं वार्क्षेयी वरवर्णिनी। भविष्यज्ञानता पूर्वं मया गोभिर्वियर्द्धिता ॥ मारिषा नाम नाप्रैषा बुक्षाणामिति निर्मिता । भार्या बोऽस्तु महाभागा धूवं वंशविवर्द्धिनी ॥ युष्पाकं तेजसोऽर्द्धेन पम चार्द्धेन तेजसः। अस्यामुत्पत्स्यते विद्वान्दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ मम चांद्रोन संयुक्ती युष्यतेजोमयेन वै। तेजसात्रिसमो भूयः प्रजाः संवर्द्धयिष्यति ॥ १० कप्डुर्नाम मुनिः पूर्वमासीहेदविदां वरः । सुरम्ये गोमतीतीरे स तेपे परमं तपः ॥ ११ तत्क्षोभाय सरेन्द्रेण प्रम्लोचाख्या वराप्सराः । प्रयुक्ता श्लोभयामास तमृषि सा शृत्तिस्मिता ॥ १२ क्षोपितः स तया सार्द्धं वर्षाणापधिकं शतम्। अतिष्ठन्यन्दरब्रोण्यां विषयासक्तमानसः ॥ १३ तं सा त्राह महाभाग गन्तुमिच्छाम्यहं दिवम् । प्रसादसुमुखो ब्रह्मञ्जनुज्ञां दातुमहीसि ॥ १४ तयैवयुक्तः स युनिस्तस्यामासक्तभानसः। दिनानि कतिचिद्धदे स्थीयतापित्यभाषत् ॥ १५ एवमुका ततस्तेन साधं वर्षशतं पुनः। बुभुजे विषयांस्तन्वी तेन साकं महात्मना ॥ १६ अनुज्ञां देहि भगवन् व्रजामि ब्रिट्शालयम् । उक्तस्तथेति स पुनः स्थीयतापित्यभाषत ॥ १७ पुनर्गते वर्षशते साधिके सा शुभानना। यामीत्याह दिवं ब्रह्मन्प्रणयस्मितशोभनम् ॥ १८ उत्तस्तयैवं स मनिरुपगृह्यायतेश्वणाम् । इहास्यतां क्षणं सुध्रु चिरकालं गमिष्यसि ॥ १९ सा क्रीडमाना सुश्रोणी सह तेनर्षिणा पुनः । शतहर्य किञ्चिद्नं वर्षाणामन्यतिष्ठत ॥ २० गमनाय महाभाग देवराजनिवेशनम्। प्रोक्तः प्रोक्तस्तया वन्या स्थीयतामित्यभाषत ॥ २१

प्रचेताओंके पास जाकर बद्धा— ॥ ५ ॥ "हे नृपतिगण !
आप क्रोध शान्त कीजिये और मैं जो फुळ कहता हूँ,
सुनिये। मैं वृशोंके साथ आपलोगोंकी सन्धि करा दूँगा
॥ ६ ॥ वृशोंसे उत्पव हुई इस सुन्दर वर्णवालो रवस्वरूपा
कल्पाका मैंने पहलेसे ही भविष्यको जानकर अपनी
[ अमृतस्मी ] किरलोंसे पालन-पोषण किया है ॥ ७ ॥
वृशोंको यह कल्या मारिया नामसे प्रसिद्ध है, यह महाचागा
इसिक्टमें ही उत्पन्न की गयी है कि निश्चय हो तुन्हारे बंदाको
वद्मनेवाली तुन्हारो भायी हो॥ ८ ॥ मेरे और तुन्हारे
आधे-आधे तेजसे इसके परम निहान् दक्ष नामक प्रजापति
उत्पन्न होगा॥ ९ ॥ वह तुन्हारे तेजके सहित मेरे अंदासे
युक्त होकर अपने वेजके कारण अग्निके समान होगा और
प्रजाकी खूब बृद्धि बनेगा॥ १० ॥

पूर्वकालमें वेदबेताओंमें श्रेष्ठ एक कप्दु नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदीके परम रमणीक तटपर घोर तप किया॥ ११॥ तब इन्होंने उन्हें तपोश्रष्ट वरनेके लिये प्रम्लोचा नामकी उत्तम अप्सरको नियुक्त किया। उस मञ्जूद्दासिनीने उन प्रतिशेष्ठको विचलित कर दिया॥ १२॥ उसके द्वारा क्षुब्ध होकर चे सौसे भी अधिक वर्षतक विषयासक-चित्तसे मन्दराचलको कन्दारामें रहे॥ १३॥

तब, हे बहाधाय ! एक दिन उस अप्सराने कपड़ ऋषिसे कहा—''हे ब्रह्मन् ! अब मैं स्वर्गलोकको जाना चाहती हैं, आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दोजिये" ॥ १४ ॥ उसके ऐसा कहनेपर उसमें आसक्त-चित्त हुए मुनिने कहा—"गद्रे! अभी कुछ दिन और रही" ॥ १५ ॥ उनके ऐसा कहनेपर उस सुन्दरीने पहारण कण्डुके साथ अगले सौ वर्षतक और रहका नाना प्रकारके भोग भोगे ॥ १६ ॥ तब भी, उसके यह पृछनेपर कि 'मगपन ! मुझे स्वर्गलोकको अनेकी आज्ञा दीजिये' ऋषिने यही कहा कि 'अभी और उहरो' ॥ १७ ॥ तदननार सी वर्षसे कुछ आधिक बीत जानेपर उस सुमुखीने प्रणययुक्त मुसबबनसे सुरोधित अवनीमें फिर कहा-"ब्रह्मन् ! अब मैं स्वर्गको जाती है" ॥ १८ ॥ यह सुनकर मुनिंग उस विज्ञालक्षीको आलिङ्गनकर कहा — अपि सुभू ! अब तो तू बहुत दिनोंके लिये चली जायगी इसिल्ये शणभर तो और उहर" ॥ १९ ॥ तब वह सुश्रीणी (सुन्दर कमस्थाली) उस ऋषिके साथ क्रीड़ा करती हुई दी सौ वर्षसे कुछ कम और रही॥ २०॥

है महाभाग ! इस प्रकार जब-अब वह सुन्दरी

तस्य शायभयाद्धीता दाक्षिण्येन च दक्षिणा । प्रोक्ता प्रणयभङ्गार्त्तिवेदिनी न जहाँ पुनिम् ॥ २२ च रमतस्तस्य परमर्षेरहर्निश्चम्। तया नवमभूतोम मन्यथाविष्ट्रचेतसः ॥ २३ नव एकदा तु त्वरायुक्तो निश्चकामोटजामनिः । निष्क्रामन्तं च कुत्रेति गम्यते प्राहु सा शुधा ॥ २४ इत्युक्तः स तया प्राह परिवृत्तयहः शुभे ।

सन्धोपास्ति करिष्यामि क्रियालोपोऽन्यथा भवेतु ॥

ततः प्रहस्य सुदती तं सा प्राह महामुनिम् ।

सर्वधर्मज परिवृत्तमहस्तव ॥ २६

बहुनां विप्र वर्षाणां परिवृत्तमहस्तव। गतमेतन्न कुरुते विस्मयं कस्य कथ्यताम् ॥ २७ मनिस्वाच

प्रातस्त्वमागता भद्रे नदीतीरमिदं शुभम्। मया दुष्टासि तन्बङ्कि प्रविष्टासि ममाश्रमम् ॥ २८

इयं च वर्तते सन्ध्या परिणामपहर्गतम् । उपहासः किमधोऽयं सद्धावः कथ्यतां मम ॥ २९

ਸ਼ਾਲੀਚੀਗਰ

प्रत्यूषस्यागता ब्रह्मन् सत्यमेतञ्ज तन्मृषा । नन्वस्य तस्य कालस्य गतान्यब्दशतानि ते ॥ ३० सोम उवाच

ततस्तसाध्वसो वित्रस्तां पत्रच्छायतेक्षणाम् । कथ्यतां भीरु कः कालस्वया मे रमतः सह ॥ ३१

प्रम्लोबोबाच

सप्नोत्तराण्यतीतानि नववर्षशतानि ते । मासाश्च पदतथैवान्यत्समतीतं दिनत्रयम् ॥ ३२

ऋषिरवाच

सत्यं भीरु बदस्येतत्परिहासोऽध वा शुभे।

दिनपेकमहं मन्ये त्वया सार्द्धमिहासितम् ॥ ३३

दक्षिणा नायिकाका छक्षण इस प्रकार कहा है-

या नौरवं भवं प्रेम सङ्गवं पूर्वनायके।

न मुखलन्यसकापि सा हेया दक्षिणा वृधैः ॥

अन्य नायक्ष्में आक्षक रहते हुए यी जे अपने पूर्व-नायकको गौरक, भय, प्रेम और सद्धावके कारण न छोड़ती हो उसे 'दक्षिणा' जानना चाहिये। दक्षिणको गुणको 'ताक्षिण्य' कहते हैं।

देवलोकको जानेके लिये कहती तथी-तभी कप्ड ऋषि उससे यही कहते कि 'अभी उद्धर जा' ॥ २१ ॥ मुस्कि इस प्रकार कहनेपर, प्रणयभंगकी पीड़ाको जाननेवाली उस दक्षिणाने\* अपने दाक्षिण्यवदा तथा मुक्कि द्वापसे भयभीत होका उन्हें न छोड़ा ॥ २२ ॥ तथा उन महर्षि महोदयका भी,

कामासक्तवित्तसे उसके साथ अहर्निश रमण करते-करते. उसमें नित्य नृतन प्रेम बद्दता गया ॥ २३ ॥ एक दिन से मृतिसर बडी शीव्रतासे अपनी कृटीसे

निकले। उनके निकलते समय वह सून्दर्य योदी--"आप कहाँ जाते हैं" ॥ २४ ॥ उसके इस प्रकार पृष्ठनेपर

मुस्ति कहा—''हे शुभे ! दिन अस्त हो चुका है, इसलिये

में सम्ध्योपासना फर्केंगा; नहीं तो नित्य-क्रिया नष्ट ही जायभी "॥ २५॥ तब उस सुन्दर दतियालीने उन मुनीश्वरसे हैंसकर कहा—"हे सर्वधर्महा! ज्या आध ही आपका दिन अस्त हुआ है ? ॥ २६ ॥ है बिप्र ! अनेकी

वर्षेकि पक्षत् आज आपका दिन अस्त हुआ है; इससे कहिये, किसको आशर्य न होगा ?" ॥ २७ ॥

मुनि बोले-- भद्रे ! नदोके इस सन्दर् तरपर तुम आज सबेरे ही तो आयी हो। [ मुझे भली प्रकार सारण है ] मैंने आज ही तुमको अपने आश्रममें प्रवेश करते देखा था। २८॥ अब दिनके समझ होनेपर यह

सन्ध्याकाल हुआ है। फिर, सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यो करती हो ? ॥ २९ ॥

प्रम्लोचा बोली-बहान् ! आपका यह कथन कि 'तुम सबेर ही आयो हो' ठोक ही है, इसमें झुठ नहीं; परन् उस समयको तो आज सैकडी वर्ष बीत चके ॥ ३० ॥

सोमने कहा — तब उन विप्रवरने उस विशालप्रशीसे क्छ घवडाकर पूछा—"असी भीरु ! ठीक-ठीक बता, तेरे

साथ रमण करते मुझे कितना समय बोत गया ?" ॥ ३१ ॥ प्रम्लोचाने कहा—अबतक नी सी सात वर्ष, छः

महीने तथा तीन दिन और भी बीत चुके हैं ॥ ३२ ॥ ऋषि बोले-अयि भीरु ! यह तू ठीक कहती है,

था है शुभे ! मेरी हैंसी करती है ? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थानपर तेरे साथ केवल एक ही दिव रहा है ॥ ३३ ॥

प्रम्लेबोबाच

वदिष्याम्यनृतं ब्रह्मन्कथमत्र तवान्तिके । विशेषेणाद्य भवता पृष्टा मार्गानुवर्तिना ॥ ३४

सोग इवाच

निशम्य तद्वयः सत्यं स मुनिर्नृपनन्दनाः । थिगृथिङ्ग पामित्यतीवेत्यं निनिन्दात्पानपात्पना ॥

मुनिरुवाच

तपांसि मम नष्टानि इतं ब्रह्मविदां धनम् । हतो विवेकः केनापि योषिन्मोहस्य निर्मिता ॥ ३६

कर्मिषद्कातिगं ब्रह्म ज्ञेयमात्मजयेन मे ।

मतिरेषा हता येन धिक् तं कामं महाग्रहम् ॥ ३७ व्रतानि वेदवेदाप्तिकारणान्यखिलानि च ।

नरकशासमार्गेण सङ्गेनापहतानि मे ॥ ३८

विनिन्द्रोत्थं स धर्मज्ञः स्वयमात्मानमात्मना ।

तामप्सरसमासीनामिदं वचनमञ्जयीत् ॥ ३९

गच्छ पाये यथाकामं यत्कार्यं तत्कृतं त्वया । देवराजस्य मत्क्षोभं कुर्वन्त्या भावचेष्टितैः ॥ ४०

दवराजस्य मतक्षाम कुबन्त्या भावचाष्टतः ॥ ४० न त्वां करोम्यहं भस्म क्रोधतीक्षेण बहिनाः ।

सतां सप्तपदं मैत्रमुषितोऽहं त्वया सह॥४१

अथवा तब को दोषः कि वा कुप्याप्यहं तब ।

ममैव दोषो नितरां येनाहमजितेन्द्रियः ॥ ४२ यया शक्कप्रियार्थिन्या कृतो मे तपसो व्ययः ।

त्वया धिक्तां महामोहमञ्जूषां सुजुगुप्सिताम् ॥ ४३

सोप उवाच

यावदित्यं स विप्रर्षितां ब्रवीति सुमध्यमाम् । तावदुलत्खेदजला सा बभूवातिवेपश्वः ॥ ४४ प्रवेपमानां सनतं स्विचगावलनां सनीय ।

प्रवेपमानां सततं स्वित्रगात्रलतां सतीम्। गच्छ गच्छेति सक्रोधमुवाच मुनिसत्तमः॥ ४५

गच्छ गच्छातः सक्रायमुवाचः मुानसत्तमः ॥ ४५ सातु निर्धेर्त्सिता तेन विनिष्कम्य तदाश्रमात् । आकाशगामिनीः स्वेदं ममार्ज तरुपल्लवैः ॥ ४६

in the cast are a construct in a st

प्रस्तीचा बोली—हे ब्रह्मन्! आपके निवट मैं झुठ कैसे बोल सकती हूँ ? और फिर विदोषतया उस समय जब कि आज आप अपने धर्म-मार्गका अनुसरण कलेमे तत्पर होकर गुझसे पूछ रहे हैं॥ ३४॥

सोपने कहा—हे राजकुषाये! उसके ये सत्य वचन सुनकर मृनिने 'मुझे धिकार है! मुझे धिकार है!' ऐसा कहकर सब्बं ही अपनेको बहुत कुछ भला-युरा कहा॥ ३५॥

सुनि बोरहे—ओह ! मेरा तथ नष्ट हो गया, बो ब्रह्मवेताओंका धन था वह लूट गया और विवेकबुढि मारी गयी ! अहो ! स्त्रीको तो किसीने मोह उपजानेके लिये ही रचा है ! ॥ ३६ ॥ 'मुझे अपने मनको जीतकर छही ऊमियो" से अतीत परब्रह्मको जानना चाहिये'— जिसने मेरी इस मकारकी बुद्धिको नष्ट कर दिया, उस कामरूपी महाग्रहको घिकार है ॥ ३० ॥ नरकप्रामके मार्गक्रप इस स्त्रीक संगसे बेदवेश भगवान्को घासिके कारणरूप मेरे समस्त ब्रत नष्ट हो गये ॥ ३८ ॥

इस प्रकार उन धर्मक पुनिवरने अपने-आप ही अपनी निन्दा करते हुए वहाँ बैठी हुई उस अपस्यसे कहा— ॥ ३९ ॥ "अर्थ पापिन ! अब तेरी जहाँ द्र्ष्टा हो चरते जा, तुने अपनी भावभंगीसे मुझे मोहित करके इन्द्रका जो कार्य था वह पूत कर लिया ॥ ४० ॥ मैं अपने क्रोधसे प्रज्वलित हुए अग्निद्राय तुझे परम नहीं करता हूं, क्योंकि सम्बन्धकी मित्रता सात पग साथ रहनेसे हो जाती है और मैं तो [ इतने दिन ] तेरे साथ निवास कर चुका हूँ ॥ ४१ ॥ अथवा इसमें तेय दोष मी क्या है, जो मैं तुझपर क्षेष कर्स ? दोष तो साय मेंग्र हो है, क्योंकि मैं वड़ा हो अजितेन्त्रिय हूँ ॥ ४२ ॥ तू महामोहकी पिटारी और अत्यन्त निन्दनीया है । हाय । तूने इन्द्रके स्वार्थक लिये मेरी तपस्या गष्ट कर दी !! तुझे धिकार है !!! ॥ ४३ ॥

सोमने कहा — वे ब्रह्मिष्ट उस सुन्दरीसे जबतक ऐसा कहते रहे तबतक वह [ भयके कारण ] पसीनेमें सरखोर होकर अत्यन्त वर्षपती रही ॥ ४४ ॥ इस प्रकार जिसका समस्त शरोर पसीनेमें डूबा हुआ था और जो भयसे थर-धर काँप रही थी उस अग्लोचासे मुनिश्रेष्ठ कण्डुने क्रोधपूर्वक कहा—'असे ! तू चरंगे जा ! चली जा !! ॥ ४५ ॥

तब बारम्बार फटकारे जानेगर वह उस आश्रमसे

खुवा, पिकासा, त्येष, मोह, जर और मृत्यु—ये छः कर्मियां हैं :

निर्मार्जमाना गात्राणि गलत्त्वेदजलानि वै । वृक्षाद्वृक्षं ययौ बाला तद्यारुणपल्लवैः ॥ ४७ ऋषिणा यस्तदा गर्भस्तस्या देहे समाहितः । निर्जगाम स रोमाञ्चलेदरूपी तदङ्गतः ॥ ४८ तं बुक्षा जगुहर्गर्थमेकं चक्रे तु मास्तः। मया चाप्यायितो गोभिः स तदा बबुधे शनैः ॥ ४९ बुक्षात्रगर्भसम्प्रता मारिषाख्या वरानना । तां प्रदास्यन्ति वो वृक्षाः कोप एष प्रशाम्यताम् ॥ ५० कण्डोरपत्यमेवं सा वृक्षेभ्यश्च समृद्रता । मपापत्यं तथा वाचो: प्रप्लोचातनया च सा ॥ ५१ श्रीपराञ्चर उत्तान स चापि पगवान् कण्डुः क्षीणे तपसि सत्तपः । पुरुषोत्तमाएयं मैत्रेय विष्णोरायतनं ययौ ॥ ५२ तत्रैकाप्रमतिर्भृत्वा चकाराराधनं हरेः। कुर्वञ्जपमेकाग्रमानसः । ब्रह्मपारमयं ऊर्ध्वबाहर्महायोगी स्थित्वासी भूपनन्दनाः ॥ ५३ अचेतस कचुः ब्रह्मपारं मुनेः श्रोतुमिच्छामः परमं स्तवम् । जपता कपड़ना देवो येनाराध्यत केशवः ॥ ५४ खोप सवाच विष्णुरपारपार: पार यरं परमार्थरूपी । परेभ्यः व्यापारः परवारभृतः वराणामपि पारपारः ॥ ५५

कारणे कारणतस्ततोऽपि

कार्येषु चैवं सह कर्मकर्त्-

ब्रह्म प्रभुब्रह्म स सर्वभूतो

ब्रह्माट्ययं नित्यमजं स विष्णु-

तस्यापि हेतुः

रूपैरशेषैरवतीह

ब्रह्म प्रजानां पतिरच्यतोऽसौ ।

रपक्षबाद्यैरिवलैरस ङ्गि

परहेतुहेतुः ।

सर्वम् ॥ ५६

नवीन लाल-लाल पतोंसे अपने पसीनेसे तर शरीएको वेंछती हुई एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर चटनों गयी ॥ ४७ ॥ उस समय ऋषिने उसके शरीरमें जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमाञ्चले निकले हुए पसीनेके रूपमें उसके शरीरसे बाहर निकल आया ॥ ४८ ॥ इस गर्भको वसीने गहण कर किया, उसे वासने एकजित कर दिया और मैं अपनी किरणोंसे उसे पोषित करने लगा । इससे वह धीर-धीर बढ़ नया ।: ४९ ॥ वृक्षाप्रसे उत्पन्न हुई वह मारिक नामकी सुमुखी वल्या तुम्हे यृक्षगण समर्पण करेंगे । अतः अब यह क्रोध शाल करो ॥ ५० ॥ इस प्रकार सुधौसे उत्पन्न सुई यह कन्या प्रम्लोचाकी पूर्वी है तथा कण्ड मुनिकी, मेरी और वायुक्ते भी सन्तान है ॥ ५६ ॥ श्रीपराञ्चल्यी बोले—हे भैत्रेय ! [तब यह सोचकर कि प्रचेतागण योगभ्रष्टकी कन्या होनेसे मारियाको अप्राह्म न समझे सोमदेवने कहा— | साध्श्रेष्ट भगवान् कण्ड भी तपके शीण हो जानेसे पुरुषोत्तमक्षेत्र नामक भगवान विष्णुको निवास-भृषिको गये और हे राजपुत्री ! वहाँ ये महायोगी एकनिष्ठ होकर एकांब्र चित्तसे ब्रह्मधार-गन्त्रका जप करते हुए ऊर्ध्यबाह् रहकर श्रीविष्णुभगवानुकी आराधना करने लगे ॥ ५२-५३ ॥ प्रवेतागण बोरहे—हम कण्ड मुनिका ब्रह्मपार मामक परमस्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्रीकेशबको आराधना की धी ॥ ५४ ॥ सोमने कहा—[ है राजकमारे ! वह मन्त्र इस प्रवास है— ] 'श्रीविष्णुभगवान् संसार-मार्ककी अन्तिम अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है, वे पर (आकाशादि)। से भी पर अर्थात् अनन्त हैं, अतः सत्यस्वरूप हैं। तपोनिष्ट महात्माओंको ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर (अनात्म-प्रपञ्च) से परे हैं तथा पर (इन्द्रियों)के अगोचर परमात्मा है और [ भक्तोंके ] पालक एवं [उनके अभीष्टको ] पूर्ण करनेवाले हैं ॥५५॥ वे कारण (पञ्चपुरा) के कारण (पञ्चतनात्रा) के तेत् (तामस-अहंबार) और उसके भी हेत् (महत्तत्व) के हेत् (प्रधान) के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदिके सहित कार्यरूपसे स्थित संबंध प्रपद्धका पारुन करते हैं ॥ ५६ ॥ बहा ही प्रभु है, बहा ही सर्वजीवरूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजाका पति (१क्षफ)

निकरणे और आकाश-मार्गसे जाते हुए इसने अपना पसीना युक्षके पत्तीसे पीता ॥ ४६ ॥ यह बाला वृक्षीके

ब्रह्मक्षरमजं नित्यं यथाऽसी पुरुषोत्तमः । तथा सगाद्यो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मय ॥ ५८ एतदृब्रह्मपराख्यं वै संस्तवं परमं जपन्। अवाप परमां सिद्धिं स तमाराध्य केशवम् ॥ ५९ [ इमं स्तवं यः पठति शृणुयाद्वापि नित्यशः । स कामदोषैरखिलैर्मुक्तः प्राप्रोति वाञ्छितम् ॥] इयं च मारिषा पूर्वमासीद्या तां ब्रवीमि व: । कार्यगौरवमेतस्याः कथने फलदायि वः ॥ ६० अपुत्रा प्रागियं विष्णुं मृते भर्त्तीरं सत्तमा । भूषपत्नी महाभागा तोषयामास भक्तितः ॥ ६१ आराधितस्तया विष्णुः प्राह प्रत्यक्षतां गतः । वरं वृणीप्रेति शूचे सा च प्राहात्मवाञ्चितम् ॥ ६२ भगवन्बालवैधव्याद् वृधाजन्माहमीदुशी । मन्द्रभाग्या समुद्धता विफला च जगत्यते ॥ ६३ भवन्तु पतयः इलाच्या मम जन्मनि जन्मनि । त्वत्रसादात्तथा पुत्रः प्रजापतिसमोऽस्तु मे ॥ ६४ कुलं शीलं वयः सत्यं वाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता । अविसंवादिता सत्त्वं वृद्धसेवा कृतज्ञता ॥ ६५

कावस्थादमा सस्य पृद्धस्या पृत्तक्षमा । ६५ रूपसम्पत्समायुक्ता सर्वस्य प्रियदर्शना । अयोनिजा च जायेयं त्वत्प्रसादादधोक्षज ॥ ६६ सोम ज्याच

तयैवमुक्ती देवेशी हषीकेश उवाच ताम् । प्रणामनम्रामुत्याय्य वरदः परमेश्वरः ॥ ६७ देव उकाच

प्रस्थातोदारकर्माणो भवत्याः पतयो दश ॥ ६८ पुत्रं च सुमहावीयै महाबलपराक्रमम् । प्रजापतिगुणैर्युक्तं त्वमवापरासि शोभने ॥ ६९

भविष्यस्ति महावीर्या एकस्मिन्नेव जन्मनि ।

र्वशानां तस्य कर्तृत्वे जगत्यस्मिन्भविष्यति । त्रैलोक्यमस्त्रिला सूतिस्तस्य बापूरविष्यति ॥ ७० तथा अविनाशों है। वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अवन्या है तथा वही क्षय आदि समसा विकारोंसे शून्य विष्णु है ॥ ५७॥ क्योंकि वह अक्षर, अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु हैं,इसटिये [ उनका नित्य अनुरक्त

गक्त होनेके कारण } मेरे राग आदि दोष शान्त हों ॥ ५८ ॥ इस ब्रह्मपर नामक परम स्तोत्रका जप करते हुए श्रीकेशक्की आराधना करनेसे उन मुनीश्वरने परमसिद्धि शाप्त की ॥ ५९ ॥ [ जो पुरुष इस त्तवको नित्यप्रति पढ़ता या सुनता है वह काम आदि सक्तल दोगोंसे भुक्त होकर अपना मनोजाञ्कित फल प्राप्त करता है । } अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारिश पूर्वजन्ममें कीन थी । यह बता देनेसे तुम्हारे कार्यका गौरव सफल होगा । [ अर्थात् तुम प्रजा-वृद्धिरूप फल प्राप्त कर सकोगे ] ॥ ६० ॥

यह साध्वी अपने पूर्व जन्ममें एक महारानी भी। पञ्चहीन-अवस्थामें ही पतिके मर जानेपर इस महाभागाने अपने भक्तिभावसे विष्णुभगवान्को सन्तृष्ट किया ॥ ६१ ॥ इसकी आराधनासे प्रसन्न हो विष्णुभगवानुने प्रकट होकर कहा---"हे द्रापे! वर माँग।" तब इसने अपनी यनोभिलामा इस प्रकार कह सुनायी— ॥ ६२ ॥ ''भगवन् । बाल-विधवा होनेके कारण मेस जन्म व्यर्ध ही हुआ। हे जगरपते ! मैं वेसी अभर्तगनी हैं कि फलहीन (पृत्रहीन) ही उत्पन्न हुई ॥ ६३ ॥ अतः आपकी कृषासे जन्म-जन्ममें मेरे यह प्रशंसनीय पति हो और प्रजापति (ब्रह्मजी) के समान पुत्र हो ॥ ६४ ॥ और हे अधोक्षज ! आपके प्रसादसे में भी कुल, शील, अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य (कार्य-कुशलता), शीघकारिता, अविसंवादिता (उल्टा न कहना), सत्त्व, वृद्धसेवा और कृतज्ञता आदि ग्णांसे तथा सुन्दर रूपसम्पत्तिसे सम्पन्न और सबको प्रिय लगनेवाली अवोजिता (माताके गर्भसे उत्प लिये बिना) ही ਤਨਾਕ ਕੀਤੀ ॥ ६५-६६ ॥

सोम बोले—उसके ऐसा कन्नेपर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्रीहणीकेशने प्रणामके लिये झुकी हुई उस वालाको उठाकर कहा ॥ ६७॥

भगसान् सोले—तेर एक ही जनमें बहे पराक्रमी और विख्यान वर्मवीर दस पति होंगे और हे शोधने ! उसी समय तुझे प्रजापतिके समान एक महावोर्जवान् एवं अत्यन्त वल-विक्रमशुक्त पुत्र भी प्राप्त होगा ॥ ६८-६९॥ वह इस संसारमें विज्ञने ही बंद्योंको बलानेवाला होगा और उसकी सन्तान सम्पूर्ण जिल्लोकोमें त्वं चाप्ययोनिजा साध्वी रूपौदार्यगुणान्विता । मनःप्रीतिकरी नृणां मत्त्रसादाद्धविष्यसि ॥ ७१ इत्युक्त्वान्तर्दधे देवस्तां विशालविलोचनाम् । सा वेयं मारिषा जाता युष्यत्यत्नी नृपात्मजाः ॥ ७२

શ્રીવસભા હવા સ

ततः सोमस्य वचनाजगृहुते प्रचेतसः।
संहत्य कोपं वृक्षेण्यः पत्नीयर्मेण मारिषाम् ॥ ७३
दश्यस्तु प्रचेतोश्यो मारिषायां प्रजापतिः।
जज्ञे दक्षो महाभागो यः पूर्व ब्रह्मणोऽभक्त् ॥ ७४
स तु दक्षो महाभागस्सृष्ट्यर्थं सुमहापते।
पुत्रानुत्पादयामास प्रजासृष्ट्यर्थमात्मनः॥ ७५
अवरांश्च वरांश्चैव द्विपदोऽध चतुष्पदान्।
आदेशं ब्रह्मणः कुर्वन् सृष्ट्यर्थं समुपस्थितः॥ ७६
स सृष्ट्वा मनसा दक्षः पश्चादस्जत स्त्रियः।
दवौ स दश धर्माय कञ्चपाय त्रयोदश।

कालस्य नयने युक्ताः सप्तविंशतिमिन्दवे ॥ ७७ तासु देवास्तथा देखा नागा गावस्तथा खगाः । गन्धर्वाप्सरसञ्जैव दानवाद्याश्च जज्ञिरे ॥ ७८

ततः प्रभृति मैत्रेय प्रजा मैथुनसम्भवाः।

सङ्कल्पाद्दर्शनात्स्यर्शात्पूर्वेषामभवन् प्रजाः । तपोविद्येषेः सिद्धानां तदात्यन्ततपस्त्रिनाम् ॥ ७९

श्रीमैन्नेय उवाच

अङ्गुष्ठादक्षिणादक्षः पूर्वं जातो मया श्रुतः । कथं प्राचेतसो भूयः समुत्पन्नो महामुने ॥ ८० एवं में संशयो ब्रह्मन्सुमहान्हदि वर्तते । यद्यौद्धिश्च सोमस्य पुनः श्वशुरतां गुतः ॥ ८१

श्रीपरास्त्र उवाच

उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यो भूतेषु सर्वदा। ऋषयोऽत्र न मुहान्ति ये चान्ये दिव्यचक्षुयः॥ ८२ युगे युगे भवन्त्येते दक्षाद्या मुनिसत्तम। पुनश्चैषं निरुद्धान्ते विद्यास्तत्र न मुहाति॥ ८३

कानिष्ठ्यं ज्यैष्ठ्यमध्येषां पूर्वं नाभूद्द्विजोत्तम । तप एव गरीयोऽभुत्रभावश्चैव कारणम् ॥ ८४ फैल बायगी ॥ ७० ॥ तथा तू भी नेरी कृपासे उदारूप-गुणसम्पन्ना, सुशील्य और मनुष्योंके चित्तको श्रसन्न करनेयाली अयोनिजा ही उलाव होगी ॥ ७१ ॥ हे राजपुत्रो ! उस विशालाक्षीसे ऐसा कह भगवान् अन्तर्धान हो गये और वही यह मारिषाके रूपसे उत्पन्न हुई तुन्हारी

पत्नी है ॥ ७२ ॥

श्रीपरादारजी बीले—तब सोमदेवके कहनेसे
प्रचेताओंने अपना क्रोध शान्त किया और उस मारिवाको
वृक्षीसे पत्नीरूपसे प्रहण किया ॥ ७३ ॥ उन दसी
प्रचेताओंसे मारिवाके महाभाग दक्ष प्रजापतिका जन्म
हुआ, जो पहले बह्माजोसे उत्पन्न हुए थे ॥ ७४ ॥
हे महापते ! उन महाभाग दक्षने, ब्रह्माजीको आक्रा

पालते हुए सर्ग-रचनाके क्रिये उद्यत होकर उनकी अपनी
सृष्टि बढ़ाने और सत्तान उत्पन्न करनेके ठिथे नीच-ऊँच
तथा द्विपद्गतुष्पद आदि नाना प्रकारके जीवोको पुषरूपसे
उत्पन्न किया ॥ ७५-७६ ॥ प्रजापति दशने पष्ठले मगसे ही
सृष्टि करके फिर खियोंकी उत्पत्ति की । उनमेंसे दस धर्मको
और तेरह कश्यपको दों तथा काल-परिवर्तनमें नियुक्त
[अश्विनी आदि] सताईस चन्द्रमाको विवाह दों ॥ ७७ ॥
उन्होंसे देवल, दैस्य, नाग, गी, पक्षी, गन्धर्व, अपास और
दानव आदि उत्पन्न हुए ॥ ७८ ॥ हे मैत्रेय । दश्वके समयसे
ही प्रजाका मैथुन (स्वी-पुरुव-सम्बन्ध) द्वारा उत्पन्न होना
आरम्भ हुआ है । उससे पहले तो अल्पन्त तपस्वी प्राचीन
सिद्ध पुरुषोंके तगीयस्वसे उनके संकल्प, दश्नेन अथवा
स्पर्शमत्रसे ही प्रजा उत्पन्न होती थी ॥ ७९ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे महापुते ! मैंने तो सुना घा कि दक्षका जन्म ब्रह्माजीके दायें अंगूठेसे हुआ था, फिर के प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए ? ॥ ८० ॥ हे ब्रह्मन् ! मेरे इदयमें यह बड़ा सन्देह है कि सोमदेवके दीहित्र (धेवते) होकर भी फिर के उनके धशुर हुए ! ॥ ८१ ॥

श्रीपरादारजी बोले—हे मैंत्रेय ! प्राणियोंके उलित और नार। [प्रवाहरूपसे ] निरन्तर हुआ करते हैं। इस विषयमें ऋषियों तथा अन्य तिज्यदृष्टि-पुरुषोंकों कोई मोह नहीं होता ॥ ८२ ॥ हे पुनिश्रेष्ठ ! ये दक्षादि युग युगमें होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं, इसमें बिद्धान्कों किसी प्रकारका सन्देह नहीं होता ॥ ८३ ॥ हे दिजोत्तम ! इनमें नहले किसी प्रकारकी ज्येष्ठता अथवा विनष्टता भी नहीं थो । उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठताका कारण होता था ॥ ८४ ॥

श्रीमेंत्रेय उपाच

देवानां दानवानां च गन्धर्वोरगरक्षसाम्। उत्पत्तिं विस्तरेणेह यम ब्रह्मग्रकीर्त्तय ॥ ८५

श्रीपराजार उदाव

प्रजाः सजेति व्यादिष्टः पूर्वं दक्षः स्वयम्भुवा । यथा समर्ज भूतानि तथा शृणु महामुने ॥ ८६

मानसान्येव भूतानि पूर्वं दक्षोऽसुजतदा । देवानुषीन्सगन्धर्वानस्रात्यन्नगांस्तथा

11 63 यदास्य सुजमानस्य न व्यवर्धन्त ताः प्रजाः ।

ततः सञ्चिन्य स पुनः सृष्टिहेतोः प्रजापतिः ॥ ८८

मैथुनेनैव धर्मेण सिसुक्षविविधाः प्रजाः । असिक्कीमावहत्कन्यां वीरणस्य प्रजापतेः ।

सुतां सुतपसा युक्तां महतीं लोकधारिणीम् ॥ ८९ अय पुत्रसहस्राणि वैरूपयो पञ्च वीर्यवान् ।

असिक्न्यां जनवामास समीतोः प्रजापतिः ॥ १०

तान्द्रष्टा नारहो वित्र संविवर्द्धविषुन्यजाः । जियसंवादो देवर्षिरिदमब्रवीत ॥ **९**१ सङ्ग्य

हे हर्यश्चा महाबीर्याः प्रजा युवं करिष्यथ । ईंदुशो दुश्यते यत्नो भवतां श्रुयतामिदम् ॥ ९२

बालिशा बत यूर्य वै नास्या जानीत वै भुवः ।

अन्तरुर्ध्वमधश्चेव कथं सुक्ष्यथ वै प्रजाः ॥ ९३

कथ्वं तिर्यगधश्चैय यदाऽप्रतिहता गतिः। तदा कस्माद्धवो नान्तं सर्वे द्रक्ष्यथ बालिशाः ॥ ९४

ते तु तहुचनं श्रत्वा प्रयाताः सर्वतो दिशम् ।

अद्यापि नो निवर्तन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ॥ ९५

हर्यश्चेष्ठय नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः।

वैरुण्यामध्य पुत्राणां सहस्रमसुजत्मभुः ॥ ९६

विवर्द्धयिषवस्ते तु शबलाश्चाः प्रजाः पुनः ।

पुर्वोक्तं बचनं ब्रह्मन्नारदेनैव नोदिताः ॥ ९७

श्रीमैत्रेयजी बोलं — हे ब्रह्मन् ! आप मुझसे देव, दानक, गञ्चर्य, सर्पे और राक्षसोंकी उत्पत्ति विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ८५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे महामुने! स्वयम्भू-भगवान् बद्धाबीको ऐसी आज्ञा होनेघर कि 'तुम प्रजा उरफा करो' दक्षने पूर्वकालमे जिस प्रकार प्राणियोकी रचना की थी वह सुनो ॥ ८६ ॥ उस समय पहले तो दक्षने ऋषि, गन्धर्व, असुर और सर्व आदि मानसिक प्राणियोंको ही उत्पन्न किया।। ८७॥ इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन प्रजापतिने सृष्टिकी वृद्धिके लिये मनमें विचारकर मैथुनधर्मसे नाना प्रकारको प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छासे चीएप प्रजापतिकी अति तपस्थिनी और स्त्रेकचारियी पुत्री असिक्रीसे विवाहं किया ॥ ८८-८९ ॥

तदनत्तर बीर्यवान् प्रजापति दक्षने सर्गकी वृद्धिके लिये वीरणसूता असिक्षीसे पाँच सहस्र पुत्र उत्पन्न किये ॥ ९० ॥ उन्हें प्रजा-बुद्धिके हच्छक देख प्रियवादी देवर्षि नारदने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा- ॥ ९१ ॥ "हे महापरक्रमी हर्वश्चगण ! आप लोगोंकी ऐसी चेटा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो ॥ ९२ ॥ खंदकी बात है, तम लोग अभी निर अनिभन्न हो क्योंकि तुम इस पृथियीका मध्य, ऊर्घ्य (ऊपरी भाग) और अधः (नीचेका भाग) कुछ भी नहीं जानते, फिर प्रजाकी रचना किस प्रकार करोगे ? देखो, तुश्हारी गति इस ब्रह्माण्डमें ऊपर-नीचे और इघर-उघर सब ओर अप्रतिहत (बे-रोक-टोक) है; उरतः है अज्ञानियो ! तुम सब मिलकर इस पृथिबीका अन्त क्यों नहीं देखते ?" ॥ ९३-९४ ॥ नास्दजीके ये वचन सनकर वे सब भिन्न-भिन्न दिजाओंको चले गये और समझें जाकर जिस प्रकार नदियाँ नहीं स्वीटर्सी उसी प्रकार वे भी आजतक नहीं लेटे ॥ ९५ ॥

हर्पश्रोके इस प्रकार चले जानेपर प्रवेताओंके पुत्र दक्षने वैरुणीसे एक सहस्र पुत्र और उत्पन्न किये ॥ ९६ ॥ वे शबसाधगण भी प्रका बहानेके इच्छुक हुए, किन्तु है बहान् ! उनसे नारदजीने ही फिर पूर्वीक बातें कह दीं।

अन्योऽन्यपूचुस्ते सर्वे सम्यगाह महामुनिः । **भ्रातुणां पदवी चैव गन्तव्या नात्र संशयः ॥** ज्ञात्वा प्रमाणं पृथ्व्याश्च प्रजास्त्रक्ष्यामहे ततः । तेऽपि तेनैव मार्गेण प्रयाताः सर्वतोमुखम् । अद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ॥ ततः प्रभृति वै भ्राता भ्रातुर वेषणे द्विज । प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्यं विज्ञानता ॥ १०० तांश्चापि नष्टान् विज्ञाय पुत्रान् दक्षः प्रजापतिः । क्रोधं चक्रे महाभागो नारदं स शशाप च ॥ १०१ सर्गकामस्ततो बिद्वान्स मैत्रेय प्रजापतिः । पष्टिं दक्षोऽसुजत्कन्या वैरुण्यामिति न: शुतम् ॥ १०२ ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । सप्तविंशति सोपाय चतस्रोऽरिष्टनेमिने ॥ १०३ द्वे चैव बहुपुत्राय हे चैवाङ्गिरसे तथा। द्वे कुशाश्चाय विदुषे तासां नामानि मे शृणु ॥ १०४ अरुश्वती बसुर्वामिर्लम्बा मानुर्मरूवती। सङ्कल्पा च मुहर्ता च साध्या विश्वा च तादुशी । धर्मपल्यो दश त्वेतास्तास्वपत्पानि मे शृणु ॥ १०५ विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यानजायतः । मरुखत्यां मरुखन्तो वसोश्च वसवः स्पृताः । भानोस्तु भानवः पुत्रा मुहूर्तायो मुहूर्तजाः ॥ १०६ लम्बायाश्चैव घोषोऽध नागवीधी तु यापिजा ॥ १०७ पृथिवीविषयं सर्वेषरूधत्यामजायत् । सङ्कल्पायास्तु सर्वात्मा जज्ञे सङ्कल्प एव हि ॥ १०८ ये त्वनेकवसुत्राणदेवा ज्योतिःपुरोगमाः । यसबोऽष्ट्री समारत्यातास्तेषां वश्यामि विस्तरम् ॥ १०९ आपो युवश्च सोमश्च धर्मश्चैवानिलोऽनलः । प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसको नामभिः स्मृताः ॥ ११० आयस्य पुत्रो वैतण्डः श्रमः शान्तो ध्वनिस्तथा । श्रुवस्य पुत्रो भगवान्कालो लोकप्रकालनः ॥ १११ सोपस्य भगवान्वर्चा वर्चस्वी येन जायते ॥ ११२ धर्मस्य पुत्रो इविणो इतहव्ययहस्तथा।

यनोहरायां शिशिरः प्राणोऽध वरुणस्तक्षा ॥ ११३

तब वे सब आपसमें एक-दूसरेसे कहने लगे—'महामुनि नारत्वी ठॉक कहते हैं; हमको भी, इसमें सन्देह नहीं, अपने भाइबोंके मार्गका ही अवलम्बन करना चाहिये। हम भी पृथियोका परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे।' इस प्रकार वे भी उसी मार्गसे समस्त दिशाओंको चंले गये और समुद्रमत नदियोंके समस्त आजतक नहीं लीटे ॥ ९७—९९ ॥ हे द्विज! तबसे हो यदि भाईको खोजनेके लिये भाई ही जाम तो वह नष्ट हो जाता है, अतः विज्ञ पुरुषको ऐसा न करना चाहिये॥ १००॥

महाभाग दक्ष प्रजापतिने उन पुत्रीको भी गये जान नारदजीपर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया।। १०१ ॥ हे मैंश्रेय ! हमने सुना है कि फिर उस बिद्वान् प्रजापतिने सर्गजुद्धिकी इच्छासे वैरुणीमे साठ कन्याएँ उत्पन्न की ॥ १०२ ॥ उनमेंसे उन्होंने दस धर्मको, तेरह कङ्यपको, सत्ताईस सोम (चन्द्रमा) को और चार अस्टिनेमिको दीं ॥ १०३ ॥ तथा दो बहुपुत्र, दो ऑक्सरा और दो कुशासको विवाहीं। अब उनके नाम सुनो ।। १०४ ।। अरुन्थती, वसु, यामी, लम्बा, भानु, मरुखती, सङ्कल्पा, मुहर्ता, साध्या और विधा—ये दस धर्मको परिवर्षा भीं; अब तुम इनके मुत्रोका विवरण सुनो ॥ १०५॥ विश्वाके पुत्र विश्वेदेवा थे, साध्यासे साध्यगण हुए, मरूत्वतीसे मरूत्वान् और वसुसे वसुगण हुए तथा मानुसे चानु और मुहुर्तासे मुहुर्तिभिमानी देवगण हुए॥ १०६॥ लम्बासे घोष, वामीसे नागवीथी और अरुखतीसे समस्त पृथिवी-विषयक प्राणी हुए तथा सङ्करपासे सर्वात्मक सङ्करपकी उत्पति हुई ॥ १०७-१०८ ॥

नाना प्रकारका वसु (तेज अथवा धन) ही जिनका प्राण है ऐसे ज्योति आदि जो आत वसुगण विख्तात हैं, अब मैं उनके वेशका विस्तार बताता हूँ ॥ १०९ ॥ उनके नाम आप, धुल, सोम, धर्म, अनिल (वायु), अनल (अमि), प्रत्यूष और प्रभास कहें जाते हैं ॥ ११० ॥ आपके पुत्र वैतल्ड, श्रम, शान्त और ध्वनि हुए तथा धुलके पुत्र लोक-संहारक भगवान् काल हुए ॥ १११ ॥ भगवान् वर्ज सोमके पुत्र ये जिनसे पुरुष वर्जस्वी (तेजस्वी) हो जाता है और धर्मक उनकी भावां ननोहराने द्रविण, हुन एवं स्वयवह तथा शिक्षर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए ॥ ११२-११३ ॥

अनिलस्य शिखा भार्या तस्याः पुत्रो मनोजवः । अविज्ञातगतिश्चैव ह्यै पुत्रावनिलस्य तु ॥ ११४ अग्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत । तस्य ज्ञाखो विज्ञाखश्च नैगमेयश्च पृष्ठजाः ॥ ११५ अपत्यं कृत्तिकानां तु कार्त्तिकेय इति स्पृतः ॥ ११६ प्रत्यूषस्य विदुः पुत्रं ऋषि नाम्राथ देवलम् । ह्री पुत्री देवलस्पापि क्षमावन्तौ मनीषिणौ ॥ ११७ बृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी। योगसिद्धा जगत्कृत्स्त्रमसक्ता विचरत्पुत । प्रभासस्य तु सा भार्या वसूनामष्टमस्य तु ॥ ११८ विश्वकर्मा महाभागस्तस्यां जज्ञे प्रजापतिः । कर्ता शिल्पसहस्राणो त्रिदशानां च वर्द्धकी ॥ ११९ भूषणानो च सर्वेषां कर्ता शिल्पवर्ता वरः । यः सर्वेषां विमानानि देवतानां चकार ह । मनुष्याश्चोपजीवन्ति यस्य ज्ञिल्पं महात्मनः ॥ १२० तस्य पुत्रास्तु चत्वारस्तेषां नामानि मे शृणु । अजैकपादहिर्बुघ्यस्वष्टा स्द्रश्च वीर्यवान् । त्वष्टश्चाप्यात्मजः पुत्रो विश्वरूपो महातयाः ॥ १२१

त्वष्टुश्चाय्वात्मजः पुत्रो विश्वरूपी महातयाः ॥ १२१
हरश्च बहुरूपश्च व्यम्बकश्चापराजितः ।
वृषाकपिश्च शम्भुश्च कपदीं रैवतः स्मृतः ॥ १२२
पृगव्याधश्च शर्वश्च कपाली च महामुने ।
एकादशैते कथिता रुद्राख्मिभुवनेश्चराः ।
शतं त्वेकं समाख्यातं रुद्धाणामिमतौजसाम् ॥ १२३
कश्यपस्य तु भार्या यास्तासां नामानि मे शृणु ।
अदितिर्दितिर्दनुश्चैवारिष्टा च सुरसा खसा ॥ १२४
सुरिभिविंनता चैव नाम्ना क्रोधवशा इरा ।
कह्मुनिश्च धर्मज्ञ तदपत्यानि मे शृणु ॥ १२५
पूर्वमन्वन्तरे श्रेष्टा द्वादशास-सुरोत्तमाः ।
तुषिता नाम तेऽन्योऽन्यमृजुर्वेवस्वतेऽन्तरे ॥ १२६

उपस्थितेऽतियशसञ्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः।

समवायीकृताः सर्वे समागम्य परस्परम् ॥ १२७

पुत्र कुमार शरस्तम्ब (सरकण्डे)से उत्पन्न हुए थे, ये कृतिकाओंके पुत्र होनेसे कार्तिकेय कहलाये। शाख, विकास और नैगमेय इनके छोटे भाई थे ॥ ११५-११६ ॥ देवल नामक प्रकृषिको प्रस्तृषका पुत्र कहा जाता है। इन देवलके भी दो क्षमाञ्चील और मनीषी पुत्र हुए ॥ ११७ ॥ बृहस्पतिजीको बहिन वरसी, जो सहस्वारिणी और सिद्ध योगिनी घी तथा अनासकः भावसे समसा भूमण्डलमें विचरतो थी, आठवें वसु प्रभासको भागी हुई ॥ ११८ ॥ उससे सहस्रों झिल्पो (कारीपरियों) के कर्ता और देवताओंके शिल्पी महाभाग प्रशापवि विश्वकर्मांका जन्म हुआ॥ ११९॥ जो सपस्त शिल्पकारोंमें श्रेष्ट और सब प्रकारके आमूलग बनानेवाले हुए तथा जिन्होंने देवताओंके सम्पूर्ण विमानीकी रचना की और जिन महात्माकी [आकिक्कता] शिल्प-विद्याके आक्षयसे बहुत-से मनुष्य जीवन-निर्वीह करते है।। १२०॥ उन विश्वकर्माके चार पुत्र थे; उनके नाम सनो । वे अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, त्वष्टा और परमपुरुपार्थी रद्र थे : उनगेरी त्वष्टाके पुत्र महातपस्यी विश्वस्य थे।। १२१।। हे महास्ते ! हर, बहरूप, व्याबक, अपराजित, जुपाकपि, शम्भु, कपदीं, रैसत, मृगव्याध, दार्य और कपाली—ये विलोकोंके अधीक्षर ग्यारह हद कहे गये हैं। ऐसे सैकड़ी महातेजस्वी एकादश रुद्र प्रसिद्ध है ॥ १२२-१२३ ॥ जो [ दक्षकन्याएँ ] कदयपजीकी स्त्रियाँ हुई उनके

ऑनलको पत्नी शिखा थी; उससे अनिलके मनोजव

और अविज्ञातगति—ये दो पुत्र हुए॥ ११४॥ आंग्रिके

मुनि थीं । हे धर्मश्च । अब तुम उनकी सन्तानका विधरण श्रवण करो ॥ १२४-१२५ ॥ पूर्व (चाक्षुष) मन्वन्तरमें तुषित नामक बारह श्रेष्ठ देवमण थे । वे यहास्त्री सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मन्त्रन्तरके पक्षात् वैवस्त्रत-मन्त्रन्तरके उपस्थित होनेपर एक-दूसरेके मास जाकर मिले और परसार कहने रूगे— ॥ १२६-१२७ ॥

नाम सुनो-चे अदिति, दिति, दन्, अरिष्टा, सुरसा,

जसा, सूर्यम, चिनता, ताम्रा, कोचचका, इस, कडू और

आगच्छत दूतं देवा अदिति सम्प्रविश्य वै । मन्बन्तरे प्रसूयामस्तन्नः श्रेयो भवेदिति ॥ १२८ एवपुक्त्वा तु ते सर्वे चाक्षषस्यान्तरे पनोः । मारीचात्कञ्चपाञ्चाता अदित्या दक्षकन्यया ॥ १२९ तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि । अर्थमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथैव च ॥ १३० विवस्वान्सविता चैव मित्रो वरुण एव च 🗈 अंशुर्भगश्चातितेजा आदित्या द्वादश स्पृताः ॥ १३१ चाक्षुषस्यान्तरे पूर्वमासन्ये तुषिताः सुराः । वैयस्वतेऽन्तरे ते वै आदित्या द्वादश स्पृताः ॥ १३२ याः सप्तविंशतिः श्रोक्ताः सोमपल्योऽथ सञ्जताः । सर्वा नक्षत्रवोगिन्यस्तन्नाप्न्यश्चैव ताः स्पृताः ॥ १३३ तासामपत्यान्यभवन्दीप्रान्यमितनेजसाम् अरिष्टनेमियलीनामपत्यानीह षोडश 11 638 बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्त्रो विद्युतः स्पृताः ॥ १३५ प्रत्यङ्गिरसजाः श्रेष्ठा ऋचो ब्रह्मर्विसन्कृताः । कृञाश्वस्य तु देवर्षेर्देवप्रहरणाः स्मृताः ॥ १३६ एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि। सर्वे देवगणास्तात त्रयित्रंशनु छन्दजाः ॥ १३७ तेषामपीत्र सततं निरोधोत्पत्तिरूच्यते ॥ १३८ यथा सूर्यस्य मैत्रेय उदयास्तमनाविह। एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे ॥ १३९ दित्या पुत्रहुवं जज्ञे कञ्चपादिनि नः श्रुतम् । हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षश्च दुर्जयः ॥ १४० सिंहिका बाधवत्कन्या विप्रवित्तेः परिग्रहः ॥ १४१

"हे देवगण ! आओ, हमस्त्रेग शीध ही अदितिके गर्भमें प्रवेश कर इस वैवस्तत-मन्वन्तरमें जन्म सें, इसीमें हमारा हित हैं"॥ १२८॥ इस प्रकार चाखुष-मन्वन्तरमें विध्यकर उन सबने मरीचिपुत्र कश्यपजीके यहाँ दक्षकन्या अदितिके गर्भसे जन्म लिया॥ १२९॥ वे अति तेवस्थी उससे उत्पत्र होकर विध्यु, इन्द्र, अर्थमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्थाम, सविता, भेत्र, वरुण, अंशु और भग नामक हादश आदित्य कहलाये॥ १३०-१३१॥ इस प्रकार पहले चाक्षुप-मन्वन्तरमें जो तुषित नामक देवगण थे वे ही वैक्षत्रत-मन्वन्तरमें होदश आदित्य हुए॥ १३२॥

सोमको जिन सत्तर्ह्स सुवता पहियोंके विषयमें पहले कह चुके हैं वे सब नक्षत्रयोगिनी हैं और उन गामेंसे ही विख्यात है ॥ १३३ ॥ उन आँत तेजस्विनियोंसे अनेक र्घातभाक्षास्त्री पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्टनेमिकी पलियोंके सोलह पुत्र हुए। बुद्धिमान् बहुपुत्रकी भार्या [ कपिल्स, अतित्दोहिता, पीता और अद्मिता \* नामक ] चार प्रकारकी विद्युत् कही जाती हैं॥१३४-१३५॥ बर्ह्मर्पियोसे सत्कृत ऋचाओंके अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यक्षिससे उत्पन्न हुए हैं तथा शान्त्रोंके अभिमानी देवप्रहरण नागक देवगण देवर्षि कुटाश्वकी सन्तान करे जाते हैं ॥ १३६ ॥ हे तात ! [ आठ वसु, ग्यारह रुद्र, यारह आदित्य, प्रजापति और वपदकार ] ये तैतीस वेदोक्त देवता अपनी इच्छानुसार जन्म लेनेवाले हैं। कहते हैं, इस स्प्रेकमें इनके उत्पत्ति और निरोध निरन्तर हुआ करते हैं। ये एक इआर युगके अनन्तर युनः-पुनः उत्पन्न होते रहते है ॥ १३७-१३८ ॥ हे मैत्रेय ! जिस प्रकार खेकमें सुर्यक अस्त और उदय निरन्तर हुआ करते हैं उसी प्रकार ने देवगण भी युग-युगमें उत्पन्न होते रहते हैं ॥ १३९ ॥

हमने सुना है दितिके कश्यफ्जीके वीर्यक्षे परम दुर्जय हिरण्यकशिषु और हिरण्याक्ष नागक दो पुत्र तथा रिशिहका नामकी एक कन्या हुई जो विद्यावितको क्विताही गयी ॥ १४०-१४१ ॥ हिरण्यकशिपुके अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुह्यद, ह्याद, बुद्धिमान् प्रह्याद और संह्याद नामक चार पुत्र हुए जो दैत्यवंशको बढ़ानेबार्स्न थे ॥ १४२ ॥

" ज्योतिःदशसने कहा है—

हिरण्यकशिपोः पुत्राश्चत्वारः प्रिधितीजसः।

अनुद्वादश द्वादश प्रद्वादशैव वृद्धिमान्।

संद्वादश्च महावीर्या दैत्यवंशविवर्द्धनाः ॥ १४२

वाताय कपित्य विधुदातमामातित्येहिता पीता वर्षाय विश्लेषा दुर्पिकाय सिता भवेत् ॥

अर्थात् क्रिक्ट (भूरे) वर्णको बिजली बाबु स्मनेबाली, अत्यत्त त्येहित भूभ विकारनेबाली, पीतवर्णा पृष्टि स्वनेबाली और तिता (धेत) दुर्भिक्षकी सूचना देनेबाली होती है।

तेषां मध्ये महाभाग सर्वत्र समदुग्वशी । प्रह्लादः परमां भक्तिः य उवाच जनार्दने ॥ १४३ दैत्येन्द्रदीपितो वद्धिः सर्वाङ्गोपन्नितो द्विज । न ददाह च वं वित्र वासुदेवे हृदि स्थिते ॥ १४४ महार्णवान्तः सलिले स्थितस्य चलतो मही । चनाल सकला यस्य पाशबद्धस्य धीमतः ॥ १४५ न भिन्नं विविधैः शस्त्रैर्यस्य दैत्येन्द्रपातितैः । शरीरमद्भिकठिनं सर्वत्राच्युतचेतसः ॥ १४६ विधानलोजनलमुखा यस्य दैत्यप्रचोदिताः । नान्ताय सर्पपतयो बधूबुस्स्तेजसः ॥ १४७ दौलैराक्रान्तदेहोऽपि यः स्मरन्पुरुषोत्तमम् । तत्यान नात्यनः प्राणान् विष्णुसारणदंशितः ॥ १४८ पतन्तम्शादवनिर्यमुपेत्य महामतिम् । दधार दैत्यपतिना क्षिप्तं स्वर्गनियासिना ॥ १४९ यस्य संशोषको वायुदेहे दैत्येन्द्रयोजितः । अवाप सङ्क्षयं सद्यक्षित्तस्ये मधुसुद्दे ॥ १५० विषाणभङ्गमुन्यत्ता मदहानि च दिमाजाः । यस्य बक्षःस्थले प्राप्ता दैत्येन्द्रपरिणामिताः ॥ १५१ यस्य चोत्पादिता कृत्या दैत्यराजपरोहितैः । बभूव नान्ताय पुरा गोविन्दासक्तचेतसः ॥ १५२ शम्बरस्य च मायानां सहस्रमतिमायिनः । यस्मिन्प्रयुक्तं चक्रेण कृष्णस्य वितथीकृतम् ॥ १५३ दैत्येन्द्रसदोपद्वतं यस्य हालाहलं विषम्। जरबामास मतिमानविकारमम्त्सरी ॥ १५४ प्रमचेता जगत्यस्मिन्यः सर्वेञ्चेत्र जन्तुषु । यथात्मनि तथान्येवां परं मैत्रगुणान्वितः ॥ १५५ धर्मात्मा सत्यशौर्यादिगुणानामाकरः परः । उपमानमशेषाणां साधूनां यः सदाभवत् ॥ १५६

हे महाभाग ! उनमें प्रह्लादबी सर्वत्र समदर्शी और जितेन्द्रिय थे, जिन्होंने श्रीविष्णुभगवानुकी परम भक्तिका वर्णन किया था॥ १४३॥ जिनको दैत्यराजद्वारा दोष्ठ किये हुए अग्रिने उनके सर्वाङ्गर्मे ज्याप होकर भी, हदयमें वास्देव भगवानुके स्थित रहनेसे नहीं जला पाया ॥ १४४ ॥ जिन महाबुद्धिमानुके पासबद्ध होकर समुद्रके अलमें पड़े-पड़े इधा-उधा हिलने-इलनेसे सारी पृथिची हिस्ते। लगी थी ॥ १४५ ॥ जितका पर्वतके समान कठोर इतीर, सर्वत्र भगवधित रहनेके कारण दैत्यराजके चलाये हुए अन्न-शक्तोंसे भी जिन्न-मिन्न नहीं हुआ ॥ १४६ ॥ दैल्पराजहारा प्रेरित विषाप्रिसे प्रज्यकित पुखबाले सर्प भी जिन महातेजस्वीका अन्त नहीं कर सके ॥ १४७ ॥ जिन्होंने भगवत्स्मरणरूपी कवच धारण किये रहनके कारण पुरुषोत्तम भगवानुका स्नरण करते हुए पत्थरोंकी मार पहनेपर भी अपने प्राणींनवे नहीं छोडा ॥ १४८ ॥ स्वर्गनिवासी दैलप्पतिहास ऊपरसे गिराये। जानेपर जिन महामतिको पृथिवीने पास जाकर बीचहीये अपनी गोदमें धारण कर हिन्या ॥ १४९ ॥ चित्तमें श्रीमधुसुरनभगवान्के स्थित रहनेसे दैलगुणका नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करनेवात्स्र वायु विनके शरीरमें लगनेसे शान्त हो गया ॥ १५० ॥ दैत्येन्द्रद्वारा आक्रमणके लिये नियुक्त उत्पत्त दिग्गजोंके दाँत जिनके वक्षःस्थलयें लगनेरो इट गये और उनका सारा मद चुर्ण हो। गया ॥ १५१ ॥ पूर्वकारुमें दैस्यराजके पुरोहितीकी उत्पन्न की हुई कृत्या भी जिन गोबिन्दासक्तवित मक्तराजके अन्तका कारण नहीं हो सन्दी॥ १५२ ॥ जिनके उत्पर प्रयुक्त की हुई अति मायाबी शम्बरासुरकी हजारों मायाएँ श्रीकृष्णचन्द्रके चक्रसे व्यर्थ हो गर्ची॥ १५३॥ जिन मतिमान् और निर्मत्सरने दैत्यराजके रसोइयोंके छाये हुए हर्ल्डहरू विषयो निर्विकार-भावसे पचा लिया ॥ १५४ ॥ जो इस संसारमें समस्त प्राणियोंके प्रति समानचित और अपने समान ही दूसरोंके किये भी परमप्रेमयुक्त थे ॥ १५५ ॥ और जो परम धर्मात्मा महापुरुष, सस्य एवं शीर्य आदि गुणोंकी सानि तथा समहा साधु-पुरुषोंके रिज्ये उपमास्वरूप हुए थे ॥ १५६ ॥

# सोलहवाँ अध्याय

#### नुसिंहाबतारविषयक प्रश्न

3

श्रीमेनेय उद्यान

कवितो भवता वंशो मानवानां महात्मनाम् । कारणं चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः ॥

यत्त्वेतद् भगवानाह् प्रह्लादं दैत्यसत्तमम्।

द्दाह नाम्रिनांसैश्च क्षुण्णस्तत्वाज जीवितम् ॥ जगाम वसुधा क्षोधं यत्राव्धिसलिले स्थिते ।

पारौर्बद्धे विचलति विक्षिप्ताङ्गैः समाहता ॥

शैलैराकान्तदेहोऽपि न ममार च यः पुरा ।

त्वया चातीव माहात्म्यं कथितं यस्य धीमतः ॥

तस्य प्रभावमतुरुं विष्णोर्भक्तिमतो पुने। श्रोतुमिन्छामि यस्पैतद्यरितं दीप्ततेजसः ॥

किन्निमित्तमसौ शर्खंविक्षिप्तो दितिजैर्मुने ।

किमर्थं चाब्धिसलिले विक्षिप्तो धर्मतत्परः ॥

आक्कान्तः पर्वतैः कस्मादृष्टश्चैव महोरगैः । क्षिप्त:किमद्रिशिखरात्कि वा पावकसञ्जये ॥

दिग्दन्तिनां दत्तभूमिं स च कस्मान्निरूपितः । संशोपकोऽनिलश्चास्य प्रयुक्तः कि महासुरैः ॥

कृत्यां च दैत्यगुरवो युयुजुस्तत्र कि मुने ।

शम्बरश्चापि मायानां सहस्रं कि प्रयुक्तवान् ॥

हालाहुलं विषमहो दैत्यसुदैर्महात्पनः । कस्माहत्तं विनाञ्चाय यञ्जीर्णं तेन धीयता ॥ १०

एतत्सर्वं महाभाग प्रह्वादस्य महात्मनः। चरितं श्रोतुमिच्छामि महामाहात्यसूचकम् ॥ ११

न हि कौतहरूं तत्र यहैत्यैनं हतो हि सः ।

अनन्यमनसो विष्णौ कः समधौ निपातने ॥ १२

तस्मिन्धर्मपरे नित्यं केशवाराधनोद्यते ।

स्ववंदाप्रभवैदेंत्यैः कृतो हेषोऽतिद्ष्करः ॥ १३ धर्मात्मनि पहाचागे विष्णुभक्ते विमत्सरे ।

दैतेयैः प्रहतं कस्मात्तन्ममाख्यात्महेसि ॥ १४

श्रीमैत्रेयजी बोले—आपने महासः भनुपूर्वेक वंद्रोंका वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगतुके

सनातन बद्धारण भगवान् विष्णु ही है ॥ १ ॥ किन्ह भगवन् ! आपने जो कहा कि दैत्यश्लेष्ठ प्रह्मदर्जीको न तो

अधिने ही भ्रम्म किया और न उन्होंने अख-शखोंसे आधात किये जानेपर हो अपने प्राणीको छोडा ॥ २ ॥ तथा

पाशबद्ध होकर समुद्रके जलमें पड़े रहनेपर उनके हिल्ले-इलते हुए आंगोरी आहत होकर पृथियी इगमगाने

लगो ॥ ३ ॥ और इस्रेस्पर प्रत्यसंब्धे बौछार पड़नेपर भी ये मही मरे । इस प्रकार जिन महाबृद्धिमानुका आफ्ने बहुत ही माहारूथ वर्णन किया है ॥ ४ ॥ हे मुने ! जिन आंते तेजस्वी

मात्रात्मके ऐसे चरित्र हैं, भैं उन परम विष्णुभक्तका अर्तुरिक्त प्रभाव सुनन्। चाहता है।। ५॥ हे मुनिबर 🛭 वे तो बड़े ही धर्मपरायम थे; फिर दैत्योंने उन्हें क्यों

अख-इाख़ोंसे पोडित किया और क्यों समृद्रके जलमें डाला ? ॥ ६ ॥ उन्होंने किसलिये उन्हें पर्वतीसे दवाया ? किस कारण सपीरी इसाया ? क्यों पर्वतिशासरसे गिराया

और क्यों अग्रिमें इलवाया ? ॥ ७ ॥ उन महादैत्येनि उन्हें दिग्गजोंके दाँतींसे क्यें रीधवाया और क्यें सर्वशोषक वायको उनके लिये नियुक्त किया ? ॥ ८ ॥ हे भूने !

उनकर दैत्यपृष्ठओंने किसलिये कृत्याका प्रयोग किया और शम्बरात्सने क्यों अपनी सहस्रों माचाओंका बार किया ? ॥ ९ ॥ उन महात्माको मारनेके लिये दैलाराजके रसोइयोंने, जिसे ये महाबुद्धिनान पना गये थे ऐसा

हलाहल विष क्यों दिया ? ॥ १० ॥ ने महाभाग ! महात्मा प्रहादका यह सम्पूर्ण चरित्र,

जो उनके महान् माह्मरूथका रहचक है, मैं मुनना चाहता हैं ॥ ११ ॥ यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आक्षर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्यभावसे भगवान विष्णुमें लगा हुआ है उसको भला औन मार सकता है ? ॥ १२ ॥ [ आश्चर्य तो इसीका है कि ] जो नित्यधर्मपरायण और भगवदाराधनामें तत्पर रहते थे, उनसे

उनके ही कुलमें उत्पन्न हुए दैत्योंने ऐसा अति दुष्कर हेव किया ! [ बयोंकि ऐसे समदर्शी और धर्मधीरु प्रुवीसे तो किसीका भी द्वेष होना अस्यन्त कठिन है ] ॥ १३ ॥ उन धमितमा, महाभाग, मलारहीन विष्णु-भक्तको ऐरवेनि किस

कारणसे इतना कह दिया, सो आप मुझसे कहिये ॥ १४ ॥

प्रहरन्ति महात्मानो विपक्षा अपि नेदुरो। गुणैस्समन्विते साधौ कि पुनर्य: स्वपक्षजः ॥ १५ तदेतत्कथ्यतां सर्वं विस्तरान्युनिपुङ्गवः। दैत्येश्वरस्य चरितं श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः ॥ १६

महात्मालोग तो ऐसे गुण-सम्पन्न साधु पुरुषोंके विपक्षी होनेपर भी उनपर किसी प्रकारका प्रतार नहीं करते. फिर स्वपक्षमें होनेपर तो कहना ही क्या है ? ॥ १५ ॥ इसिल्ये हे मृतिश्रेष्ठ ! यह सम्पूर्ण वृताना विस्तारपूर्वक वर्णन कीबिये । में उन दैत्यराजका सम्पूर्ण चरित्र सुनना चाहता है ॥ १६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽदो षोडहोऽभ्यायः ॥ १६ ॥

#### सतरहवाँ अध्याय

हिरण्यकशिपुका दिग्विजय और प्रह्लाद-चरित

था ॥ ६ ॥

श्रीपेराशर उद्याच

मैत्रेय श्रूवतां सम्यक् चरितं तस्य धीमतः । प्रह्लादस्य सदोदारव्यरितस्य महात्मनः ॥ दितेः पुत्रो महावीयों हिरण्यकशिपुः पुरा । त्रैलोक्यं वशमानिन्ये ब्रह्मणो वरदर्पितः ॥ उन्द्रत्वमकरोद्दैत्यः स चासीत्सविता स्वयम् । वायुर्वप्ररपां नाथः सोपश्चाभूचाहासुरः॥ धनानामधिपः सोऽभूत्स एवासीत्स्वयं यमः । यज्ञभागानशेषांस्तु स स्वयं बुभुजेऽसुरः ॥ देवाः खर्गं परित्यज्य तत्त्रासान्पृनिसत्तम ।

जिल्हा त्रिभुवनं सर्वं त्रैलोक्यैश्चर्यदर्षितः । उपगीयमानो गन्धर्वेर्बुधुने विषयान्त्रियान् ॥ पानासक्तं महात्मानं हिरण्यकशिषुं तदा । उपासाञ्चक्रिरे सर्वे सिद्धगन्धर्वपन्नगाः ॥ अवादयम् जगुश्चान्ये जयशब्दं तथापरे।

विचेरुखनौ सर्वे बिश्राणा मानुषीं तनुम् ॥

दैत्यराजस्य पुरतश्चक्तुः सिद्धा मुदान्विताः ॥ तत्र प्रनृत्ताप्सरसि स्फाटिकाश्रमयेऽसुरः । पपौ पानं मुदा युक्तः प्रासादे सुमनोहरे ॥ तस्य पुत्रो महाभागः प्रह्लादो नाम नामतः । पपाठ बालपाठ्यानि गुरुगेहङ्कतोऽर्भकः ॥ १० एकदा तु स धर्मातम जगाप गुरुणा सह । पुरतः पितर्दैत्यपतेस्तदा ॥ ११

यानासक्तस्य

श्रोपराशस्त्री बोले-हे पैत्रेव ! उन सर्वदा उदारचरित परमञ्जूद्धिमान् महात्मा प्रह्लादजीका चरित्र तुस ध्यानपूर्वक श्रवण करो ॥ १ ॥ पूर्वकाळमें दिनिके पुत्र महाबली हिरण्यकशिपने, ब्रह्मजीके वस्ते गर्वयुक्त (सशक्त) होकर सम्पूर्ण विकोकाको अपने बशोधून का लिया था ॥ २ ॥ वह दैत्य इन्द्रपदका भोग करता था । वह महान् असुर स्वयं ही सूर्य, वस्य, आपि, वरुण और बन्द्रमा बना हुआ था ॥ ३ ॥ यह स्वयं ही कुंबेर और बमराज भी था और यह असुर स्वयं ही सम्पूर्ण बडा-भागीको भोगता. था ॥ ४ ॥ हे मुनिसत्तन ! उसके भयमे देवगण स्वर्गकी छोडुकर मनुष्य-शरीर धारणकर भूमण्डलमें विचरते रहने

थे ॥ ५ ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण त्रिलोकीको जीतवर

त्रिभुवनके वैभवसे गर्वित हुआ और गन्धवींसे अपनी

स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीष्ट भौगोंकी भोगता

उस समय उस महापानस्यक महाकाय हिरण्यकदिएकी ही समस्त सिद्ध, गन्धर्व और नाग आदि उपासना करते थे ॥ ७ ॥ उस्। दैरवसूजके सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जयप्रयकार करते॥ ८॥ तथा वह असरराज वहाँ सम्बद्धक एवं अभ्र-विकाके वने हुए मनोहर महरूमं, जहाँ अप्सराओवाः उत्तम मृत्य हुआः करता था. भसन्नताके साथ मद्यपान करता रहता था ॥ ९ ॥ उसका प्रह्लाद नामक महाभाग्यवान् पुत्र था । यह बालक गुरुके यहाँ जाकर बालोचित पाठ पड़ने लगा ॥ १० ॥ एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरुडीके साथ अपने पिता दैत्यराजके पास चया जो इस समय

पादप्रणामाबनतं तमुत्वाप्य पिता सुतम् । हिरण्यकशिपुः प्राह प्रह्वादयमितीजसम् ॥ १२ *हिरण्यकशिकुरवान* 

पट्यतां भवता बत्स सारभूतं सुभावितम् । कालेनैतावता यत्ते सदोह्यक्तेन शिक्षितम् ॥ १३ *प्रकृत्व उक्तन* 

श्रृयतां तात यक्ष्यामि सारभूतं तवाज्ञया । समाहितमना भूत्या यन्मे चेतस्यवस्थितम् ॥ १४ अनादिमध्यान्तमजपवृद्धिक्षयमच्युतम् । प्रणतोऽस्म्यन्तसन्तानं सर्वकारणकारणम् ॥ १५

एतत्रिशम्य दैत्येन्द्रः सकोषो रक्तलोचनः । बिलोक्य तद्गुरुं प्राह स्फुरिताधरपरस्थ्यः ॥ १६ *हिरण्यकशिप्*रकाच

श्रीपदाशर उत्कव

ब्रह्मबन्धो किमेतते विपक्षस्तुतिसंहितम् । असारं ग्राहितो बालो मामवज्ञाय दुर्मते ॥ १७ युरस्थान

दैत्येश्वर न कोपस्य वद्यमागन्तुमहीसि । ममोषदेशजनितं नायं वदति ते सुतः ॥ १८

अनुशिष्टोऽसि केनेदृग्वत्स प्रह्लाद कथ्यताम् । मयोपदिष्टं नेत्येष प्रव्रयीति गुरुस्तव ॥ १९

*हिरण्यक्वशिन्*रुवाच

महाद उनाच

शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हदि स्थितः । तमृते परमात्मानं तात कः केन शास्यते ॥ २०

*िरण्यकशित्युरुयाच* 

कोऽयं विष्णुः सुदुर्बुद्धे यं ब्रवीषि पुनः पुनः । जगतामीश्वरस्थेह पुरतः प्रसभं ममः॥ २१ प्रहाद उथान

न शब्दगोचरं यस्य योगिध्येयं परं पदम् । यतो यश्च स्वयं विश्वं स विष्णुः परमेश्वरः ॥ २२

हिरञ्चकशिपुरुवाच

परमेश्वरसंज्ञोऽज्ञ किमन्यो मय्यवस्थिते । तथापि मर्तुकामस्त्वं प्रव्नवीषि पुनः पुनः ॥ २३ मद्यपानमें रूगा हुआ था॥ ११॥ तब, अपने चरणोंने सुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहादजीको उठाकर पिता हिरण्यकश्चिपुने कहा॥ १२॥

हिरण्यकशिषु बोला—वता ! अयतक अध्ययनमें निरन्तर तत्वर रहकर तुमने जो कुछ पड़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण तभें सुनाओं ॥ १३ ॥

प्रह्वादजी बोले—पिताजी! मेरे मनमें जो सबके सातंत्रारूपसे स्थित है वह में आपको आझानुसार सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिये॥ १४॥ जो आहि, मध्य और अन्तमे रहित, अजन्मा, वृद्धि-क्षय-शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणोंके कारण तथा जगत्के स्थिति और अन्तकर्ता उन श्रीहरिको में प्रणाम करता है॥ १५॥

श्रीपराशरजी बोले—यह सुन दैत्यक हिरण्यकशिपुने क्रोथसे नेत्र लाल कर प्रहादके गुरुकी ओर देसकर काँपते हुए ओटोंसे कहा ॥ १६॥

हिरण्यकशिषु बोला—रे दुर्वृद्धि ब्राह्मणाधम ! यह क्या ? तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालकको मेरे विपक्षीकी स्तृतिसे युक्त असार शिक्षा दी है ! ॥ १७ ॥

गुरुकीने कहा—दैखराज ! आपको क्रोधके वड़ीभूत न होना चाहिये। आपका यह पुत्र मेरी सिखायी हुई बात नहीं कह रहा है ॥ १८॥

हिरण्यकशिषु बोला — येटा प्रह्लाद ! बताओं तो तुमको यह शिक्षा किसने दो है ? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया नहीं है ॥ १९ ॥

प्रह्वादजी बोले—पिताजी ! हदयमें स्थित भगवान् विष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्के उपदेशक हैं। उन परमात्माको खोड़बर और कीन किसीको कुछ सिखा सकता है ?/।। २०॥

हिरण्यकशिषु खोला—और मूर्व ! जिस विष्णुका तू मुझ जगदीश्वरके सामने भूष्टतापूर्वक निश्शेक होकर वारम्बार वर्णन करता है, वह कीन है ? ॥ २१ ॥

प्रह्लादजी बोले—संगियोंके ध्यान करनेसीय जिसका परमपद वार्णका विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्वरूप है बह परमेश्वर ही विष्णु है ॥ २२ ॥

हिरण्यकदिायु बोला--अरे मूट! मेरे रहते हुए और कीत परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मीतके मुखये जानेकी इच्छासे बारम्बार ऐसा बक रहा है॥ २३॥ धाता

अधिद श्रमान

न केवलं तात मम प्रजानां स ब्रह्मभूतो भवतश्च विष्णुः ।

विद्याता परपेश्वरश

प्रसीद कोपं कुरुषे किमर्थम् ॥ २४

हिरम्यकाद्देशपुरुवाच

प्रविष्टः कोऽस्य हृदये दुर्बुद्धेरतिपापकृत्। येनेदशान्यसाधृनि वदत्याविष्टमानसः ॥ २५

प्रहाद उजान

न केवलं मद्धृदयं स विद्यु-

राक्रम्य लोकानसिलानवस्थितः ।

स मां त्वदादीं छ पितस्समस्ता-न्समस्तवेष्टासु युनक्ति सर्वगः ॥ २६

हिरण्यकदिग्पुरुवाच

निष्कास्यतामयं पापः शास्यतां च गुरोगृहि ।

योजितो दुर्मतिः केन विपक्षविषयसुती ॥ २७

श्रीपराचर उत्सव इत्युक्तोऽसौ तदा दैत्यैनीतो गुरुगृहं पुनः।

जग्राह विद्यामनिशं गुरुश्रृषणोद्यतः ॥ २८ कालेऽतीतेऽपि महति प्रह्वादमसुरेश्वरः ।

समाह्याववी दाधा काचित्युत्रक गीयताम् ॥ २९

महाद दयाच

प्रधानपुरुषौ यतश्रीतश्रराचरम् । कारणं सकलस्यास्य स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥ ३०

हिरण्यकारीत्पुरुवाच

दुरात्मा वध्यतामेष नानेनार्थोऽस्ति जीवता ।

स्वपश्चहानिकर्तृत्वाद्यः कुलाङ्गारतां गतः ॥ ३१

श्रीपराशस उद्याच

इत्याज्ञशास्त्रतस्तेन प्रगृहीतमहायुधाः ।

उद्यतास्तस्य नाशाय दैत्याः शतसहस्रशः ॥ ३२

महाद उद्यान विष्णुः शस्त्रेषु युष्पासु भवि चार्सो व्यवस्थितः ।

दैतेयास्तेन सत्येन माक्रमन्त्वायधानि मे ॥ ३३

प्रह्वाद्जी बोले—हे तात ! यह ब्रह्मपूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण प्रजा और आपका भी

क्रोध क्यों करते हैं ॥ २४ ॥

हिरण्यकशिषु बोला-अरे कौन पापी इस दुर्थीन्द्र बारुकके हृदयमें मुस चैठा है जिससे आविष्ट-

कर्ता, वियन्ता और परमेखर है। आप प्रसन्न होइये, व्यर्थ

चित्त होकर यह ऐसे अमङ्गल बचन बोलता है ? ॥ २५ ॥

प्रहादभी बोले-पिताजी ! वे विष्णगगवान तो भेरे ही हदयमें नहीं, बल्कि सम्पूर्ण लोकोमें स्थित हैं। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियोंको अपनी-अपनी चेष्टाओंमें प्रवृत्त करते हैं ॥ २६ ॥

ब्रिरण्यकद्दिषु बोला---इस पापीको यहाँसे निकालो और गुरुके यहाँ हे जाकर इसका भूली प्रकार

शासन करो । इस दुर्मतिको न जाने किसने मेरे क्रिपक्षीकी प्रशंसामें नियुक्त कर दिया है 7 ॥ २७ ॥ श्रीपराशरजी बोले-उसके ऐसा कहनेपर

दैलगण उस बालकको फिर गुरुजीके यहाँ ले गये और वे बहाँ गुरुबीकी रात-दिन भली प्रकार सेवा-शश्रुण करते हुए विद्याध्ययन करने रूगे ॥ २८ ॥ यहत काल व्यतीत हो जानेपर दैत्वराजने प्रह्लादकीको फिर बल्बमा और कहा---

बिटा ! आज कोई गाथा (कथा) सुनाओं ॥ २९ ॥ प्रहादजी बोले--जिनसे प्रधान, पुरुष और यह चराचर जगत् उत्पन्न हुआ है से सकल प्रपञ्चके कारण

श्रीविष्णुभगवान् हमपर प्रसन्न हो ॥ ३० ॥

हिरण्यकशिषु बोला---अरं ! यह बदा दुससा है ! इसको मार ठालो; अब इसके जीनेसे कोई त्यभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्षकी हानि करनेवाला होनेसे यह हो अपने कुरुके लिये अंगाररूप हो गया है ॥ ३१ ॥

**श्रीपराशरजी बोले**— उसकी ऐसी आज्ञा होनेपर सैकड़ो-हजारों दैत्यगण बड़े-बड़े अस्त-शस लेकर उन्हें मारनेके लिये तैयार हुए॥ ३२॥

प्रहादनी बोले-अरे दैत्यो ! भगवान् विष्णु तो शस्त्रोमें, तुमलोगोंने और मुझमें—सर्वत्र ही विश्वत हैं। इस सत्यके प्रभावसे इन अख-शखोंका पेरे ऊपर कोई प्रमाय न हो ॥ ३३ ॥

श्चीपराज्ञार शक्तव

ततस्तैश्शतशो दैत्यैः शस्त्रीधैसहतोऽपि सन् । नावाप वेदनामल्पामभूखैव युनर्नवः ॥ ३४

हिर्ञ्यकशिपुरुवाच

दुर्बुद्धे विनिवर्तस्व वैरिपक्षस्तवादतः । अभयं ते प्रयच्छापि मातिमृहमतिर्भव ॥ ३५

प्रह्माद उद्याच

भयं भयानामपद्यरिणि स्थिते

मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति।

यस्पिन्स्पृते जन्मजरान्तकादि-

भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात् ॥ ३६

हिरण्यकशिपुरुवाच

भो भो सर्पाः दुराचारमेनमत्यन्तदुर्गतिम् ।

विषन्वालाकुलैर्बक्तैः सद्यो नयत सङ्ख्यम् ॥ ३७

श्रीपसशार उमाच

इत्युक्तास्ते ततः सर्पाः कुहकास्तक्षकादयः ।

अदशन्त समस्तेषु गात्रेष्ट्रतिविषोत्चणाः ॥ ३८

स त्यासक्तमतिः कृष्णे दश्चमानो महोरगैः ।

न विवेदात्मनो गात्रं तत्स्मृत्याह्वादसुस्थितः ॥ ३९ सर्पं <u>कत</u>ः

दंष्ट्रा विशोर्णी मणयः स्कुटन्ति

फणेषु तापो सदयेषु कम्पः।

नास्य त्यचः स्वल्पमपीह भिन्नं

प्रशाधि दैत्येश्वर कार्यमन्वत् ॥ ४०

हिरण्यक्षशिपुरुकाच

हे दिगाजाः सङ्कटदत्तमिश्रा

**झतैनमस्मद्रिपुपक्षभिन्नम्** 

तज्जा विनाशाय भवन्ति तस्य

यथाऽरणेः प्रज्वलितो हुतादाः ॥ ४१

औपराशर उचाच

ततः स दिगाजैबांलो भूभृच्छिखरसञ्जिभैः ।

पातितो धरणीपृष्ठे विषाणैर्वावपीडित: ॥ ४२

स्मरतस्तस्य गोविन्दमिभदन्ताः सहस्रदाः ।

शीर्णा वक्ष:स्थलं प्राप्य स प्राह पितरं तत: ॥ ४३

श्रीपराशरजीने कहा—तब तो उन सैकड़ों दैत्योंके शख-समृहका आधात होनेपर पी उनको तनिक-सी पी बेदना न हुई, वे फिर भी ज्यों-के-त्यों नवीन वल-सम्पन्न ही रहे ॥ ३४ ॥

हिरण्यकशिषु बोला—रे टुर्युन्हे ! अब सृ विपक्षीको स्तुति करना छोड़ दें; जा, मैं तुझे अमय-दान देता हूं, अब और अधिक मादान मत हो ॥ ३५ ॥

प्रह्मादजी बोले--- हे तात ! जिनके स्मरणमावसे जन्म, जरा और मृत्यु आदिके समस्त भव दूर हो जाते हैं, उन सकल-भयहारी अनन्तके हृदयमें स्थित रहते पुझे भय कहाँ रह सकता है॥ ३६॥

हिरण्यकशिषु बोला—अरे सर्पे । इस अत्यन्त दुर्बुद्धि और दुराचारीको अपने विधायि-सन्तप्त मुलॉसे काटकर शीघ ही नष्ट कर दो ॥३७,॥

श्रीपराद्वारजी बोले — ऐसी आज्ञा होनेपर अतिकूर और विषयर तक्षक आदि सपेनि उनके समस्त अंगोमें काटा ॥ ३८ ॥ किन्तु उन्हें तो श्रोकृष्णचन्द्रमें आसक-चित्त रहनेके कारण धगवतस्मरणके परमानन्दमें डूबे रहनेसे उन महासपेकि काटनेपर भी अपने शरीरकी कोई सुधि नहीं हुई ॥ ३९ ॥

सर्प बोले---हे दैत्वराज ! देखो, हमारी दाहें टूट गर्यी, मणियाँ चटखने लगीं, फणोंने पीड़ा होने लगी और हृदय काँपने लगा, तथापि इसकी लंबा तो जरा भी नहीं कटी ! इसलिये अब आप हमें कोई और कार्य बताहरें ॥ ४० ॥

हिरण्यकशिषु योस्टा—हे दिगानी! तुम सन अपने संबद्गेण दाँतीको मिलाकर मेरे शतु-पश्चरारा [ बहकाकर ] मुझसे बिमुख किये हुए इस बालकको मार डालो। देखों, जैसे अरणीसे उत्पन्न हुआ अग्नि उसीको जला डालता है उसी प्रकार कोई-कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसीके नाश करनेवाले हो जाते हैं॥ ४१॥

श्रीपराशस्त्री खोले—तब पर्वत-शिलाके समान विशालकाय दिणजोंने उस बालकको पृथिवीपर पटककर अपने दाँतोंसे खूब रौंदा॥४२॥ किन्तु श्रीगोविन्दका स्मरण करते रहनेसे हाथियोंके हजारी दाँत उनके वक्षःस्थलसे टकराकर टूट गये; तब उन्होंने पिता दत्ता गजानां कुलिशायनिष्ठराः

शीर्णा यदेते न बलं पर्मतत्।

महाविपत्तापविनाशनोऽयं

जनार्दनानुसमरणानुभावः हिरण्यकविष्ट्याच

11,88

ज्वाल्यतामस्रा बह्रिरपसर्पत दिगाजाः । वायो समेधयाप्ति त्वं दह्यतामेष पापकृत् ॥ ४५

श्रीपराशर उनाच

महाकाष्ट्रचयस्थं तमसुरेन्द्रसुतं

प्रज्वाल्य दानवा वहिं दरहः स्वामिनोदिताः ॥ ४६

प्रह्लाद् उदाच

तातैष बद्धिः पवनेरितोऽपि

न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहम्। पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रतानि शीतानि सर्वाणि दिशाम्पुखानि ॥ ४७

श्रीपराशस द्वाच

अथ दैत्येश्वरं प्रोचुर्भागंवस्थात्मजा द्विजाः ।

पुरोहिता महात्मानः साम्रा संस्तुय वाग्मिनः ॥ ४८

पुरोहिता ऊच्छः

राजन्नियम्बतां कोषो बालेऽपि तनये निजे । कोपो देवनिकायेषु तेषु ते सफलो यतः ॥ ४९

तथातथैनं बालं ते शासितारो बयं नृप। यथा विपक्षनाशाय विनीतस्ते भविष्यति ॥ ५०

बालत्वं सर्वदोषाणां दैत्यराजास्पदं यतः ।

ततोऽत्र कोषमत्यर्थं योक्तपर्हसि नार्भके ॥ ५१

न त्यक्ष्यति हरेः पक्षमस्माकं वचनाद्यदि ।

ततः कृत्यां वद्यायास्य करिष्यामोऽनिवर्त्तिनीय् ॥ ५२

श्रीपराशर ख्याच

एवमध्यर्थितस्तैस्तु दैत्यराजः पुरोहितैः। दैत्वैर्निष्कासयामास पुत्रं पावकसञ्चयात् ॥ ५३

ततो गुरुगृहे बालः स वसन्वालदानवान् ।

अध्यापयामास महरूपदेशान्तरे गुरोः ॥ ५४

हिरण्यकशिष्से कहा---॥ ४३॥ "पे जो हाधियोक वकके समान कठोर दाँत टूट गये हैं इसमें मेरा कोई बरु नहीं है; यह तो श्रीजनार्दनभगवानके महाविपति और

क्रेशोंके नष्ट करनेवाले स्मरणका ही प्रभाव है" ॥ ४४ ॥

हिरण्यकशिषु बोला-अरे दिगानो ! तम हट जाओं । दैत्यगण । तुम अग्नि जलाओ, और हे बायू । तुम अविको प्रज्यस्ति करो जिससे इस पापीको जला डाला

到时间没有用

श्रीपराञ्चरजी बोले—तब अवने खामोकी आज्ञासे दानवगण काहके एक बड़े डेर्पे स्थित उस असुर

प्रह्मादजी बोले-है तत ! पवनसे प्रेरित हुआ भी यह अप्ति मुझे नहीं जस्तता। मुझको तो सभी दिशाएँ ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानी मेरे चारी ओर कमल

राजकुमारको अप्रि प्रज्वलित करके जलाने लगे ॥ ४६ ॥

बिके हुए हो ॥ ४७ ॥ श्रीपराशरजी बोले-नदनन्तर, शुक्रजीके पुत्र

यहे वाग्मी महात्मा [ वण्डामर्क आदि ] प्रोहितगण सामनीतिसे दैत्यराजकी बड़ाई करते हुए बोले ॥ ४८ ॥ पुरोहित बोले-हे राजन ! अपने इस बालक पुत्रके प्रति अपना होथ ज्ञान कोजिये; आपको तो

देवताओंपर ही क्रोध करना चाहिये, क्योंकि उसकी सफलता तो वहीं है ॥ ४९ ॥ हे राजन् ! हम आपके इस वालकको ऐसी शिक्षा देगे जिससे यह विपक्षके नाराका कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जायमा ॥ ५० ॥ हे दैत्यराज ! बाल्यावस्था तो सब

प्रकारके दोपोंका आश्रय होती ही है, इसल्प्रिये आपको इस बारुकपर अत्यन्त क्रोधका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ५१ ॥ यदि इमारे कहनेसे भी यह विष्णुका पक्ष नहीं छोड़ेगा तो धम इसको नष्ट करनेके लिये किसी प्रकार न टलनेवाली कुत्या उत्पन्न करेगे ॥ ५२ ॥

श्रीपराशरजीने कहा—पुरोहितोंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दैत्यराजने दैत्योद्वारा प्रह्लादको अफ्रिसमूहसे बाहर निकल्बाया ॥ ५३ ॥ फिर प्रहादजी, गुरुजीके यहाँ रहते हुए उनके पड़ा चुकनेपर अन्य दानवकुमारीको आर-बार उपदेश देने रूपे ॥ ५४ ॥

महाद उवाच

श्रुवतां परमार्थों मे दैतेया दितिजात्मजाः । न चान्यथैतन्यन्तव्यं नात्र लोभादिकारणम् ॥ ५५

जन्म बाल्यं ततः सर्वो जन्तः प्राप्नोति यौवनम् ।

अव्याहतैव भवति ततोऽनुदिवसं जरा ॥ ५६

ततश्च मृत्युमभ्येति जन्तुर्दैत्येश्वरात्मजाः ।

प्रत्यक्षं दुश्यते चैतदस्माकं भवतां तथा ॥ ५७

मृतस्य च पुनर्जना प्रवत्येतश्च नान्यशा।

आगमोऽयं तथा यस नोपादानं विजोद्धवः ॥ ५८

गर्भवासादि वाक्तु पुनर्जन्मोपपादनम्।

समस्तावस्थकं तावदुःखमेवावगम्यताम् ॥ ५९ क्षुत्रकोपरामं तहुन्छीताद्यपरामं सुखम्।

मन्यते बालबुद्धित्वादुःखमेव हि तत्पुनः ॥ ६०

अत्यन्तस्तिपिताङ्गानां व्यायापेन सुखैषिणाम् । भ्रान्तिज्ञानावृताक्षाणां दुःखमेव सुखायते ॥ ६१

क शरीरमशेषाणां श्लेब्यादीनां महाचयः । क कान्तिशोभासौन्दर्यरमणीयादयो गुणाः ॥ ६२

पांसासक्ष्यविष्मूत्रस्रायुमज्जस्थिसंहती ।

देहे चेत्प्रीतिमान् मुद्धे भविता नरकेऽप्यसौ ॥ ६३ अग्रेः इतिन तोयस्य तुषा भक्तस्य च क्षुया ।

क्रियते सुस्तकर्तृत्वं तद्विलोमस्य चेतरैः ॥ ६४ करोति हे दैत्यसूता यावन्मात्रं परिग्रहम् ।

तावन्यात्रं स एवास्य दुःखं चेतसि यच्छति ॥ ६५

वावतः कुरुते अन्तुः सम्बन्धान्यनसः प्रियान् ।

तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥ ६६

यद्यद्गुहे तन्मनसि यत्र तत्रावतिष्ठतः ।

नाशदाहोपकरणं तर्शेख तिष्ठति ॥ ६७ तस्य

प्रहादजी बोले---हं दैत्वकलोयत्र असर-वाटको !

सुनो, भी सुन्हें बरमार्थका उपदेश करता है, तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहनेमें किसी प्रकारका रहेभादि कारण नहीं है ॥ ५५ ॥ सभी जीव जन्म, कल्कावस्था और

फिर पीचन प्राप्त करते हैं, तत्त्वश्चात् दिन-दिन चुद्धावस्थाको प्राप्ति भी अनिवार्य ही है ॥ ५६ ॥ और हे दैत्यराजकमारो !

फिर यह जीव मृत्युके मुखमें चला जाता है, यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ ५७ ॥ मरनेपर पुनर्जन्म होता है, वह

नियम भी कभी नहीं दलता। इस विपयमें [ श्रृति-स्कृतिरूप ] आनम भी प्रमाण है कि बिना उपाद्धनके कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती" ॥ ५८ ॥ पुनर्जन्म प्राप्त करानेवास्त्री गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएँ हैं उन सबको दःखरूप ही

बानो ॥ ५९ ॥ मनुष्य पूर्खताबद्दा भ्रुषा, तुग्गा और जीतादिको शक्तिको सुख मनते हैं, परन्तु वास्तवर्षे तो वे दुःरूमात्र ही हैं ॥ ६० ॥ जिनका शरीर िवातादि दोषसे । अत्यन्त शिधिल हो जाता है उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है उसी प्रकार जिनको दृष्टि भान्तिज्ञानसे देंकी हुई है उन्हें दुःख हो सखरूप जान पड़ता है ॥ ६१ ॥ अहो ! कहाँ तो कफ

आदि महार्थाणत पदार्थीका समृहरूप दाग्रेर और कहाँ कान्ति. शोभा, सौन्दर्व एवं रमणीयतः आदि दिव्य गण ? ! तथापि मनुष्य इस घृणित शरीरमें कान्ति आदिका आरोप कर सुस गानने लगता है 🛘 ॥ ६२ ॥ यदि किसी मुद्द पुरुपको मांस,

रुचिर, भीव, बिहा, मूत्र, सायु, भव्ना और अस्थियोंके

समृद्ररूप इस शरीरमें प्रीति हो सकती है तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है ॥ ६३ ॥ अप्ति, जल और भात शीन, तुषा और श्वथाके कारण हो सुखकारी होते हैं और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपनेसे भिन्न अप्रि आदिके करण ही सुलके हेत् होते हैं ॥ ६४ ॥

हे दैत्यकृमारो ! विषयोंका जितना-जितना संग्रह किया जाता है उतना-उतना ही वे मनुष्यके चितने दु.ख बदाते हैं॥ ६५॥ जीव अपने मनको दिय लगनेवाले जितने ही सम्बन्धीको बढ़ाता जाता है उतने ही उसके हृदयमें शोकरूपी शल्य (कटि) स्थिर होते जाते

है ॥ ६६ ॥ घरमें जो कछ धन-धान्यादि होते हैं मनुष्यके जहाँ-तहाँ (परदेशमें) रहनेपर भी वे पदार्थ उसके चित्तमें। बने रहते हैं, और उनके नाहा और दाह आदिकी सामग्री भी उसोमें भीजूद रहती है। [ अर्थात् घरमें स्थित

यदार्थिक सुरक्षित रहनेपर भी मनःस्थिति यदार्थिक नाहा

<sup>🔭</sup> यह पुनर्जन्म होनेमें युक्ति है क्योंकि जबतक पूर्व-जन्मके किये हुए, शुभादाभ कर्मरूप कारणका होना उ माना जाय तबतक वर्तमान जन्म भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार, जब इस जन्ममें श्वाश्चित्रा आरम्भ तुआ है तो इसका कार्यरूप पनवींप भी अबस्य होगा।

जन्यन्यत्र महद्दुःखं द्वियमाणस्य चापि तत् । यातनासु यमस्योग्रं गर्भसङ्क्रमणेषु च ॥ ६८ गर्भेषु सुखलेशोऽपि भवद्भिरनुमीयते । यदि तत्कथ्यतामेवं सर्वं दुःखमयं जगत्॥ ६९ तदेवमतिदुःखानामास्पदेऽत्र भवार्णवे । भवतां कथ्यते सत्यं विष्णुरेकः परायणः ॥ ७० मा जानीत वयं बाला देही देहेषु शाश्चतः । जरायोवनजन्माद्या धर्मा देहस्य नात्मनः ॥ ७१ बालोऽहं ताबदिच्छातो यतिष्ये श्रेयसे युवा । युवाहं सार्द्धके प्राप्ने करिष्याम्यात्मनो हितम् ॥ ७२ वृद्धोऽहं मम कार्याणि समस्तानि न गोचरे । किं करिष्यामि मन्दात्मा समर्थेन न यत्कृतम् ॥ ७३ एवं दुराशया क्षिप्तमानसः पुरुषः सदा । श्रेयसोऽभिमुखं याति न कदाचित्यिपासितः ॥ ७४ बाल्ये क्रीडनकासक्ता यौक्ने विषयोन्पुखाः । अज्ञा नयन्यशक्त्या च वार्द्धकं समुपस्थितम् ॥ ७५

अज्ञा नयन्यशक्त्या च वार्द्धकं समुपस्थितम् ॥ ७५ तस्माद्वाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा । बाल्ययौवनवृद्धारौदेंहभावैरसंयुतः ॥ ७६

तदेतहो मसाख्यातं यदि जानीत नानृतम् । तदस्मत्त्रीतये विष्णुः स्पर्यतां बन्धमुक्तिदः ॥ ७७

प्रयासः स्मरणे कोऽस्य स्मृतो वच्छति शोधनम् । पापक्षयश्च भवति स्मरतो तमहर्निशम् ॥ ७८

सर्वभृतस्थिते तस्मिन्पतिमैत्री दिवानिशम् । भवतां जायतामेवं सर्वक्केशान्त्रहास्थयः ॥ ७९

तापत्रयेणाभिहतं यदेतदखिलं जयत्। तदा शोच्येषु भूतेषु द्वेषं प्राज्ञः करोति कः ॥ ८०

अथ भद्राणि भूतानि द्वीनशक्तिरहं परम्। मुदं तदापि कुर्वीत हानिर्देषफलं यतः॥ ८१ आदिकी भावनासे पदार्थ-नाशका दुःख प्राप्त हो जाता है । ॥ ६७ ॥ इस प्रकार जीते-जी तो यहाँ महान् दुःख होता ही है, मरनेपर भी यप-खतनाओंका और गर्भ-प्रवेशका उप कष्ट भोगना पढ़ता है ॥ ६८ ॥ यदि

तुम्हें गर्भवासमें लेशमात्र भी सुखका अनुमान होता हो तो कड़ो । सारा संसार इसी प्रकार अत्यन्त दुःखमय है ॥ ६९ ॥ इसल्लिये दुःखोंके परम आश्रय इस संसार-समुद्रमें एकमात्र विष्णुभगवान् ही आप लोगोंकी परमगति

समुद्रमें एकमात्र विष्णुभगवान् ही आप त्येगोंकी परमगति हैं—यह मैं सर्वधा सत्य कहता हूँ ॥ ७० ॥ ऐसा मत समझों कि हम तो अभी बालवा हैं, क्योंकि जय, योवन और जन्म आदि अवस्थाएँ तो देहके ही धर्म हैं,

नस् योवन और जन्म आदि अवस्थाएँ तो देहके ही घमे हैं, शरीरका अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धमें नहीं है ॥ ७१ ॥ जो मनुष्य ऐसी दुस्ताओंसे विक्षिप्रचित्त रहता है कि 'अभी मैं बालक हूँ इसलिये इच्छानुसार खेल-कूद लूँ, पुवावस्था प्राप्त तोनेपर कल्फण-साधनका प्रक्ष करूँगा ।' [ फिर युवा होनेपर कहता है कि ] 'अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापेमें आत्मकल्याण कर लूँगा।' और [ बृद्ध होनेपर सोचता है कि ] 'अब मैं बृद्ध हो गया, अब तो मेरी इन्द्रियाँ अपने कर्मोंभें प्रवृत्त ही नहीं होतीं, शरीरके

रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं !' वह अपने कल्पाण-प्रयपर कभी अग्रसर नहीं होता; केवल गोग-तृष्णामे ही व्याकुल रहता है।। ७२ — ७४ ।। मूर्खलोग अपनी बाल्यावरधार्ग खेल कूदमें लगे रहते हैं, युवावस्थामें विषयोंमें फैंस जाते हैं और बुढापा आनेगर उसे

असमर्थताके कारण व्यर्ष ही काटते हैं ॥ ७५ ॥ इसलिये विवेकी पुरुपको चाहिये कि देहकी बाल्य, यौवन और सुद्ध

जिथित हो जानेपर अब मैं क्या कर सकता हूँ ? सामर्थ्य

आदि अवस्थाओंकी अपेक्षा न करके वाल्यावस्थामें ही अपने कल्याणका यस करे ॥ ७६ ॥ मैंने तुम सोगोंसे जो कुछ कहा है उसे यदि तुम

मिश्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नताके किये ही बन्धनको छुटानेवाले श्रीविष्णुभगवान्का स्मरण नहीं ॥ ७७ ॥ उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी क्या है ? और स्मरणमात्रसे ही थे श्रीत शुभ फल देते हैं तथा रात-दिन उन्होंका स्मरण करनेवालोंका पाप भी नष्ट हो जाता है ॥ ७८ ॥ उन सर्वभूतस्थ प्रमुमें तुन्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरन्तर तुन्हारा प्रेम बदे; इस प्रकार तुन्हारे समस्त होता दूर हो जायैंगे॥ ७९ ॥

जब कि यह सभी रांसार तापत्रयसे दग्ध हो रहा है ती इन बेचारे शोचनीय जीवोंसे कीन बुद्धिमान् द्वेष करेगा ? :। ८० ॥ यदि [ ऐसा दिखाको दे कि ] 'और

बद्धवराणि भूतानि द्वेषं कुर्वन्ति चेत्ततः । सुशोच्यान्यतिमोहेन व्याप्तानीति मनीविणाम् ॥ ८२ एते भिन्नदुशां दैत्या विकल्पाः कथिता मया । कृत्वाभ्युपगमं तत्र सङ्क्षेपः श्रुयतां मम ॥ ८३ विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोः सर्वेमिदं जगत् । द्रष्ट्रव्यमात्मवत्तस्माद्रमेदेन विवक्षणै: ॥ ८४ समृत्सुज्यासुरं भावं तस्माद्ययं तथा वयम् । तथा वर्त्ने करिष्यामी यथा प्राप्याम निर्वृतिम् ॥ ८५ या नाप्रिना न चार्केण नेन्द्रना च न वायुना । पर्जन्यवरुणाभ्यां वा न सिद्धैर्न च राक्षसै: ॥ ८६ न यक्षेनं च दैत्येन्द्रैनोरगैनं च किज़रै:। मनुष्यैर्न पशुभिदेषिर्नैवात्मसम्भवैः ॥ ८७ ज्वराक्षिरोगातीसास्त्रीहुगुल्मादिकैस्तथा द्वेषेष्यीमत्सरादीर्वा रागलोभादिभिः क्षयम् ॥ ८८ न चान्यैनीयते कैश्चित्रित्या यात्यन्तनिर्मला। तामाञ्जोत्यमले न्यस्य केशवे सदयं नरः ॥ ८९ असारसंसारविवर्तनेषु मा यात तोषे प्रसन्ध ब्रबीमि । दैत्यास्समताम्पेत सर्वत्र समत्वमाराधनमञ्जूतस्य 11 80

समत्वमाराधनमच्युतस्य तस्मित्रसन्ने किमिह्मस्यलभ्यं धर्मार्थकामैरलम्ब्यकास्ते समाश्रिताद्वह्मतरोरनन्ता-

त्रिःसंशयं प्राप्यथ वै महत्मलम् ॥ ९१

जीव तो आनन्तमें हैं, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ' तब भी प्रसन्न ही होना चाहिये, क्योंकि द्वेषका फल तो दुःसरूप ही है ॥ ८१ ॥ यदि कोई प्राणी बैरमाबसे द्वेप भी करें तो विचारवानेकि लिये तो वे 'अहो ! वे महामोहसे व्याह

हैं !" इस प्रकार अत्यन्त शोचनीय ही हैं ॥ ८२ ॥ हे दैत्यगण । ये मैंने भिन्न-भिन्न दृष्टिबास्त्रेके विकल्प (भिन्न-भिन्न उपाय) कहे। अन्न तनका समन्वयपूर्वक संक्षिप्र विकार सुनो 🛭 ८३ ॥ यह सम्पूर्ण जगत् सर्वभूतमय भगवान् विष्णुका विस्तार है, अतः विचक्षण प्रजीको इसे आत्माके समान अभेदरूपसे देखना चाहिये ॥ ८४ ॥ इसक्त्रिये दैत्यभावको छोडकर हम और तम ऐसा यह करें जिससे शान्ति स्त्रम कर सके ॥ ८५॥ जो [ परम दर्शाल ] अप्रि, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किञ्चर, मृतुष्य, पञ् और अपने दोवेंसे तथा ज्वर, नेत्ररोग, अतिसार, ध्रीहः (तिल्ली) और गुल्म आदि रोगोंसे एवं हेप, ईच्यी, मत्सर, एग, होम और किसी अन्य भावसे भी कभी श्रीण नहीं होती, और जो सर्वदा अस्यना निर्मल है उसे मनुष्य अपलस्वरूप श्रीकेशवर्षे मनोनिवेश करनेसे प्राप्त कर छेता. 

हे दैत्यो ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसारके विवयोंमें कभी सन्तुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता हो श्रीअण्युतकी [ वास्तविक ] आग्रधना है॥ ९०॥ उन अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें दुर्लभ हो क्या है ? तुम यर्म, अर्थ और कामकी इच्छा कभी न करना; वे तो अस्पन्त तुच्छ हैं। उसे ब्रह्मरूप महायुक्षका आश्रय केनेपर तो तुम विःसन्देश [ मोक्षरूप ] महाफल प्राप्त कर लोगे॥ ९१॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥

### अठारहवाँ अध्याय

प्रह्लादको मारनेके लिये विय, शस्त्र और अग्नि आदिका प्रयोग एवं प्रह्लादकृत भगवत्-लुति

1

Ę

V

श्रीपरादार उवाच

तस्यैतां दानवाश्चेष्टां दृष्ट्वा दैत्यपतेर्भयात् । आवचस्युः स चोवाच सुदानाह्य सत्वरः ॥

हिरण्येकशिपुरुवाच

हे सूदा मम पुत्रोऽसाबन्येषामपि दुर्मतिः । कुमार्गदेशिको दुष्टो हन्यतामविलम्बितम् ॥

हालाहलं विषं तस्य सर्वभक्षेषु वीयताम् । अविज्ञातमसौ पापो हन्यतां मा विचार्यताम् ॥

श्रीपराश्तर उवाच

ते तथैव ततश्चकुः प्रह्लादाय महात्मने।

विषदानं ययाज्ञप्तं पित्रा तस्य महात्मनः ॥ हालाहलं विषं घोरमनन्तोद्यारणेन सः ।

अभिमन्त्र्य सहात्रेन मैत्रेय बुभुजे तदा ॥ अविकारं सत्रज्ञक्वा प्रहादः स्वस्थमानसः ।

अनन्तख्यातिनिर्वीर्यं जरबामास तद्दिषम् ॥

ततः सूदा भयत्रस्ता जीणै दृष्ट्वा महद्विषम् । दैत्येश्वरम्पागम्य प्रणिपत्येदपद्मवन् ॥

सुदा ऊच्

दैत्यराज विषं दत्तमस्माधिरतिभीषणम् । जीर्णं तेन सहाक्षेत्र प्रह्लादेन सतेन ते ॥

हिरण्यकशिपुरुवाच

त्वर्यतां त्वर्यतां हे हे सद्यो दैत्यपुरोहिताः । कृत्यां तस्य विनाशाय उत्पादयत मा विरम् ॥

श्रीपरास्तर उवाच

सकाशमागम्य ततः प्रह्लादस्य पुरोहिताः। सामपूर्वमथोचुस्ते प्रह्लादं विनयान्वितम्॥१०

प्रोहिता कन्

जातस्त्रैलोक्यविख्यात आयुष्पन्त्रह्मणः कुले । दैत्यराजस्य तनयो हिरण्यकशिषोर्भवान् ॥ ११

वि देवै कियानी क्रियमारामानाम् ।

कि देवैः किमनन्तेन किमन्येन तवाश्रयः ।

पिता ते सर्वलोकानां त्यं तथैव भविष्यसि ॥ १२

श्रीपराशस्त्री बोले—उनकी ऐसी चेहा देख दैलॉने दैल्पान हिरण्यकशिपुसे बरकर उससे सारा वृत्तान्त कह सुनाया, और उसने भी तुरक्त अपने रसोइयोको बुलाकर कहा ॥ १॥

हिरण्यकशिपु बोला—अरे सूदगण ! मेरा यह दुष्ट और दुर्मीत पुत्र औऐंको भी कुमार्गका उपदेश देता है, अतः तुम शीघ हो इसे मार ठालो ॥ २ ॥ तुम उसे उसके बिना जाने समस्त साद्यपदार्थीमें हलाइल विप मिलाकर दो और किसी प्रकारका शोच-विचार न कर उस पापीको मार डालो ॥ ३ ॥

श्रीपराशस्त्री बोले—तय उन रसोइयेनि महात्मा प्रहादको, जैसी कि उनके पिताने आज्ञा दी भी उसीके अनुसार विष दे दिया ॥ ४ ॥ हे मैत्रेय 1 तव वे उस घोर हलाहल विषको भगवन्नामके उचारणसे अभिमन्त्रित कर अन्नके साथ खा गये ॥ ५ ॥ तथा भगवन्नामके प्रभावसे निस्तेन हुए उस विषको खाकर उसे बिना किसी विकारके प्रचाकर स्वस्थ क्लिसे रियत रहे ॥ ६ ॥ उस महान् विषको पचा हुआ देख रसोइयोंने भयसे व्याकुल हो हिरण्यकशिपुके पास जा उसे प्रणाम करके कहा ॥ ७ ॥

सूदगण बोलें—हे दैत्यसन ! हमने आपकी आज्ञासे अत्यन्त तीश्य विष दिया था, तथापि आपके पुत प्रह्लादने उसे अफ्रके साथ पचा लिया ॥ ८ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—हे पुरोहितगण ! शीवता करो, शीवता करो ! उसे नष्ट करनेके लिये अब कृत्या उत्पन्न करो; और देरी न करो ॥ ९ ॥

श्रीपरादारजी बोले--तब पुरोहितीने अति विनीत प्रह्लादसे, उसके पास जाकर शान्तिपूर्वक कहा॥ १०॥

पुरोहित बोरू — हे आयुष्पन् ! तुम त्रिक्तोकीमें विख्यान ब्रह्माजीके कुलमें उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिपुके पुत्र हो ॥ ११ ॥ तुम्हें देवता अनन्त अथवा और भी किसीसे क्या प्रदोचन है ? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा सम्पूर्ण लोकॉक आश्रय है और तुम भी ऐसे तस्मात्परित्यजैनां त्वं विपक्षस्तवसंहिताम् । इलाध्यः पितासमस्तानां गुरूणां परमो गुरुः ॥ १३ अक्षद उवार

एवपेतन्महाभागाः इलाध्यमेतन्महाकुलम् । मरीचे: सकलेऽप्यस्मिन् जैलोक्ये नान्यशा बदेत् ॥ १४ पिता च मस सर्वस्मिञ्जगत्युत्कृष्टचेष्टितः । .एतद्व्यवगच्छामि सत्यमत्रापि नानृतम् ॥ १५ गुरूणामपि सर्वेषां पिता परमको गुरुः। यदुक्तं भ्रान्तिस्तत्रापि स्वल्पापि हि न विद्यते ॥ १६ पिता गुरुनं सन्देहः पूजनीयः प्रयत्नतः । तत्रापि नापराध्यामीत्येवं मनसि मे स्थितम् ॥ १७ यत्त्वेतत्किमनन्तेनेत्युक्तं युष्पाभिरीद्शम् । को ब्रबीति यथान्याय्यं किं तु नैतद्वचोऽर्थवत् ॥ १८ इत्युक्तवा सोऽधवन्यौनी तेषां गौरवयन्तितः। प्रहस्य च पुनः प्राह किमनन्तेन साम्बिति ॥ १९ साधु भो किमनन्तेन साधु भो गुरवो मम। श्रूयतां यदनत्तेन यदि खेदं न यास्यथ ॥ २० धर्मार्थकाममोक्षाश्च पुरुषार्था उदाहुताः । चतुष्ट्रयपिदं यस्मात्तस्मात्कि किपिदं वचः ॥ २१ परीचिमिश्रैर्दक्षाद्यैस्तथैवान्यैरनन्ततः धर्मः प्राप्तस्या चान्यैरर्धः कामस्तथाऽपरैः ॥ २२ तत्तत्त्ववेदिनो भूत्वा ज्ञानध्यानसमाधिमिः । अवापुर्मुक्तिमपरे पुरुषा ध्वस्तबन्धनाः ॥ २३ सम्पदेशर्यमाहात्म्यज्ञानसन्ततिकर्मणाम् । विमुक्तेश्रैकतो लभ्यं मूलमाराथनं हरे: ॥ २४

यतो धर्मार्थकामास्यं मुक्तिशापि फलं द्विजाः ।

किं चापि बहुनोक्तेन भवन्तो गुरबो मम ।

तेनापि किं किमित्येवमनन्तेन किमुच्यते ॥ २५

वदन्तु सायु वासायु विवेकोऽस्माकमल्पकः ॥ २६

ही होंगे ॥ १२ ॥ इसिल्म्मे तुम यह विपक्षकी सुर्ति करना छोड़ दो । तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओंमें परम गुरु हैं ॥ १३ ॥ प्रहादजी खोले—हे महाभागगण ! यह ठीक ही

है । इस सम्पूर्ण जिलोकीमें भगवान् मरीविका यह महान्

कुल अवस्य ही प्रशंसनीय है। इसमें कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कह सकता॥ १४॥ और मेरे पिताजो भी

सम्पूर्ण जगत्में बहुत बड़े पएकमी हैं; यह भी मैं आवता है । यह बात भी बिलकुल ठीक है, अन्यथा नहीं ॥ १५ ॥ और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओंमें पिता ही परम गुरु हैं—इसमें भी मुझे लेशमात्र सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ पिताजी परम गुरु है और प्रयत्नपूर्वक पूजनीय है—इसमें कोई सन्देह नहीं । और मेरे चितमें भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा ॥ १७ ॥ किन्तु आपने जो यह कहा कि 'तुझे अनन्तसे क्या प्रयोजन है ?' सी ऐसी बातको मला कौन न्यायोचित कह सकता है ? आपका यह कथन किसी भी तस्त ठोक नहीं है ॥ १८ ॥ ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखनेके लिये चुप हो गये और फिर हैंसकर कहने लगे—'तुझे अनन्तसे क्या प्रयोजन है ? इस विचारको धन्यवाद है । ॥ १९ ॥ है मेरे पुरुगण ! आप कहते हैं कि तुद्दी अनन्त्रसे क्या प्रयोजन है ? धन्यवाद है आपके इस विचारको ! अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अनन्तमे जो प्रयोजन है सो सुनिये ॥ २० ॥ धर्म, अर्थ काम और मोक्ष—ये चार परुपार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिक्ट होते हैं. उनसे क्या प्रयोजन ?—आपके इस कथनको क्या कहा जाय ! ॥ २१ ॥ उन अमन्तसे ही दक्ष और परीचि आदि तथा अन्यान्य ऋषीश्चरोको धर्म, किन्ही अन्य मृतीश्चरोको अर्थ एवं अन्य किन्होंको कामकी प्राप्ति हुई है ॥ २२ ॥ किन्हीं अन्य महाप्रवीने ज्ञान, ध्यान और समाधिके द्वारा उन्होंके तत्त्वको जानकर अपने संसार-बन्धनको काटकर गोक्षाट प्राप्त किया है ॥ २३ ॥ अतः सम्पत्ति, ऐक्षर्य, माहास्य, ज्ञान, सन्तति और कर्म तथा मोक्ष—इन सबकी एकमात्र मुल श्रीहरिको आराधना ही उपार्जनीय है ॥ २४ ॥ हे द्विजएण ! इस प्रकार, जिनसे अर्थ, पर्म, काम और मोश्च—ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं अनके िच्ये भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि 'अनन्तरे तुई क्या। प्रयोजन है ?' ॥ २५ ॥ और बहुत कहुनेसे क्या स्त्राच ?

आपलोग तो मेरे गुरु हैं; उचित-अनुचित सभी कुछ बहु

बहुनात्र किमुक्तेन स एव जगतः पतिः।

स कर्ता च विकर्ता च संहर्ता च हदि स्थित: ॥ २७

स भोक्ता भोज्यमप्येवं स एव जगदीश्वरः । भवद्भिरेतत्क्षन्तव्यं बाल्यादुकं तु यन्पया ॥ २८

पुरोहिता कर्नुः

दह्यमानस्त्वमस्माभिरमिना बाल रक्षितः ।

भूयो न वक्ष्यसीत्येवं नैव ज्ञातोऽस्यबुद्धिमान् ॥ २९

यदास्मद्भवनान्मोहप्राहं न त्यक्ष्यते भवान् । ततः कृत्यां विनाशाय तव सक्ष्याम दुर्मते ॥ ३०

प्रहाद उवान

कः केन हन्यते जन्तुर्जन्तुः कः केन रक्ष्यते ।

हन्ति रक्षति चैवात्मा ह्यसत्साधु समाचरन् ॥ ३९ कर्मणा जायते सर्वं कर्मेंव गतिसाधनम् ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन साधुकर्म समाचरेत् ॥ ३२

औएग्रश्स तबाच

इत्युक्तास्तेन ते क्रुद्धा दैत्यराजपुरोहिताः । कृत्यामुत्पादयामासुर्ज्वालामालोरुजलाकृतिम् ॥ ३३

अतिभीमा समागम्य पादन्यासक्षतक्षितिः ।

शुलेन साधु सङ्क्रुद्धा तं जद्यानाश् वक्षसि ॥ ३४ तत्तस्य हृदयं प्राप्य शुलं बालस्य दीप्तिमत् ।

जगाम स्वपिडतं भूमौ तत्रापि शतथा गतम् ॥ ३५ यत्रानपायी भगवान् हद्यास्ते हरिरीश्वरः ।

भङ्गो भवति स्त्रस्य तत्र शुलस्य का कथा ॥ ३६ अपापे तत्र पापैश्च पातिता दैत्ययाजकै: ।

तानेव सा जद्यानाशु कृत्या नाशं जगाम च ॥ ३७

त्राहि कृष्णेत्यनत्तेति बदब्रभ्यवपद्यत् ॥ ३८ महाद उवाच

कृत्यया दह्यमानांस्तान्वित्येक्य स पहापतिः।

सर्वेद्यापिन् जगद्रुप जगत्त्रपृर्जनार्दन । पाहि विप्रानिमानस्पादुःसहान्यन्त्रपावकात् ॥ ३९ सकते हैं। और भुझे तो विचार भी बहुत ही कम है ॥ २६ ॥ इस विषयमें अधिक क्या कहा जाय ? 🕻 मेरे

विचारसे तो ] सबके अनःकरणीमें स्थित एकमात्र वे ही रांसारके खामी तथा उसके स्वयिता, पारुक और संहारक हैं ॥ २७ ॥ से ही भोत्तव और भोज्य तथा वे हो एकमात

जगदीक्षर है। हे गुरुगण ! मैंने बारूयभावसे यदि बुक्क अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें" ॥ २८ ॥

पुरोहितगण बोले---अरे बालक ! हमने तो यह समझकर कि तू फिर ऐसी बात व कहेगा तुझे अग्रिमें जलनेसे बचाया है। हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा

बुद्धिहीन है ? ॥ २९ ॥ रे दुर्मते ! यदि तु हमारे कहनेसे अपने इस मोहमय आग्रहको नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करनेके लिये कुत्या उत्पन्न करेंगे ॥ ३० ॥

प्रह्लादुवी खोले—कौन जीव किरासे गारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है ? जून और अशुम आचरणोंके द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है ॥ ३१ ॥ कमेंकि कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कमें ही उनको ज्ञुभाज्ञुभ गतियोंके साधन हैं। इसलिये प्रयक्षपूर्वक शुभकर्मीका ही आचरण करना

वाहिये ॥ ३२ ॥ श्रीपराश्वरजी बोले---उनके ऐसा कहनेपर उन दैत्यराजके पुरोहितीने क्रोधित होतह अग्निशिखाके समान प्रन्वलित राग्रियाली कृत्या उत्पन्न कर दी ॥ ३३ ॥ उस

अति भयंकरीने अपने पादापातसे पृथिमीको काणित करते

हुए वहाँ प्रकट होकर यहे क्रोधसे प्रह्लादजीकी ख़तीमें त्रिशुलसे प्रहार किया।। ३४॥ किन्तु उस बालकके वक्षःस्थलमें लगते हो यह तेजेमय त्रिशुल टुटकर पृथियीपर गिर पड़ा और वहाँ गिरनैसे भी उसके सैकड़ों दुकड़े हो गये ॥ ३५ ॥ जिस हदयमें निरन्तर अधुरणभावसे श्रीहरिभगवान विएजते हैं उसमें लगनेसे तो वसके भी टक-

उन पापी पुरोहितोंने उस निष्माप बालकमर कलाकः प्रयोग किया था; इसल्यि तुरन्त ही उसने उनपर वार किया और स्तयं भी नष्ट हो गयी॥३७॥ अपने गुरुओंको कृत्वाद्यारा जलाये जाते देख महामति प्रह्लाद 'हे

टुक हो जाते हैं, त्रिशुलको तो बात ही क्या है ? ॥ ३६ ॥

हुए उनकी ओर दौड़े ॥ ३८ ॥

प्रह्लादजी कहुने रूगे.—हे सर्वव्यापी, विश्वरूप, विश्वसाष्टा अनार्दन ! इन ब्राह्मणेकी इस मन्त्राधिरूप

कृष्ण ! रक्षा करो ! हे अनन्त ! बचाओ !' ऍसा कहते

यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगदगुरुः । विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्देते पुरोहिता: ॥ ४० यथा सर्वगतं विष्णुं मन्यमानोऽनपायिनम् । चिन्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ ४१ ये हन्तुमागता दत्तं यैर्विषं यैर्हताहानः । यैर्दिगाजैरहं क्षुण्णो दष्टः सर्पेश्च यैरपि ॥ ४२ तेष्ट्रहं मित्रभावेन समः पापोऽस्मि न क्वचित् । यथा तेनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः ॥ ४३

श्रीपराधार उवाच

इत्युक्तास्तेन ते सर्वे संस्पृष्टाश्च निरापयाः । समुत्तस्युर्द्धिजा भूयस्तमृत्युः प्रश्रयान्वितम् ॥ ४४

दीर्घायुरप्रतिहतो

बलवीर्यसमन्वितः । पुत्रपौत्रधनैश्वर्येर्युक्तो वत्स भवोत्तमः॥४५

प्रोहिता ऊचः

श्रीपराचार उथान

इत्युक्त्या तं ततो गत्वा यथावृत्तं पुरोहिताः । दैत्यराजाय सकलमाचचरव्युर्महासुने ॥ ४६

दुःसह दुःखसे रक्षा करो॥ ३९॥ 'सर्वेष्यापी जगदुरु भगवान् विष्णु सभी प्राणियोंने व्याप्त हैं —इस सत्यके प्रभावसे ये पुरोहितगण जीवित हो जायें॥ ४०॥ यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्रीविष्णुधनवानुको अपने

विषक्षियोंमें भी देखता हैं तो ये प्रोहितगण जीवित हो जायें ॥ ४१ ॥ जो लोग मुझे मारनेके दिखे आये, जिन्होंने मुझे

विष दिया, जिन्होंने आगमें जलाया, जिन्होंने दिणजोसे पीडित कराया और जिन्होंने सपेंसि इंसाया उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कमी पाप -

बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्यके प्रभावसे ये दैसपुरोडित जी उठे ॥ ४२-४३ ॥

श्रीपराज्ञरजी **स्रोले**—ऐसा बङ्गवर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर ठठ बैठे और उस विनयावनत बालकसे कहने लगे ॥ ४४ ॥

पुरोशितगण खोले — हे बत्स ! तु बड़ा श्रेष्ठ है । तु दोर्घायु, निर्हन्ह, बल-बोर्यसम्पन्न तथा पुत्र, पीत्र एवं धन-ऐसर्यादिसे सम्पन्न हो ॥ ४५ ॥

श्रीपरादारजी खोले—हे महामुने ! ऐसा कह पुरोहितोंने दैत्यराज हिरण्यकशिपुके पास जा उसे सारा समाचार ज्यों-का-स्यों सुना दिया ॥ ४६ ॥

इति श्रीविष्णुपराणे प्रथमेंऽशे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

#### उन्नीसवाँ अध्याय

प्रह्लादकृत भगवत्-गुण-वर्णन और प्रह्लादकी रक्षाके लिये भगवान्का सदर्शनचलको भेजना श्रीपराकारजी बोले-हिरण्यकश्चिपने कृत्याको

श्रीपरादार उद्याच

हिरण्यकशिपुः श्रुत्वा तो कृत्यो वितथीकृताम् । आह्य पुत्रं पप्रद्ध प्रभावस्यास्य कारणम् ॥

हिरण्यका शिपुरुयाच

प्रह्लाद सुप्रभावोऽसि कियेतत्ते विचेष्टितम् । एतन्यन्त्रादिजनितयुताहो सहजं तस्य ॥

श्रीपराचा उद्याच

एवं पृष्टस्तदा पित्रा प्रह्लादोऽसुरबालकः।

प्रसायका कारण पूछा ॥ १ ॥

हिरण्यकशिषु बोला—और प्रहाद! तु बड़ा प्रभावशास्त्री है ! तेरी ये चेष्टाएँ मन्त्रादिजनित है या खामाचिक ही है ॥ र ॥

भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रह्लादको बुलाकर उनके इस

श्रीपरादारची बोले-पिताके इस प्रकार पृष्टनेपर दैत्यकुमार प्रह्लादुजीने उसके चरणोंमें प्रणाम कर इस

प्रणियत्व पितुः पादाविदं वचनमञ्जूषीत् ॥

न मन्त्रादिकृतं तात न च नैसर्गिको मम । प्रभाव एव सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदि ॥ अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा । तस्य पापागमस्तात हेत्वभावात्र विद्यते ॥ कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः । तद्वीजं जन्म फरुति प्रभृतं तस्य चाशुभम् ॥ सोऽहं न पापिमच्छामि न करोमि वदामि वा । चिन्तयन्सर्वभूतस्थमात्मन्यपि च केशवम् ॥ शारीरं मानसं दुःखं दैवं भूतभवं तथा । सर्वत्र शुभवित्तस्य तस्य मे जायते कुतः ॥

श्रीपरागा उपाच

इति श्रुत्वा स दैत्येन्द्रः प्रासादशिखरे स्थितः । क्रोधान्यकारितमुखः प्राह दैतेयकिङ्करान् ॥ १० हिस्यकशिपुरुवाच

एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी।

कर्तव्या पण्डितैर्ज्ञात्या सर्वभृतमयं हरिम् ॥

दुसत्या क्षिप्यतामस्मात्रासादाच्छतवोजनात्। गिरिपृष्ठे पतत्वस्मिन् शिलाभिज्ञाङ्गसंहतिः॥ ११ ततस्तं चिक्षिपुः सर्वे बालं दैतेयदानवाः। पपात सोप्यधः क्षिप्तो इदयेनोद्वहन्हरिम्॥ १२ पतमानं जगद्धात्री जगद्धातरि केश्चे।

भक्तियुक्तं दधारैनमुपसङ्गस्य मेदिनी ॥ १३ ततो विलोक्य तं स्वस्थमविशीर्णास्थिपञ्चरम् । हिरण्यकशिपुः प्राह शम्बरं मायिनो वरम् ॥ १४

हिरण्यक्रीशपुरुवाच

नास्माभिः शक्यते हन्तुमसौ दुर्बुद्धिबालकः । मायां वेति भवांस्तस्मान्माययैनं निषृद्धः ॥ १५

शम्बरे इक्सन

सूदयाम्येव दैत्येन्द्र पश्य मायावलं मम । सहस्रमत्र माद्यानां पश्य कोटिशतं तथा ॥ १६

श्रीपग्रशस्त्र तथाच

ततः स सस्जे मार्या प्रह्लादे शम्बरोऽसुरः । विनाशमिच्छन्दर्वद्धिः सर्वत्र समदर्शिनि ॥ १७ प्रकार कहा--- ॥ ३ ॥ "चिताजी ! भेग्न यह प्रभाव न तो मन्त्रादिजनित है और न स्वामाविक ही है, बल्कि जिस-जिसके मुदयमें श्रीअच्युतधमवान्का निवास होता है उसके क्रिये यह सामान्य बात है ॥ ४ ॥ जो मनुष्य अपने समान दूसरोका बुए नहीं सोचता, हे तात ! कोई कारण न

रहनेसे उसका भा कभी बुरा नहीं होता ॥ ५ ॥ जो मनुष्य यन, बचन या कर्मसे दूसरोंको कष्ट देता है उसके उस परपोंडारूप क्षेत्रसे ही उत्पन्न हुआ उसको अल्पन्त अशुभ फल मिलता है ॥ ६ ॥ अपनेसहित समस्त प्राणियोंमें श्रीकेशको वर्तमान समझकर मैं न तो किसीका बुरा

चाहता हूँ और न कहता या करता ही हूँ ॥ ७ ॥ इस प्रकार सर्वत्र शुभव्यत्त होनेसे पुशको शारीरिक, मानसिक, दैनिक अथवा भौतिक दुःख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? ॥ ८ ॥ इसी प्रकार भगवानुको सर्वमृतमय जानकर

विद्वानोंको सभी प्राणियोमे अविचल भक्ति (प्रेम) करनी

चाहिये" हे ९ ॥ **ओपराशरंजी खोले** — अपने महरूकी अङ्गालकापर

बैठे हुए उस दैलकाने यह सुनकर क्रोधान्य हो अपने दैला-अवनामें कहा ॥ १०॥

दैला-अनुचरोंसे कहा ॥ १० ॥ हिरण्यकशिषु बोला — यह बड़ा दुगला है, इसे इस सी योजन कैंचे महलसे निरा दो, जिससे यह इस पर्वतके कपर निरे और शिलाओंसे इसके अंग-अंग छिन्न-भिन्न हो जायै॥ ११॥

तब उन समस्त देत्य और दानवीने उन्हें महरूसे गिरा दिया और वे भी उनके बकेरुनेसे हदयमें श्रीतरिका स्मरण करते-करते नीचे गिर गये॥ १२॥ जगत्कर्ता भगवान् केदावके परमभक्त प्रह्मादजीके गिरते समय उन्हें जगद्धात्री पृथिवीने निकट जाकर अपनी गोदमें के लिया। ॥ १३॥ तब बिना किसी हड्डी-पसलीके टूटे उन्हें स्वस्थ देख देत्यराज हिरण्यकत्तिपुने परमधायांबी शम्बरासुरसे कहा॥ १४॥

हिरण्यकशिषु बोस्ठा—यह दुर्बुद्ध बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे यह इमसे नहीं बार जा सकता, इसलिये आप मायासे ही इसे मार डालिये ॥ १५॥

शाबरासुर बोला—हे दैत्येन्द्र ! इस बालकको में अभी मारे डालता हूँ, तुम मेरी मायाका बल देखो। देखो, मैं तुमी सैकड़ी-हजारी-करोड़ी मायादी दिखलाता हूँ ॥ १६॥

श्रीपराशस्त्री बोले—तब उस दुर्वृद्धि शम्बरासूरने समदशी पहादके लिये, उनके नाशकी समाहितमतिर्भृत्वा शम्बरेऽपि विमत्सरः। मैत्रेय सोऽपि प्रह्वादः सस्मार मधुसुदनम् ॥ १८ ततो भगवता तस्य रक्षार्थं चक्रपुत्तमम्। आजगरम समाज्ञानं ज्वालामालि सुदर्शनम् ॥ १९ गया ॥ १९ ॥ उस शीधगामी सुदर्शनवक्ते उस तेन पायासहस्रं तच्छम्बरस्याद्यागमिना । बालस्य रक्षता देहमेकैकं च विशोधितम् ॥ २०

संशोषकं तथा वायुं दैत्येन्द्रस्त्वद्वमद्रवीत् । श्रीघ्रमेष ममादेशाहुरात्मा नीयतां क्षयम् ॥ २१

तथेत्युक्त्वा तु सोऽप्येनं विवेश पवनो लघु । द्मीतोऽतिरूक्षः शोषाय तदेहस्यातिदुःसहः ॥ २२

तेनाबिष्टमधात्मानं स बुद्ध्या दैत्यबालकः । हृद्येन महात्पानं द्यार धरणीधरम् ॥ २३

हृद्यस्थस्ततस्तस्य तं वायुमितभीषणम्।

पपौ जनार्दनः क्रुद्धः स यथौ पवनः क्षयम् ॥ २४ क्षीणासु सर्वेदायासु पवने च क्षयं गते।

जगाम सोऽपि भवनं गुरोरेव महापतिः ॥ २५ अहन्यहन्यथाचार्यो नीति राज्यफलप्रदाम् ।

ब्राह्यामास ते वाले राज्ञामुसनसा कुसाम् ॥ २६ गृहीतनीतिशास्त्रं तं विनीतं च यदा गुरुः ।

मेने तदैनं तत्पित्रे कथयामास शिक्षितम् ॥ २७ आचार्य उपाच

गृहीतनीतिशास्त्रस्ते पुत्रो दैत्यपते कृतः। प्रह्वादस्तत्त्वतो वेत्ति भार्गवेण यदोरितम् ॥ २८

*हिरञ्चक्ति*शुपुरुवाच

मित्रेषु वर्तेत कथमरिवर्गेषु भूपतिः। प्रह्लाद जिल्लु लोकेषु पध्यस्थेलु कथं चरेत् ॥ २९

कयं मन्त्रियमत्येषु बाह्येष्ट्राध्यन्तरेषु च। चारेषु पौरवर्गेषु शङ्कितेष्वितरेषु च ॥ ३०

कृत्याकृत्यविधानञ्च दुर्गाटविकसाधनम्। प्रहाद कथ्यतां सम्यक् तथा कण्टकशोधनम् ॥ ३१ इच्छासे बहत-सो मायाएँ रची ॥ १७ ॥ किन्तु, हे मैत्रेय ! राम्बरासुरके प्रति भी सर्वथा देवहीन रहकर प्रहादजी सावधान चितसे श्रीमधुसुदनभणवानुका स्मरण करते रहे

॥ १८ ॥ उस समय भगवानुकी आज्ञासे उनकी रक्षाके क्रिये वहाँ ज्वाल्य-मालक्ष्योंसे यक्त सदर्शनचक्र आ

बालककी रक्षा करते हुए शम्बरासुरकी सहस्तों मायाओंको एक-एक करके नष्ट कर दिया॥ २०॥

तब दैत्यराजने संबक्ती सुखा डालनेवाले वायुसे कहा कि मेरी आज़ासे तुम शीघ ही इस दशत्मको नष्ट कर दो ॥ २१ ॥ अतः उस अति तीव शोतक और रूक्ष वासुने, जो अति असहनीय था 'जो आज्ञा' कह उनके इतीरकी सुखानेके लिये इसमें प्रवेश किया ॥ २२ ॥ अपने शरीरमें

यायुका आवेश हुआ जान दैत्यकुमार प्रह्लादने भगवान् चरणीधरको हुदयमें भारण किया ॥ २३ ॥ उनके हुदयमें स्थित हुए श्रीजनार्दनने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायुक्ते पी

रित्या, इससे वह क्षीण हो गया ॥ २४ ॥ इस प्रकार पवन और सम्पूर्ण मायाओंके क्षीण हो जानेपर महामति प्रहादजी अपने गुरुके घर चले

भये ॥ २५ ॥ सद्कलर गुरुजी उन्हें नित्यप्रति सुक्रमचार्यर्जीकी बनायी हुई राज्यफलप्रदायिनी राजनीतिका अध्यनन ऋतने रुमे ॥ २६ ॥ जब गुरुकीने उन्हें नीतिकाखमें निषुण और

विनयसम्पन्न देखा तो उनके पितासे कहा—'अब यहं

संशिक्षित हो गया है ॥ २७॥ आचार्य बोले -- हे दैत्यराज ! अब हमने तुम्हारे

पुत्रको नीतिशास्त्रमें पूर्णतया निपुण कर दिया है, भृगु-नन्दन सुक्रावार्यजीने जो कुछ कहा है उसे प्रद्वाद तत्त्वतः जानता है ॥ २८ ॥

हिरण्यकदिए बोला—प्रहाद !

बता ] राजको मित्रोंसे कैसा बर्ताय करना चाहिये ? और स्वओंसे फैसा ? तथा ब्रिल्प्रेकीमें जो मध्यस्थ (रोनों पक्षोंके हितचिन्तक) हों, उनसे किय प्रकार आचरण करे ? ॥ २९ ॥ मन्तिथो, अमात्यो, बाह्य और अन्तःपुरके सेवको, गुप्तचरी, पुरवासियो, राङ्किती (जिन्हें जीतकर बलात् दास बना लिया हो) तथा अन्यान्य जनोके प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चिहिये ? ॥ ३० ॥ हे प्रह्वाद ! यह ठीक-ठीक बता कि करने और न करनेयोग्य कार्योका विधान किस प्रकार को, दर्ग और आरबिक (जंगली मनुष्य) आदिको

किस प्रकार बज्ञीभूत करे और गुप्त शंभुरूप कटिकी

एतसान्यस सकलमधीतं भवता यथा । तथा मे कथ्यतां ज्ञातुं तवेच्छामि मनोगतम् ॥ ३२ श्रोपवशर उवाच

प्रणिपत्य पितुः पादी तदा प्रश्रयभूषणः। प्रहादः प्राष्ट्र दैत्येन्द्रं कृताञ्चलिपुटस्तथा ॥ ३३ प्रहाद उथान ममोपदिष्टं सकलं गुरुणा नात्र संशय:। गृहीतन्तु मया किन्तु न सदेतन्यतं मम ॥ ३४ साम चोपप्रदानं च भेददण्डौ तथापरौ । उपायाः कथिताः सर्वे मित्रादीनां च साधने ॥ ३५ तानेबाहं न पश्यापि मित्रादींस्तात मा क्रधः । साध्याधावे महाबाहो साधनैः कि प्रयोजनम् ॥ ३६ सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये। परमात्पनि गोविन्दे मित्रामित्रकथा कुतः ॥ ३७ खय्यस्ति भगवान् विष्णुमीय चान्यत्र चास्ति सः । यतस्ततोऽयं मित्रं मे शत्रुश्चेति पृथक्कृतः ॥ ३८ दुष्टारम्भोक्तिवस्तरैः । तदेभिरलमत्यर्थं अविद्यान्तर्गतिर्यंत्रः कर्त्तव्यस्तात ज्ञोधने ॥ ३९ विद्याबुद्धिरविद्यायामज्ञानातात बालोऽप्रिं कि न खद्योतमसुरेश्वर मन्यते ॥ ४० तत्कर्म यत्र बन्धाय सा विद्या या विपुक्तये । आयासायापरं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम् ॥ ४१ तदेतद्वगम्याहमसारं सारमृत्तमम् । निशामय महाभाग प्रणियत्य ब्रबीमि ते ॥ ४२

न चिन्तपति को राज्यं को धनं नाभिवाञ्छति । तथापि भाव्यमेवैतदुभयं प्राप्यते नरै: ॥ ४३

सर्व एव महाभाग महत्त्वं प्रति सोद्यमाः । तथापि भुँसो भाग्यानि नोद्यमा भूतिहेतवः ॥ ४४

जडानामविवेकानामशूराणामपि प्रभो ।

भाग्यभोज्यानि राज्यानि सत्त्वनीतिमतामपि ॥ ४५ तस्माद्यतेत पुण्येषु य इच्छेन्महर्ती श्रियम् ।

यतितव्यं समत्वे च निर्वाणमपि चेच्छता ॥ ४६

कैसे निकाले ? ॥ ३१ ॥ यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना, मैं तेरे मनके मार्वीको जानोके लिये बतुत उत्सुक हूँ ॥ ३२ ॥

श्रीपराद्वारची कोले— तब विनयभूषण प्रह्लादजीने पिताके चरणोंने प्रणाम कर दैल्पराज हिरण्यकदिरपुरी हाथ जोड़कर कहा॥ ३३॥

प्रह्लादजी बोले—पिताजी ! इसमें सन्देह नहीं. गुरुजीने तो मुझे इन समी विषयोकी शिक्षा दी है, और मैं। उन्हें समझ भी गया हैं; यरन्तु पेस बिचार है कि वे नीतियाँ अबडी नहीं हैं॥३४॥ साम, दान तथा दण्ड और भेद-ये सब उपाय भिजादिके साधनेके क्रिये बतलाये गये हैं ॥ ३५ ॥ किन्तु, फिताजी ! आप कोध न करें, मुझे तो कोई शत्र-पित्र अर्धाद दिखायी ही नहीं देते; और हे महाबाहर ! जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनीसे लेना ही क्या है ? ॥ ३६ ॥ है तात ! सर्वभूताताक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविन्दमं भत्त्र रुत्र-मित्रकी बात ही कहाँ है ? ॥ ३७ ॥ श्रीविष्णभगवान तो आपमें, मझमें और अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान हैं, फिर 'यह मेरा पित्र है और यह दल्नु है' ऐसे भेदभावको स्थान ही कहाँ है ? ॥ ३८ ॥ इसलिये, हे वाल ! अविद्याजन्य द्राक्नमींने प्रवृत्त करनेवाले इस लाग्जालको सर्वया छोड़कर अपने इत्थंक किये ही यह करना चाहिये ॥ ३९ ॥ हे दैत्यराज । अज्ञानके कारण ही मनुष्योंकी अलिहामें विद्या बृद्धि होती है। बालक वृद्या अञ्चानवदा खद्योतको ही आग्न नहीं समझ लेता ? ॥ ४० ॥ कमें वहीं है जो बन्धनका कारण न हो और विद्या भी वही है को मुक्तिकी साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रवरूप तथा अन्य विद्याएँ कला कौशलमात्र ही हैं ॥ ४१ ॥

है महाभाग । इस प्रकार इन सबको असार समझकर अब अग्रपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ, आप श्रवण क्रीजिये ॥ ४२ ॥ धन्य पानेकी किन्ता किसे नहीं होती और धनकी अभिलाया भी किसको नहीं है ? तथापि ये दोनों मिलने उन्होंको हैं जिन्हें मिलनेवाले होते हैं ॥ ४३ ॥ है महाभाग ! महत्त्व-प्राप्तिके लिये सभी यख करते हैं, तथापि वैभवका करण तो मनुष्यका भाग्य ही है, उद्यम नहीं ॥ ४४ ॥ है प्रमो ! जह, आंसबेक्हें, निर्वल और अनीतिज्ञोंको भी भाग्यवश नाम प्रकारके भीग और राज्यादि प्राप्त होते हैं ॥ ४५ ॥ इसलिये जिसे महान् वैभवकी इच्छा हो उसे केवल पुण्यसञ्चयका ही चल देवा मनुष्याः पश्चवः पश्चिवृक्षसरीस्पाः । रूपमेतदनन्तस्य विष्णोभित्रमिव स्थितम् ॥ ४७ एतद्विजानता सर्वं जगत्स्थायरजङ्गमम् । द्रष्टव्यमात्मवद्विष्णुर्यतोऽयं विश्वरूपधृक् ॥ ४८ एवं ज्ञाते स भगवाननादिः परमेश्वरः । प्रसीदत्यन्युतस्तस्मित्रसन्ने क्षेत्रसङ्ख्यः ॥ ४९

श्रीपसदार हवाच

एतच्छुत्वा तु कोपेन समुत्याय वरासनात् । हिरण्यकशिपुः पुत्रं पदा वक्षस्यताड्यत् ॥ ५० उवाच च स कोपेन सामर्पः प्रन्वलन्निव । निष्याय पाणिना पाणिं हन्तुकामो जगद्यथा ॥ ५१

हे विश्वचित्ते हे राहो हे बलैष महाणेंवे। नागपाशैदृढेर्बद्ध्वा क्षिप्यता मा बिलम्ब्यताम्॥ ५२ अन्यथा सकला लोकास्तथा दैतेयदानवाः। अनुवास्यन्ति मृहस्य मतमस्य दुरात्मनः॥ ५३ बहुशो बारितोऽस्माभिरस्यं पापस्तथाप्यरेः। स्तुतिं करोति दुष्टानां वध एवोपकारकः॥ ५४

ततस्ते सत्वरा दैत्या बद्ध्वा तं नागबन्धनैः । धतुंराज्ञां पुरस्कृत्य चिश्चिषुः सिललाणंवे ॥ ५५ ततश्चवाल बलता प्रह्लादेन महाणंवः । उद्वेलोऽधूत्यरं श्लोधमुपेत्य च समन्ततः ॥ ५६ धूलोकमित्वलं दृष्ट्वा प्राव्यमानं महाम्मसा । हिरण्यकशिपुर्देत्यानिदमाह महामते ॥ ५७

हिरण्यकश्चित्रकृत्वस

दैतेयाः सकलैः इंग्लिस्त्रैव वरुणालये । निविच्दैः सर्वशः सर्वेश्चीयतामेष दुर्मीतः ॥ ५८ नामिर्देहति नैसायं शस्त्रैहिछन्नो न चोरगैः । क्षयं नीतो न बातेन न विषेण न कृत्यया ॥ ५९ न मायाधिनं चैवोस्चात्पातिनो न च दिगाजैः । बालोऽतिदुष्टवित्तोऽयं नानेनाथोऽस्ति जीवता ॥ ६० करना चाहिये; और जिसे मोक्षको इच्छा हो उसे भी समस्वलाभका ही प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४६ ॥ देव, मनुष्य, पशु, पक्षो, कृक्ष और सरीसूप— ये सब मगवान् विष्णुसे भिन्न-से स्थित हुए भी वास्तवमें श्रीआनत्तके ही रूप हैं ॥ ४७ ॥ इस बातको जाननेवाला पुरूष सम्पूर्ण चराचर जगत्को आसम्बन् देखे, क्योंकि यह सब विश्व-रूपमारी भगवान् विष्णु हो हैं ॥ ४८ ॥ ऐसा जान लेनेपर वे अनंदि परमेश्वर भगवान् अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होनेपर सभी क्रेश सीण हो जाते हैं ॥ ४९ ॥

श्रीपरादारजी बोले — यह सुनकर हिरण्यकशिपुने क्रोधपूर्वक अपने राजसिंहासनसे उठकर पुत्र प्रह्लादके वधःस्थलमें लात मारी ॥ ५० ॥ और क्रोध तथा अमर्वसे जलते हुए मानो सम्पूर्ण संसारको मार डालेगा इस प्रकार होथ मलतो हुआ बोला॥ ५१ ॥

हिरण्यकशिपुने कहा — है विश्वविते ! हे सही ! है बल ! तुमलोग इसे भलो प्रकार नागपाशसे बाँधकर महासागरमें डाल दो, देरी पत करो ॥ ५२ ॥ नहीं तो सम्पूर्ण लोक और दैला-दानव आदि भी इस मूख दुराव्याके मतका ही अनुगमन करेंगे [ अर्थात् इसकी तरह वे भी विष्णुभक्त हो जायेंगे ] ॥ ५३ ॥ हमने इसे बहुतेस रोका, तथाप यह दुष्ट शकुकी ही स्तुति किये जाता है । ठीक है, दुष्टोको तो मार देना ही लामदायक होता है ॥ ५४ ॥

श्रीपराद्यारजी बोस्ठे—तथ उन दैत्येनि अपने खामोकी आज्ञाको शिरोधार्य कर तुरन्त ही उन्हें नागपाशसे बॉबकर रागुद्रमें डाल दिया ॥ ५५ ॥ उस समय प्रह्लादजीके हिलने-डुल्नेसे सम्पूर्ण महासागरमें हलचल मच गयी और अत्यन्त शोभके कारण उसमें सब ओर कॅची-कॅची लहरें उठने लगीं ॥ ५६ ॥ हे महामते ! उस महान् चल-पूरसे सम्पूर्ण पृथिचीको हुवती देख डिरण्यकशिपुने दैत्योंसे इस प्रकार कहा ॥ ५७ ॥

हिरण्यकशिषु बोला—और दैत्यों ! तुम इस दुर्मितको इस समुद्रके भीतर ही किसी ओरसे खुला न रखकत सब ओरसे सम्पूर्ण पर्वतीसे दबा दो ॥ ५८ ॥ देखो, इसे व तो अपिने जलाया, न यह शखोंसे कटा, न सपेंसे नष्ट हुआ और न वायु, विष और कुलासे ही श्रीण हुआ, तथा न यह मायाओंसे, ऊपरसे गिरानेसे अथवा दिग्पजोंसे ही मारा गया। यह बालक अस्पन्त दुष्ट-चित्त है, अब इसके जीवनका कोई

तदेव तोयमध्ये तु समाक्रान्तो महीधरै:। तिष्ठत्वब्दसहस्रान्तं प्राणान्शस्यति दुर्पति:॥ ६१ ततो दैत्या दानवाश्च पर्वतैस्तं महोदयी। आक्रम्य वयनं चक्कयोंजनानि सहस्रदाः ॥ ६२ स चित्तः पर्वतेरन्तः समुद्रस्य महामतिः। तुष्टाचाह्निकवेलायामेकाश्रमतिरच्युतम् ॥ ६३ पहाद उदाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम । नपस्ते सर्वलोकात्मन्नपस्ते तिग्पचक्रिणे ॥ ६४ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोबिन्दाय नमो नमः ॥ ६५ ब्रह्मत्वे सुजते विश्वं स्थिती पालयते पुनः । स्द्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये ॥ ६६ देवा यक्षासुराः सिद्धा नागा गन्धर्वीकेत्रराः । पिञाचा राक्षसाश्चेव मनुष्याः पञ्चतस्तथा ॥ ६७ पक्षिणः स्थावराश्चैव पिपीलिकसरीसृपाः । भूम्यापोऽग्निर्नभो बायुः शब्दःस्पर्शस्तथा रसः ॥ ६८ रूपं गन्धो मनो बुद्धिरात्मा कालस्तथा गुणाः । एलेपा परमार्थश्च सर्वमेतत्त्वयस्युत् ॥ ६९ विद्याविद्ये भवान्सत्यमसत्यं त्वं विषामृते । प्रवृत्तं च निवृत्तं च कर्म वेदोदितं भवान् ॥ ७० समस्तकर्मभोक्ता च कर्मोपकरणानि च। त्वपेव विष्णो सर्वाणि सर्वकर्मफलं च यत् ॥ ७१ मय्यन्यत्र तथान्येषु भूतेषु भुवनेषु च। तबैव व्याप्तिरैश्वर्यगुणसंसूचिकी प्रभो ॥ ७२ ह्यां योगिमश्चित्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः । हव्यकव्यभुगेकस्त्वं पितृदेवस्वरूपधृक् ॥ ७३ रूपं महत्ते स्थितमत्र विश्वं

जगदेतदीश ।

सुक्ष्म

स्तेष्टन्तरात्वाख्यमतीय सृक्ष्मम् ॥ ७४

ततश

रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदा-

प्रयोजन मही है ॥ ५९-६० ॥ अतः अब यह पर्वतीसे लदा हुआ हजारी वर्षतक जलगे ही पदा रहे, इससे यह दुर्भात स्वयं हो प्राण छोड़ देणा ।। ६१ :: तब दैत्य और दानबीने उसे समुद्रमें हो पर्वतीसे दैककर उसके ऊपर हजारों योजनका देर कर दिया ॥ ६२ ॥ उन महामतिने समुदमे पर्यतीसे काद दिये जानेपर अपने नित्यकमेंकि समय एकाम चित्तसे श्रीअच्युतभगवान्की इस प्रकार स्तुति की ॥ ६३ ॥ प्रहादजी बोले—हे कमलनयन ! आपनो नपस्कार है। हे पुरुषोत्तय ! आफ्को नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन् ! आयको नमस्कार है। हे तीक्ष्णचक्रधारी प्रमो ! आपको चारम्बार नगस्कार है ॥ ६४ ॥ गो-बाह्यण-हितकारी ब्रह्मण्यदेव भगवान् कृष्णको नयस्कार है । जगत्-हितकारी श्रीगोजिन्दको बारम्बार नमस्कार है ॥ ६५ ॥ आप ब्रह्मारूपसे विश्वकी रचना करते हैं, फिर इसके रियत तो जानेपर विष्णुरूपसे पालन करते हैं और अन्तमें स्ट्ररूपसे संहार करते हैं—ऐसे ब्रिमर्तिधारी आपको नमस्कार है ॥ ६६ ॥ हे अच्यूत ! देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नःग, गुम्बनं, किन्नर, पिशाच, शक्षरा, मनुष्य, पश्च, पश्ची, स्थावर, पिपीलिक: (चींटी), सरीसप, पृथियी, बेल, अग्रि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मन, बृद्धि, आह्मा, काल और गुण—इन सबके परमार्थिक रूप आप हो हैं, बासाबमें आप ही यें संब हैं ॥ ६७—६२ ॥ आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असल्य तथा विष और अमृत है तथा आप ही बेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म हैं॥ ७०॥ है विष्णो ! आप ही समस्त कमेंकि पोक्ता और उनकी सामधी है तथा सर्व कमेंकि जितने भी फल है ये सब भी आप ही हैं॥ ७१॥ हे घर्षो ! मुझमें तथा अन्यत्र समस्त भूतो और भूवनोंने आपहोंके गुण और ऐश्चर्यकी सुनिका व्याप्ति हो रही है ॥ ७२ ॥ योगिगण आपहीका ध्यान धरते हैं और याज्ञिकागण आगहीका करन करने हैं, तथा पिहराण और देवगणके रूपसे एक आप हाँ हुन्द और कल्पके भोक्ता है ॥ ७३ ॥ हे ईश ! यह निवित्त बहाएड ही आपका स्थास स्पा

है, उससे मुक्ष्म यह संसार (पृथिवीमण्डल) है, उससे भी सुक्ष्य ये भित्र-भित्र रूपधारी समस्त प्राणी हैं; उनमें भी जो अन्तरात्मा है बह और भी अत्यन सुक्ष्म है। ७४॥

तस्माद्य सुक्ष्मादिविशेषणाना-मगोचरे यत्परमात्मकृपम् । किमप्यचित्त्यं तव रूपमस्ति नमस्ते 🕆 युरुषोत्तमाय ॥ ७५ सर्वभूतेषु सर्वात्पन्या शक्तिरपरा तव । गुणाश्रया नमस्तस्यै ज्ञाश्वतायै सुरेश्वर ॥ ७६ यातीतगोचरा बाजां मनसां चाविशेषणा । ज्ञानिज्ञानपरिच्छेद्या तां वन्दे स्वेश्वरी पराम् ॥ ७७ 🕉 नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा । व्यतिरिक्तं न यस्यास्ति व्यतिरिक्तोऽखिलस्य यः ॥ ७८ नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै महात्मने । नाम रूपं न यस्यैको योऽस्तित्वेनोपलभ्यते ॥ ७९ यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवौकसः। अपञ्चन्तः यरं रूपं नयस्तस्मै महात्मने ॥ ८० योऽन्तस्तिष्ठन्नशेषस्य पश्यतीशः शुभाशुभम् । तं सर्वसाक्षिणं विश्वं नमस्ये परेश्वरम् ॥ ८१ ममोऽस्तु विष्णवे तस्मै यस्याधित्रमिदं जगत् । ध्येयः स जगतामाद्यः स प्रसीदतु मेऽव्ययः ॥ ८२ यत्रोतमेत्स्रोतं च विश्वमक्षरमध्ययम् । आधारभूतः सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः ॥ ८३ 🕉 नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः । यत्र सर्व यतः सर्व यः सर्व सर्वसंश्रयः ॥ ८४ सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः । मत्तः सर्वपहं सर्वं मयि सर्वं सनातने ॥ ८५

अहमेवाक्षयो नित्यः परमात्मात्मसंश्रयः ।

ब्रह्मसंज्ञोऽहमेवाचे तथान्ते च परः पुमान् ॥ ८६

आपका कोई अचिन्य परमात्मस्वरूप है उन पुरुषोत्तमरूप आपको नमस्कार है ॥ ७५ ॥ हे सर्वात्पन् ! समस्त भूतोभें

आपकी जो गुणाश्रया पराशक्ति है, हे स्रेश्वर ! उस नित्यस्वरूपिणीवदे नमस्त्रार है ॥ ७६ ॥ जो वाणी और मनके परे हैं, विशेषणरहित तथा ज्ञानियोंके ज्ञानसे परिच्छेद्य है उस स्वतन्त्रा पराशक्तिकी मै वन्दना करता हैं॥ ७७ ॥ ३७ उन भगवान् गासुदेक्को सदा नगस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त (असङ्ग) है ॥ ७८ ॥ जिनका कोई भी नाम अध्यवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्तामात्रसे ही उपलब्ध होते हैं उन महात्माको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्त्रार है ॥ ७९ ॥ जिनके पर-स्वरूपको न जानते १९ ही देवतागण उनके अवतार-शरीरोंका सम्यक् अर्चन करते हैं जब महात्माको नमस्कार है ॥ ८० ॥ जो ईश्वर स्वयंके अन्तःकरणोमें स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मीकी देखते हैं उन सर्वसाधी विश्वरूप परमेश्वरको मैं नमस्कार करता है ॥ ८१ ॥ जिनसे वह जगत् सर्वथा अभिन्न है उन श्रीविष्णु-भगवानुको नमस्त्रार है वे जगतुके आदिकारण और बोगिमोंके ध्येय अव्यय हरि पृष्टपर प्रसन्न हो ॥ ८२ ॥ जिनमे यह सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत है वे अक्षर, अन्यय और सबके आधारभुत हरि मुझपर प्रसन्न हो ॥ ८३ ॥ ॐ जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है, उन श्रीविष्णु-भगवानुको नामस्कार है, उन्हें बारम्बार नानस्कार है ॥ ८४ ॥ भगवान् अनन्त सर्वगामी हैं; अतः वे ही मेरे रूपसे स्थित है, इसलिये यह सम्पूर्ण जगत् मुझहीसे हुआ है. मैं ही यह सब बुद्ध हैं और मुझ सनातनमें ही यह सब स्थित है ॥ ८५ ॥ मैं ही अक्ष्य, तित्य और आरमाधार परमात्मा

हैं; तथा में हो जगत्के आदि और अन्तमें स्थित

बह्यसंज्ञक परमपुरुष हैं ॥ ८६ ॥

उससे भी परे जो सुक्ष्म आदि विशेषणीका अविषय

इति श्रीविष्ण्पुराणे प्रथमेंऽशे एकोनविशतितमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ + ----

#### बीसवाँ अध्याय

प्रह्लादकृत भगवत्-स्तुति और भगवान्का आविर्माव

एवं सञ्चिन्तयन्त्रिष्णुमभेदेनात्मनो द्विज । तन्त्रयत्त्रमवाप्यात्र्वं मेने चात्मानमञ्जूतम् ॥

विसस्मार तथात्मानं नान्यत्किञ्चिद्वजानत ।

व्यक्तसमार तथातमान नान्यात्काञ्चद्वज्ञानत

अहमेवाळ्योऽननः परमात्मेत्यचिन्तयत् ॥ २

तस्य तद्धावनायोगात्क्षीणपापस्य वै क्रमात् ।

शुद्धेऽन्तःकरणे विष्णुस्तस्थौ ज्ञानमयोऽच्युतः ॥

योगप्रभावात्प्रह्वादे जाते विष्णुमयेऽसुरे । चलत्युरगबन्यैसौमैत्रेय त्रुटितं क्षणात् ॥

भ्रान्तमाहगणः सोर्मिर्ययौ क्षोभं महार्णवः ।

चचाल च मही सर्वा सरीलवनकानना ॥

स च तं शैलसङ्घातं दैत्यैर्न्यस्तमधोपरि ।

सः च तः शलसङ्घातः दलन्यतामवापारः । उत्सिप्य तस्मात्सलिलान्निश्चकाम महामतिः ॥

दृष्टुः च स जगद्भयो गगनासुपलक्षणम्।

प्रह्लादोऽस्मीति सस्मार पुनरात्मानमात्मनि ॥ तुष्टाव च पुनर्थीमाननादि पुरुषोत्तमम्।

तुष्टाव च पुनदामाननाद पुरुवात्तमम् । एकाप्रपत्तिरच्यक्षे यतदाक्कायमानसः ॥

प्रह्लाद उचाच

ॐ नमः परमार्थार्थ स्थूलसूक्ष्म क्षराक्षर ।

व्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरक्षन ॥

गुणाञ्चन गुणाधार निर्गुणात्मन् गुणस्थित ।

मूर्तामूर्तमहामूर्ते सूक्ष्ममूर्ते स्फुटास्फुट ॥ १०

करालसौम्यरूपात्मन्बिद्याऽविद्यामयाच्युतः ।

सदसद्भ्यसद्भाव सदसद्भावभावन ॥ ११

नित्यानित्यप्रपञ्चात्मन्निश्चपञ्चामलाश्चितः ।

एकानेक नमस्तुभ्यं वासुदेवादिकारण ॥ १२ यः स्थलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो

यः सर्वभूतो न च सर्वभृतः।

श्रीपराश्वरजी बोलें—हे द्विज ! इस प्रकार भगवान्

विष्णुको अपनेसे अभिङ्ग चिन्तन करते-करते पूर्ण तन्मयता

प्राप्त हो आनेसे उन्होंने अपनेको अच्युत रूप हो अनुभव किया ॥ १ ॥ वे अपने-आपको मूल गये: उस समय उन्हें

श्रीविष्णुभगवान्के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था । बस, फेवल यहाँ भावना चित्तमें थी कि मैं ही अव्यय

और अनन्त परमात्मा हूँ ॥ २ ॥ उस भावनाके योगसे वे श्रीण-पाप हो पये और उनके शुद्ध अन्तः अरणी

आनस्वरूप अञ्चल श्रीविष्णुभगवान् विराजमान हुए ॥ ३ ॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार योगबलसे असूर प्रह्लादजीके

विध्युषय हो जानेपर उनके विचलित होनेसे थे नागपादा एक शरणभरमें ही दूट गये ॥ ४ ॥ प्रयणशील माहगण और तरलतरंगोंसे पूर्ण सम्पूर्ण महासागर शुन्य हो गया,

तथा पर्वत और बनोपबनोसे पूर्ण समस्त पृथिवी हिलने लगी॥५॥ तथा महामति प्रह्लादजी अपने ऊपर दैत्योंहारा लादे गये उस सम्पूर्ण पर्वत-समूहको हुर

फेंककर जलसे बाहर निकल आये॥६॥ तब आकाशादिकप जगत्को फिर देखकर उन्हें चित्तमें यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रह्लाद हूँ॥७॥ और तन

महायुद्धिमान्ने पन, बाणी और शरीरके संयमपूर्वक धैर्य

धारणकर एकाय-चित्तसे पुनः भगवान् अनादि पुरुषोत्तमकी सृति की ॥ ८ ॥

प्रह्लादजी कहने लगे—हे परमार्थ : हे अर्थ (दृहयरूप) ! हे स्थूलसूश्म (जायत्-साम्दुहय-खरूप) ! हे दाराक्षर (कार्य-कारणरूप) हे व्यक्ताव्यक्त

(दृश्यादृश्यस्वरूप) ! हे कलातीत ! हे सकलेश्वर ! हे निरञ्जन देव ! आपको नमस्कार है॥ ९॥ हे गुणेंको अनुरक्षित करनेवाले ! हे गुणाधार ! हे निर्गुणत्मन् ! हे गुणस्थित ! हे मूर्त और अमूर्तरूप महामूर्तिमन् ! हे

सृक्ष्ममूर्ते ! हे प्रकाशाप्रकाशस्यरूप ! (आपको नमस्कृत है] ॥ १० ॥ हे जिकरारू और सुन्दररूप ! हे विद्या और अधिद्यामय अन्तृत ! हे सदसत् (कार्यकारण) रूप

जगत्के उन्द्रबस्थान और सदसन्द्रगत्के पालक ! [ आपको नमस्कार है ] ॥ ११ ॥ हे नित्यानित्य (आकाशघटादिरूप) प्रपञ्चासन् ! हे प्रपञ्चसे पृयक्

रहनेवाले हे ज्ञानियोंके आश्रयरूप ! हे एकानेकरूप आदिकारण बासुदेव ! [ आपको नगस्कार है ] ॥ १२ ॥ जो अपन मञ्चानमा और सन्दर्भनामा है जो

जो स्थूल-सूक्यरूप और स्कुट-प्रकाशमय है. जो

3.2 विश्व यतश्चीतद्वविश्वहेतो-तस्मै पुरुषोत्तमाव ॥ १३ श्रीपराज्ञार तकाव तस्य तचेतसो देवः स्तुतिमित्यं प्रकुर्वतः । आविर्वभूव भगवान् पीताम्बरधरो हरिः ॥ १४ ससम्प्रमत्तमालोवय समुत्यायाकुलाक्षरम् । नमोऽस्तु विष्णवेत्येतद् व्याजहारासकृद् द्विज ॥ १५ अकृत्र उदाय देव प्रपन्नात्तिंहर प्रसादं कुरु केशव। अवलोकनदानेन भूयो मां पावयाच्युत ॥ १६ क्षीपगवानुवाच कुर्वतस्ते प्रसन्नोऽहं भक्तिपव्यभिचारिणीम्। यथाभिलवितो मत्तः प्रह्लाद व्रियतां वरः ॥ १७ महर्वेद उपाच नाध योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाप्यहम् । तेषु तेषुच्युताभक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ १८ प्रीतिरविषेकानां विषयेषुनपायिनी । सा मे हृदयानगपसर्पत् ॥ १९ त्वासनुस्परतः श्रीभगवानवाच मयि भक्तिस्तवास्येव भूयोऽप्येवं भविष्यति। वरस्तु मतः प्रह्लाद् क्रियतां यस्तवेप्सितः ॥ २० मयि द्वेषानुबन्धोऽभूत्संस्तुताबुद्यते तव। मत्यतुस्तत्कृतं पापं देव तस्य प्रणञ्चतु ॥ २१ शस्त्राणि पातितान्यङे क्षिप्तो यद्यात्रिसंहतौ । दंशितश्चोरगैर्दतं यद्विषं मम भोजने ॥ २२ बद्धा समुद्रे यत्क्षिप्तो यक्तितोऽस्मि शिलोखर्यः ।

बर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो माँग को ॥ २५ ॥

अन्यानि चाप्यसाधूनि यानि पित्रा कृतानि मे ॥ २३ त्वयि भक्तिमतो हेषादधं तत्सम्भवं च यत् । त्वत्रसादात्रभो सद्यस्तेन मुच्चेत मे पिता ॥ २४

श्रीभगवानुबाच सर्वपेतने महासादाद्धविष्यति । प्रहाद अन्यश्च ते वरं दक्षि व्रियतामसुरात्मज ॥ २५ अधिष्ठानरूपसे सर्वमृतस्वरूप तथापि वस्तुतः सन्पूर्ण भृतादिसे परे हैं, विश्वके कारण न होनेपर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है; उन पुरुपोत्तम भगवानुको नमस्कार है ॥ १३ ॥ श्रीपराशस्त्री बोले---उनके इस प्रकार तन्मयता-

पूर्वक स्तृति करनेपर पौताम्बरधारी देवाधिदेव भगवान् हरि प्रकट हुए ॥ १४ ॥ है द्विज ! उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खडे हो गये और गदद वाणीसे 'विष्णुधगवानुको नमस्कार है ! विष्णुभगवानुको नगस्कार है !' ऐसा

बारम्बार कहने समे॥ १५॥

बोले—हे शरणागत-दःखहारी अभाइका श्रीकेशबदेव ! प्रसन्न होइये । हे अच्यत ! अपने पुण्य-दर्शनोसे मुझे फिर भी पवित्र कीजिये ॥ १६ ॥ श्रीभगवान् बोले---हे प्रह्लाद् । मैं तेरी अनन्यमक्तिसे आति प्रसन्न हुँ; तुद्रो जिस वरकी इच्छा ही। गाँगे लेता १७ ॥

प्रह्लाहजी बोस्टे-हे नाथ ! सहस्रो वोनियोंमेंसे मै

जिस-जिसमें भी जाउँ उसी-उसीमें, हे अच्यत ! आपमें

मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे॥ १८॥ अनिवेकी पुरुषोंकी विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है वैसी ही आपका समरण करते हुए भेर हदयसे कभी दूर न हो ॥ १९॥ श्रीभगवान् बोरुं —हे प्रहाद ! पृज्ञमें तो तेरी मक्ति

है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी; किन्तु इसके अतिरिक्त भी बुझे और जिस करकी इच्छा हो मुझसे माँग से ॥ २० ॥ प्रह्लादजी खोले—हे देव ! आपको स्तृतिमें प्रजृत होनेसे मेरे पिताके चिसमें मेरे प्रति जो द्वेप हुआ है उन्हें उससे जो पाप रूगा है वह नष्ट हो जाय।! २१॥ इसके अतिरिक्त [ उनकी आञ्चासे ] मेरे शुधेरपर जो शस्त्राधात किये गये—मुझे अक्षिसगृहमें डाल्प्र गया, सर्पीसे

समुद्रमें डाला गया, शिलाओंसे दबाया गया तथा और भी जो-जो दुर्व्यवहार पिताजीने मेरे साथ किये हैं, ये सब आपमें मिक्त रखनेबाले प्रथके प्रति द्वेष होनेसे, उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभो ! आपकी कृपासे मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो आये ॥ २२ — २४ ॥ श्रीभगवान् बोले--हे प्रह्लाद ! मेरी कृपासे तुम्हारी ये सब इच्छएँ पूर्ण होगी। हे असुरकुमार ! मैं तुसको एक

कटवाया गया, श्रोजनमें क्रिय दिया गया, व्योधकर

महाद उवाच

कृतकृत्योऽस्मि भगवन्यरेणानेन यत्त्वयि । भवित्री त्वत्प्रसादेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ २६ धर्मार्थकामैः कि तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । समस्तजगतां मुले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि ॥ २७

श्रीभगवानुबाच

बधा ते निश्चलं चेतो मयि भक्तिसमन्दितम् । तथा त्वं मत्प्रसादेन निर्वाणं परमाप्स्यसि ॥ २८

श्रीपराशर उवाव

इत्युक्त्वान्तर्दधे विष्णुस्तस्य मैत्रेय पश्यतः । स चापि पुनरागम्य ववन्दे चरणौ पितुः ॥ २९ ते पिता मूर्क्युपाझाय परिष्ठुज्य च पीडितम् ।

जीवसीत्याह वत्सेति बाष्पार्द्रनयनो द्विज ॥ ३० प्रीतिमांश्चाऽभवतस्मिन्ननुतायी महासुरः ।

गुरुपित्रोश्चकारैवं ज्ञुश्रूवां सोअपि धर्मवित् ॥ ३१

पितर्युपरति नीते नरसिंहस्वरूपिणा । विष्णुना सोऽपि दैत्यानां मैत्रेयाभृत्यतिस्ततः ॥ ३२

ततो राज्यसुति प्राप्य कम्शुद्धिकरी द्विज ।

पुत्रपौत्रांश्च सुबहूनवाप्यैश्वर्यमेव च ॥ ३३ श्लीणाधिकारः स यदा पुण्यपापविवर्जितः ।

तदा स भगवद्भ्यानात्परं निर्वाणमाप्तवान् ॥ ३४

एवं प्रभावो दैत्योऽसौ मैश्रेयासीन्पहापतिः । प्रह्लादो भगवद्धक्तो यं त्वं मामनुपुच्छसि ॥ ३५

यस्त्वेतद्यस्ति तस्य प्रह्लादस्य महात्मनः।

शृणोति तस्य भाषानि सद्यो गच्छन्ति सङ्खयम् ॥ ३६ अहोरात्रकृतं पापं प्रह्लादचरितं नरः ।

अक्षराज्ञकृता चाच अक्काद्वारत नरः। शृण्यन् पर्दश्च मैत्रेय व्यपोहति न संशयः॥ ३७ पौर्णमास्याममावास्यामष्टम्यामथं वा पठन्।

हादश्यां वा सदाप्रोति गोप्रदानफलं हिज ॥ ३८

प्रह्लादं सकलापत्सु यथा रक्षितवान्हरिः।

तथा रक्षति यस्तस्य शृणोति चरितं सदा ॥ ३९

प्रह्लाहुजी बोले—हे भगवन् ! मैं तो आपके इस बरसे ही कृतकृत्य हो गया कि आपको कृपासे आपमें मेरी निरत्तर अविचल भक्ति रहेगी ॥ २६ ॥ हे प्रभो ! सम्पूर्ण बगत्के कारणरूप आपमें जिसकी निश्चल मक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुद्दीमें रहती है, फिर धर्म, अर्थ, कामसे तो उसे लेना ही क्या है ? ॥ २७ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे प्रह्लाद ! नेरी भक्तिसे युक्त तेस चित्त जैसा निश्चल है उसके कारण तू मेरी कृपासे परम निर्वाणपद प्राप्त करेगा ॥ २८ ॥

श्रीपराञ्चरजी बोले—हे मैत्रेय! ऐसा कह भगवान उनके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये: और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिताके चरणोंकी बन्दना की ॥ २९ ॥ हे द्विज ! तब पिता हिरण्यक्वीशपूने, जिसे नाना प्रकारसे पीड़ित किया था उस पुत्रका सिर सुँखकर, आंखोंमें आंसु भरकर बढ़ा—'बेटा, जीता तो है !' ॥ ३० ॥ वह महान् असुर अपने कियेपर पछताकर फिर प्रह्वादसे प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहादजी भी अपने गुरु और माता-पिताकी सेवा-शृक्षण करने रूने ॥ ३१ ॥ हे मैत्रेय ! तदनन्तर मुसिंहरूपधारी गगवान् विष्णुद्वारा पिताके मारे जानेपर वे देखेंकि राजा सुष् ॥ ३२ ॥ हे द्विज ! फिर प्रारव्धक्षयवद्गरिणी राज्यलक्ष्मी, अहुत-से पुत्र-पौत्रादि तथा परम ऐश्वयं पाकर, कर्माधिकारके श्लीण होनेपर पुण्य-पापसे रहित हो भगवानुका प्यान करते तुए उन्होंने परम निर्वाणयद प्राप्त बिन्धाः ॥ ३३-३४ ॥

हे मैत्रेय ! जिनके विषयमें तुनने पूछा था वे परम भगवन्त्रक्त महामति दैत्यप्रवर प्रहादजी ऐसे प्रभावज्ञाली हुए ॥ ३५ ॥ उन महात्मा प्रहादजीके इस चरित्रको जो पुरुष सुनता है उसके पाप शींघ्र हो नष्ट हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ हे मैत्रेय ! इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य प्रहाद-चरित्रके सुनने या पढ़नेसे दिन-गतके (निरत्तर) किये हुए पापसे अवस्य छूट जाता है ॥ ३७ ॥ हे द्विज ! पूर्णिमा, अमापास्या, अष्टमी अथवा द्वादरीकी इसे पढ़नेसे मनुष्यको गोदानका फल मिलता है ॥ ३८ ॥ विस प्रकार नगवान्ने प्रहादबीकी सम्पूर्ण आपत्तियोंसे रक्षा की थी उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है ॥ ३९ ॥

### इक्कीसवाँ अध्याय

कश्यपजीकी अन्य स्त्रियोंके वंदा एवं मरुद्रुपाकी उत्पत्तिका वर्णन

औपगइन उदाच

संद्वादपुत्र आयुष्पाव्छिविर्वाष्कल एव च । विरोचनस्तु प्राह्मदिबीलर्जने विरोचनात् ॥ Ŕ बलेः पुत्रहातं त्वासीद्वाणज्येष्ठं महाम्ने । हिरण्याक्षसृताश्चासन्सर्वे एव महाब्रलाः ॥ उत्कुरः शकुनिश्चैव भूतसन्तापनस्तथा। महानाभो महाबाहुः कालनाभस्तथापरः ॥ अभवन्दनुषुष्ठाश्च द्विमृद्धी शम्बरस्तथा। अयोमुखः शङ्क्षशिराः कपिलः शङ्करस्तथा ॥ 6 एकचक्को महाबहहस्तारकश्च महाबलः। स्वर्मानुर्वृषपर्वा च पुलोमश्च महाबलः ॥ щ एते दनोः सुताः ख्याता विष्ठचित्तिश्च वीर्यवान् ॥ 5 स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी । उपदानी हयदि।सः प्रख्याता वस्कन्यकाः॥ ভ वैश्वरनरसूते चोधे पुल्प्रेमा कालका तथा। उभे सुते महाभागे मारीचेस्तु परिग्रहः ॥ L ताभ्यां पुत्रसहस्ताणि षष्टिर्दानवसत्तमाः । पौलोपाः कालकेयाश्च मारीचतनयाः स्मृताः ॥ ततोऽपरे पहाचीर्या दारुणास्त्वतिनिर्धृणाः । सिंहिकायामथोत्पन्ना विप्रवित्तेः सुतास्तथा ॥ १० व्यंशः शल्यश्च बलवान् नभश्चेव महाबलः । वातापी नमुचिश्चैव इल्वल: खस्पस्तथा ॥ ११ अन्यको नरकश्रैव कालमाभसाधैव च । स्वर्भानुश्च महावीर्यो वक्त्रयोधी महासुरः ॥ १२ एते वै दानवाः श्रेष्ठा दनुवंशविवर्द्धनाः ।

एतेषां पुत्रपौत्राश्च शतशोऽश्च सहस्रशः ॥ १३ प्रह्लादस्य तु दैत्यस्य निवातकववाः कुले । समुत्पन्नाः सुमहता तपसा भावितात्पनः ॥ १४ षद् सुताः सुमहासत्वास्तान्नायाः परिकोर्तिताः । शुकी श्येनी च भासी च सुग्रीवीशुचिगृद्धिकाः ॥ १५ श्रीपराशास्त्री बोले—सहादके पुत्र आयुष्मान् शिव और वाष्कल थे तथा प्रहादके पुत्र विरोचन ये और विरोचनसे विरुक्त जन्म हुआ ॥ १ ॥ हे महापुने ! बलिके सौ पुत्र थे जिनमें लाणासुर सबसे बद्धा था । हिरण्याक्षके पुत्र बस्कुर, शकुनि, भूतसन्तापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाम आदि सभी महाबल्खाम् थे ॥ २-३ ॥

(कश्यपर्काकी एक दूसरी स्वी) दनुके पुत्र द्विमूर्धा,

शम्बर, अयोमुख, बांकुशिस, ऋषिल, शंकर, एकचक्र, महाबाह्, तारक, महाबल, स्वर्भान्, वृपयर्वा, महाबली पुलोम और परमपराक्रमी वित्रचिति ये । ये सब दनुके पुत्र विख्यात है ॥ ४—६ ॥ स्वर्धानुकी कन्या प्रणा थी तथा रामिष्टा, उपदानी और स्वयंशिश—ये वृषपवीकी परम सुन्दरी कन्याएँ विख्यात हैं ॥ ७ ॥ वैश्वानरकी पुलोमा और कारुका दो पुत्रियाँ थीं। हे महाभाग ! से दोनों कन्याएँ मरीचिनन्दन कदयपञीकी भाषां भुई ॥ ८ ॥ उनके पुत्र साठ हजार दानव-श्रेष्ठ हुए । मर्शीचनन्दन कश्यपजीके वे सभी पुत्र पौलोम और कालकेय कहलाये॥ ९॥ इनके सिवा विप्रचित्तिके सिहिकाके गर्भसे और भी बहुत से महाबल्यान्, भवंकर और अतिक्रुर पुत्र उत्पन्न सुर् ॥ १० ॥ वे क्यंश, शल्य, बलबान् नम, महाबली वातापो, नमुचि, इल्वल, खसुम, अन्धक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वर्भानु और महादैत्य बका योधी थे ॥ ११-१२ ॥ ये सब दानवश्रेष्ट दनुके वंशको बढ़ानेवाले थे। इनके और भी सैकड़ों-हजारों पुत्र-पीत्रादि हुए ॥ १३ ॥ महान् तपस्याद्वारा आत्मज्ञानसम्यञ दैत्यवर प्रह्लादजीके कुलमें निवातकवच नामक दैत्य उत्पन्न हिए ॥ १४ ॥

कश्यपजीको स्त्री ताम्राकी शुकी, श्येनी, भासी, सुमीबी, शुचि और गृर्शिका—ये छः अति प्रभास-शास्त्रिमी कन्पाएँ कही जाती हैं॥ १५॥

सुरसायां सहस्रं तु सर्पाणामितौजसाम् । अनेकशिरसां ब्रह्मन् खेळराणां महात्मनाम् ॥ १९ काद्रवेयास्तु बलिनः सहस्रममितौजसः। सुपर्णवरागा ब्रह्मन् जिल्लरे नैकमलकाः ॥ २० तेषां प्रधानभूतास्त शेषवासुकितक्षकाः । शङ्ख्येतो महापद्मः कष्यलाश्चतरौ तथा ॥ २१ एलापुत्रस्तथा नागः कर्कोटकथनञ्जयौ । एते चान्ये च बहवो दन्दशुका विषोल्खणाः ॥ २२ गणं क्रोधवर्श विद्धि तस्याः सर्वे च दंष्टिणः । स्थलजाः पश्चिणोऽक्वाश्च दारुणाः पिद्मिताशनाः ॥ २३ क्रोचा तु जनयामास पिशाचांश्च महाबलान् । गास्तु वै जनयामास सुरिपर्महिषांस्तथा । इरावृक्षलतावल्लीस्तृणजातीश्च सर्वशः ॥ २४ खसा तु यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्त्रथा। अरिष्टा तु महासत्त्वान् गन्धर्वन्सिमजीजनत् ॥ २५ एते कश्यपदायादाः कीर्त्तिताः स्थाणुजङ्गमाः । तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतकोऽथ सहस्रकाः ॥ २६ एष मन्वन्तरे सर्गों ब्रह्मन्वारोचिषे स्पृतः ॥ २७ र्ववस्वते च महति वास्त्रो वितते कृती। जुह्यानस्य ब्रह्मणो वै प्रजासर्ग इहोच्यते ॥ २८ पूर्वं यत्र तु सप्तर्षीनुत्पन्नान्सप्तमानसान्। पितृत्वे कल्पयामास स्वयमेव पितामहः । गन्धर्वभोगिदेवानां दानवानां च सत्तम ॥ २९ दितिर्विनष्टपुत्रा वै तोषयामास काञ्यपम् । तया चाराधितः सम्यक्काञ्चषस्तपतां वरः ॥ ३० बरेणच्छन्द्यामास सा च खब्ने ततो वरम् । पुत्रमिन्द्रवधार्थांय समर्थममितौजसम् ॥ ३१

शुकी शुकानजनयदुलुकअत्युलुकिकान् ।

ञ्जूच्योदकान्पक्षिगणान्सुप्रीवी तु व्यजायत ।

विनतायास्तु द्वी पुत्री विख्याती गरुडारुणी ।

रयेनी रूयेनांस्तथा भासी भासान्यद्वांश्च गृद्ध्वापि ॥ १६

अश्वानुष्ट्रान्गर्दभांश्च ताप्रावंशः प्रकीर्त्तिः ॥ १७

सुपर्णः पत्ततां श्रेष्ठो दारुणः पन्नगञ्चनः ॥ १८

पृद्धिकासे गृद्धोंका अन्य हुआ ॥ १६ ॥ शृचिसे जरुके पक्षिगण और सुब्रीवीसे अश्व, उष्ट्र और गर्दभोंकी उताति हुई । इस प्रकार यह ताम्राका वंदा कहा जाता है ॥ १७ ॥ बिनतुक्ते गरुड और अरुण ये दो पुत्र विख्यात है। इनमें पश्चियोंमें श्रेष्ठ सुपर्ण (गरुडजो) अति धयंकर और सर्पीको खानेवाले हैं ॥ १८ ॥ हे ब्रह्मन् ! सुरसासे सहस्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाशमें विचरनेवाले, अनेक शिरॉबाले और बड़े विशासकाय थे ॥ १९ ॥ और बादुके पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक सिरवाले सहस्रों सर्प ही हुए जो गरुडजीके वशवर्ती थे॥ २०॥ उनमेंसे शेष, वास्कि, तक्षक इस्तिक्षेत, महापदा, कम्बल, अक्षतर, एलापुत्र, भाग, कर्कोटक, घनञ्जय तथा और भी अनेकी उन्न विषधर एवं काटनेवारूँ सर्प प्रधान है ॥ २१-२२ ॥ क्रोधवशाके पुत्र क्रोधवरागण है। वे सभी बड़ी-बड़ी सड़ोंबाले, भयंकर और कचा गांस खानेवाले जलवर, स्थलवर एवं पक्षिगण हैं ॥ २३ ॥ महाबली पिशाचोंको भी क्रोधाने ही जन्म दिया है । स्टिभसे गौ और महिन आदिको उत्पत्ति हुई तथा इससे वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकारके तृण उत्पन हुए हैं॥२४॥ खसाने यक्ष और ग्रक्षसंख्ये, मुनिने अपसरऑको तथा अस्ट्रिने अति समर्थ गन्धर्वीको जन्म दिया ॥ २५ ॥ ये सब स्थावर-जंजम कश्यपञ्जेकी सन्तान हुए। इनके और भी सैकड़ों-हजारों पुत्र-पौत्रादि हुए ॥ २६ ॥ हे ब्रह्मन् ! यह स्करोचिय मन्यन्तरकी सृष्टिका वर्णन कहा जाता है॥ २७॥ वैश्वस्वत-मन्वन्तरके आरम्भभे महान् वारण यञ्च हुआ, उसमें बहुगानी होता थे, अब मैं उनकी प्रजाका वर्णन करता हैं ॥ २८ ॥ है साधुश्रेष्ठ । पूर्व-मन्वन्तरमें जो सप्तर्षिगण स्वयं ब्रह्मजीके मानसपुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे, उन्होंको ब्रह्माजीने इस कल्पमे गम्भवं, नाग, देव और दानवादिके पितृरूपसे निश्चित किया ॥ २९ ॥ पुत्रोंके नष्ट हो जानेपर दितिने कदयपजीको प्रसन्न किया। उसकी सम्यक् आगधनासे सन्तुष्ट हो तर्पास्त्रयोंमें श्रेष्ठ कञ्चपजीने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इन्ह्रके क्य करनेमें

समर्थ एक जाति तेजस्वी पुत्रका वर गाँगा । ३०-३१ ॥

शुकीसे शुक्त, उल्लंक एवं उल्लंबेंक प्रतिपश्ची काक आदि

उत्पन्न हुए तथा २थे-शेरी इचेन (बाब), भासीसे भास और

स च तस्मै वरं प्रादाद्धायीयै मुनिसत्तमः । दत्त्वा च वरमत्युत्रं कश्यपस्तामुबाच ह ॥ ३२ शकं पुत्रो निहन्ता ते यदि गर्भ शरच्छतम् । समाहितातिप्रयता शौचिनी धारयिष्यसि ॥ ३३ इत्येवपुक्त्वा तां देवीं सङ्गतः कश्यपो मुनिः । दधार सा च तं गर्भ सम्वक्छीचसमन्विता ॥ ३४ गर्भमात्मवधार्थाय ज्ञात्वा तं मघवानपि । र्श्रिषुस्तामधागच्छद्विनयादमराधिपः तस्याश्चैवान्तरप्रेप्स्रतिष्ठत्याकशासनः **ऊने वर्षशते चास्या ददर्शान्तरमात्मना ॥** ३६ अकृत्वा पादयोः शीचं दितिः शयनमाविशत् । निद्रा चाहारयामास तस्याः कुक्षि प्रविद्य सः ॥ ३७ वञ्जयाणिमंत्रागर्भं चिच्छेदाय स सप्तया । सम्पीड्यमानो क्ट्रेण स स्रोदातिदारुणम् ॥ ३८ मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरभाषत । सोऽभवत्सप्तधा गर्धस्तमिन्द्रः कुपितः पुनः ॥ ३९ एकैकं सप्तथा चक्रे वज्रेणारिविदारिणा। मस्तो नाम देवास्ते बभूब्रुरतिबेगिनः ॥ ४० यदुक्तं वै भगवता तेनैव मस्तोऽभवन् । देवा एकोनपञ्चाशत्महाया वज्रपाणिनः ॥ ४१

मुनिश्रेष्ठ कर्स्यपजीने अपनी भार्यी दितिको वह वर दिया और उस अति उन्न करको देते हुए ये उससे बोले— ॥ ३२॥ "यदि तुम भगवान्के ध्यानमें तत्पर रहकर अपना गर्भ शीच" और संयमपूर्वक सो वर्षतक धारण कर सकोगी तो तुन्हारा पुत्र इन्द्रको मारनेवाला होगा"॥ ३३॥ ऐसा कहकर पुनि कर्स्यपजीने उसरेवोसे संगमन किया और उसने बहे शौचपूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया॥ ३४॥

उस गर्धको अपने वधका कारण जान देवराज इन्द्र भी विनयपूर्वक उसकी सेवा करनेके लिये आ गर्गे ।: ३५ ॥ उसके शीचादिमें कथी कोई अन्तर पहे---यही देखनेकी इच्छासे इन्द्र वहाँ हर समय उपस्थित रहते थे । अन्तमें सौ वर्षमें कुछ हो कमी रहनेपर उन्होंने एक अन्तर देखा ही लिया ॥ ३६ ॥ एक दिन दिति बिना चरण-शुद्धि किये ही अपनी शय्यापर छेट गयी। उस समय निहाने उसे घेर लिया। तब इन्द्र हाथमें यज्ञ लेकर उसकी कृक्षिमें घस गये और उस पतागभिक सात ट्रकड़े कर डाले। इस प्रकार बजरे पीडिन होनेसे वह गर्भ जोर-ओरसे रोने लगा ॥ ३७-३८ ॥ इन्द्रने उससे पुनः-पुनः कहा कि 'मत रो' ! किन्तु जब वह गर्भ सात भागोंमें विमक्त हो। गया, [ और फिर भी न मध ] तो इन्द्रने अत्यन्त कपित हो अपने रुख्न-विनाशक वजसे एक-एकके सात-सात टुकड़े और कर दिये । वे ही अति बेगवान् मरुत् नामक देवता हुए ॥ ३९-४० ॥ भगवान् इन्द्रने जो उससे कहा था कि 'मा रोदीः' (यत रो) इंसीलिये ने मस्त् कहरूये। ये उनचास मरुद्रण इन्द्रके सहायक देवता हुए ॥ ४१ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

'सन्यायां नैय मोक्तव्यं गॉर्भण्या यस्यॉर्णीन । न स्थातव्यं न गन्तव्यं वृश्चमूरेषु सर्वटा ॥ वर्जयेत् चन्त्रतं त्येके गात्रमक्षं तथैव च । नोन्युककेशी विश्वेच नाश्चिः स्यात् कदाचन ॥ '

हे सुन्दरि ! गर्भिणी स्त्रीको चाहिये कि सार्यकालमें भोजन न करे, वृशंकि नीचे न जाय और न यहाँ तहरे ही तथा सोमोंके साथ कलह और जैगड़ाई लेना होत्र दें. कभी केश खुला न रखें और न अपवित्र ही रहे :

सथा भागवतमें भी कहा है----'न हिस्सात्सर्वमृतानि न श्रवेश्रानृतं क्रेत्' इत्यादि। अर्थात् प्राणियोकी हिसा न करे, किसीको युग्र-भला न करे और कमी झूठ न बोले।

शीच आदि नियम मत्यपुराणमें इस प्रकार बतलाये गये है—

# बाईसवाँ अध्याय

विष्णुभगवान्की विभूति और जगत्की व्यवस्थाका वर्णन

8

Ź.

3

X

Ę

5

श्रीपसशास्त्र उवाच

यदाभिषिकः स पृथुः पूर्वं राज्ये महर्षिभिः । ततः क्रमेण राज्यानि ददौ लोकपितामहः ॥ नक्षत्रमहविप्राणां वीरुधां चाप्यशेषतः । सोमं राज्ये दशद्रह्या यज्ञानां तपसामि ॥ राज्ञां वैश्रवणं राज्ये जलानां वरुणं तथा । आदित्यानां पतिं विष्णुं वसुनामश्च पावकम् ॥

प्रजापतीनां दक्षं तु बासवं मस्तामपि । दैत्यानां दानवानां च प्रद्वादमधिपं ददौ ॥ पितृणां धर्मराजं तं यमं राज्येऽभ्यवेचयत् ।

ऐरावतं गजेन्द्राणामशेषाणां पति ददौ ॥ पतित्रणां तु गरुडं देवानामपि वासवस् ।

उद्यैःश्रवसमञ्चानां सृषभं तु गवामपि ॥ मृगाणां चैव सर्वेषां सज्ये सिंहं ददौ प्रभुः ।

शेषं तु दन्दश्कानामकरोत्पतिमव्ययः ॥ हिमालयं स्थावराणां मुनीनां कपिलं मुनिम् ।

नितनां देष्ट्रिणां चैच मृगाणां व्याघ्रमीश्वरम् ॥ वनस्पतीनां राजानां प्रक्षमेवाध्यवेचयत् । एवमेवान्यजातीनां प्राधान्येनाकरोत्प्रभृन् ॥

एवं विभज्य राज्यानि दिशां पालाननन्तरम् । प्रजापतिपतिर्ब्रह्मा स्थापयामास सर्वतः ॥ १०

पूर्वस्यां दिशि राजानं वैराजस्य प्रजापतेः । दिशापालं सुधन्वानं सुतं वै सोऽप्यवेचयत् ॥ ११

दक्षिणस्यां दिशि तथा कर्दमस्य प्रजापतेः । पुत्रं शङ्कपदं नाम राजानं सोऽभ्यवेचयत् ॥ १२

पश्चिमस्यो दिश्चि तथा रजसः युत्रमच्युतम् । केतुपन्तं महात्पानं राजानं सोऽभ्यवेचयत् ॥ १३ तथा हिरण्यरोमाणं पर्जन्यस्य प्रजापतेः ।

उदीच्यां दिशि दुर्द्धर्षं राजानमभ्यक्षेत्रयत् ॥ १४ तैरियं पश्चिती सर्वा सप्रद्वीपा सपत्तना ।

वधाप्रदेशमद्यापि धर्मतः परिपाल्यते ॥ १५

श्रीपराश्चरजी बोले—पूर्वकालने महर्षियोंने

जब महाराज पृथुको राज्यपद्दपर अभिविक्त किया तो लोक-पितामह श्रीत्रह्माजीने भी क्रमसे राज्योंका बँटवास

किया ॥ १ ॥ ब्रह्माजीने नक्षत्र, ब्रह, ब्राह्मण, सम्पूर्ण वनस्पत्ति और बङ्ग तथा तप आदिके सम्यपर चन्द्रमाको

वनस्पात आर यञ्च तथा तप आहरू सञ्चपर चन्द्रमाकः नियुक्त किया ॥ २ ॥ इसी प्रकार विश्ववाके पुत्र कुचेरजीको राजाओंका, वसणको जलोंका, विष्णुको आदित्योंका और

अग्निको बहुगणोंका अधिपति बनाया॥३॥ दक्षको प्रजापतियोंका, इन्द्रको बरुद्रणका तथा प्रह्लादजीको दैत्य

और दानबोका आशियस्य दिया॥४॥ पितृगणके

राज्यपदपर धर्मराज यमको अभिविक्त किया और सम्पूर्ण गजराजेंका स्वामित्व ऐरावतको दिया॥५॥ गरुडको

पक्षियोंका, इन्द्रको देवताओंका, उद्यैःश्रवाको घोड्रोका और वृषभको गीओंका अधिपति बनाया॥६॥

प्रमु बह्याजीने समस्त मृथों (चन्यपद्क्षां) का राज्य

सिंहको दिया और सपौंका खामी शेषनामको बनत्या ॥ ७॥ स्थावरोंका खामी हिमालयको, मुनिजनींकी

कपिलदेवजांको और तस्त तथा दाढ़वाले मृगगणका राजा व्याप्न (बाध) को बनावा ॥ ८ ॥ तथा प्रश्न (पाकर) को वनस्पतियोका राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्माओंने

और-और जातियोंके प्राधान्यकी भी व्यवस्था की ॥ ९ ॥

्रस प्रवार राज्योंका विभाग करनेके अनन्तर प्रजापतियोंके स्वामी ब्रह्माजीने सब और दिक्पास्त्रीकी स्थापना की ॥ १० ॥ उन्होंने पूर्व-दिशामें वैराज

प्रवापतिके पुत्र राजा सुघन्यको दिक्पालपदपर अभिपिक किया॥ ११॥ तथा दक्षिण-दिशामें कर्दम प्रजापतिके पुत्र

राजा फंखपदको नियुक्ति की॥ १२॥ कभी ब्युत न होनेवाटे रजसपुत्र महात्मा केतुमानको उन्होंने पश्चिप-

दिशार्थे स्थापित किया ॥ १३ ॥ और पर्जन्य प्रजापतिके पुत्र अति दुर्द्धर्ष राजा हिरण्यसेमाको उत्तर-दिशार्थे

अभिषिक्तः किया ॥ १४ ॥ वे आजतक सात द्वीप और

अनेको नगरीसे युक्त इस सम्पूर्ण पृथिवीका अपने-अपने विमागानुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं ॥ १५ ॥

तें सर्वे सर्वभूतस्य विष्णोरंशा द्विजीत्तम् ॥ १७ ये त् देवाधिपतयो ये च दैत्याधिपास्तथा। दानवानां च ये नाथा ये नाथाः पिशिताशिनाम् ॥ १८ पश्चनां ये च पतयः पतयो ये च पश्चिणाम् । पनुष्याणां च सर्याणां नागानामधिपाश्च ये ॥ १९ वृक्षाणां पर्वतानां च प्रहाणां चापि येऽधिपाः । अतीता वर्त्तमानाश्च ये भविष्यन्ति चापरे । ते सर्वे सर्वभृतस्य विष्णोरंशसमृद्धवाः ॥ २० न हि पालनसामध्यीपृते सर्वेश्वरं हरिष्। स्थितं स्थितो महाप्राज्ञ भवत्यन्यस्य कस्यचित् ॥ २१ सुजत्येष जगत्सृष्टी स्थितौ पाति सनातनः । हन्ति जैवान्तकत्वेन रजःसत्त्वादिसंश्रयः ॥ २२ चतुर्विभागः संसृष्टी चतुर्धा संस्थितः स्थिती । प्ररूपं च करोत्पन्ते चतुर्भेदो जनार्दनः ॥ २३ एकेनांशेन ब्रह्मासी भवत्यव्यक्तमूर्तिमान् । मरीचिमिश्राः पतयः प्रजानां चान्यभागद्यः ॥ २४ कालस्तृतीयस्तस्यांशः सर्वभृतानि चापरः । इत्यं चतुर्धा संसुष्टी वर्ततेऽसौ रजोगुण: ॥ २५ एकांशेनास्थितो विष्णुः करोति प्रतिपालनम् । मन्वादिलपशान्येन कालक्तपोऽपरेण च ॥ २६ सर्वभूतेषु चान्येन संस्थितः कुस्ते स्थितिम् । सत्त्वं गुणं समाश्रित्व जगतः पुरुषोत्तमः ॥ २७ आश्रित्य तमसो बुत्तिमन्तकाले तथा पुनः । स्त्रस्वरूपो भगवानेकांद्दोन भवत्यजः ॥ २८ अग्न्यन्तकादिरूपेण भागेनान्येन वर्तते । कालस्वरूपो भागो यसार्वभूतानि चापरः ॥ २९ विनाशं कुर्वतस्तस्य चतुःहुँवं पहात्पनः ।

विभागकल्पना ब्रह्मन् कथ्यते सार्वकालिको ॥ ३०

विभृतयो हरेरेता जगतः सृष्टिहेतवः॥३१

ब्रह्मा दक्षादयः कालस्त्रथैवाखिलजन्तवः ।

एते सर्वे प्रवृत्तस्य स्थितौ विष्णोर्महात्मनः ।

ये भविष्यन्ति ये भूताः सर्वे भूतेश्वरा द्विज ।

विभृतिभूता राजानो ये चान्ये मुनिसत्तम ॥ १६

हे मुनिसत्तम ! ये तथा अन्य भी जो सम्पूर्ण राजालोग है वे सभी विश्वके पालनमें प्रवृत्त परमारमा श्रीविष्णुभगवानुके विभृतिरूप है ॥ १६ ॥ हे द्विजीतम ! जो-जो भुताधिपति पहले हो गये हैं और जो-जो आगे होंगे वे सभी सर्वभूत भगवान् विष्णुके अंश हैं ॥ १७ ॥ जी-जी भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मोसभोजियोंके अधिपति है, ओ-ओ पशुओ, पक्षियों, मनुष्यों, सपों और बार्विके अधिनायक है, जो जो बुशों, पर्वती और प्रहोंके स्वामी हैं तथा और भी भृत, घविष्यत् एवं वर्तमानकालीन जितने भूतेक्षर हैं वे सभी सर्वभृत भगवान् विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुए हैं॥ १८—२०॥ है महाप्राञ्च! सृष्टिके पालन-कार्यमें प्रवृत्त सर्वेधर श्रीहरिको छोड़का और किसीमें भी पालन करनेकी शक्ति नहीं है ॥ २१ ॥ रजः और सच्चादि गुणेकि आक्ष्यसे वे सनातन प्रभु ही जगतुकी रचनाके समय रचना करते हैं, स्थितिके समय पालन करते हैं और अन्तसमयमें कालरूपसे संहार बनते हैं ॥ २२ ॥

ये जनाईन चार विभागसे सृष्टिके और चार विभागसे ही स्थितिके समय रहते हैं तथा चार रूप धारण करके ही अन्तमं प्रस्टय करते हैं॥ २३॥ एक अंशसे से अव्यक्तस्वरूप बहुत होते हैं, दुसरे अंशसे मरीनि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंदा करल है और चीथा सम्पूर्ण प्राणी । इस प्रकार वे खोगुणांवीद्वाष्ट्र होकर चार प्रकारसे सृष्टिके समय स्थित होते है ॥ २४-२५ ॥ फिर वे पुरुषोत्तम सन्वगुणका आश्रय लेका जगतुको स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंशसे विष्णु होकर पालन करते हैं, दुसरे अंशसे म्सू आदि होते हैं तथा तीसरे अंशसे काल और चौधेसे सर्वभूतोंमें स्थित होते हैं॥२६-२७॥ तथा अन्तकारुमें वे अजन्मा भएवान् तमोगुणकी वृत्तिका आश्रय ले एक अंशसे स्ट्ररूप, दूसरे भागसे अप्रि और अन्तकाद रूप, तोसरसे कालरूप और चौधेसे सम्पूर्ण भूतस्वरूप हो जाते हैं॥ २८-२९ ॥ हे ब्रह्मन् ! बिनाज्ञा करनेके खिये उन महात्याको यह चार प्रकारको सार्वकालिक विभागकल्पना कही जाती है ॥ ३० ॥ ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणी—ये श्रीहरिकी विभृतियाँ जगतुकी सृष्टिकी कारण है ॥ ३६ ॥

विष्णुर्मन्वादयः कालः सर्वभूतानि च द्विज । स्थितेर्नियत्तभूतस्य विष्णोरेता विभूतयः ॥ ३२ स्द्रः कालान्तकाद्याश्च समस्ताश्चैव जन्तवः । चतुर्धा प्ररूपायैता जनार्दनविभूतयः॥ ३३ जगदादी तथा मध्ये सृष्टिराप्रलया द्विज । धात्रा मरीचिमिश्रैश्च क्रियते जन्तुभिस्तथा ॥ ३४ ब्रह्मा सञ्जत्यदिकाले परीचित्रमुखास्ततः । उत्पादयन्यपत्यानि जन्तवश्च प्रतिक्षणम् ॥ ३५ कालेन न विना ब्रह्मा सृष्टिनिप्पादको द्विज । न प्रजापतयः सर्वे न चैवाखिलजन्तवः ॥ ३६ एवमेव विभागोऽपं स्थितावप्यूपदिश्यते। चतुर्धा तस्य देवस्य मैत्रेय प्रलये तथा॥ ३७ यत्किञ्चित्सुज्यते येन सत्त्वजातेन वै द्विज । तस्य सुज्यस्य सम्भूतौ तत्सर्वं वे हरेस्तनुः ॥ ३८ इन्ति यावच यत्किञ्चित्सन्तं स्थावरजङ्गपम्। जनार्दनस्य तद्रौद्रं मैत्रेयान्तकरं वपुः॥३९ एकमेष जगत्स्रष्टा जगत्याता तथा जगत्। जगद्धक्षयिता देव: समस्तस्य जनार्दन: ।। ४० सृष्टिस्थित्यन्तकालेषु त्रिधैवं सम्प्रवर्तते । गुणप्रवृत्त्या परमं पदं तस्यागुणं महत्॥ ४१

साष्ट्रास्थरयन्तकालयु । अधव सम्मवतत । गुणप्रवृत्त्या परमं पदं तस्यागुणं महत् ॥ ४१ तश्च ज्ञानमयं व्यापि स्वसंवेद्यमनीपमम् । चतुष्प्रकारं तदपि स्वरूपं परमात्मनः ॥ ४२ श्रोपैतेम उकान

चतुष्प्रकारतां तस्य ब्रह्मभूतस्य हे मुने । ममाचक्ष्व यथान्यायं यदुक्तं परमे पदम् ॥ ४३ श्रीपरास उषाच

श्रंपगरस उवाव मैत्रेय कारणं प्रोक्तं साधनं सर्ववस्तुषु । साध्यं च वस्त्वभिमतं यत्साधिवतुमात्मनः ॥ ४४ योगिनो मुक्तिकामस्य प्राणायामादिसाधनम् । साध्यं च परमं ब्रह्म पुनर्नावर्तते यतः ॥ ४५ हे द्विज ! विष्णु, मनु आदि, काल और समस्त भूतगण—ये जगत्की स्थितिके कारणरूप भगवान् विष्णुकी विभृतियां है॥ ३२॥ तथा रुद्र, काल, अन्तकादि और सकल जीव—श्लीजनार्दनकी ये चार विभृतियाँ प्रस्थकी कारणरूप है॥ ३३॥

हे हिज | जगतके आदि और मध्यमें तथा प्रस्य-पर्यन्त भी बहार, महेचि आदि तथा भिन्न-भित्र जीवीसे हैं। सृष्टि हुआ करती है ॥ ३४ ॥ सृष्टिके आरम्पमे पहले ब्रह्माबी रचना करते हैं, फिर परीचि आदि प्रजापतिगण और तदनन्तर समस्त जीव क्षण-क्षणमें सन्तान उत्पन करते रहते हैं॥ ३५॥ हे द्विज : कालके बिना बह्या, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि-रचना नहीं कर सकते [ अतः भगवान् कालरूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टिके कारण है ] ॥ ३६ ॥ हे मैंत्रेय ! इसी प्रकार जयतृकी स्थिति और प्रलयमें भी उन देवदेवके चार-चार विभाग बताये जाते हैं ॥ ३७ ॥ हे द्विन ! जिस किसी जीवदारा जे कुछ भी रचना की जाती है उस उत्पन्न हुए जीवकी उत्पत्तिमें सर्वथा श्रीहरिका शरीर ही कारण है ॥ ३८ ॥ हे मैंग्रेय ! इसी प्रकार जो कोई स्थावर-जेगम भूतोंमेंसे किसीको नष्ट करता है, यह नारा करनेवाला भी श्रीजनार्दनका अन्तकारक रोड्रस्य हो है॥३९॥ इस प्रकार ये जनार्यनदेव ही समज्ञा संसारके रचविता, पालनकर्ता और संहारक है तथा वे ही स्वयं जगत्-रूप भी है ॥ ४० ॥ जगतको उत्पत्ति, स्थिति और अन्तके समय ये इसी प्रकार तीनों गुणेंकी प्रेरणासे प्रयुत्त होते हैं, तथापि उनका परमपद महान् निर्मुण है ॥ ४१ ॥ परमात्माका यह श्वरूप ज्ञानपय, व्यापक, स्वसंबेद्ध (स्वयं-प्रकाश) और अनुषम है तथा वह भी कर प्रकारका ही है ॥ ४२ ॥

श्रीमैत्रेक्जी बोले—हे मुने! आपने जो भगवान्का परम पद कहा, वह चार प्रकारका कैसे है? यह आप मुझसे विधिपूर्वक कहिरो॥ ४३॥

श्रीपराद्यारजी योले—हे मैत्रेय ! सब वस्तुओंका जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है और जिस अपनो अभिमत यस्तुको सिद्धि की जातो है वही साध्य कहलाती है ॥ ४४ ॥ मुक्तिको इच्छानले योगिजनोंके लिये प्राणायाम आदि साधन है और परब्रह्म ही साध्य है,

साधनालम्बनं ज्ञानं मुक्तये योगिनां हि यत् । स भेदः प्रथमस्तस्य ब्रह्मभूतस्य वै मुने ॥ ४६ युक्तः क्रेशमुक्त्यर्थं साध्यं यद्वद्वा योगिनः । तदालम्बनविज्ञानं द्वितीयों उशो महामुने ॥ ४७ उभयोस्त्वविभागेन साध्यसाधनयोर्हि यत् । विज्ञानमद्वैतमयं तद्धागोऽन्यो मयोदितः ॥ ४८ ज्ञानत्रयस्य वै तस्य विशेषो यो पहासुने । त्रज्ञिसकरणद्वारा दर्शितात्मस्यरूपवत् ॥ ४९ निर्व्यापारमनास्थेयं व्याप्तिमात्रमनुषमम्। आत्मसम्बोधविषयं सत्तामात्रमलक्षणम् ॥ ५० प्रशान्तमभयं शुद्धं दुर्विभाव्यमसंश्रयम् । विष्णोर्ज्ञानमयस्योक्तं तञ्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥ ५१ तत्र ज्ञाननिरोधेन योगिनो यान्ति ये लयम् । संसारकर्षणोष्ट्रौ ते यान्ति निर्वीजतां द्विज ॥ ५२ एवंत्रकारममलं नित्यं व्यापकमक्षयम्। समस्तहेयरहितं विष्यवाख्यं परमं पदम् ॥ ५३ तद्वारा परमं योगी यतो नावर्तते पुनः। अयत्यपुण्योपरमे क्षीणक्केशोऽतिनिर्मलः ॥ ५४ द्वे रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूर्तं चामूर्तपेव च । क्षराक्षरस्वरूपे ते सर्वभूतेष्ट्रवस्थिते ॥ ५५ अक्षरं तत्परं ब्रह्म क्षरं सर्विमिदं जगत्। एकदेशस्थितस्याञ्जेज्योत्स्या विस्तारिणी यथा । परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमस्तिलं जगत् ॥ ५६ तत्राप्यासन्नद्रस्ताद्वहस्तस्तल्पतामयः ज्योत्स्राभेदोऽस्ति तच्छक्तेस्तद्वन्येत्रेय विद्यते ॥ ५७ ब्रह्मविष्णुशिया ब्रह्मस्रधाना ब्रह्मशक्तयः । ततश्च देवा मैत्रेय न्यूना दक्षादयस्ततः ॥ ५८ ततो मनुष्याः पश्वो मृगपक्षिसरीसुपाः । न्यूनाञ्जयूनतराश्रैव वृक्षगुल्माद्यस्तथा ॥ ५९ तदेतदक्षरं नित्यं जगन्यनिवसस्त्रिलम्। आविर्भावतिरोभावजनानाशविकल्पवत् ॥ ६०

वहाँसे फिर औटना नहीं पड़ता ॥ ४५ ॥ हे मुने ! जो योगीको मुक्तिका कारण है, वह 'सध्यनालम्बन-ज्ञान' ही। उस ब्रह्मभूत परमपदका प्रथम भेद हैं\* ॥ ४६॥ क्रेडा-बन्धनसे मुक्त होनेके दिखे योगाध्यासी योगीका साध्यरूप जो बद्ध है, है महामुने ! उसका ज्ञान ही 'आलम्बन-विज्ञान' नामक दुसरा घेट है।। ४७॥ इन दोनों साध्य-साधनोंका अभेदपूर्वक जो 'अहैतमय शान' है। उसीको में तोसरा भेद कहता हूँ ॥ ४८ ॥ और हे महामुने ! उक्त तीनों प्रकारके ज्ञानकी विशेषताका निराकरण करनेपर अनुभव हुए आत्मस्यरूपके समान ज्ञानस्वरूप भगवान् विष्णुका जो निर्व्यापार अनिर्यननीय, व्याहिमात्र, अनुपम, आत्मबोधस्तरूप, सत्तामत्र, अलक्षण, राज्त, अभय, शुद्ध, पावनातीत और आश्रवहोन रूप है, वह 'ब्रह्म' नामक ज्ञान [ उसका चौथा घेद ] है ॥४९---५१ ॥ हे द्विज ! जो योगिजन अन्य ज्ञानीका निरोधका इस (चीथे भेद) में हो लीन हो जाते हैं वे इस संसार-क्षेत्रके भीतर बीजारोपणरूप कर्म करनेमें निर्वीज (वासनारहित) होते हैं। [अर्थात वे लोकसंप्रहके लिये कमें करते भी रहते हैं। तो भी उन्हें उन कर्मीका कोई पाप-पुण्यरूप फल प्राप्त नहीं होता । ॥ ५२ ॥ इस प्रकारका वह निर्मेल, नित्य, व्यापक, अक्षय और समस्त हेय गुणैसि रहित विष्ण् नामक परमपद है॥ ५३॥ पुण्य-पापका क्षय और क्केशोंकी निवृत्ति होनेपर जो अत्यन्त निर्मल हो जाता है यही योगी उस परवहाका आश्रय लेता है जतींसे वह फिर नहीं लीदता ॥ ५४ ॥ उस ब्रह्मके मूर्त और अमूर्त दो रूप है, जो श्वर और

उस बसके मूर्त और अमूर्त दो रूप है, जो श्वर और अश्वररूपसे समस्त प्राणियोंने स्थित हैं ॥ ५५ ॥ अश्वर प्री वह परबंदा है और श्वर सम्पूर्ण जगन् है। जिस प्रकार एकदेशीय अधिका प्रकाश सर्वंत्र फैला रहता है उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगन् परबंदाकी ही शक्ति है। १५६ ॥ है मैत्रेय ! अधिकी निकटता और दूरताके भेदसे जिस प्रकार उसके प्रकाशों भी अधिकता और न्यूनताका भेद रहता है उसी प्रकार बहाकी शिक्षण और शिव बहाकी प्रधान शिक्षण और शिव बहाकी प्रधान शिक्षण हैं। ५८ ॥ उनके अनत्तर दक्ष आदि प्रजापतिमण हैं।। ५८ ॥ उनके अनत्तर दक्ष आदि प्रजापतिमण हैं।। ५८ ॥ उनके भी न्यून पनुष्य, पद्म, पक्षी, मृग और सरीस्पादि हैं तथा उनसे भी अस्वन्त न्यून वृक्ष, गुरुष और रुसा आदि हैं।। ५९ ॥ अतः हे मृनिषर ! अविभीव (उत्पत्र होना) तिरोभाय अतः हे मृनिषर ! अविभीव (उत्पत्र होना) तिरोभाय

<sup>🌯</sup> प्राणायामादि साधनविषयक ज्ञानको 'साधनारून्यन-ज्ञान' कहते 🕏 ।

सर्वज्ञिक्तमयो विष्णुः स्वरूपं ब्रह्मणः परम् ।
पूर्तं यद्योगिभिः पूर्वं योगारम्भेषु चिन्त्यते ॥ ६१
सालम्बनो यहायोगः सर्वाजो यत्र संस्थितः ।
मनस्थव्याहते सम्यग्युञ्जतो जायते मुने ॥ ६२
स परः परशक्तीनां ब्रह्मणः समनन्तरम् ।
मूर्तं ब्रह्म महाभाग सर्वब्रह्ममयो हरिः ॥ ६३
तत्र सर्विमिदं प्रोतमोतं चैवास्तिलं जगत् ।
ततो जगजगत्तस्मिन्स जगश्चास्तिलं मुने ॥ ६४
क्षसक्षरमयो विष्णुर्विभन्त्यंखिलमांश्वरः ।
पुरुषाव्याकृतमयं भूषणास्त्रस्वरूपवत् ॥ ६५
श्रीमीत्रेय उपाच

भूषणास्त्रस्वरूपस्थं यद्यैतद्दश्विलं जगत् । बिभर्त्ति भगवान्विष्णुस्तन्यपाख्यातुमहीसि ॥ ६६ *श्रेष्यदार व्याच* 

नमस्कृत्याप्रमेवाय विकासे प्रभविकाने। कथयामि यथास्यातं वसिष्ठेन ममाभवत् ॥ ६७ आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणामलम् । बिभर्त्ति कौस्तुभमणिस्वरूपं भगवान्हरिः ॥ ६८ श्रीवत्ससंस्थानधरमनन्तेन समाश्रितम् । प्रधानं बुद्धिरप्यास्ते गदारूपेण माधवे ॥ ६९ भूतादिमिन्द्रियादि च द्विधाहक्कारमीश्वरः । विभन्ति शङ्करूपेण शार्डुरूपेण च स्थितम् ॥ ७० चलत्वरूपमत्यत्तं जवेनात्तरितानिलम् । चक्रस्वरूपं च मनो धत्ते विष्णुकरे स्थितम् ॥ ७१ पञ्चरूपा तु या माला वैजयन्ती गदाभृत: । सा भूतहेतुसङ्घाता भूतमाला च वै द्विज ॥ ७२ यानीन्द्रियाण्यरोषाणि बुद्धिकर्मात्मकानि वै। शररूपाण्यशेषाणि तानि धत्ते जनादेनः ॥ ७३ बिभर्ति यशासिरत्रमन्युतोऽत्यन्तनिर्मलम् । विद्यामयं तु तन्ज्ञानमविद्याकोदासंस्थितम् ॥ ७४

इस्थे पुमान्प्रधानं च बुद्धबहुङ्कारमेव च ।

भुतानि च हुर्णकेशे मनः सर्वेन्द्रियाणि च 🛭

विद्याविद्ये च मैत्रेय सर्वमेतत्समाधितम् ॥ ७५

(छिप जाना) जन्म और नादा आदि विकल्पयुक्त भी यह सम्पूर्ण जगत् वास्तवमें नित्य और अक्षय ही है ॥ ६० ॥

सर्वज्ञक्तिमय विष्णु ही ब्रह्मके पर-स्वरूप तथा पूर्तरूप है जिनका योगिजन योगिरम्भके पूर्व चिन्तन करते हैं ॥ इ१ ॥ हे मुने ! जिनमें मनको सम्यक्-प्रकारसे निरन्तर एकाय करनेवालोंको आलम्बनयुक्त सबीज (सन्यज्ञात) महत्योगको प्राप्ति होती है, हे महाभाग ! हे सर्वव्रद्धमय श्रीविष्णुभगवान् समस्त परा इक्तियोगे प्रधान और ब्रह्मके अल्पन्त निकटवर्ती मूर्त-ब्रह्मसरूप हैं ॥ इ२-६३ ॥ हे युने ! उन्हींमें यह सम्पूर्ण जगत् ओतप्रोत है, उन्हींसे उत्पन्न हुआ है, उन्हींमें स्थत है और स्वयं वे ही समस्त जगत् है ॥ ६४ ॥ क्षराक्षस्य (कार्य-कारण-रूप) ईश्वर विष्णु हो इस पुरुष-प्रकृतिगय सम्पूर्ण जगत्को अपने जामूषण और आयुधरूपसे धारण करते हैं ॥ ६५ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—भगवान् विष्णु इस संसारको भूषण और आयुधरूपसे किस प्रकार धारण करते हैं यह आप मुझसे कहिये॥ ६६॥

श्रीपराद्यारजी बोले—हे मुने ! जगतुका पालन करनेवाले अप्रमेय श्रोविष्णुभगवानुको नमस्त्रार कर अब में, जिस प्रकार वसिष्ठजीने मुद्दारों कहा था वह तुन्हें सुनाता हैं ॥ ६७ ॥ इस जगतुके निर्लेष तथा निर्मुण और ीर्मल आव्याको अर्थात् शुद्ध क्षेत्रज्ञ-स्वरूपको श्रीहरि कौस्तुभमणिरूपसे घारण करते हैं ॥ ६८ ॥ श्रीअनन्तने प्रधानको श्रीवत्सरूपसे आश्रय दिया है और बृद्धि श्रीमाधवकी गदारूपसे स्थित है ॥ ६९ ॥ भृतीके कारण तामरा अहंकार और इन्द्रियोंके कारण राजस अहंकार इन दोनोंको वे शंख और शार्क धनुबरूवसे धारण करते है ॥ ७० ॥ अपने चेगसे पवनको भी पराजित करनेवात्म अत्यन्त चञ्चल, सास्विक अहंकसरूप मन श्रीविष्ण्-भगवानुके कर-कमलोंमें स्थित चक्रका रूप भारण करता है ॥ ७१ ॥ हे द्विज ! भगवान मदाधरकी जो [ यस्त्र, माणिक्य, मरकत, इन्द्रनील और होरकमर्या 🛚 पञ्चरूपा वैजवन्ता माला है वह पञ्चतंत्पत्राओं और पञ्चभतीका हो। संघात है।। ७२ ।। जो ज्ञान और कर्ममसी इन्द्रियाँ हैं। उन सबको श्रीजनादैन भगवान बाणरूपसे धारण करते हैं॥ ७३ ॥ भगवान् अच्यत जो अल्बन्त निर्मल खद्दग घारण करते हैं यह आविद्यागय कोशसे आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है ॥ ७४ ॥ हे मैत्रेय । इस प्रकार पुरुष,

प्रधान, युद्धि, अहंकार, पञ्चभुत, यन, इन्द्रियाँ तथा विद्या

अख्रभूषणसंस्थानस्वरूपं रूपवर्जितः । विभर्ति मायारूपोऽसौ श्रेयसे प्राणिनां हरिः ॥ ७६ सविकारं प्रधानं च पुर्मासमिवलं जगत्। बिभर्ति पुण्डरीकाक्षस्तदेवं परमेश्वर: ॥ ७७ या विद्या या तथाविद्या यत्सद्यसासदस्ययम् । तत्सर्व सर्वभूतेशे मैत्रेय मधुसुद्वे ॥ ७८ कलाकाभ्रानिमेयादिदिनर्खयनहायनैः कालस्वरूपो भगवानपापो हरिरव्ययः ॥ ७१ भूलोंकोऽथ भुवलोंकः खलोंको मुनिसत्तम । महर्जनस्तपः सत्यं साप्त लोका इमे विभ: ॥ ८० लोकात्मपूर्तिः सर्वेषां पूर्वेषामयि पूर्वजः । आधारः सर्वविद्यानां स्वयमेव हरिः स्थितः ॥ ८१ देवमानुषपश्चादिस्वरूपैर्बह्भिः सर्वेश्वरोऽनन्तो भूतपूर्तिरपूर्त्तिमान् ॥ ८२ ऋचो यज्ंपि सामानि तथैवाधर्वणानि वै । इतिहासोपबेदाश्च बेदान्तेषु तथोक्तयः ॥ ८३ वेदाङ्गानि समस्तानि मन्वादिगदितानि च । ज्ञास्त्राप्यशेषाण्यास्यानान्यनुषाकाश्च ये कवित् ॥ ८४

शब्दमूर्तिधरस्यंतद्वपुर्विष्णोर्महात्मनः ॥ ८५ यानि मूर्तान्यमूर्तानि यान्यत्रान्यत्र वा कचित् । सन्ति वै वस्तुजातानि तानि सर्वाणि तद्वपुः ॥ ८६ अहं हरिः सर्वमिदं जनादेनो

काञ्यालापाश्च ये केचिद्यीतकान्यखिलानि च ।

नान्यत्ततः कारणकार्यजातम् । इते सम्य न तम्य भयो

ईदुङ्गनो यस्य न तस्य भूयो भवोद्धवा द्वन्द्वगदा भवन्ति॥८७

इत्येष तेंऽशः प्रथमः पुराणस्यास्य वै द्विज्ञ । यथावत्कथितो यस्मिञ्जूते पापैः प्रमुच्यते ॥ ८८

वधावत्कावता चास्वव्युत पायः त्रमुख्यत ॥ ट कार्त्तिक्यां पुष्करस्त्राने द्वादशाब्देन यत्कलम् ।

तदस्य श्रवणात्सर्वं मैत्रेयाप्रोति मानवः ॥ ८९

तदस्य अपणासस्य मत्रपातातः मानवः ॥ ८५ देवर्षिपितृगन्धर्वयक्षादीनां च सम्भवम् ।

दवाषापतृगन्यवयक्षादानाः च सम्मदम् । भवन्ति शृण्वतः पुंसो देवाद्या खरता मुने ॥ ९०

> इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽज्ञे द्वाविज्ञोऽध्यायः ॥ २२ ॥ इति श्रीपराज्ञारमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमति विष्णु-

> > महापुराणे प्रथमोऽद्याः समाप्तः ॥

और अविद्या सभी श्रीहर्णकेशमें आश्रित हैं॥ ७५॥ श्रीहरि कपरहित होकर भी मायामयरूपसे प्राणियोंके कल्याणके लिये इन सवको अस्त्र और भूषणरूपसे भारण करते हैं॥ ७६॥ इस प्रकार वे कमलनायन परमेश्वर सिवकार प्रधान [ निर्विकार ], पुरुष तथा सम्पूर्ण सम्बंधे धारण करते हैं॥ ७७॥ जो जुन्छ भी विद्या-आवद्या, सन्-असत् तथा अव्ययस्य है, हे भैत्रेय! वह सब सर्वभूतेश्वर श्रीमधुस्द्रनमें हैं। स्थित हैं॥ ७८॥ कला, काछा, निमेत्र, दिन, ऋतु, अयन और वर्वरूपसे वे कालस्वरूप। निष्पाप अव्यय श्रीहरि ही विराजमान हैं॥ ७९॥

हे मुनिश्रेष्ठ ! भूलोंक, भूबलोंक और खलींक तथा मह, बन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान् ही है ॥ ८० ॥ सभी पूर्वजेकि पूर्वज तथा समस्त विद्याओंके आधार श्रीहरि ही स्वयं लोकमयस्वरूपसे स्थित है ॥ ८१ ॥ निराकार और सर्वेश्वर श्रीअवन्त ही मृतस्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नानारूपोरी स्थित है ॥ ८२ ॥ ऋक, यजः, साम और अधर्ववेद, इतिहास (महाभारताद्), उपवेद (आयुर्वेदाद्), वेदान्तसाक्य, समस्त नेदांग, गनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, प्राणादि सकल शास्त्र, आख्यान, अनुवाक (कल्पसूत्र) तथा समस्र काव्य-चर्चा और रागरागिनी आदि जो कुछ भी है वे सब शब्दमर्तिधारी घरमात्मा विष्णुका ही शरीर है ॥ ८३ — ८५ ॥ इस लोकमें अथवा कहीं और भी जितने पूर्व, अपूर्व पदार्थ हैं, वे सब उन्होंका इस्स हैं ॥ ८६ ॥ 'में तथा यह सम्पूर्ण जगत् जनार्दन श्रीहरि ही हैं; उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य-कारणादि नहीं हैं' ---जिसके चित्तमें ऐसी माजवा है उसे किर देहजन्य राग-द्रेपादि इन्द्ररूप रेगकी प्राप्ति वर्ती होती ॥ ८७ ॥

है द्विन ! इस प्रकार तुमसे इस पुराणके पहले अंदाका यथावत् चर्णन किया। इसका श्रवण करनेसे पनुष्य समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ८८ ॥ हे मैत्रेय ! बारह वर्षतक कार्तिक मासमें पुष्करक्षेत्रमें स्नान करनेसे जो फल होता है, यह सब मनुष्यको इसके श्रवणमात्रसे मिल जाता है ॥ ८९ ॥ हे मुने ! देख, ऋषि, गन्धर्व, पितृ और यक्ष आदिकी उत्पत्तिका श्रवण करनेवाले पुरुषको चे देवादि वरदायक हो जाते हैं ॥ ९० ॥

#### पहला अध्याय

प्रियवतके वंशका वर्णन

श्रीमेत्रेय उवाच

भगवन्सम्यगाख्यातं ममैतद्खिलं त्वया। जगतः सर्गसम्बन्धि यत्पृष्टोऽसि गुरो मचा॥१ योऽयमंशो जगत्सृष्टिसम्बन्धो गदितस्त्वया। तन्नाहं श्रोतुमिन्छामि भूयोऽपि मुनिसत्तम ॥ २ <u> श्रियञ्जतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य यौ ।</u> तयोस्तानपादस्य ध्वः पुत्रस्त्वयोदितः ॥ ३ श्रियव्रतस्य नैबोक्ता भवता द्विज सन्तति: । तामहं श्रोतुमिन्छामि प्रसन्नो वक्तुमहीस् ॥ ४ श्रीषराकार उवाच

कन्यामुपयेमे कर्दमस्यात्मजां प्रियञ्जतः । सम्राट् कुक्षिश्च तत्कन्ये दशपुत्रास्तथाऽपरे ॥ ५ महाप्रज्ञा महावीर्या विनीता दयिता पितुः । प्रियञ्जतसूताः ख्यातास्तेषां नामानि मे शृणु ॥ ६ आय्रीधश्चात्रिबाहुश्च वयुष्पान्युतिपांस्तथा ! मेघा मेघातिथिर्भेव्यः सबनः पुत्र एव च ॥ ७ ज्योतिष्यान्दरामस्तेषां सत्यनामा सुतोऽभवत् । प्रियञ्जनस्य पुत्रास्ते प्रख्याता बलवीर्यतः ॥ ८ मेधाप्रिवाहपुत्रास्त् त्रयो योगपरायणाः ।

जातिस्परा महाभागा न राज्याय मनो दधुः ॥ ९

**श्रीमैत्रेयजी बोले**—हे भगवन् ! हे गुरो ! मैंने जगत्की सृष्टिके विकयमें आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे पली प्रकार कह दिया ॥ १ ॥ है मुनिश्रेष्ठ ! जगत्कां सृष्टिसम्बन्धी आपने जो यह प्रथम अंश बद्धा है, उसको एक बात में और सुनना चाहता है ॥ २ ॥ स्वाराज्युक्तमञुके जो प्रियवत और उसानपाद दो पुत्र थे, उनमेंसे उत्तानगादके पुत्र धुवके विषयमें तो आपने कहा ॥ ३ ॥ किंतु, हे द्विज ! आपने प्रियवतकी सन्तानके विषयमें कुछ भी नहीं कहा, अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाइता हैं, सो आप प्रसन्तापूर्वक काँहमें ॥ ४ ॥

श्रोपराशरजी बोले--प्रियनतने कर्दमजीकी पुत्रीसे विवाह किया था। उससे उनके सम्राट् और कुक्षि नामकी दो कन्याएँ तथा दस पुत्र हुए ॥ ५ ॥ प्रियन्नतके पुत्र बड़े बुद्धिमान्, बलवान्, विनयसमात्र और अपने माता-पितःके अत्यन्त प्रिय कहे जाते हैं: उनके नाम सुनी — ॥ ६ ॥वे आयोध, अधिबाह, बपुष्पान, द्यतिमान, मेघा, मेद्यातिथि, भव्य, सबन और पुत्र थे तथा दसवाँ यथार्थनामा ज्योतिष्यान् था। ये प्रियवतके पुत्र अपने बल-पराक्रमके कारण किल्यात थे॥ ७-८॥ उनभे यहाधान मेघा, आंग्रबाह और पुत-ये तीन योगपरायण सथा अपने पूर्वजन्मका मुसान्त जाननेवाले थे। उन्होंने

निर्मलाः सर्वकालन्तु समस्तार्थेषु वै मुने । चकुः क्रियां यथान्यायमफलाकाङ्किणो हिते ॥ १० प्रियव्रतो ददौ तेषां सप्तानां मुनिसत्तम । सप्तद्वीपानि मैत्रेय विभाज्य सुमहात्मनाम् ॥ ११ जम्बृद्वीपं महाभाग साप्तीधाय ददौ पिता । पेधातिथेस्तथा प्रादात्मक्षद्वीपं तथापरम् ॥ १२ शाल्मले च वपुष्पन्तं नरेन्द्रमधिषिक्तवान् । ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपे राजानं कृतवान्त्रभुः ॥ १३ द्युतिमन्तं च राजानं क्रोखद्वीपे समादिशत् । शाकद्वीपेश्वरं चापि भव्यं चक्रे प्रियव्रतः । पुष्कराधिपति चक्रे सवनं चापि स प्रभुः ॥ १४ जम्बृद्वीपेश्वरो यस्तु आश्रीध्रो मुनिसत्तम् ॥ १५

नाभिः किम्पुरुषश्चैव हरिवर्ष इलावृतः ॥ १६ रस्यो हिरण्यान्यष्ठश्च कुरुर्मद्राश्च एव च । केतुमालस्तर्थवान्यः साधुत्रेष्टोऽभवत्रुपः ॥ १७ जम्बूह्मेपविभागांश्च तेषां विप्र निशामय । पित्रा दत्तं हिमाह्वं तु वर्षं नाभेस्तु दक्षिणम् ॥ १८ हेमकूटं तथा वर्षं ददी किम्पुरुषाय सः । तृतीयं नैषधं वर्षं हरिवर्षाय दत्तवान् ॥ १९ इलावताय प्रदर्षं मेरुर्यत्र तु मध्यमः ।

तस्य पुत्रा वभूवुस्ते प्रजापतिसमा नव ।

श्चेतं तदुत्तरं वर्षं पित्रा दत्तं हिरण्वते ॥ २१ यदुत्तरं शृङ्गवतो वर्षं तत्कुरवे ददौ । मेरोः पूर्वेण यद्वर्षं भद्राश्चाय प्रदत्तवान् ॥ २२ गन्धमादनवर्षं तु केतुमालाय दत्तवान् ।

इत्येतानि ददौ तेथ्यः पुत्रेथ्यः स नरेश्वरः ॥ २३

नीलाचलाश्रितं वर्षं रम्याय प्रददौ पिता ॥ २०

वर्षेष्ट्रेतेषु तान्पुत्रानिभिषच्य स भूमिपः। शालमामं महापुण्यं मैत्रेय तपसे ययौ ॥ २४ यानि किम्पहवादीनि वर्षाण्यक्री महामने।

यानि किम्पुरुषादीनि वर्षाण्यष्टी महामुने । तेषां स्वाभाविको सिद्धिः सुरुप्राया ह्ययत्नतः ॥ २५ राज्य आदि भोगोमें अपना चित्त नहीं लगाया ॥ ९ ॥ है मुने ! वे निर्मल्यचित्त और कर्म-फलकी इच्छासे रहित थे तथा समस्त विषयोमें सदा न्यायानुकूल ही प्रकृत होते थे ॥ १० ॥

हे मुनिश्रेष्ठ ! राजा प्रियत्नतने अपने शेष सात महात्स्य पुत्रोंको सात द्वीप बाँट दिये ॥ ११ ॥ हे महाभाग ! पिता प्रियत्नतने आग्नोधको जम्बूद्धीप और मेचातिथिको प्रश्च नामक दूसरा द्वीप दिया ॥ १२ ॥ उन्होंने शास्मरूद्धीपमें बनुष्मान्को अभिषिक्त किया; ज्योतिष्मान्को कुशद्धीपका राजा चनाया ॥ १३ ॥ चुतिमान्को क्रीश्रद्धीपका शासनपर नियुक्त किया, भव्यको प्रियत्नतने शाकद्धीपका स्वामी बनाया और सचनको पुष्करद्धीपका अधिपति किया ॥ १४ ॥

है मुनिसत्तम ! उनमें जो जम्बूहोपके अधीधर राजा आग्रीक्ष ये उनके प्रजापतिके समान ती पुत्र हुए। ये नाभि, किम्युरुप, हरिवर्ष, इस्त्रबृत, रम्य, हिरम्बान, कुंह, भ्रष्टाश्च और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे॥ १५— १७॥ है विप्र ! अब उनके जम्बूहोपके विभाग सुनो ! पिता आग्रीक्षने दक्षिणको ओएका हिमवर्ष [जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं] नामिको दिया॥ १८॥ इसी प्रकार किम्युरुपको हैमकूटवर्ष तथा हरिवर्षको तीसरा नैपधवर्ष दिया॥ १९॥ जिसके मध्यमें नेरुपर्वत है वह इलाबृतवर्ष उन्होंने इस्त्रवृतको दिया तथा नोस्त्रब्रस्ट स्वा हुआ वर्ष स्वयको दिया॥ २०॥

पिता आग्रीधने उसका उत्तरवर्ती क्षेतवर्ष हिरण्यान्को दिया तथा जो वर्ष शृंगवान्पर्वतके उत्तरमें स्थित है यह कुरुको और जो मेरुके पूर्वनें स्थित है वह भदाश्वको दिया तथा केतुपालको गन्धमादनवर्ष दिया। इस प्रकार एका आग्रीधने अपने पुत्रोको ये वर्ष दिये॥ २१—-२३॥ हे मैंबेय! अपने पुत्रोको इन वर्षोमें अधियिक कर वे तपस्यके छिये चालग्राम नामक महाप्रवित्र क्षेत्रको चले गये॥ २४॥

हे पतापुने ! किन्युरुष आदि जो आठ वर्ष है उनमें सुरक्षकी बहरूता है और बिना यलके स्वभावसे

विपर्ययो न तेष्ट्रस्ति जरामृत्युभर्य न च। धर्माधर्मी न तेष्ट्रास्तां नोत्तमाधरमध्यमाः । न तेष्ट्रस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्ट्रष्टसु सर्वदा ॥ २६ हिमाह्नयं तु वै वर्षं नाभेरासीन्पहात्मनः। तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मेरुदेव्यां महाद्युतिः ॥ २७ ऋषभाद्भरतो जज्ञे ज्येष्टः पुत्रशतस्य सः । कृत्वा राज्यं स्वधमेंण तथेष्ट्रा विविधान्मखान् ॥ २८ अभिषिच्य सुतं वीरं भरतं पृष्ठिवीपतिः। तपसे स महाभागः पुलहस्याश्रमं ययौ ॥ २९ वानप्रस्थविधानेन तत्रापि कृतनिश्चयः। तपस्तेषे यथान्यायमियाज स महीपतिः ॥ ३० सपसा कर्षितोऽत्यर्थं कुञ्जो धमनिसन्ततः । नमो बीटां मुखे कृत्वा बीराध्वानं ततो गतः ॥ ३१ तत्तश्च भारतं वर्षमेतल्लोकेषु गीयते । भरताय यतः पित्रा दत्तं प्रातिष्ठता वनम् ॥ ३२ सुमतिर्भरतस्याभृत्युत्रः यरमधार्मिकः । कृत्वा सम्यग्ददौ तसी राज्यपिष्टमखः पिता ॥ ३३ पुत्रसङ्क्रामितश्रोस्तु भरतः स महीपतिः । चोगाभ्यासरतः प्राणाञ्चालग्रामेऽत्यजन्मुने ॥ ३४ अजायत च विप्रोऽसौ योगिनां प्रवरे कुले । मैत्रेय तस्य चरितं कथयिष्यामि ते पुनः ॥ ३५ सुमतेस्तेजसस्तस्मादिन्द्रद्युन्नो व्यजायतः।

सम्वयं तस्य चारतं क्रायायव्यामं त पुनः ॥ ३५
सुमतेस्तेजसस्तस्मादिन्द्रद्युम्नो व्यवायतः ।
परमेष्ठी ततस्तस्मात्प्रतिहारस्तद्न्वयः ॥ ३६
प्रतिहर्नेति विख्यात उत्पन्नस्तस्य चात्मजः ।
भवस्तस्माद्योद्गीयः प्रस्तावस्तस्तुतो विभुः ॥ ३७
पृथुस्ततस्ततो नक्तो नक्तस्यापि गयः सुतः ।
नरो गयस्य तनयस्तत्पुत्रोऽभूद्विसद् ततः ॥ ३८
तस्य पुत्रो महावीयो धीमांस्तस्माद्जायतः ।
महान्तस्तत्सुतशाभून्यनस्युस्तस्य चात्मजः ॥ ३९
स्वष्टा स्वष्टश्च विरजो रजस्तस्याष्यभूतसुतः ।

शतजिद्रजसस्तस्य जज्ञे पुत्रशतं मुने ॥ ४०

ही समस्त भोग-सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है ॥ २५ ॥ उनमें किसी प्रकारके विपर्यय (असुख या अकाल-मृत्यु आदिका कोई भय नहीं होता और वर्ध, अधर्म अथया उत्तम, अध्यम और मध्यम आदिका ही भेट है । उन आह वर्धीमें कभी कोई गुगधिकतिन भी महारमा नाभिका हिम नामक वर्ध था; उनके मेरुदेवीसे अतिशय कालिमान् ऋषभ नामक पुत्र हुआ ॥ २७ ॥ ऋषभजीके भरतका जन्म हुआ जो उनके सी पुत्रोमें सबसे बड़े थे। महासाम पृथियोपित ऋषभदेवां धर्मपूर्वक राज्य-शासन तथा विविध बज्ञोका अनुष्ठान करनेके अनन्तर अपने चिर पुत्र भरतका राज्याधिकार सीपका तपस्त्राके लिये पुरुदाधभको चर्छ गये ॥ २८-२९ ॥ महाराज ऋषभने बहाँ भी जानप्रस्थ-आध्रमकी विधिसे रहते हुए निश्वयपूर्वक रापस्या को नथा

नियमानुकुल पञ्चानुष्टान किये ॥ ३० ॥ वे तपस्याके कारण

सूखकर अत्यन्त कृदा हो पये और उनके शरीरकी शिएएँ (रक्तवाहिनो नाडियाँ) दिखायी देने लगीं। अन्तमें अपने

मुखर्मे एक पर्व्यरको बाँटया रखकर उन्होने नदावस्थाने

पिता ऋषभदेवजीने वन जाते समय अपना राज्य

महाप्रस्थान किया ॥ ३१ ॥

भरतजीको दिया था; अतः तबसे यत (हिमवर्ष) इस लोकमें भारतवर्ष नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ३२ ॥ भरतजीके सुमति नामक भरम धार्मिक पुत्र हुआ । पिता (भरत) ने स्वानुष्टानपूर्वक यधेच्छ राज्य-सुल भोगकर उसे सुमतिको सौंप दिया ॥ ३३ ॥ हे मुरे ! महाराज भरतने पुत्रको राज्यलक्ष्मी सौंपकर योगाम्यासमें तत्पर हो अन्तमें शालआमक्षेत्रमे अपने प्राण छोड़ दिये ॥ ३४ ॥ फिर इन्होंने योगियोंके पवित्र कुल्लों ब्राह्मणरूपसे जन्म लिया ॥ हे मैत्रेय ! इनका वह चरित्र में तुमसे फिर कहुँगा ॥ ३५ ॥

तदनत्तर सुमतिके वीर्यसे इन्द्रबुद्धका जन्म हुआ, उससे परमेष्ठी और परमेष्ठीका पुत्र प्रतिहार हुआ ॥ ३६ ॥ प्रतिहारके प्रतिहार्ता नामसे विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ताका पुत्र भव, भवका उद्गीध और उद्गीधका पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ ॥ ३७ ॥ प्रस्तावका पृथु, पृथुका नक्त और नक्तका पुत्र गय हुआ । गयके नर और उसके विग्रह नामक पुत्र हुआ ॥ ३८ ॥ उसका पृत्र महाजीर्य था, उससे धीमान्का जन्म हुआ तथा धीमान्का पुत्र महात्तीर्य था, उससे धीमान्का जन्म हुआ तथा धीमान्का पुत्र महात्ती और तसका पुत्र मनस्यु हुआ ॥ ३९ ॥ मनस्युका पुत्र त्यष्टा, त्यष्टाका विरच और विरजका पुत्र स्त हुआ । हे पुते ! रजके पुत्र शत्राक्तिक्त सी पुत्र स्त हुआ । हे पुते ! रजके पुत्र शत्राक्तिक्त सी पुत्र

उत्पन्न हुए ॥ ४० ॥ उनमें विष्युरूयोति प्रधान था । उन सी पुत्रोंसे यहाँकी प्रजा बहुत यद गयी। तब उन्होंने इस

भारतवर्षको नौ विभागोसै विभूषित किया। [अर्थात् चे सब इसको नी भागींगे बाँटकर भोगने रूगे ] ॥ ४१ ॥

उन्हेंकि वंशधरेति पूर्वकालमें कृतनेतादि युगक्रमसे

इकद्वतर युगपर्यन्त इस मारतमृमिको घोगा था ॥ ४२ ॥ हे मृते ! यही इस वातहकल्पमें सबसे पहले मन्वन्तराधिप

स्वायम्भूवमनुका वंदा है, विसने उस समय इस सम्पूर्ण

संसारको व्याप्त किया हुआ था ॥ ४३ ॥

विषुण्योतिः प्रधानास्ते यैरिमा वर्द्धिताः प्रजाः ।

तैरिदं भारतं वर्षं नवभेदमलङ्कृतम् ॥ ४१

तेषां वंशप्रस्तैश्च भुक्तेयं भारती पुरा। कृतत्रेतादिसर्गेण युगाख्यामेकसप्ततिम् ॥ ४२

एष स्वायम्बद्धः सर्गो येनेदं पृरितं जगत् ।

वाराहे तु मुने करूपे पूर्वमन्यन्तराधिपः ॥ ४३

इति श्रीकिमापराणे द्वितीर्वेऽहो प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

# दूसरा अध्याय

भूगोलका विवरण

श्रीमेंत्रेय उदाच

कथितो भवता ब्रह्मन्सर्गः स्वायष्पुवश्च मे । श्रोतमिन्छाम्यहं त्वत्तः सकलं मण्डलं भुवः ॥ १

यावन्तः सागरा द्वीपास्तथा वर्षाणि पर्वताः ।

वनानि सरितः पूर्वी देवादीनां तथा मुने ॥ २

यस्प्रमाणमिदं सर्वे यदाधारं यदात्मकम्। संस्थानमस्य च मुने यथावद्वकुमहींस ॥ ३

श्रीपराठार उसान

मैत्रेय श्रूयतामेतत्सङ्केपाद्भदतो मप । नास्य वर्षशतेनापि वक्तुं शक्यो हि विस्तरः ॥ ४

जम्बुप्रशाद्धयौ द्वीपौ शाल्मलश्रापरो हिज। कुराः क्रीञ्चस्तथा शाकः पुष्करश्चेव सप्तमः ॥ ५

एते ह्रीपाः समुद्रैस्तु सप्त सप्तमिरावृताः। लक्षणेक्षुसुरासर्पिर्वधिदुग्धज्लै:

जम्बद्धीपः समस्तानस्पेतेषां यध्यसंस्थितः।

तस्यापि मेरुपेत्रिय मध्ये कनकपर्वतः ॥ ७ चतुरशीतिसाहस्रो योजनैरस्य बोच्छ्यः ॥ ८

प्रविष्टः पोडशाधस्तादद्वात्रिशन्पुर्धि विस्तृतः । मुले पोडशसाहस्रो विस्तारस्तस्य सर्वशः॥ १

श्रीपैत्रेयजी कोले—हे बह्मन्! आपने मुहासे

स्वायम्भूबमनुके वंशका वर्णन किया । अय मैं आपके मुखारविन्द्से सम्पूर्ण पृथिवीमण्डलका विवरण सुनना

चाहता है ॥ १ ॥ हे मुने ! जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, निरयाँ और देवता आदिकी पुरियाँ हैं, उन

सबका जितना-जितना परिपाण है, जो आधार है, जो उपादान-कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप

श्रीपराकारजी बोले—हे मैत्रेय ! सूतो, मैं इन सब वातीका संक्षेपसे वर्णन करता है, इनका विस्तारपूर्वक

यथायत वर्णन कीजिये ॥ २-३ ॥

वर्णन तो भी वर्षमें भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ है दिख ! चम्बू, प्रक्ष, शाल्पल, कुश, ऋौज्ञ, शाक और सातवाँ पुष्कर—ये सातों द्वीप चारों ओरसे खारे पानी, इक्षुरस, भदिस, युत, दश्चि, दुग्ध और मीठे जलके सात समुद्रीसे

थिरे हुए हैं ॥ ५-६ ॥

हे मैंनेय ! जम्बृद्वीप इन सबके मध्यमें स्थित है और

उसके भी बीचों-बीचमें सुबर्णमय सुमेरपर्वत है॥ ७॥

इसकी ऊँचाई चौगसी हजार योजन है और नीचेकी ओर यह सोलह हजार योजन पथिवीमें चुना हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भागमे वतीस हजार बोजन है तथा नीचे

(तलैटीमें) केवल सोलंड हजार योजन है। इस प्रकार

हिमवान्हेमकुटश्च निषधश्चास्य दक्षिणे। नील: श्रेतश्च शृङ्गी च उत्तरे वर्षपर्वता: ॥ ११ लक्षप्रमाणी द्वी मध्यी दशहीनास्तथापरे । सहस्रद्वितयोच्छ्रयास्तावद्विस्तारिणश्च ते ॥ १२ भारतं प्रथमं वर्षं ततः किम्पुरुषं स्मृतम् । हरिवर्ष तथैवान्यभेरोर्दक्षिणतो हिज ॥ १३ रम्यकं चोत्तरं वर्षं तस्पैवान् हिरण्ययम् । उत्तराः कुरवश्चेष यथा वै भारतं तथा ॥ १४ नवसाहस्रमेकैकमेतेषां हिजसत्तम । इलावृतं च तन्मध्ये सौवणों मेक्किक्तः ॥ १५ पेरोशतुर्दिशं तत्त् नवसाहस्रविस्तृतम् । इलावृतं महाभाग चत्वारश्चात्र पर्वताः ॥ १६ विष्कम्भा रचिता मेरोयॉजनायुतम्च्छिताः ॥ १७ पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः । विपुरुः पश्चिमे पार्श्वे सुपार्श्वश्चोत्तरे स्मृतः ॥ १८ कदम्बस्तेयु जम्बूश्च पिप्पलो वट एव च। एकादशशतायामाः पादपा गिरिकेतवः ॥ १९ जम्बद्वीयस्य सा जम्बूर्नामहेतुर्महामुने । महागजप्रभाणानि जम्ब्रास्तस्याः फलानि वै । पतन्ति भुभृतः पृष्टे शीर्यमाणानि सर्वतः ॥ २० रसेन तेषां प्रस्थाता तत्र जाम्बूनदीति वै। सरित्यवर्तते चापि पीयते तत्रिवासिधिः ॥ २१ न खेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः । तत्पानासक्छपनसां जनानां तत्र जायते ॥ २२ तीरपुत्तद्रसँ प्राप्य सुखबायुविशोषिता । जाम्बूनदाख्यं भवति सुवर्णं सिद्धभूषणम् ॥ २३

भद्राश्चं पूर्वतो मेरोः केतुमालं च पश्चिमे ।

वर्षे हे तु मुनिश्रेष्ठ तयोर्मध्यमिलावृतः ॥ २४

भूपदास्यास्य शैलोऽसौ कर्णिकाकारसंस्थितः ॥ १०

समान है ॥ ८—१० ॥ इसके दक्षिणमें हिमवान, डेमकुट और निषध तथा उत्तरमें नील, श्रेत और शृङ्गी नामक वर्षपर्वत हैं [जो भिन्न-भिन्न वर्षोक्त विभाग करते हैं] ॥ ११ ॥ उनमें बोचके दो पर्वत [निषध और नील] एक-एक लाल योजनतक फैले हुए हैं, उनसे दूसरे-दूसरे दस-दस इजार योजन कम हैं। [अर्थात् हेमकुट और खेत नब्बे-नब्बे हजार योजन तथा हिमबान् और शुक्री अस्ती-अस्ती सहस्र योजनतक फैले हुए हैं ।] वे संभी हो-हो सहस्र योजन ऊँचे और इतने ही चौड़े हैं ॥ १२ ॥ हे द्विज ! मेरपर्वतके टिक्रणको ओर पहला भारतवर्ग है तथा दूसरा किम्पुरुपवर्ष और तीसरा हरिवर्ष है ॥ १३ ॥ उत्तरको ओर प्रथम रम्यमः फिर हिरण्यय और तदनन्तर उत्तरकरूवर्व है जो [द्वीपमण्डलको सामापर होनेके कारण] भारतवर्षके समान [धनवस्कार] है ॥ १४ ॥ है हिज्ञश्रेष्ठ ! इनमेंसे प्रत्येकव्य विस्तार नी-नी राजार योजन है। तथा इन सबके बीचमें इलावृतवर्ध है जिसमें सुवर्णमय सुमेरपर्वत खड़ा हुआ है॥ १५॥ हे महाभाग ! यह इस्प्रवृतवर्ष सुपेरके चार्ये और नी हजार योजनतक फैला हुआ है। इसके चारों ओर चार पर्वत हैं ॥ १६ ॥ ये चारों पर्वत मानो सुमेहको धारण करनेके छिपे ईश्वरबुल कोलियाँ हैं (क्योंकि इनके बिना ऊपरसे विस्तृत और मुल्में। संकृतित होनेके वरण स्मेरके गिरोकी सम्भावना है] । इनमें हे मन्द्राचल पूर्वमें, गन्धमादन दक्षिणमें, विपुल पश्चिममें और सुपार्श्व उत्तरमें हैं । ये सभी दस-दस हजार बोजन ऊँचे है ॥ १७-१८ ॥ इन्पर पर्वतीकी ध्वजाओंके समान क्रमदाः व्यारह-न्यारह सौ योजन केचे कदम्ब, जम्ब , पीपल और बटके बद्धा है ॥ १९ ॥ हे महामुने ! इनमें जम्बू (जामन) वृक्ष जम्बुद्वीपके नामका कारण है। उसके फल महान् यजराजके समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वतपर गिरते हैं

यह पर्धत इस पृथिबीरूप कमरूकी कर्णिका (कोडा) के

हे महामुने ! इनमें जम्बू (जामुन) वृक्ष जम्बूहीपके नायका कारण है। उसके फल महान् गजराजके समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वतपर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं॥ २०॥ उनके रससे निकली जम्बू नामको प्रसिद्ध नदी वहाँ बहुती है, जिसका जल बहुकि रहनेवाले पीते हैं॥ २१॥ उसका पान करनेसे वहाँके गुद्धचित्त लोगोंको पसीना, दुर्गिथ, बुद्धापा अथवा इन्द्रियक्षय नहीं होता ॥ २२॥ उसके किनारेको मृतिका उस रससे मिलकर मन्द-मन्द वायुसे सूखनेपर जम्बूनद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषोका भूवण है॥ २३॥ मेरुके पूर्वमें भद्दाक्षययं और पक्षिममें केतुमालवर्ष है तथा हे मुनिश्रेष्ठ ! इन दोनोंके

वने चैत्रस्यं पूर्वे दक्षिणे गन्धमादनम् । र्वेश्वाजं पश्चिमे तब्र्द्स्तरे नन्दनं स्मृतम्॥ २५ अस्णोदं महाभद्रमसितोदं समानसम्। सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा ॥ २६ शीतस्मश्च कुमुन्दश्च कुरती माल्यवांस्तथा । वैकङ्कप्रमुखा मेरोः पूर्वतः केसराचलाः ॥ २७ त्रिकृटः जिज्ञिरश्चेव यतङ्गो स्वकस्तथा। निषदाद्या दक्षिणतस्तस्य केसरपर्वताः ॥ २८ शिखिवासाः सर्वेडर्यः कपिलो गन्धमादनः । जारुधिप्रमुखास्तद्वत्पश्चिमे केसराचलाः ॥ २९ मेरोरनन्तराङ्केषु जठरादिष्टवस्थिताः । राङ्ककृटोऽय ऋषमो हंसो नागस्तथापरः। कालञ्जाद्याञ्च तथा उत्तरे केसराचलाः ॥ ३० चतुर्दशसहस्राणि योजनानां महापुरी। मेरोरुपरि मैत्रेय ब्रह्मणः प्रथिता दिवि ॥ ३१ तस्याससमन्ततशाष्ट्री दिशासु विदिशासु च । इन्द्रादिलोकपालानां प्रख्याताः प्रवराः पुरः ॥ ३२ विष्णुपादविनिष्कान्ता ग्रावियत्वेनुपण्डलम् । समन्ताद् ब्रह्मणः पुर्या गङ्गा पतति वै दिवः ॥ ३३ सा तत्र पतिता दिक्ष चतुर्द्धा प्रतिपद्यते । सीता चालकनन्दा च चक्षुर्भद्रा च वै क्रमात् ॥ ३४ पूर्वेण शैलात्सीता तु शैलं यात्यन्तरिक्षमा । ततश्च पूर्ववर्षेण भद्राश्वेनैति सार्णवम् ॥ ३५ तथैवालकनन्दापि दक्षिणेनैत्य भारतम् । प्रयाति सागरं भूत्वा सप्तभेदा महामुने ॥ ३६ चक्षश्च पश्चिमगिरीनतीत्व संकलांस्ततः। पश्चिमं केतुमालास्यं वर्षं गत्वैति सागरम् ॥ ३७ भद्रा तथोत्तरगिरीनुत्तराश्च तथा कुरून्।

आनीलनिषधायामी माल्यवद्रश्यमादनी ।

भारताः केतुमालाश्च भद्राश्चाः कुरवस्तथा ।

विभाज और उत्तरको ओर नन्दन नामक वन है ॥ २५ ॥ तथा सर्वदा देवताओंसे सेवनीय अरुणोद, महाभद्ग, असितीद और मानस—ये चार सरोबर हैं॥ २६॥ डे पैत्रेथ ! शीलम्प, कुमुन्द, कुररी, मा<del>ल्यवान् तथा</del> वैकंक आदि पर्वत (भूषदाको कर्णिकारूप) येरके पूर्व-दिशाके केन्द्रराचल हैं॥ २७॥ त्रिकृट, शिशिर, परङ्गु, रुचक और निवाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर हैं ॥ २८ ॥ दिशिखवासा, बैडर्य, कथिल, गश्चमादन और जार्रांश आदि उसके पश्चिमीय केसरपर्वत हैं ॥ २९ ॥ तथा मेरके अति समीपस्थ इलावतवर्षमें और जठगाँद देशोंने स्थित सहकुट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालक आदि पर्वत उत्तरदिशाके केसराचल हैं॥ ३०॥ हे मैत्रेय ! मेरके ऊपर अन्तरिक्षमें चीदह सहस्र योजनके विस्तारवाली ब्रह्माजीकी महापुरी (ब्रह्मपुरी) है ॥ ३१ ॥ उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इन्हादि लेकपालेके आठ अति रमणीक और विख्यात नगर 🖁 🛮 ३२ ॥ विष्णुपादोद्धवा श्रीगङ्गाजी चन्द्रमण्डलको चर्रा ओरसे आग्नावित कर खर्गलोकसे ब्रह्मपुरीमें गिरती हैं ॥ ३३ ॥ वहाँ चिरनेपर वे चारो दिशाओं में क्रपसे सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा नामसे चार भागीमें विभक्त हो जाती है ॥ ३४ ॥ उगमेंसे सीता पूर्ववर्ध ओर आकारा-मार्गसे एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर जाती हुई अन्तमे पूर्वस्थित भद्राश्चर्यको पारकर समुद्रमें मिल जाती है ॥ ३५ ॥ इसी पकार, हे महामुने ! अलकतन्दा दक्षिण-दिशाकी और भारतवर्षमें आती है और सात भागोंमें विभक्त होकर समुद्रमें मिल जाती है॥ ३६॥ चक्क् पश्चिमदिशाके समस्त पर्यतींको पास्कर केतमाल नामक वर्षमें बहुतो हुई अन्तमे सागरमें जा गिरती है ॥ ३७ ॥तथा हे महाभूने ! भद्रा उत्तरके पर्वती और उत्तरकुरुवर्षको पार करती हुई उत्तरिय समुद्रये मिल जाती है।।३८॥ अतीत्योत्तरमम्भोधिं समध्येति महामुने ॥ ३८ मारुपबान और गन्धमादनपर्वत उत्तर तथा दक्षिणकी ओर नीकाचक और निषधपर्यतसक फैले हुए हैं। उन दोनोंक तयोर्मध्यगतो पेकः कर्णिकाकारसंस्थितः ॥ ३९ बीचमें कर्णिकाकार मेहपर्वत स्थित है ॥ ३९ ॥ हे मेजेय ! मर्यादापर्वतीके बहिर्धांगर्ने स्थित घारत, पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादाशैलबाह्मतः॥४० केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष इस लोकपदाके पत्तीके

बीचमे इत्यवृत्तवर्ष है ॥ २४ ॥ इसी प्रकार उसके पूर्वकी और चैत्ररथ, दक्षिणको और गन्धमदन, पश्चिमको ओर

जंठरो देवकृटश्च मर्यादापर्वतायुभौ। दक्षिणोत्तरायामावानीलनिषधायतौ ॥ ४१ गन्धमादनकैलासी पूर्वपश्चायताञ्चभौ । अशीतियोजनायामावर्णवान्तर्व्यवस्थितौ ॥ ४२ निषयः पारियात्रश्च मर्यादापर्वतावुभौ । मेरो: पश्चिमदिग्यागे यथा पूर्वे तथा स्थितौ ॥ ४३ त्रिशृङ्को जारुधिश्चैव उत्तरी वर्षपर्वतौ । पूर्वपश्चायतावेतावर्णवान्तर्व्यवस्थितौ इत्येते भूनिवर्योक्ता मर्यादायर्थतास्तव । जठराद्याः स्थिता मेरोस्तेषां ह्यै ह्यै चतुर्दिशम् ॥ ४५ येरोश्चतुर्दिशं ये तु प्रोक्ताः केसरपर्वताः । शीतान्ताद्या पुने तेषामतीव हि मनोरमाः । शैलानामन्तरे द्रोण्यः सिद्धवारणसेविताः ॥ ४६ सुरम्याणि तथा तासु काननानि पुराणि च । लक्ष्मीविष्यविष्यपिद्वेवानां मुनिसत्तम् । तास्वायतनवर्याणि जुष्टानि वरकिन्नरै: ॥ ४७ गन्धर्वयक्षरक्षांसि तथा दैतेयदानवाः। क्रीडन्ति तासु रम्यासु जैलद्रोणीप्रहर्निशम् ॥ ४८ भौमा होते स्पृताः स्वर्गा धर्मिणामालया पुने । नैतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मशतैरपि ॥ ४९ भद्राश्चे भगवान्विष्णुसस्ते हयशिरा द्विज । वराहः केतुमाले तु भारते कूर्मरूपधृक् ॥ ५० मत्स्यरूपश्च गोविन्दः कुरुष्ट्रास्ते जनार्दनः । विश्वरूपेण सर्वत्र सर्व: सर्वत्रमो हरि: ॥ ५१ सर्वस्याधारभूतोऽसौ मैत्रेयास्तेऽखिलात्पकः ॥ ५२ यानि किम्पुरुवादीनि वर्षाण्यष्टी महामुने । न तेषु शोको नायासो नोहेगः क्षुद्धयादिकम् ॥ ५३ स्वस्थाः प्रजा निसत्तद्वास्सर्वदुःखविवर्जिताः । दशद्वादशयर्वाणां सहस्राणि स्थिरायुवः ॥ ५४ न तेषु वर्षते देवो भौमान्यप्थांसि तेषु वै। कृतन्नेतादिकं नैय तेषु स्थानेषु कल्पना ॥ ५५ सर्वेष्ट्रेतेषु वर्षेषु सप्न सप्त कुलावलाः।

नद्यश्च शतशस्तेभ्यः प्रसुता या द्विजीत्तम् ॥ ५६

ते मुने ! मेरुके चारों ओर स्थित जिन झोतान्त आरि केसरपर्वतीके विषयमें तुमसे कहा था, उसके बीचमें सिन्छ-चारणादिसे सेवित अति सुन्दर कन्दराएँ हैं ॥ ४६ ॥ हे भुनिसत्तम ! उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओंके अत्यन्त सुन्दर मन्दिर हैं जो सदा किन्नरक्षेष्ठांसे सेवित रहते हैं ॥ ४७ ॥ उन सुन्दर पर्वत-ब्रोणियोंमें पन्धर्व, यक्ष, यक्षस, दैत्य और दानवादि अहर्निश क्रीडा करते हैं ॥ ४८ ॥ हे मुने ! ये सम्पूर्ण स्थान चीम (पृथिवीके) स्वर्ण कहरुंगते हैं: ये धार्मिक पुरुषोंके निवासस्थान हैं। पापकर्मी पुरुष इनमें सी जन्ममें भी नहीं जा सक्ती ॥ ४९ ॥

हे द्विज ! श्रीविष्णुभगवान् भद्रासवर्षमें हवमीव-रूपसे, केतुमालवर्षमें वग्रहरूपसे और भारतवर्षमें कूर्मरूपसे रहते हैं ॥ ५० ॥ तथा वे भक्तप्रतिपालक श्रीगोविन्द कुरुवर्षमें मत्स्यरूपसे रहते हैं । इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्वरूपसे सर्वत्र हो रहते हैं । ५१-५२ ॥ हे महामुने । किम्पुरुष आदि जो आठ वर्ष है उनमें शोक, अम, उद्देग और सुधाका गय आदि कुछ भी नहीं है ॥ ५३ ॥ वत्यंद्री प्रजा खस्थ, आतुङ्क्तीन और समस्त दुःखेंसि रहित है तथा वहाँकि छोग दस-व्यरह हजार वर्षकी स्थिर आयुजाले होते हैं ॥ ५४ ॥ उनमें वर्ष कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और न वन स्थानोमें कृतत्रेतादि युगोकी हो कल्पना है ॥ ५५ ॥ है द्विजोक्तम । इन सभी वर्षीमें सात-सात कुल्पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियाँ है ॥ ५६ ॥

### तीसरा अध्याय

#### भारतादि नौ खण्डोंका विभाग

श्रीपराशाः उद्यम् उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चेव दक्षिणम् ।

वर्षे तद्धारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ नवयोजनसाहस्रो विस्तारोऽस्य महामुने । कर्मभूमिरियं स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम् ॥ ₹ महेन्द्रो यलयः सह्यः शुक्तिमानुक्षपर्वतः । विन्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः ॥ अतः सम्प्राप्यते स्वर्गो मुक्तिमस्मात्ववान्ति वै । तिर्वक्तं नरकं चापि यात्यतः पुरुषा मुने ॥ इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं चान्तश्च गप्यते । न खल्यन्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमौ विधीयते ॥ ų भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान्निशामय। इन्द्रवीयः कसेरुश्च ताम्रपणों गभस्तिमान् ॥ Ē नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्यस्वथ वारुणः । अर्थ तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंदतः ॥ योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात् । पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैङ्या मध्ये शुद्धाश्च भागशः । इञ्चायुधवाणिज्याद्यैर्वर्तयन्तो व्यवस्थिताः ॥ हिमबत्पादनिर्गताः । शतद्वन्द्रभागाद्या वेदस्पृतिपुरवाद्याञ्च पारियात्रोद्धवा मुने ॥ १० नर्मदा सुरसाद्याश्च नद्यो विन्ध्याद्विनिर्गताः । तापीपयोष्णीनिर्विन्ध्याप्रपुखा ऋक्षसम्भवाः ॥ ११ गोदावरी भोमरथी कृष्णवेण्यादिकास्तथा ।

सहापादोद्धवा नद्यः स्मृताः पापभयापहाः ॥ १२

त्रिसामा चार्यकुरुयाद्या महेन्द्रप्रथ्वाः स्मृताः ॥ १३

आसां नद्यपनद्यश्च सन्त्यन्याश्च सहस्रहाः ॥ १४

कृतमाला ताम्रपर्णीप्रमुखा मलयोद्धवाः ।

ऋषिकुल्याकुमाराद्याः शुक्तिमत्यादसम्भवाः ।

श्रीपरादारजी बोले—हे मैंनेथ ! ओ समुद्रके उत्तर तथा हिमालयके दक्षिणमें स्थित है वह देश भारतवर्ष फहलाता है। उसमें भरतकों सन्तान बसी हुई है ॥ १ ॥ है महामुने ! इसका विस्तार नी हजार योजन है । यह स्थर्म और अपवर्ग प्राप्त करनेवालोकी कर्मभूमि है ॥ २ ॥ इसमें महेन्द्र, मरूम, सहा, शुक्तिमान, ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र—ये सात कुल्पर्वत है ॥ ३ ॥ हे मुने ! इसी देशमें मनुष्य शुमकर्मीद्वारा स्थर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर राकते हैं और यहींसे [ पाप-कर्मोमें अवृत होनेपर ] वे नरक अथवा तिर्वण्योनिमें पड़ते हैं ॥ ४ ॥ यहींसे [ कर्मानुसार ] स्वर्ग, मोक्ष, अन्तरिक्ष अथवा पातारू आदि लोकोंको प्राप्त किया जा सकता है, पृथिवीमें यहाँके सिवा और कहीं भी मनुष्यके लिये कर्मकी विधि नहीं है ॥ ५ ॥

इस भारतवर्षके नौ भाग हैं; उनके नाम ये हैं— इन्द्रद्वीप, करोह, ताम्रपर्ण, गमस्तिमान, नागद्वीप, सीव्य, चन्धर्व और बारुण तथा यह समुद्रमे विस हुआ द्वीप उनमें नर्वा है।। ६-७ ॥ यह द्वीप उत्तरसे दक्षिणतक सहस्र योजन है। इसके पूर्वीय पागमें किसत लोग और पश्चिमीयमें यवन बसे हुए हैं ॥ ८ ॥ तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने-अपने क्योंकी व्यवस्थाके अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरूप और शुद्रमण वर्णविभागानुसार मध्यमे रहते हैं ॥ ९ ॥ हे पूने ! इसकी शतद्व और चन्द्रभाग। आदि महियाँ हिमालयको तर्लटीसे खेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वतसे, नर्मदा और सुरसा आदि विश्वाचलसे तथा तापी, प्रयोग्यो और निर्विस्या आदि ऋक्षणिरिसे निकली है।। १०-११।। गोदायरी, धीयरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियाँ सहापर्वतसे उत्पन्न हुई कही जाती हैं।। १२ ॥ कृतमाला और ताग्रपणीं आदि मल्याचलसे, त्रिसामा और आर्य-कृत्या आदि महेन्द्रगिरिसे तथा पर्शपकुरूमा और कुमारी आदि नदियाँ शक्तिमान् पर्वतसे निकलो हैं । इनकी और मी सहस्रों झाला नदियाँ और उपनदियाँ हैं ॥ १३-१४ ॥

तास्विमे कुरुपाञ्चाला मध्यदेशादयो जनाः । पुर्वदेशादिकाश्चैव कामरूपनिवासिनः ॥ १५ पुण्डाः कलिङ्घा मगधा दक्षिणाद्याश्च सर्वशः । तथापरान्ताः सौराष्ट्राः शूराभीरास्तवार्बुदाः ॥ १६ कारूषा मालवाश्चैष पारियात्रनिवासिनः। सौवीराः सैन्धवा हुणाः साल्वाः कोशलवासिनः । माद्रारामास्तधाम्बद्धाः पारसीकादयस्तथा ॥ १७ आसां पिवन्ति सलिलं वसन्ति सहिताः सदा । समीपतो महाभाग हृष्टपृष्टजनाकुलाः ॥ १८ चत्वारि भारते वर्षे युगान्यत्र महामुने। कृतं त्रेता द्वापरञ्च कलिश्चान्यत्र न कवित् ॥ १९ तपस्तव्यन्ति युनयो जुह्नते चात्र यज्विनः । दावानि चात्र दीयने परलोकार्थमादरात् ॥ २० पुरुषैर्यज्ञपुरुषो जम्बुद्धीपे सदेज्यते । यज्ञैयंज्ञमयो विष्णुरन्यद्वीपेषु चान्यशा ॥ २१ अत्रापि भारतं श्रेष्टं जम्बुद्वीपे महामुने । यतो हि कर्मभूरेवा हातोऽन्या भोगभूमयः ॥ २२ अत्र जन्मसहस्राणां सहस्रेरपि सत्तमः। कदाचिल्लभने जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्ज्ञयात् ॥ २३ गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे। स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥ २४ कर्माण्यसङ्खल्यिततत्कलानि संन्यस्य विष्णौ परमात्मभूते। तां कर्ममहीमनन्ते अवाप्य तस्मिल्लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ २५

जानीम नैतत्क वयं विलीने

प्राप्याम धन्याः खलु ते मनुष्या

स्वर्गप्रदे कर्मणि

देहबन्धम् ।

भारते नेन्द्रियविप्रहीनाः ॥ २६

इन निद्यंकि तटपर कुरु, पाद्याल और सध्यदेशादिके रहनेवाले, पूर्वदेश और व्यक्षणके निवासी, पुण्डू, कलिंग, मगध और दक्षिणात्मलोग, अपरान्तदेशवासी, सीराष्ट्रमण तथा शूर, आधीर और अर्बुदगण, कारूब, मालव और पारियात्रनिवासी, सीवीर, सैन्थव, सूण, साल्व और कोशल देशवासी तथा माइ, आराम, अम्बष्ट और पारसीगण रहते हैं ॥ १५— १७ ॥ हे सहाभाग । वे लोग सदा आपसमें मिलकर रहते हैं और इन्होंका जल पान करते हैं । इनकी सित्रिधिके कारण वे बड़े इष्ट-पुष्ट रहते हैं ॥ १८ ॥ हे सुने ! इस मारतवर्षमें ही सत्यपुण, बेल, द्वापर

और कॉल नामक चार पुग हैं, अन्यन्न कहीं नहीं ॥ १९ ॥ इस देशमं परलेकके हिम्मे मुनिजन तपस्या करते हैं, याजिक लोग यज्ञानुखन करते हैं और दानीजन आदरपूर्वक दान देते हैं॥२०॥ जम्बुद्वीपमें यज्ञमय यज्ञपुरुष भगवान सिण्युका सदा यज्ञीद्वारा यजन किया जाता है, इसके ऑतिरिक अन्य द्वीपोमें उनकी और-और प्रकारसे उपासना होती है।। २१ ॥ हे महामुने ! इस जम्बद्रीयमें भी भारतकर्ग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्मभूमि है इसके आंतरिक्त अन्यान्य देश घोग-भूमियाँ है ॥ २२ ॥ है सतम ! जीवको सहस्रो जन्मेंके अनन्तर महान् पुण्योका उदय होनेपर ही कभी इस देशमें मनुष्य-जन्म प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ देवगण भी निरन्तर पढी गान करते है कि 'जिन्होंने सार्ग और अपवर्गके मार्गभृत भारतवर्षमे जन्म लिया है वे पुरुष हम देवताओंको अपेक्षा भी अधिक धन्य (बडुमापी) हैं॥ २४ ॥ औ लोग इस कर्नभूमिमे जन्म लेकर अपने फलाकाकासे रहित कर्मीको परमात्य-खरूप श्रीतिष्ण्यगदानुको अर्पण करनेसे निर्मरु (पापपण्यसे रहित) होकर उन अननामें ही लीन हो जाते हैं [जे थन्य हैं !]ा। २५॥

'पता नहीं, अपने स्वर्गप्रदक्तमींका क्षम होनेपर हम कहाँ बन्म श्रहण करेंगे ! धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारतभूमिमें उत्पन्न होकर इन्द्रियोंकी शक्तिसे हीन नहीं हुए हैं' ॥ २६ ॥ नववर्ष तु मैत्रेय जम्बूहीपपिदं मया। लक्षयोजनविस्तारं सङ्क्षेयात्कधितं तव॥२७ जम्बूहीयं समावृत्य लक्षयोजनविस्तरः। मैत्रेय वलयाकारः स्थितः क्षारोदधिर्वहिः॥२८ हे मैंत्रेय ! इस प्रकार लाख योजनके विस्तारवाले नववर्ष-विदिश्य इस जम्बूद्रीयका पैने तुमसे संक्षेपसे वर्णन किया ॥ २७ ॥ हे मैंत्रेय ! इस जम्बूद्रीयको बाहर वार्धे ओरसे लाख योजनके विस्तारवाले बलवाकार खारे पानीके समुद्रने घेरा हुआ है ॥ २८ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽशे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

## चौथा अध्याय

प्रक्ष तथा शाल्पल आदि द्वीपोंका विशेष वर्णन

6

S

श्रीपरास उवाच क्षारोदेन यथा द्वीपो जम्बुसंज्ञोऽभिवेष्टित: ।

संबेष्ट्य क्षारमुद्धिं प्रक्षद्वीपस्तथा स्थितः । जम्बृद्वीपस्य विस्तारः शतसाहस्त्रसम्मितः । स एव द्विगुणो ब्रह्मन् प्रक्षद्वीप उदाहतः ॥ सप्त पेधातिथेः पुत्राः प्रक्षद्वीपेश्वरस्य वै । ज्येष्ठः शान्तहयो नाम शिशिरस्तदनन्तरः ॥

सुखोदयस्तधानन्दः शिवः क्षेमक एव च । धुवश्च सप्तमस्तेषां प्रक्षद्वीषेश्वरा हि ते ॥

पूर्व शान्तहयं वर्ष शिशिरं च सुखं तक्षा । आनन्दं च शिखं चैव क्षेपकं शुवमेव च ॥

मर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये वर्षपर्वताः । सप्तेव तेषां नामानि शृणुष्ट मुनिसत्तम ॥

गोमेदश्रैव चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा। सोमकः सुमनाश्चैव वैभाजश्चैव सप्तमः॥ वर्षांचलेषु रम्येषु वर्षेष्रेतेषु चानधाः।

वसन्ति देवगन्धर्यसहिताः सततं प्रजाः॥ तेषु पुण्या जनपदाक्षिसच प्रियते जनः।

नाधयो व्याधयो वापि सर्वकालसुर्ख हितत् ॥

तेषां नद्यस्तु सप्तैव वर्षाणां च समुद्रगाः । नामतस्ताः प्रवक्ष्यामि श्रुताः पापं हरन्ति याः ॥ १०

अनुतहा शिखी चैव विपाशा त्रिदिबाङ्कमा । अमृता सुकृता चैव सप्तैतास्तत्र निम्नगाः ॥ ११ द्वादाका ।वशय वर्णन श्रीपराशस्त्री बोले—तिस

शारसमुद्रसे घिरा हुआ है उसी प्रकार शारसमुद्रको घेरे हुए प्रश्नद्वीप स्थित है ॥ १ ॥ जम्बूद्वीपका विस्तार एक सक्ष योजन है: और है ब्रह्मन् ! प्रश्नद्वीपका उससे दुक

मन्त्रार

कहा जाता है ॥ २ ॥ प्रश्नद्वीपके स्वामी नेपातिथिके सात पुत्र हुए । उनमें सबसे बड़ा शान्तहय था और उससे छोटा शिक्षित ॥ ३ ॥ उनके अनत्तर क्रमशः सुसीदय,

आनन्द, शिव और क्षेमक थे तथा सातवीं गुव था। ये सब प्रश्नद्वीपके अधीधर हुए॥४॥ [उनके अपने-अपने अधिकृत वर्षीमें] प्रथम शान्तहयवर्ष है

तथा अन्य शिशिस्वर्ष, सुखोदयसर्ष, आनन्दवर्ष,

शिववर्ष, क्षेमकवर्ष और धुववर्ष हैं॥ ५॥ तथा उनको मर्योदा निश्चित करनेवाले अन्य सात पर्वत हैं। है

मुनिश्रेष्ठ ! उनके नाम ये हैं, सुनो— ॥ ६ ॥ गीमेद, चन्द्र, नारद, दुन्दुधि, सोमक, सुमना सीर सातवाँ

वैभाव ॥ ७ ॥

इन आति सुरम्य वर्ष-पर्वती और वर्षीपें देवता और गम्धवींके सहित सदा निष्याप प्रजा निवास करती है ॥ ८ ॥ सहित निवासीगण पुण्यवान् होते हैं और वे निरकालतक जीविन रहकर मरते हैं, उनकी किसी प्रकारकी आधि-व्याचि नहीं होती, निरन्तर सुख ही रहता है ॥ ९ ॥ उन वर्षोंकी सात ही समुद्रगामिनी निदश हैं । उनके नाम मैं तुन्हें बतलाता हूं जिनके श्रवणमानसे वे पापोंको दूर कर देती हैं ॥ १० ॥ वहाँ अनुतान, शिखी, विपाशा, जिदिवा, अछुमा, अमृता और सुकृता—ये ही सात निदयाँ हैं ॥ ११ ॥

एते शैलास्तथा नद्यः प्रधानाः कथितास्तव । शुद्रशैलास्तथा नद्यस्तत्र सन्ति सहस्रदाः । ताः पिश्वन्ति सदा हुष्टा नदीर्जनपदास्त् ते ॥ १२ अपसर्पिणी न तेषां वै न चैवोत्सर्पिणी द्विज । न त्वेवास्ति युगावस्था तेषु स्थानेषु सप्तसु ॥ १३ त्रेतायुगसमः कालः सर्वदैव महामते। प्रक्षद्वीपादिषु ब्रह्मञ्डाकद्वीपान्तिकेषु वै ॥ १४ पञ्च वर्षसहस्राणि जना जीवन्यनामयाः । धर्माः पञ्च तथैतेषु बर्णाश्रमविभागशः ॥ १५ वर्णाश्च तत्र चत्वारस्तान्निबोध वदामि ते ॥ १६ आर्यकाः कुरराश्चेव विदिश्या भाविनश्च ते । विप्रक्षत्रियवैद्यास्ते शृद्धाश्च मुनिसत्तम ॥ १७ जम्बुबुक्षप्रमाणस्तु तन्मध्ये सुमहोस्तरुः। प्रक्षस्तत्रामसंज्ञोऽयं प्रसद्वीपो द्विजोत्तम ॥ १८ इज्यते तत्र भगवासीवंणीरायंकादिभिः। सोमरूपी जगत्त्रष्टा सर्वः सर्वेश्वरो हरिः॥ १९ प्रक्षद्वीपप्रमाणेन प्रक्षद्वीपः समावृतः । तथैवेक्षुरसोदेन परिवेषानुकारिणा ॥ २० इत्येवं तव मैत्रेय प्रश्नद्वीय उदाहतः। सङ्केयेण पया भूयः ज्ञाल्यलं मे निज्ञापय ॥ २१ शाल्यलस्येश्वरो वीरो वपुष्पांस्तत्सुताञ्जृषु । तेषां तु नामसंज्ञानि सप्तबर्षाणि तानि सै ॥ २२ श्वेतोऽथ हरितश्चैय जीमृतो रोहितस्तथा। वैद्युतो मानसश्चैव सुप्रभश्च महामुने ॥ २३ ज्ञाल्यलेन समुद्रोऽसौ द्वीपेनेक्षरसोदकः । विस्तारद्विगुणेनाथ सर्वतः संवृतः स्थितः ॥ २४ तत्रापि पर्वताः सप्त विज्ञेया रत्नयोनयः । वर्षाभिव्यञ्जका ये तु तथा सप्त च निप्रगाः ॥ २५ कुमुदश्चोत्रतश्चैव तृतीयश्च बलाहकः। द्रोणो यत्र महौषध्यः स चतुर्थो महीधरः ॥ २६ कङ्कस्तु पञ्चमः षष्ठो महिषः सप्तमस्तथा ।

ककुरात्पर्वतवरः सरिन्नामानि मे शृणु ॥ २७

यह मैंने तुमसे प्रधान-प्रधान पर्वत और निद्योंका वर्णन किया है; वहाँ छोटे-छोटे पर्वत और निद्यों तो और भी सहसों हैं। उस देशके हष्ट-पुष्ट लोग सदा उन निद्योंका जल पान करते हैं।। १२॥ हे द्विज ! उन लोगोंमें हत्स अधवा वृद्धि नहीं होती और न उन सात वर्षेमि युगको ही फोई अवस्था है।। १३॥ हे महामते ! हे ब्रह्मन् ! प्रक्षद्वीपसे लेकर शाकद्वीपपर्यन्त छही द्वीपोंमें सदा प्रेतायुगके समान समय रहता है।। १४॥ इन द्वीपोंके मनुष्य सता नीरोग रहकर पाँच हजार वर्षतक जीते हैं और इनमें वर्षाश्रम-विभागानुसार पाँचों धर्म (अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अवस्थित वर्षामन रहते हैं।। १५॥ वहाँ जो चार वर्ण है वह मैं तुमको सुनाता हूँ।। १६॥ वे प्रतिप्रकार के स्वर्ण है कह मैं तुमको सुनाता हूँ।। १६॥

वहां जो चार वण है वह में तुमको सुनाता हूं ॥ १६ ॥ है मुनिसत्तम ! उस हीपमें जो आर्यक, कुरर, विदिश्य और भाजी नामक जातियाँ हैं; ये ही क्रमसे ब्राह्मण, क्षजिय, कैश्य और शूद हैं ॥ १७ ॥ है हिजोत्तम । उसीमें जम्बूवृक्षके हो परिमाणवाला एक प्रक्ष (पाकर) का वृक्ष है, जिसके नामसे उसकी संग्रा प्रक्षहींप हुई है ॥ १८ ॥ वहाँ आर्यकादि वणोंद्वारा जगत्काष्टा, सर्वरूप, सर्वेश्वर भगवान् हरिका सोमकपसे यजन किया जाता है ॥ १९ ॥ प्रक्षहींप अपने हों बराबर परिमाणवाले वृत्ताकार हशुरसके समुद्रसे विय हुआ है ॥ २० ॥ ऐ मैंत्रेय ! इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेपमें प्रक्षद्वीपका वर्णन किया, अब तुम शाल्मलद्वीपका विवरण सुनो ॥ २१ ॥

शाल्मलद्वीपके स्वामी वीरवर वपुष्मान् थे। उनके पुत्रोंके नाम सुनो—हे महासुने! वे क्षेत्र, हरित, जीमृत, ऐहित, वैद्युत, मानस और सुप्रण थे। उनके सात वर्ष उन्होंकि नामानुसार संज्ञावाले हैं॥ २६-२३॥ यह (प्रसद्वीपको पेरनेवाला) इक्षुरसका समुद्र अपनेसे दूने विस्तारवाले इस शाल्मलद्वीपसे चारों औरसे विशा हुआ है॥ २४॥ वहाँ भी रलोंक उद्धवस्थानरूप सात पर्वत हैं, जो उसके सातों वर्षिक विभाजक है तथा सात नदियों है॥ २५॥ पर्वतीमें पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तोसरा वलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकारकी महौषधियाँ है॥ २६॥ पाँचवाँ कद्भु, छठा महिष् और साहवाँ मिरिकर कक्षुद्मान् है। अब नदियोंके नाम सुनो॥ २७॥

योनिस्तोया वितृष्णा च चन्द्रा मुक्ता विमोचनी । निवृत्तिः सप्तमी तासां स्मृतास्ताः पापशान्तिदाः ॥ २८ श्वेतञ्ज हरितं चैव वैद्युतं मानसं तथा। जीपृतं रोहितं चैव सुप्रभं चापि शरेभनम् । सप्तैतानि तु वर्षाणि चातुर्वर्ण्ययुतानि वै ॥ २९ शाल्पले ये त वर्णाश्च वसन्त्येते पहामने । कपिलाश्रारुणाः पीताः कृष्णाश्चेन पृथक् पृथक् ॥ ३० ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्धाश्चैव यजन्ति तय । भगवन्तं समस्तस्य विकामात्मानमध्ययम् । वायुभूतं मखश्रेष्ठैर्यञ्चानो यज्ञसंस्थितिम् ॥ ३१ देवानामत्र सान्निध्यमतीव सुमनोहरे । शाल्मिलः सुमहान्वृक्षो नाम्ना निर्वृतिकारकः ॥ ३२ एष द्वीपः समुद्रेण सुरोदेन समावृतः। विस्ताराच्छाल्मलस्पैव समेन तु समन्ततः ॥ ३३ सुरोदकः परिवृतः कुशहीपेन सर्वतः। शाल्मलस्य तु विस्ताराद् द्विगुणेन समन्ततः ॥ ३४ ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे सप्त पुत्राञ्च्छणुषु तान् ॥ ३५ उद्भिदो वेणुपांशैव वैरथो लम्बनो धृतिः । प्रभाकरोऽध कपिलस्तत्रामा वर्षपद्धतिः ॥ ३६ तस्मिन्वसन्ति पनुजाः सह दैतेयदानवैः। देवगञ्चर्ययक्षकिम्पुरुषादयः ॥ ३७ वर्णास्तत्रापि चत्वारो निजानुष्टानतत्पराः । दमिनः शुष्पिणः स्त्रेहा यन्देहाश्च महापुने ॥ ३८ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्राश्चानुक्रमोदिताः ॥ ३९ यथोक्तकर्पकर्त्त्वात्त्वाधिकारश्चयाय ते । तत्रैव तं कुशद्वीपे ब्रह्मरूपं जनार्ट्यप्। यजनः क्षपयन्युभमधिकारफलप्रदम् ॥ ४० बिद्रमो हेमशैलश्च द्यतिमान् पुष्पवांस्तथा । कुशेशयो हरिश्चैव सप्तपो मन्दराचलः ॥ ४१ वर्षाचलास्तु सप्तैते तत्र द्वीपे महामुने।

नद्यश्च सप्त तासां तु शृणु नामान्यनुक्रमात् ॥ ४२

विद्युदम्भा मही चाऱ्या सर्वपापहरास्त्विमाः ॥ ४३

धूतपाषा शिवा चैव पवित्रा सम्मतिस्तथा ।

वे योनि, सोया, वितृष्णा, चन्द्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति है तथा रगरणमात्रसे ही सारे पापीको राज्त कर देनेवाली हैं ॥ २८ ॥ श्वेत, हारेत, बैद्युत, मानस, जीमृत, रोहित और अति शोमायमान सुप्रम—ये उसके चार्छ वर्णीसे युक्त सात वर्ष है।। २९।। हे महामुने ! शाल्मलद्वीपमें कपिल, अस्ण, पीत और कृष्ण—ये चार वर्ण निवास करते हैं जो पृथक्-मुधक् ऋमराः आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र हैं। ये यजनशोल लोग सबके आत्मा, अव्वय और यहके आश्रय वायुरूप विष्णु-भगवानुका श्रेष्ठ वज्ञोंद्वास सजन करते हैं ॥ ३०-३१ ॥ इस अल्पन्त मनोहर द्वीपमें देवगुण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें शाल्यल (सेमल) का एक महान् वृक्ष है जो अपने नामसे ही अत्यन्त शान्तिदायक है ॥ ३२ ॥ यह द्वीप अपने समान ही विस्तारवाले एक मंदिराके समुद्रसे सब ओरसे पूर्णतया बिए हुआ है।। ३३।। और यह सुरासमुद्र शहल्मलद्वीपसे दुने विस्तारवाले कुशद्वीपद्वाय सब औरसे परियेष्टित है ॥ ३४ ॥ कुशद्वीपमें [बद्दकि अधिपति] ज्योतिणान्के सात पुत्र थे, उनके नाम सुनो ! वे उद्भिद, वेणुपान्, बैरथ,

पुत्र थे, उनके नाम सुनो । वे उद्भिद, वेणुपान, बैरथ, सम्बन, धृति, प्रभाकर और वस्पेल थे। उनके नामानुसार ही वहाँके वर्षोंके नाम पहं॥ ३५-३६॥ उसमें दैत्य और दानवोंके सहित मनुष्य तथा देव, गन्धर्य, यक्ष और किन्नर आदि निवास वस्ते हैं॥ ३७॥ हे महामुने ! वहाँ भी अपने-अपने वस्पेमें तत्वर तमी, सूखो, खेह और मन्देहनामक चार ही वर्ण है, जो क्रमशः बहाण, क्षत्रिय, वैश्य और सृद्ध ही है॥ ३८-३९॥ अपने प्रारक्धश्यके निमित शास्त्रानुकुल कर्म करते हुए वहाँ कुशहीपमें ही वे ब्रह्मरूप जनार्दनकी उपासनाद्वारा अपने प्रारक्ष्यक्रके देनेवाले अल्प्य अहंकारको क्षय वस्ते हैं॥ ४०॥ हे महाभुने ! उस द्वीपमें ब्रिह्म, हेमझैल, चृतिमान, पुष्पकन, कुशेशय, हिं और सातवाँ मन्दराचल—ये सात वर्षपर्वत

हैं। तथा इसमें सात ही नदियाँ हैं, उनके नाम क्रमशः

भुनो । । ४१-४२ ॥ चे धृतपापा, क्रिंबा, पवित्रा,

सम्मति, विद्युत्, अम्भा और मही हैं। ये सम्पूर्ण पत्पीको

अन्याः सहस्रशस्तत्र क्षुद्रनद्यस्तथाचलाः । कुशद्वीपे कुशस्तम्बः संज्ञया तस्य तत्स्मृतम् ॥ ४४

तत्प्रमाणेन स द्वीपो घृतोदेन समावृतः। घृतोदश्च समुद्रो वै क्रोञ्चद्वीपेन संवृतः॥४५

घृतादश्च समुद्रा व क्राञ्चद्वापन सवृतः॥४५ क्रोञ्चद्वीपो महाभाग श्रृयताञ्चापरो महान्।

कुशहीपस्य विस्ताराद् हिगुणो यस्य विस्तरः ॥ ४६ क्रौञ्चद्वीपे द्वतिमतः पुत्रास्तस्य महात्मनः ।

काञ्चाप सुतिमतः पुत्रासस्य महासनः । तन्नामानि च वर्षाणि तेषां चक्रे महीपतिः ॥ ४७

कुशलो मन्दगश्चोष्णः पीवरोऽश्वान्यकारकः । मुनिश्च दुन्दुभिश्चैव सप्तैते तत्सुता मुने ॥ ४८

तत्रापि देवगन्धर्वसेविताः सुमनोहराः। वर्षाचला महाबुद्धे तेषां नामानि मे शृणु ॥ ४९

क्रीडुङ्क डामनश्चेव तृतीयश्चान्यकारकः ।

चतुर्थो रत्नशैलश्च स्वाहिनी हयसन्निभः ॥ ५० दिवावृत्पञ्चमश्चात्र तथान्यः पुण्डरीकवान् ।

दुन्दुभिञ्च महाशैलो द्विगुणास्ते परस्परम् । द्वीपा द्वीपेषु वे शैला यथा द्वीपेषु ते तथा ॥ ५१

वर्षेष्ट्रेतेषु स्म्येषु तथा शैलवरेषु च। निवसन्ति निरातकुाः सह देवगणैः प्रजाः ॥ ५२

पुष्कराः पुष्कला धन्यास्तिष्याख्याश्च महामुने । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्राश्चानुक्रमोदिताः ॥ ५३

नदीपॅत्रिय ते तत्र याः पिकन्ति शृणुष्ट्व ताः ।

सप्तप्रधानाः शतशस्तत्रान्याः क्षुद्रनिम्नगाः ॥ ५४ गौरी कुमुद्रती चैव सन्ध्या रात्रिर्मनोजवा ।

गारा कुमुद्धता चव सन्ध्या सात्रमनाजवा । क्षान्तिश्च पुण्डरीका च सप्तैता वर्षनिप्रगाः ॥ ५५ तत्रापि विष्णुर्भगवान्यष्कराद्वीर्जनार्दनः ।

यागै स्द्रस्वरूपश्च इञ्चते यज्ञसन्निधौ ॥ ५६ कौञ्चद्वीपः समुद्रेण दक्षिमण्डोदकेन च ।

आवृतः सर्वतः क्रीख्नद्वीपतुल्येन मानतः ॥ ५७ दिधमण्डोदकश्चापि शाकद्वीपेन संयुतः ।

क्रौञ्चद्वीपस्य विस्ताराद् द्विगुणेन महामुने ॥ ५८

काकद्वीपेश्वरस्यापि भव्यस्य सुमहात्मनः । समैव तनयास्तेषां ददौ वर्षाणि सप्न सः ॥ ५९ हरनेवासी है ॥ ४३ ॥ वहाँ और भी सहस्रों छोटी-छोटी नदियाँ और पर्वत हैं । कुशद्वीपमें एक कुशका झाड़ है । उसीके कारण इसका यह नाम पड़ा है ॥ ४४ ॥ यह द्वीप अपने ही बग्रवर विस्तारवाले घोके समुद्रसे घिए हुआ है और यह घृत-समुद्र क्रीखद्वीपसे परिवेष्टित है ॥ ४५ ॥

ते महाभाग ! अब इसके अगले तरीञ्चनामक नहाद्वीपके विषयमें सुनो, जिसका विस्तार कुशाद्वीपने दूना है ॥ ४६ ॥ क्रीडाद्वीपमें महासम चुर्तिमान्के जो पुत्र थे: उनके नम्मानुसार ही महाराज चुर्तिमान्ने उनके वर्षेकि नाम एखे ॥ ४७ ॥ हे मुने ! उसके कुशाल, मन्दग, उष्ण, पीवर, अन्यकारक, मुनि और दुन्दुभि—ये सात पुत्र थे ॥ ४८ ॥ वर्ही भी देवता और गन्धवाँसे रोवित अति गनोहर सात वर्षपर्वत हैं । हे महाबुद्धे ! उनके नाम सुनो— ॥ ४९ ॥ उनमें पहला क्रीडा, दूसरा वामन, तीसरा अन्यकारक, चौथा घोड़ीके मुखके समान रत्नमय स्वाहिनी पर्यंत, पाँचवाँ दियावृत्, उत्ता पुण्डरीकवान् और स्वातवाँ महापर्वत रुनुपि है । वे द्वीप परस्वर एक-दुस्केसे दुने हैं:

॥ ५०-५१ ॥ इन सुरस्य वर्षों और पर्वतश्रेष्ठींमें देवगणों के सहित संम्पूर्ण प्रजा निर्मय होकर रहती है ॥ ५२ ॥ हे महामुने ! यहाँके आहाप, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र क्रमसे पुष्कर, पुष्करू, धन्य और तिथ्य कहलाते है ॥ ५३ ॥ हे मेत्रेय ! यहाँ जिनका चल पान किया चाता है उन निद्योंका विवरण सुने । उस द्वीपमें सात प्रधान तथा अन्य

और उन्होंको भाँति उनके पर्वत भी [उतरोत्तर द्विगुग] हैं

पुण्डरीका हैं॥ ५५ ॥ वहाँ भी रुद्ररूपी जनार्दन भगवान् विष्णुकी पुष्करादि वणीद्वारा यहादिसे पूजा की जाती है॥ ५६ ॥ यह क्रीछद्वीप चार्गे ओरसे अपने तुल्य परिमाणवाले दक्षिमण्ड (मुद्रे) के समृद्रसे विरा हुआ है

सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ हैं॥ ५४॥ वे सात वर्षनदियाँ

गौरी, कुमुद्रती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, श्वान्ति और

पारमाणवाल दाधमण्ड (मङ्घ) क समुद्रस घरा हुआ ह ॥ ५७ ॥ और हे महामुने ! यह मड्डेका समुद्र भी शाकडोपसे घरा हुआ है, जो निस्तारमें क्रीइडीपसे दूना है॥ ५८ ॥

शाकडीपके राजा महात्मा भव्यके भी सात ही पुत्र थे। उनके भी उन्होंने पृथक्-पृथक् सात वर्ष तत्रापि पर्वताः सप्त वर्षविच्छेदकारिणः ॥ ६१ पूर्वस्तत्रोदयगिरिजैलाधारस्तथापरः तथा रैवतकः इयामस्तर्थवास्तर्गिरिर्द्धिज । आम्बिकेयस्तथा रम्यः केसरी पर्वतोत्तमः ॥ ६२ शाकस्तत्र महावृक्षः सिद्धगन्धवंसेवितः। यत्रत्यवातसंस्पर्शादाह्वादो जायते परः ॥ ६३ तत्र पुण्या जनपदाश्चातुर्वण्यंसमन्विताः । नद्यश्चात्र महापुण्याः सर्वपापभयापहाः ॥ ६४ सुकुमारी कुमारी च नलिनी धेनुका च या । इक्षुश्च वेणुका चैव गभस्ती सप्तमी तथा ॥ ६५ अन्याश्च रातरास्तत्र शुद्रनद्यो महामुने । महीधरास्तथा सन्ति शतशोऽध सहस्रशः ॥ ६६ ताः पिवन्ति मुदा युक्ता जलदादिषु ये स्थिताः । वर्षेषु ते जनपदाः स्वर्गादश्येत्य पेदिनीस् ॥ ६७ धर्महानिर्न तेष्वस्ति न सङ्घर्षः परस्परम्। मर्यादाच्युत्कमो नापि तेषु देशेषु सप्तसु ॥ ६८ बङ्गश्च मागधाश्चैव मानसा मन्दगालधा । वङ्गा ब्राह्मणभूविष्ठा मागवाः क्षत्रियास्तथा । वैञ्यास्तु मानसास्तेषां शुद्धास्तेषां तु मन्दगाः ॥ ६९ शाकद्वीपे तु तैर्षिणुः सुर्यरूपधरो मुने । यथोक्तीरज्यते सम्यकुकर्मीभर्नियसात्प्रभिः ॥ ७० शाकद्वीपस्तु मैत्रेय क्षीरोदेन समावृतः । शाकद्वीपप्रमाणेन बलयेनेव बेहित:॥७१ क्षीराब्धिः सर्वतो ब्रह्म-पुष्कराख्येन वेष्टितः । द्वीपेन शाकद्वीपातु द्विगुणेन समन्ततः ॥ ७२ पुष्करे सवनस्यापि महावीरोऽभवत्सुत: । धातिकश्च तयोस्तत्र हे वर्षे नामचिहिते। महाबीरं तथैबान्यद्धातकीखण्डसंज्ञितम् ॥ ७३ एकश्चात्र महाभाग प्रख्यातो वर्षपर्वतः ।

मानसोत्तरसंज्ञो वै मध्यतो वलयाकृति: ॥ ७४

जलदश्च कुमारश्च, सुकुमारो मरीचक: 1

तत्संज्ञान्येव तत्रापि सप्त वर्षाण्यनुक्रमात् ।

कसुमोदश्च मौदाकिः सप्तमञ्च महादुमः ॥ ६०

दिये ॥ ५९ ॥ वे सात पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, परीचक, कुसुमोद, मौदाकि और महाहुम थे। उन्हींके नामानुसार वहाँ क्रमशः सात वर्ष हैं और वहाँ भी वर्षीका विभाग करनेवाले सात हो पर्यत हैं॥ ६०-६१ ॥ हे द्विज । वहाँ पहला पर्वत उदयाचल है और दूसरा जरुअधार: तथा अन्य पर्वत रैवतक, इयाम, अस्ताचल, आम्बिकेय और अति सुरम्य गिरिश्रेष्ठ केसरी है ॥ ६२ ॥ वहाँ सिद्ध और गन्धवंसि सेवित एक अति महान् इक्किक्स है, जिसके वायुका स्पर्ध करनेसे हृदयमें परम आह्यद उत्पन्न होता है।। इह ॥ वहाँ चातुर्वेण्यसे युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भयको दूर करनेवाली सुकुपारी, कुपारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, नेणुका और गभस्ती—ये सात महापवित्र गदियाँ है ॥ ६४-६५ ॥ हे महामुने ! इनके किया उस द्वीपमें और भी सैकडों छोटो-छोटी नॉदेयाँ और सैकडों-हजारों पर्वत है ॥ ६६ ॥ स्वर्ग-भोगके अनन्तर जिन्होंने पथिवो-तस्त्पर आकर जलद आदि बर्धोंमें जन्म प्रहण किया है वे लोग प्रसंद होकर उनका जल पान करते हैं ॥ ६७ ॥ उन साती वर्षीमें धर्मका क्षास पारस्यरिक संघर्ष (कलह) अथवा नर्यादाका उल्लंबन कभी नहीं होता॥ ६८॥ वहीं बेग, मागच, मानस और मन्दग—ये बार वर्ण है। इनमें वंग सर्वश्रेष्ठ बाह्यण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है तथा मन्दग शुद्र हैं॥६९॥ हे मुने! शाकदीपमें शासानुकुल कर्म करनेवाले पूर्वोक्त चारी वर्णोद्धारा संयत चित्तसे विधिपूर्वक सूर्यरूपपारी भगवान विष्णुकी उपासना की जाती है ॥ ७० ॥ हे मैन्नेय ! वह शासद्वीय अपने ही बराबर विस्तारवाले मण्डलाकार दुग्धके समुद्रसे चिरा हुआ है।। ७१ ॥ और हे बहान् । यह शीर-समुद्र शक्तद्वीपसे दुने परिमाणवाले पुष्करद्वीपसे परिवेष्टित है ॥ ७२ ॥

पुष्करहोपमें वहाँके अधिवृद्धि महाराज स्वनके महावीर और धातकिनामक दो पुत्र हुए। अतः उन दोनेंकि नामानुसार उसमें महावीर-खण्ड और धातकी-खण्डनामक दो वर्ष हैं॥ ७३॥ हे महाभाग! इसमें मानसोत्तरनामक एक हा वर्ष-पर्वत कहा जाता है जो इसके मध्यमें बलयाकार स्थित है

योजनानां सहस्राणि ऊर्ध्वं पञ्चारादुच्छ्रितः । तावदेव च बिस्तीर्णः सर्वतः परिमण्डलः ॥ ७५ पकरद्वीपवलयं मध्येन विभजन्निव। स्थितोऽसौ तेन विच्छिन्नं जातं तहुर्वकद्वयम् ॥ ७६ वलयाकारमेकैकं तबोर्वर्ष तथा गिरिः ॥ ७७ दशवर्षसहस्राणि तत्र जीवन्ति मानवाः । निरामया विशोकाश्च रागद्वेपादिवर्जिताः ॥ ७८ अधमोत्तमी न तेष्ठास्तां न वध्यवधकौ द्विज । नेर्ष्यासुया भयं हेषो होषो लोभादिको न च ॥ ७९ महाबीरं बहिर्वर्षे धातकीखण्डमन्ततः । मानसोत्तरशैलस्य देवदैत्यादिसेवितम् ॥ ८० सत्यानृते व तत्रास्तां द्वीपे पुष्करसंज्ञिते। न तत्र नद्यः शैला वा द्वीपे वर्षद्वयान्विते ॥ ८१ तुल्यवेषास्तु पनुजा देवास्तत्रैकरूपिणः । वर्णाश्रमाचारहीनं धर्माचरणवर्जितम् ॥ ८२ त्रयी वार्ता दण्डनीतिङ्श्रुषारहितञ्ज यत्। वर्षहुवं तु मैत्रेय भौमः स्वर्गोऽयमुत्तमः ॥ ८३ सर्वर्तसखदः कालो जरारोगादिवर्जितः। धातकीखण्डसंज्ञेऽथ महावीरे च वै मुने ॥ ८४ न्यपोधः पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमृत्तमम् । तस्मिन्निवसति ब्रह्मा पूज्यमानः सुरासुरैः ॥ ८५ स्वाददकेनोदधिना पुष्करः परिवेष्टितः। समेन पुष्करस्थैय विस्तारान्मण्डलं तथा ॥ ८६ एवं द्वीपाः समुद्रेश्च सप्त सप्तभिरावृताः । ह्मीपक्षेत्र समुद्रश्च समानी हिंगुणौ परौ ॥ ८७ पर्यासि सर्वदा सर्वसमुद्रेषु समानि वै। न्यूनातिरिक्तता तेषां कदाचित्रैव जायते॥ ८८ स्थालीस्थमञ्जिसंयोगादुदेकि सलिलं यथा । तथेन्दुबद्धौ सलिलमध्योधौ पुनिसत्तम् ॥ ८९ अन्युनानतिरिक्ताश्च वर्धन्यापो हसन्ति च । उदवास्तमनेष्ट्रिन्दोः पक्षयोः शुक्ककृष्णयोः ॥ ९०

तथा पचास सहस्र योजन ऊँचा और इतना ही सब ओर गोलाकार फैला हुआ है॥ ७४-७५॥ यह पर्वत पुष्करद्वीपरूप गोलेको मानो बीचमॅसे विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होनेसे उसमें दो वर्ष हो गये हैं; उनमेंसे प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है।। ७६-७७।। बहाँक यनुष्य रोग, शोक और रागद्वेषादिसे रहित हुए दस सहस्र वर्षतक जीवित रहते है ॥ ७८ ॥ हे द्विज | उनमें उत्तम-अध्यम अध्यक्ष कृष्य-वधक आदि (विरोधी) भाव नहीं है और न उनमें ईर्प्या, असुया, पय, द्वेष और लोभादि दोष ही है ॥ ७९ ॥ महाबीरवर्ष मानसोत्तर पर्वतके बाहरकी और है और धातकी-रूप्ड भीतरकी ओर । इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं ॥ ८० ॥ दो खण्डोंसे युक्त उस पृष्करहोपमें सत्य और मिध्याका व्यवहार नहीं है और न उसमें पर्वत तथा नदियों हो हैं ॥ ८१ ॥ यहाँक मनुष्य और देवगण समान वेष और समान रूपवाले होते हैं। हे मैंबेय ! वर्णाश्रमाचारसे हीन, काप्य कमेंसि रहित तथा बेदत्रयी, कृषि, दण्डनीति और श्रृश्रुषा आदिसे शुन्य वे दोनों वर्ष तो मानो अल्पूलय भीष (पृथिवीके) स्वर्ग है।। ८२-८३।। हे मुने ? उन महाबार और धातकी-सण्डनामक वर्षीमें काल (समय) समल ऋतुओंमें सुकदायक और जरा तथा रोगादिसे रहित रहेता है ॥ ८४ ॥ पष्करद्वीपमें ब्रह्माजीका उत्तम निवासस्थान एक न्यप्रोध (बट) का बुक्ष है, जहाँ देवता और दानवादिसे पुजित श्रीब्रह्माजी विराजते है।। ८५॥ पुष्करद्वीय चारों ओरसे अपने ही समान विसारवाले मीठे पानीके समुद्रसे मण्डलके समान थिए। हुआ है। ८६॥ इस प्रकार सातों द्वीप सात समुद्रोंसे भिरे हुए हैं और वे

इस प्रकार सातों द्वीप सात समुद्रोंसे भिरे हुए हैं और वे द्वीप तथा [उन्हें घेरनेवाले] समुद्र परस्पर समान हैं, और उत्तरोत्तर दूने होते गये हैं ॥ ८७ ॥ सभी समुद्रोमें सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अधवा अधिकता नहीं होती ॥ ८८ ॥ हे युनिश्रेष्ठ ! पात्रका जल जिस प्रकार अग्निका संयोग होनेसे उजलने लगता है उसी प्रकार चन्द्रमाकी कलाओंके बड़नेसे समुद्रवा जल भी बढ़ने लगता है ॥ ८९ ॥ शुक्त और कृष्ण पक्षोंमें चन्द्रमाके उदय और असासे न्यूनाधिक न होते हुए हो जल घटता दशोत्तराणि पश्चैव ह्यहुलानां शतानि वै।
अयां वृद्धिक्षयौ दृष्टौ सामुद्रोणां महामुने ॥ ९९
भोजनं पुष्करद्वीपे तत्र स्वयमुपस्थितम्।
यड्सं भुञ्जते वित्र प्रजाः सर्वाः सदैव हि ॥ ९२
स्वादूदकस्य परितो दृश्यतेऽलोकसंस्थितिः।
हिगुणा काञ्चनां भूमिः सर्वजन्तुविवर्जिता ॥ ९३
लोकालोकस्ततश्शैलो योजनायुतिवस्तृतः।
उच्छ्रयेणापि तावन्ति सहस्राण्यचलो हि सः ॥ ९४
ततस्तमः समावृत्य तं शैलं सर्वतः स्थितम्।
तमश्चाण्डकटाहेन समन्तात्परिवेष्टितम्॥ ९५
पञ्चाशस्कोटिविस्तारा सेयसुर्वी महामुने।
सहैवाण्डकटाहेन सद्वीपाव्धिमहीधस्य॥ ९६
सेवं धात्री विधात्री च सर्वभूतगुणाधिका।
आधारभूता सर्वेषां मैत्रेय जगतामिति॥ ९७

और बढ़ता है ॥ ९० ॥ हे महामुते ! समुद्रके जरूको वृद्धि और क्षय पाँच सौ दस (५१०) अंगुरुतक देखी जाती है ॥ ९१ ॥ हे विप्र ! पुष्करद्वीपमें सम्पूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा [बिना प्रयावके] अपने-आप ही प्राप्त हुए पह्रस भोजनका आहार करते हैं ॥ ९२ ॥

स्वाद्दक (मीठे पानीके) समुद्रके चारों ओर लोक-नियालसे शून्य और समस्त जोवोंसे रहित उससे दूनों सूवर्णमयी पूर्ण दिसायी देती है ॥ ९३ ॥ वहाँ दस सहस्त योजन विस्तारवाला खोकालोक-पर्वत है । वह पर्वत ऊँचाईमें भी उतने ही सहस्र योजन है ॥ ९४ ॥ उसके आगे उस पर्वतको सब ओरले आवृतकर घोर अन्यकार हाया हुआ है, तथा वह अन्यकार चारों ओरसे ब्रह्माण्ड-कटाइसे आवृत है ॥ ९५ ॥ हे महापुने ! अण्डकटाइके सहित द्वीप, समुद्र और पर्वतादियुक्त यह समस्त पूमण्डल पचास करोड़ योजन विस्तारवाला है ॥ ९६ ॥ हे मैत्रेय ! आकाशादि समस्त भूतोसे अधिक गुणवाली वह पृथिवो सम्पूर्ण जगत्को आधारमृता और उसका पालम तथा उद्धव करनेवाली है ॥ ९७ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽशे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

# पाँचवाँ अध्याय

#### सात पाताललोकोंका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

विस्तार एवं कथितः पृथिक्या भवतो मया ।
सप्तिस्तु सहस्राणि द्विजोच्छ्रयोऽपि कथ्यते ॥
दशसाहस्रयेकैकं पातालं पुनिसत्तम ।
अतलं वितलं चैव नितलं च गभस्तिमत् ।
महाख्यं सुतलं चाप्रयंपातालं चापि सप्तमम् ॥
सुक्रकृष्णारुणाः पीताः शर्कराः शैलकाञ्चनाः ।
भूमयो यत्र पैत्रेय वरप्रासादमण्डिताः ॥
तेषु दानवदैतेया यक्षाश्च शतशस्त्रथा ।
निवसन्ति महानागजातयश्च महामुने ॥
स्वलोंकादिष स्म्याणि पातालग्रनीति नास्दः ।
प्राह स्वर्गसदां मध्ये पातालग्रमीति नास्दः ।
प्राह स्वर्गसदां मध्ये पातालग्रमागतो दिवि ॥
आह्वादकारिणः शुष्रा मणयो यत्र सुप्रभरः ।
नागाभरणभूषास् पातालं केन तस्तमम् ॥

श्रीचराहारजी बोले—हे द्विज! मैंने तुमसे यह पृथिवोका विस्तार कहा; इसको ऊंचाई भी सत्तर सहस्र योजन कही जाती है ॥१॥ हे मुनिसत्तम! अतल, वितल, नितल, गंभस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल इन सातोंमेंसे प्रत्येक दस-दस सहस्र योजनको दूरीपर है॥२॥ हे मैंन्नेय। सुन्दर महलोंसे सुशोधित वर्तोंकी धूमियाँ शुक्र, कृष्ण, अरुण और पीत वर्णको तथा शर्कसमयी (कॅकरोली), दौली (पत्थरकी) और सुवर्णमयी है॥३॥ हे महासुने। उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े-बड़े नाम आदिकोंकी सैंकड़ों जातियाँ निवास करती है॥४॥

एक बार नारदजीने पाताललोकसे स्वर्गमें आकर वहाँके निवासियोंसे कहा था कि 'पाताल तो स्वर्गसे भी अधिक सुन्दर हैं'॥ ५॥ जहां नागगणके आपूर्णोंमें सुन्दर प्रभायुक्त आह्वादकारिणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई हैं शोभिते ।

दैत्यदानवकन्याभिरितश्चेतश्च

पाताले कस्य न प्रीतिर्विमुक्तस्यापि जायते ॥

दिवार्कररुमयो यत्र प्रभां तन्वन्ति नातपम् । शशिरहिमर्ने शीताय निशि द्योताय केवलम् ॥ भक्ष्यभोज्यमहापानमृदितैरपि भोगिभिः। यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि दनुजादिभिः ॥ बनानि नद्यो रम्याणि सरांसि कमलाकराः । पुंस्कोकिलाभिलापाश्च मनोज्ञान्यम्बराणि च ॥ १० भूषणान्यतिशुभाणि गन्धास्त्रां चानुलेपनम् । वीषावेणुपुदङ्गानां स्वतास्तुर्याणि च हिज ॥ ११ एतान्यन्यानि चोदारभाग्यभोग्यानि दानवैः । दैत्योरगैश्च भुज्यन्ते पातालान्तरगोचरैः ॥ १२ पातालानामधशास्ते विष्णोर्या तामसी तनुः । शेषाख्या यत्रुणान्वक्तुं न शक्ता दैत्यदानवाः ॥ १३ योऽनन्तः पठ्यते सिद्धैदैवो देवर्षिपुजितः । स सहस्रशिरा व्यक्तस्वस्तिकामरुभूषण: ॥ १४ फणामणिसहस्रेण चः स विद्योतयन्दिशः । सर्वान्करोति निर्वीर्यान् हिताय जगतोऽसुरान् ॥ १५ मदाघूर्णितनेत्रोऽसौ यः सदैवैककुण्डलः । किरीटी खण्धरो भाति साग्निः श्वेत इवाचलः ॥ १६ नीलवासा मदोत्सिकः श्वेतहारोपशोधितः । साभ्रगङ्गाप्रवाहोऽसौ कैलासाद्गिरिवापरः ॥ १७ लाङ्गलासक्तहस्ताओ विश्वन्युसलमुत्तमम्। उपास्यते स्वयं कान्त्या यो वारुण्या च मूर्त्तया ॥ १८ कल्पान्ते यस्य बक्नेभ्यो विद्यानलद्वारक्षोञ्ज्वलः । सङ्कर्षणात्मको स्ट्रो निष्कम्यात्ति जगत्त्रयम् ॥ १९ स विश्वच्छेखरीभूतमशेषं क्षितिमण्डलम्। आस्ते पातालमूलस्यः शेयोऽशेषसुरार्चितः ॥ २० तस्य बीर्यं प्रभावश्च स्वरूपं रूपमेय च। न हि वर्णयितुं शक्यं ज्ञातुं च त्रिदशैरपि ॥ २१ यस्येषा सकला पृथ्वी फणामणिशिखारुणा । आस्ते कुसुममालेय कस्तद्वीर्यं बदिव्यति ॥ २२

उस पातालको किसके समान कहें ? ॥ ६ ॥ जहाँ-तहाँ दैत्य और दानबोंकी कन्याओंसे सुशोधित पातालकोकमें किस मुक्त पुरुषकी भी प्रीति न होगी ॥ ७ ॥ जहाँ दिनमें सूर्यकी किरणें केवल प्रकाश ही करती है, पाम नहीं करतीं; तथा रातमें चन्द्रमाकी किरणोंसे शीत नहीं होता, केवल चाँदनी ही फैलती है ॥ ८ ॥ जहाँ भक्ष्य, भोज्य और महापानादिके भोगोंसे आनन्दित सर्पों तथा दानवादिकोको समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता ॥ ९ ॥ जहाँ सुन्दर चन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलोंक वन हैं, जहाँ नरकोकिलोकी सुमधुर कृक गूँजती है एवं आकाश पनोतारी है ॥ १० ॥ और हे द्विज ! जहाँ पातालनिवासी दैत्य, दानच एवं नागगणद्वारा अति स्वच्छ आधुषण, सुगन्धमय अनुलेबन, बीणा, वेणु और पृदंगादिके स्वरं तथा तूर्य— ये तब एवं भाग्यशालिबोंचे भोगनेबोग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते है ॥ ११-१२ ॥

पातालेके नीचे विष्णभगवानका शेष्ट नागक जो तमोमय विपह है उसके गुणांका देत्य अथवा दानवगण भी बर्णन नहीं कर सकते ॥ १३ ॥ जिन देवर्षिपृजित देवका सिद्धगण 'अनन्त' कहकर बखान करते हैं वे अति निर्मल, स्पष्ट स्वस्तिक चिद्धीसे विभूपित तथा सहस्र शिरवाले हैं ॥ १४ ॥ जो अपने फर्णोकी सहस्र मणियाँसे सम्पूर्ण दिज्ञाओंको देदीप्यधान करते हुए संसारके कल्थणके रिज्ये समस्त अस्रेंबेंबे बौर्यहीन करते रहते हैं॥ १५॥ बदके कारण अरुणनयन, सदैव एक ही कृण्डल पहने हुए तथा मुकुट और भारत आदि धारण किये जो अग्नियुक्त क्षेत पर्वतके समान सुशोधित हैं। १६ ॥ मदसे उत्पत्त हुए जो नीलाम्बर तथा श्वेत हाउँसे सुशोभित होकर नेथमाला और गंनाप्रवाहसे युक्त दूसरे कैलास-पर्यंतके सभाग विसनमान हैं ॥ १७ ॥ जो अपने हाथींमें हुछ और उत्तम मुसल धारण किये हैं तथा जिनको उपासना शोभा और वारुणी देवी खय मृर्तिमती होकर करती हैं॥ १८॥ कल्पान्तमे जिनके मुखोंसे विषायिशिखांके समान देवीव्यमान संकर्षण-नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकोंका भक्षण कर जाता है । १९ ॥ वे समस्त देवगर्गोसे वन्तित शेषभगवान अशेष भूमण्डलको मुक्टबत् धारण किये हर पाताल-तलमें विराजमान है।। २०३६ उनका बरु-बीर्य, प्रभाव, स्वरूप (तल) और रूप (आकार) देवताओंसे भी नहीं जाना और कहा जा सकता॥ २१॥ जिनके फणोंकी मणियोंकी आभासे अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथिवी फुलोंकी मालाके समान रखी हुई है उनके वरु वीर्यका वर्णन भला कीन करेगा?॥ २२॥

यदा विजुम्मतेऽनन्तो मदाघूणिंतलोचनः।
तदा चलति भूरेषा साव्यितोया सकानना ॥ २३
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः किन्नरोरगचारणाः।
नानां गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोऽयपव्ययः ॥ २४
यस्य नागवधूहस्तैलेपितं हरिचन्दनम् !
सुदुः श्वासामिलापासं याति दिश्चद्वासताम् ॥ २५
यमाराध्य पुराणिर्वर्गो ज्योतीिष तन्त्वतः।
ज्ञातवान्सकले चैव निमित्तपठितं फलम् ॥ २६
तेनेचं नागवर्येण शिरसा विधृता मही।
बिभर्ति मालां लोकानां सदेवासुरमानुषाम् ॥ २७

जिस समय मदमसनयम शेषजी जयुहाई लेते है उस समय ममुद्र और यन आदिके सहित यह सम्पूर्ण पृथिवी चलायमान हो जाती है ॥ १३ ॥ इनके गुणोंका अन्त गम्थर्न, अपरार, सिद्ध, किजर, नाम और चारण आदि कोई भी नहीं भा सकते; इसिलये ये अविनाशी देख 'अनन्त' कहस्त्रते हैं ॥ १४ ॥ जिनका नाग- वशुओंद्वारा लेपित हरिवन्दन पुनः-पुनः श्वास-वायुसे सूट-सूटकर दिशाओंको सुगन्धित करता रहता है ॥ २५ ॥ जिनकी आराधनासे पूर्वकालीन महर्षि गगिन समस्त ज्योतिर्मण्डल (महनक्षत्रादि) और शकुन-अपश्चुनादि नीमितिक फलोंको जन्म महाद्वार चारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और महत्वस्तर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और महत्वस्तर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और महत्वस्तर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और महत्वस्तर धारण किया हुआ है। उन सावार्ष्य (पातात्वर्यद समस्त लोकों) को धारण किये हुए है ॥ २७ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽहो पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

#### छठा अध्याय

भिन्न-भिन्न तरकोंका तथा भगवज्ञामके माहात्म्यका वर्णन

श्चीपराश्चर उद्याल

ततश्च नरका विप्र भूबोऽघः सल्लिएस च । पापिनो येषु पात्यन्ते ताञ्चूणुषु महामुने ॥ रौरवः सुकरो रोधस्तालो विशसनस्तथा । महाज्वालस्तप्रकृष्णो लवणोऽध विलोहित: ।। इधिराष्ट्रो वैतरणिः कमोशः कमिपोजनः । असिपत्रवनं कृष्णो लालापक्षश्च दारुणः ॥ तथा पुयवहः पापो बहिज्वालो हाथःशितः । सन्दंशः कालसूत्रश्च तमश्चावीचिरेव च ॥ श्वभोजनोऽधाप्रतिष्ठश्चाप्रचिश्च तथा परः । डत्येवमादयश्चान्ये नरका भूश्रदारुणाः ॥ यमस्य विषये घोराः जस्त्राक्षिभयदायिनः । पतन्ति येषु पुरुषाः पापकर्मस्तास्तु ये ॥ कटसाक्षी तथाऽसम्यक्पक्षपातेन यो वदेत् । यश्चान्यदनुतं वक्ति स नरो याति रौरवम् ॥ भुणहा पुरहन्ता च गोघश्च मुनिसत्तम । यान्ति ते नरकं रोधं यशोक्कवासनिरोधकः ॥

श्रीपराशस्त्री बोले—हे विप्र ! तदनतार पृथिवी और जलके नीने नरक हैं जिनमें पापी लोग गिराये जाते हैं। हे महामुने ! उनका विकरण मुनो ॥ १ ॥ एरेख, स्कर, रोध, ताल, विश्वसन, महाज्याल, तसकुष्म, लवण, विल्लेहित, श्रीवरामम, वैसर्सण, कुमंभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, लालभक्ष, दारुण, पूयवह, पाप, बहुज्वाल, अधःशिए, सन्देश, कालसूत्र, तमस्, आवीचि, श्रभोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रवि—ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयकूर नरक हैं, जो यमराजके शासनाथीन हैं और अति दारुण शस्त्र-भय तथा अग्रि-भय देनेवाले हैं और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं ॥ २—६॥

जो पुरुष कृटसाक्षी (झुठा गवाह अर्थात् जानकर भी म बतलानेवाला या कुळ-का-कुळ कहनेवाला) होता है अथवा जो पद्मपातसे यथार्थ नहीं बोलना और को मिथ्या-पापण करता है वह रीरकारकमें जाता है ॥ ७ ॥ हे मुनिसत्तम । भूण (गर्भ) नष्ट करनेवाले प्रापनाशक और भो-हत्यारे लोग रोध नामक नरकमें जाते हैं जो

सुरापो ब्रह्महा हर्ता सुवर्णस्य च सुकरे । प्रयान्ति नरके यश्च तैः संसर्गमुपैति वै ॥ ९ राजन्यवैदयहा ताले तथैय गुरुतल्पगः। तप्तकुण्डे स्वसुगामी हन्ति राजधटांश्च यः ॥ १० सारवीविकयकद्वसपालः केसरिविकयी। तप्तलोहे पतन्त्येते यश्च भक्तं परित्यजेत् ॥ ११ स्तुषां सुतां चापि गत्वा महाञ्वाले निपात्यते । अवयन्ता गुरूणां यो यञ्चाकोष्टा नराथमः ॥ १२ वेददुर्पायता यश्च वेदविक्रयिकश्च यः। अगम्यगामी यश्च स्थाते यान्ति लवणं द्विज ॥ १३ चोरो विलोहे पतित मर्यादहरुषकस्तथा॥ १४ देवद्विजिपितृद्वेष्टा रत्नदूषियता च यः। स याति कृमिभक्षे वै कृमीशे च दुस्ष्टिकृत् ॥ १५ पितृदेवातिथींस्यक्ता पर्यश्राति नराधमः । लालाभक्षे स यात्युग्रे ऋकर्ता च वेधके ॥ १६ करोति कर्णिनो यश्च यश्च खड्गादिकुन्नरः । प्रयान्येते विशसने नरके भुशदारुणे॥ १७ असत्प्रतिगृहीता तु नरके यात्यद्योपुखे। अयाज्ययाजकश्चेव तथा नक्षत्रसूचकः ॥ १८ वेगी पूचवहे चैको याति मिष्टान्नभुद्धनरः ॥ १९

लाक्षामांसरसानां च तिलानां लवणस्य च ।

पार्जारकुञ्चागश्चराहबिहङ्गमान् ।

रङ्गोपजीवी कैवर्तः कुण्डाशी गरदस्तथा ।

बि॰ प्॰ ५—

विक्रेता ब्राह्मणो याति तमेव नरके द्विज ॥ २०

पोषयन्नरकं याति तपेव द्विजसत्तम्॥ २१

भूची माहिषकश्चैय पर्वकारी च यो द्विज: ॥ २२

श्वासोच्छ्यासको रोकनेवाला है॥८॥ मद्य-पान करनेवाला, ब्रह्मधाती, सूबर्ण चुरानेवाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है ये सब सुकरनरकमें जाते हैं ॥ ९ ॥ क्षत्रिय अथवा वैश्यका वध करनेवाला तालनरकमें तथा गुरुखोंके साथ गमन करनेवाला, भगिनीगामी और राजदुर्तीको भारनेवाला पुरुष तस्कृष्डनर्कमें पड़ता है॥ १०॥ सती स्त्रीको बेचनेवाला, कारागृहरक्षक, अधिकेता और मक्तपुरुषका त्याग करनेवास्त्र ये सब लोग तप्तलोहनरकमें गिरते हैं ॥ ११ ॥ पुत्रवध् और पुत्रकि साथ विषय करनेवाला पुरुष महाज्वालनरकमे गिराया जाता है, तथा जो नराधम गुरूजनींका अपमान करनेवाला और उनसे दर्वचन बोल्नेवाला होता है तथा जो बेदकी निन्दा करनेवाला, वेद बेबनेवाला या अयभ्या स्त्रीसे सम्भोग करता है, हे द्विज ! वे सब रुवणगरकमें जाते हैं ॥ १२-१३ ॥ चोर तथा मर्यादाका उल्लब्धन करनेवाला पुरुष विलोहितनस्कर्मे निस्ता है ॥ १४ ॥ देख, द्विज और पितपणसे द्वेष करनेवाला तथा रतको द्वित करनेवाला कृमिभक्षानस्वामें और अतिष्ट यह करनेवाला कमीशनस्कमें जाता है ॥ १५ ॥ जो नराधम पितुगण, देवगण और अतिधियोंको छोड़कर उनसे पहले घोजन कर लेता है वह आति उम लालाभक्षनरकमें पडता है: और वाण बनानेवाला वेधकनरकमें जाता है।। १६॥ जो मनुष्य कर्णी नामक बाण बनाते हैं और जो खड़गाँद शख बनानेवाले हैं से अति दारुण विदासननरूमें गिरते हैं॥ १७॥ असत्-प्रतिग्रह (द्रापत टपायोरो घन-संग्रह) करनेवाला, अयाज्य-पाजक और नक्षत्रोपजीवी (नक्षत्र-विद्याको न

जानकर भी उसका ढोंग रचनेताला) पुरुष अधोपुख-नरकमें पड़ता है ॥ १८ ॥ साहस (निष्ठुर कर्म) करनेवाला पुरुष पूयवहनरकमें जाता है, तथा [पुत्र-मित्रादिकी षद्धना करके] अकेले ही स्वाटु धोजन करनेवाला और लख, मांस, रस, तिल तथा लखण आदि बेचनेवाला ब्राह्मण भी उसी (पूयवह) नरकमें गिरता है ॥ १९-२० ॥ हे द्विजक्षेष्ठ ! बिलाब, कुकुट, छाग, अध, शूकर तथा पक्षियोंको [जीविकाके लिये] पालनेसे भी पुरुष उसी नरकमें जाता है ॥ २१ ॥ नट या मल्ल-पृतिसे रहनेवाला, घोषस्का कर्म करनेवाला, कुण्ड (उपपतिसे उत्पन्न रान्तान) का अब खानेवाला, विष देनेवाला, चुगलखोर, खोको असद्बृतिके आश्रय रहनेवाला, धव आदिके लोभसे विना पर्वक अमावास्या

आगारदाही मित्रघः शाकुनिर्पाषयाजकः । रुधिरान्धे पतन्त्रेते सोमं विक्रीणते च ये ॥ २३ मरबहा प्रामहन्ता च याति वैतरणीं नरः ॥ २४ रेतःपातादिकर्तारो मर्यादाभेदिनो हि ये। ते कृष्णे यास्यशीचाश्च कुहकांजीविनश्च ये ॥ २५ असिपत्रवनं याति वनचेदी वृधैव यः। औरध्रिको मुगव्याधो बह्विज्वाले प्रतन्ति वै ॥ २६ यान्येते द्विज तत्रैव ये चापाकेष बहिदाः ॥ २७ व्रतानां लोपको यश्च स्वाश्रमाद्विच्युतश्च यः । सन्देशयातनामध्ये पततस्तावुभावपि ॥ २८ दिवा स्वप्ने च स्कन्दन्ते ये नरा ब्रह्मचारिणः । पुत्रैरध्यापिता ये च ते पतन्ति श्वभोजने ॥ २९ एते चान्ये च नरकाः शतशोऽध सहस्रशः । येषु दुष्कृतकर्माणः पच्यन्ते यातनागताः ॥ ३० यथैव पापान्येतानि तथान्यानि सहस्रशः । भुज्यन्ते तानि पुरुषैर्नरकान्तरगोचरैः ॥ ३१ वर्णाश्रमविरुद्धं च कमं कर्वन्ति ये नराः । कर्मणा मनसा वाचा निरयेषु पतन्ति ते ॥ ३२ अधःशिरोभिर्दश्यन्ते नारकैर्दिव देवताः । देवाञ्चायोपुरवान्सर्वानधः पश्यन्ति नारकान् ॥ ३३ स्थावराः कुमयोऽक्राश्च पक्षिणः पश्चयो नराः । धार्मिकास्त्रिदशास्तद्वन्योक्षिणश्च यथाक्रमम् ॥ ३४ सहस्रभागप्रथमा द्वितीयानुक्रमास्तथा । सर्वे होते महाभाग यावन्युक्तिसमाश्रयाः ॥ ३५ यावनो जन्तवः खर्गे तावनो नरकौकसः । पापकृद्याति नरकं प्रायश्चित्तपराङ्मुखः ॥ ३६ पापानामनुरूपाणि प्रायश्चित्तानि यद्यथा । तथा तथैव संस्कृत्य प्रोक्तानि परपर्विभि: ॥ ३७ पापे गुरुणि गुरुणि खल्यान्यल्पे च तद्विदः । प्रायश्चित्तानि मैत्रेय जगुः स्वायम्भुवादयः ॥ ३८ प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्पात्मकानि वै । यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्परणं परम् ॥ ३९

आदि पर्यदिनोंका कार्य करानेवाला द्विज, घरमें आग लगानेवाला, मित्रकी हत्या करनेवाला, शकुन आदि बतानेवाला, प्रामका पुरोहित तथा सोग (मदिश) बेचने-चाला—ये सब अधिरान्यनरकमें गिरते हैं ॥ २२-२३॥ यज्ञ अधवा प्रामको नष्ट करनेवाला पुरुष सैतरणीनरकमें जाता है, तथा जो लोग चौर्यपतादि करनेवाले, खेतोंको बाड़ तोड़नेवाले, अपंबित्र और छल्ल्यूतिके आअय रहनेवाले होते हैं वे कृष्णनरकमें गिरते हैं ॥ २४-२५॥ जो वृथा ही बनोंको काटता है वह असिपप्रवननरकमें जाता है। पेथोपजीवी (गड़रिये) और व्याधगण बहुज्वालनरकसे गिरते हैं तथा है हिज! जो कहे चहाँ अधवा है अधिका करनेको एका से उन्हें अधि दालने हैं

बाह्रज्वालनरकम ।गरंत ह तथा ह ।हुज ! जा कल घड़ा अथवा ईट आदिको फ्कानेके लिये उनमें अप्रि डालते हैं, ये भी उस (बह्रिज्वालनरक) में ही जाते हैं ॥ २६-२७ ॥ व्रतोंको लोप करनेवाले हथा अपने आश्रमसे पतित दोनों ही प्रकारके गुरुप सन्दंश नामक मरकमें गिरते हैं ॥ २८ ॥ जिन ब्रह्मचारियोंका दिनमें तथा सोते समय (बुरी भावनासे) बोर्चपात हो जाता है, अथवा जो अपने ही पुजोंसे पढ़ते हैं थे लोग श्रभोजननरकमें गिरते हैं ॥ २९ ॥ इस प्रकार, ये तथा अन्य सैकड़ों-हजारों नरक हैं, जिनमें दूष्कर्मी लोग नाना प्रकारकी वातनाएँ भोगा करते हैं॥ ३० ॥ इन उपनेक पापोंक समान और भी सहस्रों

द्र्यकर्मी लोग नाना प्रकारकी यातनाएँ भोगा करते हैं॥ ३०॥ इन उपरोक्त पापीक समान और भी सहस्रों पाप-कर्म हैं, उनके फल मनुष्य पिल-भिन्न नरकोंमें भोगा करते हैं॥ ३१॥ जो लोग अनने वर्णाश्रम-धर्मके विरुद्ध मन, वचन अथवा वर्मसे कोई आचरण करते हैं वे नरकमें गिरते हैं॥ ३१॥ अथोमुखनरंकनिवासियोंको स्वर्ग-लोकमें देवगण दिखायी दिया करते हैं और देवता लोग नीचेके लोकोंमें नारकी जीवोंको देखते हैं॥ ३३॥ पापी लोग नरकभोगके अनन्तर क्रमसे स्थावर, वृत्रमें, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुखु होकर जन्म प्रहण करते हैं॥ ३४॥ हे महाभाग ! मुमुखुपर्यन्त इन सबमें दूसरोंको अपेक्षा पहले प्राणी [संस्थामें] सहस्रगुण अधिक हैं॥ ३५॥ जितने जीय स्वर्थमें हैं उनने ही नरकमें हैं, जो पापी पुरुष [आपने पापका] प्राथक्षित नहीं करते वे ही नरकमें जाते हैं॥ ३६॥

भिन्न-पिन्न पापेके अनुरूप जो-जो प्रायश्चित हैं उन्हों-उन्होंको महर्षियोंने बेदार्थका स्मरण करके बताया है ॥ ३० ॥ हे मैत्रेय ! स्वायम्पुजमतु आदि स्मृतिकरोंने महान् पापोंके लिये महान् और अल्पोंके लिये अल्प भायश्चितोंकी व्यवस्था की है ॥ ३८ ॥ किन्तु जितने भी तपस्पातमक और कर्मात्मक भ्रायश्चित है उन सबमे

कृते पापेऽनुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते । प्रायश्चितं तु तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम् ॥ ४० प्रातर्निशि तथा सन्ध्यामध्याहादिषु संस्मरन् । नारायणमवाप्रोति सद्यः पापक्षयात्ररः ॥ ४१ विष्णुसंस्मरणात्क्षीणसमस्तक्षेत्रासञ्जवः युक्ति प्रयाति स्वर्गाप्तिस्तस्य विद्योऽनुमीयते ॥ ४२ वासुदेवे सनो यस्य जपहोमार्चनादिषु । तस्यान्तरायो मैत्रेय देवेन्द्रत्यादिकं फलम् ॥ ४३ नाकपृष्टुगयनं पुनराष्ट्रतिलक्षणम् । क जपो वासुदेवेति मुक्तिबीजमनुत्तमम् ॥ ४४ तस्मादहर्निशं विष्णुं संस्परन्पुरुषो मुने । न याति नरकं मर्त्यः सङ्गीणाखिलपातकः ॥ ४५ मनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तविपर्ययः । नरकस्वर्गसंज्ञे वै यापपुण्ये द्विजोत्तमः ॥ ४६ वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेर्व्यागमाय च । कोपाय च यतस्तस्माहुस्तु वस्त्वात्मकं कृत: ॥ ४७ तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्दुःखाय जायते । तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ ४८ तस्माद्दुः सात्मकं नास्ति न च किञ्चित्स्सात्मकम् । मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ॥ ४९ ज्ञानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेप्यते । ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानाद्विद्यते परम् ॥ ५० विद्याविद्येति मैत्रेय ज्ञानमेवोपधारय ॥ ५१ एवमेतन्पयाख्यातं भवतो मण्डलं भुवः। पातालानि च सर्वाणि तथैव नरका द्विज ॥ ५२ समुद्राः पर्वताश्चैव द्वीपा वर्षाणि निम्नगाः । सङ्क्षेपात्सर्वमाख्यातं कि धृयः श्रोतुषिच्छसि ॥ ५३

श्रीकृष्णस्मरण सर्वश्रेष्ठ है ॥ ३९ ॥ जिस पुरुषके चित्रमें पाप-कर्मके अनन्तर पश्चाताप होता है उसके स्थि ही प्रायक्षितोंका विधान है । किंतु यह हरिस्मरण तो एकमाप्र स्वयं ही परम प्रायग्रित है ॥ ४० ॥ प्रातःकाल, सार्यकाल, सार्यकाल, सार्यकाल, सार्यकाल, सार्यकाल, सार्यकाल कर्त्रसे पुरुषके समस्त पाप तत्काल श्रीण हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ श्रीविष्णुमगवान्क स्मरणसे समस्त पापग्रशिके घस्म हो जानेसे पुरुष मोक्षपद प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग-लाभ तो उसके किये विद्यस्य माना जाता है ॥ ४२ ॥ हे मैंनेस ! विस्तवा चित्त जप, होम और अर्पनादि करते हुए निस्तर भगवान् वासुदेवमें लगा रहता है उसके लिये इन्द्रपद आदि फल तो अन्तराय (विद्य) है ॥ ४३ ॥ कहाँ तो पुनर्जन्यके चक्रमें डाल्लेबाली स्वर्ग-प्राप्ति और कहाँ मोक्षका सर्वोत्तम बांज 'वासुदेव' नागका जप ! ॥ ४४ ॥

इसल्यि हे युने ! श्रीविष्णुभगवानुका आहर्निश समण करनेक्षे सम्पूर्ण पाप श्लीण हो जानेके कारण मनुष्य फिर भरकमें नहीं जाता ॥ ४५ ॥ चित्तको प्रिय लगनेवाला ही स्वर्ग है और उसके विषयेत ( अप्रिय लगनेवाल्य) ही तरक है । हे द्विजोत्तम ! याप और पृष्यहाँके दुखर नाम नरक और रवर्ग हैं ॥ ४६ ॥ जब कि एक ही यस्तु सुख और दुःश्र तथः ईंग्यों और कोपवर कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुतः (नियतस्वभावत्व) ही कहाँ है ? ॥ ४७ ॥ क्योंकि एक ही वस्त कभी श्रीतिकी कारण होती है तो वही दूसरे समय दुःखदायिनी हो जाती है और वहाँ कभी क्रोधकी हेतु होती है तो कभी प्रशबता देनेवाली हो जाती है ॥ ४८ ॥ अतः कोई भी पदार्थ दु:खमय नहीं है और न कोई सुखमय है । ये संख-द:ल तो मनके ही विकार है ॥ ४९ ॥ [परमार्थत:] ज्ञान ही परब्रह्म है और [अविद्याक्त्री उपाधिसे] वही वन्धनका कारण है । यह सम्पूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है; ज्ञानक्षे भिन्न और कोई बस्तू नहीं है। हे मैंब्रेय ! विद्या और अविद्याको भौ तुम ज्ञान ही समझो ॥ ५०-५१ ॥

हे द्विज ! इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमण्डल, सम्पूर्ण पातारुम्लोक और नरकोंका वर्णन कर दिया॥ ५२॥ समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियाँ - इन सभीकी मैंने संक्षेपसे क्याख्या कर दौ; अब, तुम और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ५३॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽशे प्रश्लोऽध्यायः ॥ ६ ॥

## सातवाँ अध्याय

भूर्युवः आदि सात ऊर्ध्वलोकोंका वृत्तान्त

श्रीमैत्रेय उवाच

कथितं भूतलं ब्रह्मन्यमैतद्खिलं त्वया । भुवलीकादिकाँक्लोकाञ्च्छोतुमिच्छाम्यहं मुने ॥ १ तथैव प्रहसंस्थानं प्रमाणानि यथा तथा । समाचक्ष्य महाभाग तन्महो परिपृच्छते ॥ २ श्रीप्यशर उसन

रविचन्द्रमसोर्यावन्मयूखैरवभास्यते ।
ससमुद्रसरिच्छैला तावती पृथिवी स्मृता ॥
यावतामाणा पृथिवी विस्तारपरिमण्डलात् ।
नभस्तावद्यमाणां वै व्यासमण्डलतो हिज ॥
भूमेर्योजनलक्षे तु सौरं मैन्नेय मण्डलम् ।
लक्षाहिवाकरस्यापि मण्डलं राहिानः स्थितम् ॥
पूर्णे शतसहस्रे तु योजनानां निशाकरात् ।
नक्षत्रमण्डलं कृत्वमुपरिष्टात्मकाशते ॥
हे लक्षे चोत्तरे ब्रह्मन् बुधो नक्षत्रमण्डलात् ।
तावद्यमाणभागे तु बुधस्याप्युशनाः स्थितः ॥
अङ्गारकोऽपि शक्तस्य नद्यमाणे व्यवस्थितः ।

लक्षद्वये तु भीमस्य स्थितो देखपुरोहितः ॥ ८ शौरिबृहस्पतेश्चोध्वै द्विलक्षे समवस्थितः । सप्तिषियण्डलं तस्माल्लक्षमेकं द्विजोत्तम ॥ ९ ऋषिभ्यस्तु सहस्राणां शतादूध्वै व्यवस्थितः । भेढीभूतः समस्तस्य ज्योतिशक्षस्य वै श्रुवः ॥ ९० श्रैलोक्यमेत्त्कथितमुत्सेथेन महामुने ।

इन्याफलस्य भूरेवा इन्या चात्र प्रतिष्ठिता ॥ ११ धुवादूर्ध्य महलोंको यत्र ते कल्पवासिनः । एकयोजनकोटिस्तु यत्र ते कल्पवासिनः ॥ १२ द्वे कोटी तु जनो लोको यत्र ते ब्रह्मणः सुताः । सनन्दनाद्याः प्रथिता मैत्रेयामल्चेतसः ॥ १३

चतुर्गुणोत्तरे चोर्ध्व जनलोकात्तपः स्थितम् ।

वैराजा यत्र ते देवाः स्थिता दाहविवर्जिताः ॥ १४

श्रीमैन्नेयजी बोले—बहान् । आपने मुझसे समस्त पूमण्डलका वर्णन किया। है मुने ! अब मैं भुवलोंक आदि समस्त लोकोंके विषयमें सुनना चाहता है ॥ १ ॥ है महाभाग ! मुझ जिज्ञासुसे आप प्रहमणकी स्थिति तथा उनके परिमाण आदिका यथावत् वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

अधिराहारकी बोले—जितनी दूरतक सूर्य और चन्द्रमाकी किरणेंका प्रकाश जाता है; समुद्द, नदी और पर्वतादिसे युक्त उतना प्रदेश पृथिषी कहलाता है ॥ ३ ॥ है द्वित ! जितना पृथिणींका विस्तार और परिमण्डल (धेरा) है उतना ही विस्तार और परिमण्डल पुथलोंकका भी है ॥ ४ ॥ है मैनेय ! पृथियींसे एक लाख योजन दूर सूर्यमण्डल है और लूर्यमण्डलसे भी एक लक्ष योजनके अन्तरपर चन्द्रमण्डल है ॥ ५ ॥ चन्द्रमासे पूरे सी हजार (एक लाख) गोजन कपर सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल प्रकादित हो रहा है ॥ ६ ॥

है प्रसन् ! नक्षत्रमञ्डलसे दो लाख योजन ऊपर युध और बुधसे भी दो लक्ष योजन ऊपर शुक्र स्थित हैं ॥ ७ ॥ शुक्रसे इतनी ही दूरीपर मंगल हैं और मंगलसे भी दो लाख योजन ऊपर बृहस्पतिजी हैं ॥ ८ ॥ हे द्विजोत्तम ! बृहस्पतिजीसे दो लाख योजन ऊपर शिन हैं और शनिसे एक लक्ष योजनके अत्तरपर सप्तर्षिमण्डल है ॥ ९ ॥ तथा सप्तर्षियोसे भी सौ हजार योजन ऊपर समस्त ज्योतिश्वस्त्वती नाभिरूप सुवमण्डल स्थित है ॥ १० ॥ हे महामुने ! मैंने तुमसे यह त्रिलोकी उन्नताके विषयमें वर्णन किया । यह त्रिलोकी यशफलकी भोग-भूमि है और यज्ञानुहानकी स्थिति इस भारतवर्षमें ही है ॥ ११ ॥

मुबसे एक करोड़ योजन ऊपर महलॉक है, जहाँ कल्पान्त-पर्यन्त रहनेवाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं॥ १२ ॥ हे मैन्नेय । उससे भी दो करोड़ योजन ऊपर जनलोक है जिसमें ब्रह्माबीके प्रक्यात पुत्र निर्मलिक्त सनकादि रहते हैं॥ १३ ॥ जनलोकसे चौगुना अर्थात् आठ करोड़ योजन ऊपर तपलोक है; बहाँ वैशज नामक देवाण्योका निवास है जिनका कभी दाह नहीं होता ॥ १४ ॥

षड्गुणेन तपोलोकात्सत्यलोको विराजते । अपुनमरिका यत्र ब्रह्मलोको हि स स्मृतः ॥ १५ पादगम्यन्तु यत्किञ्चिद्धस्त्वस्ति पृथिवीवयम् । स भूलोंकः समास्यातो विस्तरोऽस्य मयोदितः ॥ १६ भूमिसूर्यान्तरं यद्य सिद्धादिसुनिसेवितम्। भुवलोंकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो मुनिसत्तम् ॥ १७ श्चसुर्यान्तरं यद्य नियुतानि चतुर्दश। खलीकः सोऽपि गदितो लोकसंस्थानचिन्तकैः ॥ १८ त्रैलोक्यमेतत्कृतकं मैत्रेय परिपठ्यते । जनस्तपस्तथा सत्पिमिति चाकृतकं त्रयम् ॥ १९ कृतकाकृतयोर्मध्ये महलेकि इति स्पतः। शुन्यो भवति कल्पान्ते योऽत्यन्तं न विनइयति ॥ २० एते सप्त मया लोका मैत्रेय कथितास्तव। पातालानि च समैव ब्रह्माण्डस्यैष विस्तरः ॥ २१ एतदण्डकटाहेन तिर्यंक् चोर्ध्वमधस्तथा। कपित्यस्य यथा बीजं सर्वतो वै समावृतम् ॥ २२ दशोत्तरेण पयसा मैत्रेयाण्डं च तद्वतम्। सर्वोऽम्बुपरिधानोऽसौ वह्निना वेष्टितो बहिः ॥ २३ विश्वश्च वायुना वायुमैत्रिय नभसा वृतः। भूतादिना नभः सोऽपि महता परिवेष्टितः । दशोत्तराण्यशेषाणि मैत्रेयैतानि सप्त वै ॥ २४ महान्तं च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम् । अनन्तस्य न तस्यान्तः संख्यानं चापि विद्यते ॥ २५ तदनन्तमसंख्यातप्रमाणं चापि वै यतः । हेतुभूतमहोषस्य प्रकृतिः सा परा मुने॥ २६ अण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च । ईंदुशानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च ॥ २७ दारुण्यन्निर्येशा तेलं तिले तहुत्युमानपि । प्रधानेऽवस्थितो व्यापी चेतनात्यात्यवेदन: ॥ २८ प्रधानं च पुपांश्चेय सर्वभूतात्मभूतया। विष्णुशक्त्या महाबुद्धे वृतौ संश्रयधर्मिणौ ॥ २९

तपलोकसे छःगुना अर्थात् बारह करोड् योजनके अन्तरपर सस्परनेक सुशोभित है जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरनेवाले अमरगण निबास करते हैं॥१५॥ जो भी पार्थिव वस्तु चरणसञ्चारके योग्य है वह भूलोंक ही है। उसका विस्तार में कह चुका ॥ १६ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! पृथिबी और सूर्यके मध्यमें जो सिद्धराण और मुनिगण-सेवित स्थान है, वही दूसरा भुवल्जेंक है ॥ १७ ॥ सूर्य और धुवके बीचमें जो चौद्दा छक्ष योजनका अन्तर है, उसीको लोकस्थितिका विचार करनेवालीने खलींक कहा है ॥ १८ ॥ हे मैब्रेय । ये (भू:, भूख:, स्व:) 'कृतक' श्रैक्लेक्य कहरूति है और जन, तप तथा सल्य---ये तीनी 'अकृतक' ह्येक हैं ॥ १९ ॥ इन कृतक और अकृतक प्रिलोकियोंके मध्यमें महलीक कहा जाता है, जो कल्पान्तमें केवल जनशृन्य हो जाता है, अत्यन्त नष्ट नहीं होता [इसल्डिये यह 'कृतकाकृत' कहरूमता है] ॥ २०॥

हे मैत्रेय ! इस प्रकार मैंने तुमसे ये सात लोक और सात हो पाताल कहे। इस ब्रह्माण्डका यस इतना ही बिस्तार है॥ २१॥ यह ब्रह्माण्ड कपित्थ (कैथे) के वीजके समान ऊपर-नीचे सब ओर अण्डकटाहरे बिरा हुआ है ॥ २२ ॥ हे मैत्रेय ! यह अण्ड अपनेसे दसगुने जलसे आवृत है और वह जलका सम्पूर्ण आवरण अग्निसे पिरा हुआ है।। २३।। अग्नि वायुसे और वायु आकारासे परिवेष्टित है तथा आकारा पृतीके कारण तामस अष्टकार और अष्टकार महत्तत्त्वसे विश हुआ है। हे मैत्रेय ! ये सातों उत्तरोत्तर एक-दूसरेसे दसापने हैं॥ २४॥ महत्तस्त्रको भी प्रधानने आवृत कर रखा है। यह अनन्त है; तथा उसका न कभी अन्त (नारा) होता है और न कोई संख्या ही है; क्योंकि हे मुने! वह अनन्त, असंख्येय, अपरिमेय और सन्पूर्ण जगत्का कारण है और वहीं परा प्रकृति है।। २५-२६ ॥ उसमें ऐसे-ऐसे हजारों, लाखों तथा सैकड़ों क्रोड़ ब्रह्माण्ड है।। २७ :। जिस प्रकार काष्ट्रमें अपि और तिलमें तैल रहता है वसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधानमें स्थित है।। २८॥ हे महाबुद्धे ! ये संभ्रयशील (आपसमें मिले हुए) प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतोंकी स्वरूपमृता विष्णु-शक्तिसे आयुत है।। २९॥

258 तयोः सैव पृथम्भावकारणं संश्रयस्य च। क्षोभकारणभूता च सर्गकाले महामते ॥ ३० यथा सक्तं जले वातो विभर्ति कणिकाशतम्। इक्तिः सापि तथा विष्णोः प्रधानपुरुवात्मकम् ॥ ३१ यथा च पादपो मूलस्कन्धशासादिसंयुतः। आदिबीजात्रभवति बीजान्यन्यानि वै ततः ॥ ३२ प्रभवन्ति ततस्तेभ्यः सम्भवन्यपरे द्रमाः। तेऽपि तल्लक्षणद्रव्यकारणान्यता मुने ॥ ३३ एवमव्याकृतात्पूर्वं जायन्ते महदादयः । विशेषान्तास्ततसोध्यः सम्पवन्यसुरादयः। तेभ्यश पुत्रास्तेषां च पुत्राणामपरे सुताः ॥ ३४ बीआहुश्चप्ररोहेण यथा नापचयस्तरोः। भूतानां भूतसर्गेण नैवास्यपचयस्तथा ॥ ३५ सन्निधानाद्यथाकाशकालाद्याः कारणं तरोः । तथैवापरिणामेन विश्वस्य भगवान्हरिः ॥ ३६ ब्रीहिबीजे यथा मूलं नालं पत्राङ्कुरौ तथा । काण्डं कोषस्तु पुष्पं च क्षीरं तद्वरा तप्डुला: ॥ ३७ तुषाः कणाश्च सन्तो वै यान्वाविर्भावमात्मनः । प्ररोहहेतुसामग्रीमासाद्य मुनिसत्तम् ॥ ३८ तथा कर्मस्वनेकेषु देवाद्याः समवस्थिताः । विष्णुशक्ति समासाद्य प्ररोहमुपयान्ति वै ॥ ३९ स च विष्णुः परं ब्रह्म यतः सर्वमिदं जगत् । जगञ्च यो यत्र चेदं यस्मिश लयमेध्यति ॥ ४० तद्भूहा तत्परं धाम सदसत्परमं पदम्।

सर्वपभेदेन यतश्चेतश्चराचरम् ॥ ४१ स एव मूलप्रकृतिर्व्यक्तरूपी जगद्य सः । तस्मिन्नेव लयं सर्वं याति तत्र च तिष्ठति ॥ ४२ कर्ता क्रियाणां सच इज्यते कत्:

स एव तत्कर्मफले च तस्य। खुगादि यत्साधनमध्यशेषं

हरेर्ने किञ्चिद्व्यतिरिक्तमस्ति ॥ ४३

है ! महामते ! यह विष्णु-शक्ति ही [प्ररूपके समय]। उनके पार्थक्य और [स्थितिके समय] उनके सम्मिलनको हेत् है तथा सर्गारम्कोः समय वही उनके क्षोभको कारण है ॥ ३० ॥ जिस प्रकार अलके संसर्गसे वायु सैकड़ी जल-कर्णोंको धारण करता है उसी प्रकार भगवान विष्णुकी शक्ति भी प्रधान-पुरुषमय जगत्को धारण करती है ॥ ३१ ॥ हे युने ! जिस प्रकार आदि-बीजसे ही मूल, स्कन्ध और ज्ञाखा आदिके सहित बक्ष उत्पन्न होता है और तदनत्तर उससे और भी बीच उत्पन्न होते है, तथा उन बीजोंसे अन्यान्य बुधा उत्पन्न होते हैं और से भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य और कारणोंसे युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत (प्रधान) से महत्तत्त्वसे लेकर पश्चगृतपर्यन्त (सम्पूर्ण विकार) उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव, असूर आदिका जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रेकि अन्य पुत्र होते हैं ॥ ३२---३४ ॥ अपने बीजसे अन्य वृक्षके उत्पन्न होगेसे जिस प्रकार पूर्ववृक्षकी कोई क्षति नहीं

होती उसी प्रकार अन्य प्राणियोंक उत्पन्न होनेसे उनके

जन्मदाना प्राणियोंका हास नहीं होता ॥ ३५ ॥ जिस प्रकार आकारा और फाल आदि सर्विधिमाप्रसे ही वक्षके कारण होते हैं उसी प्रकार भगवान ओहरि भी बिना परिणामके ही विश्वके कारण हैं॥३६॥ है गुनिसतम् ! जिस्र प्रकार धानके योजमें मूल, नाल, पत्ते, अहूर, तना, कोष, पुष्प, श्लोर, तण्डल, तुप और कण सभी रहते हैं; तथा अङ्कुरोत्पत्तिकी हेतुभूत [ भूमि एवं जल आदि। सत्मग्रीके प्राप्त होनेपर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्वकर्गीमें रिधत देवता आदि थिप्ण्-इक्तिका आश्रय पानेपर आविर्धृत हो जाते है ॥ ३७— ३९ ॥ जिससे यह संयुर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत्रूपसे स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह स्त्रेन हो जायगा वह परब्रह्म हो विष्णुभगवान हैं।। ४० ।। बार ब्रह्म श्री उन (विष्णु) का परमधाम (परस्वरूप) है, वह पद सत् और असत् दोनोंसे बिलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह सम्पूर्ण चराचर जगत् उससे उत्पन्न हुआ है ॥ ४१ ॥ वहां अञ्यक्त मूलप्रकृति है, बड़ी व्यक्तस्वरूप संसार है, उसीमें यह सन्पूर्ण जगन् लीन

होता है तथा उसीके आश्रय स्थित है ॥ ४२ ॥ यज्ञादि

क्रियाओंका कर्ता वहीं है, यज्ञरूपसे उसीका यजन किया

जाता है, और उन यज्ञादिका फलस्वरूप भी बही है तथा

यज्ञके साधनरूप जो सवा आदि हैं वे सब भी हरिसे

ऑहरिक और कुछ नहीं है ॥ ४३ ॥

## आठवाँ अध्याय

सूर्यं, नक्षत्र एवं राशियोंकी व्यवस्था तथा कालचक्र, लोकपाल और गङ्गाविर्भावका वर्णन

3

ď

9

श्रीपराशस उद्याच

व्याख्यातमेतद्भुद्धाग्रहसंस्थानं तव सूत्रत । ततः प्रयाणसंस्थाने सूर्यादीनां शृणुषु पे ॥

योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव ।

ईयादण्डस्तथैवास्य हिंगुणो मुनिसत्तम् ॥

सार्धकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि वै ।

योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्कं प्रतिष्ठितम् ॥

त्रिनाभिमति पञ्चारे पण्नेमिन्यक्षयात्मके ।

संबत्सरमये कृत्स्रं कालचकं प्रतिष्ठितम् ॥

ह्याश्च सप्तच्छन्दांसि तेषां नामानि मे शृणु । गायत्री च बृहत्युष्मिग्जगती त्रिष्टुबेव च।

अनुष्टृप्यद्क्तिरित्युक्ता छन्दांसि हरयो रवे: ॥

चत्वारिंशत्सहस्राणि द्वितीयोऽश्लो विवस्वतः । पञ्चान्यानि तु सार्धानि स्वन्दनस्य महामते ॥

अक्षप्रमाणमुभयोः प्रमाणं तद्युगार्द्धयोः ।

ह्रस्वोऽक्षस्तद्यगार्द्धेन ध्रुवाधारो रथस्य वै।

द्वितीयेऽक्षे तु तचकं संस्थितं मानसाचले ॥

मानसोत्तरशैलस्य पूर्वतो वासवी पुरी। दक्षिणे तु यमस्यान्या प्रतीच्या वरुणस्य च ।

उत्तरेण च सोमस्य तासां नामानि मे श्रण ॥ वस्वीकसारा शक्कस्य याम्या संयमनी तथा ।

पुरी सुखा जलेशस्य सोमस्य च विभावरी ॥ काष्ट्रां गतो दक्षिणतः क्षिप्तेषुरिव सर्पति ।

**पैत्रे**स भगवान्भानुज्योतिषां चक्रसंयुतः ॥ १०

अहोरात्रव्यवस्थानकारणं

भगवात्रवि: ।

देवयानः परः पन्था योगिनां क्षेत्रासङ्खये ॥ ११

दिवसस्य रिवर्मध्ये सर्वकालं व्यवस्थितः ।

सर्वद्वीपेषु मैत्रेय निज्ञार्द्धस्य च सम्पुखः ॥ १२

श्रीपरादारजी बोले—हे सुवत ! मैंने तुमसे यह ब्रह्माण्डकी स्थिति बन्ही, अय सूर्य आदि प्रहोकी स्थिति

और उनके परिमाण सुनो ॥ १ ॥ हे मुनिश्रेष्ट ! सुर्यदेवके रथका विस्तार नी हजार योजन है तथा इससे दुना उसका

ईपा-दण्ड (जुआ और रथके बीचका भाग) है।। २॥

उसका पुरा डेढ़ करोड़ सात लाख योजन लम्बा है जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है ॥ ३ ॥ उस पूर्वाह, मध्याह

और पराहरूप तीन नाभि, परिवसारादि पाँच अरे और पड्-ऋतुरूप छः नेनियाले अक्षयसम्बद्धः संबद्धारात्मक चक्रमें सम्पूर्ण कालचक्र स्थित है॥४॥ सात छन्द ही

उसके थोड़े हैं, उनके नाम सुनो-गायत्री, बृहती, उच्चिक्, जयती, त्रिष्ट्रप्, अनुष्ट्रप् और पंक्ति---ये छन्द ही सुर्यके सात घोड़े कहे गये हैं ॥ ५ ॥ हे महायते ! भगवान

सूर्वके स्थका दूसरा धुरा साढ़े पैतालीस सहस्र योजन लम्बा है ॥ ६ ॥ दोनों भूरोके परिमाणके तुल्य ही उसके युगाढ़ों (जुओं) का परिमाण है, इनमेंसे छोटा धुरा उस रथके एक युगार्ट्स (जूए) के सहित ध्रुवके आधारपर

स्थित है और दूसरे श्वरेका चक्र मानस्रोत्तरपर्वतपर स्थित

食用し用 इस मानसोतरपर्वतके पूर्वमे इन्द्रकी, दक्षिणमें यमकी, पश्चिममें करणकी और उत्तरमें चन्द्रमावी पुरी है; उन पुरियोके नाम सुनो ॥ ८ ॥ इन्द्रकी पुरी वरवीकसार। है, यमको संयमनो है, बरुणको सुरता है तथा चन्द्रमाकी विभावरः है॥९॥ हे मैत्रेय | ज्योतिशक्तके सहित भगवान् भान् दक्षिण-दिशामें प्रवेशकर छोड़े हुए बाणके

भगवान सुमंदेव दिन और राजिकी व्यवस्थाके कारण है और एगादि क्रेड़ोंके क्षीण हो जानेपर वे ही क्रममूक्तिभागी योगिजनोंके देवयान नामक श्रेष्ट मार्ग हैं ॥ ११ ॥ हे मैत्रेय } सभी हीपोंमें सर्वदा मध्याह तथा मध्यतिको समय सुर्यदेव मध्य-आकाशमें सामनेकी और रहते हैं\*॥१२॥

समान तीव बेगसे चलते हैं ॥ १० ॥

<sup>\*</sup> अब्बोत् जिस द्वीप या सण्डमे सूर्यदेव मध्याहके समय सम्मुख पढ़ते हैं उसकी समान रेखापर दूसरी और स्थित द्वीपान्तरमे वे उसी प्रकार मध्यराधिके समय रहते हैं।

उदयास्तमने चैव सर्वकालं तु सम्मुखे। विदिशासु त्वशेषासु तथा ब्रह्मन् दिशासु च ॥ १३

यैर्यत्र दुश्यते भारवान्स तेषामुदयः स्मृतः । तिरोभावं च यवैति तत्रैवास्तमनं रवे: ॥ १४

नैवास्तमनपर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः।

उदयास्तमनाख्यं हि दर्शनादर्शनं रक्षेः ॥ १५

शकादीनां पुरे तिष्ठन् स्पृशत्येष पुरत्रयम् ।

विकोणों ह्रौ विकोणस्थस्त्रीन् कोणान्हें पुरे तथा ॥ १६

उदितो वर्द्धमानाभिरामध्याद्वात्तपश्रविः ।

ततः परं हुसन्तीभिगोंभिरस्तं नियच्छति ॥ १७ उदयास्तमनाच्यां च स्मृते पूर्वापरे दिशौ ।

यावत्पुरस्तात्तपति तावत्पृष्ठे च पार्श्वयोः ॥ १८

ऋतेऽमरगिरेमेरीरुपरि ब्रह्मणः सभाम्।

ये ये परीचयोऽर्कस्य प्रयान्ति ब्रह्मणः सभाम् । ते ते निरस्तास्तद्धासा प्रतीपपुपयान्ति वै ॥ १९

तस्माहिङ्युत्तरस्यों वै दिवारात्रिः सदैव हि । सर्वेषां द्वीपवर्षाणां मेहहत्तरतो यतः ॥ २०

प्रभा विवस्वतो रात्रावस्तं गच्छति भास्करे ।

विश्रत्यिप्रमतो रात्रौ विद्वर्तूरात्रकाशते ॥ २१ बह्ने: प्रभा तथा भानुदिनेषाविञ्चति हिज ।

अतीव वहिसंयोगादतः सूर्यः प्रकाशते ॥ २२

तेजसी भारकराजेवे प्रकाशोध्यस्वरूपिणी ।

परस्परानुप्रवेशादाप्यायेते दिवानिशम् ॥ २३

दक्षिणोत्तरभूष्यद्धें समुत्तिष्ठति भास्करे । अहोरात्रं विदात्यम्भस्तमःप्राकाइयङ्गीलवत् ॥ २४

आताम्रा हि भवन्यापी दिवा नक्तप्रवेशनात्।

दिनं विदाति चैवाष्ये भास्करेऽस्तमुपेयुषि ।

तस्माळुक्का भवन्यापो नक्तमहः प्रवेशनात् ॥ २५

इसी प्रकार उदय और असा भी सदा एक-दूसरेके सम्पुख ही होते हैं। हे ब्रह्मन् ! समस्त दिशा और बिदिशाओंमें जहाँके लोग [राविका अन्त होनेपर] सूर्यको

जिस स्थानपर देखते हैं उनके लिये वहाँ उसका उदय होता है और जहाँ दिनके अन्तमें सुर्यका तिरोभाव होता है यहीं

उसका अस्त कहा जाता है॥ १३-१४॥ सर्वदा एक रूपसे स्थित सुर्मदेवका, वास्तवमें न उदय होता है और न अस्त: बस, उरका देखना और न देखना श्री उनके उदय

और असा है ॥ १५ ॥ मध्याद्वकालमें इन्हादिमेंसे किसोको पुरीपर प्रकाशित होते हुए सुर्यदेव [पार्शवर्ती दो

पुरियोक्ति सहित] तीन पुरियों और दो कोणों (बिदिशाओं) को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार अग्नि आदि कोणॉमिंसे किसी एक कोणमें प्रकारित होते हुए वे [पार्श्ववर्ती दो

कोर्णिक सहित] तीन कोण और दो पुरियोंको प्रकाशित करते हैं॥ १६॥ सूर्यदेव उदय होनेके अनन्तर मध्याङ्गपर्यन्त अपनी बढ़ती हुई किरणोसे तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणोंसे अस्त हो जाते हैं 🤲 ॥ १७ ॥

एर्वके उदयं और अस्तसे हो पूर्व तथा पश्चिम दिशाओंकी व्यवस्था हुई है । वास्तवमें तो, वे विस प्रकार पूर्वमें प्रकाश करते हैं उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्तिनी [उत्तर और दक्षिण] दिशाओंमें भी करते हैं॥१८॥ सुर्यदेव देवपर्वत सुमेरके ऊपर स्थित ब्रह्माजीकी संभाके

अतिरिक्त और सभी स्थानोंको प्रकाशित करते हैं: उनको जो किरणें ब्रह्मजोको सभामें जाती है वे उसके तेजसे निस्त होकर उत्कटो लौट आती हैं॥ १९ ॥ सुमेरपर्वत समस्त द्वीप और वर्षेकि उत्तरमें है इसस्टिये उत्तरदिशामें

(मेरपर्वतपर) सदा [ एक ओर ] दिन और [ दसरी ओर ] रात रहते हैं ॥ २० ॥ रात्रिके समय सूर्यके अस्त हो।

जानेपर उसका तेज अग्निमें प्रविष्ट हो जाता है: इसलिये उस समय औप दुरहीसे प्रकाशित होने रूपता है ॥ २१ ॥ इसी प्रकार, हे द्विज ! दिनके समय अग्निका तेज सुर्यमें प्रविष्ट हो। जाता है; अतः अधिके सेयोगसे ही सर्य अलन्त प्रकरतासे

प्रकाशित होता है।। २२॥ इस प्रकार सूर्य और अग्रिके

प्रकाश तथा उष्णतामय तेष परस्पर मिलकर दिन-सतमें

वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं ॥ २३ ॥ मेरुके दक्षिणी और उत्तरी मृप्यर्द्धमें सूर्यके प्रकाशित होते समय अन्धकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जलमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ २४ ॥ दिनके समय रात्रिके प्रवेश करनेसे ही जल कुछ ताधवर्ण दिखायी देता

<sup>🌞</sup> किरणोंकी युद्धि, हास एवं तीवता-मन्दता आदि सूर्यके समीप और दूर होनेसे मनुष्यके अनुभवके अनुसार कही गयी हैं।

एवं पुष्करमध्येन यदा याति दिवाकरः। त्रिंशद्धागन्तु मेदिन्यास्तदा मोहर्तिकी गतिः ॥ २६ कुलालचक्रपर्यन्तो भ्रमन्नेष दिवाकरः । करोत्पहस्तथा रात्रि विमुङ्गन्मेदिनी हिज ॥ २७ अयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भारकरः । ततः कुष्पं च मीनं च राहो राहयन्तरं द्विज ॥ २८ त्रिष्ट्रेतेष्ट्रथ भुक्तेषु ततो वैषुवर्ती गतिम्। प्रयाति सर्विता कुर्वत्रहोरात्रं ततः समम्॥ २९ ततो रात्रिः क्षयं याति वर्द्धतेऽनुदिनं दिनम् ॥ ३० ततश्च पिश्चनस्थान्ते परां काष्ट्रामुपागतः । राहिं। कर्कटकं प्राप्य कुरुते दक्षिणायनम् ॥ ३१ कुलालचक्रपर्यन्तो यथा शीघ्रं प्रवर्तते । दक्षिणप्रक्रमे सूर्यस्तथा शीघ्रं प्रवर्तते ॥ ३२ अतिवेगितया कालं यायुवेगबलाश्चरन् । तस्मात्प्रकृष्टां भूमिं तु कालेनाल्पेन गच्छति ॥ ३३ सूर्यो द्वादशभिः शैघ्यान्युहर्तैर्दक्षिणायने । त्रयोदशार्द्धमृक्षाणामहा तु चरति द्विज । मुहर्तैस्ताबदुक्षाणि नक्तमष्टादशैश्चरन् ॥ ३४ कुलालचक्रमध्यस्थो यथा मन्दं प्रसर्पति । तथोदगयने सूर्यः सप्ति मन्दविक्रमः ॥ ३५ तस्माद्वीर्घेण कालेन भूमिमल्पां तु गच्छति । अष्टादशमुहूर्तं यदुत्तरायणपश्चिमम् ॥ ३६ अहर्भवति तद्यापि चरते मन्दविक्रमः ॥ ३७ त्रयोदशार्द्धपहा तु ऋक्षाणां चरते रवि: । पुहुर्तेस्तावदृक्षाणि रात्रौ द्वादशभिश्चरन् ॥ ३८ अतो मन्दतरं नाभ्यां चक्रं भ्रयति वै यथा ।

पृत्यिण्ड इव मध्यस्थो ध्रुवो भ्रमति वै तथा ॥ ३९

जाता है; इसल्बिये दिनके प्रवेशके कारण ही राधिके समय मह शृह्यमर्ग हो जाता है ॥ २५ ॥ इस प्रकार जब सूर्य पुरकरहीपके मध्यमें पहुँचकर पृथ्वीका तीसवाँ भाग पार कर लेता है तो उसकी वह गति एक महर्तकी होती है। [ अर्थात् उतने भागके अतिक्रमण करनेमें उसे जितना समय लगता है वहां मुहुर्त कहलाता है ] ॥ २६ ॥ हे द्विय ! कुलाल-चक्र (कुम्हारके चाक) फे सिरेपर घूमते हुए जीवके समान भ्रमण करता हुआ यह सुर्य पृथिवीके तीसी भागीका अतिक्रमण करनेपर एक दिन-सन्नि करता है॥२७॥ है द्विव । उत्तरायणके आरम्बर्गे सुर्य सबसे पहले पकरसूद्दिमें जाता है, उसके पश्चात् वह कुम्भ और मीन राज़ियोंमें एक राज़िसे दूसरी र्फारामें जाता है ॥ २८ ॥ इन तीनों राशियोंको भोग चुकनेपर सुर्थ रात्रि और दिनको समान करता हुआ वैषुवती गतिका अवरम्बन करता है, [ अर्थात् वह भूमध्य-रेखाके बीचमें ही चलता है ] ॥ २९ ॥ उसके अनन्तर नित्यपति रात्रि क्षीय होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर [ मेथ तथा वय यशिका अतिक्रमण कर ] मिथ्नसीशिसे निकलकर उत्तरायणकी अन्तिम सीमापर उपस्थित हो यह वर्वतरिंगि पहुँचकर दक्षिणायनका आरम्भ करता है ॥ ३०-३१ ॥ जिस प्रकार कुलाल-चक्रके सिरेमर स्थित जीव अति शीम्रतासे पूपता है उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायनको पार करनेमें अति शीधतासे चलता है ॥ ३२ ॥ अतः यह अति शीवतापूर्वक वत्युवेगसे चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्गको थोड़े समयमें ही पार कर लेता है ॥ ३३ ॥ हे द्विज ! दक्षिणायनमें दिनके समय शीघतापूर्वक चलनेसे उस समयके साहे तेरह नक्षत्रोंकी सूर्य बारह मुहुर्तीम पार कर लेता है, किन्तु राजिके समय (मन्दवामी होनेस) उतने ही नक्षत्रोको अठारह मृहतीमें पार करता है ॥ ३४ ॥ कुलाल-चक्रके मध्यमें स्थित जीव जिस प्रकार धीर-धीर चलता है उसी प्रकार उत्तरायणके समय सुर्थ मन्दर्गतिसे चलता है ॥ ३५ ॥ इसलिये उस समय वह घोड़ी-सी भूमि भी अति दीर्घकालमें पार करता है, अतः उत्तरायणका अन्तिम दिन अद्यरह मृहर्तका होता है, उस दिन भी सूर्य अति मन्दगतिसे चलता है और ज्योतिशक्कार्थके साहे तेस्ह नक्षत्रोंको एक दिनमें पार करता है किन्तु रात्रिके समय वह उतने ही (साढ़े तेरह) नक्षत्रोको बारह मुहतीमें हो पार कर लेखा है ॥ ३६--- ३८ ॥ अतः जिस प्रकार नाभिदेशमें चक्रके मन्द-मन्द घुमनेसे

बहाँका मृत्-पिण्ड भी मन्दगतिसे धूमता है उसी प्रकार

है, किन्तु सूर्य-अस्त हो जानेपर उसमें दिनका प्रवेश हो

कुलालचक्रनाभिस्तु यथा तत्रैव वर्तते । ध्रवस्तथा हि मैत्रेय तत्रैव परिवर्तते ॥ ४० उपयो: काष्ट्रयोर्मध्ये भ्रमतो मण्डलानि तु । दिवा नक्तं च सूर्यस्य मन्दा शीवा च वै गतिः ॥ ४१ यन्दाद्धि यस्पित्रयने शीघा नक्तं तदा गतिः । शीघ्रा निशि यदा चास्य तदा मन्दा दिवा गतिः ॥ ४२ एकप्रमाणमेवैष मार्ग याति दिवाकरः। अहोरात्रेण यो भुद्धे समस्ता राशयो द्विज ॥ ४३ षडेव राज्ञीन् यो भुद्धे रात्रावन्यांश्च षड्दिवा ॥ ४४ राशिप्रमाणजनिता दीर्घहरवात्मता दिने । तथा निशायां राशीनां प्रमाणैलीघुदीर्घता ॥ ४५ दिनादेदीर्धद्वस्वत्वं तद्धोगेनैव जायते। उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निश्चि मन्दा गतिर्दिवा ॥ ४६ दक्षिणे त्वयने चैव विपरीता विवस्ततः ॥ ४७ उषा रात्रिः समास्याताव्यष्टिश्चाप्युच्यते दिनम् । प्रोच्यते च तथा सन्ध्या उषाव्युष्ट्योर्यदन्तरम् ॥ ४८ सन्ध्याकाले च सम्प्राप्ते रीद्रे परमदारूणे । मन्देहा सक्षसा घोराः सुर्यमिन्छन्ति खादितुम् ॥ ४९ प्रजापतिकृतः शापस्तेषां मैत्रेय रक्षसाम्। अक्षयत्वं शरीराणां घरणं च दिने दिने ॥ ५० ततः सूर्यस्य तैर्युद्धं भवत्यत्यन्तदारुणम् । ततो द्विजोत्तमास्तोयं सङ्क्षिपन्ति महामुने ॥ ५१ ॐकारब्रह्मसंयुक्तं गायत्र्या चाधिमन्तितम् । तेन दहान्ति ते पापा क्रजीभूतेन वारिणा ॥ ५२ अप्रिहोत्रे हयते या समन्ता प्रथमाहतिः। सुर्वो ज्योतिः सहस्रोशुस्तया दीप्यति भास्करः ॥ ५३ ओङ्कारो भगवान्त्रिकास्यामा वचसां पतिः । तदुशारणतस्ते तु विनाशं यान्ति राक्षसाः ॥ ५४

वैष्णवोऽशः परः सूर्यो योऽन्तर्ज्योतिरसम्प्रवम् ।

अभिधायक ॐकारसारा तहोरकः परः॥ ५५

ज्योतिञ्चकके पध्यमें स्थित धुव अति पन्द गतिसे घूमता है ॥ ३९ ॥ हे मैंबेय ! जिस प्रकार कुलाल-चक्रकी नामि अपने स्थानगर ही धूमती रहती है, उसी प्रकार धुव भी अपने स्थानगर ही घूमता रहता है ॥ ४० ॥

इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओंके मध्यमें मण्डलाकार पूमते रहनेसे सूर्यको गाँत दिन अथवा राजिक सण्य मन्द अथवा शोध हो जाती है ॥ ४१ ॥ जिस अयनमें सूर्यको गति दिनके समय मन्द होती है उसमें राजिक समय शीध होती है तथा जिस समय राजि-कालमें शीध होती है उस समय दिनमें मन्द हो जाती है ॥ ४२ ॥ हे द्विज । सूर्यको सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है; एक दिन राजिमें यह समस्त राशिबोंका भीग कर लेता है ॥ ४३ ॥ सूर्य उट राशिबोंको राजिक समय भोगता है और उटको दिनके समय । राशिबोंक परिमाणानुसार ही दिनका बदना-घटना होता है तथा राजिकी लघुता-दीघेका भी राशिबोंक परिमाणसे ही होती है ॥ ४४-४५ ॥ राशिबोंक भोगानुसार ही दिन अथवा राजिको लघुता अथवा दीघेता होती है । उत्तरप्रकमें सूर्यको गति राजिकालमें सीम होती है तथा दिनमें मन्द । दक्षिणायनमें उसको गति इसके विपरीत होती है ॥ ४६-४७ ॥

है।। ४६-४७॥ रात्रि उवा कहरूति है तथा दिन व्यृष्टि (प्रभात) कहा जाता है: इन उपा तथा व्यष्टिके बीचके समस्को सन्ध्या कहते हैं \* ॥ ४८ ॥ इस अहि दारुण और भयानक सस्या-कालके उपस्थित होनेपर मन्देहा नामक भयंकर राक्षसगण सुर्वको स्ताना चाइते हैं ॥ ४९ ॥ हे मैद्रेय ! उन राक्षसोको प्रजापतिका यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्यप्रति हो ॥ ५० ॥ अतः सञ्ध्या-कारुमे उनका सर्पसे अति भीषण युद्ध होता है: हे महामूने ! उस समय द्विजोतमगण जो बह्यस्वरूप ॐकार तथा गायवीसे अभिमन्तित जल छोडते हैं उस वक्रसरूप जलसे में देख राक्षस दग्ध हो जाते हैं ॥ ५१-५२ ॥ अधिहोत्रमें जो 'सूर्यों ज्योतिः' इत्यादि मन्तरे प्रथम आतृति दी जाती है उससे सहस्रादा दिवनाथ देदीप्यमान हो जाते हैं ॥ ५३ ॥ ॐज्जर विश्व, तैजस और प्राज्ञरूप तीन धामोंसे यक भगवान विष्ण् है तथा सम्पूर्ण साणियों (बेदों) का अधिपति है, उसके उचारणमाञ्रसे ही वे राक्षसंपण नष्ट हो जाते हैं ॥ ५४ ॥ सूर्य विष्णुधगवानुका अति श्रेष्ठ अंश और विकासहित अन्त-ज्योंकि:स्वरूप है। ॐकार उसका जायक है और वह उसे उन राक्षसीके वधने अन्यन्त प्रेरित करनेवाला है ॥ ५५ ॥

<sup>&#</sup>x27;काष्टि' और 'तवा' दिन और राष्ट्रिक वैदिक नाम है; बया—'ग्रविर्धा उपा अलक्ष्यि:।'

तेन सम्प्रेरितं ज्योतिरोङ्कारेणाश्च दीप्तिमत्। दहत्यशेषरक्षांसि मन्देहाख्यान्यघानि वै॥ ५६ तस्मात्रोल्लङ्कनं कार्यं सन्ध्योपासनकमंणः । स हन्ति सूर्यं सन्ध्याया नोपास्ति कुरुते तु यः ॥ ५७ ततः प्रयाति भगवान्त्राह्यणैरभिरक्षितः । बालखिल्यादिभिश्चैव जगतः पालनोद्यतः ॥ ५८ काष्ट्रा नियेषा दश पञ्च चैव त्रिश्च काष्ट्रा गणयेत्कलां च। विदात्कलश्रैव भवेन्युहर्त-स्तैस्त्रिशता रात्र्यहनी समेते॥ ५९ हासबुद्धी त्वहर्भागैर्दिवसानां यथाक्रमम्। सन्ध्या युहूर्तपात्रा वै ह्वासवृद्धचोः समा स्पृता ॥ ६० रेखाप्रभृत्यथादित्ये त्रिमुहर्तगते रवौ । प्रातः स्मृतस्ततः काल्ये भागश्चाहः स पञ्चमः ॥ ६१ तस्मात्रातस्तनात्कालात्त्रमुहर्तस्तु सङ्गवः । मध्याह्नस्त्रिमुहुर्तस्तु तस्मात्कालानु सङ्गवात् ॥ ६२ तस्मान्याध्याद्विकात्कालादपराह्व इति स्मृतः । त्रय एवं मुहर्तास्तु कालभागः स्मृतो बुधैः ॥ ६३ अपराह्ने व्यतीते तु कालः सावाह्न एव च । दशयञ्जमुहूर्ता वै मुहूर्तास्त्रय एव च ॥ ६४ दशपञ्चमुहुर्त वै अहुर्वेषुवतं स्मृतम् ॥ ६५ बर्द्धते हुसते चैवाप्ययने दक्षिणोत्तरे । अहस्तु यसते रात्रि रात्रिर्यसति वासरम् ॥ ६६ शरद्वसन्तयोर्मध्ये विषुवं तु विभाव्यते । तुरुगमेषगते भानौ समरात्रिदिनं तु तत् ॥ ६७ कर्कटावस्थिते भानौ दक्षिणायनमुच्यते । उत्तरायणमप्युक्तं मकरस्थे दिवाकरे ॥ ६८ त्रिशम्पहर्तं कथितमहोरात्रं त् यन्पया । तानि पञ्चदश ब्रह्मन् पक्ष इत्यभिधीयते ॥ ६९ मासः पक्षद्वयेनोक्तो ही मासौ वार्कजावृतुः ।

प्रातुत्रयं चाप्ययनं हेऽयने वर्षसंज्ञिते ॥ ७०

उस ॐकारकी प्रेरणासे अति प्रश्नीत होकर वह ज्योति मन्देश नामक सम्पूर्ण पापी राक्षसोको दण्य कर देती है ॥ ५६ ॥ इसल्पिये सम्योपासनकर्मका उल्लंधन कभी न करना चाहिये । जो पुरुष सम्योपासन नहीं करता वह भगवान् सूर्यका धात करता है ॥ ५७ ॥ तदनचार [उन राधासीका वध करनेके पश्चात्] भगवान् सूर्य संसारके पालनमें प्रयुत्त हो बारक्षिल्यादि ब्राह्मणोसे सुरक्षित होकर गमन करते है ॥ ५८ ॥

पन्द्रह निमेकको एक काष्ट्रा होती है और तीस काष्ट्राकी एक बत्स गिर्ना जाती है। नीस कलाओका एक महर्त होता है और तीस मुहुर्तोंक सम्पूर्ण राजि-दिन होते हैं ॥ ५९ ॥ दिनोंको हास अथवा बृद्धि ऋपशः प्रातःकाल, मध्यद्धकाल आदि दिवसांशींक हास-बांद्रके कारण होते हैं; किन्तु दिनोंके घटते-बढ़ते रहनेपर भी सन्ध्या सर्वदा समान भावरो एक महर्तको ही होती है।। ६०॥ उदयसे लेकर सूर्यको तीन मुनुर्तकी गतिके कालको 'प्रातःकाल' कहते हैं, यह सम्पूर्ण दिसका पाँचकाँ भाग होता है। ६१॥ इस प्रातःकारुके अनन्तर तीन मृतुर्तका समय 'सङ्गव' कहलाता है तथा सङ्गनकालके पश्चात् तीन मुहुर्तका 'मध्याह्र' होता है।। ६२ ॥ सध्याहकालसे पीलेका समय 'अपगुद्ध' कहत्वला है इस काल-भागको भी बुधजन तीन मृहर्तका ही। बताते हैं ॥ ६३ ॥ अपराहके बीतनेपर 'सायाह' आता है । इस प्रकार [सम्पूर्ण दिनमें] पन्द्रह मुहर्त और [प्रत्येक दिवसांशमें] तीन मृहते होते हैं ॥ ६४ ॥

वैज्ञवन दिवस पन्द्रह मुहूर्नका होता है, किन्तु उत्तरावण और दक्षिणायनमें क्रमहाः उसके बृद्धि और हास संने उमसे हैं। इस प्रकार उत्तरावणमें दिन राजिका आस करने उमसा है और दक्षिणायनमें राजि दिनका मास करती रहती है॥ ६५-६६॥ इतद् और वसन्तक्रतुके मध्यमें सूर्वके तुस्त्र अथवा मेचराहिमें जानेपर 'विणुव' होता है। उस समय दिन और सजि समान होते हैं॥ ६७॥ सूर्यके कर्कराहिमें उपस्थित होनेपर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकरसहिपर आनेसे उत्तरपण कहरवता है॥ ६८॥

है ब्रह्मन् ! मैंने जो तीस मुहूर्तक एक रात्रि-दिन कहे हैं ऐसे पन्द्रह रात्रि-दिवसका एक 'एश्व' कहा जाता है ॥ ६९ ॥ दो पश्चका एक महार होता है, दो सौरमाशको एक क्ष्तु और तीन क्ष्तुका एक अयन होता है तथा दो अयन ही [ फिलाकर ] एक वर्ष कहे जाते हैं ॥ ७० ॥

संवत्सरादयः पञ्च चतुर्मासविकल्पिताः । निश्चयः सर्वकालस्य युगमित्यभिधीयते ॥ ७१ संबत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः। **इ**द्धत्सरस्तृतीयस्तु चतुर्थश्चानुवत्सरः । वत्सरः पञ्चमश्चात्र कालोऽयं युगसंज्ञितः ॥ ७२ यः श्रेतस्योत्तरः शैलः शृङ्खानिति विश्रुतः । त्रीणि तस्य त् शृङ्काणि यैर्वं शृङ्कवान्स्रतः ॥ ७३ दक्षिणं चोत्तरं सैव मध्यं वैषुवतं तथा। शरद्वसन्तयोर्मध्ये तज्जानुः प्रतिपद्यते । मेषादौ च तुलादौ च मैत्रेय विषुविस्थितः ॥ ७४ तदा तुल्यमहोरात्रं करोति तिमिरापहः । दशपञ्चमुहुतै वै तदेतदुभयं स्मृतम्।। ७५ प्रथमे कृत्तिकाभागे यता भारदास्तदा शशी । विशासानां चतुर्थेऽशे मुने तिष्ठत्यसंशयम् ॥ ७६ विज्ञासानां यदा सूर्वश्चरत्वंशं तृतीयकम्। तदा चन्द्रं विजानीयात्कृतिकाशिरसि स्थितम् ॥ ७७ तदैव विषुवारकोऽयं कालः पुण्योऽभिधीयते । तदा दानानि देवानि देवेभ्यः प्रयतात्मिषः ॥ ७८ ब्रह्मणेध्यः पितृध्यश्च मुखमेतनु दानजम् । दत्तदानस्तु विषुवे कृतकृत्योऽभिजायते ॥ ७९ अह्नेराबार्द्धमासास्तु कलाः काष्टाः क्षणासत्या । पीर्णमासी तथा जेया अमाबास्या तक्षेत्र च । सिनीवाली कुरुश्रेव सका चानुमतिस्तथा ॥ ८० तपस्तपस्वी मधुमाधवी च शुक्तः शुचिश्चायनमुत्तरं स्यात्। नभोनभस्यौ च इषस्तथोर्ज-

[सौर, सावन, चान्द्र तथा नाक्षत्र-इन] चार प्रकारके नासीके अनुसार विविधकपसे कल्पित संवत्सरादि पाँच प्रकारके वर्ष 'युग' कहलाते हैं यह गुग ही [मलमासादि] सब प्रकारके काल-निर्णयका कारण कहा जाता है ॥ ७१ ॥ उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इहासर, चौथा अनुबत्सर और पौचर्यों वत्सर है । यह काल 'युग' नामसे विख्यात है ॥ ७२ ॥

श्वेतवर्षके उत्तरमें जो शङ्कवान नामसे विख्यात पर्वत है उसके तीन शृंग हैं, जिनके कारण यह शृङ्खान कहा जाता है ॥ ७३ ॥ उनमेंसे एक शृङ्घ उत्तरमें, एक दक्षिणमें तथा एक मध्यमें है। मध्यश्रद्ध ही 'वैषयत' है। शरत और वसन्तऋतुके मध्यमे सूर्व इस वैषुवतशृङ्गपर आते हैं; अतः हे मैत्रेय । मेष अथवा तुलाराद्विके आरम्भमें तिमिरापहारी सुर्यदेव विषुवत्पर स्थित होकर दिन और रात्रिको सनान-परिषाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों पन्द्रह-पन्द्रह मुहर्तके होते हैं ॥ ७४-७५ ॥ हे मुने ! जिस समय सुर्य कृतिकानक्षत्रके प्रथम भाग अर्थात् नेषग्रदिके अन्तमें तथा चन्द्रमा निष्ठय ही विशासाके चतुर्घौरा 🛭 अर्धात् वृश्चिकके आरम्भ ) में हों; अथया जिस समय सूर्य विशाखाके तृतीय चाग अर्घात् तुरुक्ते अन्तिमोद्यका भौग करते ही और चन्द्रमा कृत्तिकाके प्रथम भाग अर्थात् नेपान्तमें स्थित जान पहें सभी यह 'विष्य' नामक अति पवित्र काल कहा जाता है; इस समय देवता, बाह्मण और पितृगणके उद्देश्यसे संयतिकत होकर दानादि देने बाहिये। यह समय दानग्रहणके लिये मानो देवताओं के खुले हुए मुखके समान है । अतः 'विषुष' कालमें दान करनेवाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है ॥ ७६---७२ ॥ यागादिके काल-निर्णयके लिये दिन, रात्रि, पक्ष, कला, काष्ट्रा और श्वण आदिका विषय पली प्रकार जानना चाहिये। सका और अनुमति हो प्रकारकी पूर्णमासी कार्या सिनीबाली और कुह दो प्रकारकी अमाबास्या 🕆 होती 🖁 ॥ ८० ॥ माघ-फाल्नुन, चैत्र-वैद्याख तथा ञ्येष्ट-आबाइ—ये छः मास उत्तरायग होते हैं और श्रावण-पाद, आश्वन-कार्तिक तथा अगहन-पौप---ये छः दक्षिणायन कहरूति है ॥ ८१ ॥

स्सहःसहस्याविति दक्षिणं तत् ॥ ८१

<sup>ै</sup> जिस पूर्णिकार्य पूर्णकद विराजमान होता है यह 'सका' कहरूरती है तथा जिसमें एक कलाहीन होती है यह 'अनुमति' कही जाती है :

<sup>े</sup> दृष्टचन्द्रा अमाकस्याका नम्प 'सिनीवाली' है और नष्टचन्द्राका नाम 'कुह' है।

लोकालोकश्च यङ्गैलः प्रागुक्तो भवतो मया । लोकपालास्तु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुव्रताः ॥ ८२ सुधामा शङ्खपार्धेव कर्दमस्यात्मजो हिज। हिरण्यरोमा चैवान्यश्चतुर्थः केतुमानपि ॥ ८३ निर्द्वन्द्वा निरिभमाना निस्तन्द्वा निष्परिप्रहाः । लोकपालाः स्थिता होने लोकालोके चतुर्दिशम् ॥ ८४ उत्तरं यदगस्यस्य अजवीध्याश्च दक्षिणम् । पितृयानः स वै पन्था वैश्वानस्पधाद्वहिः ॥ ८५ तंत्रासते महात्पान ऋषयो येऽग्रिहोत्रिणः । भूतारम्भकृतं ब्रह्म शंसन्तो ऋत्विगुद्यताः । प्रारभन्ते तु ये लोकास्तेषां पन्धाः स दक्षिणः ॥ ८६ चलितं ते पुनब्रीहा स्थापयन्ति युगे युगे। सन्तत्या तपसा चैव मर्यादाभिः श्रुतेन च ॥ ८७ जायमानास्तु पूर्वे च पश्चिमानां गृहेषु वै। पश्चिमाश्चेष पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्ठिह ॥ ८८ एक्षमावर्तमानास्ते तिष्ठन्ति नियतव्रताः । सवितुर्देक्षिणं मार्गं श्रिता ह्याचन्द्रतारकम् ॥ ८९ नागवीच्युत्तरं यद्य सप्तर्षिण्यश्च दक्षिणम् । उत्तरः सवितुः पन्था देवयानश्च स स्मृतः ॥ ९० तम्र ते बहानः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः । सन्तति ते जुगुप्सन्ति तस्मान्यृत्युर्जितश्च तैः ॥ ९१ अष्ट्राद्वीतिसहस्राणि पुनीनापृथ्वरितसाय् । उद्वयन्थानमर्यम्याः स्थितान्याभूतसम्प्रवम् ॥ १२ तेऽसम्प्रयोगाल्लोथस्य मैथुनस्य च वर्जनात्। इच्छाद्वेषात्रवृत्त्या च भूतारम्भविवर्जनात् ॥ ९३ पुनश्च कामासंयोगाच्छव्दादेदेषिदर्शनात् । इत्येभिः कारणैः शुद्धास्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे ॥ ९४ आभूतसम्प्रवं स्थानममृतत्वं विभाव्यते । त्रैलोक्यस्थितिकालोऽयमपुनर्मार उच्यते ॥ ९५

ब्रह्महत्याश्चमेधाध्यां पापपुण्यकृतो विधिः ।

आभृतसम्प्रवान्तन्त् फलमुक्तं तयोर्द्विज ॥ ९६

निरालस्य और निव्यस्त्रिह लोकपालगण लोकालोक-पर्यतकी चारों दिशाओंमें स्थित है ॥ ८३-८४ ॥ जो अगस्यके उत्तर तथा अजवीधिके दक्षिणमें वैधानस्मर्गहे भिन्न [ मृगवीधि नामक ] मार्ग है वही पित्यानमध्य है ॥ ८५ ॥ उस पित्रवानमार्गमें महात्वा-मुनिजन रहते हैं। जो स्थेग अग्रिहोत्री होकर प्राणियोंकी उत्पत्तिके आरम्भक ब्रह्म (बेंद्र) की स्तृति करते हुए यज्ञानुष्टानके लिये उद्यत हो कर्मका आरम्भ करते हैं वह (पितुयान) उनका दक्षिणमार्ग है।। ८६।। वे युग-युगान्तरमें बिच्छित्र हुए वैदिक धर्मको, सन्तान तपस्या वर्णाक्षय-मर्यादा और विविध शास्त्रोंके द्वारा पुनः स्थापना करते हैं ॥ ८७ ॥ पूर्वतन धर्मप्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन सन्तानके पहाँ उत्पन्न होते हैं और किर उत्तरकालीन धर्म-प्रचारकगण अपने यहाँ सन्तानरूपसे उत्पन्न हुए अपने पितृगुणके कुल्जेमें जन्म लेते हैं ॥ ८८ ॥ इस प्रकार, वे वतशील महर्षिगण चन्द्रमा और तारागणको स्थितिपर्यन्त सूर्यके दक्षिणमानीमे पुनः-पुनः आते-जाते रहते हैं ॥ ८९ ॥ नागवीथिके उत्तर और सप्तर्षियोके दक्षिणमें जो सर्वका उसरीय मार्ग है उसे देवयानमार्ग कहते हैं ॥ ९० ॥ उसमें जो प्रसिद्ध निर्मेलस्यभाव और जिलेन्द्रिय ब्रह्मचारिंगण निवास करते हैं से सन्तानकी इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्युको जीत क्षिया **है** ॥ ९१ ॥ सुर्यके उत्तरमार्गमें अस्तो हजार ऊध्येता मुनियण प्रत्यकालपर्यन्त निवास करते हैं॥ ९२ ॥ उन्होंने लोभके असंयोग, मैंचनके स्यान, इच्छा और द्वेषकी अप्रवृत्ति, कर्नानुद्वानके त्याग, काम-बासनाके असेयोग और शब्दादि विषयोंके दोष-दर्शन इत्यदि कारणीसे शुद्धवित होकर असरता प्राप्त कर ली है ॥ ९३-९४ ॥ भृतीके प्रस्तवपर्यन्त स्थिर रहनेको ही अपरता कहते हैं। त्रिलोकीकी स्थितितकके इस कालको ही अपुनर्मार (पुनर्मुखुरहित) कहा जाता 🕏 🛚 ९५ ॥ हे हिज ! ब्रह्महत्या और अश्वमेषयज्ञसे जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल प्रलयपर्यना कहा गया है ॥ ९६ ॥

मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोकपर्वतका वर्णन किया

है, उसीपर चार ब्रह्मशील लोकपाल निवास करते हैं ॥ ८२ ॥ हे द्विज ! सुधामा, कर्दमके पुत्र इंख्लपाद और

हिरज्यरोमा तथा केतुमान्—ये चारी निद्वेन्द्व, निर्धायान,

38

99

यायन्मात्रे प्रदेशे तु मैत्रेयावस्थितो ध्रवः । क्षयमायाति तावनु भूमेराभृतसम्प्रवात् ॥ eig कब्बोन्तरमुपिभ्यस्त श्रुवो यत्र व्यवस्थितः ।

एतद्विष्णुपर्दं दिव्यं तृतीयं व्योम्नि भासुरम् ॥

निर्धृतदोषपङ्कानां यतीनां संयतात्मनाम् । स्थानं तत्परमं वित्र पुण्यपापपरिक्षये ॥

अपुण्यपुण्योपरमे क्षीणाशेषाप्तिहेतवः।

यत्र गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ १००

धर्मधुवाद्यास्तिष्ठन्ति यत्र ते लोकसाक्षिणः । तत्साष्ट्रज्ञीत्पन्नयोगेद्धास्तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ १०१

यत्रोतयेतत्योतं च यद्धतं सचराचरम्।

भाव्यं च विश्वं मैत्रेय तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ १०२ दिखीव चक्षुराततं योगिनां तन्ययात्पनाम् ।

विवेकज्ञानदृष्टं च तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ १०३ यस्मिन्प्रतिष्ठितो भारवान्येढीचूतः स्वयं ध्रवः ।

ञ्चवे च सर्वज्योतींषि ज्योति:षुष्पोम्चो द्विज ॥ १०४ मेघेषु सङ्गता वृष्टिर्वृष्टेः सृष्टेश्च पोषणम् । आप्यायनं च सर्वेषां देवादीनां महामुने ॥ १०५

ततञ्चाज्याहृतिद्वारा पोषितास्ते हृविर्भुजः । बुष्टेः कारणतां यान्ति भूतानां स्थितये पुनः ॥ १०६

एवमेतत्पदं विष्णोस्तृतीयममलात्मकम् । आधारभूतं लोकानां त्रयाणां वृष्टिकारणम् ॥ १०७

ततः प्रभवति ब्रह्मन्सर्वपापहरा सरित्।

देवाङ्गनाङ्गानामनुलेपनपिञ्चरा ॥ १०८

वामपादाम्बुजाङ्गधुनखस्रोतोविनर्गताम् विष्णोर्बिभर्ति यो भक्त्या शिरसाहर्निशं ध्वः ॥ १०९

ततः यप्तर्षयो यस्याः प्राणायामपरायणाः ।

तिष्ठन्ति वीचिमालाभिरुत्युमानजटा जले ॥ ११० वार्योधैः सन्तर्वयंस्याः प्रावितं शशिमण्डलम् । भूयोऽधिकतरां कान्तिं वहत्येतदुह क्षये ॥ १११

हे मैत्रेय ! जितने प्रदेशमें भूव स्थित हैं, पृथिवीसे केकर उस प्रदेशपर्यन्त सम्पूर्ण देश प्रकथकालमें नष्ट हो जाता है ॥ ९७ ॥ सग्नर्षियोसे उत्तर-दिशामें ऊपरकी ओर

जहाँ चुच स्थित है ७६ अति तैजोमय स्थान ही आकाशपे विष्णुभगवानुका सीसरा दिव्यधाम है ॥ ९८ ॥ हे विष्र ! पुण्य-पापके क्षीण हो जानेपर दोष-पंकजून्य संवतात्रम मुनिजनींका यही परमस्थान है॥ ९९॥ भाग-पुण्यके नियुत हो जाने तथा देह-प्राधिक सम्पूर्ण कारणोंके नष्ट हो

जानेपर प्राणिगण जिस स्थानपर जानह फिर शोक नहीं करने वही भगवान् विष्णुका परभपद है ॥ १०० ॥ जहाँ भगवानुकी समान ऐक्षयंतासे प्राप्त हुए योगद्वारा सतेज होकर धर्म और धून आदि लोक-साक्षिमण निवास करते

हैं बही भगवान् विष्णुका परमपद है ॥ १०१ ॥ हे मैत्रेय ! जिसमें यह भूत, भविष्यत् और वर्तमान वरावर जगत् ओतप्रोत हो रहा है वहीं भगवान् विष्णुका परमपद है ॥ १०२ ॥ जो तल्लीन योगिजनोंको आकाक्षमण्डलमें देटीप्यमान सूर्यके समान सबके प्रकाशकरूपसे प्रतीत

वही भगवान् विष्णुका परमपद है ॥ १०३ ॥ हे द्विज ! उस किण्पदमें हो सबके आधारभूत परम तेजस्वी पूर्व स्थित हैं, तथा धुवजीमें समस्त नक्षत्र, नक्षत्रीमें मेय और मेघोमें जुष्टि आश्चित है। हे पहापुने ! उस युष्टिसे ही समस्त सृष्टिका पोषण और सम्पूर्ण देख-मनुष्यादि प्राणिचीकी पृष्टि होती है॥ १०४-१०५॥ तदनसर मी आदि प्राणियोंसे उत्पन्न दुग्ध और घृत आदिकी

होता है तथा जिसका विवेक-ज्ञानसे ही प्रत्यक्ष होता है

आहतिबोसे परितृष्ट अधिदेव ही प्राणियोंको स्थितिके लिये पुरः मष्टिके कारण होते हैं ॥ १०६ ॥ इस प्रकार विष्णुभगवान्वा यह निर्मल तृतीय लोक (ध्रुव) ही प्रिलेक्तकः आधारभूत और वृष्टिका आदिकारण

हे ब्रह्मन् ! इस विष्णुपदसे ही देवाङ्गनाओंके अंभरमधे पाण्डस्वर्ण हुई-सो सर्वपापापहारिणी श्रीयङ्गाजी उत्पन्न हुई है।। १०८३। विक्युभगवानुके वास चरण-कमलके अँगुठेके नखरूप खोतसे निकली हुई उन गङ्गाजीको धृष दिन-एस अपने मस्तकपर धारण वसता

ी। एक ११ कि

है॥१७९॥ तदनन्तर जिनके जलमे साहे होकर. प्रानाखाप-परायण सहविष्ण उनको जराजलायके कम्पायमान होते हुए, असमर्पण-मन्त्रका जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जलसमृहसे आश्रवित

मेरुपृष्ठे पतत्युधैर्निष्कान्ता शशिमण्डल्यत्। जगतः पावनार्थाय प्रयाति च चतुर्दिशम् ॥ ११२ भीता चालकनन्दा च चक्षुर्पदा च संस्थिता। एकैव या चतुर्भेदा दिग्भेदगतिरुक्षणा ॥ ११३ भेदं चालकनन्दाख्यं यस्याः शर्वोऽपि दक्षिणम् । दधार शिरसा प्रीत्या वर्षाणापधिकं शतम् ॥ ११४ शम्योर्बटाकलापाय विनिकान्तास्थिशर्कराः । प्रावयित्वा दिवं निन्ये या पापान्सगरात्मजान् ॥ ११५ स्नातस्य सलिले यस्याः सद्यः पापं प्रणञ्यति । अपूर्वपुण्यप्राप्तिश्च सद्यो मैत्रेय जावते ॥ ११६ दत्ताः पितुभ्यो यत्रापस्तनयैः श्रद्धयान्वितैः । समारातं प्रयच्छन्ति तृप्ति मैत्रेय दुर्लभाम् ॥ ११७ यस्यामिष्टा महायज्ञैर्यज्ञेशं पुरुषोत्तमम्। द्विज भूपाः परां सिद्धिमवापुर्दिवि चेह च ॥ ११८ स्रानाद्विधृतपापाश्च यज्जलैर्यतयस्तथा । केशवासक्तमनसः प्राप्ता निर्वाणम्तमम् ॥ ११९ श्रुताऽभिलिपता दृष्टा स्पृष्टा पीताऽवगाहिता । या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने ॥ १२० गङ्गा गङ्गेति यैर्नाम योजनानां शतेषुपि । स्थितैरुद्यारितं हन्ति पापं जन्मत्रयार्जितम् ॥ १२१ यतः सा पावनायालं त्रवाणां जगतामपि । समुद्धता परं तत्तु तृतीयं भगवत्पदम् ॥ १२२

होकर चन्द्रमण्डल क्षयके अनन्तर पुनः पहलेसे भी अधिक कारित धारण करता है, वे श्रीमहाजी चन्द्र-मण्डलसे निकलनर नेरुपर्वतके उत्पर गिरती है और संसारको पवित्र करनेके लिये चारी दिशाओंने जाती हैं ॥ ११० ---१९२ ॥ चारों दिशाओं में जानेसे वे एक ही सीता, अल्बनन्त, चक्ष और पदा दन चार पेदोंवाली हो। जाती हैं ॥ ११३ ॥ जिसके अलक्तन्य नामक दक्षिणीय भेटको भगवान् इंकिएने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक सौ वर्गसे भी अधिक अपने मस्तकपर धारण किया थां, जिसने श्रीशंकरके जटाकछापसे निकटकर पापी सगरपूर्वीके अस्थिन्पनिको आग्नावित कर उन्हें स्वर्गमे पहुँचा दिया। हे मैत्रेय ! जिसके जरुपे स्नान करनेसे शीघ ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्यकी प्राप्ति होती। है ॥ ११४---११६ ॥ जिसके प्रवाहमें पूत्रोद्वारा पितरोंके लिसे श्रद्धापूर्वक किया हुआ एक दिनका भी तर्पण उन्हें सौ वर्षतक दुर्छभ तृप्ति देता है ॥ १९७॥ हे द्विज ! जिसके तटपर राजाओंने महायज्ञीरो यजेशर भगवान् पुरुषोत्तमकः यजन करके इहलोक और खर्गलोकमें परमर्खिद्ध लाध की है ॥ ११८ ॥ जिसके जलमें स्नान करनेसे निष्याप हुए यतिजनोने भगवान केदावर्गे चित्त लगाकर अत्यतम निर्वाणपद प्राप्त किया है ॥ ११९ ॥ जो अपना क्षमण, इच्छा, दर्शन, स्पर्धा, जलपान, स्नान तथा यशोगान करनेसे ही निल्पपति प्राणियोंको पवित्र करती रहती है ॥ ६२० ॥ तथा जिसका 'गद्गा, गद्गा' ऐसा जम सौ योजनको दुरीसे भी उद्यारण किये जानेकर | जीवकं | तीन जन्मीके सञ्चित पापोंको नष्ट कर देता है॥ १२१॥ जिलोकीको पवित्र करनेमें समर्थ वह यद्भा जिससे उत्पन्न हुई है, यही भगवानुका तीसरा परमपद है ॥ १२२ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीबेंडले अष्टमोडध्यायः ॥ ८ ॥

# नवाँ अध्याय

ज्योतिशक और दिशुमारचक्र

श्रीपरासर उद्याच

तारामयं भगवतः शिशुमाराकृति प्रभोः।

दिवि रूपं हरेर्यंतु तस्य पुच्छे स्थितो श्रुवः ॥ सैष भ्रमन् भ्रामयति चन्द्रादित्यादिकान् ग्रहान् ।

भ्रमन्तमनु तं यान्ति नक्षत्राणि च चक्रवत् ॥ २

श्रीपराहारजी बोले — आकाइमें भगषान् विन्तुका बो शिशुमार (गिरियट अधवा गोधा) के समान आकार-वाला तारामय खरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ-भागमें मुझ अबस्थित है ॥ १ ॥ वह धूय स्वयं धूमता हुआ चन्द्रमां और सूर्य आदि पहोंको सुभाता है। उस ध्रमणशील मुनके साथ नक्षत्रमण भी बक्रके समान घुमते रहते है ॥ २ ॥

सूर्याचन्द्रमसी तारा नक्षत्राणि प्रहै: सह। वातानीकमसैर्बन्यैर्झुवे बद्धानि तानि वै ॥ शिश्माराकृति प्रोक्तं यद्वपं ज्योतिषां दिवि । नारायणोऽयनं थाम्नां तस्याधारः स्वयं हृदि ॥ X उत्तानपादपुत्रस्तु तमाराध्य जगत्पतिम्। स ताराशिशुमारस्य ध्रुवः पुच्छे व्यवस्थितः ॥ आधारः शिशुमारस्य सर्वाध्यक्षो जनार्दनः । श्रुवस्य दिश्युमारस्तु ध्रुवे भानुव्यवस्थितः ॥ तदाधारं जमश्चेदं सदेवासुरमानुषम् ॥ येन विप्र विधानेन तन्धर्मकमनाः शृणु । विवस्वानष्ट्रभिमसिरादायापो रसात्मिकाः । वर्षत्यम्बु ततशात्रमन्नादप्यखिलं जगत्॥ विवस्वानंशुभिस्तीक्ष्णैरादाय जगतो जलम् । सोमं पुष्णात्यथेन्दुश्च वायुनाडीमवैदिवि । नालैर्विक्षिपतेऽभ्रेषु धूमाग्न्यनिलमृर्तिषु ॥ न भ्रञ्चन्ति यतस्तेभ्यो जलान्यभ्राणि सान्यतः । अभ्रस्थाः प्रयतन्त्वापो वायुना समुदीरिताः । संस्कारं कालजनितं मैत्रेयासाद्य निर्मला: ॥ १० सरित्समुद्रभौमास्तु तथापः प्राणिसम्भवाः । चतुष्प्रकारा भगवानादने सविता मुने॥ ११ आकाशगङ्कासिललं तथादाय गभस्तिमान् । अनभ्रगतमेबोठ्याँ सद्यः क्षिपति रहिमभिः ॥ १२ तस्य संस्पर्शनिर्धृतपापपङ्को द्विजोत्तमः। न याति नरकं मत्यों दिव्यं स्त्रानं हि तत्स्मृतम् ॥ १३ दृष्टसूर्यं हि यद्वारि पतत्यश्रेर्विना दिव: । आकाशगङ्कासलिलं त द्वीभि: क्षिप्यते रवे: ॥ १४ कृत्तिकादिषु ऋक्षेषु विषयेषु च यदिवः। दृष्टार्कपतितं ज्ञेयं तदाङ्गं दिगाजोग्झितम् ॥ १५ यग्मक्षेषु च यत्तोयं पतत्यकॉन्डितं दिवः । तत्सूर्यरिमिः सर्व समादाय निरस्यते ॥ १६ उभयं युण्यमत्यर्थं नृणां पापभयापहम्। आकाशगङ्कासलिलं दिव्यं स्नानं महामूने ॥ १७

सूर्य, चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्यान्य समस्त ब्रह्मण वायु-मण्डलमयी डोरीसे धुषके साथ बँधे हुए हैं ॥ ३ ॥ मैंने सुमसे आज्वडामें महगणके जिस शिशुमार-

स्वरूपका वर्णन किया है, अनन्त तेजके आश्रय स्वयं धगवान् नारायण ही उसके हदगस्थित आधार है ॥ ४ ॥ उत्तानमादके पुत्र भुयने उन जगत्यतिको आराधना करके तारामय शिशुमारके पुच्छस्थानमें स्थिति प्राप्त की है ॥ ५ ॥ शिशुमारके आधार सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, शिशुमार धुवका आश्रय है और धुवमें सूर्यदेव स्थित हैं तथा है विद्य ! जिस प्रकार देयू, असुर और मनुष्यादिक सहित

यह सम्पूर्ण जगत् सूर्यके आश्रित है, वह तुम एकाप्र होकर सुने। सूर्य आठ मासलक अपनी किरणोंसे छः रसोंसे युक्त जलको प्रहण करके उसे बार महीनोंमें बरसा देता है उससे अन्नको उत्पत्ति होती है और अन्नहींसे सम्पूर्ण जगत् पोनित होता है॥ ६—८॥ सूर्य अपनी तीक्ष्ण रिश्मयोंसे संसारका जल सींचकर उससे चन्द्रमाका पोषण करता है और चन्द्रमा आकाश्में पायुमयी नाहिगोंके मार्गसे उसे धूम, अग्नि और वायुमय मेघोंमें पहुँचा देता है। १॥ यह चन्द्रमाद्वारा प्राप्त जल मेघोंसे तुरन्त ही प्रष्ट नहीं होता इसल्टिये 'अप्न' कहलाता है। हे मैत्रेय। कालजनित संस्कारके प्राप्त होनेपर यह अग्नस्थ जल निर्मल होकर वायुक्ती प्रेरणासे पृथियीपर बरसने लगता है॥ १०॥

हे मुने ! घगवान् सुयदिव नदो, समुद्र, पृथिवी तथा प्राणियोसे उत्पन्न—इन चार प्रकारके जलोका आकर्षण करते हैं ॥ ११ ॥ तथा आकाशगङ्काके जलको प्रहण करके वे उसे बिना मेघादिके अपनी किरणोंसे ही तुरत्त पुथिबीपर बरसा देते हैं॥ १२ ॥ हे द्विजीसम ! उसके स्पर्शमात्रसे पाप-पंकके धुळ जानेसे मनुष्य नरकमें नहीं जाता । अतः वह दिव्यस्तान क्क्षुस्त्रता है ॥ १३ ॥ सुर्यके दिखलायी देते हुए, बिना मेघोंके ही जो जल बरसता है वह सूर्यको किरणोद्वारा बासाया तुआ आकाशगङ्घका हो। जल होता है ॥ १४ ॥ कृतिका आदि विषम (अयुम्म) नक्षत्रोमें जो जल सूर्यके प्रकाशित रहते हुए बरसता है उसे दिणजोद्रास बरसाया हुआ आकारागङ्गाका जरु समझना चाहिये ॥ १५ ॥ [ रोहिणी और आर्द्री आदि ] सम संख्यावाले नक्षत्रोंमें जिस जलको सूर्य बरसाता है वह सूर्यर्राहमयोद्वारा [ आकाशगङ्गासे ] प्रहण करके ही बरसाया जाता है ॥ १६ ॥ हे पहासुने ! आकाशगङ्गाके ये [ सम तथा विषय नक्षत्रीमें बरसनेवाले ] दोनी प्रकारके जरूमय दिव्य स्नाग अत्यन्त पवित्र और मनुष्योंके पाप-भयको दुर करनेवाले है ॥ १७ ॥

वत्तु मेधैः समुत्सृष्टं वारि तद्याणिनां द्विज । पुष्णात्योषधयः सर्वो जीवनायामृतं हि तत् ॥ १८

तेन वृद्धि पर्स नीतः सकलश्रीषधीगणः । साधकः फलपाकान्तः प्रजानां हिज जायते ॥ १९

तेन यज्ञान्यथाप्रोक्तान्यानवाः ज्ञाखचक्षुषः ।

कुर्वन्यहरहस्तैश्च देवानाप्याययन्ति ते ॥ २०

एवं यज्ञाश्च वेदाश्च वर्णाश्च वृष्टिपूर्वकाः ।

सर्वे देवनिकायाश्च सर्वे भूतगणाश्च ये ॥ २१

बुष्ट्या धुतमिदं सर्वमत्रं निष्पाद्यते यया ।

सापि निष्पाद्यते वृष्टिः सवित्रा मुनिसत्तम ॥ २२

आधारभृतः सवितुर्ध्वो मुनिवरोत्तम्। श्रुवस्य दिश्तुमारोऽसौ सोऽपि नारायणात्मकः ॥ २३

हृदि नारायणस्तस्य दि।शुमारस्य संस्थितः ।

बिभर्ता सर्वभृतानामादिभृतः सनातनः॥ २४

हे द्विज । जो जल मेघोंद्वारा बरसाया जाता है वह प्राणियोंके जीवनके लिये अमृतरूप होता है और

ओषधियोंका पोषण करता है ॥ १८ ॥ हे विप्र ! उस दृष्टिके जरूसे परम युद्धिको प्राप्त होकर समस्त ओर्षाधर्यो

और फल पक्नोपर सुख जानेवाले [ गोधुम, यब आदि अञ ] प्रजावर्गके[ शरीरकी उत्पत्ति एवं पोषण

आदिके ] साधक होते हैं ॥ १९ ॥ उनके द्वारा शास्त्रविद् मनीविगण नित्वप्रति यथाविधि यज्ञानुष्टान करके

देवताओंको सन्तृष्ट करते हैं ॥ २० ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ, येद्, बाहाणादि वर्ण, समस्त देवसपूढ और प्राणिगण वृष्टिके ही आश्रित हैं॥ २१॥ हे मुनिश्रेष्ट ! अञ्चकी

उत्पन्न करनेवाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस जुष्टिकी उत्पत्ति सुर्यसे होती है ॥ २२ ॥ हे मुनिबरोत्तम ! सुर्यका आधार घ्रव है, ध्रवका शिश्चमार है तथा शिश्मारके आश्रय श्रीनारायण है।। २३॥ उस शिशुपारके हदयमें श्रीनारायण स्थित है जो समस्त प्राणियोंके

पालनकर्ता तथा आदिभृत सनातन पुरुष है ॥ २४ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीचेऽदो नवनोऽध्यायः ॥ ९ ॥

# दसवाँ अध्याय

ह्यदश सूर्योके नाम एवं अधिकारियोंका वर्णन

?

Э

श्रीपरासर उद्यान

साशीतिमण्डलशतं काष्ट्रयोरन्तरं द्वयोः। आरोहणाबरोहाभ्यां भानोरब्देन या गतिः ॥

स रधोऽधिष्टितो देवैरादित्यैर्ऋषिभिस्तथा । गन्धर्वेरप्सरोभिश्च प्रामणीसर्पराक्षसै: ॥

थाता ऋतुस्थला चैव पुलस्त्यो वासुकिस्तथा ।

रथभृद्पामणीहेंतिस्तुम्बुरुश्चैव

एते वसन्ति वै चैत्रे मधुमासे सदैव हि। मैत्रेय स्यन्दने भानोः सप्त मासाधिकारिणः ॥

अर्थमा पुलहश्चैव रथौजाः पुङ्किकस्थला ।

प्रहेतिः कच्छवीरश्च नारदश्च रथे रवेः ॥ माधवे निवसन्येते श्चिसंज्ञे निबोध मे ॥

श्रीपराद्यारची बोले---आरोह और अवरोहके द्रारा सूर्यकी एक वर्षमें जितनी गति है उस सम्पूर्ण मार्गकी

दोनों काक्षाओंका अन्तर एक सी अस्सी मण्डल है ॥ १ ॥ सूर्यका रथ [ प्रति मास ] मिन्न-मिन्न आदित्य, ऋषि, गन्धर्व, अपराग, यक्ष, सर्प और राक्षसगणींसे अधिष्ठित

होता है ॥ २ ॥ हे मैत्रेय ! मधुमास चैत्रमें सुर्वके स्थमें सर्वदा धाता नामक आदित्य, ब्रज्स्थला अपसा, पुरुस्य ऋषि, वासुकि सर्प, रथमृत् यक्ष, तेति एक्षस और तुम्बुरु

गर्स्स्य — ये सात मासाधिकारी रहते हैं ॥ ३-४ ॥ तथा अर्थमा नामक आदित्य, पुरुद्ध ऋषि, रशीजा पक्ष,

पुत्रिकस्थला अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छ्योर सर्प और नारद नामक मन्धर्व—ये वैशाख-मासमें सूर्यके रथपर निवास करते हैं। हे मैत्रेय | अब ज्येष्ठ मासमें

िनिद्यास करनेवालोंके नाम ] सुनो ॥ ५-६ ॥

मित्रोऽत्रिस्तक्षको रक्षः पौरुषेयोऽय मेनका । हाहा रथस्वनश्चेव मैत्रेयेते वसन्ति वै॥ वरुणो वसिष्ठो नागश्च सहजन्या हुहु रथः । रथचित्रस्तथा शुक्रे वसन्त्याषाढसंज्ञके॥ इन्द्रो विश्वावसुः स्रोत एलापुत्रस्तथाङ्गिराः । प्रम्लोचा च नभस्येते सर्पिश्चाके वसन्ति वै ॥ विवस्तानुत्रसेनश्च भृगुरापूरणस्तथा । अनुम्लोचा शङ्खपालो व्यामो भाइपदे तथा ॥ १० पूषा वसुरुचिर्वातो गौतमोऽथ घनञ्जयः। सुषेणोऽन्यो धृताची च वसन्याध्युजे रबौ ॥ ११ विश्वावसुर्घरहाजः पर्जन्यैसवती तथा। विश्वाची सेनजिद्याप: कार्तिके च बसन्ति वै ॥ १२ अंशकाञ्यपतार्ध्यस्ति महापदास्तथोर्वशी । चित्रसेनस्तथा विद्युन्पार्गद्दीविंऽधिकारिणः ॥ १३ ऋतुर्भगस्तयोणीयुः स्फूर्जः कर्कोटकस्तथा । अरिष्ट्रनेमिश्चैवान्या पूर्वीचत्तिर्वराप्सराः ॥ १४ पौषभासे वसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले । लोकप्रकाञ्चनार्थाय विप्रवर्याधिकारिणः ॥ १५ त्यष्टाय जमदप्रिश्च कम्बलोऽथ तिलोत्तमा । ब्रह्मोयेतोऽश्व ऋतजिद् यृतसङ्गोऽश्व सप्तमः ॥ १६ माखमासे वसन्येते सप्त मैत्रेय भारकरे।

श्रूयतां चापरे सूर्ये फाल्गुने निवसन्ति ये ॥ १७ विष्णुरश्वतरो राष्ट्रा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित् ।

विश्वामित्रस्तथा रक्षो यज्ञोपेतो महामुने ॥ १८ मासेष्ट्रेतेषु मैत्रेय वसन्येते तु सप्तकाः ।

सवितुर्मण्डले ब्रह्मन्यिष्णुशयस्युपयृहिताः ॥ १९ स्तवन्ति सुनयः सुर्यं गन्धर्वीर्गीयते पुरः ।

नृत्यन्यप्सरसो यान्ति सूर्यस्थानु निशानसः ॥ २०

वहन्ति पत्रगा यक्षैः क्रियतेऽभीषुसङ्ग्रहः ॥ २१

उस समय मित्र नामक आदित्य, अति ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुषेच राक्षस, मेनका अपसरा, हाहा गन्धर्व और रथस्वन नामक यक्ष—ये उस रथये बास करते हैं॥ ७॥ तथा आयाद-मासमें वरुण नामक आदित्य, वसिष्ट ऋषि,

नाग सर्प, सहजन्या अप्तरा, हुहू गन्धर्व, रथ ग्रक्षस और रथचित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं ॥ ८ ॥ श्रावण-मासमें इन्द्र नामक आदित्य, विश्वावस गन्धर्व,

स्रोत यक्ष, प्लापुत्र सर्प, अङ्गिय ऋषि, प्रन्लोचा अप्सरा और सर्पि नामक चक्षस सूर्यके रथमें बसते हैं ॥ ९ ॥ तथा भाद्रपदमें विवस्तान् नामक आदित्य, उप्रसेन गन्धर्व, भृगु ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुम्लोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ नामक राक्षसका उसमें निवास होता है ॥ १०॥

वात राक्षस, गीतम ऋषि, धनश्चय सपं, सुवेण गन्धर्व और पृताची नामकी अप्सराका उसमें वास होता है॥ ११॥ कार्तिक-मासमें उसमें विश्वावसु नामक गन्धर्व, परहाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐरावत रापं, विश्वाची अपस्य,

आधिन-मासमें पूत्रा नामक आदित्य, वस्त्रचि गन्धर्व,

सेनजित् यक्ष तथा जाप नामक राक्षस रहते हैं ॥ १२ ॥ मार्गशिकि अधिकारी अंश नामक आदित्य, काश्यप ऋषि, ताक्ष्य यक्ष, पहापदा सर्प, उर्वशो अपस्य, चित्रसेन गन्धर्व और विद्युत् नामक राक्षस हैं ॥ १३ ॥ हे विप्रवर ! पौप-मासमें कतु ऋषि, भग आदित्य, कर्णायु गन्धर्य, स्पूर्ज यक्षस, कर्कोटक सर्प, आर्रष्टनीम यक्ष तथा गूर्वचिति अध्यस जगत्को प्रकाशित करनेके लिये सूर्यमण्डलमें रहते हैं ॥ १४-१५ ॥

है मैत्रेय ! त्वष्टा नामक आदित्य, जमदित्र ऋषि, कम्बल सर्पे, तिलोतमा अप्सरा, ब्रह्मपेत राक्षस, ऋतंत्रत् यक्ष और घृतराष्ट्र गन्धर्न—ये सात माध-गासमें भास्करमण्डलमें रहते हैं । अब, जो फाल्गुन-फालमें सूर्यके रधमें रहते हैं उनके नाम सुनो ॥ १६-१७॥ हे बहापुने ! वे विष्णु नामक आदित्य, अश्चतर सर्प, रम्भा अप्सरा, सूर्यवर्चा गन्धर्व, सत्याजित् यक्ष, विश्वापित्र ऋषि और यहापेत नामक राक्षस हैं ॥ १८॥

हे ब्रह्मन् ! इस प्रकार विष्णुधगवान्त्री शक्तिसे तेबोमय हुए ये सारा-सारा गण एक-एक मासतक सूर्यमण्डलमें रहते हैं॥ १९॥ मुनिगण सूर्यकी स्तृति करते हैं, गन्धर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, आपरार्थ नृत्य करती हैं, राक्षस रषके पीछे चलते हैं, सर्प बहन वस्तेके अनुकूल रथको सुसर्जित करते हैं और यक्षगण रथकी बागडोर सैभालते हैं बालस्क्रित्यास्तथैवैनं परिवार्य समासते ॥ २२ सोऽयं सप्तगणः सूर्यमण्डले मुनिसत्तम । हिमोणादारिवृष्टींनां हेतुः स्वसमयं गतः ॥ २३

। तथा नित्यसेवक वालसिल्यादि इसे सब ओरसे घेरे रहते है ॥ २० -- २२ ॥ हे मुनिसत्तम ! सुर्यमण्डलके ये सात-सात गण ही अपने-अपने समयपर उपस्थित होकर भीत, प्रीय्म और वर्षा आदिके कारण होते हैं ॥ ६३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीवेंऽदो दश्गोऽध्यायः ॥ १० ॥

# ग्यारहवाँ अध्याय

सूर्वेशक्ति एवं वैष्णवी शक्तिका वर्णन

श्रीपेषेय उचाच

यदेतद्धंगवानाह गणः सप्तविधो रवेः। मण्डले हिपतापादेः कारणं तन्पया श्रुतप् ॥ ٩ व्यापारशापि कथितो गन्धर्वोरगरक्षसाम् । ऋषीणां बालस्विल्यानां तथैवाप्सरसां गुरो ॥ 2 यक्षाणां च रथे भानोर्विष्णुइक्तिधृतात्मनाम् । किं चादित्यस्य यत्कर्मं तज्ञात्रोक्तं त्वया मुने ॥ यदि सप्तगणो वारि हिमम्ष्णं च वर्षति । तत्कमत्र स्वेर्येन वृष्टिः सूर्यादितीर्यते ॥ 8 विवस्तानुदितो मध्ये यात्यस्तमिति कि जनः । ब्रवीत्येतत्समं कर्म यदि सप्तगणस्य तत्॥

औपराशा उद्याच

मेंबेच श्रुयतामेतराद्भवान्यरिपुच्छति । यधा सप्तगणेऽप्येकः प्राधान्येनाथिको रविः ॥ ६ सर्वशक्तिः परा विष्णोर्त्रस्यजुःसामसंज्ञिता । सैषा त्रयी तपत्यंहो जगतश्च हिनस्ति या ॥ सेष विष्णः स्थितः स्थित्यां जगतः पालनोद्यतः । त्रस्यजुःसामधूतोऽन्तः सवितुर्द्धिन तिष्टति ॥ मासि मासि रवियों यस्तत्र तत्र हि सा परा । त्रयीमयी विष्णुशक्तिरवस्थानं करोति वै ॥ ऋच: स्तुवन्ति पुर्वाह्ने मध्याह्नेऽश्व यज्ञंषि वै ।

श्रीमैन्नेयजी बोले-पगवन् ! आपने जो कहा कि सुर्यमण्डलमें स्थित सातों गण शीत-श्रीष्य आदिके कारण होते हैं, सो मैंने सुना ॥ १ ॥ हे पुरे ! आपने सूर्यके रथमें स्थित और विष्णु-शक्तिरो प्रभावित गन्धर्व, सर्प, राक्षरा, ऋषि, बालखिल्पादि, अप्सरा तथा यक्षेकि तो पृथक्-पृथक् व्यापार बतलाये, किंतु हे मुने ! यह नहीं बतलाया कि सूर्यका कार्य क्या है ? ॥ २-३ ॥ यदि सातों गण ही इति, प्रीप्प और वर्षकि करनेवाले हैं तो फिर खुर्वका क्या प्रयोजन है ? और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सुर्यसे होती है ? ॥ ४ ॥ यदि सातों गणोका यह वृष्टि आदि कार्य सपान ही है तो 'सूर्य उदय हुआ, अब मध्यमें है, अब अस्त होता है' ऐसा लोग क्यों कहते हैं ? ॥ ५ ॥

श्रीपराद्यारची बोले—हे मैदेय ! जो कुछ तुनने पूछा है उसका उत्तर सुनो, सूर्य सात गणोंपेंसे ही एक है तथापि उनमें प्रधान होनेसे उनकी विशेषता है ॥ ६ ॥ भगवान् विष्णुकी जो सर्वशक्तिमयी ऋक्, यज्ः, साम नामकी परा शक्ति है वह वेदत्रयी ही सूर्यको ताप प्रदान बतती है और [उपासना किये बानेपर] संसारके समस्त पार्षोको नष्ट कर देती हैं ॥ ७ ॥ हे हिज ! जगतकी स्थिति और पालनके लिये वे ऋक्, यजुः और सामस्य विष्णु सुर्यके भीतर निवास करते हैं ॥ ८ ॥ प्रत्येक मासमे जो-जो सूर्य होता है उसी-उसीमें बह बेदत्रयीरूपिणी विष्णुकी परा इस्डि निवास करती है ॥ ९ ॥ पुर्वाहमें ऋक्, मध्याहर्मे बहुद्रयन्तरादि यज्ः तथा सार्यकारुधे बुहद्रधन्तरादीनि सामान्यहः क्षये रविम् ॥ १० | सामश्रुतियाँ सूर्यकी स्तृति कस्ती है \* अ १० ॥

<sup>🕆</sup> इस विषयमें यह ऋति भी है---

<sup>&#</sup>x27;ऋचः पुरुद्धि दिवि देव ईयते यज्वेदि तिष्ट्रति मध्ये अहः सम्परेदेनास्तम्यं महीयते ।'

अङ्कमेषा ऋषी विष्णोर्ऋग्यजुःसामसंज्ञिता । विष्णुशक्तिरवस्थानं सदादित्ये करोति सा ॥ ११ न केवलं रवे: शक्तिवैष्णवी सा त्रयीमयी । ब्रह्माय पुरुषो सदस्त्रयमेतस्त्रयीपयम् ॥ १२ सर्गादौ ऋङ्मयो ब्रह्मा स्थितौ विष्णुर्यजुर्मयः। स्द्रः सामययोऽन्ताय तस्मात्तस्याशुचिध्वनिः ॥ १३ एवं सा सास्विको शक्तिर्वेष्णयी या प्रयीपयी । आत्मसप्तराणस्थं तं भास्वन्तमधितिष्ठति ॥ १४ तया चार्थिष्टतः सोऽपि जाञ्चलीति स्वरहिमभिः । तमः समस्तजगती नाहां नयति चाखिलम् ॥ १५ स्तुवन्ति चैनं मुनयो गन्धवैर्गीयते पुरः। नृत्यन्त्योऽप्सरसो यान्ति तस्य वानु निशाचराः ॥ १६ वहन्ति पत्रगा यक्षैः क्रियतेऽभीषुसङ्ग्रहः । बालखिल्यास्तथैवैनं परिवार्य समासते ॥ १७ नोदेता नास्तमेता च कदाचिन्छक्तिरूपधृक् । विष्णुविष्णोः पृथक् तस्य गणसाप्तविधोऽप्ययम् ॥ १८ स्तम्बस्धदर्पणस्थेव योऽयमासन्नतां गतः। छायादर्शनसंयोगं स तं प्राप्नोत्यधात्मनः ॥ १९ एवं सा वैष्णवी शक्तिनैवापैति ततो द्विज ।

मासानुमासं भारवन्तपथ्यास्ते तत्र संस्थितम् ॥ २० पित्रदेवमनुष्यादीन्स संदाप्याययन्त्रापुः । परिवर्तत्वद्वीरात्रकारणे सविता सूर्यरिक्सः सुषुम्णा यस्तर्पितस्तेन चन्द्रमाः ।

पीतं तं द्विकलं सोमं कृष्णपक्षक्षये द्विज । पिबन्ति पितरस्तेषां भास्करात्तर्पणं तथा ॥ २३

आदत्ते रहिममिर्यन्तु क्षितिसंस्थं रसं रवि: ।

तमुत्स्जति भूतानां पुष्ट्यर्थं सस्यबृद्धये ॥ २४

यह प्रयोगयी वैद्याबी शक्ति केवल सुर्यहीकी ऑघरात्री हो, सो नहीं; बल्कि बहुर, विष्णु और महादेव भी प्रयीमय

द्विज ॥ २१

कृष्णपक्षेऽमरैः ज्ञश्चरपीयते वै सुधानयः ॥ २२

यह ऋक्-यजुः-सामस्वरूपिणी खेदत्रयी भगवान् विष्णुका ही अङ्ग है। यह विष्णु-शक्ति सर्वदा आदित्यमें

रहती है ॥ ११ ॥

ही हैं।। १२ ।। सर्गके आदिमें ब्रह्म ऋहमय हैं, उसकी स्थितिके समय विष्णु यजुर्नेय है तथा अन्तकालमें स्ट्र सामध्य हैं । इसीलिये सामगानकी प्वति अपवित्र" गानी

गयी है ॥ १३ ॥ इस प्रकार, वह त्रयीययी सात्त्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सामग्योमे स्थित आदित्यमें ही [अतिहाय-रूपसे] अवस्थित होती है॥ १४॥ उससे अधिष्ठित सुर्यदेव भी अपनी प्रकर ग्रीइयमोंसे अस्यन प्रम्वलित होकर

संसारके सम्पूर्ण अन्यकारको नष्ट कर देते हैं ॥ १५॥

उन सूर्यदेवकी मुनिगण लुद्धि करते हैं, गन्धर्वगण उनके सम्बुख यज्ञोगान करते हैं । अप्सराएँ नृत्य करती हुई चलनी है, राक्षस रथके पीछे रहते हैं, सर्पगण रथका साज सजाते हैं और यक घोड़ोंकी बागडोर सैभारको हैं तथा थालखिल्यादि रथको सब ओरसे घेरे रहते हैं ॥ १६-१७ ॥ प्रयोशक्तिरूप भगवान् विष्णुका न कभी उदय होता है और न अस्त [अर्थात् वे स्थायीरूपसे सदा विद्यमान रहते हैं] ये सात प्रकारके गण तो उनसे प्रथक हैं ॥ १८ ॥ स्तम्भमें रूगे हुए दर्पणके निकट जो कोई जाता है उसीको अपनी खाया दिखायी देने लगती

है ॥ १९ ॥ है द्विज ! इसी प्रकार वह वैष्णवो शक्ति

स्येके रथसे कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक

मासमें पृथक्-पृथक् सूर्यके [परिवर्तित होकर] उसमें

स्थित होनेपर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है ॥ २० ॥ हे द्विज ! दिन और राष्ट्रिके कारणस्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्यादिको सदा तप्त करते घुमते रहते हैं ॥ २१ ॥ सूर्यकी ओ सुबुधा नामकी किरण है उससे बुख्रपक्षमें चन्द्रमाका पोषण होता है और फिर कुरुपपक्षमें उस अमृतमय चन्त्रमाकी एक एक कलाका देवगण निरन्तर पान करते हैं।। २२ ॥ हे द्विज ! कृष्णपंक्षके क्षय होनेपर [चतुर्दशीके अनन्तर] दो कलायुक्त चन्द्रनाका पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार

सूर्यद्वारा पितृगणका सर्पण होता है ॥ २३ ॥ सुर्व अपनी किरणोंसे पृथिवीसे जितना जरु र्वीचता है उस सबको प्राणियोंकी पृष्टि और असकी

<sup>&</sup>quot; रुद्रके नाराकारी होनेसे उनका साम अपवित्र माना गया है अतः सामनानके समय (रातमें) ऋक् तथा यजुर्वेदके अध्ययनका निषेध किया गया है। इसमें गौडमकी स्नृति प्रमाण है—'न सामध्यसावस्यज्ञी' अर्थात् सामगानके समय ऋक्-यजुःका अध्ययम न करे।

तेन प्रीणात्यद्दोषाणि भूतानि भगवात्रविः । पितृदेवयनुष्यादीनेवमाप्यायवत्यसौ ॥ २५ पक्षतृप्तिं तु देवानी पितृणां चैव मासिकीम् । दाश्चतृप्तिं च मर्त्यानां मैत्रेयार्कः प्रयच्छति ॥ २६

वृद्धिके लिये बरसा देवा है ॥ २४ ॥ उससे भगवान् सूर्य समस्त प्राणियोंको आर्नान्द्रत कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभीका पोषण करते हैं ॥ २५ ॥ है मैन्नेय ! इस शितसे सूर्यदेव देवताओंकी पाक्षिक, पितृगणकी मासिक तथा मनुष्योंकी नित्यप्रति तृप्ति करते रहते हैं ॥ २६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—चन्द्रमाका

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽशे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

# बारहवाँ अध्याय

नवप्रहोंका वर्णन तथा लोकान्तरसम्बन्धी व्याख्यानका उपसंहार

श्रीपरास्त ज्याच

रथस्त्रिचक्रः सोमस्य कृन्दाभास्तस्य धाजिनः । वायदक्षिणतो युक्ता दश तेन चरत्यसौ ॥ वीध्याश्रयाणि ऋक्षाणि ध्रवाधारेण वैगिना । ह्यासवृद्धिक्रमस्तस्य रश्मीनां सवितुर्वधा ॥ अर्कस्पेय हि तस्याश्वाः सकुद्धका बहन्ति ते । कल्पमेकं मुनिश्रेष्ठ वारिगर्धसमुद्धवाः ॥ श्रीणे पीतं स्रै: सोमपाप्याययति दीप्रियान् । मैत्रेयैककलं सन्तं रहिमनैकेन भारकरः ॥ क्रमेण येन पीतोऽसी देवैस्तेन निशाकरम् । आप्याययत्यनुदिनं भास्करो वारितस्करः ॥ सम्प्रतं चार्थमासेन तत्सोमस्यं सुधामृतम् । पिबन्ति देवा मैत्रेय सुधाहास यतोऽमराः ॥ त्रयसिंशत्सहस्राणि त्रयसिंशच्छतानि च । त्रयसिंशत्तथा देवाः पिबन्ति क्षणहाकरम् ॥ कलाह्याविशाष्ट्रस्त प्रविष्टः सर्वमण्डलम् । अमाख्यरइमी बसति अमाबाह्या ततः स्मृता ॥ अप्सू तस्मित्रहोरात्रे पूर्व विश्वति चन्द्रमाः । ततो बीरुत्सु वसति प्रयात्यकै ततः क्रपात् ॥ छिनति वीरुधो यसा बीरुतंस्थे निशाकरे । पत्रे या पातयत्येकं ब्रह्महत्यों स विन्दति ॥ १० सोमं पञ्चदशे भागे किञ्चिच्छिष्टे कलात्मके । अपराक्षे पितृगणा जघन्यं पर्युपासते ॥ ११

पहियोबाला है, उसके बाम तथा दक्षिण और कुन्द-कुसुमके समान श्वेतवर्ण दस घोड़े जुते हुए हैं। धुयके आधारनर स्थित उस बेनाशाली रधसे चन्द्रदेव प्रमण करते है और नागबीधिपर आश्रित अधिनी आदि नक्षत्रोकः भोग करते हैं। सूर्यके समान इनकी किरणोंके भी घटने-बढ़नेका निश्चित कम है।। १-२।। हे मुनिश्चेष्ठ ! सूर्यके समान सम्द्रगर्भसे उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिये जानेपर एक कल्पपर्यन्त रख खींचते रहते है ॥ ३ ॥ हे मैत्रेय | सुरगणके पान करते रहनेसे क्षीण हुए कलागात्र चन्द्रमाका प्रकाशमय सुर्यदेव अपनी एक किरणसे पुनः पोषण करते हैं ॥ ४ ॥ जिस क्रमसे देखगण चन्द्रमाका पान करते हैं उसी क्रमसे जलापहारी सुबदेव उन्हें शुक्रा प्रतिपदासे प्रतिदिन पुष्ट करते हैं॥ ५॥ है नैत्रेय ! इस प्रकार आधे महीनेमें एकप्रित हुए चन्द्रमाके अमृतको देवगण फिर पीने रुगते हैं क्योंकि देवताओंका आहार तो अयत हो है ॥ ६ ॥ हैतीस हजार, वैतीस सी, तैतीस (३६३३३) देवगण चन्द्रस्थ अधृतका पान करते है ॥ ७ ॥ जिस समय दो कलामात्र रहा हुआ चन्द्रमा सर्यमण्डलमें प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरणमें रहता है वह तिथि अमावास्या कहलाती है ॥ ८ ॥ उस दिन राजिमें वह पहले तो जलमें प्रवेश करता है, फिर बुध-लता आदिमें निवास करता है और तदनक्तर क्रमसे सूर्यमें चला जाता है।। १॥ वृक्ष और लता आदिमें चन्द्रमाकी स्थितिके समय (अमृत्यास्थाको) जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है॥ १०॥ केवल पन्द्रहर्वी कलारूप यत्किञ्चित् भागके अच रहनेपर उस श्रीण

पिबन्ति द्विकलाकारं शिष्टा तस्य कला तु या । सुधामृतमयी पुण्या तामिन्दोः पितरो मुने ॥ १२ निस्सुतं तद्मावास्यां गभस्तिभ्यः सुधामृतम् । मासं तृष्ट्रिमवाष्याय्यां पितरः सन्ति निर्वृताः । सौम्या वर्हिषदश्चैव अग्निष्नाताश्च ते त्रिधा ॥ १३ एवं देवान् सिते पक्षे कृष्णपक्षे तथा पितृन् । वीस्धश्चामृतमर्यः शीतैरप्परमाणुभिः ॥ १४ बीरुधौषधिनिष्यस्था मनुष्यपशुकीटकान्। आप्यावयति शीतांशुः प्राकाश्याह्नादनेन तु ॥ १५ वाय्वशिद्रव्यसम्भूतो रथश्चन्द्रसुतश्च च। पिशङ्कैस्तुरगैर्युक्तः सोऽष्ट्राभिर्वायुवेगिभिः ॥ १६ सवरूथः सानुकर्षो युक्तो भूसव्यवैर्हयैः। सोपासङ्गपताकस्तु शुक्तस्यापि रथो महान् ॥ १७ अष्टाश्वः काञ्चनः श्रीमान्मीमस्यापि रथो महान् । पदारागारुणैरश्रैः संयुक्तो बह्रिसम्भवैः॥ १८ अष्टाभिः पाण्डरैर्युक्तो वाजिभिः काञ्चनो रधः । तस्मिस्तप्रति वर्षान्ते राज्ञौ राज्ञौ वृहस्पति: ॥ १९ आकाशसम्भवैरश्वैः शबलैः स्यन्दनं युतम् । तमारुह्य शनैर्याति मन्दगामी शनैश्चरः ॥ २० स्वर्धानोस्तुरमा हृष्टौ भृङ्गाभा धूसरं स्थम् । सकुद्यकास्त् मैत्रेय वहन्यविस्तं सदा॥ २१ आदित्यात्रिस्तुतो राहः सोमं गच्छति पर्वस् । आदित्यमेति सोमाद्य पुनः सौरेषु पर्वसु ॥ २२ तथा केतुरथस्वाश्वा अप्यष्टौ वातरहसः। पलालधुमवर्णाभा लाक्षारसनिधारुणाः ॥ २३ एते मया प्रहाणां चै तवाख्याता रथा नव । सर्वे ध्रवे महाभाग प्रबद्धा वायुरहिमभि: ॥ २४

चन्द्रमाको पितृगण मध्याद्रोत्तर कारूमें चारी ओरसे घेर छेते हैं ॥ ११ ॥ हे मुने ! उस समय उस द्विकलाकार चन्द्रमाकी बची हुई अमृतमयी एक करवाका ये पितृगण, पान करते हैं ॥ १२ ॥ अमावास्याके दिन चन्द्र-रिमसे निकले हुए उस सुधामृतका पान करके अत्यन्त तृत्र हुए सीम्य, बहिंबद् और अग्निश्चला तीन प्रकारके पितृगण एक मासर्यन्त सन्तुष्ट रतते हैं ॥ १३ ॥ इस प्रकार चन्द्रदेव सुक्ष्मक्षमें देवताओंकों और कृष्णपक्षमें पितृगणकी पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जलकणोंसे लता-वृक्षादिका और लता-ओर्पाय आहादित करके ने मनुष्य. पश्च, एवं कीट-पतंगादि सभी प्राणियोंका पोषण करते। हैं ॥ १४-१५ ॥

चन्द्रमाके पुत्र सुभका रथ वायु और अग्नियय द्रव्यका बना हुआ है और उसमें वायुके समान वेगशाली आठ पिशंगवर्ण थोड़े जुते हैं॥ १६॥ वरूष<sup>2</sup>, अनुकर्ष<sup>2</sup>, उपासङ्ग<sup>2</sup> और पताका तथा पृथ्वित्तीसे उत्पन्न हुए मोड़ोंके साइत शुक्रका रथ भी अति महान् है॥ १७॥ तथा मङ्गलका आति शोभायमान सुवर्ण-निर्मित महान् रथ भी अग्निसे उत्पन्न हुए, पद्मराग-मणिके समान, अरुणवर्ण, आठ घोड़ोंसे युक्त है॥ १८॥ जो आठ पाण्डुरवर्ण घोड़ोंसे युक्त सुवर्णका रथ है उसमें वर्षके अन्तमें प्रत्येक राशिमें बृहस्पतिजी विराजमान होते हैं॥ १९॥ आकाशसे उत्पन्न हुए जिच्चवर्ण घोड़ोंसे युक्त रथमें आरूढ़ होकर मन्दगामी शरीशरजी धीरे-धीर चलते हैं॥ २०॥

राहुका रथ धूसर (मटिवाले) वर्णका है, उसमें ध्रमस्के समान कृष्णवर्ण आट बोड़े जुते तुए हैं। हे मैंब्रेय ! एक बार जोत दिये जानेपर वे पोड़े चिरत्तर चलते रहते हैं॥ २१ ॥ चन्द्रपर्थी (पृणिमा) पर यह राहु सूर्यसे निकलकर चन्द्रमाके पास आता है तथा सौरपर्यी (अमावात्या) पर यह चन्द्रमासे निकलकर सूर्यके निकट जाता है ॥ २२ ॥ इसो प्रकार केतुके रथके वायुवेगशाली आठ घोड़े भी पुआलके धुएँकी-सी आभागाले तथा लाखके समान लाल रहने हैं॥ २३ ॥

हे महाभाग ! मैंने तुमसे यह नवी शहीके रचीका वर्णन किया; ये सभी वासुमयी डोरीले धुवके लाथ वैधे हुए

१. रधकी रक्षाके किये जना हुआ खोहेका आवरण । २. रधका नौचेका पाग । ३. राह्य रसनेका स्थान ।

**अहर्क्षताराधिय्ययानि धृवे बद्धान्यशेषतः** । भ्रमन्युचितचारेण मैत्रेयानिलरिष्मभिः ॥ २५ यावन्यश्रैव तारास्तास्तावन्तो वातरश्मयः । सर्वे ध्रवे निबद्धास्ते भ्रमन्तो भ्रामयन्ति तम् ॥ २६ तैलपीडा यथा चक्रं भ्रमनो भ्रामयन्ति वै। तथा भ्रमन्ति ज्वोतींषि वातविद्धानि सर्वशः ॥ २७ अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितानि तु । यस्माञ्ज्योतीिष वहति प्रवहस्तेन स स्मृतः ॥ २८ शिशुमारस्तु यः प्रोक्तः स धुवो यत्र तिष्ठति । सञ्जिवेशं च तस्यापि शृणुषु मुनिसत्तम ॥ २९ यदह्ना कुरुते पापं तं दुष्टा निद्धि मुच्यते । यायन्यश्रेव तारास्ताः शिशुमाराश्रिता दिवि । तावन्त्येव तु वर्षाणि जीवत्यभ्यधिकानि च ॥ ३० उत्तानपादस्तस्याची विजेयो हात्तरो हनुः। यज्ञोऽधरश्च विज्ञेयो धर्मो मृद्धौनमाश्चितः ॥ ३१ हृदि नारायणश्चास्ते अश्विनी पूर्वपादयोः । वरुणश्चार्यमा चैव पश्चिमे तस्य सक्खिनी ॥ ३२ शिश्रः संवत्सरस्तस्य मित्रोऽपानं समाश्रितः ॥ ३३ पुन्छेऽप्रिक्ष महेन्द्रश्च कश्चपोऽध ततो धुनः । तारका शिशुमारस्य नास्तमेनि चतुष्टयम् ॥ ३४ इत्येष सन्निवेद्गोऽयं पृथिव्या ज्योतिषां तथा । द्वीपानामुद्धीनां च पर्वतानां च कीर्तितः ॥ ३५ वर्षाणां च नदीनां च ये च तेषु वसन्ति वै । तेषां स्वरूपमाख्यातं सङ्घेषः श्रुयतां पुनः ॥ ३६ यदम्य वैष्णवः कायस्ततो वित्र वसन्धरा । पद्माकारा समुद्धता पर्वताब्ध्यादिसंयुता ॥ ३७ ज्योतीपि विष्णुर्भुवनानि विष्णु-र्वनानि विष्णुर्गितयो दिशश्च । नद्यः समुद्राक्ष स एव सर्व

यदिस्त यञ्जास्ति च वित्रवर्य ॥ ३८

वस्तुभृतः ।

त

ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतोऽसा-

वशेषमूर्तिनी

है ॥ २४ ॥ हे मैत्रेय ! समस्त ग्रह, नक्षत्र और तारामण्डल जागुमयी राजुसे धुवके साथ वैथे हुए यथीचित प्रकारसे घूमते रहते हैं ॥ २५ ॥ जितने तारामण हैं उत्तरी ही वायुमयी डोरियाँ हैं । उनसे वैधकर वे सब स्वयं धूमते तथा धुवको घुमते हुए कोल्हूको भी घूमते रहते हैं उसी प्रकार समस्त यहनमा वायुसे वैध कर घूमते रहते हैं ॥ २७ ॥ क्योंकि इस वायुचक्रसे प्रेरित होकर समस्त महनमा अलातचक (बनैती) के समान घूमा करते हैं, इसलिये यह 'प्रयह' कहलाता है ॥ २८ ॥ जिस शिशुमारचक्रका पहले वर्णन कर चुके हैं, तथा जहाँ धुव स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ ! अब तुम उसकी स्थितिका वर्णन सुनो ॥ २९ ॥ ग्रांष्टिके समय उनका दुर्जन करनेसे

वर्णन सुनो ॥ २९ ॥ राष्ट्रिके समय उनका दर्जन करनेसे मनुष्य दिनमें जो कुछ पापवर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाशमण्डलमें जितने तमे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष यह जीवित रहता है।। ३०॥। उत्तानपाद उसकी ऊपरकी हुनु (टोड़ी) है और यह नीचेको तथा धर्मने उसके मस्तकपर अधिकार कर रखा है ॥ ३१ ॥ उसके प्रदय-देशमें नारायण है, दोनों करणोंमें अधिनीकृपार है तथा जंघाओंमें वरूण और अर्यमा हैं॥ ३२ ॥ संवत्सर उसका जिल्ल है, मित्रने उसके अपान-तंदाको आश्वित कर रखा है, तथा अपि, महेन्द्र, कश्यप और धूब प्रक्रभागमें स्थित हैं। शिद्यामारके पुच्छभागमें स्थित ये अग्नि आदि चार तारे कभी अस्त नहीं होते ॥ ३३-३४ ॥ इस प्रकार मैंने तुमसे पृथियी, यहगण, द्वीप, समृद्र, पर्वत, वर्ष और नदियोका तथा जी-जो उनमें वसते हैं उन सभीके स्वरूपका वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेपसे फिर सुनो ॥ ३५-३६ ॥

हे विप्र । भगवान् विष्णुका जो मूर्तरूप जल है उससे पर्वत और समुद्रादिके सहित कमलके समान आकारवाली पृथिनी उत्पन्न हुई ॥ ३७ ॥ हे विप्रवर्ष ! तारागण, विभूवन, यन, पर्वत, दिशाएँ, निद्धाँ और समुद्र सभी भगवान् विष्णु हो है तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही है ॥ ३८ ॥ क्योंकि भगवान् विष्णु ज्ञानस्वरूप हैं इसलिये ने सर्वमय है, परिच्छित्र पहार्थाकार नहीं है। अतः इन पर्वत, समुद्र और ततो हि शैलाव्यिधरादिभेदा-ञ्जानीहि विज्ञानविज्ञिमातानि ॥ ३९ त शद्धं निजरूषि सूर्व कर्मक्षये ज्ञानमपास्तदोषम् । तदा हि सङ्कल्पतरोः फलानि भवन्ति नो वस्तुषु वस्तु भेदाः ॥ ४० वस्त्वस्ति कि कुत्रचिदादिमध्य-

पर्यन्तद्वीनं सततैकरूपम् ।

यद्यान्यथात्वं द्विज याति भूयो न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्त्वम् ॥ ४१

मही घटत्वे घटतः कपालिका

कपालिका चूर्णरजस्ततोऽणुः । जनैः स्वकर्मस्तिपितात्प्रिश्चर्य-

रालक्ष्यते ब्रुहि किमत्र वस्तु ॥ ४२ तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चि-

त्कचित्कदाचिद्द्विज वस्तुजातम् ।

निजकर्मभेद-विज्ञानमेक

विभिन्नचित्तैबहुधाभ्युपेतम् ज्ञानं विश्वद्धं विमलं विश्लोक-मशेषलोभादिनिरस्तसङ्गम्।

एक सदैकं परमः परेशः

स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ ४४

सद्भव एवं भवतो मयोक्तो ज्ञानं यथा सत्यपसत्यमन्यत् ।

यत्संव्यवहारभूतं एतत्तु

तत्रापि चोक्तं भुवनाश्चितं ते ॥ ४५

पशुर्विद्धिरशेषऋत्विक यहाः सोमः सुराः स्वर्गमयश्च कामः ।

इत्यादिकर्माश्चितमार्गदुष्ट

भूरादिभोगाश्च फलानि तेयाम् ॥ ४६

यसैतद्भवनगतं भया तवोक्तं सर्वत्र त्रजति हि तत्र कर्मबङ्यः ।

ज्ञात्वैवं ध्रुवमचलं सर्देकलपं तत्कुयद्विशति हियेन बासुदेवम् ॥ ४७ | बासुदेवमें लौन हो जाय ॥ ४७ ॥

पृथियों आदि भेदोंको तुम एकमात्र विज्ञानका ही विलास जानो ॥ ३९ ॥ जिस समय जीव आत्मज्ञानके द्वारा

दोषरहित होकर सम्पूर्ण कर्मीका श्राय हो जानेसे अपने शुद्ध-स्वरूपमें स्थित हो जाता है उस समय आजवसुमें

संकल्पवृक्षके फलरूप पदार्थ-मेदोकी प्रतीति नहीं

होती ॥ ४० ॥

है दिज ! कोई भी घटादि वस्तु है हो बाहाँ ? आदि, मध्य और अन्तसे रहित नित्य एकरूप चित् हो तो सर्वत्र ज्याप्त है । जो जस्तु पुनः-पुनः बदलती रहती है, पूर्वबत् नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही बया है ? ॥ ४१ ॥

देखो, मृत्तिका ही घटरूप हो जाती है और फिर वर्डा घटरो कपाल, कपालसे चूर्णरज और रजसे अणुरूप हो जाती

है। तो फिर बताओ अपने कमेंकि वशीभृत हुए यनुष्य आत्मस्वरूपको भूलका इसमें कौन-सी सत्य वहा देशरी हैं 🛭 ४२ 🛭 अतः हे द्विज ! विज्ञानसे अतिरिक्त कमी कहीं

कोई पदार्थादि नहीं हैं। अपने-अपने कमेंकि मेदसे भिन्न-भिन्न चित्तोंद्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकारसे मान

लिया यया है ॥ ४३ ॥ वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निःशोक और लेभादि समस्त दोषोंसे रहित है। वही एक

सत्स्वरूप परम परमेश्वर वास्तुदेव हैं, जिससे पृथक् और

कोई पदार्थ नहीं है ॥ ४४.॥

इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थका वर्णन किया है, केवल एक ज्ञान ही सत्य हैं, उससे चित्र और सब असला है। इसके आंतरिक जो केवल व्यवहारमात्र है उस त्रिभुयनके विषयमें भी मैं तुमसे कह चुका ॥ ४५ ॥

[इस इाल-मार्गक अतिरिक्त] गैंने कर्म-मार्ग-सम्बन्धी यहा, पर्श, चींह, समस्त ऋत्विक, सोम, सुरगण तथा

स्वर्णमय कामना आदिका भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोंकादिके सम्पूर्ण भोग इन कर्म-कलापोंके ही फल हैं ॥ ४६ ॥ यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत छोड्योका

वर्णन किया है इन्होंमें जीव कर्मवदा पुमा करता है ऐसा जानकर इससे विरता हो मनुष्यको वही करना चाहिये

विससे धुव, अचल एवं सदा एकरूप भगवान्

इति श्रीबिष्णुपुराणे द्वितीबेंऽको द्वादकोऽध्यायः ॥ १२ 🗈

# तेरहवाँ ग्रध्याय

घरत-चरित्र

श्रीमेजेय ज्वाच भगवनसम्यगाख्यातं यत्पृष्टोऽसि मया किल । भूसपृद्रादिसरितां संस्थानं ग्रहसंस्थितिः ॥ १ विष्ण्वाधारं यथा चैतलैलोक्यं समवस्थितम् । परमार्थस्तु ते प्रोक्तो यथा ज्ञानं प्रधानतः ॥ २ यत्त्वेतद्धगवानाह भरतस्य महीपतेः । श्रोतुमिच्छामि चरितं तत्त्ममाख्यातुमहीसि ॥ ३ भरतः स महीपालः शालधामेज्यसिक्कल । योगयुक्तः समाधाय बासुदेवे सदा मनः ॥ ४ पुण्यदेशप्रभावेण ध्यायतश्च सदा हरिम् । कथं तु नाऽभवन्मुक्तिर्यदभूत्म द्विजः पुनः ॥ ५ विप्रत्वे च कृतं तेन यद्भूयः सुमहात्मना । भरतेन मुनिश्रेष्ठ तत्सर्व वक्तुमहीस ॥ ६

श्रीपराशर उनाच

ञालप्रामे महाभागो भगवत्र्यस्तमानसः ।

स उवास चिरं कालं मैत्रेय पृथिवीपतिः ॥ ७ अहिंसादिष्वरोषेषु गुणेषु गुणिनां चरः । अवाप परमां काष्ठां मनसञ्चापि संयमे ॥ ८ यज्ञेशाच्युत गोविन्त् माधवानन्तं केशव । कृष्ण विष्णो हषीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ ९ इति राजाह भरतो हरेर्नामानि केवलम् । नान्यज्ञगाद मैत्रेय किञ्चित्तवप्रान्तरेऽपि च । एतत्पदन्तदर्थं च विना नान्यदिचन्तयत् ॥ १० समित्युष्पकुशादानं चक्रे देवक्रियाकृते । नान्यानि चके कर्माणि निस्सङ्गो योगतापसः ॥ १९ जगाम सोऽभिषेकार्थमेकदा त महानदीम् ।

सस्त्री तत्र तदा चक्रे स्नानस्यानन्तरक्रियाः ॥ १२

आसन्नप्रसवा ब्रह्मनेकैव हरिणी बनात्॥ १३

अथाजगाय तत्तीरं जलं पातुं पिपासिता ।

भ्रोमैनेक्जी बोले—हे भगवन्! मैंने पृथिवी, समुद्र, नांदयो और प्रहगणकी स्थिति आदिके विषयमें जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया ॥१॥ उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त प्रिलोकी भगवान् विष्णुके ही आश्रित है और कैसे परमार्थाखरूप छान ही सबमें प्रधान है ॥२॥ किलु भगवन्! आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरतका चित्र में सुनमा चाहता हूं, कृषा करके कहिये॥३॥ कहते हैं, वे राजा भरत निरन्तर पोगयुक्त होकर भगवान् वासुदेवमें चित्त लगाये झालआमक्षेत्रमें रहा करते थे ॥४॥ इस प्रकार पुण्यदेशके प्रभाव और हरि-चिन्तमरे भी उनके मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे अन्दें फिर बाह्मणका जन्म लेना पड़ा॥ ५॥ हे मुनिश्रेष्ठ! बाह्मण होकर भी उन महात्मा भरतजीने पित्र जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुहारो कहिये॥ ६॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैंनेय! वे महामाग पृथिमीपति भरतजी भगवान्में चित लगाये चिरकालतक शालश्रामक्षेत्रमें रहे ॥ ७ ॥ गुणवानीमें श्रेष्ठ उन भरतजीने अहिसा आदि सम्पूर्ण गुण और मनके संवममें परम उत्कर्ष लाभ किया ॥ ८ ॥ हे यहेज! हे अच्युत! हे गोविन्द! हे माधव! हे अनता! हे केशन ! हे कुणा! हे विष्णो! हे हणीकेश! हे वासुदेव! आपको नमस्कार है'—हस प्रकार राजा भरत निरक्तर केवल भगवत्रामीका ही उचारण किया करते थे। हे मैंनेय! वे स्वश्मे भी इस परके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इस परके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इस परके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इस परके अतिरिक्त और कुछ चिन्तन ही करते थे॥ ९-१० ॥ वे निःसंग, योगवुक्त और तपत्वी राजा भगवान्वते पूजाके लिये केवल समिध, पुग्प और कुशाका ही सञ्चय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और वोई कमी नहीं करते थे॥ ११ ॥

एक दिन वे स्नानके लिये नहीपर गये और वहाँ स्नान करनेके अनन्तर उन्होंने स्नानीतर क्रियाएँ कों॥ १२॥ हे ब्रह्मन्! इतनेहीमें उस नदी-तीरपर एक आसम्रप्रसंखा (शोध ही बच्चा जनतेवाली) प्यासी हरिणी बनमेंसे जल पीनेके लिये आगी॥ १३॥ ततः समभवतत्र पीतप्राये जले तथा। सिंहस्य नादः सुमहान्सर्वप्राणिभयङ्करः ॥ १४ ततः सा सहसा त्रासादाष्ट्रता निप्रगातटम् । अत्युद्धारोहणेनास्या नद्यां गर्भः प्रपात हु ॥ १५ तमुह्यमानं वेगेन वीचिमालापरिप्रतम्। जयाह स नयो गर्भात्पतितं मृगपोतकम् ॥ १६ गर्भप्रच्युतिदोषेण प्रोत्तुङ्गाक्रमणेन च। मैत्रेय सापि हरिणी पपात च पमार च ॥ १७ हरिणीं तां विलोक्याथ विपन्नां नृपतापसः । मुगयोतं समादाय निजमाश्रममागतः ॥ १८ चकारानुदिनं चासौ मृगपोतस्य वै नृप: । पोषणं पुष्पमाणश्च स तेन ववृधे मुने ॥ १९ चचाराश्रमपर्यन्ते तृणानि गहनेषु सः। दुरं गत्वा च ज्ञाद्लजासादध्याययौ पुनः ॥ २० प्रातर्गत्वातिदुरं च सायमायात्यश्राश्रमम्। पुनश्च भरतस्याभूदाश्रमस्योदजाजिरे ॥ २१ तस्य तस्मिन्धुगे दुरसमीपपरिवर्तिनि । आसीचेतः समासक्तं न ययावन्यतो द्विज ॥ २२ विमुक्तराज्यतनयः प्रोन्झिताशेपबान्धवः। ममत्वं स चकारोचैस्तस्मिन्हरिणबालके ॥ २३ किं वृकैर्भक्षितो व्याप्रैः कि सिंहेन निपातितः । चिरायमाणे निष्कान्ते तस्यासीदिति मानसम् ॥ २४ एवा वसुमती तस्य खुराबक्षतकर्बुरा। प्रीतये पम जातोऽसौ क मर्मणकबालकः ॥ २५ विवाणाप्रेण मद्वाहं कण्डुयनपरो हि सः। क्षेपेणाध्यागतोऽरण्यादपि मां सुखिष्यति ॥ २६ एते लुनशिखास्तस्य दशनैरिक्शेद्रतैः । कुशाः काशा विराजन्ते बटवः सामगा इव ॥ २७

इत्यं चिरगते तस्मिन्स चक्रे मानसं भुनिः ।

प्रीतिप्रसन्नबद्नः पार्श्वस्थे चाभवन्मगे ॥ २८

उस समय जब यह प्रायः जल पी चुकी थी, वहाँ सब प्राणियोंको भयभीत कर देनेवाली सिहबी गम्भीर गर्जना सुनायी पड़ी॥ १४॥ तब वह अत्यन्त भयभीत हो अकस्मात् उछलकर नदीके तटपर यह गयी; अतः अत्यन्त उछस्थानपर चहनेके वारण उसका गर्भ नदीये गिर गया॥ १५॥

नदीकी तरङ्गमालाओंमें पड़कर बहते हुए उस गर्भ-भ्रष्ट मृगबालकको राजा भरतने पकड़ लिया ॥ १६ ॥ है मैत्रेच ! गर्भपातके दोषसे तथा बहुत ऊँचे उद्धलनेके कारण वह हरिणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गयी ॥ १७ ॥ उस हरिणीको मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बसेको अपने आश्रमपर ले आग्रे ॥ १८ ॥

है पुने ! फिर एजा भरत उस मृगछीनेका निलामित पाळन-पोपण करने रूगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन-दिन बढ़ने रूगा ॥ १९ ॥ वह बखा कभी तो उस आश्रमके आसपास ही घास चरता रहता और कभी बनमें दूरतक जाकर फिर सिंडके भयसे स्त्रीट आता ॥ २० ॥ प्रात:कारू वह बहुत दूर भी चर्म जाता, तो भी सायंकारूको फिर आश्रममें हो लीट आता और भरतजीके आश्रमको पर्णशालाके आँगनमें पड़ रहता ॥ २१ ॥

हे द्विज! इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहनेवाले उस मुगमें ही राजाका चित्त सर्वदा आतक्त रहने छमा, वह अन्य विषयोंकी ओर जाता हो नहीं था ॥ २२ ॥ जिन्होंने सम्पूर्ण राज-फट और अपने पुत्र तथा बन्ध्-वानवोंको छोड़ दिया था वे ही भरतवा उस हरिएके बरोपर अत्यन्त ममता करने लगे॥ २३॥ उसे बाहर जानेके अनन्तर यदि स्प्रैटनेमें देरी हो जाती तो ने यन-ही-मन सोचने लगते 'अहो । उस बहोको आज किसी भेडियेने तो नहीं खा लिया ? किसी सिंहके पश्चेमें तो आज वह नहीं पड़ गया ? ॥ २४ ॥ देखो, उसके ख्रेंकि चिह्नोंसे यह पृथियी कैसी चित्रित हो रही है ? मेरी ही प्रसन्नताके लिये उत्पन्न हुआ वह मुगर्छोना न जाने आज कहाँ रह गया है ? ॥ २५ ॥ क्या यह बनसे कुझलपूर्वक लौटकर अपने सींगोंसे मेरी भुजाको खुजलाकर मुझे आनन्दित करेगा ? ॥ २६ ॥ देखो, उसके नवजत दाँतीं है कड़ी हुई शिखाबाले ये कुश और काश सामाध्यकी [शिखाहीन] ब्रह्मचारियेकि समान कैसे सुशोधित हो रहे हैं ? ॥ २७ ॥ देखे गये हुए उस बसेके निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिन्हा करने लगते थे और

समाधिभङ्गस्यासीत्तन्ययस्वादुतात्मनः । सन्यक्तराज्यभौगद्धिस्वजनस्यापि भूपतेः ॥ २९ चपलं चपले तस्मिन्द्ररगं दरगामिनि । मुगपोतेऽभवश्चितं स्थैर्ववतस्य भूपतेः ॥ ३० कालेन गच्छता सोऽथ कालं चक्रे महीपति: । पितेव सास्त्रं पुत्रेण मृगपोतेन वीक्षितः ॥ ३१ मृगमेव तदाद्राक्षीत्यजन्त्राणानसाविष । तन्पयत्वेन मैत्रेय नान्यत्किञ्चिदचिन्तयत् ॥ ३२ ततञ्च तत्कालकृतां भावनां प्राप्य तादुशीम् । जम्बूपार्गे महारण्ये जातो जातिस्मरो मृग: ॥ ३३ जातिस्मरत्वादुद्वियः संसारस्य द्विजोत्तमः। बिहाय मातरं भूयः शालप्रायमुपाययौ ॥ ३४ ञुष्कैस्तुणैसाथा पर्णैः स कर्वञात्मपोपणप्। मुगत्बहेतुभूतस्य कर्मणो निष्कृति ययौ ॥ ३५ नत्र चोत्सृष्टदेहोऽसी जज्ञे जातिस्मरो द्विजः । सदाचारवतां शुद्धे योगिनां प्रवरे कुले ॥ ३६ सर्वविज्ञानसम्पन्नः सर्वशास्त्रार्थतन्त्रचित् । अपञ्चलत च मैत्रेय आत्मानं प्रकृते: परम् ॥ ३७ आत्पनोऽधिगतज्ञानो देखादीनि महामने। सर्बभूतान्यभेदेन स ददर्श तदात्मनः ॥ ३८ न पपाठ गुरुप्रोक्तं कृतोपनयनः श्रुतिस्। न ददर्श च कमाणि शास्त्राणि जगृहे न च ॥ ३९ उक्तोऽपि चहुराः किञ्चिजङबाक्यमभाषत । तद्व्यसंस्कारगुणं प्राम्यवाक्योक्तिसंश्रितम् ॥ ४० अपध्यस्तवपुः सोऽपि मलिनाम्बरधृन्द्विजः । क्रिजदत्तान्तरः सर्वैः परिभृतः स नागरैः ॥ ४१ सम्मानना परा हानि योगर्द्धेः कुरुते यतः ।

जनेनावमतो योगी योगसिद्धिं च विन्टति ॥ ४२

जब वह उनके निकट आ बाता तो उसके प्रेमसे उनका मुख खिल जाता था।। २८॥ इस प्रकार उसीमें आसक्तचित रहनेसे, राज्य, भीग, समृद्धि और स्वजनीकी त्याग देनेथाले भी राजा भरतकी संभाधि भंग ही गयी।। २९॥ इस राजाका स्थिर चित्त उस मृगके चावल होनेपर बञ्चल ही जाता और दूर चले जानेगर दूर चला जाता।। ३०॥

कालान्तरो राजा भरतमे, उस भूगवालकद्वारा पुत्रके सबल नयनीसे देखे जाते हुए पिताके समान अवने प्राणीका त्याग किया ॥ ३१ ॥ हे मैंनेय ! राजा भी प्राण छोड़ते समय केटवरा उस मूगको हो देखता रहा तथा उसीमें तन्त्रय रहनेसे उसने और कुछ भी विन्तन नहीं किया ॥ ३१ ॥ तदनगर, उस समयकी सुदृत्र भावनाके कारण वह जम्बूमार्ग (कालज्ञस्पर्वत) के घोर वनमें अपने पूर्वजन्मकी स्मृतिमे युक्त एक मूग हुआ ॥ ३३ ॥ हे दिलोत्तम । अपने पूर्वजन्मका स्मरण रहनेके कारण वह संसारसे उपरा हो गया और अपने माताको छोड़कर किर शालकामक्षेत्रने आकर ही रहने लगा ॥ ३४ ॥ वहाँ सुखे यास फूँस और पत्तीसे हो अपना जारीर पोषण करता हुआ वह अपने मृगया-प्राप्तिक हेतुभूत कमीका निराज्यण करने लगा ॥ ३५ ॥

तदनन्तर, उस शरीरको छोड़कर उसने सदाकर-सम्पन्न भौगियोंके पवित्र कुरुमें ब्राह्मण-जन्म ग्रहण किया। उस देहमें भी उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा ॥ ३६ ॥ है नैत्रेय ! वह सर्वविज्ञानसम्पन्न और समस्त शास्त्रेके मर्गको जाननेवाला था तथा अपने आत्माको निरन्तर प्रकृतिसे परे देखता था ॥ ३७ ॥ हे महामुने ! आहाज्ञानसम्पन्न होनेके कारग वह देवता आदि सम्पूर्ण प्राणियोंको अपनेसे अभिवरूपसे देखता था।। ३८ ॥ उपनवन-संस्कार हो आनेपर वह गुरुके पदानेपर भी बेद-पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्मकी और ध्यान देता और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था ॥ ३९ ॥ जब कोई उससे बहुत पुछताछ करता तो जडके समान कुछ असंस्कृत, असार एवं ब्रामीण बाक्वोंसे मिले हुए बचन बोल देता॥ ४०॥ निरन्तर मैला-कुचैला दारीर, मिलन वस्त्र और अपस्मित्रित दन्तयक स्हनेकं फारण यह बाह्यण सदा अपने नगरानवासियोसे अपमानित होता रहता था ॥ ४१ ॥

हे मैत्रेय ! योगश्रीके लिये सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है, जो योगी अन्य पनुष्योसे अगमानित होता है

तस्माद्यरेत वै योगी सतां धर्ममदूषयन्। जना यथायमन्येरनाच्छेयुनैव सङ्गतिम् ॥ ४३ हिरण्यगर्भवचनं विचिन्त्येत्थं महामतिः । आत्मानं दर्शयामास जडोन्पत्ताकृतिं जने ॥ ४४ भुद्धके कल्पावबीह्यादिशाकं बन्धं फलं कणान् । यद्यवाप्रोति सुबह् तदते कालसंयमम् ॥ ४५ पितर्युपरते सोऽथ भ्रातभातुव्ययान्धवै:। कारितः क्षेत्रकर्सादि कदन्नाहारपोषितः ॥ ४६ सत्क्षपीनावयवो जडकारी च कर्मणि। सर्वलोकोपकरणं बभूबाहारवेतनः ॥ ४७ नं तादुशमसंस्कारं विञाकृतिविचेष्टितम् । क्षता पृषतराजस्य काल्यै पशुमकल्पयत् ॥ ४८ रात्रौ तं समलङ्कृत्य वैदासस्य विधानतः। अधिष्ठितं महाकोली ज्ञात्वा योगेश्वरं तथा ॥ ४९ ततः खड्डं समादाय निद्यतं निद्यं सा तथा । **अ्तारं क्रुरकर्माणमन्धिनत्कण्ठमूलतः** । स्वपार्षद्युता देवी पर्पो कश्चिरमुल्बणम् ॥ ५० ततस्तौबीरराजस्य प्रयातस्य महात्मनः। विष्टिकर्ताश्च सन्येत विष्टियोग्योऽयमित्यपि ॥ ५१ तं तातृशं महात्मानं भस्मछन्नमिवानलम् । क्षता सौवीरराजस्य विद्वियोग्यममस्यत् ॥ ५२ स राजा दिविकारूढो गन्तं कृतमतिर्द्धित । यभूवेक्ष्मतीतीरे कपिलपेंर्वराश्रमम् ॥ ५३ श्रेयः किमन्न संसारे दुःखप्राये नृणामिति । प्रष्टुं तं मोक्षयर्मज्ञं कपिलाख्यं महायुनिय् ॥ ५४ उबाह शिबिको तस्य क्षतुर्वचनचोदितः । नृणां विद्यिगृहीतानामन्येषां सोऽपि मध्यगः ॥ ५५ गृहीतो बिष्टिना विप्रः सर्वज्ञानेकभाजनः । जातिस्मरोऽसौ पापस्य क्षयंकाम उवाह ताम् ॥ ५६ ययौ जडमतिः सोऽय युगमात्रावलोकनम् । कुर्वन्यतियतां श्रेष्ठस्तदन्ये त्वरितं ययुः ॥ ५७

वह शौध ही सिद्धि लाभ कर लेता है ॥ ४२ ॥ अतः योगीको, सन्मार्गको दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिये विससे छोग अपमान करें और संगतिसे दूर रहें ॥ ४३ ॥ हिरण्यगर्भके इस सारयुक्त बचनको स्नरण रखते हुए वे नसमति विप्रवर अपने-आपको छोगोंमें बह और उत्पत्त-सा ही प्रकट करते थे ॥ ४४ ॥ कुल्साय (जी आदि) धान, शाक, जेंगली फल अथवा कम आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उस थोड़ेसेको भी बहुत गानकर वे

उसीको खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते ॥ ४५ ॥ फिर पिताके शान्त हो जानेपर उनके भाई-चन्यु उनका सड़े-पले अबसे गोषण करते हुए उनसे खेती-बारीका कार्य कराने लगे ॥ ४६ ॥ वे बैलके समान पृष्ट वारिखाले और कर्ममें जडवत् निक्षेष्ट थे । अतः केवल आहारमानसे हो वे सब लोगेके यन्त्र बन जारे थे । [ अर्थात् सभी लोग उन्हें आहारमात्र देकर अपना-अपना काम निकाल लिया करते थे ] ॥ ४७ ॥

उन्हें इस प्रकार संस्कारशून्य और ब्राह्मणवेषके विरुद्ध आचरणवाला देख रात्रिक समय पृष्ठतराजके सेवकोने वालिकी विधिसे सुसज्जितकर कालीका वलिकशु बनाया। किन्तु इस प्रकार एक परमयोगीक्षरको वलिके लिये उपस्थित देख महाकालीने एक तीक्ष्ण खड्स ले उस क्रूरकर्मा राजसेवकका गला काट खाला और अपने पार्यदोसहित उसका तीखा राधिर पान किया।। ४८—५०।।

तदनसर, एक दिन महात्मा सौबोरराज कहीं जा रहें थे। उस समय उनके बेगारियोने समझा कि यह भी बेगारके हो योग्य है। ५१। राजांके सेवकोंने भी भरममें छिपे हुए अग्निके समान उन महात्माका रङ्ग-उङ्ग देखकर उन्हें बेगारके योग्य समझा॥ ५२॥ हे द्विज। उन सौबीरराजने मोक्षचर्मके ज्ञातः महामुनि कपिछसे यह पूछनेके लिये कि 'इस दुःखमय संसारमें मनुष्योंका श्रेय किसमें हैं शिबिकायर बढ़कर इश्वुमती नदोंके किनारे उन महर्षिके आश्रमयर जानेका विचार किया॥ ५३-५४॥

तब राजसेवकके कहनेसे भरत मुनि भी उसकी पालकीको अन्य बेगारियोंके बीचमे लगकर खड़न करने लगे।। ५५ ॥ इस प्रकार बेगारमें पकड़े जाकर अपने पूर्वजन्मका स्मरण रखनेवाले, सम्पूर्ण खिद्धानके एकमात्र पात्र से विषय अपने पापमय प्रारम्थका क्षय करनेके लिये उस विविकाको उठाकर चलने लगे।। ५६ ॥ वे बुद्धिमानोंमें क्षेत्र द्विजन हो चार हाथ भूमि देखते हुए मन्द-गतिसे चलते थे, किन्तु उनके अन्य साथी जन्दी-

विस्त्रोक्य नृपतिः सोऽध विषमां शिविकागतिम् । किमेतदित्याह समं गम्यतां शिविकावहाः ॥ ५८

पुनस्तथैव शिक्षिकां विलोक्य विषमां हि सः । नृपः किमेतदित्याह भवद्धिर्गम्यतेऽन्यथा ॥ ५९

भूपतेर्वदतस्तस्य श्रुत्वेस्यं बहुशो वचः।

शिबिकावाहकाः प्रोचुरयं यातीत्यसत्वरम् ॥ ६०

## शनोवाच

कि श्रान्तोऽस्यत्यमध्वानं त्वयोदा शिविका यम । किमायाससहो न त्वं पीवानसि निरीक्ष्यसे ।। ६१

### वाहरण उवास

नाई पीकान्न चैंबोदा शिबिका भवतो मया । न श्रान्तोऽस्मि न चायासो सोख्योऽस्ति महीपते ॥ ६२

### राजीयाच

प्रत्यक्षं दृश्यसे पीवानद्यापि शिविका त्वयि । श्रमञ्च भारोद्वहने भवत्येव हि देहिनाम् ॥ ६३

### माह्मण उनाच

प्रत्यक्षं भवता भूप यद्दुष्टं मम तह्य। बलवानबलश्चेति वाच्यं पश्चाद्विशेषणम् ॥ ६४ त्वयोडा शिविका नेति त्वय्यद्वापि च संस्थिता । मिथ्यैतद्रत्र तु भवाञ्छुणोतु चचनं, मम ॥ ६५ भूमौ पादयुगं त्वास्ते जङ्के पादद्वये स्थिते । कवीर्जङ्काद्वयावस्थी तदाधारं तथोदरम् ॥ ६६ वक्षःस्थलं तथा बाह् स्कन्धौ चोदरसंस्थितौ । स्कन्धाश्चितयं शिविका मम भारोऽत्र किं कृतः ॥ ६७ शिविकायां स्थितं चेदं वपुस्त्वदुपलक्षितम् । तत्र त्वमहमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा ॥ ६८ अहं त्वं च तथान्ये च भूतैक्क्ष्णम पार्शिव । गुणप्रवाहमतितो भूतवगोऽपि यात्ययम् ॥ ६९

कर्मवश्या गुणाश्चेते सत्त्वाद्याः पृथिबीपते ।

आत्मा शुद्धोऽक्षरः शान्तो निर्गुणः प्रकृतेः परः ।

अविद्यासञ्चितं कर्म तद्याशेषेषु जन्तुषु ॥ ७०

प्रमृद्ध्यपचयौ नास्य एकस्याखिलजन्तुषु ॥ ७१

जल्दी चल रहे थे ॥ ५७ ॥

इस प्रकार दिविकाकी विषय-गति देखकर राजाने कहा---''अरे दिविकाबाहको ! यह क्या करते हो ? रामान गतिसे चलो''॥ ५८ ॥ किन्तु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषय देखकर राजाने फिर कहा---''अरे क्या

है ? इस प्रकार असमान भावसे क्यों चलते हो ?'' । ५९॥ राजांक बार-बार ऐसे वचन सुनकर वे शिक्षिकाबाहक (भरतजीको दिखाकर) कहने लंगे—

''हममेंसे एक य**र्डा धाँ**र-धीर चलता है''॥ ६०॥

राजाने कहा— अरे, तुने तो अभी मेरी शिविकाको थोड़ी ही दूर वहन किया है; क्या इतनेहीमें धक गया ? तू वैसे तो बहुत मोटा-मुष्टण्डः दिस्तामी देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी अम नहीं सहा जाना ? ॥ ६१ ॥

ब्राह्मण बोले—शजन् ] मैं न मोटा हूँ और न मैंन आपकी शिविका ही उटा रखी है । मैं धका भी नहीं हूँ और न मुझे श्रम सहन करनेकी हो आवश्यकता है ॥ ६२ ॥

राजा बोले—और, तृ तो घत्यक्ष ही मोटा दिखायी दे रहा है, इस समय भी शिविका तेरे कन्धेपर रखी हुई है और बोझा जैनेसे देहधारियोको श्रम होता ही है ॥ ६३ ॥

बोझा डोनेसे देहआरियोको श्रम होता हो है ॥ ६३ ॥

ब्राह्मण बोस्ठे— राजन् ! तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखायों दे
रहा है, मुझे पहले यही बताओ । उसके 'बलवान्'
अथवा 'अवलवान्' आदि विशेषणोंकी बात तो पीछे
करना ॥ ६४ ॥ 'तूने मेरी शिविकाका बहन किया है, इस
समय भी वह होरे हो कओंगर रखी हुई है'— तुम्हारा ऐसा
कहना सबंधा मिध्या है, अच्छा मेरी बात सुनो—
॥ ६५ ॥ देखो, पृथिकीयर हो मेरे पैर रखे हैं, पैरोंके कपर
अंघाएँ है और जंधाओंके ऊपर दोनो कह तथा कहओंके
कपर उदर है ॥ ६६ ॥ उदरके कमर वक्षःस्थल, बाहु और

है। इसमें मेरे अपर कैसे बोझा रहा 7॥ ६७॥ इस रिश्विकामें जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर एका हुआ है। वास्तवमें तो 'तुम वहाँ (शिक्विकामें) हो और मैं यहाँ (पृथिवीपर) हूँ — ऐसा कहना सर्वधा मिथ्या है ॥ ६८॥ हे राजन् ! मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पद्धपृतीसे ही वहन किये जाते हैं। तथा यह भूतवर्ग भी गुणेंकि प्रवाहमें पड़कर ही बहा जा रहा है॥ ६९॥ हे पृथिवीपते !

क्योंकी स्थित है तथा क्योंके क्यर यह शिविका रखी

ये सत्कारि गुण भी कमेंकि बशोभूत हैं और समस्त जीवोंमें कमें अविद्याजन्य ही हैं ॥ ७० ॥ आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शान्त, निर्मुण और प्रकृतिसे परे हैं तथा समस्त जीवोंसे यदा नोपचयस्तस्य न चैवापचयो नृप। तदा पीवानसीतीत्थं कया युक्त्या त्वयेरितम् ॥ ७२ भुपादजङ्काकट्युक्जठरादिष्

शिविकेयं यथा स्कन्धे तथा भारः समस्त्वया ॥ ७३

तथान्यैर्जन्तुभिर्भूप शिबिकोडा न केवलम् । शैलद्रुमगृहोत्थोऽपि पृथिवी सम्भवोऽपि वा ॥ ७४

यदा पुंसः पृथग्भावः प्राकृतैः कारणैर्नृप । सोडव्यस्तु तदायासः कथं वा नृपते मया ॥ ७५

यदद्रव्या शिक्षिका चेवं तद्द्रव्यो भूतसंग्रहः । भवतो मेऽखिलस्यास्य भसत्वेनोपबुंहितः ॥ ७६

श्रीपंग्रशास्त्रज्ञान्त

एवपुक्ताभवनानी स वहञ्जिबकां द्विज् । सोऽपि राजावतीयोंच्याँ तत्यादौ जगृहे त्यान् ॥ ७७

राजीवाच

भो भो विसुन्य शिबिकां प्रसादं कुरु में द्विज । कथ्यतां को प्रवानत्र जाल्परूपधर: स्थित: ॥ ७८

यो भवान्यन्निमित्तं वा यदागमनकारणम् । तत्सर्व कथ्यतां विद्वन्यहां शुश्रृषवे त्वया ॥ ७९

बाह्यण उद्यान

श्रुवतां सोऽहमित्येतद्वतुं भूप न शक्यते । उपभोगनिमित्तं च सर्वत्रागमनक्रिया ॥ ८०

सुखदु:खोपभोगौ तु तौ देहाद्युपपादकौ।

धर्माधर्मोद्भवा भोक्तं जन्तुर्देहादिपृक्तति ॥ ८१

सर्वस्यैव हि भूपाल जन्तोः सर्वत्र कारणम् ।

धर्माधर्मी वतः कस्मात्कारणं पृच्छयते त्वया ॥ ८२

THEFT

धर्माधर्मी न सन्देहस्सर्वकार्येषु कारणम्। उपभोगनिमित्तं च देहाहेहान्तरागमः ॥ ८३

यत्त्वेतद्भवता प्रोक्तं सोऽहमित्वेतदात्मनः। वक्तं न शक्यते श्रोतं तन्ममेच्छा प्रवर्तते ॥ ८४ वह एक ही ओतप्रोत है। अतः उसके बृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते॥७१॥ हे नुष ! जब इसके उपचय

(बुद्धि), अपचय (क्षय) ही नहीं होते तो तुमने यह जत किस युक्तिसे कही कि 'तु मोटा है ?'॥ ७२॥ यदि क्रमशः पृथिजी, भाद, जंभा, काँट, ऊरु और उदरपर स्थित

कन्योंपर रखी हुई वह शिविया मेरे लिये भाररूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिये भी तो हो सकतो है है [ज्योंकि ये पृथियों आदि तो जैसे तुमसे पृथक हैं वैसे ही

युक्तिसे तो अन्य सगस्त जीवोने भी केवल शिविका ही नहीं, बह्कि सम्पूर्ण पर्वत, बुक्ष, गृह और वृधियो आदिका भार उता रसा है ॥ ७४ ॥ हे राजन् ! जब प्रकृतिजन्म कारणोंसे पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी

मृञ्ज आत्मासे भी सर्वथा भिन्न हैं] ॥ ७३ ॥ तथा इस

मुझको कैसे हो सकता है ? ॥ ७५ । और जिस द्रव्यसे यह दिखेंबका बनी हुई है उसीसे यह आपका, येस अधवा और सबका दारीर भी बना है; जिसमें कि ममत्वका आरोप

किया हुआ है ॥ ७६ ॥

श्रीपराशस्त्री बोले-ऐसा कह वे दिजवर शिविकाको धारण किये हुए ही मौन हो गये, और राजने भी तुरन्त पृथिकीपर उत्तरकार उनके चरण एकड लिये ॥ ७७ ॥

राजा बोला—अही दिल्याज ! इस शिविकाकी

र्रोडकर आप मेरे ऊपर क्या कीजिये : प्रभी ! कपया बताइसे इस जहवेषको भारण किये आप कीन हैं ? ॥ ७८ ॥ टे बिडन् ! आप कौन हैं ? किस निमित्तसे यहाँ आपका आना हुआ ? तथा आनेका क्या कारण है ? यह सब आप

मुहासे फहिये । मुझे आदके विषयमें सुननेकी वड़ी उल्लाखा

हो रही है ॥ ७९ ॥

ब्राह्मण बोले—हे राजन् ! सुनो, मैं अमुक हैं— यह बात कही नहीं जा सकती और तुमने जो मेरे यहाँ आवेक्स कारण पूछा सो भाना-जाना आदि सभी क्रिनाएँ कर्मफलके उपभोगके लिये ही हुआ करती हैं।। ८०॥ शुरु-द:खका भोग ही देह आदिकी प्राप्ति करानेवाल्य है तथा धर्माधर्मजन्य सुख-दःखोंको भोगनेके लिये ही जीव

बीबोंको सम्पूर्ण अयस्थाओंके कारण ये धर्म और अधर्म ही हैं, फिर विदेवरूपसे मेरे आपमनका कारण तुम क्यों पूछते हो ? ॥ ८२ ॥ राजा बोला—अबदय ही, समस्त कारोंमें पर्य

देहादि धारण करता है॥ ८१॥ हे भपाल ! समस्त

और अधर्म ही कारण हैं और कर्मफलके उपभोगके लिये ही एक देहसे दूसरे देहमें जाना होता है॥ ८३॥ किन्तु अध्येन जो कहा कि 'मैं कौन है-यह नहीं बताया जा योऽस्ति सोऽहमिति ब्रह्मन्कथं बर्तुः न शक्यते । आत्मन्येष न दोषाय शब्दोऽहमिति यो द्विज ॥ ८५

बाह्यण उचाच ञ्चदोऽहमिति दोषाय नात्मन्येष तथैव तत् । अनात्मन्यात्मविज्ञानं शब्दो वा भ्रान्तिलक्षणः ॥ ८६ जिह्ना ब्रबीत्यहमिति दत्तोष्ठी तालुके नृप । एते नाहं यतः सर्वे बाङ्निष्पादनहेतवः ॥ ८७ कि हेत्भिर्वदत्येषा वागेवाहमिति स्वयम् । अतः पीवानसीत्येतद्वकुमित्थं न युज्यते ॥ ८८ पिण्डः पृथम्यतः पुंसः झिरःपाण्यादिलक्षणः । ततोऽहमिति कुत्रैतां संज्ञां राजन्करोम्यहम् ॥ ८९ यद्यन्तोऽस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिवसत्तम् । तदैषोऽहमयं चान्यो वक्कुयेवमपीष्यते ॥ ९० यदा समस्तदेहेषु पुषानेको व्यवस्थितः। तदा हि को भवान्सोऽहिमत्येतद्विफलं बच: ॥ ९१ त्यं राजा द्वितिका चेयपिये वाहाः पुरःससः । अयं च भवतो छोको न सदेतञ्जूपोच्यते ॥ ९२ बुक्षाहारु ततश्चेयं शिविका त्वद्धिष्ठिता । कि वृक्षसंज्ञा वास्याः स्यादारुसंज्ञाथ वा नृप ॥ ९३ वक्षारूढो महाराजो नायं वदति ते जनः । न च दारुणि सर्वस्त्वां ब्रवीति शिविकागतम् ॥ ९४ शिविका दारुसङ्खातो स्वनास्थितसंस्थितः । अन्विष्यतां नृपश्रेष्ट तद्धेदे शिविका त्वया ॥ ९५ एवं छत्रशालाकानां पृथाभावे विमृश्यताम् । क्क यातं छत्रमित्येष न्यायस्त्वयि तथा मयि ॥ ९६ पुमान् स्त्री गौरजो वाजी कुछरो विहगस्तरः । देहेषु लोकसंज्ञेयं विज्ञेया कर्महेतुषु ॥ ९७ युमान्न देवो न नरो न पङ्ग्नी च पादप: । शरीसकृतिभेदास्तु भूपैते कर्मयोनयः ॥ ९८

सकता' इसी बातको सुननेकी मुझे इच्छा हो रही है॥ ८४॥ हे ब्रह्मन् ] 'जो है [अर्थात् को आत्म कर्ता-भोक्तारूपरो प्रतीत होता हुआ खदा सतरूपरो वर्तमान है] यही मैं हूँ — ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता ? हे द्विज ! यह 'अह' शब्द तो आत्मामें किसी प्रकारके दोषका कारण नहीं होता॥ ८५॥

ब्राह्मण बोले—हे राजन् ! तुमने जो कहा कि 'अहे' इक्द्रसे आत्माने कोई दोष नहीं आता सो ठीक ही है, किन्तु अनात्माचे हो आत्मत्वका ज्ञान करानेवाला प्रान्तिमृहकं 'अहे' शब्द ही दोषका कारण है ॥ ८६ ॥ है पृप ! 'आहे' इक्टिका उचारण जिहा, दन्त, आंष्ट और ताल्ले ही होता है, किन्तु ये सब उस सब्दके उद्यारणके कारण हैं, 'अहं' (मैं) नहीं ॥ ८७ ॥ तो क्या जिहादि कारणेंके द्वारा यह याणी ही स्वयं अपनेक्षे 'अहं' कहती है ? नहीं । अतः ऐसी स्थितिमें 'त गोटा है' ऐसा कहना भी उचित नहीं है ॥ ८८ ॥ सिर तथा कर-चरणादिरूप यह शरीर भी आत्मासे पृथक् ही है । अतः हे राजन् ! इस 'अहं' शब्दका में बढ़ाँ प्रयोग करूँ ? ॥ ८९ ॥ तथा है ज़पश्रेष्ठ ! यदि मुझरा भित्र कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी "यह मैं है और यह अन्य हैं - ऐसा कहा जा सकता था।। १०॥ किन्, जब समस्य दारीरोमें एक ही आता जिसलमान है इस 'आप कौन है 7 में बहाहै।' ये सब वाक्य निष्कल ही है ॥ ५१ ॥

'त राजा है, यह शिक्कि। है, ये सामने शिविकावाहक है तथा ये सब तेरी प्रजा हैं —हे तुप ! इनमेंसे कोई भी बात परमार्थतः सत्य नहीं है ॥ ९२ ॥ है राजन् । वृक्षसे लकड़ी हुई और इससे तेरी यह शिबिका बनी: तो बहा इसे एकड़ी कहा जाय या पृक्ष ? ॥ ९३ ॥ किन्तु 'महाराज वृक्षणर बैठे हैं' ऐसा कोई नहीं वहता और न कोई तुझे लकड़ीपर चैठा हुआ ही बताता है ! सच लोग जिविकामें बैठा हुआ हो कहते हैं॥ ९४॥ है नुपश्रेष्ट ! रचनाविशेषमें स्थित लकड़ियोंका समृह ही ती हिजिका है। याँद वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काहको अलग करके उसे दैही॥ १५॥ इसी प्रकार छत्रकी शहरकाओंको अञ्चय स्टाकर छत्रका विचार करो। कि वह कहाँ रहता है। यहाँ न्याय तुममें और मुझमें लागु होता है [अर्थात् मेरे और नुम्हारे प्रारीर भी पञ्चभूतमे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं हैं] 🛭 ९६ ॥ पुरुष, स्त्री, मी, अन्त (बकरा) अश्व, मन, पक्षी और वक्ष आदि स्त्रीकिक संज्ञाओंका प्रयोग कमीहेत्क जारीरीमें ही जानना चाहिये ॥ ५७ ॥ हे राजन् ! पुरुष (जीव) तो न देवता है, न मनुष्य है, न पश् र्र और न युक्ष है। ये वस्तु ग्रजेति यत्लोके यस राजभटात्मकम् । तथान्यस नृपेत्थं तत्र सत्सङ्कल्पनामयम् ॥ ९९ यत्तु कालान्तरेणापि नान्यां संज्ञामुपैति ये । परिणामादिसम्भूतां तद्वस्तु नृप तद्य किम् ॥ १०० त्वं राजा सर्वलोकस्य पितुः पुत्रो रिपो रिपुः । पत्न्याः पतिः पिता सूनोः कित्वां भूप यदाप्यहम् ॥ १०१ त्वं किपेतच्छिरः किनु भीवा तवत्वयोदरम् । किमु पादादिकं त्वं वा तवैतिकं महीपते ॥ १०२ समस्तावयवेभ्यस्त्वं पृथम्भूय व्यवस्थितः । कोज्जमित्यत्र निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव ॥ १०३ एवं व्यवस्थिते तत्त्वे मयाहमिति भाषितुम् । पृथक्करणनिष्याद्यं ज्ञव्यते नृपते कथ्रम् ॥ १०४

सब तो कर्मजन्य इस्पिकी आकृतिबंकि ही भेर हैं ॥ ९८ ॥ लोकमें घन, राजा, राजाके सैनिक तथा और भी जो-जो वस्त्रे हैं, हे राजन् ! वे गरमार्थतः सत्य नहीं हैं, केवरु कल्पनापय ही है ॥ ९९ ॥ जिस वस्तुकी परिणापादिके कारण होनेवाली कोई संज्ञा काल्यन्तरमें भी नहीं होती, बढी परमार्थ-वस्तु है । हे संजन् ! ऐसी वस्तु कीन-सी है ? ॥ १०० ॥ [तु अथनेहीको देख—] सगस्त प्रजाके लिये तु राजा है, पिताके लिये पुत्र है, शत्रुके लिये शत्रु है, पत्नीका पति है और पुत्रका ंपता है । हे रहजन् ! बहला, मैं तहो क्या कहें ? ॥ ६०१ ॥ हे महीपते ! तु क्या यह सिर है, अधवा प्रीवा है या पेट अधवा पादादिगेरो कोई है ? तथा ये सिर आदि भी 'तेरे' क्या हैं ? ॥ १०२ ॥ हे पृथिकीश्वर ! तु इन समस्त अवयर्वास पथक है: अतः सावधान होकर विचार कि 'मैं कौन हैं ॥ १०३ ॥ हे महासज ! आत्मतत्त्व इस प्रकार व्यवस्थित हैं । उसे सबसे पृथक् करके ही बताया जा सकता है । तो फिर, मैं उसे 'अहं' शब्दसे कैसे बतला सकता हैं ? ॥ १०४ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽक्षे त्रयोदक्षोध्यायः ॥ १३ ॥

# चौदहवाँ अध्याय

जडभरत और सौबीरनरेशका संबाद

श्रीपराश्चर उत्तरच

निशम्य तस्येति वचः परमार्थसमन्वितम् । प्रश्रयावनतो भूत्वा तमाह नृपतिर्द्विजम् ॥

गजेवाच
भगवन्यत्त्वया त्रोक्तं परमार्थमयं वद्यः ।
श्रुते तस्मिन्ध्रमन्तीव मनसो मम वृत्तयः ॥ ः
एतद्विवेकविज्ञानं यदशेषेषु जन्तुषु ।
भवता दर्शितं वित्र तस्परं प्रकृतेमंहत् ॥ ः
नाहं वहामि शिविकां शिविका न मिथ स्थिता ।
शरीरमन्यदस्मत्तो येनेयं शिविका पृता ॥ ः
गुणप्रवृत्त्या भूतानां प्रवृत्तिः कर्मचोदिता ।
प्रवर्तन्ते गुणा होते कि ममेति त्वयोदितम् ॥ ः
एतस्मिन्परमार्थज्ञ मम श्रोत्रपर्थ गते ।
मनो विद्वस्तामेति परमार्थाधितां गतम् ॥ ः

सजा बोले—यगवन्! आपने जो परमार्थवय वचन कहे है उन्हें सुनकर मेंग्रे मनोवृतियाँ भ्रान्त-सो हो गयो है ॥ २ ॥ हे विष्र ! आपने सम्पूर्ण जीवोंमें व्याप्त जिस असंग विज्ञानका दिग्दर्शन कराया है वह प्रकृतिसे गरे बहा ही है (इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है) ॥ ३ ॥ गरेतु आपने जो कहा कि मैं शिविकाको वहन नहीं कर रहा हूँ, शिविका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे तटा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यन्त पृथक् है । जीवोंकी प्रकृति गुणों (सत्य, रज, तम) को प्रेरणाचे होती है और गुण कमीसे प्रारत होकर प्रवृत्त होते हैं—इसमें मेरा कतृत्व कैसे माना जा सकता है ? ॥ ४-५ ॥ हे परमार्थक ! यह बात मेरे कानोंमें पड़ते ही मेरा भन परमार्थक ! यह बात मेरे कानोंमें पड़ते ही मेरा भन परमार्थक !

पूर्वमेव महाभागं कपिलविंमहं द्विज । प्रष्टुमध्युद्धतो गत्वा श्रेयः कि त्वत्र शंस मे ॥ तदत्तरे च भवता यदेतद्वाक्यमीरितम्। तेनैव परमार्थार्थं त्वयि चेतः प्रधावति ॥ कपिलर्षिर्भगवतः सर्वभूतस्य वै द्विजः। विष्णोरंशो जगन्मोहनाशायोवींमुपागतः ॥ स एव भगवाञ्चनमस्माकं हितकाम्यया । प्रत्यक्षतामत्र गतो यथैतद्भवतोच्यते ॥ १० तन्पह्यं प्रणताय त्वं यन्त्रेयः धरमं द्विज । तद्वदाखिलविज्ञानजलवीच्यद्धिर्भवान् ॥ ११ भूप पुच्छसि कि श्रेय: परमार्थं न पुच्छसि । श्रेयांस्यपरमार्थानि अशेषाणि च भूपते ॥ १२ देवताराधनं कृत्वा धनसम्पदमिच्छति । पुत्रानिकृति राज्यं च श्रेयस्तस्यैव तञ्जप ॥ १३ कर्म बज्ञात्मकं श्रेयः फलं स्वर्गाप्तिलक्षणम् । श्रेयः प्रधानं च फले तदेवानशिसंहिते ॥ १४ आत्मा ध्येयः सदा भूष योगयुक्तस्तथा परम् । श्रेयस्तस्यैव संयोगः श्रेयो वः परमात्सनः ॥ १५ श्रेयांस्येवयनेकानि शतशोऽथ सहस्रशः । सन्यत्र परमार्थस्तु न त्वेते श्रुवतां च मे ।। १६ धर्माय त्यज्यते किञ्च परमाश्री धन यदि । व्ययञ्च क्रियते कस्मात्कामप्राप्त्युपलक्षणः ॥ १७ पुत्रक्षेत्परमार्थः स्वात्सोऽप्यन्यस्य नरेश्वर । परमार्थभूतः सोऽन्यस्य परमार्थो हि तत्पिता ॥ १८ एवं न परमार्थोऽस्ति जगत्यस्मिञ्चराचरे । परमार्थो हि कार्याणि कारणानामदोषतः ॥ १९ राज्यादिप्राप्तिरत्रोक्ता परमार्थतया यदि । परमार्था भवन्यत्र न भवन्ति च वै ततः ॥ २० ऋग्यजुःसामनिष्पाद्यं यज्ञकर्मं मतं तथ ।

परमार्थभूतं तत्रापि श्रूयतां गदतो मम ॥ २१

वि॰ पु॰ ६-

बीचहीं में, आपने जो बाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ-श्रवण करनेके लिखे आपको ओर झक गया है ॥ ८ ॥ हे द्विज ! ये कांपलभूति सर्वभृत भगवान् विष्णुके ही अंश है। इन्होंने संसारका मोह दूर करनेके लिये ही पृथिवीपर अवतार लिया है ।। ९ ॥ किन्तु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे यूझे निश्चय होता है कि वे ही धगवान् कपिलदेव मेरे हितकी कामनासे यहाँ आपके रूपमें प्रकट हो गये हैं ॥ १० ॥ अतः है द्विज ! हमाग जो परम श्रेष हो वह आप मदा विनीतसे कहिये। हे श्रेपी ! आम सम्पूर्ण विज्ञान-तरंगोंके मानो समुद्र ही है ॥ ११ ॥ ब्राह्मण बोले —हे राजन् ! तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ ? क्योंकि हे भूपते ! श्रेय तो सब अपारमार्थिक ही है।: १२॥ हे नुष ! जो पुरुष देवत:ऑको आराधना वारके धन, सम्पति, पृत्र और राज्यादिको इच्छा करता है। उसके लिये तो वे ही परम श्रेय हैं ॥ १३ ॥ जिसका फल स्वर्गलोकको प्राप्ति है वह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है; किन्त् प्रधान श्रेय तो उसके फलकी इच्छा न करनेषें ही है ॥ १४ ॥ अतः हे राजन् । योगयुक्त पुरुपींको प्रकृति आदिसे अतीत उस आञ्चाका ही ध्यान करना चाहिये, क्योंकि उस परनात्माका संयोगरूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है ॥ १५ ॥ इस प्रकार श्रेय तो सैकडो-नुजारी प्रकारके अनेकी हैं, कित ये सब परमार्थ नहीं हैं। अब जो परमार्थ है सो सुनो — ॥ १६ ॥ यदि धन ही परमार्थ है तो धर्भके लिये टसका त्यान क्यों किया जाता है ? तथा इच्छित भौगोकी प्राप्तिके दिन्ये उसका काय क्यों किया जाता है ? [अत: बह परमार्थ नहीं है] ॥ १७ ॥ हे नरेखर ! बदि पुत्रको परमार्थ कहा आय तो वह तो अन्य (अपने पिता) का परवार्थभूत है, तथा उसका निवा मी दूसरेका पुत्र होनेके कारण उस (अपने पिता) का परमार्थ होगा॥ १८॥ अतः इसं चराचर जगत्में पिताका कार्यरूप पुत्र भी परमार्थ नहीं हैं। क्योंकि फिर तो सभी कारणोंके कार्य परमार्थ हो जायेंगे॥ १९॥ चिंद संसारमें राज्यादिकी प्राप्तिको परमार्थ कहा जाय तो ये कभी रहते हैं और कथी नहीं सहते। अतः परमार्थ भी आगमापायी हो जायमा । । इसलिये राज्यादि भी परमार्थ नहीं हो सकते ] ॥ २०॥ यदि ऋक्, यजुः और सामरूप वेदत्रयीसे सम्बद्ध होनेबाले यज्ञकर्मको परमार्थ मानते हो

हे द्विज ! मैं तो पहले ही महत्पाय कपिलमुनिसे यह पुछनेके किये कि बताइये 'संसारमें मनुष्योंका श्रेय किसमें

हैं। उनके पास जानेको तत्पर हुआ हैं।।७॥ किन्तू

यतु निष्पाद्यते कार्यं मृदा कारणभूतया । तत्कारणानुगमनान्ज्ञायते नृष मृण्मयम् ॥ २२ एवं विनाशिभिर्वृत्यैः समिदाज्यक्शादिभिः। निष्पाद्यते क्रिया या तू सा भवित्री विनाशिनी ॥ २३ अनाशी परमार्थश प्राज्ञैरभ्यूपगम्यते । तत् नाशि न सन्देहो नाशिद्धव्योपपादितम् ॥ २४ तदेवाफलदं कर्म परमार्थी मतस्तव। मुक्तिसाधनभूतत्वात्परमार्थो न साधनम् ॥ २५ ध्यानं चैवात्मनो भूप परमार्थार्थशक्तितम् । भेदकारि परेभ्यस्तु परमार्थो न भेदवान् ॥ २६ परमात्मात्मनोर्योगः परमार्थ इतीष्यते । मिथ्येतदन्यदृद्रक्यं हि नैति तदृद्रव्यतां यतः ॥ २७ तस्माच्छेयांस्यशेषाणि नुपैतानि न संशयः । परमार्थस्तु भूपाल सङ्खेपाच्छ्रयतो मम ॥ २८ एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुणः प्रकृतेः परः । जन्मवृद्धचादिरहित आत्मा सर्वगतोऽव्ययः ॥ २९ परज्ञानमयोऽसद्धिर्नामजात्वादिभिर्विभु: न योगवात्र युक्तोऽभूत्रैय पार्थिय योक्ष्यते ॥ ३० तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि यत्। बिज्ञानं परमार्थोऽसौ श्वेतिनोऽतथ्यदर्शिनः ॥ ३१ वेणुरन्धप्रभेदेन भेदः पङ्जादिसंज्ञितः। अभेदव्यापिनो वायोस्तश्रास्य परमात्मनः ॥ ३२ एकस्वरूपभेदश्च बाह्यकर्मप्रवृत्तिजः ।

देवादि भेदेऽपध्यस्ते नास्त्येवावरणे हि सः ॥ ३३

तो उसके किन्यमें मेरा ऐसा बिचार है - ॥ २१ ॥ हे नृप । से यस्तु कारणकपा मृतिकाका कार्य होती है वह कारणकी अनुगायिनी होतेसे मुस्तिकारूप ही जानी जाती है ॥ २२ ॥ अतः। जो क्रिया समिध, पुन और कुशा आदि सशवान् इक्योंसे सम्बन होती है वह भी नाइकान् ही होगी ॥ २३ ॥ किन्तु परमार्थको तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बराह्यते हैं और नाजवान द्रव्योंसे निष्पय होनेके कारण कर्म [अथवा उनसे निष्यन्न होनेवाले खर्गादि] नाक्षवान् हो है—इसमें सन्देह नहीं ॥ २४ ॥ यद फलाशासे रहित निष्कामकर्मको परमार्थ भारते हो तो वह तो मुक्तिरूप फलका साधन होनेसे साधन ही है, परमार्थ नहीं ॥ २५ ॥ यदि देहारिसे आरमाका पार्थक्य विचारकर उसके ध्यान करनेको परमार्थ कहा जाय तो वह तो अनत्वासे आत्याका भेद करनेवारक है और परमार्थमें भेद है नहीं [ अत: बहु भी परमार्थ नहीं हो सकती। ॥ २६ ॥ यदि परमातम और जीवासाके संयोगको परमार्थ कहें तो ऐसा कहना सर्वथा मिध्या है, बयोंकि अन्य द्रव्यसे अन्य द्रव्यकी एकता कभी नहीं हो सकतो \* ॥ २७ ॥

अतः हे राजन् ! निःसन्देन् ये सब श्रेय श्री हैं, । परमार्थं नहीं ] अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेपसे ररनाता हैं, श्रवण करो ॥ २८ ॥ आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निर्मुण और प्रकृतिसे परे हैं: वह जन्म-वृद्धि अदिसे पहिता. सर्वव्यापी और अव्यय है ॥ २६ ॥ हे राजन् ! बह परम ज्ञानमय है, असन् नाम और जारी आदिसे उस सर्वेच्यापकका संयोग न कभी हुआ, न है। और न होगा आ ६० ॥ विह, अलने और अन्य प्राणियोंके शरिएनें विद्यमान रहते हुए भी, एक ही हैं —इस प्रकारका जो विद्येष ज्ञान है यही परनार्थ है; इंत भावनावाले पुरुष तो अपरमार्धदशीं है ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार ऑभन्न भावसे व्याप्त एक हो नायुक्ते वाँसरीके छिद्रीके भेइसे एडज अहि भेद होते हैं उसी प्रकार [ इस्रीसदि उपधियोंके कारण ] एक ही परमात्मके [ देवता-यनुष्यादि ] अनेक मेद प्रतित होते हैं ॥ ३२ ॥ एकरूप आत्माके व्यो पाना भेद हैं से काह्य देहादिन्ही कर्मप्रजुत्तिके कररण हो हुए है । देवादि इसीरोंके भेदका विस्करण हो जानेवर वह नहीं सहता । उसकी स्थिति तो अविद्यांके आवर्णतक ही है ॥ ३३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽशे चतुर्दशोऽज्यायः ॥ १४ ॥

-+-

<sup>ै</sup> अर्थीत् यदि आत्मा परमात्मामे भित्र है तब तो गौ और अधके समान उनकी एकत हो नहीं सकती और वदि ब्रिम्य-प्रतिक्रिम्बकी भौति अभित्र है तो उपाधिक निरावतर्गक अतिरिक्त और उनका संयोग हो तथा होगा ?

# पन्द्रहवाँ अध्याय

## त्रहभुका निदाधको अद्वैतज्ञानोपदेश

Ş

औपएशर उचाच

इत्युक्ते मौनिनं भूयश्चिन्तयानं महीपतिम् । प्रत्युवाचाथ विप्रोऽसावद्वैतान्तर्गतां कथाम् ॥

ब्राह्मण उपाच

श्रूयतां नृपशार्द्छ यद्गीतमृभुणा पुरा। अववोधं जनयता निदाघस्य महात्मनः॥ ऋभुनीमाऽभवत्पुत्रो ब्रह्मणः परमेष्टिनः। विज्ञानतत्त्वसद्भावो निसगदिव भूपते॥

तस्य शिष्यो निदाघोऽभूत्पुलस्त्यतनयः पुरा । प्राद्यदशेषविज्ञानं स तस्मै परया मुदा ॥ अवामुज्ञानतन्त्रस्य न तस्याद्वैतवासना ।

स ऋभुस्तर्कयामास निदाघस्य नरेश्वर ॥ देविकायास्तरे वीरनगरं नाम वै प्राम् ।

समृद्धमतिरम्यं च पुलस्येन निवेशितम्॥

रम्योपवनपर्यन्ते स सस्मिन्यार्थिवोत्तमः। निदाघो नाम चोगज्ञ ऋभुशिष्योऽवसस्पुराः॥ ५

दिव्ये वर्षसहस्रे तु समतीतेऽस्य तत्पुरम्।

जगाप स ऋभुः शिष्यं निदाधमयलोककः ॥ स तस्य वैश्वदेवानो हारालोकनगोचरे ।

स्थितस्तेन गृहीतार्घ्यो निजवेश्म प्रवेशितः ॥

प्रक्षालिताङ्घिपाणि च कृतासनपरिप्रहप् ।

उवाच स द्विजश्रेष्ठो भुज्यतामिनि सादरम् ॥ १०

as Accide

भो विश्ववर्य भोक्तव्यं यदत्रं भवतो गृहे। तत्कथ्यतां कदत्रेषु न श्रीतिः सततं मम ॥ ११

निदाधं उवाच

सक्तुयाबकबाट्यानामपूपानां च मे गृहे । यद्रोचते द्विजश्रेष्ठ तत्त्वं भुङ्क्ष्व यथेच्छ्या ॥ १२

ऋभुरुवाच

कदन्नानि द्विजैतानि पृष्टपन्नं प्रयच्छ पे। संयावपायसादीनि द्रप्सफाणितवन्ति च॥ १३ श्रीपराशस्त्री बोल्ठे—हे मैदेय ! ऐसा कहनेपर, राजाको मीन लेकर मन-छि-भन सोच-बिचार करते देख बे विजयर यह अद्देत-सम्बन्धिनी कथा सुनाने लगे॥ १॥

ब्राह्मण बोले—हे राजदार्द्छ ! पूर्वकालमे महर्षि ऋपुने महात्मा निदाधको उपदेश करते हुए बो कुछ कहा था यह समो ॥ २ ॥ हे भवते ! भारोषी बीकवाजीका क्रम

था वह सुनो ॥ २ ॥ हे भृषते ! परमेम्री श्रीक्रकाजीका ऋमू नामक एक पुत्र था, वह स्वचावरो ही परमार्थतत्वको

जाननेवाला था॥ ३ ॥ पूर्वकालमें महर्षि प्लस्यका पूज निदाय उने ऋमुका शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर सम्पूर्ण तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया था॥ ४ ॥ है

उस समय देखिकानदीके तीरपर पुरुस्वजीका बसाया

नरेखर ! ऋभुने देखा कि सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञान होते हुए। भी जिल्हाको अर्थनों क्षिण कर्ने है गाउँ ग

भी निदाबको आदैतमें निधा नहीं है ॥ ५ ॥

हुआ वीरम्पर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि-सम्पन्न नगर था॥ ६॥ है पार्थिजोत्तम ! रम्य उपवनीसे सुशोधित उस पुर्धे पूर्वकालमें ऋधुका शिष्य गिदाधको देखनेके लिये एक सहस्र दिव्यवर्ष बीतनेपर उस नगरमें गयं॥ ८॥ जिस समय निदाध बलियैक्टदेखके अनलार अपने द्वारपर [अतिथियोंकों] प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वारपर पहुँच अर्ग्यदानपूर्वक अपने घरमें हे गया॥ ९॥ उस दिअश्रेष्ठने उन्हें हाथ-पर धुलाये और फिर आसनपर विदाकर आदरपूर्वक कहा—'भोजन क्वीजिये'॥ १०॥

ऋभु बोरुं—हे विषयर ! आपके यहाँ क्या-क्या अन्न भीजन करना होगा—यह बताइये, क्योंकि कुलिस्त अन्नमें मेरी रुचि नहीं है ॥ ११॥

निदा**धने कहा** — हे द्विबश्चेष्ठ ! घेरे घरमे सन्तू, जीकी लम्बी, चन्द-मृत्य-फलादि तथा पूर् बने हैं। आपको इनमेंसे जो कुळ रुचे थही भोजन चीजिये॥ १२॥

ऋभु खोले—हे द्विज! ये तो सभी कृत्सित अब हैं, मुद्दी तो तुम हलवा, स्वीर तथा मद्दा और साँड्से बने खादिष्ट भोजन कराओ॥ १३॥ निदाब उदाच

हे हे शालिनि मद्रेहे यत्किञ्चिदतिशोधनम् । भक्ष्योपसाधनं मृष्टं तेनास्यात्रं प्रसाधयः॥ १४

क्षाहाण उनाच

इत्युक्ता तेन सा पत्नी मृष्टमत्रं द्विजस्य यत् । प्रसाधितवती तद्वै भर्तुर्वचनगौरवात् ॥ १५ तं भुक्तवन्तमिच्छातो मृष्टमत्रं महामुनिम् । निदाधः प्राह भूपाल प्रश्रवावनतः स्थितः ॥ १६

निदाय उवाच

अपि ते परमा तृप्तिरुत्पन्ना तुष्टिरेव च । अपि ते मानसं स्वस्थमाहारेण कृतं द्विन ॥ १७ क्क निवासो भवान्वित्र क च गन्तुं समुद्यतः । आगम्यते च भवता यतसाग्र द्विजोच्यताम् ॥ १८

म्भुरुवाच

क्षद्यस्य तस्य भुक्तेऽत्रे तृष्टिर्बाह्मण आयते । न से क्षुत्राभवनुप्तिः कस्मान्यां परिपृच्छित् ॥ १९ वहिना पार्थिवे धातौ क्षपिते क्षत्समृद्धवः । भवत्यक्षसि च क्षीणे नृणां नृडपि जायते ॥ २० क्षत्तुष्णे देष्ट्रधर्माख्ये न ममैते यतो द्विज । ततः क्षुत्सम्भवाभावान्तृप्तिरस्त्येव मे सदा ॥ २१ मनसः स्वस्थता तुष्टिश्चित्तधर्माविमी द्विजः चेतसो यस्य तत्पृच्छ पुमानेधिर्न युज्यते ॥ २२ क निवाससबेत्युक्तं क गन्तासि च यत्त्वया । कुतश्चागम्यते तत्र त्रितयेऽपि नियोध मे ॥ २३ पुमान्सर्वगतो व्यापी आकाशबदयं यतः । कुत: कुत्र क गन्तासीत्येतदप्यर्थवत्कथम् ॥ २४ सोऽहं गन्ता न चागन्ता नैकदेशनिकेतनः । त्वं चान्ये च न च त्वं च नान्ये नैवाहमध्यहम् ॥ २५ पृष्टं न पृष्टमध्येषा जिज्ञासा मे कृता तय । किं वक्ष्यसीति तत्रापि श्रुवतां द्विजसत्तम ॥ २६ किमस्वाद्वथ वा मृष्टं भुखतोऽस्ति द्विजोत्तम । मृष्टमेव यदामृष्टं तदेवोद्वेगकारकम् ॥ २७

तदा निदाधने [ अपनी स्त्रीसे ] कहा—है फ्टरेबि ! हमारे पत्नी जो अच्छी-ते-अच्छी वस्तु हो उसीरे इनके क्रिये आति स्वारिष्ट भोजन बनाओ ॥ १४॥

द्वाह्मण (जडभरत) **ने कहा**—तसके ऐसा करनेपर एसकी पत्नीने अपने पतिकी आझासे उन विधवरके लिये अति स्वदिष्ट अब तैयार किया ॥ १५॥

हे सबन् ! ऋभुके यथेच्छ भोजन कर चुकनेपर निदाधने अति विनीत होकर उन पहामुनिसे कहा ॥ १६ ॥

निदास बोले—है द्विज ! कहिये भोजन करके आपका जिस स्वस्थ हुआ न ? आप पूर्णतया तृष्ठ और सन्तृष्ट हो गये न ? ॥ १७ ॥ हे जिप्रवर ! कहिये आप कहाँ रहनेवाले हैं ? कहाँ जानेकी नैकारीमें हैं ? और कहाँसे प्रधारे हैं ? ॥ १८ ॥

ब्रह्म **बोले**—हे ब्राह्मण ! जिसको सुधा लगती है उसीकी तुनि भी हुआ करती हैं। मझवो तो कभी भुधा ही नहीं लगी, फिर तुसिके विषयमें तुम क्या गुउते हो ? ॥ १९ ॥ जडगतिके द्वारा परिषय (डोस) धातुओंके क्षीण हो जाउँसे मनुष्यको शुधाको प्रतीति होती है और जरुके श्लीण होनेसे तुषाका अनुभव होता है ॥ २० ॥ है द्विज ं ये शुधा और तुषा तो दहके ही धर्म है, मेरे नहीं; अतः कभी श्रुधित न होनेके कारण मैं तो सर्वदा तुप्त ही हूँ ॥ २१ ॥ स्वरथता और तुष्टि भी सनहोमें होते हैं, अतः ये मनहोके धर्म हैं; पुरुष (आत्मा) से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसकिये। है द्विज ! दें जिसके धर्म हैं उसीसे इनके विषयों पद्धो ॥ २२ ॥ और हमने जो पूछा कि 'आप कहाँ स्पेनेमारे है ? कहाँ जा रहे हैं ? तथा कहाँसे आये हैं' सो इन नीनीके विषयमें मेरा भरा सुनी- ॥ २३ ॥ आतमा सर्वगत है, क्योंकि यह आक्टरांके समान ज्यापक है; अतः 'कहाँसे आये' हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाअँगे ?' यह कथन भी कैल सार्घक हो सकता है ? ॥ २४ ॥ ये तो २ कहीं जाता हूँ, २ आता है और न किसी एक स्थानपर रहता है ! [तू , मैं और अन्य पुरुष भी देहादिके कारण जैसे पृथक्-पृथक् दिखायी देते हैं बास्तवमें वैसे नहीं हैं। बारताः ए तु नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और है मैं नहीं है ॥ २५ ॥

वास्तकमें मधुर मधुर है भी नहीं; देखों, मैंने नुमसे जो मधुर अग्रकों खालता की भी उससे भी में वहां देखना चाहता था कि 'तुम क्या कहते हो।' है दिलग्रेष्ठ ! भोजन करनेवाहेंके लिये स्वादु और अस्त्रादु भी क्या है? क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समयान्तरसे अस्त्रादु हो जाता है तो वही उद्देगजनक होने लगता है।। २६-२०॥: अमृष्टं जायते पृष्टं मृष्टादुद्विजते जनः । आदिमध्यावसानेषु किमन्नं स्विकारकप् ॥ २८ मृण्मयं हि गृहं यद्वन्मृदा लिन्नं स्थिरं भवेत् । पार्थिवोऽयं तथा देहः पार्थिवैः परमाणुभिः ॥ २९ यक्षगोधूममुद्धादि यृतं तैलं पयो दिध । गुडं फलादीनि तथा पार्थिवाः परमाणवः ॥ ३० तदेतद्भवता ज्ञात्वा मृष्टामृष्टविचारि यत् । तन्मनससमतालिय कार्य साम्यं हि मुक्तये ॥ ३१

अस्य । उत्पाद

इत्याकण्यं वचस्तस्य परमार्थाश्रितं नृप । प्रणिपत्य महाभागो निदाघो वाक्यमब्रवीत् ॥ ३२ प्रसीद मद्भितार्थाय कथ्यतां यत्त्वमागतः । नष्टो मोहस्तवाकण्यं वचांस्येतानि मे द्विज ॥ ३३

**अमुरुवाच** 

ऋभुरस्मि तवाचार्यः प्रज्ञादानाय ते द्विज । इहागतोऽहं सास्यामि परमार्थस्तवोदितः ॥ ३४ एवमेकमिदं विद्धि न भेदि सकलं जगत् । वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपं परमातमनः ॥ ३५

बाह्यण त्याच

तश्रेत्युक्त्वा निदाधेन प्रणिपातपुरःसस्म् । पूजितः परया भक्त्या इच्छातः प्रययायुभुः ॥ ३६

## सोलहवाँ अध्याय

ऋभुको आज्ञासे निदाधका अपने घरको लौटना

ब्राह्मण उवनि

ऋधुर्वर्धसहस्रे तु समतीते नरेश्वर । निदाधज्ञानदानाय तदेव नगरं ययौ ॥ नगरस्य वहिः सोऽथ निदाधं स्टरो मनिः ।

नगरस्य बहिः सोऽथ निदाधं स्टुशे पुनिः । महाबलपरीवारे पुरं विश्वति पार्थिवे ॥ यहाँ पहुँचनेपर उन्होंने देशा कि वहाँका राजा बहुश-सी सेना आदिके साथ बडी धुम-धामसे नगरमे प्रवेश कर

करनेके लिये फिर उसी नगरको गये॥१॥

**ब्राह्मण खोले-**हे नरेश्वर । तदनन्तर सहस्र

वर्भ व्यतीत होनेपर महर्षि ऋभु निदासको जानोपदेश

इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और संचेकर पदार्थीसे मनुष्यको उद्देग हो जाता है। ऐसा अब प्रका कीन-सर है जो आदि, मध्य और अन्त तीनी काटमें रुचिकर ही हो ? ।। २८॥ जिस प्रकार मिट्टीका

घर मिट्टोसे छीपने-पोतनेसे दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्चित्र देह पार्थित्र अञ्चेक परमाणुओंसे पुष्ट हो जाता है ॥ २९ ॥ जी, पेहै, कुँघ, छत. तेल, दूध, दही, पुड़ और

फल आदि सभी पदीर्थ पार्थिव परमाणु हो तो हैं । [इनमेंसे किसको स्वादु कहे और किसको अस्वादु ?] ॥ ३०॥ अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वाद-अस्यन्दका विचार

करनेवाले चितको समदर्शी बनाना चाहिये, क्योंकि मोक्षका एकमात्र उपाय समता हो है॥ ३१ ॥

ब्राह्मण बोले—हे राजन् ! उनके ऐसे परमार्थनय त्रचन सुनकर पहाभाग निदायने उन्हें प्रणाम करके कहा— ॥ ३२ ॥ "प्रमो ! आप वसन्न होहये ! कृप्या

बतत्प्रह्में, मेरे कल्बाणकी कामनारो आये हुए आप कीन है 7 हे हिल ! आपके इन बचनोंको सुनकर मेरा सम्पूर्ण मोरु नष्ट हो गया है'॥ ३३॥

ऋभु बोत्छे—हे द्विज ! मैं तेरा पुरु ऋभु हैं, तुझकें सदस्रद्विकिनी युद्धि प्रदान करनेके लिये मैं यहाँ आया था । अब भैं जाता हैं, जो कुछ परमार्थ है यह मैंने तुझसे

कह ही दिया है ॥ ३४ ॥ इस परमार्थतत्त्वका विचार करते हुए तू इस सम्पूर्ण जगत्को एक वासुदेव परमात्माहीका स्वरूप जान; इसमें भेद-भाव बिलकुल नहीं है ॥ ३५ ॥

**ब्राह्मण बोले**—तदनत्तर निदायन 'बहुत अच्छा' कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम पत्तिपूर्वक

पूजित **से ऋभु लेक्छानुसार चले गये ॥** ३६ ॥ ----- दूरे स्थितं महाभागं जनसम्मर्दवर्जकम् । क्षुत्क्षामकण्डमायान्तमरण्यात्ससमित्कुशम् ॥ ३ दूष्ट्वा निदाधं स ऋभुरूपगम्याभिवाद्य च । उवाच कस्मादेकान्ते स्थीयते भवता द्विज ॥ ४

निदाय उपाच

भो विष्र जनसम्मदीं महानेष नरेश्वरः। प्रविविक्षुः पुरं रम्यं तेनात्र स्थीयते मया॥

स् पुरुवाच

नराधियोऽत्र कतमः कतमश्चेतरो जनः। कथ्यतां में द्विजश्चेष्ठ त्यमधिज्ञो मतो मम।।

निदाब स्वाय

योऽयं गजेन्द्रमुन्मत्तमद्रिशृङ्गसमुद्धितम् । अधिरूढो नरेन्द्रोऽयं परिलोकसार्थेतरः ॥

ऋषुरमान

एतौ हि गजराजानौ युगपद्दशितौ पम । भवता न विशेषेण पृथक्चिह्नोपलक्षणौ ॥ ८ तत्कथ्यतां महाभाग विशेषो भवतानयोः । ज्ञातुमिन्छाप्यहं कोऽत्र गजः को वा नराधिपः ॥ ९

निसाय तथाय

गजो योऽयमधो ब्रह्मन्नुपर्यस्यैष भूपति: । बाह्मबाहकसम्बन्धं को न जानाति वै द्विज ॥ १०

म्भुखान

जानाम्यहं यथा ब्रह्मस्तथा मामख्योधय । अध:शब्दनिगद्यं हि कि चोर्ध्वमभिधीयते ॥ ११

बाह्मण उवाच

इत्युक्तः सहसारुद्धाः निदायः प्राहं तमृभुम् । श्रूयतां कथयाम्येष यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ १२ उपर्यहं यथा राजा त्वमधः कुझरो यथा । अववोधाय ते ब्रह्मन्द्रष्टान्तो दर्शितो मया ॥ १३

ऋभुरुवाच

त्वं राजेव द्विजश्रेष्ठ स्थितोऽहं गजवद्यदि । तदेतत्त्वं समाचक्ष्व कतमस्त्वमहं तथा ॥ १४ रहा है और बनसे कुशा तथा समिध ठेकर आया हुआ महाभाग निवाध जनसमृष्टसे हटकर भूखा-प्यासा दूर खड़ा है ॥ २-३ ॥

निदायको देखबर ऋभु उसके निकट गये और उसका अभिवादन करके योले—'हे द्विज ! यहाँ, एवडन्तमें आप कैसे खड़े हैं'॥ ४॥

निदाघ बोले — हे चित्रवर ' आज इस अति स्मणीक नगरमें राजा जाना चाहता है, सो मार्गमें बड़ी भोड़ हो रही है; इसक्तिये में यहाँ खड़ा हूँ ॥ ५ ॥

त्रहमु **जोले** — है द्विजंश्रेष्ठ ! मालून होता है आप यहाँकी सब बातें जानते हैं । अतः कहिये इनमें राजा कौन है ? और अन्य पुरुष कीन है ? ॥ ६ ॥

निटाध खोले—यह जो पर्यतके समान कैंचे मत गंजराजपर चढ़ा हुआ है वही राजा है, तथा दूसरे लोग परिजन हैं॥ ७॥

ऋभू बोले — आपने राजा और गज, दोनों एक माथ हो दिखाये, किंतु इन दोनोंके पृथ्क्-पृथक् विशेष चिह्न अथका रुक्षण नहीं बतलाये ॥ ८ ॥ अतः हे महाभाग ! इन दोनोंमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं, यह बतलाइये । मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें कीन राजा है और कीन गज है ? ॥ ९ ॥

निदाघ बोले—इनमें जो नीचे है वह गज है और इसके ऊपर राजा है। हे दिज ! इन दोनोंका बाह्य-वाहक-सम्बन्ध है—इस बानको कीन नहीं जानता ?॥ १०॥

ऋभु बोले---[ ठीक है, किन्तु ] हे बहान् ! नुझे इस प्रकार समझाइये, जिससे मैं यह जान सकूँ कि 'नीचे' इस सब्दका बाज्य क्या है ? और 'ऊपर' किसे कहते हैं॥ ११॥

आह्मणाने कहा—ऋभुके ऐसा कहनेपर निदाधने अकस्मात् उनके ऊपर चढ़कर कहा—"सुनिये, आपने जो पूछा है बही बतलाता है--- ॥ १२ ॥ इस समय राजाकी भौति मैं तो ऊपर हूं और गड़को भौति आप नीने हैं। हे बहान् ! आपको समझानेके लिये ही मैंने यह दृष्टान्त दिखलाया है',॥ १३ ॥

ऋभु बोले—हे दिजश्रेष्ट ! यदि आप राजाके समान है और मैं मजके समान हूँ तो यह बताइये कि आप कौन हैं ? और मैं कौन हूँ ? ॥ १४॥ ब्राह्मण उवाच

इत्युक्तः सत्वरं तस्य प्रगृह्य चरणावुभो ।

निदाद्यस्त्वाह भगवानाचार्यस्त्वमृभुर्धुवम् ॥ १५ नान्यस्थाद्वैतसंस्कारसंस्कृतं मानसं तथा ।

यथाचार्यस्य तेन त्वां मन्ये प्राप्तमहं गुरुम् ॥ १६

तवोपदेशदानाय पूर्वशृक्षणादृत: । गुरुखेहादुभुर्नाम निदाध समुपागतः ॥ १७

तदेतदुपदिष्टं ते सङ्घेपेण महामते ।

यत्तदद्वैतमदोषतः ॥ १८ ब्राह्मण उद्याच

परमार्थसारभृतं

एवमुक्त्वा ययौ विद्वान्निदाधं स ऋभुर्गुरुः । निदाघोऽप्युपदेशेन तेनाद्वैतपरोऽभवत् ॥ १९

सर्वभूतान्वभेदेन दतुशे स तदात्मनः।

यथा ब्रह्मपरो मुक्तिमबाप परमा द्विज: ॥ २०

तथा त्वमपि धर्मज्ञ तुल्यात्परिपुवान्यवः । जानबात्मानमवनीयते ॥ २१ सर्वगत

सितनीलादिभेदेन यथैकं दुश्यते नभः।

भ्रान्तिदृष्टिभिरात्मापि तथैक: सन्पृथकपृथक् ॥ २२

एकः समस्तं यदिहास्ति किञ्चि त्तदच्यतो नास्ति परं ततोऽन्यत्।

सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेत-दात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम्।। २३

श्रीवरादार उदाव

**इतो**रितस्तेन राजवर्य-स्तत्याज भेदं परमार्थदृष्टिः ।

स चापि जातिस्परणाप्तबोध-

जन्मन्यपवर्गमाप ॥ २४

इति भरतनरेन्द्रसारवृत्त कथयति यश्च शृणोति भक्तियुक्तः ।

स विमलमितरेति नात्मपोष्ठं

भवति च संसरणेषु मृत्तियोग्यः ॥ २५ | केशा है ॥ २५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽदो कोडदोऽध्यायः । १६॥

इति श्रीयराशरम्निविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके

ब्राह्मणाने कहा — अभिक ऐसा कहनेपर निदायने तुरन्त ही उनके दोनों चरण पकड़ लिखे और कहा-निश्चय ही आप आचार्यचरण महर्षि ऋभू है ॥ १५ ॥

हमारे आचार्यजीके समान अदैत-संस्कारयक्त चित्र और किसीका नहीं है; अतः सेस विचार है कि आप हमारे मुरुजी ही आकर उपस्थित हुए हैं' ॥ १६ ॥

ब्रह्मु बोले—हे निदाय ! पहले तुमने सेवा-शश्रुवा करके पेश बहुत आदर किया था अतः तृश्हारे छोहवडा में ऋभू नामक तुम्हारः गुरु हो तुमको उपदेश देनेके लिये आयाः है ॥ १७ ॥ हे महापते ! 'सनस्त पदाधीमें अर्द्धत-आत्म-बृद्धि रखनां वही परमार्थका सार है जो मैने तुन्हें संक्षेपये उपदेश कर दिया ॥ १८ ॥

ब्राह्मण बोले-निवाधसे ऐसा कह परम विद्रान् गुरुवर भगवान् बर्भु चले गये और उनके ज्यदेशसे निराध भी अर्द्धेत-चिन्तनमे तत्पर हो गया ॥ १९ ॥ और समस्त प्राणियोंको अपनेसे अभिन्न देखने लगा हे धर्मन ! हे पृथिबीपते ! जिस प्रकार उस बह्मपुरायण बाह्मपने परम

मोक्षपद प्राप्त किया, उसी प्रकार सु भी आरमा, जब् और

मिन्नादिये समान भाव रहाकर अगनेको सर्वगत जानता हुआ मृक्ति लाभ कर ॥ २०-२१ ॥ जिस प्रकार एक ही आकाश श्रेत-मील आदि मेदीवाला दिखायी देता है, उमी

प्रकार श्रान्तदृष्टियोक्टे एक हो आत्या पृथक्-पृथक् दोखता है ॥ २२ ॥ इस संसारमें जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही

है और वह अबिनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी

नहीं है; मी, तु ऑस ये सब आत्यस्थरूप हो है। असः भेद-ज्ञानरूप मोहको छोड ॥ २३ ॥

श्रीपराशरजी बोले--- उनके ऐसा कहनेपर सौयोरराजने परमार्थडिङ्का आश्रय छेकर भेद-विद्वको

छोड़ दिया और वे जातिसार बाह्मणश्रेष्ट भी बांधयुक्त होनेसे उसी जन्मपें मुक्त हो यथे॥ २४॥ इस प्रकार महाराज भरतके इतिहासके इस सारभृत वृत्तान्तको जो

पुरुष भक्तिपूर्व कहता या खुनटा है उसकी युद्धि निर्मेल हो जाती है, उसे कभी आत्म-चिस्मृति नहीं होती और

वह जन्म-जन्मान्तरमें मुक्तिकी योग्यता प्राप्त कर

श्रीमति विष्णुमहापुराणे द्वितीयोऽशः समाप्तः ॥



श्रीमञ्जासयणाय नमः

## पहला अध्याय

पहले सात मन्यन्तरीके मनु, इन्द्र, देवता, सप्तर्थि और मनुपुत्रीका वर्णन

श्रीमैत्रेय उद्यान

गुरुणा सम्यग्ध्रसमुद्रादिसंस्थितिः । सूर्यादींनां च संस्थानं ज्योतिषां चातिविस्तरात् ॥ १ देवादीनां तथा सृष्टिर्ऋषीणां चापि वर्णिता । चातुर्वेजर्वस्य चोत्पत्तिस्तिर्वग्योनिगतस्य च ॥ धुवप्रह्लादचरितं विस्तराच्च त्वयोदितम् । मन्यन्तराण्यशेषाणि श्रोतुमिन्छाप्यनुक्रमात् ॥ ३ शक्रदेवपुरोगमान् । मन्वन्तराधिपांश्चेष । भवता कथितानेताञ्ज्लेत्पिच्छाप्यहं गुरो ॥ ४

औपराकार उचान्त

अतीतानागतानीह यानि मन्वन्तराणि वै। तान्यहं भवतः सम्यक्तथयामि यथाक्रमम् ॥ स्वायम्भुवो मनुः पूर्व परः स्वारोचिषस्तथा । रैबतश्चाक्षुबस्तथा ॥ ६ उत्तयस्तामसञ्जेव यहेते मनवोऽतीतास्माम्प्रतं तु रवेस्स्तः । बैबखतोऽयं यस्यैतत्सप्तमं वर्ततेऽन्तरम् ॥ 19 स्वाधम्भूवं तु कथितं कल्यादावन्तरं मया । देवास्पप्तर्पयश्चेष यथावत्कथिता अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मनोस्स्वारोविषस्य तु । मन्बन्तराधियान्सम्यग्देवर्थीस्तत्स्तांस्तथा ॥ पारावतास्सतुषिता देवास्स्वारोचिषेऽन्तरे । विपश्चित्तव देवेन्द्रो भैत्रेयासीनमहाबलः ॥ १० ऊर्जः स्तम्पस्तथा प्राणी वातोऽथ पृष्णस्तथा । निरयश परीबांश तत्र सप्तर्पयोऽभवन् ॥ ११ चैत्रकिम्पुरुषाद्याश्च सुतास्स्वारोचिषस्य तु । द्वितीयमेतद्वयाख्यातमन्तरं शृण् चोत्तमम् ॥ १२

श्रीमैत्रेयजी बोले — हे गुरुदेव ! आपने पृथियो और सपुद्र आदिकी स्थिति तथा सूर्य आदि प्रहगणके संस्थानका मृहासे मत्त्री प्रकार अति विस्तारपूर्वक वर्णन किया ॥ १ ॥ आपने देवता आदि और ऋषिक्षेक्ति सृष्टि तथा चातुर्वण्यं एवं तिर्यक्-योनियत जीवींकी उत्पतिन्तः भी वर्णन किया ॥ २ ॥ धूच और प्रह्लादके चरित्रोंको भी आपने विस्तारपूर्वक सुना दिया । अतः हे गुरो ! अब मैं आपके मुखार्रावन्दसे सन्पूर्ण मन्त्रनार तथा इन्द्र और देवनाओक सहित मन्वनारोक अधिपति समस्त मनुओंको युर्णेन सुनना चाहता हैं [आप चर्णन कीजिये] ॥ ३-४ ॥

श्रीपरादारजी बोले--- भूतकालमें जितने मन्यन्तर हुए है तथा आगे भी जो जो होंगे, उन सबका में तुनसे क्रमदाः वर्णन करता हैं ॥ ५ ॥ प्रथम मनु खायम्भुय थे । उनके अनन्तर क्रमशः खारोचियः उत्तमः तामसं, रेखतः और चाक्षुप हुए ॥ ६ ॥ ये छः मनु पूर्वकालपे हो चुके हैं । हरः समय सूर्यपुत्र वैधस्यत मन् है, जिनका यह सातवाँ मन्त्रकर वर्तमान है ॥ ७ ॥

कत्यके आदिमें विस स्वायम्ब-मन्वन्तरके विषयमें मेने कहा है उसके देवता और सप्तर्षियांका तो मैं। पहले ही यथावत् वर्णन कर चुका है ॥ ८ ॥ अब अपने भी सारोजिय पनुके मन्यन्तराधिकारी देवता, ऋषि और यन्पूर्वोका स्वष्टतया वर्णन करूमा ॥ ९ ॥ हे मैत्रेय ! खारोचिषमञ्चलस्पं पासथत् और नृषितगण देवता थे. महाबली विपक्षित् देवराज इन्द्र थे ॥ १० ॥ ऊर्ज, स्तम्भ, प्राण, बात, पुषश, निरंध और परोवान्—ये उस समय सप्तर्षि ये ॥ ११ ॥ तथा चंत्र और किम्पुरुष आदि भारतिकामनुके पुत्र थे। इस प्रकार तुमले द्वितीय भुन्यसरका वर्णन कर दिया। अब उत्तम-मन्यसरका विवस्य सुनी । १२ ॥

सप्तर्वयश्च ये तेवां तेवां नामानि मे शृणु ॥ १७ ज्योतिर्धामा पृथुः काव्यश्चेत्रोऽप्रिवनकस्तथा । पीबरश्चर्ययो ह्येते सप्त तत्रापि चान्तरे ॥ १८ नरः स्थातिः केतुरूपो जानुजङ्घादयस्तथा । पुत्रास्तु तामसस्यासत्राजानस्ममहाबलाः ॥ १९ पञ्चमे वापि मैत्रेय रैवतो नाम नामतः । मनुर्विभुश्च तत्रेन्द्रो देवांश्चात्रान्तरे शृणु ॥ २० अमिताभा भूतरया वैकुण्ठास्सस्मेधसः । एते देवगणास्तत्र चतुर्दश चतुर्दश॥२१ हिरण्यरोमा वेदश्रीरूर्घ्वबाहुस्तथापरः । वेदबाहुसुधामा च पर्जन्यश्च महापुनि:। एते सप्तर्पवो विप्र तत्रासबैवतेऽन्तरे ॥ २२ बलबन्धुं सम्भाव्यस्तत्यकाद्याञ्च तत्स्ताः । नरेन्द्राश्च महाबीर्या खभूबुर्मुनिसत्तम ॥ २३ स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा। प्रियव्रतान्त्रया होते चत्थारो मनवस्स्पृताः ॥ २४

विष्णुमाराध्य तपसा स राजविः प्रियव्रतः ।

षष्ठे मन्यन्तरे चासीद्याक्षुपाख्यलया पनुः ।

आप्याः प्रसुता भव्याश्च पृथुकाश्च दिवौकसः ।

मन्वन्तराधिपानेतील्लब्धवानात्पवंशजान् ॥ २५

मनोजवस्तथैवेन्द्रो देवानपि निबोध मे ॥ २६

महानुभावा लेखाश पञ्चेते ह्यष्टका गणाः ॥ २७

तृतीयेऽप्यन्तरे ब्रह्मञ्जूतमो नाम यो मनुः।

सुधामानस्तथा सत्या जपाश्चाच प्रतदंनाः ।

वसिष्ठतनया होते सप्त सप्तर्वयोऽधवन् ।

तामसस्यान्तरे देवास्सुपारा हत्यस्तथा।

शिबिरिन्द्रस्तथा चासीच्छतयज्ञोपलक्षणः।

सुशान्तिर्नाम देवेन्द्रो मैत्रेवासीत्सुरेश्वरः ॥ १३

वशवर्तिनश्च पञ्चैते गणा द्वादशकास्स्पृताः ॥ १४

अजः परशुदीप्राद्यास्तथोत्तममनोस्सुताः ॥ १५

सत्याश्च सुधियश्चैय सप्तविंदातिका गणाः ॥ १६

हे ब्रह्मन् ! तीसरे यन्वन्तरमें उत्तय नामक मनु और सुशान्ति नामक देवाधियति इन्द्र थे ॥ १३ ॥ उस समय सुधाम, सला, जप, प्रतर्दन और कशवर्ती—ये पाँच बारह-खारह देवताओंकि गण थे ॥ १४ ॥ तथा वसिष्ठजीके सात पुत्र सप्तर्षियण और अज, परशु एवं दीम आदि उत्तममनुके पुत्र थे ॥ १५ ॥

तामस-मन्वन्तरमें सुपार, हति, सत्य और सुधि— भे चल देवताओंके वर्ष थे और इनमेंसे प्रत्येक वर्षमें सत्ताईस-सत्ताईस देवगण थे॥ १६॥ सी अधमेध यहावाला राजा शिथि इन्द्र था तथा उस समय जी सहविंगण थे उनके नाम मुझसे सुनो—॥ १७॥ ज्योतिर्घामा, पृथु, काल्य, चैत्र, आफ्रि, वनक और पीनर—से उस मन्वन्तरके सप्तार्थ थे॥ १८॥ तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजङ्ख आदि तामसमनुके महाबक्षे पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे॥ १९॥

हे मैत्रेय ! पाँचवे मन्वन्तरमे रेवत नामक मनु और विश्व नामक इन्द्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो — ॥ २० ॥ इस मन्वन्तरमें चौदह-चौदह देवताओंके अमिताम, भूतरय, बैकुण्ड और सुमेधा नामक गण थे ॥ २१ ॥ हे विग्न ! इस रैवत-मन्वन्तरमें हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि—ये सात सप्तर्षिणण थे ॥ २२ ॥ हे मुनित्तसम ! उस समय रैवतमनुके महावीर्यशाली पुत्र बरूषन्त्र, सन्भाव्य और सस्यक आदि राजा थे ॥ २३ ॥

हे पैत्रेय ! स्वारोचिय, उत्तम, तामस और रैवत—ये चार मनु, राजा प्रियवतके वंशधर कहे जाते हैं॥ २४॥ राजर्षि प्रियवतने तमस्याद्वारा भगवान् विष्णुकी आराधना करके अपने वंशमें उत्पन्न हुए इन चार मन्वन्तराधिपोंको प्राप्त किया था॥ २५॥

छटे पन्यत्तरमें चासुप नामक मनु और मनोजव नामक इन्द्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो----।। २६॥ तस समय आप्य, प्रसूत, पव्य, पृथुक और टेख----ये पाँच प्रकारके महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमेंसे प्रत्येक गणमें आत-आठ देवता थे॥ २७॥

सुमेधा विरजाश्रैव हविष्मानुतमो मधुः। अतिनामा सहिष्णुश्च सप्तासन्निति चर्षयः ॥ २८ **उक्तः पुरुश्वतद्युश्चप्रमुखास्सम्**हायलाः । चाक्षुषस्य मनोः पुत्राः पृथिवीपतयोऽभवन् ॥ २९ विवस्वतस्सुतो विप्र श्राद्धदेवो महाद्युति: । मनुस्संवर्तते धीमान् साम्प्रतं सप्तमेऽन्तरे ॥ ३० आदित्यवसुरुद्धाद्या देवाश्चात्र महापुने । पुरन्दरस्तर्थवात्र मैत्रेय त्रिदशेश्वरः ॥ ३१ बसिष्ठः काञ्चयोऽधात्रिर्जमदक्षिस्तर्गातमः । विश्वामित्रभरद्वाजी सप्त सप्तर्पयोऽभवन् ॥ ३२ इक्ष्वाकुश्च नृगर्श्वव धृष्टः शर्वातिरेव च । नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागोऽरिष्ट एव च ॥ ३३ करूषश्च पुषधश्च सुमहाँल्लोकविश्रुतः । मनोर्वेवस्वतस्यैते नव पुत्राः सुधार्मिकाः ॥ ३४ विष्णुशक्तिरनीपम्या सत्त्वोद्रिका स्थितौ स्थिता । मन्बन्तरेष्ट्रशेषेष देवत्वेनाधितिप्रति ॥ ३५ अंदोन तस्या जज्ञेऽसौ वज्ञस्स्यायम्भुवेऽन्तरे । आकृत्यां मानसो देव उत्पन्नः प्रथमेऽन्तरे ॥ ३६ ततः पुनः स वै देवः प्राप्ते स्वारोचियेऽन्तरे । तुषितायां समुत्पन्नो हाजितस्तुपितैः सह ॥ ३७ औत्तमेऽप्यन्तरे देवस्तुचितस्तु पुनस्स वै। सत्यायामभवत्सत्यः सत्यैस्सह सुरोत्तमैः ॥ ३८ तामसस्यान्तरे चैव सम्प्राप्ते पुनरेव हि । हर्यायां हरिभिस्सार्धं हरिरेव वभूव हु ॥ ३९ रैवतेऽप्यन्तरे देवस्सम्भृत्यां मानसो हरिः । सम्भूतो रैवतैस्सार्धं देवेंदेववरो हरि: ॥ ४० चाक्षुषे चान्तरे देवो वैकुण्ठः पुरुषोत्तमः । बिकुण्टायामसी जज्ञे बैकुण्ठैर्दैवतैः सह ॥ ४१ मन्वन्तरेऽत्र सम्प्राप्ते तथा बैबस्वते द्विज । वामनः कश्यपाद्विष्णुरदित्यां सम्बभूव ह ॥ ४२ त्रिभिः क्रमीरिमॉल्लोकाञ्चित्वा येन महात्पना ।

पुरन्दसय त्रैलोक्यं दर्ज निहतकण्टकम् ॥ ४३

उस पन्चन्तरमें सुमेधा, विस्ता, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिकमा और सहिष्णु — ये सात सहिषे थे ॥ २८ ॥ तथा चाक्ष्मके अति बलन्तान् पुत्र ऊरु, पुरु और इतिसुद्ध आदि राज्याधिकारी थे ॥ २९ ॥

हे विश्व ! इस समय इस साताचे मन्यन्तरमें सूर्यके पुत्र महातेजस्त्री और बुद्धिमान् श्राह्मदेवजी मतु है ॥ ३० ॥ हे महामुने ! इस मन्यन्त्रामें आदिन्य, यमु और यद आदि देवणण है तथा पुरन्दर नामक इन्द्र है ॥ ३१ ॥ इस समय वसिष्ठ, काश्यण, अति, जगदिश, गीतग, विश्वामित्र और भरद्वाज—वे सात सप्तर्षि है ॥ ३२ ॥ तथा वैवस्थत मनुके इस्वाकु, नृग, भृष्ट, शर्याति, गरियान्त, नाभाग, आरिष्ट, करूव और पृथ्ध—ये अत्यन्त लोकप्रसिद्ध और धर्मात्मा जी पुत्र है ॥ ३३-३४ ॥

समस्त मन्यन्तरोमें देवरूपसे स्थित भगवान्। विष्णुको अनुषम और सलावधाना शक्ति ही संसारकी स्थितिये उसको अधिष्ठात्री होती है ॥ ३५ ॥ सबसे पहले त्वायम् व-मन्त्रल्यमे मानसदेव यज्ञपुरुष उस विष्यु-शक्तिके अंशसे ही आवृतिक गर्भसे उत्पन्न हुए थे ॥ ३६ ॥ फिर भारोजिय-यन्त्रन्तरके उपस्थित होनेपर वे मानसदेव शिक्षांजात हो तुर्गित नामक देवगणेकि साध न्धितासे उत्पन्न हुए॥ ३७॥ फिर उत्तम-मन्यन्तर्मे से तुष्तिदेव हो देवश्रेष्ठ सत्यगणके सहित सत्यरूपसे सत्याके उदरसे प्रकट हुए ॥ ३८ ॥ तापस-मन्वन्तरके प्राप्त होनेपर वे हार जाम देवराणके साइत हरिरूपसे हर्याके गर्भसे उताब हुए । इस ॥ तत्पञ्चात् वे देवश्रेष्ठ हरि, रेपत-मन्त्रकार्मे वलक्रालीन देवगणके सहित एटपृतिके उदरसे प्रकट होकर मानस नामसे विख्यात हुए ॥ ४० ॥ तथा चाक्षप-मन्यन्तरमे ये पुरुषोत्तम भगवान् वैकुण्ड नामक देवगणीके सहित विकुण्ठासे उत्पन्न होकर वैकुण्ठ कहलाये ॥ ४१ ॥ और है द्विज । इस वैवस्तत-मन्वन्तरके प्राप्त होनेपर भगवान् विष्ण् कञ्चपजीद्वारा अदितिके गर्भसे सामगरूप होकर प्रकट हुए। ४२॥ उन महात्मा वामनजीने अपनी तीन हर्गोसे सम्पूर्ण लोवंको जीतकर यह निष्काटक बिलोकी इन्ह्रको दे दी थीं ॥ ४३ ॥

इत्येतास्तनवस्तस्य सप्तमन्वन्तरेषु वै। सप्तस्वेवाभवन्विष्ट याभिः संवर्द्धिताः प्रजाः ॥ ४४ यसमाद्विष्टमिदं विश्वं तस्य शबस्या महात्मनः। तस्मात्स प्राच्यते विष्णुविद्येषातोः प्रवेशनात् ॥ ४५ सर्वे च देवा मनवस्त्रमस्ता-स्सप्तर्पयो मनुसूनवश्च । योऽयं त्रिदशेशभूतो इन्द्रश

हे विज्ञ ! इस प्रकार साती पन्यन्तरींपे भगवान्की ये सात मृर्तियाँ प्रकट हुई, जिनसे (भविष्यमें) सम्पूर्ण प्रजाको बृद्धि हुई॥४४॥ यह सम्पूर्ण विश्व उन परमात्माको ही शक्तिसे व्यात है; अतः वे 'विष्ण्' कहलाते है, क्योंकि 'विद्यु' धातुका अर्थ प्रवेश करना है ॥ ४५ ॥ समस्त देवता, सन्, सप्तर्पि तथा मनुषुत्र और देवताओंके अधिपति इन्द्रगण---दं सब भगवान् विष्णुको ही विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ताः ॥ ४६ विश्रुतियाँ है ॥ ४६ ॥

इति श्रीविष्णुप्राणे तृतीयेऽदे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

-

## दूसरा अध्याय

सावर्णिमनुकी उत्पत्ति तथा आगामी सात मन्द्रन्तरोंके पनु, पनुपुत्र, देवता, इन्द्र और सप्तर्पियोंका वर्णन

अमित्रेय उपाय

प्रोक्तान्येतानि भवता सप्रमन्वन्तराणि वै। भविष्याण्यपि विषयें ममाख्यातुं त्वमहींस ॥

औपराज्ञर उवाच

सूर्यस्य पत्नी संज्ञाभूत्तनया विश्वकर्मणः।...ः मनुर्यमो ययी श्रैव तदपत्यानि वै मुने ॥ असहन्ती तु सा भर्तस्तेजञ्खायां युयोज यै । भर्त्तुशुष्रणेऽरण्यं स्वयं च नपसे ययौ ॥ संज्ञेयमित्यथार्कश्च छायायामात्पजत्रयम् । शनैश्चरं मनुं चान्यं तपती चाप्यजीजनत् ॥ छायासंजा ददौ ज्ञापं यमाय कृपिता यदा । तदान्येयमसौ बुद्धिरित्यासीद्यपसूर्ययोः ॥ ततो विवस्वानास्थाने तयैवारण्यसंस्थिताम् । समाधिदृष्ट्या तदुशे तामश्चां तपसि स्थिताम् ॥ वाजिरूपधरः सोऽथ तस्यां देवावधाधिनौ । जनवामास रेवन्तं रेतसोऽन्ते च भास्करः ॥ आनिन्ये च पुनः संज्ञां खस्थानं भगवात्रवि: ।

तेजसङ्ग्रमनं चास्य विश्वकर्मा चकार ह ॥

श्रीमैजेयजी बोले—हे विप्रपें ! आपने यह सात अतीत मन्द्रनारीकी कथा कही, अब आप पुरुषो आगामी मञ्जलरोका भी वर्णन कौजिये ॥ १ ॥

श्रीपराशरजी बीले—हे मने ! विश्वकर्मकी प्री संज्ञा सूर्वकी भागां श्री। उससे उनके मनु, वम और यमी---तीन सन्ताने हुई ॥ २ ॥ कालान्तरमें पतिका तेज सहन न कर सकनेके कारण संज्ञा खायाको परिको सेवामें निश्क्त कर श्रयं तपस्यके दिये वनको चली गयी ॥ ३ ॥ सुर्येदवने यह समझ्कर कि वह संज्ञा हो है, छागासे डानैक्षर, एक और धनु सथा तपती—-ये तीन सन्ताने उत्पन्न कीं ॥ ४ ॥

्क दिन जब छायारूपिणी संज्ञाने क्रीधिन धोकर [अपने पृत्रके पश्चपातसे] यमको साप दिवा तब सूर्य और यमको विदित हुआ कि यह तो कोई और है ॥ ५ ॥ तब छायाके द्वारा ही सारा रहस्य जुल जानेपर सुबंदेवने समाधिमें तिथत होकर देखा कि संज्ञा घोड़ीका रूप भारण कर जनमें तपरमा कर रही है।। २ ।। अतः उन्हेंने भी अधकप होकर उससे दो अधिनीकुमार और रेतःसासके अननार हो रवन्तको तत्पन्न किया ॥ ७ ॥

फिर भगवान सूर्य संज्ञानों अपने त्यानपर ले आये

भ्रममारोप्य सूर्यं तु तस्य तेजोनिशातनम् । कृतवानष्टमं भागं स व्यशातयदव्ययम् ॥ यत्तस्माद्वैष्णवं तेजञ्जातितं विश्वकर्पणा । जाज्वल्यमानमपतत्तन्त्रुमौ मुनिसत्तम ॥ १० त्वष्ट्रैय तेजसा तेन विष्णोश्चक्रमकल्पयतः। त्रिशुलं चैब शर्बस्य शिविकां धनदस्य च ॥ ११

शक्ति गृहस्य देवानामन्येषां च यदायुधम् । तत्सर्व तेजसा तेन विश्वकर्मा व्यवर्धयत् ॥ १२

छायासंज्ञासतो यो*ऽ*सौ द्वितीयः कथितो मनः । पूर्वजस्य सवर्णोऽसौ सावर्णिस्तेन कथ्यते ॥ १३

तस्य मन्वन्तरं होतत्सावर्णिकमधाष्ट्रमम्। तच्छ्रणुष्ट महाभाग भविष्यत्कथयामि ते ॥ १४

सावर्णिस्तु मनुर्योऽसौ मैत्रेय भविता ततः । सुतपाञ्चामिताभाञ्च मुख्याञ्चापि तथा सुराः ॥ १५

तेषां गणश्च देवानामेकैको विश्वकः स्मृतः ।

सप्तर्षीनिय बक्ष्यामि भविष्यान्युनिसत्तम ॥ १६ दीप्तिमान् गालवो रामः कृपो द्रौणिस्तथा परः ।

मत्पुत्रश्च तथा व्यास ऋष्यशृङ्गश्च सप्तमः ॥ १७ विष्णुप्रसादादनघः पातालान्तरगोचरः ।

विशेचनसुतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥ १८

विरजाशोर्वरीवांश निर्मोकाद्यास्त्रधापरे । सावर्णेस्तु मनोः पुत्रा भविष्यन्ति नरेश्वराः ॥ १९

नवमो दक्षसावर्णिभीविष्यति मुने मनुः॥ २०

पारा मरीचिगर्भाश्च सुधर्माणसाधा विधा । भविष्यन्ति तथा देवा होकैको द्वादशो गणः ॥ २१

तेषामिन्द्रो महाबीर्यो भविष्यत्यद्धतो द्विज ॥ २२

सवनो द्यतिपान् भव्यो वसुर्वेशातिश्वस्तथा ।

ज्योतिष्मान् सप्तमः सत्यस्तत्रैते च महर्षयः ॥ २३ धतकेत्दीप्रिकेतः पञ्चहस्तिगरामधौ ।

पृथुश्रवाद्याश्च तथा दक्षसावर्णिकात्मजा: ॥ २४

दशमो ब्रह्मसावर्णिभविष्यति मुने मनुः।

सुद्यामानो विशुद्धाश्च शतसंख्यास्तथा सुराः ॥ २५

तथा विश्वकर्मीन उनके तेजको शान्त कर दिया॥८॥ उन्होंने सूर्यको ध्रमियन्य (सान) पर चहाकर उनका तेज

छाँटा, किन्त ने उस अक्षुण्ण तेजका केवल अष्टमांश ही क्षीण कर सके ॥ ९ ॥ हे पुनिसत्तम ! सुर्यके जिस जाञ्चल्यमान जैष्णव-तेजको विश्वकर्माने छाँटा था बह

पृथिवीपर किस ॥ १० ॥ उस पृथिवीपर मिरे हुए सुर्व-तेजसे ही विश्वकर्गाने विष्णुभगवानुका चक्र, शङ्करका त्रिश्ल, कुयएका विवास, कार्तिकेयकी शक्ति बनायी तथा

अन्य देवताओंके भी जी-जो शक्ष थे उन्हें उससे नुष्ट किया ॥ ११ १२ ॥ जिस स्त्रयासंज्ञके पुत्र दुसरे मनुका ऊपर वर्णन कर चके हैं वह अपने अञ्चल मनुका सवर्ण

होनेसे सार्वार्ण कहरूम्या 🕕 १३ ॥

हे महाभाग ! सुनो, अब मैं उनके इस सार्यार्णकनाम आठवें गन्वसरका, जो आपे होनेवाला है, वर्णन करता है।। १४ ॥ है मैन्नेय ! यह सावणि ही उस समय यनु होगे तथा सुराप, अगिताभ और मुख्यगण देवता होंगे॥ १५॥ उन देवताओंका प्रस्येक गण श्रीस-बॉसका सगृह कहा जाता है। हे मूनिसतम ! अब मैं आगे होनेबाले सप्तर्षि भी बतलाता है।। १६॥ उस समय दीक्षियान्, पारुन, राध, कुप, द्रोण-पुत्र अधस्थाना, मेरे पुत्र व्यास और सातवें ऋष्यशृङ्ख—ये सप्तर्षि होंगे ॥ १७ ॥ तथा भाताल-लोकवासी विशेचनके पुत्र बाँल श्रीविष्ण्भगवानुको कपासे तत्कालीन इन्द्र और सावर्णिमन्के प्र विरक्ष, उर्वरोयान् एवं निर्मीक आदि तत्कालीन राजा होंगे ॥ १८-१९ ॥

हे म्ने ! नवें मन् दक्षसावर्णि होंगे । उनके समय पार, मरीचिंगर्भ और सुधर्मा नामक तीन देववर्ग होंगे. जिनमेंसे प्रत्येक वर्गमे बारड-बराड देवता होगे; तथा हे द्विज ! उनका नायक महापराक्रमी अन्द्रत नामक इन्द्र होगाः । ॥ २०---२२ ।। सत्तन, द्यतिमान्, भव्य, दस्, मेधातिधि, ज्योतिष्यान् और सातये सत्य—ये उस समयकं समर्थि होंगे॥ २३ ॥ तथा धृतकेत्, दीविकेत, पञ्चहस्त, निरामय और पृथुक्षवा आदि दक्षसावर्णिमनुके पुत्र होंगे ॥ २४ ॥

हे मुदे ! दसवें मन् अहासावर्णि तींगे । इसके समय

तेषामिन्द्रश्च भविता शान्तिनीय महाबलः । सप्तर्षयो भविष्यन्ति ये तथा ताञ्छ्णुष्ट्व इ ॥ २६ हविष्यान्सुकृतस्सत्यस्तयोभूर्तिस्तथापरः । नाभागोऽप्रतिमौजाश्च सत्यकेतुस्तथैव च ॥ २७ सुक्षेत्रश्चोत्तपौजाश्च भूरिषेणादयो दश । ब्रह्मसावर्णिपुत्रास्तु रिक्षिष्यन्ति वसुन्धराम् ॥ २८ एकादशश्च भविता धर्मसावर्णिको मनुः ॥ २९

विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणस्तयस्तथा। गणास्त्वेते तदा मुख्या देवानां च भविष्यताम्। एकैकस्त्रिंशकस्तेषां गणश्चेन्द्रश्च वै वृषः॥३०

नि:स्वरश्चामितेजाश वपुष्पान्यृणिसरुणिः । हविष्पाननधश्चैव भाव्याः सप्तर्पयस्तथा ॥ ३१ सर्वत्रगस्तुधर्मा च देवानीकादयस्तथा ।

भविष्यन्ति मनोस्तस्य तनयाः पृथिवीश्वराः ॥ ३२ रुद्रपुत्रस्तु सावर्णिर्भविता द्वादशो मनुः । ऋतुवामा च तत्रेन्द्रो भविता शृणु मे सुरान् ॥ ३३

हरिता रोहिता देवास्तथा सुमनसो द्विज। सुकर्माणः सुरापाश्च दशकाः पञ्च वै गणाः ॥ ३४

तपस्ती सुतपाञ्चेव तपोयूर्तिस्तपोरतिः । तपोधृतिर्द्यतिश्चान्यः सप्तमस्तु तपोधनः ।

सप्तर्पयस्त्विमे तस्य पुत्रानपि निबोध मे ॥ ३५

देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयस्तथा । मनोस्तस्य महावीर्यां भविष्यन्ति महानुपाः ॥ ३६

त्रयोदशो रुचिर्मामा भविष्यति मुने मनुः ॥ ३७

सुत्रामाणः सुकर्माणः सुधर्माणसत्थामराः ।

त्रवर्क्तिशिद्दिभेदास्ते देवानां यत्र वै गणाः ॥ ३८

दिवस्पतिर्महाबीर्यस्तेषामिन्द्रो भविष्यति ॥ ३९

निर्मोहस्तत्त्वदर्शी च निष्प्रकम्प्यो निरुत्सुकः ।

धृतिमानव्ययशान्यस्सप्तमस्सुतवा मुनिः । सप्तर्षयस्त्वयी तस्य पुत्रानपि निबोध मे ॥ ४०

सप्तर्षयस्त्वमी तस्य पुत्रानपि निकोध मे ॥ ४० चित्रसेनविचित्राद्या भविष्यन्ति महीक्षितः ॥ ४१ सुधामा और विशुद्ध नामक सौ-सौ देवताओंके दो गण होंगे ॥ २५ ॥ महाबलवान् शान्ति उनका इन्द्र होगा तथा उस समय जो सप्तर्षिगण होंगे उनके नाम सुजो— ॥ २६ ॥ उनके नाम हविष्यान्, सुकृत, सल, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमीजा और सल्यकेतु हैं॥ २७ ॥ उस समय बद्धसावर्णिमजुके सुक्षेत्र, उत्तमीजा और भूरिकेण आदि

दस पत्र पश्चित्रीकी रक्षा करेंगे ॥ २८ ॥

न्यारहवाँ यनु धर्मसावाँगं होगा। उस समय होनेवाले देवताओंके विह्नमा, कामगम और निर्वाणरीत नामक मुख्य गण होंगे—इनमेंसे प्रत्येकमें तीस-तीस देवता रहेंगे और वृध नामक इन्द्र होगा॥ २९-३०॥ उस समय होनेवाले सप्तर्षियोंके नाम निरस्वर, अग्नितेजा, वपुष्पान, घृषि, आरुणि, हविष्णान् और समध है॥ ३१॥ तथा धर्मसावार्णि यनुके सर्वत्रम, सुधर्गा, और देवानीक आदि पुष उस समयके राज्याधिकारी पृथिवोषति होंगे॥ ३२॥

स्त्रपृत्र सावणि बारतवी मनु होगा। उसके समय ऋतुधाना नामक इन्द्र होगा तथा तत्कात्मेन देवताओंक नाम ये हैं सुनो—॥ ३३॥ है द्विज! उस समय दस-दस देवताओंक हरित. सेंहित, सुनना, सुकर्ना और सुराप नामक पाँच गण होंगे॥ ३४॥ तमस्त्रो, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोस्रोते, तपोधृति, तपोधृति तथा सपोधन—ये सात सप्तर्षि होंगे। अप मनुषुञ्जेके नाम सुनो—॥ ३५॥ उस समय उस मनुके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीर्यशास्त्री पुत्र तत्कारवेन सत्राट् होंगे॥ ३६॥

हे मुने ! तेरहवां चित्र नामक ननु होगा। इस मन्दन्तरमें सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे इनगंसे प्रत्येकमे तैतास-तैतीस देवता रहेंगे; तथा महाबल्ज्वान् दिवस्पति उनका इन्द्र होगा॥ ३७— ६९॥ निर्मोत, तत्वदशीं, निषकस्प, निरुत्युक, धृतिमान, अव्यय और सुतपा—ये तत्कालीन सप्तर्षि होंगे। अब मनुषुत्रीक नाम भी सुनो॥ ४०॥ उस मन्दन्तरमें चित्रसेन और विचित्र आदि मनुष्त्र एका होंगे॥ ४१॥

भौमश्चतुर्दशश्चात्र मेत्रेय भविता यनुः । शुचिरिन्द्रः सुरगणास्तत्र पञ्च शृणुषु तान् ॥ ४२ चाक्षयाश्च पवित्राश्च कनिष्ठा प्राजिकास्तथा । बाचाबृद्धाश्च वै देवास्सप्तर्षीनपि मे शृणु ॥ ४३ अप्रिबाहः श्चिः श्को पागधोऽप्रिध एव च । युक्तस्तथा जितश्चान्यो मनुपुत्रानतः शृणु ॥ ४४ उक्तपम्मीरबुद्ध्याद्या मनोस्तस्य सुता नृपाः । कथिता मुनिशार्दुल पालविष्यन्ति ये महीम् ॥ ४५ चतुर्युगान्ते वेदानां जायते किल विप्रवः । प्रवर्तयन्ति तानेत्व भुवं सप्तर्षयो दिवः ॥ ४६ कृते कृते स्मृतेर्थिप्र प्रणेता जायते मनुः । देवा यज्ञभुजस्ते तु यावन्यन्वन्तरं तु तत्॥ ४७ भवन्ति ये मनोः पुत्रा यावन्यन्वन्तरं तु तैः । तदन्वयोद्धवैश्वेव तावद्धः परिपाल्यते ॥ ४८ मनुस्सप्तर्षयो देवा भूपालाश्च मनोः सताः । मन्त्रन्तरे भवन्त्येते शक्रश्चैवाधिकारिणः ॥ ४९ चतुर्दशभिरेतैस्तु गतैर्मन्यन्तरैद्विज । सहस्रयुगपर्यन्तः कल्यो निर्शेष उच्यते ॥ ५० तावत्प्रमाणा च निशा ततो भवति सत्तम । त्रैलोक्यमस्त्रलं प्रस्त्वा भगवानादिकृद्विभुः । ततः प्रवृद्धो भगवान् यथा पूर्वं तथा पुनः ।

ब्रह्मस्पघरश्योते शेषाहावम्बुसम्प्रवे ॥ ५१ त्रैलोक्यमस्विलं प्रस्त्वा भगवानादिकृष्ठिभुः । स्वमायासंस्थितो विप्र सर्वभूतो जनार्दनः ॥ ५२ ततः प्रबुद्धो भगवान् यथा पूर्व तथा पुनः । सृष्टिं करोत्वव्ययात्मा कल्पे कल्पे रजोगुणः ॥ ५३ मनवो भूभुजस्तेन्द्रा देवास्सप्तर्थयस्तथा । सान्त्रिकोऽशः स्थितिकरो जगतो द्वित्रसत्तथा । सान्त्रिकोऽशः स्थितिकरो जगतो द्वित्रसत्तथा । ५४ चतुर्युगेऽप्यसौ विष्णुः स्थितिव्यापारलक्षणः । युगव्यवस्थां कुरुते यथा मैत्रेय तच्छ्णु ॥ ५५ कृते युगे परं ज्ञानं किपलादिस्वरूपधृक् । ददाति सर्वभूतात्मा सर्वभूतिहते रतः ॥ ५६ चक्रवर्त्तिस्वरूपेण त्रेतायामपि स प्रभुः । दुष्टानां निग्रहं कुर्वन्यरिपाति जगत्त्रयम् ॥ ५७

द्यांच नामक इन्द्र और पाँच देवगण होंगे; उनके नाम सुने—चे चासुय, पवित्र, सिनष्ठ, प्राणिक और वाचावृद्ध नामक देवता है। अब तत्कालीन सप्तर्थियोंके नाम भी सुने ॥ ४२-४६ ॥ उस समय अग्रिवाह, द्वाचि, द्वाक, द्वाक, प्राण्य, मागध, आग्निय, युक्त और जित—ये सप्तर्थि होंगे। अब मनुपुत्रोंके विषयमें सुने ॥ ४४ ॥ हे मुनिशार्द्द्र ! कहते हैं, उस मनुके कह और गम्भीरबुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथियोका पालन करेंगे॥ ४५ ॥

हे मैन्नेय ! चौदहर्वा मनु भीम होगा । उस समय

प्रत्येक चतुर्युगके अन्तमें नेदीका लोप हो जाता है, उस समय सप्तर्षिपण ही स्वर्यत्योकसे पृथिवीमें अवतीर्ण होकर उनवर प्रचार करते हैं ॥ ४६ ॥ ब्रत्येक सत्ययुगके आदिमें [ मनुष्योकों धर्म-मर्यादा स्वानित करनेके लिये ] स्मृति-शास्त्रके स्वयिता मनुका प्रादुर्भाव होता है; और उस मन्यन्तरके अन्त-पर्यन्त तत्कात्कीन देवगण मज्ञ-भागोंको भोगते हैं ॥ ४० ॥ तथा मनुके पुत्र और उनके वंशाधर मन्यन्तरके अन्तत्तक पृथिवीका मालन करते रहते हैं ॥ ४८ ॥ इस प्रकार मनु सप्तर्पि, देवता, इन्द्र तथा मनु-पुत्र राजागण—ये प्रत्येक मन्वन्तरके अधिकारी होते हैं ॥ ४९ ॥

हे द्विज ! इन चौदह मन्बन्तरोंके जीत जानेपर एक सहस्र युग रहनेवाला करूप समाप्त हुआ कहा जाता है ॥ ५०॥ हे साधुश्रेष्ठ ! फिर इतने ही समयको गाँउ होती है। उस समय बहारूपधारी श्रीविष्णुमणवान् प्रलयकालीन जरूके क्रपर शेष-शब्यापर शयन करते हैं। ५१ ॥ हे विष्ठ ! तब आदिकती सर्वव्यापक सर्वभूत मगयान् जनार्दन सम्पूर्ण त्रिलोकीका प्राप्त कर अपनी मायामें स्थित रहते हैं॥ ५२॥ फिर [प्रलय-राजिका अन्त होनेपर] प्रत्येक करूपके आदिमें अव्ययात्मा भगवान् जाप्रत् होकर रजोगुणका आश्रय कर सृष्टिकी रचना करते हैं॥ ५३॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! मनु, मनु-पृत्र रचना करते हैं॥ ५३॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! मनु, मनु-पृत्र रचना करते हैं॥ ५३॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! मनु, मनु-पृत्र राजन करनेवाले भगवान्के सास्त्रिक अंश है॥ ५४॥ हे मैत्रेय ! स्थितिकारक भगवान् विष्णु चारो

हे मैत्रेय ! स्थितिकारक भगवान् विष्णु चारों युनोंने जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं, स्वे सुनो-- ॥ ५५ ॥ समस्त प्राणियोंके कल्याणमें तत्पर वे सर्वभूतात्मा सल्ययुगर्में कपिल आदिरूप धारणकर परम ब्रानका उपदेश करते हैं ॥ ५६ ॥ त्रेतायुगर्ने वे सर्वसमर्थ प्रमु चक्रवर्ती मूगाल खेकर दुष्टीका दमन करके ब्रिलोकीकी रक्षा करते हैं ॥ ५७ ॥ वेदमेकं चतुभेंदं कृत्वा शाखाशतैविभुः । करोति बहुलं भूयो वेदव्यासस्वरूपणृक् ॥ ५८ वेदांस्तु द्वापरे व्यस्य कलेरन्ते पुनर्हिः । कल्किस्वरूपी दुर्वृत्तान्यार्गे स्थापयति प्रभुः ॥ ५९ एवमेतज्जगत्सर्व शश्चत्याति करोति च । हन्ति चान्तेष्ठनन्तात्मा नास्यस्माद्व्यत्तिरेकि यत् ॥ ६० भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वभूतान्महात्मनः । तद्त्रान्यत्र वा विष्ठ सद्धावः कथितस्तव ॥ ६९ मन्दन्तराण्यशेषाणि कथितानि पया तव । सन्दन्तराथिषांश्चैव किमन्यत्कश्चयामि ते ॥ ६२

बेदोका बिस्तार कर कांठियुगके अत्तार्थे भगवान् कांट्करूप धारणकर दुराचारी लोगोंको सन्मार्गमें प्रवृत्त करते हैं ॥ ५९ ॥ इसी प्रकार, अनन्तात्मा प्रभु निरन्तर इस सम्पूर्ण जगत्के उत्पत्ति, पालन और माद्य करते रहते हैं । इस संसारमें ऐसी कोई बस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो ॥ ६० ॥ है जिप्र ! इहलोक और परलोकमें भूत, भविष्यत् और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वै सब महास्मा भगवान विष्णुसे

ही उताब हुए है—–यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ ॥ ६१ ॥

पैने तुपसे सम्पूर्ण मन्यन्तरों और मन्यन्तराधिकारियोंका

वर्णन कर दिया। कत्रो, अब और क्या सुनार्क ? ॥ ६२ ॥

उदनन्तर द्वापरयुगर्धे वे वेदव्यासरूप भारणकर एक वेदके चार विभाग करते हैं और सैकडी झाखाओंमें बॉटकर

उसका बहुत विस्तार कर देते हैं ॥ ५८ ॥ इस प्रकार द्व.५३मे

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयॅऽशे दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## तीसरा अध्याय

चतुर्युगानुसार भिन्न-भिन्न व्यासोके नाम तथा ब्रह्म-ज्ञानके माहाक्यका वर्णन

और्गत्रेय उत्तन्त

ज्ञातमेतन्मया त्वत्तो यथा सर्वमिदं जगत्। विष्णविष्णौ विष्णतश्चन परं विद्यते ततः॥

विष्णुर्विष्णौ विष्णुतश्च न परं विद्यते ततः॥ एतत्तु श्रोतुमिच्छामि व्यस्ता वेदा महात्मना ।

वेदव्यासस्वरूपेण तथा तेन युगे युगे ॥ यस्मिन्यस्मिन्युगे व्यासो यो व आसीन्महामुने । तं तमाचक्ष्य भगवज्जासाभेदांश मे वद ॥

औपराशर उवाच

येदहुमस्य मैत्रेय शाखाभेदास्सहस्रशः । न शक्तो विस्तराहुकुं सङ्क्षेपेण शृणुषु तम् ॥

न इक्का ।वस्तराह्कु सङ्क्ष्यण शृणुष्ट तम् ॥ द्वापरे द्वापरे विष्णुच्यांसरूपी महामुने ।

वेदमेकं मुबहुधा कुस्ते जगतो हितः॥ वीर्यं तेजो बलं चाल्पं मनुष्याणामवेक्ष्य च ।

वीर्यं तेजो बलं चाल्पं मनुष्याणामवेस्य च । हिताय सर्वभूतानां वेदभेदान्करोति सः ॥

ययासौ कुस्ते तन्वा वेदमेकं पृथक् प्रभुः । वेदव्यासाभिधाना तु सा च पूर्तिर्मधृद्विषः ॥ अभिनेयजी बोले—हे भगवन् ! आफ्के कथनसे मैं

यह जान गया कि किस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत् विष्णुरूप है, जिष्णुमें ही स्थित है, विष्णुसे ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णुसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ? ॥ १ ॥ अब मै

यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान्ने वंदरयासरूपसे युग-युगर्ने फिस प्रकार वेदोंका विभाग किया ॥ २ ॥ है महामुने ! हे भगवन् । किस-जिस युगर्ने जो-जो वेदव्यास

हुए उनका तथा वेटोंके सम्पूर्ण जास्ता-भेदोंका आप मुझसे

वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ श्रीपराशरजी बोले — हे मैंग्रेय ! बेदरूप वृक्षके सहस्रो शास्त्र-भेद हैं, उनका विस्तारसे वर्णन करनेमें तो

कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेपसे सुनो— ॥ ४ ॥ हे महामुने ! प्रत्येक द्वापरशुगमें भगवान् विक्यु व्यासरूपसं अवर्ताणे होते हैं और संसारक कल्याणके लिये एवं, घेटके अनेक भेद कर देते हैं ॥ ५ ॥ मनुष्योंके बल, बीर्ध और तेलको अल्ल जानकर वे समस्त प्राणियोक हिसके लिये

बेदोंका विभाग करते हैं ॥ ६ ॥ जिस शरीरके हार ये प्रभु एक बेदके अनेक विभाग करते हैं भगवान् मध्यूटनकी उस मुर्तिका नीम बेदब्वास है ॥ ७ ॥

यस्मिन्यन्वन्तरे व्यासा ये ये स्युस्तान्निबोध ये । यदा च भेदइशाखानां व्यासेन क्रियते मुने ॥ अष्टाविदातिकृत्वो वै वेदो व्यस्तो महर्षिभि: । वैवस्वतेऽन्तरे तस्मिन्द्वापरेषु पुनः पुनः॥ बेदव्यासा व्यतीता ये हाष्ट्राविशति सत्तम । चतुर्धा यैः कृतो वेदो द्वापरेषु पुनः पुनः ॥ १० द्वापरे प्रथमे व्यस्तस्त्वयं वेदः स्वयम्भवा । द्वितीये द्वापरे चैव वेदव्यासः प्रजापतिः ॥ ११ तृतीये चौदाना व्यासश्चतुर्थे च बहस्पतिः । सविता पञ्चमे व्यासः षष्ठे मृत्युस्समृतः प्रभुः ॥ १२ सममे च तथैवेन्द्रो वसिष्ठश्चाष्ट्रमे स्पृतः । सारस्वतश्च नवमे त्रिधामा दशमे स्मृतः ॥ १३ एकादशे तु त्रिशिखो भरद्वाजस्ततः परः । त्रयोदशे चान्तरिक्षो वर्णी चापि चतुर्दशे ॥ १४ त्रय्यारुणः पञ्चदशे पोडशे तु धनञ्जयः । ऋतुञ्जयः सप्तदशे तद्ध्वं च जयस्मृतः ॥ १५ ततो व्यासो भरद्वाचो भरद्वाजाच गौतमः। गीतमादुत्तरो व्यासो हर्यात्मा योऽभिधीयते ॥ १६ अथ हर्यात्मनोऽन्ते च स्मृतो वाजश्रवा युनिः । सोमशुष्यायणस्तस्मात्तृणबिन्दुरिति स्मृतः ॥ १७ ऋक्षोऽभुद्धार्गवस्तस्माद्वाल्मीकियोंऽभिधीयते । तस्मादस्मत्यिता शक्तिर्व्यासस्तस्मादहं मुने ॥ १८ जातुकर्णोऽभवन्मतः कृष्णद्वैपायनस्ततः । अष्टाविञ्चतिरित्येते वेदव्यासाः पुरातनाः ॥ १९ एको वेदशतुर्धा तु तै: कृतो द्वापसदिष् ॥ २० भविष्ये द्वापरे चापि द्वीणिव्यस्ति भविष्यति । व्यतीते मम पुत्रेऽस्मिन् कृष्णद्वैपायने मुने ॥ २१ धुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येव व्यवस्थितम् । बुहत्वाद्बुंहणत्वाच तद्ब्रह्येत्यभिधीयते ॥ २२ प्रणवावस्थितं नित्यं भूर्भुवस्स्वरितीर्यते।

ऋग्यजुस्सामाधवांणो यत्तस्मै ब्रह्मणे नमः ॥ २३

है मुने । जिस-जिस मन्बन्हरमें जो-जो त्यास होते हैं और वे जिल-जिल प्रकार जान्ताओंका विभाग करते है—वह मुझसे सुनो॥८॥ इस वैवस्वत-मन्यन्तरके प्रत्येक द्वापरयुगमें ज्यास महर्षियोने अवतक पुनः-पुनः अद्वाईस बार वेदोंके विभाग किये हैं ॥ ९ ॥ हे साधुश्रेष्ठ ! जिन्होंने पुन:-पुन: द्वापरपुगमें वेदोंके चार चार विभाग किये हैं उन अहाईस ज्यासोंका विवरण सुनो 👵 ॥ १० ॥ पहले द्वापरमे खर्च भगवान् ब्रह्माजीने वेटीका विभाग किया था। दूसरे द्वापरके बेदख्यास प्रजापति हुए ॥ १२ ॥ तीसरे हापरमे शुक्राचार्यजी और चौथेमें बृहस्पतिजी व्यास हुए, तथा पाँचवेंमें सुर्य और छठेमें भगवान् मृत्यु व्यास कहलाये ॥ १२ ॥ सातवे हापरके वेदव्यास इन्द्र, आठवेके बसिप्त, नवेंके सारस्वत और दसवेंके त्रिधामा कहे जाते हैं॥ १३॥ स्थारहवेंमें त्रिक्षिस, बारदवेंमें भरद्वाज, तेरहवेमें अन्तरिक्ष और चौदनवेमें वर्णी नामक व्यास हुए ॥ १४ ॥ चन्द्रहुवें= प्रय्यासण, सोलहबंगें धनञ्जय, सञ्जन्नवेमें कतुञ्जय और तदनन्तर अठारहवेशे कथ गामक व्यास हुए॥ १५॥ फिर डब्रीसर्वे व्यास भरहरू हुए, भरहाजके पीछे पीतम हुए और मीतमके पीछे जो व्यास हुए ते हर्यात्मा कहे जाते हैं।। १६॥ हर्यात्मक अनन्तर बाजश्रवामृति क्याम हुए तथा उनके पश्चात् सोमशुष्यवंशी सृणविन्दु (तेईसवें) वेत्य्याम कड्ळावे ॥ १७॥ उनके पीछे भुग्वंशी ऋक्षा व्यास हर जो व्यक्सीकि कहलाये, तदनचर हमारे पिता शक्ति हुए और षित में हुआ ॥ १८ ॥ मेरे अनन्तर जातुकर्ण ज्यास हुए और फिर कृष्णद्वैपायन—इस प्रकार ये अहाईस व्यास प्राचीन है। इन्होंने द्वापरादि युगोंमें एक ही बेटके चार-चार विभाग किये हैं॥१९-२०॥ है मुने ! भेरे पुः। क्षणाहुँपायनके अनन्तर आगापी शुपरभगार्थे श्रेण-पाः अधस्यामा वेदरुपास होने ॥ २१ ॥

ॐ यह अधिनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। यह बृहत् और व्यापक है इसिल्ये 'ब्रह्म' कहत्वता है।। २२॥ भ्रूलेंक, भुवलेंक और स्वलेंक— ये तीनों प्रणवस्त्य ब्रह्मये ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ब्रह्म, यजुः, साथ और अध्यतंस्त्रप है; अतः उस ओंकारस्य ब्रह्मको नमस्कार है॥ २३॥

जे संसारके डर्यांचे और ष्टल्यका कारण कहलात है गथा महतत्त्वसे भी परम बृह्य (सक्ष्म) है उस औकाररूप

बहाको नमस्बार है।। २४॥ जो अमाध, अपार और

अक्षय है, संसारको मोहित करनेवाले तपोगणका आश्रय

है, तथा प्रकाशमय सत्वगुण और प्रवृत्तिरूप रजीगृणंक द्रास पृष्ट्योके भोग और मोक्षरूप परमक्रमार्थका हेत्

अम-दमञालिखीका म<del>श</del>्चक्य स्थान है, जो अञ्चक्त और

अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्म क्षेत्रत भी सदा रहनेबाला

है ॥ २६ ॥ जो स्वयन्त्र, प्रथान और अन्तर्श्वामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीविषाल, अक्षय और अनेक रूप

है ॥ २७ ॥ और जो परमात्मस्वरूप भगवान् वाल्ट्रवका हो।

रूप (प्रतीक) है, उस ऑकाररूप परवहाको सर्वदा

व्यास्त्रार नमस्कार है ॥ २८ ॥ यह ऑकाररूप बहा अभिन्न होक्स भी [ अकार, उकार और मकारस्थस ] तीन

भेदोंबात्य है। यह समस्त भेदोंमें ऑभेन्नरूपसे स्थित हैं।

हथापि भेदबुद्धिसं भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है ॥ २९ ॥ वह

सर्वातमा ऋङ्ग्यम, सामाध्य और चलुर्भय है तथा ऋग्यजुः-सानका साररूप वह ओवहर ही सब शरीरधारियोका आत्मा

है ॥ ३० ॥ वह केरमय है, बही कुम्बेट(टिरूपसे भित्र हो।

जाता है और वहां अपने वेदरूपवर्ष नाग शाखाओंमें

विभक्त करता है तथा यह असंग भगवान हो समस्त

है ॥ २५ ॥ जो सांस्यक्षानियोकी परमनिष्ठा

जगतः प्ररूपोत्पस्योर्यत्तत्कारणसंज्ञितम् । महतः परमं गुह्यं तस्मै सुब्रह्मणे नमः ॥ २४ अगाधापारमक्षयं जगत्सम्मोहनालयम् । स्वप्रकादाप्रवृत्तिभ्यां पुरुषार्थप्रयोजनम् ॥ २५ सांख्यज्ञानवतां निष्ठा गतिइशमदमात्मनाम् । यत्तद्व्यक्तममृतं प्रवृत्तिब्रह्य शाश्चनम् ॥ २६ प्रधानमात्मयोनिश्च गुहासंस्थं च शब्द्यते । अविभागं तथा शुक्रमक्षयं बहुधात्मकम् ॥ २७ परमब्रह्मणे तस्मै नित्यमेव नमो नमः। बहुपं वासुदेवस्य परमात्मस्वरूपिणः ॥ २८ एतदब्रह्म त्रिधा भेदमभेदमपि स प्रभुः। सर्वभेदेषुभेदोऽसौ भिद्यते भित्रवृद्धिभिः ॥ २९ स ऋङ्गयसाममयः सर्वाताः स यजुर्मयः । ऋग्यजुस्सामसारात्मा स एवात्मा शरीरिणाम् ॥ ३० भिद्यते वेदपयस्खवेदं करोति भेदैर्बह्भिस्सशाखम्। शास्त्राष्ट्रणेता स समस्तशासा-

> ज्ञानस्वरूपो भगवानसङ्घः ॥ ३१ ।

इतसाओंका रचविता और उनका ज्ञानस्वरूप है।। ३१।। इति श्रीविष्युपुराणे तुर्तीयेऽडो हतीयोऽध्यामः ॥ ३ ॥

# चौथा अध्याय

### ऋषेदकी शाखाओंका विस्तार

ऑपरादार तकान

आद्यो वेदश्रतुष्पादः शतसाहस्रसम्मितः। ततो दशगुणः कृत्स्रो यज्ञोऽयं सर्वकामधुक् ॥ ततोऽत्र पत्सतो व्यासो अष्टाविदातिपेऽन्तरे । वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्धा व्यथजत्प्रभुः॥ यथा च तेन वै व्यस्ता वेदव्यासेन धीमता । वेदास्तथा समस्तैस्तैर्व्यस्ता व्यस्तैस्तथा मया ॥ तदनेनैव वेदानां शास्त्राभेदान्द्रिजोत्तम । पठितान्सगस्तेष्ठवधारय ॥ चतुर्यगेषु

श्रीपरादारजी बोले—सृष्टिके आदिमें ईश्वरत आविभूत बेद ऋक् यज्ः आदि चार पादांसे युक्त और एक राज्ञ मन्त्रवारण था। उसीसे सगस्त कामनाओंको देनेवाले अधिहोबादि एस प्रकारक यहोका प्रचार कुआ ।। १ ॥ तदनन्तर अहाईसवे द्वानरपुगर्य मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायनने इस चतुष्पादयुक्त एक ही वेदके चार भाग किये ॥ २ ॥ परम थुद्धिमान नेदच्यासने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, डीक उसी प्रकार अन्यान्य चेदच्यासीने तथा पैने भी पहले किया था ॥ ३ ॥ अतः हे द्विज ! समस्त चतुर्यगोमें इन्हीं जालाभेदीसं बेटका पाठ होता है—ऐसा जाने ॥ ४ ॥

कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभूम् । को हान्यो भृवि मैत्रेय महाभारतकृद्धवेत् ॥ तेन व्यस्ता यथा वेदा मत्यत्रेण महात्पना । द्वापरे ह्यत्र मैत्रेय तस्मिञ्कुणु यथातश्रम् ॥ ब्रह्मणा चोदितो व्यासो वेदाऱ्यस्तुं प्रचक्कमे । अथ शिष्यान्प्रजग्राह चतुरो वेदपारगान् ॥ ७ ऋग्वेदपाठकं पैलं जग्राह स महामुनिः । वैशम्पायननामानं यज्ञ्बेंदस्य चायहीत्॥ जैमिनि सामवेदस्य तथैवाधर्ववेदवित्। सुमन्तुस्तस्य शिष्योऽभृद्वेदव्यासस्य धीमतः ॥ रोमहर्षणनामानं महायुद्धि महामुनिः। सुतं जन्नाह शिष्यं स इतिहासपुराणयोः ॥ १० एक आसीद्यजुर्वेदस्तं चतुर्धां व्यक्तल्पयत् । चातुहेंत्रिमभूत्तस्मिस्तेन यज्ञमथाकरोत् ॥ ११ आध्वर्यवं चजुर्धिस्तु ऋष्भिहोत्रं तथा मुनि: । औरात्रं सामभिश्चके ब्रह्मत्वं बाष्यधर्वभिः॥ १२ ततस्य ऋच उद्धृत्य ऋग्वेदं कृतवान्युनिः । यजूषि च यजुर्वेदं सामवेदं च सामभि: ॥ १३

राज्ञां चाथर्ववेदेन सर्वकर्पाणि च प्रभुः । कारयामास मैत्रेय ब्रह्मत्वं च यथास्थिति ॥ १४ सोऽवमेको यथा वेदस्तमस्तेन पृथक्कृतः । चतुर्धाथ ततो जातं वेदपादपकाननम् ॥ १५ विभेदं प्रथमं विप्र पैलो ऋग्वेदपादपम् ।

चतुर्धा स बिभेदाध वाष्क्रलोऽपि च संहिताम् । बोध्यादिभ्यो ददौ ताश्च शिष्केभ्यस्स महामुनिः ॥ १७ बोध्याज्ञिमान्नकौ तद्वह्याज्ञवल्क्यपराक्षरौ ।

इन्द्रप्रमितये प्रादाहाष्कलाय च संहिते ॥ १६

प्रतिशाखास्तु शाखाबास्तस्थास्ते जगृहुर्मुने ॥ १८ इन्द्रप्रमितिरेकां तु संहितां स्वसृतं ततः । माण्डुकेयं महात्मानं मैत्रेयाध्यापयनदा ॥ १९ तस्य शिष्यप्रशिष्येभ्यः पृत्रशिष्यक्रमाद्ययौ ॥ २० भगजान् कृष्णद्वैपायनको तुम साश्वात् नारायण हो समझौ, क्योंकि हे मैत्रेय ! संस्मारो नारायणके अतिरिक्त और कीन महाभारतका रचियता हो सकता है ? ॥ ५ ॥

हे पैंडेय ! हापरसुवमें मेरे पुत्र महात्वा कृष्णहैपायनने जिस प्रकार वेदोका विभाग किया था वह यथावत् सुनो ॥ ६ ॥ जब ब्रह्माजीको प्रेरणारी व्यासजीने थेदोंका विभाग करनेका उपक्रम किया, तो उन्होंने वेदका अन्ततक अध्ययन करनेमें समर्थ बार क्रिपयोंको शिष्य बनाया ॥ ७ ॥ उनमेंसे उन महामुनिने पैक्टको क्रावेद,

वैशम्मायनको यजुबैद और जैमिनिको सामबेद पदाया तथा उन मिलिमोन् ज्यासजीका सुमन्तु नामक शिष्य अथर्बबेदका आता हुआ ॥ ८-९ ॥ इनके सिबा सृतजातीय महाबुद्धिमान् रोमहर्षणको महामुनि व्यासजीने अपने इतिहास और पुराणके विद्यार्थीकमसे प्रहण किया ॥ १० ॥ पुराणको यजुकैद एक ही था । उसके उन्होंने चार

विभाग किये, अनः उसमें चातुर्होत्रकी प्रवृत्ति हुई और इस

चातुर्होत्र-विधिसे ही उन्होंने यहानुष्टानकी व्यवस्था की ॥ ११ ॥ व्यासकीने यजुःसे अध्वर्युक, ऋक्से होताक, सामसे उद्भावक तथा अथ्यप्रदेश बहानेह कर्यक स्थापना की ॥ १२ ॥ वदनन्तर ऋहोने ऋक् तथा यजुःश्रुतियोंका उद्धार करके ऋग्वंद एवं चजुर्वेदको और सामश्रुतियोंसे सामबेदकी रचना की ॥ १३ ॥ हे मैत्रेय ! अथ्यप्रेतियों हारा भगवान् व्यासकोने सम्पूर्ण राज-कर्म और ब्रह्मात्वकी यथावत् व्यवस्था को ॥ १४ ॥ इस प्रकार व्यासकीने चेदकप एक वृक्षके नम विभाग कर दिये फिर

विभक्त हुए उन चारोंसे बेदरूपो वृक्षीका वन उत्पन्न

हुआ। १५।

हे निष्ठ ! पहले पैलने खब्बेदरूप यूक्तके दो विभाग किये और तन रांनी शालाओंको अपने शिष्य इन्द्रप्रमिति और वाष्करूको पहाया॥ १६॥ फिर वाष्करूने भी अपनी शाखांक चार भाग किये और उन्हें बोध्य आदि अपने शिष्योंको दिया॥ १७॥ हे यूने ! काष्करूको शाखांकी उन चारों प्रतिशाखाओंको उनके शिष्य वोध्य, आप्रिमाडक, याज्ञयुक्ष्य और पराज्ञरने यहण किया॥ १८॥ हे पैत्रेयजी ! इन्द्रप्रांगतिने अपनी

प्रतिशास्त्राको अपने पुत्र महात्मः माण्डुकेयको पदाया ॥ १९ ॥ इस प्रकार शिष्य-प्रशिष्य-क्रमसे उस २॥शाका उनके पुत्र और शिष्योमें प्रचार हुआ । इस वेदमित्रस्तु शाकल्यः संहितां तामधीतवान् । चकार संहिताः पञ्च शिष्येभ्यः प्रददौ च ताः ॥ २१ तस्य शिष्यास्तु ये पञ्च तेषां नामानि मे शृणु । मुद्रलो गोपुरबश्चैव वात्यश्शालीय एव च । इतीरः पञ्चमश्चासीन्पैत्रेय सुमहामतिः॥ २२ संहितात्रितयं चके शाकपूर्णस्तथेतरः। निरुक्तमकरोत्तद्वयतुर्थं । मुनिसत्तम ॥ २३ कौञ्चो वैतालिकस्तहद्भलाकश्च महामुनिः । निस्त्तकुचतुर्थोऽभृद्वेदवेदाङ्गपारगः 11 58 इत्येताः प्रतिशारमध्यो ह्यनुशारमा द्विजोत्तम । वाष्क्रलश्चापरास्त्रिक्षसंहिताः कृतवान्द्रिज । शिष्यः कालायनिर्गार्ग्यस्तृतीयश्च कथाजवः॥ २५ इत्येते यहबुचाः प्रोक्ताः संहिता यैः प्रवर्तिताः ॥ २६

जिप्य-परम्यतसे ही जाकल्य बेदिगित्रने उस संहिताको पदा और उसको पाँच अनुजासाओंमें विभक्त कर अपने पाँच शिष्योको पढाया ॥ २०-२१ ॥ उसके जो पाँच शिष्य थे। उनके राम सुनी । हे मैंबेय ! थे मुद्रस्त, गोमुख, बास्य और शालीय तथा पाँचवे महामति शरीर थे॥ २२॥ हे मुनिसतम ! उनके एक दूसरे शिष्य शाकपूर्णी तीन वेदसंहिताओंको तथा चौथे एक निरुक्त-प्रस्थको रचना की ॥ २३ ॥ [ उन संहिताओंका अध्ययन करनेवाले उनके क्षिप्य] महामृति क्रीञ्च, वैतालिक और बलाक थे तथा [निरुक्तका अध्ययन करनेवाले] एक चौधे शिष्य वेद-बेदाङ्के पारणमी निरुक्तकार हुए ॥ २४ ॥ इस प्रकार वेदरूप वृक्षको प्रतिशाकाओंक्षे अनुशालाओंको उत्पत्ति हुई । हे द्विजोत्तम ! बाध्कलने और भी तीन संहिताओंकी रचना की। उनके (उन संद्विताओंको पहनेबाले) दिख्य कारणयनि, भार्य तथा कथाजय थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओको स्वना को बे बहुबुच कहलाये ॥ २५-२६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंऽदो चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

# पाँचवाँ अध्याय

शुक्र्यजुर्वेद तथा तैतिरीय यजुःशाखाओंका वर्णन

श्रीपराश्य उनाच

यजुर्वेदतरोश्शाखास्सम्विशन्यहामुनिः । वैशाम्यायनमामासौ व्यासशिष्यश्रकार व ॥ १ दिष्येभ्यः प्रदर्दौ ताश्च जगृहुस्तेऽप्यनुक्रमात् ॥ १ याज्ञवल्क्यस्तु तत्राभूद्वस्यतम्तुतो द्विज । शिष्यः परमयर्पज्ञो गुरुवृत्तिपरसादा ॥ ३ ऋषियोऽद्य महामेरोः समाजे नागमिष्यति । तस्य व सप्तरात्रात्तु ब्रह्महत्या भविष्यति ॥ ४ पूर्वमेवं मुनिगणैस्समयो यः कृतो द्विज । वैशम्यायन एकस्तु तं व्यत्तिक्रान्तवांस्तदा ॥ ५ स्वसीयं वालकं सोऽध पदा स्पृष्टमघातयत् ॥ ६ शिष्यानाहं स भो शिष्या ब्रह्महत्यापहं व्रतम् । चरध्वं मत्कते सर्वे न विचार्यमितं तथा ॥ ७

श्रीपरादारजी बोले—हे महामृते ! व्यासजीके शिष्ध वैदाम्पायनने यजुर्वेदरूपी वृक्षको सताईस जासाओंको। रचना को; और उन्हें अपने दिष्योंको पढ़या तथा दिष्योंने भी क्रमञ्हः ब्रहण किया । १-२ । हे द्वित ! उनका एक परम भार्मिक और राउँच गुरुसेवामें तत्पर रहनेवाला शिष्य बहारतका पुत्र बाहुबल्क्य था ॥ ३ ॥ [एक समय समस्त भ्राविषयाने मिलकर यह नियम किया कि | जो कोई महामेरपर स्थित हमारे इस समाजमें सम्मिलित न होगा उसको सात राष्ट्रियोंके भीतर ही अहाहत्या रुगेग्रे ॥ ४ ॥ है द्विज ! इस प्रकार मुनियोंने पहले जिस समयको नियत किया था उसका केवल एक बैदाग्यायनने ही अतिक्रमण कर दिया ॥ ५ ॥ इसके पश्चात् इन्होंने [प्रमादवश] धरसे छुए हुए अपने भानजेकी दृत्या कर डाली; तब उन्होंने अपने जिप्योसे कहा—'हे दिख्याण ! तुम सब लोग किमी प्रकारका विचार न करके मेरे लिये अहाहत्याकी दूर करनेकाल्य ब्रत करो' ॥ ६-७ ॥

अधाह याज्ञयत्क्यस्तु किमेभिर्धगर्यन्हुजै: । हेशितैरल्पतेजोभिश्चरिष्येऽहमिदं व्रतम् ॥ ८ ततः क्रुद्धो गुरुः प्राह याज्ञयल्वयं पहामुनिम् । मुच्यतां यत्त्वयाधीतं मत्तो विप्रावमानकः ॥ ९ निस्तेजसो वदस्येनान्यत्त्वं ब्राह्मणपुङ्गवान् । तेन शिष्येण नार्थोऽस्ति ममाज्ञाभङ्गकारिणाः ॥ १० याज्ञयल्क्यस्ततः प्राह भक्त्यैतने मयोदितम् । ममाप्यलं त्वयाधीतं यन्यया तदिदं द्विज ॥ ११

शीपरास्त उदाच

इत्युक्तो रुघिराक्तानि सस्त्याणि यंजूषि सः । छर्दियत्वा ददी तस्मै ययौ स स्वेच्छ्या मुनिः ॥ १२ यजूंब्यथ विस्पृष्टानि याज्ञवल्क्येन वे द्विज । जगृहुस्तित्तिरा भूत्वा तैत्तिरीयास्तु ते ततः ॥ १३ ब्रह्महत्याव्रतं चीर्णं गुरुणा चोदितैस्तु यैः । चरकाध्वयंवस्ते तु चरणान्मुनिसत्तम ॥ १४ याज्ञवल्क्योऽपि मैत्रेय प्राणायामपरायणः । तृष्टाय प्रयतस्तूर्यं यजूंब्यभिलवंस्ततः ॥ १५

पाजनत्त्वय उवाच

नमस्सवित्रे द्वाराय मुक्तेरिमततेजसे।
ऋग्यजुस्सामभूताय त्रयोधाग्ने च ते नमः ॥ १६
नमोऽग्नीयोमभूताय जगतः कारणात्मने।
भारकराय परं तेजस्सौयुम्रर्ज्ञिविश्वते ॥ १७
कलाकाष्ठानिमेषादिकालज्ञानात्मरूपिणे ॥ १८
विभित्तं यस्मुरगणानाप्यायेन्दुं स्वर्रिमभिः ।
स्वधामृतेन च पितृंस्तस्मै तृष्यातमने नमः ॥ १९
हिमाम्बुधम्बृष्टीनो कर्ता धर्ता च यः प्रभुः ।
तस्मै त्रिकालस्कपाय नमस्मूर्याय वेधसे ॥ २०
अपहन्ति तमो यश्च जगतोऽस्य जगत्यतिः ।
सत्त्वधामयरो देवो नमस्तस्मै विवस्वते ॥ २१
सत्त्वधामयरो देवो नमस्तस्मै विवस्वते ॥ २१

यस्मित्रनुदिते तस्मै नमो देखाय भाखते ॥ २२

तय याञ्चवत्त्वय बोले "गगवन् ! ये सब ब्राह्मण अत्यन्त निस्तेन हैं, इन्हें कष्ट देनेकी क्या आवश्यकता है ? मैं अकेला ही इस बतका अनुष्ठान करूँ ना" ॥ ८ ॥ इससे पुरु वैशम्पायनजीने क्रोधित होकर महामुनि वाश्यवत्त्वयसे कहा—"अरे ब्राह्मणोंका अपनान करनेवाले ! तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है, वह सब त्याग दे ॥ ९ ॥ तू इन समस्त क्षिजश्रेष्ठीको निस्तेज बताता है, मुझे तुझ-वैसे आज्ञा-भङ्ग-कारी शिष्यसे कोई प्रमोजन नहीं है" ॥ १० ॥ याश्यवत्त्वयने कहा, "हे द्विज ! मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे मी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है; लीजिये, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह यह मौजूद है" ॥ १६ ॥

श्रीपराद्दारजी बोले—ऐसा कह महामृति याइवल्क्यजोने संधरसे भरा हुआ मृर्तिमान् यकुर्वेद यनन करके उन्हें दे दिया; और खंक्य्यनुसार बले एये ॥ १२ ॥ हं दिख ! थाइवल्क्यद्वाग्य यमन की हुई उन यकुःश्रुतियोंको अन्य दिल्योंने तितिर (तीतर) होकर प्रहण कर लिया, इसालिये ये सब तैतिरीय कहलाये ॥ १३ ॥ हे मृतिसत्तम ! जिन विश्रगणने पुरुको प्रेरणसे ब्रह्महत्या-विनादाक अतका अनुहान किया था, वे सब इताचरणके कारण यजुःशास्त्राध्यायी चरव्यध्यपु हुए ॥ १४ ॥ तदनन्तर, यक्ष्यल्ल्यने भी यजुर्वेदकी प्राप्तिकी इच्छामे प्राणीका संयम कर संयत्वित्तसे सूर्यभगवान्त्रहे स्तृति वह ॥ १५ ॥

याज्ञबल्क्यजी बोले-अर्ताट्य तेजली, पुक्तिके द्वारत्वरूप तथा बेदजयरूप तेजसे सम्पन्न एवं ऋक्, यजुः तथा सामस्यरूप सवितादेवको नमस्कार है॥ १६॥ जो आंग्र और चन्द्रमारूप, जगतुके कारण और सुब्ध नामक परमतेजको भारण करनेपाछे हैं, उन भनवान् भास्करको नमस्कार है।। १७॥ कला, काष्टा, निमेष आदि कालज्ञानके कारण तथा ध्यान करनेयोग्य परव्रहास्वरूप विष्ण्मय श्रीसुर्यदेवको नमस्कार है ॥ १८ ॥ जो अपनी किरणोरी चन्द्रमाको फेपित करते हुए देवताओंको तथा स्वधारूप अमृतसे पितृगणको तप्त करते हैं, इन तप्तिरूप सुगंदेवको नमस्कार है।। १९।। जो हिम, जल और उष्णतके कर्ता [अर्थात् शीत, वर्षा और ग्रीण आदि ऋतुओंकि कारण] है और [जनतुका] पोषण करनेवाले हैं, उन विकालमूर्ति विधाता भगवान् सूर्यको नमस्कार है :। २० ॥ जो जगत्पति इस सम्पूर्ण जगत्के अन्धकारको दूर करते हैं, उन सत्त्वमृतिधारी-विवस्त्वन्त्वे नमस्कार है।। २१।। जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्नमें प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शृद्धिका कारण नहीं हो सकतः, उन भारबान्देवको नगरकः है।। २२॥

स्पृष्टी यदंशुभित्लेंकः क्रियायोग्यो हि जायते। पवित्रताकारणाय तस्मै शुद्धात्मने नमः॥ २३ नमः सिन्ने सूर्याय भास्कराय विवस्तते। आदित्यायादिभूताय देवादीनां नमो नमः॥ २४ हिरण्मयं रथं यस्य केतवोऽमृतवादिनः। वहन्ति भुवनालोकिचक्षुवं तं नमाम्यहम्॥ २५

श्रीपराशर उद्याच

इत्येवमादिभिस्तेन स्तूयमानस्त वै रविः । वाजिरूपधरः प्राह ब्रियतामिति वाञ्छितम् ॥ २६ याज्ञवस्क्यस्तदा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम् । यजूषि तानि मे देहि यानि सन्ति न मे गुरौ ॥ २७ एवमुकौ ददौ तस्मै यजूषि भगवात्रविः । अयातयामसंज्ञानि यानि वेति न तकुरः ॥ २८ यजूषि वैरधीतानि तानि विप्रैर्हिजोत्तम । वाजिनस्ते समाख्याताः सूर्योऽप्यश्चोऽभवद्यतः ॥ २९ शास्त्रभेदास्तु तेषां वैदश पञ्च स वाजिनाम् । काम्बाह्यस्सुमहाभाग याज्ञब्ह्वयाः प्रकीर्तिताः ॥ ३० जिनके किरण-समूहका स्पर्श होनेपर लोक कर्मानुष्ठानके योग्य होता है, उन पिकताके कारण, शुद्धस्वस्य सूर्यदेवको नमस्कार है ॥ २३ ॥ भगवान् सविता, सूर्य, भास्कर और विवस्तान्को नमस्कार है, देवता आदि समस्तर भूतोंके आदिभृत आदित्वदेवको बारम्बार नमस्कार है ॥ २४ ॥ जिनका तेकोमय स्थ है, [प्रज्ञास्य] ध्वजाएँ हैं, जिन्हें [छन्दोमय] अमर अक्षयण यहन करते हैं तथा जो विभुवनको प्रकाशित करनेवाले नेतस्य है, इन सूर्यदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २५ ॥

श्रीपराद्यारजी बोल्डे—उनके इस प्रकार स्तृति करनेपर भगवान् सूर्व अश्वरूपसे प्रकट होकर बोल्डे—'तुम अपना अभीष्ट वर माँगो' ॥ २६ ॥ तम याज्ञवल्क्यजीने उन्हें प्रणाम करके कहा—''आप मुझे उन यजुःश्रुतिबोंका उपदेश कीजिये जिन्हें मेरे गुरुजी भी म जानते हों' ॥ २७ ॥ उनके ऐसा कहनेपर भगवान् सूर्यने उन्हें अयातयाम नामक पजुःश्रुतियोंका उपदेश दिया जिन्हें उनके गुरु वैज्ञान्यायनजी भी नहीं जानते थे॥ २८ ॥ हे द्विजोंकम । उन श्रुतियोंको जिन ब्राह्मणोंने पढ़ा था वे वाजी-नामसे विख्यात हुए स्पोकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप हो गये थे॥ २९ ॥ हे महामाग ! उन व्यक्तिश्रुतियोंको काण्य आदि पद्मह शास्त्राएँ हैं; वे सब शास्त्राएँ महर्षि माज्ञवल्क्यकी प्रवृत्त की हुई कही जाती हैं॥ ३० ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽहो पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

## छठा अध्याय

सामवेदकी शाखा, अठारह पुराण और जौदह विद्याओंके विभागका वर्णन

श्रीपराशर उदाच

सामवेदतरोश्शासा व्यासशिष्यस्य जीमिनिः । क्रमेण येन मैत्रेय ब्रिभेद शृणु तन्त्रम् ॥ सुमन्तुस्तस्य पुत्रोऽभृत्सुकर्मास्याप्यभृत्सुतः । अधीतवन्तौ चैकैकां संहितां तौ महामती ॥ सहस्रसंहिताभेदं सुकर्मा तत्सुतस्ततः । चकार तं च तन्त्रिष्यौ जगृहाते महाव्रतौ ॥ हिरण्यनाभः कौसल्यः पौष्पिञ्चिश्च द्विजोत्तम् । उदीच्यास्तामगाः शिष्यास्तस्य पञ्चशतं सुताः ॥ श्रीपराद्यस्त्री बोले—हं मैंबेय! जिस क्रमसे व्यासनीक दिख्य वैमिनिन सामबेदकी शाखाओंका विभाग किया था, वह मुझसे सुनो ॥ १॥ जैमिनिका पुत्र सुमन्तु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामति पुत्र-पीत्रोंने सामबेदकी एक-एक द्याखाका अध्ययन किया ॥ २॥ तदनन्तर सुमन्तुके पुत्र सुकर्मनि अपनी सामबेदसंहिनाके एक सहस्त्र शाखाभेद किये और हे दिजोत्तम! उन्हें उसके कौसल्य हिरण्यनाभ तथा पीत्रिका नामक दो महामती शिष्योंने महण किया। हिरण्यनाभके पाँच सौ शिष्य थे जो उद्योच्य सामग कहलाये॥ ३-४॥

हिरण्यनाभात्तावत्यसंहिता यैद्विजोत्तमै: । गृहीतास्तेऽपि चोच्यन्ते पण्डितैः प्राच्यसामगाः ॥ लोकाक्षिनींधपिश्चेव कक्षीबॉल्लाङ्गलिख्या । पौष्पिञ्जिशिष्यास्तद्धेदैस्संहिता बहलीकृताः ॥ हिरण्यनाभशिष्यस्तु चतुर्विश्वतिसंहिताः । प्रोबाच कृतिनामासौ शिष्येभ्यश्च महामुनिः ॥ तैश्चायि सामबेदोऽसौ शाखाधिबंहलोकृत: । अथर्वणामधो वक्ष्ये संहितानां समुखयम् ॥ अथर्षवेदं स मुनिस्तुमन्तुरमितद्यृतिः । शिष्यपध्यापयामास कवन्धं सोऽपि तं द्विधा । कृत्वा तु देवदर्शाय तथा पथ्याय दत्तवान् ॥ देवदर्शस्य शिष्यास्तु मेधोब्रह्मबलिस्तथा । शौल्कायनिः पिप्पलादातधान्यो द्विजसत्तम् ॥ १० पथ्यस्पापि त्रवश्शिष्याः कृता यैर्द्विज संहिताः । जाबालिः कुमुदादिश तृतीयश्यौनको द्विज ॥ ११ शौनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेकां तु बभ्रवे । द्वितीयां संहितां प्रादात्सैन्धवाय च संज्ञिने ॥ १२ सैन्धवान्पुञ्जिकेशञ्च द्वेद्याभित्राखिद्या पुनः । नक्षत्रकरूपो बेदानां संहितानां तथैव च ॥ १३ चतुर्थस्स्यादाङ्गिरसरशान्तिकल्पश्च पञ्चमः । श्रेष्ट्रास्त्वधर्वणामेते संहितानां विकल्पकाः ॥ १४ आस्यानैश्चाप्युपास्यानैर्गाश्चापिः कल्पशुद्धिपिः । पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविज्ञास्यः ॥ १५ प्रख्यातो व्यासशिष्योऽभूत्सूतो वै रोमहर्षणः । पुराणसंहिनां तस्मै ददौ व्यासो महामतिः ॥ १६ सुमतिश्चात्रिवर्चाश्च मित्रायुद्दशांसपायनः । अकृतव्रणसावर्णी यद् शिष्यास्तस्य चाभवन् ॥ १७ काञ्चपः संहिताकर्ता सावर्णिङ्शांसपायनः। रोपहर्षणिका चान्या तिसृणो मूलसंहिता ॥ १८ चतुष्ट्रयेन भेदेन संहितानामिवं भूने ॥ १९ आद्यं सर्वेषुराणानां पुराणं ब्राह्मपुच्यते ।

अष्टादशपुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥ २०

इसी प्रकार जिन अन्य द्विजीतमंत्री इतनी ही संहिताएँ तिरण्यनामसे और प्रहण की उन्हें पण्डितजन प्राच्य सामग कहते हैं ॥ ५ ॥ पौष्पिक्षिके शिष्य स्टोकाक्षि, नीधाँम, कसोवान् और स्टंगिस्ट थे। उनके शिष्य-प्रशिष्योंने अपने-अपनी संहिताओंके विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिखा ॥ ६ ॥ महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभके एक और शिष्यों ॥ ७ ॥ फिर उन्होंने भी इस सामवेदका शाखाओंद्वारा खूब बिस्तर किया। अब मै अथवंवेदकी संहिताओंके समुख्यका वर्णन करता हूँ ॥ ८ ॥ अथवंवेदको सर्वप्रथम अमिततेजोनय समन्त मृनिने

अपने शिष्य कवन्धको पढाया था फिर कबन्धने उसके दो

भाग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य गामक अपने शिष्योंको दिया ॥ १ ॥ हे द्वियसत्तम 1 देवदर्शके शिष्य मेथ, ब्रह्मबलि, शांलकायनि और पिष्पछ थे ॥ १० ॥ हे द्विव ! पथ्यके थी आवालि, कुमुदादि और शीनक गामक तीन शिष्य थे, जिन्होंने संहिताओंका विभाग किया ॥ ११ ॥ शीनकने भी अपनी संहिताओं हो विभाग करके उनमेंसे एक बंग्लेको तथा दूसरी सैन्यव नामक अपने शिष्यको दी ॥ १२ ॥ सैन्यवसे पढ़कर मुझिकेशने अपनी संहिताक पहले दो और फिर नीन [ इस प्रकार पाँच ] विभाग किये । नक्षत्रकल्प, चेदकल्प, संहिताकल्प, ऑगिरसकल्प और शांतिकल्प—उनके रचे दूप ये पाँच विकल्प अध्योत्वर संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ १३-१४ ॥ तदनन्तर, पुराणार्थिवशास्त्र व्यासर्जीने आख्यान, उपारकान, गाथा और कल्पज्ञीद्धके साहत पुराण-

संदिताकी रचना की ॥ १५ ॥ रोमहर्षण सूत व्यासकीके प्रसिद्ध शिष्य थे। सहास्रति व्यासकीने उन्हें पुराण-अंशितको अध्ययन कराया॥ १६ ॥ उन सूतजीके सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, शांसपायन, अकृतवण और सालाणि—थे छः शिष्य थे। १० ॥ काश्यप गोत्रीय अकृतवण, सालाणि और शांसपायन—ये तीनों संदिताकार्ती है। उन तीनों संदिताओंको आधार एक रोमहर्षणजीको संदिता है। हे मुने! इन चारों संदिताओंको सारभूत मैंने यह विष्णुपुराणसंदिता बनायी है॥ १८-१९ ॥ पुराणक पुरुष कुल अठारह पुराण बतलाते हैं; उन सबमें प्राचीनतम ब्रह्मपुराण है॥ २० ॥

ब्राह्मं पासं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा । तथान्यं नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम् ॥ २१ आय्रेयमष्टमं चैव भविष्यञ्जवमं स्पृतम्। दशमं ब्रह्मवैवर्तं लेङ्गमेकादशं स्मृतम् ॥ २२ वासहं द्वादशं चैव स्कान्दं चात्र त्रयोदशम् । चतुर्दशं वाममं च कीमी पञ्चदशं तथा ॥ २३ मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः परम् । ह्यष्टादश महामुने ॥ २४ महापुराणान्येतानि तथा चोपपुराणानि मुनिभिः कथितानि च । सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च । सर्वेष्ट्रेतेषु कथ्यन्ते वंशानुचरितं च यत् ॥ २५ यदेतत्तव मैत्रेय पुराणं कथ्यते मया। एतद्वैष्णवसंज्ञं वै पादास्य समनन्तरम् ॥ २६ सर्गे च प्रतिसर्गे च वंशमन्यन्तरादिष् । भगवान्विष्णुरशेषेष्ठेव सत्तम ॥ २७ अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः। पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या होताश्चतुर्दश ॥ २८ आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्रैव ते त्रयः। अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः ॥ २९ ज्ञेया ब्रह्मर्षयः पूर्वं तेभ्यो देवर्षयः पुनः। पनस्तेभ्य ऋषिप्रकृतयस्त्रयः ॥ ३० राजर्पय: इति शाखास्तमाख्याताञ्जाखाभेदास्तर्थेव च। कर्तारश्चेव शाखानां भेवहेतुस्तथोदितः ॥ ३१ सर्वमन्वन्तरेषुवं शास्त्राभेदासमाः स्मृताः । प्राजापत्या श्रुतिर्नित्या तद्विकल्पास्त्वमे द्विज ॥ ३२ एतने कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया। मैत्रेय वेदसम्बन्धः किमन्यत्कथयामि ते ॥ ३३

प्रथम पुराण जाहा है, दूसरा पादा, तीसरा वैष्णव, चीथा शैव, पाँचवाँ भागवन, कटा नारदीय और सातवाँ मार्कण्डेय है ॥ २१ ॥ इसी प्रकार आठवाँ आग्नेय, नवाँ भविष्यत्, दसवाँ अहावैषर्त्त और ग्यारहवाँ पुराण लेक्न कहा जाता है ॥ २२ ॥ तथा चारहवाँ वासह, तेरहवाँ स्कान्द, गौदहवाँ वासन, पन्डहवाँ कौमें तथा इनके पश्चात् मास्य, गारुड और अह्माण्डपुराण है । हे महामुने ! ये ही अक्षारह महापुराण है ॥ २३-२४ ॥ इनके अतिरिक्त मुनिवनीन और भी अनेक उपपुराण वातस्यये हैं । इन सभीमें सृष्टि, प्रकाय, देवता आदिकंकि वंदा, मन्यन्तर और भिन्न-भिन्न राजवंदोंके चरिनोका वर्णन किया गया है ॥ २५ ॥

हे मैत्रेय ! जिस पुराणको में तुम्हें सुना रहा हूँ वह पादापुराणके अनन्तर कहा हुआ बैष्णव नामक महापुराण है ॥ २६ ॥ हे साधुश्रेष्ठ ! इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंदा और मन्वन्तरादिका वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु-भगवान्का ही वर्णन किया गया है ॥ २७ ॥

छः बेदाम्, चार बेद, भीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र—ये हो चौदह विद्याएँ हैं॥ २८ ॥ इन्होंमें आयुर्वेद, धनुर्वेद और गान्धर्य इन तीनोंको तथा चौथे अर्थशास्त्रको भिस्म सेनेसे कुरु अठारह विद्या हो जाती है। ऋषियोंके तीन भेद हैं—प्रथम बहार्षि, द्वितीय देविषे और फिर राजर्षि ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार मैंने तुमसे बेदोंकी शाखा, शास्त्राओंके भेद, उनके स्विपता तथा शाखा-भेदके कारणोका भी वर्णन कर दिया ॥ ३१ ॥ इसी प्रकार समस्त मन्वन्तरोंने एक-से शास्त्राभेद रहते हैं, है द्विज ! प्रजापित बह्माजोसे प्रकट होनेबालों श्रुवि वो नित्य है, ये तो उसके विकल्पमात्र हैं ॥ ३२ ॥ हे मैत्रेय ! बेदके सम्बन्धर्म तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था बह पैने सुना दिया; अब और क्या कहूँ ? ॥ ३३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीचेऽत्री बद्घोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ==== 🛧 =====

## सातवाँ अध्याय

### यमगीता

श्रामेंत्रेय उद्याच

यथावत्कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽसि मया गुरो । श्रोतुमिन्छाम्यहं त्वेकं तद्भवान्प्रव्रवीतु में ॥

सप्त द्वीपानि पातालविधयश्च महापूने।

सप्तलोकाश्च येऽन्तःस्था ब्रह्माण्डस्यास्य सर्वतः ॥

स्थूलैः सुक्ष्मैस्तथा सुरूपसुक्ष्मात्सुक्ष्मतरैस्तथा। स्यूलातस्यूलतरैक्षेव सर्वं प्राणिभिरावृतम् ॥

अङ्गलस्याष्ट्रभागोऽपि न सोऽस्ति मुनिसत्तम ।

न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मबन्धनिबन्धनाः ॥ ४ सर्वे चैते वहां यान्ति यमस्य भगवन् किल ।

आयुषोऽन्ते तथा यान्ति यातनास्तत्र्यचोदिताः ॥

यातनाभ्यः परिश्रष्टा देवाद्यास्वथ योनिषु । जन्तवः परिवर्तन्ते शास्त्राणामेष निर्णयः ॥

सोऽहमिच्छामि तच्छ्रेतुं यमस्य वशवर्तिनः ।

न भवन्ति नरा येन तत्कर्म कथयस्व मे ॥

औपराशस अकाच

अवमेव मुने प्रश्नो नकुलेन महात्मना। पृष्टः पितामहः प्राह भीष्मो यत्तव्छणुषु मे ॥

भोष्य उवाच

पुरा ममागतो बसा सखा कालिङ्गको द्विजः । स मामुबाच पृष्टो यै मया जातिस्परी मुनि: ॥

तेनाख्यातमिदं सर्वमित्थं वैतद्भविष्यति ।

तथा च तदभूद्वता यथोक्तं तेन धीमता ॥ १०

स पृष्टश्च मया भूयः श्रद्धानेन वै द्विजः । यद्यदाह न सद्दृष्टमन्यथा हि मया कवित् ॥ ११

एकदा तु मया पृष्टमेतद्यद्भवतोदितम्।

प्राह कालिङ्गको विप्रसमुखा तस्य मुनेर्वचः ॥ १२ जातिस्मरेण कथितो रहस्यः परमो यय ।

यमिकद्भरयोर्थोऽभूत्संवादस्तं ब्रवीमि ते ॥ १३

श्रीमैत्रेयजी बोले---हे गुरो ! पैने जो कुछ पूछा था बह सब आपने यबावत् वर्णन किया । अब मैं एक बात

और सुनना चाहता है, वह आप मुझसे कॉह्ये ॥ १ ॥ हे महामुने ! सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक—है

सभी स्थान जो इस ब्रह्माण्डके अन्तर्गत है, स्थुल, पुरुम, सुक्ष्मतर, सुक्ष्मातिसुक्ष्म तथा स्थूल और स्थुलतर जीवीस

भरे हुए हैं॥२-३॥ हे मुनिसतम् । एक अङ्गलका आठखाँ भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म-

वन्धनसे वैधे हुए जीव न रहते हों ॥ ४ ॥ कित् हे भगवन् !

आयुके समाप्त होनेपर ये सभी यमराज्ञके बशीभूत हो जाते है और उन्हेंकि आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकारकी

यातनाएँ भोगते हैं ॥ ५ ॥ तदनन्तर पाप-भोगके समाप्त होनेपर वे देवादि योनियोमें घुमते स्तृते हैं— सकल

शास्त्रोंका ऐसा ही मत है ॥ ६ ॥ अतः आप मुझे यह कर्म बताइये जिसे करनेसे मनुष्य यमराजके बशीभूत नहीं

होता; मैं आपसे यही सुनना चाहता है ॥ ७ ॥

श्रीपरादारजी बोले—हे मुने । यही प्रश्न महात्मा नकुक्ने पितामह भीष्यसे पूछा था। उसके उत्तरमें उन्होंने

जो कुछ कहा था यह सनो ॥ ८ ॥ भीष्मजीने कहा—हे चत्स ! पूर्वकारुमें मेरे पास

एक कालिङ्गदेशीय बाह्यण-मित्र आया और मुझसे बोला—'मेरे पूछनेपर एक जातिस्मर मुनिने बतत्त्रया था कि ये सब बातें अमुक-अमुक प्रकार ही होंगी।' है बत्स !

उस चुद्धिमानने जो-जो याते जिस-जिस प्रकार होनेकी

कही थीं वे सब ज्यों-की-त्यों हुई ॥ ९-१० ॥ इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जानेसे मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न

वित्ये और उनके उत्तरमें उस द्विजश्रेष्टने जो-जो बातें

बतलायीं उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा ॥ ११ ॥ एक दिन, जो बात तुम मुझसे पुछते हो यही

मैंने उस कालिंग ब्राह्मणरो पूछी । उस समय उसने उस

मुनिके बचनोंको याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मणने, यम और इनके दुरोंके बीचमें जो संघार

हुआ था, यह अति गृढ़ रहस्य मुझे सुनाया था। वही मैं

तुमसे कहता है ॥ १२-१३ ॥

कालिक उवाच स्वपुरुषमभिन्नीक्ष्य पादाहरते बद्दति यमः किल तस्य कर्णमूले । परिहर मधुसूदनप्रपन्नान्-- प्रभुरहमन्यनृ<u>णामधैष्णवानाम्</u> 11 58 अहममस्वराचितिन धाना यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः। हरिगुरुवदागोऽस्मि न स्वतन्तः प्रभवति संयमने ममापि विष्णुः ॥ १५ कटकमुकुटकर्णिकादिभेदै: कनकमभेदमपीष्यते यथैकम् । सुरपशुमनुजादिकल्पनाधि-**ईरिरस्थिला भिस्त्वीयति** तथेकः ॥ १६ क्षितितरूपरमाणवोऽनिलान्ते पुनस्पयानि यथैकतां धरित्याः। सुरपशुमनुजादयस्तथान्ते गुणकल्घेण सनातनेन तेन ॥ १७ हरिममस्यसर्चिताङ्ग्रिपदां प्रणमति यः परमार्थतो हि मर्त्यः । तमपगतसम्बद्धापदन्धं <u>क्रज परिद्वत्य यथासिमाज्यसिकम् ॥ १८</u> इति यमवचनं निशम्य पाशी धर्मराजम् । यमपुरुषस्तपुवाच कथय मम विभो समस्तधातु-र्भवति हरेः खल् वादुशोऽस्य भक्तः ॥ १९ न चलति निजवर्णधर्मतो सममतिरात्मसृहद्विपक्षपक्षे न हरति न च हन्ति किञ्चिद्देः सितमनसं तमबेहि विष्णुभक्तम् ॥ २० कलिकल्पमलेन यस्य नात्मा विमलमतेमीलनीकृतस्तमेनम् कृतजनार्द्नं मनुख्यं मनास सततमवेहि हरेरतीवधक्तम् ॥ २१

कालिङ्ग बोला—अपने अनुचरको हाथमें पाश लिये देखकर यमराजने उसके कानमें कहा—'भगवान् मधूसूरनके दारणागत व्यक्तियोंको छोड़ देना, क्योंकि मैं वैकावोंसे आंतिरंक्त और सब मनुष्योंका ही त्यामी हूँ ॥ १४ ॥ देव-पूज्य विधाताने मुझे 'यम' नामसे लोकोंके पाप-पुण्यका विचार करनेके लिये नियुक्त किसा है । मैं अपने गुरु श्रीहरिके वशीमूत हूँ, स्वतन्त्र नहीं हूँ । भगवान् विष्णु मेरा भी नियन्त्रण करनेमे समर्थ है ॥ १५ ॥ जिस प्रकार सुकर्ण भेदरहित और एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आंदिके भेदसे नानारूप प्रतीत होता है उसी प्रकार एक ही हरिका देवता, भनुष्य और पशु आदि नाना-विध कल्पनाओंसे निर्देश किया वाता है ॥ १६ ॥

जिस प्रकार वायुके शान होनेपर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथिवीसे मिलकर एक ही जते हैं उसी प्रकार गुण-क्षोभने उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि [उसका अन्त हो जानेपर] उस सनावन परमात्मामें लीन हो जाते हैं॥ १७॥ जो भगवान्के सुखारविद्त चरण-कमलोको परमार्थ-बुद्धिसे बन्दना करता है, घृताहुनिसे प्रज्वलित अग्निके समान समसा पाप-यन्थनने मुक्त हुए उस पुरुषको तुम दूरहीसे छोड़कर निकल जानां॥ १८॥

यमराजके ऐसे क्वन सुनकर पाशहस्त यमदुतने उनसे पृछा—'प्रभो ! सबके विधाता भगवान् हरिका भक्तः कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिये'॥ १९॥

यमराज बोले — जो पुरुष अपने वर्ण-धर्मसे विचलित नहीं होता, अपने सुद्धत् और विपक्षियोंके प्रति समान भाव रखता है, किसीका द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीवकी दिसा नहीं करता उस अत्मन्त यगादि-शून्य और निर्गटर्जिक व्यक्तिको भगवान् विष्णुका भक्त जानो ॥ २० ॥ जिस निर्मटमितक वित कलि-कल्मपरूप मलसे मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने इदयमें श्रीजनार्दनको बसाया हुआ है इस मनुष्यको भगवान्का अतीव भक्त समझो ॥ २१ ॥

कनकमपि रहस्यवेक्ष्य बुद्ध्या तुणमिव यस्समबैति वै परस्वम् । **भवति च भगवत्यनन्यचेताः** पुरुषवरं तसवेहि विष्णुभक्तम्॥ २२ स्फटिकगिरिशिलामलः क्व विष्णु-र्मनिस नृणां क्क च पत्सरादिदोषः । तुहिनमयुखरदिमपुञ्जे भवति हुताशनदीप्तिजः प्रतापः ॥ २३ विमलमतिरमत्सरः प्रशान्त-रश्चिचरितोऽखिलसस्वमित्रभृतः । प्रियहितवचनो अत्यानभायो वसति सदा हृदि तस्य वासुदेव: ॥ २४ वसति हृदि सनातने च तस्मिन् भवति पुमाञ्जगतोऽस्य सौन्यरूपः । क्षितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्तः कश्चर्यति चास्तयैव शालपोतः ॥ २५ यमनियमविध्तकत्मषाणा-मनुद्रिनमन्युतसक्तमानसानाम् अपगतमद्मानमस्मराणी

अपगतमदमानमस्सराणां स्थज भट दूरतरेण मानवानाम् ॥ २६

हृदि यदि भगवाननादिरास्ते हरिरसिश्ह्लुगदाधरोऽख्ययातमा । तद्यमधविद्यातकत्तीभन्नं

भवति कथं सति चान्धकारमके ॥ २७

हरति परधनं निहन्ति जन्तून् चदति तथाऽनृतनिष्ठुराणि यश्च। अञ्चभजनितदुर्मदस्य पुंसः

कलुषमतेहींदे तस्य नास्त्यननः ॥ २८ न सहति परसम्पदं विनिन्दां

करुषमतिः कुस्ते सतामसाधुः । न यजति न ददाति यश्च सन्तं

मनसि न तस्य जनार्दनोऽधमस्य ॥ २९

जो एकान्तमें पड़े हुए दूसरेके सोनेको देखकर भी उसे अपनी बुद्धिद्वार तृषके समान समझता है और निरन्तर भगवान्का अनन्यभावसे चिन्तन करता है उस नरश्रेष्ठको विष्णुका भक्त जानो ॥ २२॥ कहाँ तो स्फटिकगिरि-शिलाके समान अति निर्मल भगवान् विष्णु और कहाँ मनुष्योंके चिन्तमें रहनेवाले राग-द्रेषादि दोष? [इन दोनोंका संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता] हिमकर (चन्द्रमा) के किरण जालमें अग्नि-तेजको उष्णता कभी नहीं रह सकती है।॥ २३॥ जो व्यक्ति निर्मल-चिन्त, मान्सर्यरहित, प्रशान, सुद्ध-चरित्र, समस्त जीवोंका सुहद्, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं मायासे रहित होता है उसके हदसमें भगवान् वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं॥ २४॥ उन सनातन गगवान्के

देता है ॥ २५%॥

हे दूत ! यम और नियमके द्वारा जिनकी पापराशि दूर
हो गयी है, जिनका द्वदय निरन्तर श्रीअच्युतमें हो असक रहता है, तथा जिनमें गर्ज, अभिमान और महसर्यका रहता है, तथा जिनमें गर्ज, अभिमान और महसर्यका रोश भी नहीं रहा है उन मनुष्योंको तुम दूरहोंसे स्थाप देना ॥ २६ ॥ यदि खड्ग, शृङ्क और मदाधारी अञ्ययास्म मगवान् होरे हदयमें विराजमान है तो उन पापनाशक

भगवान्के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं । सुर्यके

रहते हुए भला अन्धकार कैसे उहर सकता है ? ॥ २७ ॥

हदयमें विराजमान होनेपर पुरुष इस अगत्में सीव्यमृतिं हो

जाता है, जिस प्रकार नयीन शास्त्र सुक्ष अपने सीन्दर्यसे

ही भीतर भरे हुए अति सुन्दर पार्थिव रसको बतला

जो पुरुष दूसरोंका घन हरण करता है, जीवोंकी हिंता करता है तथा मिथ्या और कटुभाषण करता है उस अशुभ कमीन्यत दुष्टबुद्धिके हदयमें भगवान् अनना नहीं दिक सकते ॥ २८ ॥ जो कुमित दूसरोंके वैभवको नहीं देख सकता, जो दूसरोंकी निन्दा करता है, साथुजनोंका अपकार करता है तथा [सप्यत्न होकर भी] न तो श्रीविष्णुमगवान्की पूजा ही करता है और न [ उनके भक्तोंको ] दान ही देशा है उस अध्यक्त इदयमें

श्रीजनार्दनका निवास कथी नहीं हो सकता !! २९ ॥

परमसुद्वदि बान्धवे कलते

सुततनयापितृपातृभृत्यवर्गे ।

शठपतिरुपयाति योऽर्थतृष्णां

तमध्यप्रवेष्टमवेहि नास्य भक्तम् ॥ ३०
अशुभमतिरसत्प्रवृत्तिसक्तस्ततपनार्धकुशीलसङ्गपनः ।
अनुदिनकृतपापबन्धयुक्तः
पुरुषपशुर्ने हि यासुदेवभक्तः ॥ ३१

सकलिमदमहं च बासुदेवः
परमपुमान्यरमेश्वरसस एकः ।
इति मतिरचला भवत्यनन्ते
हृदयगते व्रज तान्विहाय दूरात् ॥ ३२
कमलनयन वासुदेव विष्णो
धरणिधराच्युत श्रह्मचक्रपाणे ।
भव शरणमितीरयन्ति ये वै
त्यज भट दूरतरेण तानपायान् ॥ ३३
वसति मनसि यस्य सोऽव्ययात्मा

प्रतिहतवीर्यबलस्य सोऽन्यलोक्यः ॥ ३४ काल्क्र्यज्ञाय इति निजभटशासनाय देखो रवितनयस्स किलाह धर्मराजः ।

पुरुषवरस्य न तस्य

तब गतिरध वा ममास्ति चक्र-

दृष्टिपाते ।

मम कथितमिदं च तेन तुभ्यं कुरुवर सम्यगिदं मयापि चोक्तम् ॥ ३५ श्रीभीष्य उत्ताच नकुलैतन्ममारस्थातं पूर्वं तेन द्विजन्यना ।

किंद्धदेशादभ्येत्य प्रीतेन सुमहात्मना ॥ ३६ मयाय्येतद्यश्रान्याये सम्यव्यत्स तवोदितम् । यथा विष्णुमृते नान्यत्राणं संसारसागरे ॥ ३७ किङ्कराः पाशदण्डाश्चन यमो न च यातनाः ।

समर्थास्तस्य यस्यात्मा केशबात्म्बनस्सदा ॥ ३८

ओ

ओ दुएजुद्धि अपने परम सुराद, बन्धु बान्धव, स्त्री, पुत्र, बन्या, पिता तथा भृत्यवर्गके प्रति अर्थहणा प्रकट करना है उस पापाचारीको भगवान्का भना मत

सगझो ॥ ३० ॥ जो दुर्बुद्धि पुरुष अस्तत्कर्मीमें लगा रहता है, नीच पुरुषोके आचार और उन्होंके संगमें उन्मत रहता है तथा नित्यर्गत पापमय कर्मबन्धनसे ही बैंधता जाता है

है तथा नित्यप्रति पापमय कर्मबन्धनसे ही बँधता जाता है वह मनुष्यरूप पशु ही है; वह भगवान् वासुदेवका भक्त नहीं हो सकता॥ ३१॥ यह सकल प्रपञ्च और मैं एक

परमपुरुष परमेश्वर बासुदेव ही हैं, ददयमें भगवान् अनन्तके स्थित होनेसे जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गयी हो, उन्हें तुम दूरहीसे छोड़कर चले जाना ॥ ३२ ॥ 'हे कमलन्यन ! हे बासुदेव ! हे कियो ! हे धर्मधर ! हे अध्युत ! हे इह्यु-चक्र-माणे ! आप हमें शरण होजिये'—

जो होन इस प्रकार पुकारते ही उन निष्पाप व्यक्तियोंको तुम दूरसे ही त्याग देना ॥ ३३ ॥ जिस पुरुषश्रेष्ठके अन्तःकरणमें के अख्यमात्या भगवान् विराजते हैं उसका जहतिक दृष्टिपात होता

है वहाँतक भगवान्हें चक्रके प्रभावसे अपने बल-वीर्य नष्ट हो जानेके कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह (महापुरुष) तो अन्य (वैकुण्ठादि)

लोकोंका पात्र है ॥ ३४ ॥

कालिङ्ग बोला—हे कुरुवर ! अपने दूतको शिक्षा देनेके लिये सूर्यपुत्र धर्मगजने उससे इस प्रकार कहा । मुझसे यह प्रसंग उस जातिस्मर पुनिने कहा था और मैंन यह सम्पूर्ण कथा तुमको सुना दी है ॥ ३५ ॥

किल्ब्रदेशसे आये हुए उस महात्मा ब्राह्मणने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था॥ ३६ ॥ हे बत्स ! बही सम्पूर्ण वृताल, जिस प्रकार कि इस संसार-सागरमें एक विष्णुभगवानुको छोड़कर जीवका और कोई भी रक्षक

श्रीभीष्मजी बोले—हे नकुल! पूर्वकालमे

नहीं है, मैंने ज्योनका-त्यों तुन्हें सुना दिया॥ ३७॥ जिसका दृदय निस्त्तर भगवत्परायम सहता है उसका यम, यमदूत, यमपादा, यमदण्ड अथवा यम-यातना कुछ भी नहीं विगाड़ सकते॥ ३८॥ श्रीसराक्षर उवाच

एतन्यूने समाख्यातं गीतं वैवस्ततेन यत्।

श्रीपराज्ञस्वी बोले-हे मुने ! तुन्हारे प्रश्नके अनुसार जो कुछ रामने कहा था, वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना स्वत्यक्षानुगतं । सम्यक्किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ३९ । दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ३९ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयें उदो सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

# आठवाँ अध्याय

विष्णुभगवान्की आराधना और चातुर्वण्यं-धर्मका भर्णन

X

ऑमेंचेय उवाच

संसारविजिगीषुभिः। भगवन्भगवान्देवः समास्याहि जगन्नाथो विष्णुराराध्यते यथा ॥

आराधिताच गोविन्दादाराधनपरैनरै: ।

यत्प्राप्यते फलं श्रोतुं तश्चेन्छामि महामुने ॥

श्रीपराशर उद्याच

यस्पृक्ति भवानेतत्सगरेण महात्मना । और्वः प्राह यथा पृष्टस्तन्ये निगदतदशृणु ॥

सगरः प्रणिपत्यैनमीर्व पप्रच्छ भागवम् । विष्णोराराधनोपायसम्बन्धं मुनिसत्तम ॥

फलं चाराधिते विष्णौ यत्पुंसामिपजायते ।

स चाह पृष्टो यलेन तस्मै तन्येऽखिलं शृणु ॥

और्व उदान

भौमं मनोरशं स्वर्ग खर्गे रम्यं च यत्पद्म । प्राप्नोत्याराधिते विष्णौ निर्वाणमपि चोत्तमम् ॥

यद्यदिन्त्रति यायस फलमाराधितेऽन्युते ।

तत्तदाञ्जीति राजेन्द्र भूरि खल्पमथापि वा ॥

यनु पुन्छसि भूपाल कथमाराध्यते हरिः ।

तदहं सकलं तुभ्यं कथयामि निबोध मे ॥

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्। विष्णुसराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः ॥ ९

यजन्यञ्चान्यज्ञत्येनं जपत्येनं जपञ्जप ।

निम्नन्यान्त्विनस्येनं सर्वभूतो यतो हरिः ॥ १०

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे मगवन् ! जो लोए संसारको

जॉतन। बाहते हैं वे जिस प्रकार जगत्पति भगकन् विष्णुकी उपासना करते हैं, वह वर्णन क्वेजिये ॥ १ ॥ और हे महामुने ! उन गोविन्दकी आग्रधना करनेपर आराधन-परायण पुरुषोको जो फल मिलता है, वह भी मैं सुनना

चाहता है।। २॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैंबेय ! तुम जो कुछ पूछते हो यही बात पहात्मा सगरने और्वसे पूछी थी। उसके उत्तरमें उन्होंने जो कुछ कहा यह मैं तुमको सुनाता है, श्रवण करो ॥ ३ ॥ हे मुनिश्रेष्ट ! सगरने भृगुबंक्षी महात्मा और्वको प्रणाम करके उनसे भगवान् विष्णुकी आराधनाके उपाय और विष्णुको उपासना करनेसे मनुष्यको जो फल मिल्ला है उसके विधवमें पूछा था। उनके पूछनेपर और्वने

यलपूर्वक जो कुछ कहा था वह सब सुनी ॥ ४-५ ॥ और्व बोले---भगवान् विष्णुकी आराधना करनेसं मनुष्य भूमण्डल-सम्बन्धी समस्त मनोरश, सर्ग, एर्गसे भो श्रेष्ठ ब्रह्मपद और गरम निर्वाण-पद भी प्राप्त कर लेता है॥६॥ हे राजेन्द्र! वह जिस-जिस फराकी जितनी-जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्रीअञ्चलकी आराधनासे विश्वय ही वह सब प्राह कर लेता है ॥ ७ ॥ और हे भूपाल ! तुमने जो पूछा कि हरिकी अग्राधना किस प्रकार की जाय, सो सब मैं तुमसे कहता है, सावधान होकर भूनो ॥ ८ ॥ जो पुरुष वर्णाश्रध-धर्मका पालन करनेवाला है बही परमपुरुष विष्णुकी आराधना कर सकता है: उनको सन्तुष्ट करनेका और कोई मार्ग नहीं है ॥ ९ ॥ हे नृष ! यज्ञोंका यजन करनेवाला पुरुष उन (बिष्णु) श्रीका युजन करता है, जय करनेवाला उन्होंका जप करता है और दुसरोकी हिसा करनेवाला उन्हींकी हिसा करता है; क्योंकि भगवान् तरि सर्वभूतमय हैं॥ १०॥

तस्मात्सदाचारवता युरुषेण जनार्दनः । आराध्यते स्ववर्णोक्तधर्मानुष्ठानकारिणा ॥ ११ ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शुद्धः पृथिवीपते । स्वधर्मतत्परो विष्णुमाराधयति नान्यशा ॥ १२ परापबादं पैञ्जन्यमनृतं च न भाषते । अन्योद्वेगकरं वापि तोष्यते तेन केशवः ॥ १३ परदारपरद्रव्यपरहिसास यो रतिम् । न करोति पुमान्भूप तोष्यते तेन केशवः ॥ १४ न ताडवति नो हन्ति प्राणिनोऽन्यांश्च देहिनः । यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः ॥ १५ देवद्विजगुरूणां च शुश्रुपासु सदोद्यतः । तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण नरेश्वरः॥ १६ यथात्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा । हितकामो हरिस्तेन सर्वदा तोष्यते सुखम् ॥ १७ यस्य रागादिदोषेण न दुष्टं नृप मानसम्। विश्रद्धचेतसा विष्णुस्तोष्यते तेन सर्वदा ॥ १८ वर्णाश्रमेषु ये धर्माश्शास्त्रोक्ता नृपसत्तम । तेषु तिष्ठत्ररो विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥ १९

सगर उवाब

तदहं श्रोतुमिच्छामि वर्णधर्मानशेषतः । तथैवाश्रमधर्माञ्च द्विजवर्य ब्रवीहि तान् ॥ २०

और्य उदाच

श्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्धाणां च यथाकमम् । त्वमेकाश्रमतिर्भृत्वा शृणु धर्मान्ययोदितान् ॥ २१ दानं द्याद्यजेहेवान्यज्ञैस्त्वाध्यायतत्परः । नित्योदकी भवेद्विशः कुर्याद्याश्रियितिश्रहम् ॥ २२ वृत्यर्थं याजयेद्यान्यानन्यानध्यापयेनथा । कुर्यात्प्रतिश्रहादानं शृक्षार्थात्र्यायतो द्विजः ॥ २३ सर्वभूतिहतं कुर्यात्राहितं कस्यचिद् द्विजः । मंत्री समस्तभूतेषु त्राह्मणस्योत्तमं धनम् ॥ २४ श्राव्या रत्ने च पारवये समबुद्धिर्भवेद् द्विजः । ऋताविभगमः पत्यां शस्यते चास्य पार्थिव ॥ २५ अतः सदाचारमुक्त पुरुष असने वर्णके किये विहित धर्मकः आचरण करते हुए श्रीजनार्दनहाँकी उपासना करता है ॥ ११ ॥ हे पृथिबीपते ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और शूद्र अपने-अपने धर्मका पालन करते हुए ही विष्णुकी आराधना करते हैं अन्य प्रकारसे नहीं ॥ १२ ॥

जो पुरुष दुसरोको निन्दा, चुगरती अथवा मिश्यामापण नहीं करता तथा ऐसा बचन भी नहीं बोलता किससे दूसरोको खेद हो, उससे निशय हो चगवान केराय प्रसन्न रहते हैं ॥ १३ ॥ हे राजन् ! जो पुरुष दूसरोंकी स्त्री, धन और हिसानें रुचि नहीं करता उससे सर्वदा ही भगवान्। केशब सनुष्ट रहते हैं॥ १४ ॥ हे नरेन्द्र ! जो मनुष्य ! किसी प्राणी अधवा [ वृक्षादि ] अन्य देहधारियोंको पीड़ित अयवा नष्ट नहीं करता उससे श्रीकेशय सन्तुष्ट रहते. हैं ॥ १५ ॥ जो पुरुष देवता. ब्राह्मण और गुरुजनीकी सेवामें सदा वरपर रहता है, हे नरेश्वर ! उससे गोविन्द सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ १६ ॥ जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रेकि समान ही समस्य प्राणियोंका भी द्वित-चित्तक होता है वह सगमतासे ती श्रीहरिको प्रसन्न वस लेता है।। १७ ॥ हे नुप ! जिसका चित्त रागादि दोबोंसे दुवित नहीं है उस विश्वड-चित पुरुषसे घगवान विष्णु सदा सन्तृष्ट रहते हैं ॥ १८ ॥ हे नुपश्रेष्ठ । इतसोमें जो-जो वर्णाश्रम-भर्य कहे हैं उन-उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णुकी आराधना कर सकता है और किसी बकार नहीं ॥ ६९ ॥

सगर बोले—हे दिजश्रेष्ठ ! अब मैं सम्पूर्ण वर्णधर्म और आश्रमधर्मीको सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कींजिये ॥ २० ॥

आर्य बोस्टे—जिनका में वर्णन करता है, इन आराण, अतिय, वैश्य और शूद्रेकि धर्मीका तुम एकप्राचन होकर क्रमताः श्रवण करो ॥ २१ ॥ ब्राह्मणका कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञोद्वारा देवताओंका यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्व खान-तर्पण करे और अग्न्याधान आदि कर्म करता रहे ॥ २२ ॥ ब्राह्मणको उचित है कि वृत्तिके लिये दूसरोंसे यहा कराये, औरते पहाये और न्यायोपार्जित शुद्ध धनपेरो न्यायोपुकूल इत्य-संग्रह करे ॥ २३ ॥ ब्राह्मणको क्रमो किसोचा अहित नहीं करना चाहिये और सर्वदा समस्त प्राणियोंके हितमें तर्पर रहना चाहिये और सर्वदा समस्त प्राणियोंके हितमें तर्पर रहना चाहिये । सम्पूर्ण प्राणियोंके मैत्रो रखना हो ब्राह्मणका परम धन है ॥ २४ ॥ पत्थरमें और पराये रक्षमें ब्राह्मणका परम धन है ॥ २४ ॥ पत्थरमें और पराये रक्षमें ब्राह्मणको समान-धुद्धि रखनी चाहिये । हे राजन् ! प्रलेके

दानानि दद्यादिन्छातो द्विजेभ्यः क्षत्रियोऽपि वा । यजेश विविधैर्यजैरधीयीत च पार्थिवः ॥ २६ शस्त्राजीयो महीरक्षा प्रवरा तस्य जीविका । तत्रापि प्रथमः कल्पः पृथिवीपरिपालनम् ॥ २७ धरित्रीपालनेनैव कृतकृत्या नराधिपाः। भवन्ति नुपतेरंशा यतो यज्ञादिकर्मणाम् ॥ २८ दृष्टानां शासनाद्राजा शिष्टानां परिपालनात् । प्राप्नोत्यभिमताँल्लोकान्वर्णसंस्थां करोति यः ॥ २९ पाश्पाल्यं च वाणिज्यं कृषि च मनुजेश्वर । वैञ्याय जीविकां ब्रह्मा ददी लोकपितायहः ॥ ३० तस्याप्यध्ययनं यज्ञो दानं धर्मश्च शस्यते । नित्यनैमित्तिकादीनामनुष्ठानं च कर्मणाम् ॥ ३१ द्विजातिसंश्रितं कर्म तादथ्यं तेन पोषणम् । क्रयविक्रयजैर्वापि धनैः कारुद्धवेन वा ॥ ३२ शहस्य सन्नतिश्शौर्व सेवा स्वामिन्यमायया । अमन्त्रयत्त्रो ह्यस्तेयं सत्सङ्गो विषयक्षणम् ॥ ३३ दानं च दद्याच्छद्वोऽपि पाकयज्ञैर्यजेत च । पित्र्यादिकं च तत्सर्वं शुद्धः कुर्वीत तेन वै ॥ ३४ भृत्यादिभरणार्थाय सर्वेषां च परिग्रहः । ऋतुकालेऽभिगमनं स्वदारेषु महीपते ॥ ३५ दया समस्तपूर्वेषु तितिक्षा नातियानिता। सत्यं शीचयनायासो यङ्गलं प्रियवादिता ॥ ३६ र्मत्र्यस्पृहा तथा तद्वद्रकार्पण्यं नरेश्वर । अनसूया च सामान्यवर्णानां कथिता गुणाः ॥ ३७ आश्रमाणां च सर्वेषामेते सामान्यलक्षणाः । गुणांस्तथापद्धपाँश विप्रादीनामिमाञ्ड्रणु ॥ ३८ शार्व कर्म द्विजस्योक्तं वैश्यं कर्म तथाऽपदि । राजन्यस्य च वैञ्योक्तं शृद्धकर्मं न चैतयोः ॥ ३९

विषयमें ऋतुगामी होना हो ब्राह्मणके लिये प्रशंसनीय कर्म है ॥ २५ ॥ सविषको अचित है कि ब्राह्मणोंको यथेच्छ दान दे.

सायका अवत ह कि ब्राह्मणका यथक्क दान द. विविध यज्ञोंका अनुष्टान करे और अध्ययन करे ॥ २६ ॥ शस्त्र धारण करना और पृथिवीको रक्षा करना हो अत्रियको उत्तम आजीविका है; इनमें भी पृथिवी-पालन हो उत्कृष्टवर है ॥ २७ ॥ पृथिवी-पालनसे ही राजालोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथिवीमें होनेवाले यज्ञादि क्रमीका अंश राजाको मिलता है ॥ २८ ॥ जो राजा अपने वर्णधर्मको स्थिर रखता है वह दुष्टीको दण्ड देने और साधुक्तीका पालन करनेसे अपने अभीष्ट स्ट्रोबोंको प्राप्त कर लेता है ॥ २९ ॥

है नरनाथ! लोकपितामह ब्रह्माओंने वैदयोंको पशु-पालन, बाणिज्य और कृषि—ये जीविकारूपसे दिये हैं॥३०॥ अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य-नैमितिकादि कर्मीका अनुष्ठान—ये कर्ग उसके लिये भी विद्यित है॥३१॥

शहका कर्तव्य यही है कि दिजातियोंकी प्रयोजन-मिद्धिके लिये क्रमें करे और उसीसे अपना पाठन-पोषण कर, अथवा [आपत्कालमें, जब उक्त उपायसे जीविका-निर्वाह न हो सके तो। यसअँके छेने-वैद्यने अथवा कारीगरीके कार्योसे निर्वाह करे॥ ३२॥ अति नम्रता, शौच, निष्कषट स्वामि-सेवा, मन्त्रहीन यज्ञ, अस्तेय, सत्सङ्घ और ब्राहाणकी रहा करना--ये शुद्रके प्रधान कर्म हैं ॥ ३३ ॥ है राजन् । शुद्रको भी उचित है कि दान दे, बल्लिश्चदेव अथवा नमस्तार आदि अल्प यज्ञीका अनुष्ठान को, पितुश्राद्ध आदि कर्म को, अपने आश्रित क्ट्रिक्योंके भरण-पोषणके लिये सकल वर्णीसे हुव्य-संग्रह करे और त्रहतुकालमें अपनी ही खीसे प्रसङ्घ करे ॥ ३४-३५॥ हे गरेखर | इनके ऑतरिक समस्त प्राणियोंपर दया, सहनज्ञीलता, अमानिता, सत्य, औच, अधिक परिश्रम न करना, मङ्गळाचरण, त्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृषणता और किसीके दोष न देखना---ये समस्त वर्णेक सामान्य गृण हैं ॥ ३६-३७॥

सब वर्णोंक सामान्य रुक्षण इसी प्रकार हैं। अब इन ब्राह्मगादि चारों वर्णोंक आपद्धर्म और गुणोंका श्रवण करो ॥ ३८ ॥ आपहिके समय ब्राह्मणको भविष और वैदय वर्णोंकी वृत्तिका अवरुम्बन करना चाहिये तथा श्रवियको केवरु वैदयवृत्तिका ही आश्रय रोजा चाहिये। ये दोनों शुद्रका कर्म (सेवा आदि) कभी न करें॥ ३९॥ सामर्थ्यं सति तस्याज्यमुभाभ्यामपि पार्धिय । तदेवापदि कर्तव्यं च कुर्यात्कर्मसङ्करम् ॥ ४० इत्येते कथिता राजन्वर्णधर्मा मया तव । धर्मानाश्चमिणां सम्यन्ब्रुवतो मे निशामय ॥ ४१ हे राजन् । इन उपरोक्त पृतियोको भी सामध्यं होनेपर त्याग दे; केवल आपत्करलमें हो इनका आश्रय ले, कर्म-सङ्करता (कर्मीका पेल) न करे॥ ४०॥ हे राजन् ! इस प्रकार वर्णधर्मीका वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया; अब आश्रय-धर्मीका निरूपण और करता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ४१॥

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीर्पेऽशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ——— 🛨 ———

#### नवाँ अध्याय

#### ब्रह्मसर्थे आदि आश्रमोंका वर्णन

और्व उदान

बालः कृतोपनयनो वेदाहरणतत्परः । गुरुगेहे वसेद्धप ब्रह्मचारी समाहित: ॥ शौचाचारव्रतं तत्र कार्यं शुश्रूषणं गुरोः । व्रतानि चरता प्राञ्चो वेदश कृतबुद्धिना ॥ उभे सन्ध्ये रखिं भूष तथैवाग्निं समाहित: । उपतिष्ठेत्तदा कुर्याद्वरोएयभिवादनम् ॥ स्थिते तिष्ठेद्वजेद्याते नीचैरासीत चासति । शिष्यो गुरोर्नुपश्चेष्ठ प्रतिकृतं न सङ्घरेत् ॥ तेनैवोक्तं पठेद्वेदं नान्यचित्तः पुरस्थितः । अनुज्ञातश्च विक्षात्रमश्चीयाद्वरूणा ततः ॥ अवगाहेदपः पूर्वमाचार्येणावगाहिताः । समिञ्न्लादिकं चास्य कल्यं कल्यम्पानयेत् ॥ गृहीतप्राह्मवेदश्च ततो ज्ञामवाप्य गाईस्थ्यमाविशेस्त्राज्ञो निष्यन्नग्रुतिष्कृतिः ॥ lg. विधिनावाप्रदारस्तु धनं प्राप्य स्वकर्पणा । गृहस्थकार्यमेखिले कुर्याद्धपाल शक्तितः ॥ 6 निवापेन पितृनर्चन्यज्ञैर्देवांस्तधातिथीन् । अञ्जैर्म्नोञ्च स्वाध्यायैरपत्येन प्रजायतिम् ॥ भूतामि बलिभिश्चैय बात्सल्येनासिलं जगत्।

प्राप्नोति लोकान्युरुषो निजकपंसमाजितान् ॥ १०

और्व बोले—हे भूपते! बालकको चाहिये कि वपनयन-संस्कारके अनन्तर चेदाध्ययनमें तत्पर होकर ब्रह्मचर्यका अवलम्बन कर साधधानतापूर्वक गुरुगृहमे निकास करे ॥ १ ॥ वहाँ रहकर उसे शीच और आचार-वतका पालन करते हुए गुरूकी सेवा-शृक्षुषा करनी चाहिये तथा प्रतादिका आवरण करते हुए स्थिर-खुँदुसे वेदाध्ययन करना चाहिये ॥ २ ॥ हे एजन् ! (प्रातःकाल और सार्थकाल] दोनों सञ्चाओंमें एकाव होकर सूर्व और अग्निको उपासना करे तथा गुरुका अभिवादन करे ॥ ३ ॥ गुरुके खड़े होनेपर खड़ा हो जाय, चलनेपर पीछे पीछे चलने लगे तथा बैठ जानेपर नीचे बैठ जाय । हे नुपश्चेष्ट ! इस प्रकार कभी गुरुके विरुद्ध कोई आचरण न करे॥४॥ गरूजीके कहनेगर ही उनके सामने बैठकर एकाप्रचित्तसे चेताभ्ययन करे और उनकी आजा होने ए ही भिक्षात्र भोजन करे ॥ ५ ॥ जहमं प्रथम आचार्यके साध कर चक्रनेपर फिर खयं सान करे तथा प्रतिदिन प्रातःकाल गुरुजीक लिये र्सामधा, जल, कुंडा और पूजादि लाकर जुटा दे ॥ ६ ॥ इस प्रकार अपना अभिमत बेदपाउ समाप्त कर

पुक्रनेपर बुद्धिमान् शिष्य गुरुजीकी आज्ञासे उन्हें गुरु-

दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रमधे प्रवेश करे ॥ ७ ॥ हे राजन् ! फिर विधिपुर्वक पाणित्रहण कर अपनी वर्णानुकुल

य्तिसे द्रय्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्यानुसार समस्य

गृहकार्य करता रहे ॥ ८ ॥ विष्य-दागादिसे वितृगणकी,

यज्ञादिसे देवताओंको, अन्नदानसे अतिथियोकी, स्याध्यायसे ऋषियोंकी, पुत्रोत्पत्तिसे प्रजापतिकी, यक्तियों

(अनभाग) से भृतगणको तथा जात्सल्यभावसे सम्पूर्ण

जगत्की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मोद्धरा मिले हुए

उनमोत्तम लोकोंको प्राप्त कर लेता है॥ ९-१०॥

भिक्षाभुजञ्च ये केचित्परित्राड्वहाचारिणः । तेऽप्यत्रेव प्रतिष्ठन्ते गार्हस्थ्यं तेन वै परम् ॥ ११ वेदाहरणकार्याय तीर्थस्त्रानाय च प्रभो। अटन्ति बसुधां विष्ठाः पृथिवीदर्शनाय च ॥ १२ अनिकेता हानाहारा यत्र सायंगुहाश्च ये। तेयां गृहस्थः सर्वेषां प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥ १३ तेषां स्वागतदानादि वक्तव्यं मधुरं नृप । गृहागतानां दद्याच शयनासनभोजनम् ॥ १४ अतिधिर्यस्य भग्नाद्यो गृहात्प्रतिनियर्तते । स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ १५ अवज्ञानमहङ्कारो दम्मश्रेव गृहे सतः। परितापोपधाती च पारुष्यं च न शस्यते ॥ १६ यस्तु सम्बद्धारोत्येवं गृहस्थः परमं विधिम् । सर्ववन्धविनिर्मुक्तो लोकानाप्रोत्यनुत्तमान् ॥ १७ वयःपरिणतो राज-कृतकृत्यो गृहाश्रमी । पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गन्छेत्सहैव वा ॥ १८ पर्णमूलफलाहारः केशश्मश्र्जटाधरः । भूमिशायी भवेतत्र मुनिस्सर्वातिथिर्नृप ॥ १९ चर्मकाशकरीः कुर्यात्परिधानोत्तरीयके । तद्वत्त्रिपवणं स्त्रानं शस्तमस्य नरेश्वर ॥ २० देवताभ्यर्चनं होपस्पर्वाभ्यागतपुजनम् । भिक्षा बलिप्रदानं च शस्तमस्य नरेश्वर ॥ २१ बन्यस्त्रेहेन गात्राणामभ्यद्वशास्य शस्यते । तपश्च तस्य राजेन्द्र शीतोष्णादिसहिष्णुता ॥ २२ यस्त्वेतां नियतश्चर्यां वानप्रस्थश्चरेन्मुनिः। स दहत्यप्रिवहोपाञ्चयेल्लोकांश्च शाश्वतान् ॥ २३ चतुर्धश्राष्ट्रमो भिक्षोः प्रोच्यते यो भनीविभिः। तस्य स्वरूपं गदतो मम श्रोतुं नृपार्हसि ॥ २४ पुत्रद्रव्यकलत्रेषु त्यक्तस्त्रेहो नराधिप । चतुर्थमाश्रमस्थानं गच्छेन्निर्धृतमत्सरः ॥ २५

বি দু ড—

जो केवल भिक्षावृत्तिसे ही रहनेवाले परिवाजक और बत्यचारी आदि हैं उरका आश्रय भी गृहस्थाश्रम ही है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ है ॥ ११ ॥ हे ग्रजन् ! विषयण बेहाध्ययन, तीर्थस्त्रान और देश दहोनके लिये पृथिक-पर्यटन किया करते है ॥ १२ ॥ उनमेसे जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन-प्रथन्ध नहीं होता और जो जहाँ सायंकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं, का सबका आधार और मूल गहस्थाश्रम ही है ॥ १३ ॥ हे राजन् ! ऐसे लोग जब घर आवें तो उनका कुशल-प्रश्न और मधुर वचनोंसे खानत करे तथा शब्या, आसन और भोजनके द्वारा उनका वंशाहरिक सत्कार करे ॥ १४ ॥ जिसके घरसे अतिथि निरादा होकर लौट जाता है उसे अपने समस्त दुष्कर्म देका वह (अतिथि) उसके पण्यकर्मोंको स्वयं छे जाता है॥ १५॥ गृहस्थके लिये अतिधिके प्रति अयमान, अहङ्कार और दश्भका आचरण करना, उसे देकर पंछताना, उसपर प्रहार करना अथवा उससे क्टुणाध्य करना ठाँचत नहीं है ॥ १६ ॥ इस प्रकार जो मुहस्थ अपने परम धर्मका पूर्णतमा पारून करता है वह समस्त बन्धनीसे भूक्त होकर अत्युक्तम लोकोको प्राप्त कर लेता है ॥ १७॥ हे राजम् । इस प्रकार महस्योचित कार्य करते-करते जिसकी अबस्था इल गयी हो उस गृहस्थको उचित है कि स्त्रीको पुत्रोंके प्रति सौँपकर अथवा अपने साथ लेकर बनको चला जाय 🛊 १८ 🗈 बहाँ पत्र, मूल, फल आदिका आहार करता हुआ, लोभ, इमश्रु (छड़ा-मुँछ) और जटाओंको धारण कर पृथिकीपर शयन करे और मृतिकृतिका

अवरुम्बन कर सब प्रकार अतिथिकी सेवा करे ॥ १९ ॥

उसे चर्म, काश और कुशाओंसे अपना विखीना तथा

ओढ़नेका यस बनाना फहिये । हे नरेशर ! उस गुनिके लिये बिकाल-सानका विधान है ॥ २० ॥ इसी प्रकार देवपूजन,

होस, सब अतिथियोका सत्कार, भिक्षा और विश्विधदेव

भी उसके विहित कर्म हैं॥ २१॥ हे राजेन्द्र ! बन्य

तैरमदिको क्षाराँस्में मलना और शीठोष्णका सहन करते हुए तपस्यामें रूपे रहना उसके प्रशस्त कमें हैं॥ २२॥ जो

वानप्रस्य मृति इन नियत कमेंका आचरण करता है वह

अपने समस्त दोषोंको अग्निके समान भस्म कर देता है और नित्य-लोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥ २३ ॥ है नृप ! पण्डितगण जिस चतुर्थ आश्रमको भिक्षु-आश्रम कहते हैं अब मैं उसके स्वरूपका वर्णन करता हूँ, सावपान होकर सुनो ॥ २४ ॥ है नरेन्द्र ! तृतीय आश्रमके अनन्तर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदिके स्वेहको सर्वथा

त्यागकर तथा भारतर्यको छोड़कर चतुर्थ आश्रममें प्रवेदः करे ॥ २५ ॥ हे पृथिजीपते ! भिक्षको उचित है कि कार्य, धर्म

और कामरूप त्रिथगंक्षग्वन्थी समस्त कर्मीको छोड़ दे, शत्रु-

पिश्रदियें समान पाच रखे और सभी जीवेंका सहद

हो ॥ २६ ॥ निरन्तर समाहित १हक्य असम्ब, अण्डब और

स्बदेज आदि समस्त जीवीसे मन, वाणी अवया कर्महारा कभी

द्रोह न करे तथा सब प्रकारकी आसक्तियंकी त्यांग दे ॥ २७ ॥ ग्रामपे एक एत और पुरमें पाँच रात्रितक रहे तथा

इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसीसे प्रेम अथवा देख

न हो ॥ २८ ॥ जिस समय घरोंमें अग्नि शाना हो जाय और

लंग भोजन कर चके उस समय प्राणस्थाके लिये उत्तम

वर्णोमें भिक्षके लिये जाय ॥ २९ ॥ परिवाजवाबेरे चाहिये कि कान, क्रोध तथा दर्प, छोभ और मोह आदि समझ दुर्गुणोंको

छोड़कर ममताशुन्य होकर रहे ॥ ३० ॥ ओ मुनि समसा

प्राणियोंको अभयदान देकर विचरता है उसको भी किसीसे

कभी कोई शय नहीं होता ॥ ३१ ॥ जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रममें

अपने ऋरीरमें स्थित प्राणादिसहित जंडपश्चिके उदेश्यसे अपने

मुखर्पे भिक्षावरूप हविसे हवन करता है, वह ऐसा अपिहोत्र करके ऑप्रहोत्रियोक लोकांको ब्राह्म हो जाता है ॥ ३२ ॥ जो

ब्रह्मण [ब्रह्मसे पित्र सभी मिथ्या है, सम्पूर्ण जगत्

भगवानुका ही संकल्प है—ऐसे] बुद्धियोगरी युक्त होकर,

यथाविधि आचरण करना हुआ इस मोशाश्रमका पवित्रता

और सुखपुर्वक आचरण करता है, यह निरिन्धन अदिके समान

सगर योले— हे हिन्नश्रेष्ट ! आपने चारी आक्षम

और चरों वर्णिक कमीका वर्णन किया। अब मैं आपके

द्वारा यनुष्योंके (पोडवा संस्काररूप) क्योंको सुनना

त्रैवर्गिकां स्थाजेत्सर्वा नारम्भानवनीयते । मित्रादिषु समो मैत्रस्समस्तेष्ट्रेय जन्तुषु ॥ २६ जरायुजाण्डजादीनी चाडुन:कायकर्मभि: । युक्तः कुर्वीत न द्रोहं सर्वसङ्गांश वर्जयेत् ॥ २७ एकरात्रस्थितिर्श्रामे पञ्चरात्रस्थितिः पुरे । तथा तिष्टेद्यथाप्रीतिर्देषो वा नास्य जायते ॥ २८ प्राणयात्रानिमित्तं च व्यङ्गारे भुक्तवज्ञने । काले प्रशस्तवर्णांनां भिक्षार्थं पर्यटेद् गृहान् ॥ २९ कामः क्रोधस्तथा दर्पमोहलोभादयश्च ये। तांस्तु सर्वान्यरित्यज्य परिव्राह् निर्पमो भवेत् ॥ ३० अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मुनिः। तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं विद्यते क्रचित् ॥ ३१ कत्वाभिहोत्रं स्वश्रारीरसंस्थं शारीरमप्रिं स्वमुखे जहाँति । विश्रस्तु भैक्ष्योपहितैहीवर्भि-श्चिताझिकानां व्रजति स्म लोकान् ॥ ३२ मोक्षाभ्रमं यश्चरते यशोक्त

श्चिस्स्स कल्पितबुद्धियुक्तः। अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रशासः स ब्रह्मलोकं श्रयते हिजानिः ॥ ३३

समस्यवाध

और्य उवाच

इत-त होता है और अन्तमे बहारकेक भाग करता है ॥ ३३ ॥

दसवाँ अध्याय

इति श्रीविष्णुपूराणे जुतीबेंऽदो नवमोऽध्यावः ॥ ९ ॥ +

जातकर्म, नामकरण और विवाह-संस्कारकी विधि

कथिते चात्राश्रम्यं चात्रवंण्यंक्रियास्तथा । पुंसः क्रियामहं श्रोतृपिच्छामि द्विजसत्तम ॥

नित्यनैमित्तिकाः काप्याः क्रियाः पुंसामशेषतः । समाख्याहि भुगुश्रेष्ट सर्वज्ञो हासि ये यतः ॥

यदेतदुक्तं भवता नित्यनैमित्तिकाश्रयम् ।

और्व बोले-हे राजन्! आपने जो निल्य-नींमत्तिक आदि क्रियाकलायके विषयमें पूछा सो मैं सबका

वर्णन करता है, एकाभिन्त होकर सुने॥३॥

चाइता हैं ॥ १ ॥ हे भुगुश्रेष्ठ ! मेरा विचार है कि आप सतंज्ञ हैं। अतएव अप मनुष्योके नित्य-नैपितिक और

कार्य आदि सब प्रकारके कर्मीका निरूपण कौजिये ॥ २ ॥

तदहं कथविष्यामि शृणुषुकमना सम ॥

जातस्य जातकर्मादिक्रियाकाण्डमहोयतः । पुत्रस्य कुर्वीत पिता श्रार्द्धं चाभ्युदयात्मकम् ॥ युग्मांस्तु प्राङ्कुखान्विप्रान्धोजयेन्मनुजेश्वर । यथा वृत्तिस्तथा कुर्याद्वैवं पित्र्यं द्विजन्पनाम् ॥ ų द्ञा यवैः सबद्रैपिंश्राम्पिण्डान्युदा युतः । नान्दीमुखेभ्यस्तीर्थेन दह्याद्वैयेन पार्थिय ॥ प्राजापत्येन वा सर्वमुपचारं प्रदक्षिणम्। कुर्वीत तत्तथाशेषवृद्धिकालेषु भूपते ॥ ततञ्च नाम कुर्वीत पितैष दशमेऽहिन । देवपूर्वं नराख्यं हि शर्मवर्मादिसंयुतम् ॥ C शर्मेति ब्राह्मणस्योक्तं वर्षेति श्वत्रसंश्रयम् । गुप्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्यशृद्धयोः ॥ ९ नार्थहीनं न चारास्तं नापसब्दयुतं तथा । नामङ्गल्यं जुगुप्यं वा नाम कुर्यात्समाक्षरम् ॥ १० नातिदीर्घ नातिहस्वं नातिगुर्वक्षरान्वितम्। सुंखोद्यार्थ तु तन्नाम कुर्याद्यत्प्रवणाक्षरम् ॥ ११ ततोऽनन्तरसंस्कारसंस्कृतो गुरुवेङ्मनि । यथोक्तविधिमाश्रित्य कुर्याद्विद्यापरिग्रहम् ॥ १२ गृह्येतिविद्यो गुरवे दत्त्वा च गुरुदक्षिणाम् । गाईस्थ्यमिन्छन्भूपाल कुर्याद्वारपरित्रहम् ॥ १३ ब्रह्मचर्येण या कालं कुर्यात्संकल्पपूर्वकम् ।

वैसानसो वापि भवेत्परिब्राडथ वेच्छया।
पूर्वसङ्करिपतं यादृक् तादृक्क्यांत्रराधिप॥१५
वर्षरेकगुणां भार्यामुद्दहेत्त्रगुणस्स्वयम्।
नातिकेशायकेशां वा नातिकृष्णां न पिङ्गलाम्॥१६
निसर्गतोऽधिकाङ्गीं वा न्यूनाङ्गीपपि नोद्वहेत्।
नाविशुद्धां सरोमां वाकुलजां वापि रोगिणीम्॥१७
न दुष्टां दुष्टवाक्यां वा व्यङ्गिनीं पितृमातृतः।
न समधुव्यञ्चनवतीं न वैव पुरुषाकृतिम्॥१८

गुरोश्शुश्रूषणं कुर्यात्तसुत्रादेरथापि वा ॥ १४

पुत्रके उत्पन्न होनेपर पिताको चाहिये कि उसके जातकर्म आदि सकल क्रियाकाण्ड और आभ्युदयिक श्राद्ध करे ॥ ४ ॥ हे नरेश्वर ! पूर्वीधमृख विठाकर युग्म ब्रह्मणोको भोजन करावे तथा द्विजातियोके व्यवहारके अनुसार देव और पितृपक्षकी तृष्ठिक किये श्राद्ध करे ॥ ५ ॥ और हे राज्य । प्रसनतापूर्वक दैवतीर्थ (अंगुल्बोंके अयभाग) द्वारा नान्दीमुख पितृगणको दही, जी और बदरीफल मिलाकर बनावे हुए फिप्ड दे ॥ ६ ॥ अथवा प्राजापत्यतीर्थ (कनिष्टिकाके मुल) द्वारा सम्पूर्ण उपचार् व्योका दान करे। इसी प्रकार (कन्या अथवा पुत्रेकि विवास आदि ] समस्त वृद्धिकालेमें भी करे ॥ ७ ॥ तदनन्तर, पुत्रोत्पत्तिके दसवे दिश पिता नामकरण-संस्कार करे । पुरुषका नाम पुरुषवाचक होना चाहिमे । उसके पूर्वमें देवजाचक राज्य हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिरो ॥ ८ ॥ ब्राह्मणके नामके अन्तमे रामी, क्षत्रियके अन्तमें वर्मा तथा वैरूप और शृहोंके नःगान्तमें

क्रमप्तः गुप्त और दास शब्दोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ १ ॥ नाम अर्थहोन, अविहित, अपशब्दयुक्त, अमाङ्गिलिक और निन्दनीय न होना चाहिये तथा उसके अक्षर समान होने चाहिये ॥ १० ॥ अति दोर्य, अति लघु अथवा कित अक्षरोंसे युक्त नाम न रखे । जो सुखपूर्वक उचारण किया जा सके और जिसके पीछके वर्ण लघु हों ऐसे नामका व्यवहार करे ॥ ११ ॥ तदनत्तर उपल्यन-संस्कार हो जानेपर गुरुगृहनें रहकर विधिपूर्वक विद्यास्वयन करे ॥ १२ ॥ है भूपाल ! फिर विधान्ययन कर चक्रतेपर गरको टिक्का देकर विद

विद्याध्ययन कर चुकनेपर गुरुको दक्षिणा देकर परि गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेकी इच्छा हो तो विचाह कर ले॥ १३॥ या दृढ़ संकल्पपूर्वक नैष्ठिक शहावर्य ग्रहणकर गुरु अधवा गुरुपुत्रोंको सेबा-शुश्रूषा करता रहे॥ १४॥ अध्या अपनी इच्छानुसार वानप्रस्थ या संन्यास प्रहण कर ले॥ हे राजन् ! पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे॥ १५॥

[यदि विवाह करना हो तो] अपनेसे तृतीयांश अवस्थावाली बन्यासे विवाह करे तथा अधिक या अल्प केशवाली अथवा अति साँचली या पाण्डुचर्णा (भूरे रंगकी) स्वीसे सम्बन्ध न करे ॥ १६ ॥ जिसके जन्मसे ही अधिक या न्यून अंग हों, जो अपवित्र, रोमयुक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो उस स्वीसे पाणियहण ग करे ॥ १७ ॥ खुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि जो दुष्ट स्मानवाली हो, करुमापिणी हो, माना अथवा पिताके

न धर्धरस्वरो क्षामां तथा काकस्वरो न च । नानिबन्धेक्षणां तद्वद्वताक्षीं नोड्हेद्रुधः ॥ १९ यस्याश्च रोमदो जङ्के गुल्फौ यस्यास्तथोन्नतौ । गण्डयोः कूपरी यस्या हसन्त्यास्तां न चोद्वहेत् ॥ २० नातिरूक्षच्छि पाण्डुकरजामरूणेक्षणाम् । आपीनहस्तपादां च न कन्यामुद्वेहेद् बुधः ॥ २१ नं वामनां नातिदीधौ नोहहेत्संहतभूवम् । न चातिच्छिद्रदशमां न करालमुखीं नरः ॥ २२ पञ्चमी मात्रपक्षाच पितृपक्षाच सप्तमीम्। गृहस्थक्षोद्वहेत्कन्यां न्यायेन विधिना नप ॥ २३ ब्राह्यो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः । गान्यवंराक्षसौ चान्यौ पैशाचश्राष्ट्रमो मतः ॥ २४ एतेषां यस्य यो धर्मा वर्णस्योक्तो महर्षिभिः । कुर्वीत दारप्रहणं तेनान्यं परिवर्जयेत् ॥ २५ सधर्मेबारिणी प्राप्य गाईस्थ्यं सहितस्तया । समुद्रहेददात्येतत्सम्यगृहं महाफल्डम् ॥ २६ |

अनुसार अङ्गहीना हो, जिसके इयश् (मूँखेंक) चिह्न हों, जो पुरुषके-से आकारवाली हो अथवा घर्षर शब्द करनेवाले अति गन्द या कौएके समान (कर्णकटु) खरवाली हो तथा पक्ष्मशुन्या या गोल नेबीयाली हो उस स्त्रीसे विवाह र करे ॥ १८-१९ ॥ जिसकी जंघाओंपर रोय हों, जिसके गुल्फ (टखने) केंचे हो तथा हसते समय जिसके कपोलींमें गड़े पहते हो उस कन्यासे विवास म करे ॥ २० ॥ जिसकी कान्ति अत्यन्त उदासीन न हो, नख पाण्डवर्ण हों, नेत्र हम्रङ हों तथा। हाथ-पेर कुछ भारी हों. बृद्धिपान् पुरुष उस कन्यासे सम्बन्ध न करे ॥ २१ ॥ जो अति वागन (राष्ट्री) अथवा अति दीर्घ (लम्बी) हो, जिसकी भृबुक्टियाँ जुई। हुई हो, जिसके दाँतीन अधिक अत्तर हो तथा को दन्तुर (आगेको दाँत निकले हुए) मुखबाली हो उस स्त्रीसे कभी विवाह न करे ॥ २२ ॥ हे राजन् ! मातुपक्षसे पाँचवीं पोढीनक और पितपक्षसे सातवीं पीदीतक जिस कन्याका सम्बन्ध न हो, गृहस्थ पुरुषको नियमानुसार उसीसे विवाह करना चाहिये ॥ २३ ॥ ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजायत्य, आस्त्रर, नान्धर्व, ग्रश्नस और पैशाच—ने आठ प्रकारके विवाह है।। २४ 🛭 इनमेसे जिस विवाहको जिस तर्पके लिये महर्पियोंने चर्पानुकुल कहा है उसीके द्वारा दार-परिवह करे, आन्य विधियोको छोड दे ॥ २५ ॥ इस प्रकार सहधर्षिणीको प्राप्तका उसके साथ गार्तस्थ्यधर्मका पाटन करे, क्योंकि उसकी पालन करनेपर वह यहान फल देनेवाला होता है ॥ २६ ॥

इति श्रीविष्णुप्राणे नृतीबैंऽशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

#### ग्यारहवाँ अध्याय

गृहस्यसम्बन्धी सदाचारका वर्णन

सगर उथाच

गृहस्थस्य सदाचारं श्रोतुमिच्छाम्यहं सुने। ल्प्रेकादस्मात्परस्माध यमातिष्ठन्न होयते ॥

और्ष उद्याच

श्रुयतां पृथिवीपाल सदाचारस्य लक्षणम् । सदाचारवता पुंसा जितौ लोकावुभावपि ॥ साधवः क्षीणदोषासु सच्छव्दः साधुवाचकः । तेषामाचरणं यसु सदावारसा उच्चते ॥ सप्तर्षयोऽश्च मनवः प्रजानां पतयस्तश्चा । वक्तारः कर्तारश महीपते ॥

सगर बोले--हे मुने। मैं गृहस्थके सदाकरीकी सुनना चाहता हुँ, जिनका आवस्य क्यनेसे वह इहलोक और परलोक दोनी जगह पतित नहीं होता ॥ १ ॥ 👚

और्व **बोले**—हे पृथिबीपाल ! तुम सदाचारके लक्षण युनो। सदाचारी पुरुष इष्टलोक और परलोक दोनोहीको जीत ऐसा है ॥ २ ॥ 'सत्' अब्दका अर्थ साधु है और साधु वही है जो दोवरहित हो । उस साधु पुरुषका की आचरण होता है उसीको सदाबार कहते हैं :: ३ ॥ है राजन् । इस सदान्यास्के वस्त्र और कर्ता सक्षणिगण, मन एवं प्रजापति है ॥ 🗴 ॥

ब्राह्मे मुहुर्ते चोत्थाय मनसा मतिमात्रुप । प्रबुद्धश्चित्तयेद्धर्ममर्थं चाप्यविरोधिनम् ॥ अपीड्या तयोः काममुभयोरपि चिन्तयेत् । दृष्टादृष्ट्विनाशाय त्रिवर्गे समदक्षिता ॥ परित्यजेदर्थकामौ धर्मपीडाकरौ नृप। धर्ममप्यस्खोदकै लोकविद्विष्टमेव च ॥ ततः कल्यं समुखाय कुर्यान्मूत्रं नरेश्वर ॥ नैर्ऋत्वामिषुविक्षेपमतीत्याभ्यधिकं भुव: । दूरादावसथान्मूत्रं पुरीषं च विसर्जयेत्॥ पादायनेजनोच्छिष्टे प्रक्षिपेत्र गृहाङ्गणे ॥ १० आत्मकायां तरुकायां गोसुर्यान्यनिकांस्तथा । गुरुद्विजादींस्तु बुधो नाधिमेहेल्कदाचन ॥ ११ न कुट्टे सस्यमध्ये वा गोवजे जनसंसदि। न वर्त्यनि न नद्यादितीर्थेषु पुरुषर्वभ ॥ १२ नाप्त् नैवाम्यसस्तीरे इपशाने न समाचरेत् । उत्सर्ग वै पुरीषस्य पुत्रस्य च विसर्जनम् ॥ १३ उदङ्करो दिवा मूत्रं विपरीतमुखो निज्ञि । कुर्वीतानापदि प्राज्ञो मूत्रोत्सर्ग च पार्थिव ॥ १४ तुर्णरास्तीर्य वसुयां वस्त्रप्रावृतमस्तकः । तिष्ठेत्रातिचिरं तत्र नैव किञ्चिदुदीरयेत् ॥ १५ वल्पीकमूषिकोद्धतां मृदं नान्तर्जलां तथा । शौचाविशष्टां गेहाच् नादद्याल्लेपसम्भवाम् ॥ १६ अणुप्राण्युपपन्नां च हलोत्खातां च पार्थिव । परित्यजेन्मुदो होतास्पकलाइशौचकर्मीण ॥ १७ एका लिङ्के गुदे तिस्त्रो दश वामकरे नृप। हस्तद्वये च सप्त स्युर्मृदश्शीचोपपादिकाः ॥ १८ अच्छेनागन्धलेपेन जलेनाबुद्बुदेन च। आचामेस मृदं भूयस्तथादसात्समाहितः॥ १९ निष्पदिताङ्घिशौचस्तु पादाबभ्युक्ष्य तैः पुनः । त्रिःपिबेत्सलिलं तेन तथा द्विः परिमार्जयेत् ॥ २० शीर्षण्यानि ततः खानि मूर्द्धानं च समालभेत् ।

बाहु नाभि च तोयेन हृदयं चापि संस्पृद्रोत् ॥ २१

हे न्य ! सुद्धिमान् पुरुष स्वस्थ चित्तसे ब्राह्ममूहूर्नेने जगकर अपने धर्म और धर्माचिरोधी अर्थका चिन्तन करे ॥ ५ ॥ तथा जिसमें धर्म और अर्थको खति न हो ऐसे वडमका भी चिन्तन करे। इस प्रकार दृष्ट और अर्थ्ष्ट अनिष्टकी निवृत्तिके लिये धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्गके प्रति समान भाव रखना चाहिये॥ ६ ॥ हे न्य ! धर्मिकहर अर्थ और काम दोनोंका त्याग कर दे तथा ऐसे धर्मका भी आचरण न करे जो उत्तरकालने दुःसमय अथवा समाज-विरुद्ध हो॥ ७ ॥

हे नरेश्वर ! तदमन्तर बाह्यसहरीमें उठकर प्रथम मृत्रत्याग करे । प्राप्तसे नैर्फुलकोणमें जितनी दूर वाण जा सकता है उससे आगे बढ़बर अथवा अपने निवास स्थानसे दुर जाकर मल-मूत्र त्यारा करे। पैर घोषा हुआ और जुड़ा जुल अपने घरके आँगतमें न डाले ॥ ८ — १० ॥ अपनी या मुक्षकी छायाके ऊपर तथा गी, सूर्य, अभि, बायु, गुरु और द्विजातीय पुरुषके सामने बुद्धिमान् पुरुष कभी परू-मृत्रस्याग न करे॥ १९ ॥ इसी बकार है पुरुवर्षम । जुते हुए खेतमें, सस्यसम्पत्र भूमिमे, गौओंके गोष्टमें, जन-समाजर्थे, मार्गके बीचवें, नदी आदि तीर्थस्थानीमें, जल अथवा जलाहायके तटपर और इमराानमें भी कभी मरू-मुबस्त स्वत्य न करे ॥ १२-१३ ॥ हे राजन् । कोई विशेष आपति न हो तो प्राप्त पुरुषको चाहिय कि दिनके समय उत्तर-मुख और राविके समय दक्षिण-मुख होकर मृत्रत्याग करे ॥ १४ ॥ गल-त्यागके समय पृथिवीको तिनकोसे और सिरको वस्त्रसे ढाँप के तथा उस स्थानपर अधिक समयतक न रहे और न कुछ बोले ही ॥ १५॥

हे राजम्! बाँबोकी, चूहोद्वारा बिलसं निकारी हुई, गरकं भीतरकी, शीचकमंस बनी हुई, घरकं सीमनकी, चींटी आदि छोटे-छोटे जीबोद्वारा निकाली हुई और इलसे उलाईी तुई—इन सब प्रकारकी मृतिकाओंका शीच कमंगे उपयोग न करे॥ १६-१७॥ हे नृप! सिंगमें एक बार, मुखमें तीन बार, बाये हाथमें दस बार और दोनों हाथमें सात बार मृतिका लगानेसे शीच सम्मन होता है॥ १८॥ तदनकर गन्ध और फेनरहित खच्छ बलसे आवमन करे वाथ फिर सावधानतापूर्वक पहुत-सी पृतिका ले। १९॥ उससे चरण-शृद्धि करनेके अनकर फिर पेर घोका तीन बार मुख करे और दो बार मुख धोचे॥ २०॥ तत्पक्षत् जल लेकर शिरोदेशमें स्थित

स्वाचान्तस्तु ततः कुर्यात्पुमान्केशप्रसाधनम्। आदर्शाञ्चनमाङ्गरूयं दूर्वाद्यालम्बनानि च ॥ २२ ततस्खवर्णधर्मेण वृत्त्यर्थं च धनार्जनम्। कुर्वीत श्रद्धासम्पन्नी यजेश पृथिवीपते ॥ २३ सोमसंस्था इविस्तंस्थाः पाकसंस्थास्तु संस्थिताः । धने यतो मनुष्याणां यतेतातो धनार्जने ॥ २४ नदीनदतटाकेषु देवस्थातजलेषु च। नित्यकियार्थं स्तायीत गिरिप्रस्रवणेषु च ॥ २५ कृपेषुद्धततोयेन स्नानं कुर्वीत वा भुवि । गृहेषूद्धृततोयेन श्राथवा भुव्यसम्भवे ॥ २६ श्चिवस्बधरः स्नाती देवर्षिपितृतर्पणम् । तेषामेष हि तीर्थेन कुर्वीत सुसमाहितः ॥ २७ त्रिरपः प्रीणनाश्चाय देवानामपकर्वयेत्। ऋषीणां च यथान्यायं सकुचापि प्रजापते: ॥ २८ पितुणां प्रीणनार्थाय श्रिरपः पृथिवीपते । पितामहेष्यश्च तथा प्रीणयेटापितामहान् ॥ २९ मातामहाय तत्पित्रे तत्पित्रे च समाहितः । दद्यात्पेत्रेण तीर्थेन काम्यं चान्यच्छणुषु से ॥ ३० मात्रे प्रमात्रे तन्मात्रे गुरुपत्न्यै तथा नृप । गुरूणां मातुलानां च स्त्रिग्धमित्राय भूभुजे ॥ ३१ इदं चापि जपेदम्बु दद्यादात्मेच्छ्या नुप । उपकासय भूतानां कृतदेवादितर्पणम् ॥ ३२ देवासुरास्तथा यक्षा नागगन्धर्वराक्षसाः । पिशाचा गुह्यकास्सिद्धाः कृष्णाप्डाः पदायः खगाः ॥ ३३ जलेचरा भूनिलया वाष्वाहाराश्च जन्तवः । तृप्तिमेतेन यान्त्वाशु मद्दत्तेनाम्बुनाखिलाः ॥ ३४

इन्द्रियरन्त्र, मूर्डा, बाहु, नाभि और हृदयको स्पर्श करे ॥ २१ ॥ फिर धर्ले प्रकार लान करनेके अनलार केश संबार और दर्पण, अञ्चन तथा दूवां आदि माङ्गलिक द्रव्योका यथाविधि व्यवस्त्रर करे ॥ २२ ॥ तदनत्तर हे पृथिबीपते ! अपने वर्णसर्पके अनुसार आजीविकाके लिये धनोपार्जन करे और श्रद्धापूर्वक पञ्चानुष्ठान करे ॥ २३ ॥ सोमसंस्था, हियसंस्था और पाकसंस्था— इन सब धर्णकार्योका आधार धन ही है। " अतः मनुष्योको धनोपार्जनका यल करना चाहिये ॥ २४ ॥ नित्यक्रमेंकि सम्पादनके लिये नवी, नद, तडाग, देवाल्योंकी खापड़ी और पर्वतीय झरनोमें साम करना चाहिये ॥ २५ ॥ अथवा कुँएसे जल खाँचकर उसके पासको पूमिपर स्नान करे और यदि वहाँ भूमिपर स्नान करना सम्भव न हो तो कुँएसे खाँचकर लागे हुए जलसे घरहीमें नहा ले ॥ २६ ॥

स्नान करनेके अनन्तर शुद्ध बस्न धारण कर देवता, क्रियंगण और पितृगणका उन्होंके तीबोंसे तर्पण करे ॥ २७ ॥ देवता और ऋषियोंके तर्पणके लिये तीन-तीन बार तथा अजापतिके लिये एक बार जल छोड़े ॥ २८ ॥ हे पृथिवीपते । पितृगण और पितामहोंकी प्रसन्नताके लिये तीन बार जल छोड़े तथा इसी प्रकार प्रितामहोंकी भी सन्तुष्ट करे एवं मातामह (नाना) और उनके पिता तथा उनके पिताको भी सावधानतापूर्वक पितृ-तीर्थसे जलदान करे। अब काम्य तर्पणका वर्णन करता हुँ, श्रवण करो ॥ २९-३०॥

'यह जल माताके लिये हो, यह प्रमाताके लिये हो, यह वृद्धाप्रमाताके लिये हो, यह गुरुपलीको, यह गुरुको, यह मामाको, यह प्रिय मित्रको तथा यह राजाको प्राप्त हो—हे एवन्। यह वपता हुआ समस्त भूतोके हितके लिये देवादितर्पण करके अपनी इच्छानुसार अभिलियत सम्बन्धीके लिये जलदान करें॥ ३१-३२॥ [वैवादितर्पणके समय इस प्रकार कहे—] देव, असुर, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, विशाव, गुद्धक, सिद्ध, कृष्णाण्ड, पद्म, जलचर, स्थलचर और वायु-भराक आदि सभी प्रकारके जीय मेरे दिये हुए इस जलसे तृह हो॥ ३३-३४॥

गीतमस्मृतिके अष्टम अध्यायमें कहा है—

'व्यीपासनपटको पार्थणश्राद्धः श्रायण्याग्रहायणी चैत्र्यश्रयुर्जिते सप्त पाकयज्ञसंस्थाः । अग्न्याधेवपप्रिक्षेत्रं दर्शपूर्णमासा-वाप्रयणं चातुर्मास्यानि निरूद्धपशुक्यस्मौतासगीति सप्त हर्विर्यद्यसंस्थाः । आंग्रहोमोऽस्यप्रिष्टोम उत्रयः पोखशी जाजपेयोऽति-रात्राहोर्यामा इति सप्त सोमसंस्थाः ।'

औपासन, अष्टका क्रान्ड, पार्वण श्रान्ड तथा श्रावण अपहारण चैव और आधिन मासकी पूर्णिमाएँ—ये सात 'पावयक-संस्था' है, अन्त्यावेष, अतिहोत, दर्श, पूर्णक्ष, आप्तमण, चातुर्गस्य, यक्षपश्चन्य और सीक्षामची—ये सात 'हविर्वक्रसंस्था' हैं, यथा अग्निष्टोम, अत्यविष्टोम, उक्थ, पोडक्शे, वाजपेय, अतिरांत्र और आहोर्यास—ये सात 'सोमनक्रसंस्था' हैं।

143

नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । तेषामाप्यायनार्यंतद्दीयते सलिलं मया॥३५ ये बान्धवाबान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । ते तृष्ट्रिमिखला वान्तु ये चास्मतोयकाङ्क्षिणः ॥ ३६ यत्र क्रव्यनसंस्थानां क्षुतुष्णोपहतात्मनाम् । इदमाप्यायनायास्तु भया दत्तं तिलोदकम् ॥ ३७ काम्योदकप्रदानं ते मयैतत्कश्चितं नृप । यहत्त्वा त्रीणयत्येतन्यनुष्यसाकलं जगत्। जगदाप्यायनोद्धतं पुण्यमान्नोति चानघ ॥ ३८ दत्त्वा काम्योदकं सम्यगेतेभ्यः श्रद्धयान्वितः । आचम्य च ततो दद्यात्सूर्याय सलिलाञ्चलिम् ॥ ३९ नमी विवस्तते ब्रह्मधास्त्रते विष्णुतेजसे। जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मसाक्षिणे ॥ ४० ततो गृहार्चनं कुर्यादभीष्टमुरपूजनम्। जलाभिषेकै: पुष्पेश धूपारीश निवेदनम् ॥ ४१ अपूर्वमग्रिहोत्रं च कुर्यात्प्राग्ब्रह्मणे नृप ॥ ४२ प्रजापति सुमुद्दिश्य दह्यादाहतिमाद्रात्। गुह्येभ्यः काञ्चपायाथ ततोऽनुमतये क्रमात् ॥ ४३ तच्छेषं मणिके पृथ्वीपर्जन्येभ्यः क्षिपेत्ततः । हारे धातुर्विधातुश मध्ये च ब्रह्मणे क्षिपेत् ॥ ४४ गृहस्य पुरुषच्याघ्र दिग्देवानपि मे शृण् ॥ ४५ बुद्धाय धर्मराजाय बरुणाय तथेन्द्रवे । प्राच्यादिषु बुधो द्याद्धुतशेषात्मके बलिम् ॥ ४६ प्रागुसरे च दिग्धागे धन्वन्तरिवलिं बुधः । निर्विपेद्वैश्वदेवं च कर्म कुर्यादतः परम् ॥ ४७ वायव्यां वायवे दिक्ष् समस्तासु यथादिशम् । ब्रह्मणे चात्तरिक्षाय भानवे च क्षिपेद्वलिम् ॥ ४८

ओ प्राणी सम्पूर्ण नरकोंने नाना प्रकारकी यातनाएँ भोग रहे हैं उनकी तृप्तिके लिये मैं यह जलदान करता हूँ ॥ 3% ॥ जो मेर बन्धु अधवा अवन्यु है, तथा जो अन्य जन्मोंमें मेर वन्धु थे एवं और भी जो-जो मुझसे जलकी इन्छा रखनेवाले हैं वे सब मेरे दिये हुए जलमें परितृप्त हो ॥ ३६ ॥ श्रुधा और तृष्णारी व्याकुल जीव कहीं भी क्यों न हों मेर दिया हुआ यह तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करें ॥ ३७ ॥ है नृष ! इस प्रकार मैंने तुषसे यह कम्य-हर्पणका निरूपण किया, जिसके करनेसे मनुष्य सकल संसारको तृष्ट कर देता है और हे अनम ! इससे उसे जगतुकी तृप्तिसे होनेवाला पुग्य प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥

इस १४६)र टयरोक्त जीवोंको श्रद्धापूर्वक काम्पजल-दान करनेके अनन्तर आचमन को और फिर सूर्यदेवको जलाक्षील दे :: ३९ !: [उस समय इस प्रकार कहे—] 'भगवान् विवस्तान्को नमस्कार है जो बेद-बेद्य और विष्णुके तेजरस्वरूप हैं तथा जगत्को उत्पन्न करनेजाले, अति पवित्र एवं कर्मोंके साक्षी हैं! !! ४० !!

तदनन्तर जलाभिषेक और पृष्य तथा धूपादि नियेदन करता हुआ गृहादेव और इष्टदेवका पूजन करे ॥ ४१ ॥ हे नृप ! फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे, उसमें पहले ब्रह्माको और तदनन्तर क्रमशः प्रजापति, गुद्धा, काश्यप और अनुमतिको आदरपूर्वक आहुतियाँ दे ॥ ४२-४३ ॥ उससे बचे हुए हच्चको पृष्यियो और मैचके उद्देश्यरो उदकपात्रमें, ' चाता और विधाताके उद्देश्यरो हारके दोनो और तथा ब्रह्माके उद्देश्यरो घरके मध्यमें छोड़ दे । हे पुरुषव्याव ! अब मैं दिक्यालगणकी पूजाका वर्णन करता हूँ, अवण करो ॥ ४४-४५ ॥

बुद्धिमान् पुरुषको नाहिये कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्रमशः इन्द्र, यम, बरुण और चन्द्रमाके लिये हुतिशष्ट सामग्रीसे बलि प्रदान करे ॥ ४६ ॥ पूर्व और उत्तर-दिशाओं में धन्वन्तरिके लिये बिल दे तथा इसके अनलर बलिवेश्वदेव-कर्म करे ॥ ४७ ॥ विलिवेश्वदेवके समय वायव्यकोणमें वायुको तथा अन्य समस्त दिशाओं में बायु एव उन दिशाओं के बिल दे, इसी प्रकार ब्रह्मा, अन्तरिक्ष और सूर्यको भी उनकी दिशाओं के अनुसार [ अर्थात् मध्यमे ] बलि प्रदान करे ॥ ४८ ॥

<sup>■</sup> वह जल भग भग की अग्रिहोत भगते समय मध्येषमें रख लिया जाता है और 'इट् न मम' कतकार आहुतिनार शेष-भाग खोड़ा जाता है।

विश्वेदेवान्विश्वभूतानथ विश्वपतीन्पितृन् । यक्षाणां च समुद्दिश्य बलिं दद्यान्नरेश्वर ॥ ४९ ततोऽन्यदन्नमादाय भूमिभागे शुचौ बुधः । दद्यादशेषभूतेभ्यस्त्वेच्छया सुसमाहितः ॥ ५० देवा मनुष्याः पश्चो वयांसि

याः परावा वयास सिद्धास्सयभोरगदैत्यसङ्घाः

प्रेताः पिशाचास्तरवस्समस्ता

ये चात्रमिळन्ति मयात्र दत्तम् ॥ ५१

पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या

बुभुक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः।

प्रयान्तु ते त्प्तिपिदं मयात्रं

तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥ ५२

येषां न माता न पिता न बन्धु-

र्नवान्नसिद्धिर्न तथान्नमस्ति ।

तत्तृप्तयेऽत्रं भुवि दत्तमेतत् ते यान्तु तृप्तिं मुदिता भवन्तु ॥ ५३

भूतानि सर्वाणि तथान्नमेत-

दहं च विष्णुर्ने ततांऽन्यदस्ति ।

तस्मादहं भूतनिकायभूत-

मन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषाम् ॥ ५४ चतुर्दशो भूतगणो य एष

तत्र स्थिता येऽखिलभूतसङ्घाः ।

तृष्टार्थमत्रं हि मया विसृष्टं तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु ॥ ५५

इत्युद्यार्थ नरो दद्यादत्रं श्रद्धासमन्वितः।

भुवि सर्वोपकाराय गृही सर्वाश्रयो यतः ॥ ५६

श्वचाण्डालविहङ्गानां भुवि दद्यात्ररेश्वर । ये चान्ये पतिताः केचिदपुत्राः सन्ति मानवाः ॥ ५७

य चान्यपातताः काचदपुत्राः सान्तमानवाः ॥ ५७ ततो गोदोहमात्रं वै कालं तिष्ठेद गृहाङ्कणे ।

अतिथिप्रहणार्थाय तदूर्थ तु यथेक्या ॥ ५८

फिर है नरेश्वर ! विश्वेदेवी, विश्वभूतीं, विश्वपतियों, भितरों और वक्षीके उद्देश्यसे [यथास्थान] बलि दान करे ॥ ४९ ॥

तदनन्तर वृद्धिमान् व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र पृथियोपर समाहित चित्तसे बैठकर खेळानुसार समसा प्राणियोंको चल्डि फरान को ॥ ५० ॥ [ उस समय इस प्रकार कड़े— ] 'देवता, मनुष्य, पद्मा, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्थ, देख, प्रेत, पिद्माच, वृक्ष तथा और भी चौंटी आदि कीर-पत्रक जो अपने कर्मकश्वनसे वैधे हत क्षुधातुर होकर मेरे दिये हुए अन्नकी इच्छा करते हैं, उन सबके रिप्ये में यह अन्न दान करता हूँ। वे इससे परितृप्त और आनन्दित हो ॥ ५१-५२ ॥ जिनके माता, पिता अथवा कोई और बन्धु नहीं हैं तथा अत्र प्रस्तुत करनेका सायन और अस भी नहीं है उनकी दृप्तिके स्टिये पृथिबीपर मैंने यह अन्न रखा है; वे इससे तुस होकर आविन्दित हो ॥ ५३ ॥ सम्पूर्ण प्राणी, यह अन्न और में-—समी बिष्णु हैं; क्वोंकि उनसे भिन्न और <u>कुछ है ही</u> नहीं। अतः मैं समस्त भूतीका दारीएरूप यह अत्र उनके पोषणके रूपे दान करता हैं॥ ५४ ॥ यह जो चौदह प्रकारका \* भूतसम्दाय है उसमें जितने भी प्राणिषण अवस्थित है उन सबकी तुसिके लिये मैंने यह अञ प्रसुत किया है; वे इससे प्रसन्न हों' ॥ ५५ ॥ इस प्रकार उद्यारण करके गृहस्य पुरुष श्रद्धापूर्वक समस्त जीवोंके उपकारके हिंटी पृथिवींने असदान करे, क्वेंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है॥ ५६॥ हे नरेश्वर ! तदनकार कुता, चाण्डाल, पश्चिगण तथा और मी जो कोई पदित एवं पुत्रहोन पुरुष हो उनकी सुप्तिके रिज्ये पृथियोगे बल्धिमाग रखे॥ ५७॥

किर गो-दोहनकालपर्यन्त अथवा इच्छानुसार इससे भी कुछ अथिक देर अतिथि यहण करनेके लिये परके

अर्थात् आठ प्रकारका देवसम्बन्धी, पाँच प्रकारका तिर्वाचीनिसम्बन्धी और एक प्रकारका मनुष्ययोगिसम्बन्धी—यह संक्षेपले भीतिक सर्ग कहरूवता है। इनका पृथक् पृथक् पिकाण इस प्रकार है—

सिद्धगुराकागन्धर्वयक्षासाससमप्रामाः । विद्याधराः पिदान्याश्च निर्दिशः देवयोनयः ॥

चीदह भूतसमुदायोका वर्णन इस प्रकार किया गया है—
 'अष्टिक्ष देवलं तैर्यग्योत्यक्ष प्रज्ञाचा भवति । यानुष्यं चैकिक्षं समासतो भौतिकः सर्गः ॥

अतिथिं तत्र सम्प्राप्तं पूजवेत्स्वागतादिना । तथासमप्रदानेन पादप्रशालनेन च ॥ ५९ श्रद्धया चान्नदानेन प्रियप्रश्लोत्तरेण च। गच्छतञ्चानुयानेन प्रीतिमुत्पादयेद् गृही ॥ ६० अज्ञातकुलनामानमन्यदेशादुपागतम् । पूजयेदतिथि सप्यङ् नैकशामनिवासिनम् ॥ ६१ अकिञ्चनमसम्बन्धमज्ञातकुलशीलिनम् । असम्पुज्यातिथिं भुक्त्वा भोक्तकामं व्रजत्यघः ॥ ६२ स्वाध्यायगोत्राचरणमपृष्टा च तथा कुलम् । हिरण्यगर्भबुद्ध्या तं मन्येताभ्यागतं गृही ॥ ६३ पित्रर्थं चापरं विप्रमेकमप्याशयेत्रपः। तहेश्यं विदिताचारसम्भृति पाञ्चयज्ञिकम् ॥ ६४ अन्नायञ्च समुद्धात्य हन्तकारोपकल्पितम् । निर्वापभृतं भूपाल श्रोत्रियायोपपादयेत् ॥ ६५ दस्ता च भिक्षात्रितवं परिव्राड्ब्रह्मचारिणाम् । इन्छया च बुधो दद्याद्विभवे सत्यवारितम् ॥ ६६ इत्येतेऽतिथयः प्रोक्ताः प्रामुक्ता भिक्षवश्च ये । चतुरः पूजवित्वैतात्रुप पाषाठामुच्यते ॥ ६७ अतिथिर्यस्य भग्नारोरे गृहात्प्रतिनिवर्तते । स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ ६८

इत्येतेऽतिथयः प्रोक्ताः प्रागुक्ता भिक्षवश्च ये । चतुरः पूजियत्वैतान्नुप पापाठ्यमुच्यते ॥ ६७ अतिथियंस्य भग्नारोः गृहात्प्रतिनिवतेते । स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ ६८ धाता प्रजापतिः शको बहिर्वसुगणोऽयंमा । प्रविश्यातिथिमेते वै भुक्कनेऽत्रं नरेश्वर ॥ ६९ तस्मादतिथिपूजायां यतेत सततं नरः । स केवलमधं भुक्के यो भुक्के हातिथि विना ॥ ७० ततः स्ववासिनीदः स्विगर्भिणीवृद्धवालकान् ।

भोजयेत्संस्कृतान्नेन प्रथमं चरमं गृही ॥ ७१

आँगनमें रहे ॥ ५८ ॥ यदि अतिथि आ जाय तो उसका खागतादिसे तथा आसन देकर और चरण घोकर संस्कार करे ॥ ५९ ॥ फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कग्रकर मधुर वाणीसे प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जानेके समय पीछे-पीछे जाकर

प्रभातर करक तथा उसक जानक समय पाठ-पाठ जाकर उसको प्रसन्न करे ॥ ६० ॥ जिसके कुल और नापका कोई पता न हो तथा अन्य देशसे आया हो उसी अतिथिका सत्कार करे, अपने हो गाँवमें रहतेवाले पुरुषकी अतिथिरूपसे पूजा करनी उचित नहीं है ॥ ६१ ॥ जिसके पास कोई सामग्री न हो, जिससे कोई सम्बन्ध न हो, जिसके कुल-शीलका कोई पता न हो और जो भीजन करने महत्ता हो उस अतिथिका सत्कार किये बिना भोजन करने से मनस्य

हो उस अतिधिकः सत्कार किये बिना घोजन करनेसे मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होता है ॥ ६२ ॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि आये हुए अतिधिके अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदिके विषयमे कुछ भी न पूछकर हिरागगर्थ-बृद्धिसे उसकी पूजा करे ॥ ६३ ॥ हे नृप ! अतिधि-सत्कारके अगन्तर अपने ही देशके एक और पाछयहिक बाहाणको जिसके आनार और कुल आदिका ज्ञान हो पितृगणके लिये भोजन करावे ॥ ६४ ॥ हे भूगल ! [ मनुष्ययहकी

विधिसे 'मनुष्येभ्यो हन्त' इत्यादि मन्तोग्रारणपूर्वक ]

पहले ही निकालकर अलग रखे हुए इनाकार नामक अबसे उस श्रोतिय बाह्मणको भोजन कराबे ॥ ६५ ॥ इस प्रकार [देवता, अतिथि और ब्राह्मणको] ये तीन भिक्षाएँ देकर, चर्दि सामर्थ्य हो तो परिव्राणक और ब्रह्मचारियोंको भी बिना छौटाये हुए इच्छानुसार भिक्षा दे ॥ ६६ ॥ तीन पहले तथा भिक्षुगण—ये चारो अतिथि कहलाते हैं । हे राजन् ! इन चारोंका पूजन करनेसे मनुष्य समस्त पार्मोसे मुक्त हो जाता है ॥ ६७ ॥ जिसके घरसे

अतिथि निराष्ट्रा होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप

दैकर उसके शुभकर्मीको छे जाता है ॥ ६८ ॥ हे नरेश्वर !

धाता, प्रजापति, इन्द्र, आँग्र, बसुगण और अर्थमा—ये समस्त देवगण अतिथिमें प्रविष्ट होकर अन्न मोजन करते हैं ॥ ६९ ॥ अतः चनुष्यको अतिथि-पूजाके लिये निरत्तर प्रयत्न करना चाहिये। जो पूरुष अतिथिके विना मोजन करता है वह तो केवल पाप ही भोग करता है ॥ ७० ॥ तदनन्तर गृहस्थ पुरुष पितृगृहमें रहमेवाली विवाहिता

सरीसूपा धानवधा पदावो सूगपक्षिणः। तिर्यक्ष इति कथ्यन्ते पर्वतः प्राणिकातसः॥ अर्थ---स्टिंड, मुहक्त, मन्द्रवे, यक्ष, यक्षस, सर्व, विद्यापर और विद्याय---वे आठ देववीनियाँ मानी गरी हैं तथा

सरीस्प, वातर, पशु, मृग, (बंगली प्राणी) और पशी—ये भीच निर्यंग् बोनियाँ बली गयी है।

अभुक्तवस्यु चैतेषु भुझन्भुद्धक्ते स दुष्कृतम्। मृतश्च गत्वा नरकं इलेग्मभुग्जायते नरः॥ ७२

अस्राताशी परं भृङ्के राजपी पूयशोणितप्। असंस्कृतसम्बद्धाः राज्यस्थानं राजन्यः।

असंस्कृतात्रभुङ्गूत्रं बालादिप्रथमं शकृत् ॥ ७३

अहोमी च कुमीन्भुङ्क्ते अदत्त्वा विषयश्रुते ॥ ७४

तस्माच्छ्रणुषु राजेन्द्र यथा भुझीत वै गृही । भुझतश्च यथा पुंसः पापबन्धो न जायते ॥ ७५

इह चारोग्यविपुलं बलबुद्धिस्तथा नृप । भवत्यरिष्टशान्तिश्च वैरिपक्षाभिचारिका ॥ ७६

स्त्रातो यथायत्कृत्वा च देवर्षिपितृतर्पणम् । प्रशस्तरत्वपाणिस्तु भुझीत प्रयतो गृही ॥ ७७

कृते जपे हुते बह्नौ शुद्धवस्त्रधरो नृप । दत्त्वातिथिभ्यो विश्रेभ्यो गुरुभ्यसंश्रितायच ।

पुण्यगन्धक्शस्तमाल्यधारी चैव नरेश्वर ॥ ७८

एकवस्त्रधरोऽधार्द्रपाणिषादो महीयते । बिशुद्धबदनः प्रीतरे भुझीत न विदिङ्गुखः ॥ ७९

प्राङ्मुखोद्ङ्मुखो वापि न चैवान्यममा नरः । अत्रं प्रशस्तं पथ्यं च प्रोक्षितं प्रोक्षणोदकैः ॥ ८०

न कुल्सिताइतं नैय जुगुप्सावदसंस्कृतम्।

दत्त्वा तु भक्तं शिष्येभ्यः क्षुधितेभ्यस्तथा गृही ॥ ८१

प्रशस्तशुद्धपात्रे तु भुक्षीताकुपितो हिजः ॥ ८२

नासन्दिसंस्थिते पात्रे नादेशे च नरेश्वर । नाकाले नातिसङ्कीणें दत्त्वाग्रं च नरोऽप्रये ॥ ८३

मन्त्राध्यमन्त्रतं शस्तं न च पर्युषितं नृप । अन्यत्रफलमूलेभ्यश्शुष्कशासादिकानधा ॥ ८४ कन्या, दुरिक्षया और गर्धिणी स्त्रों तथा कृद्ध और बालकोंको संस्कृत अन्नसे भोजन कराकर अन्तमें स्वयं भोजन करे॥ ७१ ॥ इन सबको भोजन कराये विना जो स्वयं मोजन

कर लेता है वह भाषमय भोजन करता है और अन्तमें मरकर मरकमें इलेप्सभोजी कीट होता है ॥ ७२ ॥ जो व्यक्ति स्नान किये बिना भोजन करता है वह मरु भ्रद्धण करता है, जुप

किये विना भोजन करनेवास्त्र रक्त और पूच पान करता है, संस्कारहीन अन्न 'सानेवाला मून पान करता है तथा जो बालक-मृद्ध आदिसे पहले आहार करता है वह विद्यादारी

है। इसी प्रकार बिना होम किये गोजन करनेवाला मानो कीड़ोंको खाता है और बिना दान किये खानेवाला विप-भोजी है॥ ७३-७४॥ अतः हे राजेन्द्र! गृहस्थको जिस प्रवार मोजन करना

चाहिये — जिस प्रकार भोजन करनेसे पुरुषको पाप-बन्धन नहीं होता तथा इह लोकमें अत्यन्त आरोप्य, वल-बुद्धिकी प्राप्ति और आरंष्ट्रोंकी शास्त्रि होती है और जो शबुपक्षका हास करनेवाली है — वह भोजनविधि सुनो ॥ ७५-७६ ॥ मृहस्थकी चाहिये कि स्नान करनेके अनन्तर यथाविधि देव, बहुष और पितृभणका तर्पण करके शक्षमें उत्तम रत्न थारण किये पवित्रतापूर्वक भोजन करे ॥ ७७ ॥ है मृप । जप तथा

पुरुजन और अपने आश्रित (बारूक एवं बृद्धी) को भोजन करा सुन्दर सुगन्धयुक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस धारण किये हाथ-पाँच और मुँह घोषार प्रोतिपूर्वक

भोजन करे । हे राजन् । भोजनके समय इधर-उधर न

अग्निहोत्रके अनन्तर सृद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण,

देखे॥ ७८-७९॥ भनुष्यको चाहिये कि पूर्व अथवा उत्तरको ओर मुख करके, अन्यमना न होकर उत्तम और ४४५ अञ्चको प्रोक्षणके लिये रखे हुए मन्तपूत जल्हो छिड़क कर भोजन करे॥ ८०॥ जो अत्र दुग्रचारी

व्यक्तिक। लाया हुआ हो, पुणाजनक हो अथवा

चल्चिश्रदेव आदि संस्कारशून्य हो उसको ग्रहण न करे । हे द्विज ! गृहस्थ पुरुष अपने खाद्यमेखे कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे-प्यासींको देकर ठतम और शुद्ध

पात्रमें शाल-चित्तसे भोजन करे ॥ ८१-८२ ॥ हे गरेश्वर ! किसी बेत आदिके आसन (कुर्सी आदि) पर रखे हुए पात्रमें,अयोज्य स्थानमें, असमय (सन्ध्या आदि काल) में

मनुष्यको चाहिये कि [यरोसे हुए भोजनवर्त] अग्र-भाग अग्निको देकर भोजन करे ॥ ८३ ॥ हे नृप ! जो अन्न मन्तपूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी न हो उसीको मोजन

अथवा अत्यन्त संकृतित स्थानमें कभी भोजन न फरे।

करे। परंतु फल, पूछ और सूखी शहसाओंको तथा विना पकाये हुए लेहा (चटनी) आदि और गुड़के पदार्थीक

तद्बद्धारीतकेभ्यश्च गुडभक्ष्येभ्य एव च। भुञ्जीतोद्धतसाराणि न कदापि नरेश्वर ॥ ८५ नादोषं पुरुषोऽश्रीयादन्यत्र जगतीपते । मध्यम्बुद्धिसर्पिभ्यस्तकुभ्यश्च विवेकवान् ॥ ८६ अश्रीयात्तव्ययो भूता पूर्व तु मधुरं रसम्। स्रवणाम्ली तथा मध्ये कटुनिकादिकांसतः ॥ ८७ प्राग्द्रवं पुरुषोऽश्रीयान्मध्ये कठिनभोजनः । अन्ते पुनर्द्रवाशी तु बलारोग्ये न पुञ्जति ॥ ८८ अनिन्दां मक्षयेदित्यं वाग्यतोऽग्रमकुत्सयन्। पञ्चप्रासं महायौनं प्राणाद्याच्यायनं हि तत्।। ८९ भुक्त्वा सम्यगशाचम्य प्राङ्गुस्रोदङ्गुस्रोऽपि वा । यशाबत्पुनराचामेत्पाणी प्रक्षाल्य मूलतः ॥ ९० खस्थः प्रशान्तचित्तस्तु कृतासनपरित्रहः । अभीष्टदेवतानां तु कुर्वीत स्मरणं नरः ॥ ९१ अग्रिराप्याययेद्धात्ं पार्थिवं पवनेरितः । दत्तावकाशं नधसा जरवत्वस्तु मे सुखम् ॥ ९२ अन्नं बलाय में भूमेरपामान्यनिलस्य च। भवत्येतत्यरिणतं ममास्त्वव्याद्वतं सुखम् ॥ ९३ प्राणापानसमानानाभुदानव्यानयोस्तथा अर्त्र पुष्टिकरं चास्तु ममाप्यव्याहतं सुखम् ॥ ९४ अगस्तिरप्रिर्वहानास्त्रश भृक्तं मयात्रं जरयत्वशेषम्। सुखं च मे तत्परिणामसम्बदं यच्छन्वरोगो मम चास्तु देहे॥ १५ विष्णुस्समस्तेन्द्रयदेह्देही

प्रधानभूतो भगवान्यश्रैकः । सत्येन तेनातमशेषमञ्ज-मारोग्यदं मे परिणाममेतु ॥ ९६ विष्णुरत्ता तथैवात्रं परिणामझ वै तथा । सत्येन तेन मद्धुकं जीर्यत्वत्रमिदं तथा ॥ ९७

इत्युद्यार्यं स्वहस्तेन परिमृज्य तथोदरम् ।

अनायासप्रदायीनि कुर्यात्कर्माण्यतन्द्रितः ॥ ९८

लिये देता नियम नहीं है 1 हे नरेखर ! सारहीन पदार्थोंको कभी न स्त्राय ॥ ८४-८५ ॥ हे पृथिबीपते ! विवेकी पुरुष मधु, जल, दहो, यो और सनूके सिवा और किसी पदार्थको पूरा न साय ॥ ८६ ॥

भीजन एकप्रपंचित होका करे तथा प्रथम मधुररस, फित रुवण और अम्ल (सहा) रस तथा अन्तमें कटु और तीखे पदार्थोंको खाय ॥ ८७ ॥ जो पुरुष पहले द्रव पदार्थोंको बीचमें कटिन यस्तुओंको तथा अन्तमें फित द्रव पदार्थोंको ही खाता है वह कभी बल तथा आरोम्पसे हीन नहीं होता ॥ ८८ ॥ इस प्रकार वाणीको संयम करके अनिचिद्ध अत्र भोजन करे । अन्नको निन्दा न करे । प्रथम पाँच प्रास अत्यन्त मौन होकर प्रहण करे, उनसे पहणाणेकी तृषि होती है ॥ ८९ ॥ भोजनके अनन्तर मली प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तरको और मुख करके हाथोंको उनके मुलदेशतक धोकर विधिपूर्वक आचमन करे ॥ ९० ॥

तदनन्तर, स्वस्थ और ज्ञान्त-चित्तसे आसनपर बैठकर अपने इष्टदेवींका चिन्तन करे ॥ ११ ॥ [ और इस प्रकार कहे--- | "[ प्राणरूप ] पवनसे प्रज्वलित हुआ जठराति आकाराके द्वारा अवकारायुक्त जनकी परिपाक करे और [फिर अत्ररससे ] मेरे शरीरके पार्थिक पातओंको पर की जिससे युझे सुख प्राप्त हो ॥ ९२ ॥ यह आत मेरे इसीरस्थ पृचिवी, जल, अग्रि और वायुका बल बढ़ानेवारण हो और इन चारों तत्वोंके रूपमें परिणत हुआ यह अत्र ही मुझे भिरन्तर सुख देनेबाला हो ॥ ९५ ॥ यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यानकी पुष्टि क्ते तथा मुझे भी निर्वाध सुखको प्राप्ति हो ॥ ९४ ॥ भेरे खार्थ हुए सम्पूर्ण अन्नका अगस्ति नामक अग्नि और बढवानल परिपाक करें, मुझे उसके परिपामसे होनेवाला सुख प्रदान कोर्रे और उससे मेरे सरीरको आरोग्यता प्राप्त हो ॥ ९५ ॥ 'देह और इन्द्रियादिके अधिष्ठाता एकमात्र भगवान् विक्यू हो प्रधान हैं'---इस सत्यके बलसे पेरा खाया हुआ समस्त अत्र परिपंक होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे॥ ९६॥ 'भोजन करनेवाला. भोज्य अन्न और उसका परिपाक-- ये सब विष्णु ही हैं'—इस सत्य भावनाके वरूसे मेरा खाया हुआ यह अञ्च पच जाय"॥ ९७॥ ऐसा कहकर अपने उदरपर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करनेवाले कार्योमें लग जाय ॥ ९८ ॥

सच्छास्त्रदिविनोदेन सन्मार्गादविसेधिना । दिनं नयेत्ततस्यस्थामुपतिष्ठेतसमाहितः ॥ 66 दिनान्तसन्ध्यां सूर्येण पूर्वापृक्षेर्युतां बुधः । उपतिष्ठेद्यथान्याय्यं सम्यगाचम्य पार्थिव ॥ १०० सर्वकालमपस्थानं सन्ध्ययोः पार्थिवेष्यते । अन्यत्र सुतकाशौचविश्रमातुरभीतितः ॥ १०१ सूर्वेणाभ्यदितो यश्च त्यक्तः सूर्वेण वा स्वपन् । अन्यत्रातुरभाषातु प्रायश्चित्ती भवेत्ररः ॥ १०२ तस्मादनुदिते सूर्ये समुखाय महीपते। उपतिष्ठेत्ररस्तस्थामस्वयंश्च दिनान्तजाम् ॥ १०३ उपतिष्ठन्ति वै सन्ध्यां ये नपूर्वी न पश्चिमाम् । क्रजन्ति ते दुरात्यानस्तामिस्तं नरकं नृप ॥ १०४ पुनः पाकमुपादाय सायमध्यवनीपते । वैश्वदेवनिमित्तं वै पत्त्यमन्तं विलि हरेत् ॥ १०५ तत्रापि श्वपचादिभ्यस्तथैवान्नविसर्जनम् ॥ १०६ अतिथिं चागतं तत्र स्वदाबस्या पूजयेद् बुधः । पादशौचासनप्रहुस्वागतोक्त्या च पूजनम् । ततञ्चात्रप्रदानेन शयनेन च पार्थिव ॥ १०७ दिवातिथी तु विमुखे गते यत्पातकं नुप । तदेवाष्ट्रगुणं पुंसस्स्याँढे विमुखे गते ॥ १०८ तस्मात्स्वज्ञक्त्या राजेन्द्र सूर्योडपतिथि नरः । पूजयेत्पूजिते तस्मिन्यूजितास्सर्वदेवताः ॥ १०९ अन्नशाकाम्बुदानेन स्वशक्त्या पूजयेत्पुमान् । शयनप्रस्तरमहीप्रदानैरश्वयापि तम् ॥ ११० कृतपादादिशाँचस्तु भुक्त्वा सायं ततो गृही ।

गच्छेच्छय्यामस्फृटितामपि दारुमयीं नृप ॥ १११

न च जन्तुमर्यी शब्यामधितिष्ठेदनास्तृताम् ॥ ११२

नाविञ्चालां न वै भग्नां नासमां मलिनां न च ।

सच्छास्त्रीका अवलोकन आदि समागकि अधिरोधी विनोदोसे दीव दिनको व्यतीत करे और किर सार्थकालके समय सावधानतपूर्वक सन्योपासन करे ॥ ९९ ॥ हे राजत् ! बुद्धिमान् पुरुषको बाहिये कि सार्थकालके समय सर्वके करे हुए और प्रातःकाल तारागणके बमकते

ह राजन् : चुन्द्रमान् पुरुषका चाह्य तर जानकारक समय सूर्यके रहते हुए और प्रातःकाल तारागणके चमकते हुए ही भली प्रकार आन्यमनादि करके विध्यूर्यक सन्ध्योपासन करे ॥ १०० ॥ हे पार्थित ! सूतक (पुत्र-जन्मदिसे होनेवाला अङ्ग्विता), अङ्गाँच (मृत्युसे होनेवाली अङ्ग्विता), उन्माद, रोग और भय आदि कोई वाधा न हो तो प्रतिदिन ही सन्ध्योपासन करना चाहिये ॥ १०१ ॥ जो पुरुष रुग्णायस्थाको छोड़कर और कभी सूर्यके उदय अथवा अस्तके समय सोता है यह प्रायिश्वस्थ भागो होता है ॥ १०२ ॥ अतः हे महीपते ! गृहस्थ पुरुष सूर्योदयसे पूर्व ही उठकर प्रातःसन्था करे और सायकालमें भी तत्वहालीन सन्ध्यावन्दन करे; सोबे नहीं ॥ १०३ ॥ हे नृप । जो पुरुष प्रातः अथवा सार्यकालीन सन्ध्योपासन नहीं करते वे दुरात्या अन्यतामिस्त नरकमें पड़ते हैं ॥ १०४ ॥ तदनन्तर, हे पृथियोपते ! सार्यकालके समय सिस्ट

तदनन्तर, हे पश्चियोपते ! सायंकालके समय सिद्ध किये हुए अबसे गृहपत्नी मलहीन विल्वेशदेव करे; उस समय भी उसी प्रकार श्वपच आदिके लिये अञ्चटान किया जाता है ॥ १०५-१०६ ॥ बुद्धिपान् पुरुष उस समय आये हुए अतिधिका भी सामर्थ्यानुसार सत्कार करे । हे राजन् ! प्रथम पाँच धुकाने, आसन देने और खागत-सुद्धक विनग्न युवन कहनेसे तथा फिर भोजन कराने और इत्यन करानेसे अतिथिका सत्कार किया जाता है॥ १०७॥ हे नृप ! दिनके समय अतिथिके खीट जानेसे जितना पाप रूपता है उससे आउगुना पाप सुर्यास्तके समय छौटनेमे होता है ॥ १०८ ॥ अतः हे सजेन्द्र ! सुर्यास्तके समय आये हुए अतिथिका गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्यानुसार अनदय सतकार करे क्योंकि उसका पूजन करनेसे ही समस्त देवताओंका पूजन हो जता है ॥ १०९ ॥ मनुष्यको चाहिये कि अपनी राक्तिके अनुसार उसे भोजनके छिये अन्न, झाक या जल देकत तथा सोनेके लिये शुख्या या यास-फुसका विख्वेगा अथवा पृथिवी ही देकर उसका सत्कार करे॥ ११०॥ हे नृप ! तदननार, गृहस्य पुरुष सायंकालका भीका

ह नृष ! तदनसर, गृहस्य पुरुष सायकालका माकत करके तथा हाथ-पाँच घोकर छिद्रादिहोन काडमय इाय्यापर लेट जाय ॥ १११॥ जो काफी बड़ी न हो, दूंटी हुई हो, ऊँची-नीची हो, मलिन ही अथवा जिसमें जीव ही

प्राच्यां दिक्षि दिारङ्गालं याम्यायामध्यं वा नृप । सदैव स्वपतः पुंसो विपरीतं तु रोगदम् ॥ ११३ त्रकृता**बुपगमङ्**शस्तरस्वयत्न्यामबनीपते पुत्रामश्री शुभे काले ज्येष्टायुग्मास रात्रिषु ॥ ११४ नाद्युनां तु स्त्रियं गच्छेन्नातुरां न रजस्वलाम् । नानिष्टां न प्रकृपितां न त्रस्तां न च गर्धिणीम् ॥ १९५ नादक्षिणां नान्यकामां नाकामां नान्ययोगितम् । क्षत्क्षामां नातिभुक्तां वा स्वयं वैधिर्गुणैर्युतः ॥ ११६ स्रातस्त्रणन्ययुक्षीतो नाव्यातः क्ष्यितोऽपि वा । सकानस्सानुरागश्च व्यवायं पुरुषो व्रजेत् ॥ ११७ चतुर्दश्यष्टमी चैव तथामा चाथ पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥ ११८ तैलस्त्रीमांससस्योगी सर्वेष्ट्रेतेषु यै पुमान् । विष्मृत्रभोजनं नाम प्रयाति नरकं मृतः ॥ ११९ अशेषपर्वस्वेतेषु तस्मात्संयमिधिर्ब्धैः । भाव्यं सन्जाखदेवेज्याध्यानजप्यपरैनरै: ॥ १२० नान्ययोनावयोनौ वा नोपयुक्तीपधस्तथा । द्विजदेवगुरूणां च व्यवायी नाश्रमे भवेत् ॥ १२१ चैत्यचत्वरतीर्थेषु नैव गोष्टे चतुष्पथे ! नैय रमशानोपवने सिललेषु महीपते ॥ १२२ प्रोक्तपर्वस्वशेषेषु नैव भूपाल सन्ध्ययोः । गच्छेद्वयवार्यं मतिमात्र मूत्रोशारपीडितः ॥ १२३ पर्वस्वभिगमोऽधन्यो दिवा पापप्रदो नुष। भुवि रोगावहो नृजासप्रशस्तो जलाशये ॥ १२४ परदाराञ्च गच्छेदा पनसापि कथञ्जन । किम् वाकास्थिवन्धोऽपि नास्ति तेषु व्यवायिनाम् ॥ १२५

या जिसपर कुछ बिछा हुआ न हो उस राज्यापर न सोवे॥ ११२॥ हे नृष 1 सोनेके समय सदा पूर्व अथवा दक्षिणको ओर सिर रखना चाहिये। इनके विष0त दिसाओंकी ओर सिर रखनेसे रोगोकी उत्पत्ति होती है॥ ११३॥

हे पृथ्वीपते । ऋतुकालमें अपनी ही खेसे सङ्ग करना उचित है । पुँल्लिक नश्चममें युग्म और उनमें भी पीढ़ेकी रात्रियोंमें सुम समयमें खीप्रसङ्ग करे ॥ ११४ ॥ किन्तु यदि खी अपस्त्रा, रोगिणी, रजखला, निरिधलाविणी, क्रोधिता, दुःखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका सङ्ग न करे ॥ ११५ ॥ जो सीधे खमावकी न हो, पराधिलाविणी अथवा निर्यभलाविणी हो, क्षुधार्ता हो, अधिक मोजन किये हुए हो अथवा परस्त्री हो उसके पास न जाय; और पदि अपनेमें थे दोष हों तो भी खीगमन न करे ॥ ११६ ॥ पुरुषकरे उचित है कि खान करनेके अनन्तर माला और गन्ध चारण कर काम और अनुसगमुक्त होकर खीगमन करे । जिस समय अति धोजन विज्या हो अथवा धुषित हो उस समय उसमें प्रयुत्त न हो ॥ ११७॥

हे एजेन्द्र ! चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा और सूर्यकी संक्रान्ति—ये सब पर्वदिन है ॥ ११८ ॥ इन पर्वदिनोंमें तैलं, स्त्री अथवा मांसका भोग करनेवाला पुरुष मरनेपर विद्वा और मूत्रसे भरे उरकमें पड़ता है ॥ ११९ ॥ संयमी और बुद्धिमान् पुरुषोंको इन समस्त पर्वदिनोंमें सच्छाखायलोकन, देवीपासना, पशानुष्ठान, ध्यान और जप आदिमें लगे रहना चाहिये ॥ १२० ॥ गौ-छाग आदि अन्य योनियोस, अयोनियोसे, औषध-प्रयोगसे अथवा ब्राह्मण, देवता और पुरुक्ते आश्रमोंमें कभी मैखन न करे ॥ १२१ ॥ हे पृथिबीपते ! चैत्यवृक्षके नीचे, आँगनमें, तीर्यमें, पशुशालामें, चौराहेपर, प्रमानमें, उपवनमें अथवा जलमें मो मैथुन करना उचित नहीं है ॥ १२२ ॥ हे स्वन् ! पूर्वोक्त समस्त पर्वदिनोंमें प्रावःबन्न और सार्वकालमें तथा मल-मूनके वेगके समय बुद्धिमान् पुरुष मैथुनमें प्रवृत्त न हो ॥ १२३ ॥

संबुन्य अनुतान हो ॥ ११२ ॥ हे नूप ! पर्वदिनोंधे स्वीपमन करनेसे धनकी हानि होती है; दिनमें करनेसे पाप होता है, पृथिवीपर करनेसे ग्रेग होते हैं और जलाशयमें स्वीप्रसङ्ग करनेसे अमंगल होता है ॥ १२४ ॥ परस्त्रीसे तो वाणीसे क्या, यनसे भी प्रसङ्ग न करे, क्योंकि उनसे मैथुन करनेवालोंको अस्थि-बन्धन मो नहीं होता [ अर्थात् उन्हें अस्थिशून्य कीटादि होना पड़ता है ? है।॥ १२५॥ मृतो नरकमभ्येति हीयतेऽत्रापि चायुषः । परदाररितः पुंसामिह चामुत्र भीतिदा ॥ १२६ इति मत्वा खदारेषु ऋतुमत्सु बुधो त्रजेत् । यथोक्तदोषहीनेषु सकामेष्ट्वनृताविष ॥ १२७

परस्रीकी आसक्ति पुरुषको इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देनेवाली हैं; इहलोकमें उसकी आयु शोण हो जाती है और भरनेपर वह नरकमें जाता है।। १२६॥ ऐसा जानकर बुद्धिमान् पुरुष उपरोक्त दोवोंसे रहित अपनी खीसे ही ऋनुकालमें प्रसङ्ख करे तथा उसकी विदोध अधिकावा से तो बिना ऋनुकालके भी प्रमन करे॥ १२७॥

और्स बोले — गृहरथ पुरुषको नित्यप्रति देवता, गौ,

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽहो एकादहोऽध्यायः ॥ ११ ॥

#### बारहवाँ अध्याय

गृहस्थसम्बन्धी सदाचारका वर्णन

और्व उवाच

देवगोब्राह्मणान्सिद्धान्युद्धाचार्यास्तथार्चयेत् । द्विकालं च नमेत्सन्ध्यामप्रीनुपचरेत्तथा ॥ 8 सदाऽनुपहते वस्ते प्रशस्ताश्च महौषधीः। गारुडानि च रत्नानि विभुवास्त्रवतो नरः॥ ę. प्रसिन्धांमलकेशश्च सुगन्धश्चारुवेपधृक् । सितास्त्यनसो हद्या विभुवाच नरस्तदा ॥ 3 किञ्चित्परस्यं न होत्राल्पमप्यप्रियं वदेत्। प्रियं च नानृतं ब्रूयात्रान्यदोषानुदीरथेत् ॥ नान्यस्त्रियं तथा वैरं रोचयेत्पुरुवर्षभ । न दुष्टं यानमारोहेत्कृत्वकायां न संश्रयेत् ॥ विद्विष्टपतितोन्पत्तबहुवैरादिकीटकैः बन्यकी बन्धकीभर्त्तः क्षद्रानृतकर्थस्सह ॥ तथातिव्ययशीलैश परिवादरतैकाठै: । बुधो मैत्री न कुर्वीत नैकः पन्धानमाश्रयेत् ॥ नावगाहेजलीधस्य वेगमग्रे प्रदीप्तं वेश्म न विशेक्षारोहेच्छिखरं तरोः॥ न कुर्याद्दलसङ्गर्षं कुष्णीयाद्य न नासिकाम् । नासंबुतमुखो जुम्भेच्छासकासौ विसर्जयेत् ॥ नोर्चेर्हसेत्सशब्दं च न मुझेत्यवनं षुघः। नखाञ्च सादयेकिन्द्राञ्च तुर्ण न महीं लिखेत् ॥ १०

ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आकर्यकी पूजा करनी चाहिये और दोनों समय सञ्चाबन्दन तथा अञ्चितेत्रादि कर्म करने चाहिये ॥ १ ॥ गृहस्य पुरुष सदा ही संयमपूर्वक रहकर बिना कहींसे कटे हुए दो बस्र, उत्तम औषधियाँ और गावड़ (भरका: आदि विप नष्ट करनेवारे) रव यारण करे ॥ २ ॥ वह केओंको स्वच्छ और चिवला रखे तथा सर्वदा सगन्धयुक्त सुन्दर धेष और मनोहर धेतपूर्ण थारण करे ॥ ३ ॥ किसीका थोडा-सा भी धन हरण न करे और धेन्त्र-सा धी अप्रिय भाषण न करे। जो मिथ्या हो ऐसा दिख क्वन भी कभी न बोले और र कभी दुसरोंके दोषोंको ही कहे ॥ ४ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुसरोको खो अथवा दूसरेंके साथ कर करनेमें कभी रुचि न करे, निन्दित राजारीमें कथी न चढे और नदीतीरको छायाका कभी आश्रय न ले ॥ ५ ॥ वृद्धिमान् पुरुष छोक्द्रिविद्विष्ट, पतित्, उन्पत्त और जिसके बहुत-से शबू हो ऐसे परपोडक पुरुषोके साथ तथा कुरुटा, कुरुटाके खामी, शुद्र, मिध्याबादी अति व्यपशील, निन्दापरायण और दुष्ट पुरुषोके साथ कभी मिन्नता न करे और न कभी मार्गमें अकेला चले ॥ ६ ७ ॥ हे गरेश्वर ! जलप्रवाहके वेगमें सामने पड़कर स्नान न करे, जल्ही हुए घरमें प्रवेश न करे और वृक्षकी चोटीपर न चढ़े ॥ ८ ॥ दाँतीको परस्पर न घिसे, नाकको न कुरेदे तथा मुखको यन्द किये हुए जमुहाई न ले और न बन्द मुखसे खाँसे या श्वास छोड़े ॥ ९ ॥ बुद्धिमान पुरुष जोरसे न हैंसे और शब्द करते हुए अधोवायु न छोड़े; तथा नखोंको न चवावे, तिनका न तीड़े और पृथिवीपर भी न लिखे ॥ १० ॥

न इमश्च भक्षयेल्लोष्टं न पृद्नीयाद्वित्रक्षणः । ज्योतींच्यमेध्यशस्तानि नाभिवीक्षेत च प्रभो ॥ ११ नम्रां परिश्लयं चैव सूर्यं चास्तमयोदये। न हुदुर्योक्कवं गन्धं शवगन्धो हि सोमजः ॥ १२ चतुष्पथं चैत्यतर्क इमशानोपवनानि च । दुष्टसीसन्निकर्षं च वर्जयेन्निशि सर्वदा ॥ १३ पूज्यदेवद्विजज्योतिश्र्वायां नातिक्रमेद् बुधः । नैकक्क्यून्यादवीं गच्छेत्तथा शुन्यगृहे वसेत् ॥ १४ केशास्थिकण्टकामेध्यबलिभस्मतुषांस्तथा । स्त्रानाईधरणी चैव दूरतः परिवर्जयेत् ॥ १५ नानार्यानाश्रयेत्कांश्चित्र जिहां रोचयेद् बुधः। उपसपेंत्र वै व्यालं चिरं तिष्ठेत्र वोत्थित: ॥ १६ अतीव जागरस्वप्रे तद्दल्लानासने बुधः। न सेवेत तथा शस्यां व्यायामं च नरेश्वर ॥ १७ दंष्ट्रिणङ्भृङ्गिणश्चैव प्राज्ञो दुरेण वर्जवेत्। अवश्यायं च राजेन्द्र पुरोबातातपौ तथा ॥ १८ न स्त्रायात्र स्वपेत्रयो न चैवोपस्पृहोद् सुधः । मुक्तकेशश्च नाचामेहेबाद्यची च वर्जवेत् ॥ १९ होमदेवार्चनाद्यासु क्रियास्वाचमने तथा। नैकवस्त्रः प्रवर्तेत द्विजवाचनिके जपे॥२० नासमञ्जसशीलैस्तु सहासीत कथञ्चन । सद्वृत्तसन्निकर्षो हि क्षणार्द्धपपि शस्यते ॥ २१ विरोधं नोत्तमैर्गच्छेन्नाधमैश्च सदा बुधः । विवाहश्च विवादश्च तुल्यशीलैर्नुपेष्यते ॥ २२ नारभेत कलि प्राजुङशुष्कवैरं च वर्जयेत्। अध्यल्पहानिस्सोढव्या वैरेणार्थागमं त्यजेत् ॥ २३ स्नातो नाङ्गानि सम्मार्जेत्स्नानशास्त्रा न पाणिना । न च निर्धुनयेत्केशालाचामेरीव चोत्थितः ॥ २४ पादेन नाक्रमेत्पादं न पूज्याभिमुखं नयेत । नोग्रासनं गुरोहमे भन्नेतासिनयान्त्रितः ॥ २५ अपसब्यं न गच्छेच देवागारचतुष्पथान्। माङ्गस्यपूज्यांश्च तथा विषरीतात्र दक्षिणम् ॥ २६

हे प्रभो ! विचक्षण परुप मुँछ-दावीके बारलेंको न चबाबे, दो ढेलाँको परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं निन्दित नक्षत्रीको न देखे॥ ११॥ नग्न परस्रीको और उदय अथवा अस्त होते हुए सुर्यको न देखे तथा शब और शब-गन्धसे घणा न करे. क्योंकि शब-गन्ध तोमका अंश है !! १२ ॥ चीगहा, चेत्यवृक्ष, इमज्ञान, उपवन और दुसा स्त्रीको समीपता—इन सबका राजिके समय सर्वदा त्याग करे ॥ १३ ॥ बुद्धिमान् पुरुष अपने पूजनीय देवता, बाह्यण और तेजेमय पदाशीकी छायाको कभी न लॉब तथा शुन्य वनसम्बी और शुन्य घरमें कभी अकेट्स र रहे ॥ १४ ॥ केदा, आस्थि, कण्टक, अपवित्र बस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्थानके कारण भीगी हुई पृथिवीका दुरहीसे त्याग करे ॥ १५ ।: प्राञ्च पुरुषको चाहिये कि अनार्य व्यक्तिका सङ्ग न करे, कुटिल पुरुषमें आसत्त न हो, सर्पके परस न जाब और जग पड़नेपर अधिक देरतक लेटा न रहे ॥ १६ ॥ हे नरेश्वर ! बुद्धिमान् पुरुष जागने, सोने, स्त्रान करने, बैठनं, श्रस्थासेवन करने और व्याचाम करनेमें अभिक समय न रूगावे ॥ १७ ॥ हे राजेन्द्र ! प्राज्ञ पुरुष दाँत और सींगवाले पश्ओंको, ओसको तथा सामनेकी वायु और धुपको सर्वदा परिलाग को ॥ १८ ॥ नम्र होकर <del>कार, शयर और आसमन न को तथा केश खोलकर</del> आचमन और देख-पूजन न करे।। १९।। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओंमे, आचमनमें, पुण्याहवाचनमें और जपमें एक वस्त्र धारण करके प्रमृत न हो ॥ २० ॥ संदायशील व्यक्तियोंके साथ कभी न रहे। सदावारी पुरुषोंका तो आधे सणका सङ्ग भी अति प्रशंसनीय होता है॥२१॥ बुद्धिमान् पुरुष उत्तम अधवा अधम व्यक्तियोंसे विरोध न करे । हे राजन् । विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियोंसे ही होना चाहिये॥ २२॥ प्राज्ञ पुरुष करूह न बढ़ावे तथा व्यर्थ वैस्का भी त्याग करे। थोड़ी-सी हानि सह छे, किन्तु बैरसे कुछ लाग होता हो तो टरी भी छोड़ दें ॥ २३ ॥ स्नान करनेके अनन्तर स्नानसे भीमी मुई धोती अथवा हाथोंसे इसीरको न पोंछे तथा साई-साई केशोंको न आहे और आचमन भी न करे ॥ २४ ॥ पैरके ऊपर पैर न रखे, गुरुजनेकि सामने पैर न फैलाने और धृष्टतापूर्वक उनके सामने कभी उद्यासनपर न बैठे ॥ २५ ॥

देवारूय, चीराहा, माङ्गरिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति—इन सबको वार्यी और रखका न निकले तथा

सोमार्कान्यम्बुवायूनां पूज्यानां च न सम्मुखप् । कुर्यानिष्ठीवविष्णुत्रसमुत्सर्गं च पण्डितः ॥ २७ तिष्ठत्र मूत्रयेत्तद्वत्पश्चिष्वपि न मूत्रयेत्। इलेष्मविण्मूत्रस्तानि सर्वदेव न लङ्कयेत्।। २८ रलेश्मशिङ्गाणिकोत्समीं नात्रकाले प्रशस्तते। बलिमङ्गलजप्यादौ न होसे न महाजने ॥ २९ योषितो नावमन्येत न चासां विश्वसेद् बुधः । न चैवेर्च्या भवेत्तासु न धिक्कर्यात्कदाचन ॥ ३० मङ्गलयपुष्परत्नाज्यपूज्याननभिवाद्य न निष्क्रमेद् गृहात्प्राज्ञस्सदाचारपरो नरः ॥ ३१ चतुष्पधान्नमस्कुर्यात्काले होमपरो भवेत्। दीनानभ्युन्हरेत्साधुनुपासीत बहश्चतान् ॥ ३२ देवर्षिपूजकसम्यक्यित्पिएडोट्कप्रदः सत्कर्ता चातिथीनां यः स लोकानुत्तमान्त्रजेत् ॥ ३३ हितं मितं प्रियं काले बङ्यात्मा योऽभिभाषते । स याति लोकानाह्वादहेतुभूतान्नृपाक्षयान् ॥ ३४ थीमान्हीमान्क्षमायुक्तो ह्यास्तिको विनयान्त्रितः । विद्याभिजनवृद्धानां याति लोकाननुत्तमान् ॥ ३५ अकालगर्जितादौ च पर्वस्वाशौचकादिय । अनध्यायं बुधः कुर्यादुपरागादिके तथा ॥ ३६ ञमं नयति यः क्रुद्धान्सर्वधन्धुरमत्सरी।

शरीरत्राणकामो वै सोपानत्कसादा व्रजेत् ॥ ३८ नोर्ध्वं न तिर्वेन्द्र्रं वा न पश्यन्यवेटेद् बुधः । युगमात्रं महीपृष्टं नरो गच्छेद्विलोकयन् ॥ ३९ दोषहेतूनशेषांश्च वश्यात्मा यो निरस्यति । तस्य धर्मार्थकामानां हानिर्नाल्पापि जायते ॥ ४० सदाचारस्तः प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः ।

भीताश्वासनकृत्साधुस्यर्गस्तस्याल्पकं फलम् ॥ ३७

वर्षातपादिषु च्छत्री वण्डी सव्यटवीषु च ।

पापेऽप्यपापः पस्त्रे हाभिधते प्रियाणि यः । पैत्रीद्रवान्तःकरणस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥ ४१ इनके विपरीत सस्तुओंको दायाँ ओर रखकर न जाय ॥ २६ ॥ चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियोंके सम्मुख पण्डित पुरुष यल-मूत्र-स्थाप न करे और न यूके ही ॥ २७ ॥ स्त्रहे खड़े अथवा मार्गमें मूत्र-रग्राम न करे तथा इलेप्मा (थूक), विद्या, मूत्र और रक्तको कभी न लीवे ॥ २८ ॥ भोजन, देख-पूजा, माङ्गलिक कार्य और जप-होमादिके समय तथा मतापुरुपोंके सामने यूकना और जीवना उचित नहीं है ॥ २९ ॥ खुँद्धमान् पुरुष कियोंका अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्प्या और उनका तिरस्कार भी कमी न करे तथा उनसे ईर्प्या और उनका तिरस्कार भी कमी न करे तथा उनसे ईर्प्या और उनका तिरस्कार भी कमी न करे तथा उनसे ईर्प्या और उनका तिरस्कार भी कमी न करे ॥ ३० ॥ सदाना और पूज्य व्यक्तियोंका अभिवादन किये विना कभी अपने भरसे न निकले ॥ ३१ ॥ चौराहोंको नमस्त्रार करे, प्रशासमय अग्निहोत्र करे, दीन-तुःग्वियोंका बद्धार करे और बहुश्चत साधु पुरुषोका सरसेन करे ॥ ३१ ॥

जो पुरुष देवता और ऋषियोकी पूजा करता है, पितृगणको पिण्डोदक देता है और आंत्रीथका सत्कार करता है यह पुण्यत्येक्षेको जाता है ॥ ३३ ॥ जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर समयानुसार हिल, मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन् ! वह आनन्दके हेत्भृत अक्षय स्रोकोको प्राप्त होता है ॥ ३% ॥ युद्धिमान्, कञावान्, कमाशील, आस्तिक और विनयो पुरुष बिद्धान् और कुल्लेन पुरुषोके योग्य उत्तम लोकोने जाता है।:३५॥ अकारू मेचगर्जनके समय, पर्व-दिनोपर, अशौन्द कारूमें तथा चन्द्र और लुर्बेड्रहणके समय बृद्धिमान परुष अध्यखन न करे ॥ ३६ ॥ जी व्यक्ति क्रोधितको ज्ञान्त करता है, सचका बन्धु है, मरसरशुन्य है, भयभीतको सान्तना देनेवालः है और साधु-स्वभाव है उसके लिये स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है।। ३७ ॥ जिसे। इसिर-रक्षाकी इच्छा हो वह पुरुष वर्षा और घूपमें छाता लेकर निकले, राजिके समय और बनने दण्ड लेकर जाय तथा जहाँ कहीं जाना हो। सर्वदा जुते पहनकर जाय ॥ ३८ ॥ बुद्धिमान् पुरुषको ऊपरको और, इधर-उधर अथवा दुरके फ्टार्थिको देखते हुए नहीं बरुना चाहिये, केवल युगमात्र (चार हाथ) पृथिवीयो देखता हुआ चर्छ ॥ ३५ ॥

जो जिसेन्द्रिय दोगके समस्त हेतुओंको त्याग देता है उसके धर्म, अर्थ और कामको थोड़ी-सी भी हानि नहीं होती । ४० । जो क्या-किनय-सम्पन्न, सदाचारो प्राञ्च पुरुष भाषीके प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, बुर्गटल पुरुषोंसे प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अन्तःकरण मैकीसे द्रवोभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुद्दीमें रहती हैं ॥४१ ॥

ये कामकोधलोभानां वीतरागा न गोचरे । सदाचारस्थितास्तेषामनुभावेर्धता मही ॥ ४२ तस्मात्सत्यं वदेत्राज्ञो यत्परप्रीतिकारणम् । सत्यं यत्परदुःस्वाय तदा मीनपरो भवेत् ॥ ४३ प्रियमुक्तं हितं नैतदिति मत्वा न तहुदेत्। श्रेयस्तत्र हितं बाच्यं यद्यप्यत्यन्तमप्रियम् ॥ ४४ प्राणिनामुपकाराय यथैवेह परत्र च कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्भजेत् ॥ ४५

जो बीतरागमहापुरुष कभी काम, क्रोध और लोमाईदके वद्यीभर नहीं होते तथा सर्वदा सदाचारमें स्थित रहते हैं। उनके प्रभावसे ही पृथिवी टिकी हुई है ॥ ४२ ॥ अतः प्राज्ञ पुरुषको वही सत्य कहना चाहिये जो दूसर्वकी प्रसन्नताका कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्यके कहनेसे दूसरीको द: ख होता जाने तो मौन रहे ॥ ४३ ॥ यदि प्रिय वाक्यको मी अहितकर समझे तो उसे न कहे: उस अवस्थामें तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यन्त अप्रिय क्यों न हो ॥ ४४ ॥ जो कार्य इहरलेक और परलोकमें प्राणियोंके हितका साधक हो मतिमान् पुरूप मन, बचन और कर्मसे उसीका आचरण करे ॥ ४५ ॥

इति श्रीविष्णुप्राणे तुर्वियेऽशे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

# तेरहवाँ अध्याय

आभ्युद्विक श्राद्ध, प्रेतकर्म तथा श्राद्धादिका विचार

और्य उतान

सचैलस्य पितुः स्नानं जाते पुत्रे विधीयते । जातकर्म तदा कुर्याच्छाद्धमध्यदये च यत् ॥ यग्पान्देवांश्च पित्र्यांश्च सम्यवसव्यक्तमाद् हिजान् । पूजयेद्धोजयेशैव तन्पना नान्यपानसः ॥ द्य्यक्षतैसाबदौः प्राङ्गुखोदङ्गुखोऽपि वा। देवतीथेंन वै पिण्डान्दद्यात्कायेन वा नृप ॥ नान्दीमुखः पितृगणस्तेन श्राद्धेन पार्थिव । प्रीयते तत् कर्तव्यं पुरुषैसार्ववृद्धिपु ॥ कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशेषु च वेश्मनः । नामकर्मणि बालानां चुड़ाकर्मादिके तथा ॥ सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादिमुखदर्शने । नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेखयतो गृही ॥ पितृपूजाक्रमः प्रोक्तो वृद्धावेष सनातनः । अयतामवनीपाल प्रेतकर्मिकयाविधिः ॥ प्रेसदेहं श्भैः स्नानैस्टापितं सम्बिभूषितम् । दाध्या ग्रामाद्वतिः स्त्रात्वा सर्वेलसालिलाशये ॥

(वस्त्रींसहित) स्नान करना चाहिये । उसके पश्चात जात-कर्म-संस्कार और आध्युद्धिक श्राद्ध करने चाहिये ॥ १ ॥ फिर तन्ययभावसे अनन्यचित्त होकर देवता और पिरागणके क्रिये क्रमशः दार्थी और बायों ओर बिठाकर दो-दो ब्राह्मणोंका पूजन करे और उन्हें भोजन करावे ॥ २ ॥ हे राजन् ! पूर्व अथवा उत्तरकी ओर पुख करके दक्षि, अक्षत और बदरीफलसे को हुए पिण्डोको देवतीर्य<sup>१</sup> या प्रजापतितोर्थसे रान करे ॥ ३ ॥ हे पृथिवीमाच । इस आभ्युदिशक श्राद्धसे नान्दीमुख नामक पितृगण प्रसन्न होते. हैं, अतः सब प्रकारकी ऑपमृद्धिके समय पुरुषोंको इसका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ४ ॥ कन्या और पृत्रके विवाहमें, गृहप्रवेदामें, बारूकोंक नामकरण तथा चुड़ाकर्म आदि संस्कारोंमें, सीमनोजयन-संस्कारमें और पत्र आदिके मुख देखनेके समय गृहस्य पुरुष एकाश्रचित्तसे नान्डीमुख नामक पितृगपका पूजन करे॥ ५-६॥ हे पृथिबीपाल ! आभ्युद्धिक श्राद्धमें पितृपूजाका यह सनातन क्रम तुमको स्नाया, अब प्रेहक्रियाकी विधि सुनी ॥ ७ ॥ बन्धु-बान्धवोंको चाहिये कि भली प्रकार स्नान

करानेके अनन्तर पृथ्य मालाओंसे विभूषित राषका गाँवके

The second of th

आर्व बोले—पुत्रके उत्पन्न होनेपर पिताको सचैल

यत्र तत्र स्थितायैतद्युकायेति वादिनः । दक्षिणाभिम्खा दश्चबन्धवास्सर्त्तिलाञ्चलीन् ॥ प्रविष्टाञ्च समं गोभिर्मामं नक्षत्रदर्शने । कटकर्म ततः कुर्युर्भूमौ प्रस्तरशायिनः ॥ १० दातब्योऽनुदिनं पिण्डः प्रेताय भुवि पार्थिव । दिवा च भक्तं भोक्तव्यममांसं मनुजर्पभ ॥ ११ दिनानि तानि चेच्छातः कर्तव्यं विष्ठभोजनम् । त्रेता यान्ति तथा तृप्तिं बन्धुवर्गेण भूक्षता ॥ १२ प्रथमेऽह्नि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा। वस्त्रत्यागवहिस्स्नाने कृत्वा दद्यात्तिलोदकम् ॥ १३ चतुर्थेऽद्वि च कर्तव्यं तस्यास्थिवयनं नृप । तदुर्ध्वमङ्गसंस्पर्शस्सपिण्डानामपीष्यते चोग्यास्सर्वक्रियाणां तु समानसलिलास्तथा । अनुलेपनपुष्पादिभोगादन्यत्र पार्थिव ॥ १५ शय्यासनोपभोगश्च सपिण्डानामपीय्यते ।

भस्मास्थिचयनादुर्ध्वं संयोगो न तु योषिताम् ॥ १६ बाले देशान्तरस्ये च पतिते च पुनौ मृते । सद्यदशौचं तथेकातो जलाग्न्युद्धश्वनादिषु ॥ १७ पृतबन्धोर्दशाहानि कुलस्यात्रं न भुज्यते। दानं प्रतिप्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते ॥ १८

विप्रस्थैतद् द्वादशाहं राजन्यस्याय्यशौचकम् । अर्धमासं तु वैश्यस्य मासं शूद्रस्य शुद्धये ॥ १९

वाहर दाह करें और फिर जलाशयमें वस्त्रसहित स्नान कर दक्षिण-मुख होकर 'यत्र तत्र स्थितायैतदमुकाय' \* आदि नामयका उद्यारण करते हुए जलाञ्जलि हैं ॥ ८ ९ ॥ तदनन्तर, पौधुलिके समय तारा-मण्डलके दोखने

लगनेपर धाममें प्रवेश करें और कटकर्म (अशीच कत्य). सन्पन करके पृथिवीपर तुशादिकी शुख्यापर शयन करें ॥ १० ॥ हे पृथिबीपते ! मृत पुरुषके लिये नित्यप्रति पृथियोपर पिण्डदान करना चाहिये और हे पुरुषश्रेष्ठ ! केवल दिनके समय मौसङ्गीन भात खाना चाहिचे॥ ११॥ अशौव कालमें, यदि बाह्यणोंकी इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिये, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बन्ध्वर्गके

भोजन करनेसे मृत जीवकी तृप्ति होती है॥ १२॥ अशीचके पहले, तीसरे, सातने अथना नने दिन नहा त्यायकर और बहिर्देशमें स्नान करके तिलोडक दे ॥ १३ ॥ हे नृप ! अशीनके चौथे दिन अस्थिचयन करना

चाहिये; उसके अवन्तर अयने समिष्ट बन्धुजनीका अंग स्पर्ध किया जा सकता है ॥ १४ ॥ हे राजन् ! उस समयसे समानोदक + परुष चन्दन और पृथ्यधारण आदि क्रियाओंकै सिका [ पञ्चयज्ञादि ] और सब कर्म कर सकते हैं ॥ १५ ॥ मस्म और ऑस्थनयनके अनन्तर सपिण्ड पुरुषोद्वारा शयक और आसनका उपयोग तो किया जा सकता है किन्तु सी-संसर्ग नहीं किया जा सकता ॥१६॥ वास्क. देशान्तरस्थित व्यक्ति, पतित और तपस्यीके गरनेपर तथा जल, अप्रि और उद्गयन (फरैंसी लगाने) आदिद्वारा अत्मधात करनेपर शीध ही अशीचकी नियुत्ति हो जाती है 🛨 ॥ १७ ॥ मृतकके कटम्बका अन्न दस दिनतक न खाना चाहिये तथा अशीच कालमें दान, परिष्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने चाहिये॥ १८॥ यह [दस दिनका] अशीच ब्राह्मणका है; क्षत्रियका अझीच जारह दिन और वैश्यका पन्त्रह दिन रहता है तथा दाइकी अशीय-शृद्धि एक मासमें होती है।। १९॥

अर्थात् ग्रमलोग अगुक नाम गोत्रवाले प्रेतके निमित्, ये बहा कहीं भी हों, यह जल देते हैं।

<sup>ं</sup> सगानीदक (तपंपादिमें समान अव्यक्षिकार्ग अर्थात् सगोद्र) और स्विच्ड (पिण्डाधिकारी) की व्याख्या कुर्गपुराणमें इस प्रकार की है —

<sup>&#</sup>x27;सपिण्डला स् पुरुषे संप्तमे विनिवरीते। समानोदकभावासु अभ्यंत्—सातवीं पोदीपे पुरुषकी सर्पण्डता निवृत हो जाते है किन्तु समानोदकथाय उसके बन्ध और नापका पता न रहनेपर दर होता है।

<sup>्</sup> परन्तु माला-पिताके विकयमें यह निवम नहीं है; जैसा कि कहा है— र्वयंतसै जेन्मुर्तः स्थानां दूरस्थाऽपि हि पुत्रकः । शुरवा तदिनमारभ्य दशाहं सुरायह भवेत् ॥

अयजो भोजयेत्कामं द्विजानने ततो दिने । दद्याहभेषु पिण्डं च प्रेतायोच्छिष्टसन्निधौ ॥ २० वार्यायध्रप्रतोदास्त दण्डश्च द्विजभोजनात् । स्प्रष्टव्योऽनन्तरं वर्णैः शुद्धेरन्ते ततः क्रमात् ॥ २१ ततस्ववर्णधर्मा ये विप्रादीनामुदाहुताः । तान्कुर्वीत पुपाञ्चीवेद्विजयर्पार्जनैस्तथा ॥ २२ मृताहिन च कर्तव्यमेकोरिष्टमतः परम्। आह्वानादिकियादैवनियोगरहितं हि तत् ॥ २३ एकोऽर्घ्यस्तत्र दातव्यस्तथैवैकपवित्रकम् । प्रेताय पिण्डो दातव्यो भुक्तवत्सु द्विजातिषु ॥ २४ प्रश्रश्च तत्राभिरतिर्यजमानैर्द्विजन्यनाम् । अक्षय्यममुकस्येति वक्तव्यं विस्तौ तथा ॥ २५ एकोदिष्टमयो धर्म इत्थमावत्यरात्स्पृतः । संविण्डीकरणं तस्मिन्काले राजेन्द्र तच्छणु ॥ २६ एकोहिष्टविधानेन कार्यं तदपि पार्थिव। संबत्सरेऽथ पष्ठे वा मासे वा द्वादशेऽद्वि तत् ॥ २७ तिलगन्धोदकेर्युक्ते तत्र पात्रचतुष्ट्यम् ॥ २८ पात्रं प्रेतस्य तत्रैकं पैत्रं पात्रत्रयं तथा। सेचयेत्पतृपात्रेषु प्रेतपात्रं ततस्त्रिषु ॥ २९ ततः पितृस्वमापन्ने तस्मिन्द्रोते महीपते । श्राद्धधर्मेरशेयेस्त् तत्पूर्धानर्चयेत्पितृन् ॥ ३० पुत्रः पौत्रः प्रयौत्रो वा भ्राता वा भ्रातुसन्ततिः । सपिण्डसन्ततिर्वापि क्रियाहीं नुप जायते ॥ ३१ तेषामधावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः। मातुपक्षसपिण्डेन सम्बद्धा ये जलेन वा ॥ ३२ कुलहुयेऽपि चोच्छिन्ने स्त्रीपिः कार्याः क्रिया नृप ॥ ३३ सङ्घातान्तर्गतैवापि कार्याः प्रेतस्य चक्रियाः । उत्सन्नबन्धरिक्खाद्वा कारयेदवनीपतिः ॥ ३४

अशीचके अन्तमें इच्छानुसार अयुग्म (तीन, पाँच, सात, नौ आदि) ब्राह्मणोंको मोजन कराबे तथा उनकी त्रच्छिष्ट (जूटन) के निकट प्रेतवरी तृप्तिके लिये कुशापर पिण्डदान करे॥ २०॥ अशौच-शुद्धि हो जानेपर ब्रह्मणोंजके अनन्तर ब्राह्मण आदि चारी वर्णीको क्रमशः ब्रह्म, श्राह्म, प्रतोद (क्रोड़ा) और लाडीका स्पर्श करना चाहिये॥ २१॥

तदनन्तर, ब्राह्मण आदि वर्णीक जो-जो जातीय धर्म बतलागे गये हैं उनका आचरण करे; और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविकासे निवांह करे॥ २२ ॥ फिर प्रतिमास मृत्यृतियपर प्कोदिष्ट-श्रद्ध करे जो आवाहनादि किया और विधेदेवसम्बन्धी ब्राह्मणके आमन्तण आदिसे रहित होने चाहिये॥ २३॥ उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्रक देना चाहिये तथा बहत-से ब्राहाणींके भोजन करनेपर भी मृतकके लिये एक ही पिन्ड-दान करना वाहिये ।। २४ ॥ सहनत्तर, यजमानके 'अधिरम्यताम्' ऐसा कहनेपर ब्राह्मणगण 'अधिरता: स्पः' ऐसा कहें और फिर पिष्डदान सनाप्त होनेपर 'अमुकस्य अक्षय्यमिद-मुपतिष्ठताम्' इस याक्यका उत्पारण करे ॥ २५ ॥ इस प्रकार एक वर्षतक प्रतिमास एकोटिप्टकर्म करनेका विधान है । हे राजेन्द्र ! वर्षके समाप्त होनेपर सांपण्डीकरण करे; उसकी विधि सनो ॥ २६ ॥ हे पार्थिव ! इस सर्पिण्डोकरण कर्मको भी एक वर्ष,

छः मास अधवा बारह दिनके अनन्तर एकोहिएश्राद्धको विधिप्ते ही करना चाहिये॥ २७॥ इसमें तिल, गन्ध और जलसे युक्त कर पात्र रखे । इनमेंसे एक पात्र मृत-पुरुषका होता है तथा तीन पितगणके होते हैं। फिर मृत-पुरुषके पात्रस्थित जल्प्रदिशे पितगणके पात्रीका सिञ्चन करे ॥ २८-२९ ॥ इस प्रकार मृत-पुरुषको पितृत्व प्राप्त हो जानेकर सम्पूर्ण श्राद्धभमेंकि हास उस मृत-पुरुषसे ही आरम्भ कर पितृमणका पूजन करे॥ ३०॥ हे राजन् ! पुत्र, पीत्र, प्रपीत्र, भाई, भतीला आथवा अपनी सपिण्ड सन्ततिमें उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करनेका अधिकारी होता है ॥ ३१ ॥ यदि इन सबका अभाव हो तो समानेदकको सत्तति अथवा मात्रपक्षके सर्पिण्ड अथवा समानोदकको इसका अधिकार है॥ ३२॥ हे राजन् ! मातुकुल और पितृकुल दोनेकि नष्ट हो जानेपर खी ही इस कियाको करे; अथवा [यदि स्त्री मी न हो हो] साथियोंनेसे ही कोई करे या बाश्यवहीन मृतकके धनसे राजा हो तसके सम्पूर्ण प्रेत-कर्म क्ते ॥ ३३-३४ ॥

पूर्वाः क्रिया मध्यमाश्च तथा चैवोत्तराः क्रियाः ।

शिक्रकाराः क्रियाः सर्वास्तासां भेदं शृणुष्ठ मे ॥ ३५
आदाहवार्यायुधादिस्पर्शाद्यन्तास्तु याः क्रियाः ।
ताः पूर्वा मध्यमा मासि मासेकोदिष्टसंदिताः ॥ ३६
प्रेते पितृत्समापन्ने सपिण्डीकरणादनु ।
क्रियन्ते याः क्रियाः पित्र्याः प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तराः ॥ ३७
पितृमातृसपिण्डैस्तु समानसिल्लैस्तथा ।
सङ्घातान्तर्गतैर्वाचि राज्ञा तद्धनहारिणा ॥ ३८
पूर्वाः क्रियाश्च कर्तव्याः पुत्राद्येरेव चोत्तराः ।
दौहिनैर्वा नृपश्चेष्ठ कार्यास्तत्तनयैस्तथा ॥ ३९
मृताहिन च कर्तव्याः स्त्रीणामध्युत्तराः क्रियाः ।
प्रतिसंवत्सरं राजन्नेकोदिष्टिवधानतः ॥ ४०
तस्मादुत्तरसंज्ञायाः क्रियास्ताः शृणु पार्थिव ।
यथा यथा च कर्तव्याः विधिना येन चानच ॥ ४१

सम्पूर्ण प्रेस-कर्म सीन प्रकारके है---पूर्वकर्ग, मध्यमकर्म तथा उत्तरकर्म । इनके पृथक्-पृथक् लक्षण सुनो ॥ ३५ ॥ दाहरो लेकर जल और शस्त्र आदिके स्पर्शपर्यन्त जितने कमें हैं उनको पूर्वकर्य कहते हैं तथा प्रत्येक मासमें जो एकोदिए शाद्ध किया जाता है यह मध्यमकर्म कहराता है ॥ ३६ ॥ और हे नृप ! सांपण्डी-करणके पश्चात् गृतक व्यक्तिके पितृत्वको प्राप्त हो जानेपर जो पितुकर्म किये जाते हैं वे उत्तरकर्म कहलाते हैं ॥ ३७ ॥ माता, पिता, सपिण्ड, समानोदक, समृहके लोग अधवा उसके धनका अधिकारी राजा पूर्वकर्म कर सकते हैं; कित् उत्तरकर्म केवल पुत्र, दौहित्र आदि अथवा उनकी सन्तानको 'ही करना चाहिये । इट-इ९ ॥ हे सन्दन् ! प्रतिवर्ध मरण-दिनगर स्वियोंका भी उत्तरकर्म एकोहिष्ट श्राद्धकी विधिसे अवश्य करना चाहिये ॥ ४० ॥ अतः है अन्य ! उन उत्तरक्रियाओंको शिस-जिसको जिस-जिस विधिसे करना चाहिये, वह रहने ॥ ४१ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽद्ये त्रयोदद्योऽध्यायः ॥ १३ ॥ ==== 🛨 ====

# चौदहवाँ अध्याय

श्राद्ध-प्रशंसा, श्राद्धमें पात्रापात्रका विचार

और्य उदाय

व्रह्मेन्द्रस्द्रनासत्यसूर्याप्रिवसुमास्तान् । विश्वेदेवान्पितृगणान्वयांसि मनुजान्पश्न् ॥ १ ससीसुपानृषिगणान्यद्यान्यस्तृतसंज्ञितम् । श्राद्धं श्रद्धान्वितः कुर्वन्त्रीणयत्यस्तिलं जगत् ॥ २ मासि मास्यसिते पक्षे पञ्चदश्यां नरेश्वर । तथाष्ट्रकासु कुर्वित काम्यान्कालाञ्ड्णुष्ट्वमे ॥ ३ श्राद्धार्हमागतं द्रव्यं विशिष्टमथ या द्विजम् । श्राद्धं कुर्वित विज्ञाय व्यतीयत्वेऽयने तथा ॥ ४ विषुवे चापि सम्प्राप्ते प्रहणे शशिसूर्ययोः । समस्तेष्ठेव भूपाल राशिषुके च गच्छति ॥ ५ नक्षत्रप्रह्मीडासु दुष्ट्स्वप्रायलोकने ।

इच्छाश्राद्धानि कुर्वीत नवसस्यागमे तथा ॥

और्व बोले—हे राजन् ' श्रद्धासित श्राद्धसर्म करनेसे मनुष्य बखा, इन्द्र, कह, अश्विनीकुमार, सूर्य, अग्नि, वसुनण, मस्टूण, विश्वेदेव, पितृगण, पश्ली, मनुष्य, पड्डा, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि शम्पूर्ण जगत्को प्रसन्न कर देता है ॥ १ २ ॥ हे नरेश्वर ! प्रत्येक मासके कृष्णपक्षको पद्धदशो (अमावास्या) और अष्टका (हेमना और विश्वित ऋतुओंके चार महोनोकी शुक्काष्ट्रमियो) पर श्राद्ध करे । [यह नित्यश्राद्धकार है] अब काम्यश्राद्धका कार बतस्यता हूँ, श्रवण करे ॥ ३ ॥

जिस समये आद्भाग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मणको घरमें आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायनका आरम्भ या व्यतीपात हो तब काम्यश्राद्धका अनुष्ठान घरे॥ ४॥ विषुवसंक्रान्तिपर, सूर्य और चन्द्रश्रहणपर, सूर्यके प्रत्येक राशिमें प्रवेश करते समय, मक्षत्र अशवा प्रहस्ती पीडा होनेपर, दुःस्पन्न देखनेपर और घरमें नवीन अन्न आनेपर भी काम्यश्राद्ध करे॥ ५-६॥ 19

P

अमावास्या यदा मैत्रविशासास्वातियोगिनी । श्राद्धैः पितृगणस्तुप्तिं तथाप्रोत्यष्टवार्षिकीम् ॥ अमावास्या यदा पृष्ये रीद्रे चक्षे पृतर्वसी । द्वादशाब्दं तदा तृष्ट्रि प्रयान्ति पितरोऽर्चिताः ॥ वासवाजैकपादक्षें पितृणां तृप्तिमिच्छताम् । यारुणे वाष्यमावास्या देवानामपि दुर्लभा ॥ नवस्त्रक्षेषुमावास्या यदैतेषुवनीपते । तदः हि तृप्तिदं श्राद्धं पितृणां शृणु चापरम् ॥ १० गीतं सनत्कुमारेण यथैलाय महात्मने । पुच्छते पितृभक्ताय प्रश्नयावनताय च ॥ ११ श्रीसनत्कृत्यार् तथाय बैशाखपासस्य च या तृतीया नवम्यसौ कार्तिकराष्ट्रपक्षे । नभस्य मासस्य च कृष्णपक्षे त्रयोदशी पञ्चदशी च माघे ॥ १२ एता युगाद्याः कथिताः युगाणे-षुनन्तपुण्यास्तिथयश्चतस्त्रः उपप्रवे चन्द्रमसो खेश्च त्रिष्ट्रष्टकास्वप्ययनद्वये च ॥ १३ तिलैसिंपिश्रं पानीयमध्यप्र दद्यात्पितुभ्यः प्रयतो मनुष्यः।

श्राद्धं कृतं तेन समासहस्र रहस्यमेतस्पितरो बदन्ति ॥ १४ माघेऽसिते पञ्चदशी कदाचि-दुपैति योगं यदि बाहणेन। ऋक्षेण कालस्स परः पितृणां

न हाल्पपुण्येर्नुभ लभ्यतेऽसौ ॥ १५ काले धनिष्ठा यदि नाम तस्मि-न्यवेतु भूपाल तदा पितृभ्यः।

दत्तं जलात्रं प्रददाति तृप्ति वर्षायुतं तत्कुलजैर्मनुष्यैः ॥ १६

तब्रैव चेद्राइपदा न पूर्वा काले यथाविक्तयते पितृभ्यः।

जो अमाबास्याः अनुसूषाः, ः विशासाः । या स्वातिनक्षप्रयुक्ता हो उसमें श्राद्ध करनेसे पितृगण आउ वर्षतक तुस रहते हैं ॥ ७ ॥ तथा जो अमावास्या पुष्य, आही या पुनर्वसु नशलसुका हो उसमें पूजित होनेसे पितृगण बारह वर्षतक तुप्त रहते हैं॥ ८॥

जी पुरुष पितृगण और देवगणको तुप्त करना चाहते हों उनके लिये धनिष्ठा, पूर्वभाद्रपदा अचवा शतिपा नक्षत्रयक्त अमायास्या अति दुर्लभ है॥९॥ है पृथिबीपते ! जब अभाषास्या इन नौ नक्षत्रीसे युक्त होती है उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगणको अत्यन्त तृष्टिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरुत्वाके अति विनोत भावसे पुछनेपर श्रीसनकुमार्खीने चिनका वर्णन किया वा वे अन्त तिधियाँ भी सुनो ॥ १०-११ ॥

श्रीसनत्क्रमारजी बोले—वैशाखमासकी शहा तृतीया,कार्तिक शुद्धा नवमी, भाइपद कृष्णा जयोदशी तथा मापगासकी अमादास्या—इन चार तिथिजोको पुराणोमें 'युगाखा' कहा है। ये बारो तिधियाँ अनन्त पुण्यदायिनी है। चन्द्रमा या सूर्यके प्रहणके समय, तीन अष्टकाओंमें अथवा उत्तरायण या दक्षिणागनके आरम्भमें जो पुरुष एकावित्तसे वितृगणको तिलसहित जल भी दान करता है यह मानो एक सहस्र वर्षके लिये श्राद्ध कर देता है—यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं ॥ १२ — १४ ॥

यदि कदाचित् माघकी अमान्तास्याकः शतमिषा-नक्षत्रसे योग हो जाय तो पितृगणको तृप्तिके रिव्ये यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे रूजन् ! अल्पपुण्यवान् पुरुषेको ऐसा समय नहीं मिलता ॥ १५ ॥ और पदि इस समय (माचका अमाबास्पामें) धनिष्ठानक्षत्रंका योग हो तब तो अपने ही कुरूमें उत्पन्न हुए पुरुषद्वारा दिये हुए अन्नीदकसे पितृगणकी दस सहस्र वर्षतक तृति रतती है।। १६॥ तथा यदि उसके साथ पूर्वभाद्रपदनक्षत्रका योग हो और उस समय पितृगणके स्त्रिये श्राद्ध किया जाय हो उन्हें

श्राद्धं परां तृष्टिमुपेत्य तेन युगं सहस्तं पितरस्खपन्ति ॥ १७ गङ्गां शतद्वं यमुनां विपाशां सरस्वतीं नैमिषगोमतीं वा । तत्रावगाह्यार्चनमादरेण

कृत्वा पितॄणां दुरितानि हन्ति ॥ १८

गायन्ति चैतत्पितरः कदानु वर्षामघातृप्तिमवाष्य भूयः।

वषामधाताप्तमवाय्य भूयः। माघासितान्ते शुभतीर्थतोयै-

र्यास्याम तृप्ति तनयादिदत्तैः ॥ १९

चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं शस्तश्च कालः कथितो विधिश्च ।

पात्रं यथोक्तं परमा च भक्ति-

र्नृणां प्रयन्छन्यभिवाञ्छितानि ॥ २०

पितृगीतान्तथैयात्र इलोकांस्ताव्कृणु पार्थिव । श्रुत्वा तथैव भवता भाव्यं तत्रादृतात्वना ॥ २१ अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमात्ररः ।

अकुर्वन्वित्तशाट्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति ॥ २२ रत्नं वस्तं महायानं सर्वभोगादिकं वसु ।

विभवे सति विप्रेभ्यो योऽस्मानुद्दिश्य दास्पति ॥ २३ अमेन वा राणासक्या कालेशीक्याक्रियकोः ।

अम्रेन वा यथाशक्या कालेऽस्मिन्भक्तिनप्रधीः । भोजयिष्यति विप्रान्नयांस्तन्मात्रविभवो नरः ॥ २४

असमधौँऽन्नदानस्य धान्यमामं स्वराक्तितः ।

प्रदास्यति द्विजाध्येष्यः स्वल्पाल्पां वापि दक्षिणाम् ॥ २५ तत्राप्यसामर्थ्ययुतः कराश्रात्रस्थितांतिलान् ।

प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्पैचिज्ञूप दास्यति ॥ २६

तिलैस्समाष्ट्रभिवर्गिप समवेतं जलाङ्गलिम् । भक्तिनग्रस्समुद्दिश्य भुव्यस्माकं प्रदास्यति ॥ २७

यतः कृतश्चित्सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाहिकम् । अभावे प्रीणयत्रस्माञ्च्यस्यायुक्तः प्रदास्यति ॥ २८

अभाव आणवतस्माञ्चूब्यायुक्तः अदाखातः॥ २८ सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः।

सवाभाव वन गत्वा कक्षमूलप्रदशकः । सूर्यादिलोकपत्लानामिदमुश्चैर्वदिष्यति ॥ परम तृति प्राप्त होती है और वे एक सहस्त युगतक शयन करते रहते हैं॥ १७॥ मङ्गा, शतदू, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमियारण्यस्थिता गोमतीमें स्वान

करके पितृगणका आदरपूर्वक अर्चन करनेसे मनुष्य समस्त पापोको नष्ट कर देता है ॥ १८ ॥ पितृगण सर्वदा

समस्त पापीको नष्ट कर देता है ॥ १८ ॥ पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षाकाल (भाइपद शुक्रा

त्रयोदशी) के मघानक्षत्रमें तृप्त होकर फिर माघकी अमाबास्याको अपने पुत्र-पीत्रादिद्वारा दी गयी पुण्यतीथौंकी जलाकुल्सि हम कव राप्ति छाभ

करेंगे' ॥ १९ ॥ विशुद्ध वित, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपर्युक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति—ये सब

मन्ष्यको इच्छित फल देते हैं॥ २०॥

हे पार्थिव ! अञ्च तुम पितृगणके गाये हुए कुछ इलोकोंका श्रवण करो, उन्हें सुनकर तुम्हें आदरपूर्वक विसा ही आयरण करना चाहिये॥ २१॥ [पितृगण

कहते हैं—] 'हमारे कुलमें क्या क्येई ऐसा मतिमान् धन्य पुरुष उत्पन्न होगा को वित्तकोलुपताको छोड़कर हमें पिष्डदान देगा ॥ २२ ॥ जो सम्मति होनेपर हमारे उदेश्यसे बाहाणोंको रत, कस्म, यान और सम्पूर्ण

होनेसे जो श्राद्धकालमें भक्ति-विनम्न चित्तसे उत्तम बाह्मणोको यथाराक्ति अत्र ही भोजन करायेगा ॥ २४ ॥

भोगसामग्री देना ॥ २३ ॥ अथवा अस-वस्त्र मात्र वैभव

या अन्नदानमें भी असमर्थ होनेपर जो ब्राह्मणश्रेष्ठोंको कथा धान्य और थोड़ी-सी दक्षिणा ही देगा॥ २५॥ और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विजश्रेप्रको

प्रणाम कर एक मुट्टी तिल ही देगा॥ २६ ॥ अथवा हमते उदेश्यसे पृथिवीपर भक्ति-विनम्न चित्रसे स्रात-आठ तिल्प्रेसे युक्त जलाञ्जलि ही देणा॥ २७ ॥

और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं-न-कहींसे एक दिनका चारा लाकर प्रीति और श्रद्धापुर्वक हमारे

उद्देश्यसे गौको श्विलायेगा॥ २८॥ तथा इन सभी सस्तुओंका अभाव होनेपर जो बनमें जाकर अपने

कक्षमूल (यगल) को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्यालोंसे उचस्वरसे यह करेगा—॥२९॥ नः मेऽस्ति वित्तं न धनं च नान्य-च्छ्राद्धोपयोग्यं स्विधतृत्रतोऽस्मि । तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैती कृतौ भुजौ वर्त्तमि मास्तस्य ॥ ३० और्व उकाच इत्येतित्यतृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनम् ।

यः करोति कृतं तेन श्राद्धं भवति पार्थिव ॥ ३१

'मेरे पास श्राद्धकर्मके योग्य न वित्त है, न धन है और न कोई अन्य सामग्रो है, अतः मैं अपने पितृगणको नगरकार करता हूँ, वे भेरी भक्तिसे ही तृप्ति रूपभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएँ आकाशमें उता रखीं हैं''॥ ३०॥

और्स बोले—हे राजन्। धनके होने अथवा न होनेपर पितृगणने जिस प्रकार बतलाया है वैसा हो जो पुरुष आवरण करता है वह उस आचारसे विधिपूर्वक आद्र हो कर देता है।। ३१॥

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीबेंऽशे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

# पन्द्रहवाँ अध्याय

#### श्राद्ध-विधि

और्व तवाच

ब्राह्मणान्धोजयेक्ब्रुद्धे यद्गुणांस्तान्निबोध मे ॥ १ जिणाविकेतिक्वमधुस्त्रिसुपर्णाष्यङ्कृत्वित् । वेदिवक्ब्रेन्नियो योगी तथा वै ज्येष्ठसामगः ॥ २ ऋत्विक्क्षेत्रयो योगी तथा वै ज्येष्ठसामगः ॥ २ ऋत्विक्क्षेयदौहित्रजामातृश्चशुत्तस्तथा । मातुलोऽध तपोनिष्ठः पञ्चाग्न्यभिरतस्तथा । शिक्षास्तम्बन्धिनश्चैव मातापितृस्तश्च यः ॥ ३ एतान्नियोजयेक्ब्रुद्धे पूर्वोक्तान्प्रथमे नृप । ब्राह्मणान्धितृतृष्ट्धर्थमनुकल्पेष्ठनन्तरान् ॥ ४ मित्रधुक्कृत्वश्ची क्षीयश्च्यावदन्तस्तथा हिजः । कन्यादृष्विता वह्निवेदोग्झस्तोमविक्तयी ॥ ५ अभिशस्तस्तथा स्तेनः पिशुनो प्राययाजकः । भृतकाय्यापकस्तद्वद्भृतकाव्यापितश्च यः ॥ ६ परपूर्वापतिश्चैव मातापित्रोस्तथोग्झकः । वृषलीसूतिपोष्टा च वृषलीपतिरेव च ॥ ७ तथा देवलकश्चैव श्राद्धे नार्दितं केतनम् ॥ ८

और्व बोले-- हे राजन् ! श्राद्धकारूमें जैसे गुणशील ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये यह बतलाता हैं, सुनो। विणाचिकेत<sup>र</sup>, विमभ्<sup>र</sup>, विसुपर्ण<sup>3</sup>, छहों खेदाङ्गोंके जाननेवाले, वेदवेता, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्टसामग, तथा ऋत्विक्, भानजे, दीहिन्न, जामाता, धरुए, भामा, तपस्यी, पञ्चाचि तपनेवाले, शिष्य, सम्बन्धी और माता-पिताके प्रेमी इन बाह्यणोको श्राद्धकर्ममें नियुक्त करे । इनमेंसे [त्रिणाचिकेत आदि] पहले कहे हुओंको पूर्वकालमें नियुक्त करे और [ऋक्तिक् आदि] पीछे बतलाये इऑक्ट्रे पितरोंकी तप्तिके लिये उत्तरकर्मर्पे भोजन करावे ॥ १---४ ॥ मित्रघाती, स्वभावसे ही विकृत नखोंबास्प, नपुंसक, काले दांतीबाह्य, कन्यागामी, आप्रि और बेदका त्याग करनेवाला, सोमरस वेचनेवाला, लोकनिन्दित, चोर, चुगलखोर, आगपुरोहित, बेतन लेकर पद्धानेवास्य अथवा पद्धनेवास्य, पुनर्विवाहिताका पति, माता-पिताका त्याग करनेवाला, शुद्रको सन्तानका पालन करनेवाला, शुद्धाका पति तथा देवोपजीवी बाह्यण श्राद्धमे निमन्त्रण देने योग्य नहीं है ॥ ५—८॥

१ — द्वितीय फठके अन्तर्गत 'अयं याव यः पचते' इत्यादि तीन अनुवाकीको 'त्रिणाचिकेत' कहते हैं, उसको पढ़नेवास्त्र या उसका अनुष्ठान करनेवाला ।

२---'मधुवातः' इत्यदि ऋचाका अध्ययन और मधुव्रतका आचरण करनेवारण ।

३— ब्रह्मचेतु माम् इत्यदि तीन अनुवाकीका अभ्ययन और करकम्भी वर्त करनेवासा 🗀 विकास

प्रथमेऽद्वि बुधइङ्गस्ताङ्ग्रेत्रियादीन्निमन्त्रयेत् । कथयेश तथैवैषां नियोगान्यितृदैविकान् ॥ ततः क्रोधव्यवायादीनायासं तैर्द्विजैस्सह । यजभानो न कुर्जीत दोषस्तत्र महानयम् ॥ १० श्राद्धे नियुक्तो भुक्त्वा या भोजयित्वा नियुज्य च । व्यवाची रेतसो गर्ने मज्जयत्यात्मनः पितृन् ॥ ११ तस्माद्यथममत्रोक्तं द्विजाञ्चाणां निमन्त्रणम् । द्विजानेवमागतान्धोजयेद्यतीन् ॥ १२ पादशीचादिना गेहमागतान्पूजयेद् द्विजान् ॥ १३ पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेदायेत् पितृणामयुवो युग्मान्देवानामिक्कया द्विजान् ॥ १४ देवानामेकमेकं वा पितृणां च नियोजयेत् ॥ १५ तथा मातामहश्राद्धं वैश्वदेवसमन्वितम्। कुर्वित भक्तिसम्पन्नस्तन्तं वा वैश्वदैविकम् ॥ १६ प्राह्मुखान्मोजयेद्विप्रान्देवानामुभयात्मकान् । पितृमातामहानां च भोजयेषाप्युदङ्मुखान् ॥ १७ पृथक्तयोः केचिदाहः श्राद्धस्य करणं नृप । एकत्रैकेन परकेन वदस्यन्ये महर्षयः ॥ १८ विष्टरार्थं कुरां दत्त्वा सम्पूज्याच्यं विधानतः । कुर्यादावाहनं प्राज्ञो देवानां तदनुज्ञया ॥ १९ यवाम्बना च देवानां दद्यादध्यै विधानवित् । स्रग्गन्धधूपर्दापांश्च तेभ्यो दद्याद्यथाविधि ॥ २० पितृणामपसस्यं तत्सर्वमेवोपकल्पयेत् । अनुज्ञो च ततः प्राप्य दत्त्वा दर्भान्द्रिधाकृतान् ॥ २१ मन्तपूर्व पितृणां तु कुर्याद्यादाहनं बुधः । तिलाम्बुना चापसच्यं दद्याद्व्यादिकं नृप ॥ २२ काले तत्रातिथि प्राप्तपत्रकामं नृपाध्यगम् । ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः कामं तमपि भोजयेत्॥ २३।

श्राद्धके पहले दिन बुद्धिमान् पुरुष श्लोतिय आदि विहित ब्राह्मणोंको निमन्तित् करे और उनसे यह कह दे कि आपको पितु श्राद्धमें और आपको विश्वेदेव-श्राद्धमें नियुक्त होना है'॥ ९ ॥ उन निमन्त्रित ब्राह्मणीके सहित आरह करनेवाला पुरुष उस दिन क्रोबादि तथा सीगपन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करनेमें यह महान् दोष मान। गया है ॥ १० ॥ श्राद्धमें निमन्तित होकर या भोजन करके अथवा निमन्त्रण करके या मोजन कराकर जो पुरुष स्त्री-प्रसंग करता है वह अपने पितगणको मानो वीर्यके कुण्डमें दुवीता है ॥ ११ ॥ अतः श्राद्धके प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त मुणविदिष्ट द्विजश्रेष्टोंको निमन्तित करे और यदि उस दिन कोई अनिमन्त्रित नपस्वी बाह्मण घर आ जार्य तो उन्हें भी भोजन करावे ॥ १२ ॥

घर आये हुए ब्राह्मणोंका पहले पाद-शृद्धि आदिसे सत्कार करे; फिर हाथ धोकर उन्हें आचपन करानेके अनन्तर आसनपर बिछवे। अपनी सरमर्थ्यानुसार पितृगणके रिव्ये अयुष्म और देवगणके रिव्ये युष्म ब्राह्मण नियुक्त करे अथवा दोनों पक्षोंके रूपये एक-एक ब्राह्मणकी ही नियुक्ति करे॥१३—१५॥ और इसी प्रकार वैश्वदेवके सहित मातामह-श्राद्ध करे अथवा पितृपञ्च और मातामह-पक्ष दोनोके लिये भक्तिपूर्वक एक ही वैधदेव-श्राद्ध करे ॥ १६ ॥ देव-पक्षके ब्राह्मणेंको पुर्वीभिनुख विठाकर और पितु-पक्ष तथा मातामत-पदाके ब्राह्मणीको उत्तर-पुरू बिठाकर भोजन करावे ॥ १७ ॥ हे नुप ! कोई तो पित्-पक्ष और मातामह-पक्षके श्राद्धोंको अलग-अलग करनेके लिखे कहते हैं और कोई महर्षि दोनोंका एक साथ एक पाकमें ही अनुष्ठान करनेके पक्षमें हैं ॥ १८ ॥ थिश व्यक्ति प्रथम निमन्तित ब्राह्मणेकि बैठनेके रिप्ये कुशा विकाकर फिर अर्घ्यदान आदिसे विधिपूर्वक पूजा कर उनकी अनुमतिसे देवताओका आवाहर करे॥ १९॥ त्तरनन्तर श्राद्धविधिको जाननेवाला पुरुष यव-मिश्रित जलमे देवताओंको अर्ध्वदान करे और उन्हें विधिपूर्वक धुप, दीप, यन्य तथा माला आदि निवेदन करे ॥ २० ॥ ये समस्। उपचार पितृगणके स्थि अपस्थ्य भावसे \* निवेदन करे; और फिर ब्राह्मणीकी अनुभतिसे दो भागोंमें बैटे हुए कुञाओंका दान करके मन्त्रोचारणपूर्वक पितृगणका आबाहन करे, तथा है राजन् ! अपसञ्य-भावसे तिल्प्रेंट्कसे अर्घ्यादि दे ॥ २१-२२ ॥

हे नृप ! उस समय यदि कोई मृखा पश्चिक अतिथि-।

<sup>🍍</sup> यज्ञोपस्रोतको दाये सन्धेपर करके ।

योगिनो विविधै रूपैर्नराणामुपकारिणः। पृथिवीमेतामविज्ञातस्वरूपिणः ॥ २४ तस्मादभ्यर्चयेद्याप्तं श्राद्धकालेऽतिथि बुधः । श्राद्धक्रियाफलं हन्ति नरेन्द्रापूजितोऽतिथिः ॥ २५ जहयानुव्यञ्जनक्षारवर्जमत्रं तत्तोऽनले । अनुज्ञातो द्विजैस्तैस्तु त्रिकृत्वः पुरुषर्षभः ॥ २६ अग्नये कव्यवाहाय स्वाहेत्यादौ नृपाहतिः । सोमाय वै पितृमते दातव्या तदनन्तरम् ॥ २७ वैवस्वताय चैवान्या तृतीया दीवते ततः । हुताबद्दिष्टमल्पाञ्चं वित्रपात्रेषु निर्वपेत् ॥ २८ मृष्ट्रपत्यर्थमभीष्ट्रमतिसंस्कृतम् । दस्या जुपध्यमिन्छातो बान्यगेतदनिष्ठरम् ॥ २९ भोक्तव्यं तैश तश्चिनैर्मीनिभिस्पुमुखैः सुखम्। अक्रुद्ध्यता चात्वरता देवं तेनापि भक्तित: ॥ ३० रक्षोच्रमन्त्रपठनं भूमेरास्तरणं तिलै:। कृत्वा ध्येयास्त्वपितरसा एव द्विजसत्तमा: ॥ ३१ पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । मम तृप्ति प्रयान्त्वण विप्रदेहेषु संस्थिताः ॥ ३२ पिता पितामहश्रैव 'तथ्रैव प्रपितामहः । मम तृप्ति प्रयान्तवद्य होमाप्यायितमृर्तयः ॥ ३३ पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः। तृप्तिं प्रयान्तु पिण्डेन मया दतेन भूतले ॥ ३४ पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः। तृप्तिं प्रयान्तु मे भक्त्या मर्यतत्समुदाहतम् ॥ ३५ मातामहस्तुनिपुर्यत् तस्य तथा पिता तस्य पिता ततोऽन्यः । विश्वे च देवाः परमां प्रयान्त त्तिं प्रणश्यन्तु च यातुधानाः ॥ ३६ यहेशरो हरवस्मामस्तकस्य-

रूपसे आ जाय तो निर्मान्तत ब्राह्मणींकी आज्ञासे उसे भी यथेच्छ भोजन कराने ॥ २३ ॥ अनेक अज्ञात-स्वरूप योगिगण मनुष्योंके कल्याणकी व्यमनासे नाना रूप धारणकर पृथिबीतरूपर बिचरते रहते हैं ॥ २४ ॥ अतः विज्ञ पुरुष श्राद्धकालमें आये हुए अतिथिका अवक्य सत्कार करें । हे नरेन्द्र ! उस समय अतिथिका सत्कार न करनेसे वह श्राद्ध-क्रियांके सम्पूर्ण फलको नष्ट कर देता है ॥ २५ ॥

हे पुरुषश्रेष्ठ ! तदनत्तर उन बाह्मणोंकी आज्ञासे शाक और लवणहीन अन्नसे अग्निमें तीन चार आहुति दे ॥ २६ ॥ हे राजन् ! उनमेंसे 'अग्नये कव्यबाहनाय खाहा' इस मन्तसे पहली आहुति, 'सोमाय पितृमते खाहा' इससे दूसरी और 'वैषस्वताय स्वाहा' इस मन्तसे तीसरी आहुति दे । तदनन्तर आहुतियोंसे बचे हुए अन्नको थोड़ा-थोड़ा सब बाह्मणोंके पानेमिं परीस दे ॥ २५-२८ ॥ फिर स्चिके अनुकूल अति संस्कारपुक्त मधुर अन्न सबको परीसे और आति मृदुल याणीसे कहे कि 'आप भोजन कीजिये'॥ २९ ॥ बाह्मणोंको भी तद्दर्ताचत्त और भीन होकर प्रसन्नमानसे सस्तप्रवंक भोजन करना चाहिये

भोजन कीजिये'॥ २९॥ ब्राह्मणोंको भी तद्दर्तचित्त और मीन होकर प्रसन्नमुखसे सुखपूर्वक भोजन करना चाहिये तथा यजमानको क्रोध और उताबलेयनको छोडकर भक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिये॥ ३०॥ फिर 'रक्षोप्न'\* मन्त्रका पाठ कर श्राद्धधूमिपर तिल छिड़के, तथा अपने पितृरूपसे उन द्विजश्रेष्ठोंका ही चिन्तन करे ॥ ३१ ॥ [ और कहे कि ] 'इन ब्राह्मणेंके शरीरोपें स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रणितामह आदि आज तुप्ति लाभ करे ॥ ३२ ॥ होमद्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तप्ति रूप्य करें ॥ ३३ ॥ मैंने जो पृथिबीपर पिण्डदान किया है उससे मेरे पिता, पितामद्द और प्रपितामद्द तृप्ति रुपम करें ॥ ३४ ॥ [ श्राद्धरूपसे कुछ भी निवेदन न कर सकनेके कारण ] पैने भक्तिपूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति-भावसे ही मेरे पिता, पितायह और प्रपितायह तुप्ति लाभ करें ॥ ३५ ॥ मेरे पातामह (नाना), उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्वेदेवराण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त सक्षसमण नष्ट हो ॥ ३६ ॥ यहाँ समस्त हव्यकव्यके भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान् हरि विराजधान है,

भोक्ताव्ययात्मा हरिरीश्वरोऽत्र ।

<sup>🌯 &#</sup>x27;ॐ अ पहता असुरा रक्षा्ै प्रि बेटिघट' इत्यादि ।

तत्सन्नियानाद्ययान्त् रक्षांस्यशेषाण्यसराश्च सर्वे ॥ ३७ तृप्तेष्ट्रेतेषु विकिरेदत्रं विप्रेषु भूतले। दह्यादाचमनार्थाय तेष्यो वारि सकुत्सकृत् ॥ ३८ **स्**तप्रैसीरनुज्ञातस्तर्थेणाश्चेन भूतले । सतिलेन ततः पिप्डान्सम्यग्दद्यात्सभाहितः ॥ ३९ पितृतीर्थेन सतिलं तथैव सलिलाञ्चलिम् । मातामहेप्यसोनैव पिण्डांस्तीर्थेन निर्विपत् ॥ ४० दक्षिणाग्रेष दर्भेष पुष्पधूपादिपृजितम्। स्विपित्रे प्रथमं पिण्डं दद्यादुच्छिष्टसन्निमी ॥ ४९ पितामहाय चैवान्यं तत्पित्रे च तथापरम् । दर्भमूले लेपभुजः प्रीणयेल्लेपवर्षणैः ॥ ४२ पिण्डैमितामहांस्तद्व द्वश्यमाल्यादिसंयुतैः पुजयित्वा द्विजाञ्चयाणां दद्याचाचमनं ततः ॥ ४३ पितुभ्यः प्रथमं भक्त्या तन्यनस्को नरेश्वर । सुखबेत्वादिया युक्तां दशाच्छक्त्या च दक्षिणाम् ॥ ४४ दत्त्वा च दक्षिणां तेभ्यो वाचयेद्वैश्वदेविकान् । प्रीयन्तामिह ये विश्वेदेवास्तेन इतीरयेत् ॥ ४५ तथेति चोक्ते तैविषै: प्रार्थनीयास्तथाशिष: । पश्चाद्विसर्जयेदेवान्यूर्वं पित्र्यान्महीपते ॥ ४६ पातामहानामध्येवं सह देवैः क्रमः स्पृतः । भोजने च स्वशक्त्या च दाने तहहिसर्जने ॥ ४७ आपादशीचनात्पूर्वं कुर्याहेवहिजन्मसु । विसर्जनं तु प्रथमं पैत्रमातामहेषु वै ॥ ४८ विसर्जयेस्रीतिवचस्सम्मान्याभ्यर्थितांस्ततः । निक्तेंताभ्यकुतात आद्वारं ताननुवजेत्॥ ४९

ततस्त वैश्वदेवास्यं कुर्यात्रित्यक्रियां बुधः ।

एवं श्राद्धं बुधः कुर्योत्प्रत्यं मातामहं तथा ।

भुञ्चासैय समं पूज्यभृत्यवस्युभिरात्मनः ॥ ५०

श्राद्धराप्यायिता दद्यस्पर्वान्कामान्यतामहाः ॥ ५१

अतः उनकी सञ्जिधिके कारण समस्त यक्षरः और असुरगण यहाँसे तुरन्त भाग जायै ॥ ३७ ॥

तदनन्तर बाह्मणोंके तम हो जानेपर धोड़ा-सा अन पृथियीपर ठाले और आचमनके लिये उन्हें एक-एक बार और जल दे॥ ३८॥ फिर भली अकार तुस हुए उन ब्राह्मणोकी आज्ञा होनेपर संपादितचित्रसे पृथिवीपर अत्र और तिलके पिष्ड-दान करे ॥ ३९ ॥ और पितृतीर्थसे तिलयक जलाञ्जलि दे तथा भारतमह आदिको भी उस पिततीर्थसे ही पिष्ड-दान करे ॥ ४० ॥ बाह्यणींको अच्छिष्ट (जुड़न) के निकट दक्षिणकों और अग्रभाग करके विकाये हुए कुशाओंपर पहले अपने पिताके लिये पुष्प-भूपादिसे पुजित पिण्डदान करे ॥ ४१ ॥ तत्पश्चात् एक पिण्ड पितामहके लिये और एक प्रपितामहके लिये दे और फिर कुशाओंके मुख्यें हाध्यें छगे अन्नके पेंडिकर [ 'लेपसागभुजातृष्यत्ताष्' ऐसा उपारण करते हुए ] लेमभोजी पितगणको सुप्त करे ॥ ४२ ॥ इसी प्रकार गन्ध और मालादियक्त पिण्डौसे पातामह आदिका पूजन कर फिर हिजश्रेशोंको आचमन करावे॥४३॥ और हे नरेश्वर ! इसके पीछे भक्तिपावसे तन्मय होकर पहले वितुपक्षीय ब्राह्मणीका 'सुस्वधा' यह आशीर्वीद यहण करता हुआ यथाशकि दक्षिणा दे ॥ ४४ ॥ फिर कैंधदेविक बाह्मणोंक निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कड़े कि 'इस दक्षिणासे विश्वेदेवगण प्रसन्न हों' ॥ ४५ ॥ उन बाह्मणेके 'तथास्त' कहनेपर उनसे आशीर्वादके लिये प्रार्थना को और फिर पहले धितुपक्षके और पीछे देवपक्षके ब्राह्मणोको विदा करे ॥ ४६ ॥ विश्वेदेवगणके सहित मातामह आदिके श्राद्धमें भी ब्राह्मण-भोजन, दान और चिप्तर्जन आदिको यही विधि बतलायी गयी है ॥ ४७ ॥ वित और मातामह दोनों ही पश्लोके श्राइतेमें पदशीच आदि सभी कर्म पहले देवपक्षके ब्राह्मणीके करे परन्तु विद्या पहले पितपक्षीय अथवा मातामहपक्षीय ब्राह्मणीकी ही करें ॥ ४८ ॥

तदमन्तर, श्रीतिवचन और सम्मानपूर्वक ब्राह्मणीकी विदा करे और उनके जानेके समय द्वारतक उनके पीड़े-पीड़े जाय तथा जब वे आज्ञा दें तो छीट आये ॥ ४९ ॥ फिर बिद्य पुरुष वैश्वदेव नामक निरम्कर्म करे और अपने पूज्य पुरुष, बन्धुजन तथा भृत्यगणके सित्त स्वयं भीजन करे ॥ ५० ॥

खुद्धिमान् पुरुष इस प्रकार पैत्र्य और मातामरु-श्राद्धका अनुष्ठान करे। श्राद्धसे तृप्त होकर पितृगण समस्त त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहितः कुतपस्तिलाः । रजतस्य तथा दानं कथासङ्कीर्तनादिकम् ॥ ५२ वर्ज्यानि कुर्वता श्राद्धं क्रोधोऽध्वगमनं त्वरा । भोक्तुरप्यत्र राजेन्द्र त्रयमेतत्र शस्यते ॥ ५३ विश्वेदेवास्सपितरस्तथा मातामहा नृप । कुर्ल चाप्यायते पुंसां सर्व श्राद्धं प्रकुर्वताम् ॥ ५४ सोमाधारः पितृगणो योगाधारश्च चन्द्रमाः । श्राद्धं योगिनियोगस्तु तस्माद्धूपाल शस्यते ॥ ५५ सहस्रस्यापि विद्राणां योगी चेत्पुरतः स्थितः । सर्वान्योकृंस्तारयति यजमानं तथा नृप ॥ ५६

कायनाओंको पूर्ण कर देते हैं ॥ ५१ ॥ दौहिन (लड्कीका लड्का), कुत्तप (दिनका आठवाँ पुतूर्त) और तिल्—ने तीन तथा चौदीका दान और उसकी बातचीत करना—ने सब श्राद्धकालमें पवित्र माने गये हैं ॥ ५२ ॥ हे राजेन्द्र ! श्राद्धकांकि लिये कोय, मार्गगमन और उतावलापन—ने तीन बातें चार्जित हैं; तथा श्राद्धमें भोजन करनेवालोंको भी हन तीनोंका करना उचित नहीं है ॥ ५३ ॥

हे राजन् प्रत्या असत प्रशास प्रस्ता । हे राजन् ! श्राद्ध करनेवाले पुरुषसे विश्वेदेवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुम्बीजन—सभी सन्तुष्ट रहते हैं ॥ ५४ ॥ हे भूपाल ! पितृगणका आधार चन्द्रमा है और चन्द्रमाका आधार योग है, इसलिये श्राद्धमें योगिजनको नियुक्त करना अति उत्तम है ॥ ५५ ॥ हे राजन् ! यदि श्राद्धमोजी एक सहस्र ब्राह्मणोके सम्मुख एक योगी भी हो तो यह यजमानके सहित उन सबका उद्धार कर देता है ॥ ५६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे दृतीयेऽशे पञ्चदशोऽभ्यायः ॥ १५ ॥

# सोलहवाँ अध्याय

श्राद्ध-कर्ममें विहित और अबिहित यसुओंका विचार ।

और्व उदान हिविष्यमत्स्यमांसैस्तु शशस्य नकुलस्य च । सौकरच्छागलैणेयरौरवैर्गवयेन च ॥ १ औरभ्रगव्यैश्च तथा मासवृद्ध्या पितामहाः । प्रवान्ति तृष्ट्रि यांसैस्तु नित्यं वार्ध्रीणसामिषैः ॥ २ खड्गमांसमतीवात्र कालशाकं तथा मधु ।

शस्तानि कर्मण्यत्यन्ततृप्तिदानि नरेष्ट्रर ॥

और्व बोरेंगे—हिंव, मत्स्य, शशक (खरगोश), संकुल, शूकर, छाग, कस्तूरिया मृग, कृष्ण मृग, गवथ (वन-गाय) और मेचके मांसोंसे तथा गव्य (गौके दूध-घो आदि) से पितृगण क्रमशः एक-एक मास अधिक तृप्ति रूप्य करते हैं और वाशीणस पसीके मोससे सदा तृप्त रहते हैं ॥ १-२ ॥ हे नरेखर ! ब्राद्धकर्ममें गेडेका मांस कालशाक और मधु अत्यन्त प्रशस्त और अत्यन्त सृप्तिदायक हैं " ॥ ३ ॥

न दश्रादामिषं श्राद्धे न बाह्याद्धर्मतत्वीषत् । मुन्यत्रैः स्यातारा प्रीतिर्यथा न प्रशुद्धिस्या ॥ ७ ॥ नैतादृशः परो धर्मे नृणां सद्धर्ममिन्छताष् । न्यारो दण्डस्य पूर्वेषु यनोन्धाकायवस्य यः ॥ ८ ॥ इन्ययत्वीर्यक्ष्यमाणं दृष्टा भूतामि विभ्यति । एव बाङ्ग्रस्यणो हन्याद्वरुक्तो ह्यसुतृष् शुवेष् ॥ १० ॥ अर्थ—धर्मेक पर्यको समझनेवाला पुरुष श्राद्धमे (सानेके लिये) मास न दे और न स्वयं ही खाय, क्योंकि पितृगणकी तृति जैसी मुनिजनोषित् आहारसे होती है वैसी पशुद्धिसासे नहीं होती ॥ ७ ॥ सद्धर्मको इन्छावाले पुरुषेकि लिये 'सम्पूर्ण प्राणियविक

प्रति मन, वाणी और अग्रेरसे दण्डका त्याग कर देना'----इसके समान और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है ॥ ८ ॥ पुरुषको द्रव्ययहसे यजन करते देखकर जीव उरते हैं कि यह अपने ही आगोका पोषण करनेवाला निर्दय अज्ञानी मुझे अवदय मार डालेगा ॥ १० ॥

<sup>\*</sup> इन तीन इल्लेकोंका मूलके अनुसार अनुवाद कर दिया गया है। समझमें नहीं आता, इस व्यवस्थाका क्या रहस्य है ? मालूम होता है, श्रुति-स्मृतिमें नहीं कहीं मांराका विधान है, वह स्वाभाविक मांसभोजी यनुष्योंको प्रथृतिको संकुचित और नियमित करनेके लिये ही है। सभी जगह उल्लेख धर्म तो मांसभक्षणका सर्वधा त्याग ही माना गया है। मनुस्मृति अ॰ ५ में मांसफकरणका उल्लेखर करते हुए इत्येक ४५ से ५६ तक मांसभक्षणकी निन्दा और निरामिय अस्तरको मूरि-सूर्त प्रदेशा की गयी है। शादकर्मों मांस किराना निन्दनीय है, यह श्रीमब्दागवत सप्तममूकस्य अध्याय १५ के इन इत्योकोंसे स्वष्ट हो जाता है—

गयामुपेत्य यः श्राद्धं करोति पृथिवीयते । सफलं तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टिदम् ॥ ४ प्रशान्तिकासानीवाराश्स्यामाका द्विविधासाथा। वन्यौषधीप्रधानास्तु श्राद्धार्हाः पुरुषर्षमः ॥ ५ यवाः प्रियङ्कवो मुद्रा गोधूमा ब्रीहयस्तिलाः । निष्पाबाः कोविदाराश्च सर्वपाञ्चात्र शोपनाः।। अकृताग्रयणं यश्च धान्यजातं नरेश्वर । राजमाषानणूंश्चैव मसूरांश विसर्जयेत् ॥ अलाबुं गृञ्जनं चैव पलाप्ढुं पिण्डमुलकम् । गान्धारककरम्बादिलवणान्द्रीपराणि सः॥ आरक्ताश्चेय निर्यासाः प्रत्यक्षलवणानि च । वर्ज्यान्येतानि वै श्राद्धे यद्य वाचा न इास्यते ॥ नक्ताहृतयनुच्छित्रं तृष्यते न च यत्र गौः। दुर्गीन्ध फेनिलं चाम्बु श्राद्धयोग्यं न पार्धिव ॥ १० क्षीरमेकराफानां यदौष्ट्रमाविकमेव च। मार्गं च माहिषं चैव वर्जयेच्य्रद्धकर्मणि ॥ ११ पण्डापविद्धवाण्डालपापिपाषण्डिरोगिभिः कुकवाकुश्वनदेश वानरप्रामस्करैः ॥ १२ उद्दवयासूतकाशीचिमृतहार्रश्च बीक्षिते । श्राद्धे सुरा न पितरो भुञ्जते पुरुवर्षभ ॥ १३ तस्मात्परिश्रिते कुर्याच्छाद्धं श्रद्धासमन्वितः । उर्व्या च तिलविक्षेपाद्यातुद्यानान्निवारयेत् ॥ १४ नखादिना चोपपन्नं केशकीटादिष्टिन्पः। न चैवाभियवैर्मिश्रमन्नं पर्युषितं तथा ॥ १५ श्रद्धासमन्दितैर्वतं पितृभ्यो नामगोत्रतः । यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत् ॥ १६ श्रुयते चापि पितुपिर्गीता गाथा महीपते । इक्ष्वाकोर्मनुपूत्रस्य कलापोपवने पुरा ॥ १७ अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्पार्गशीलिनः । गयापुपेत्य से पिण्डान्दास्यन्यस्माकमादरात् ॥ १८ अपि नस्स कुले जायाहो नो दद्यालयोदशीय्। पायसं मधुसर्पिभ्यां वर्षास् च मधास् च ॥ १९

हे पृथिबीपते ! जो पुरुष गयार्थे जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगणको तृप्ति देनेवाला वह जन्म सफल हो जाता है ॥ ४ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! देवधान्य, नीवार और स्थाम तथा श्रेत वर्णके स्थामाक (सार्वा) एवं प्रधान-प्रधान बनौपधियाँ श्राद्धके उपयुक्त प्रव्य है ॥ ५ ॥ जौ, काँगनी, मूँग, गेहुँ, चान, तिल, मटर, कचनार और सरसों इस सबका श्राद्धमें होना अच्छा है ॥ ६ ॥

हे राजेश्वर ! जिस अन्नसे नवान यहा न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मस्र, कदू, गाजर, प्यान, शलनम, गान्धारक (शास्त्रिविशेष) बिना तुषके गिरे हुए धान्यका आटा, ऊसर भूमिमें उत्पन्न हुआ लखण, हींग आदि कुछ-कुछ लाल रंगकी बस्तुए, प्रत्यक्ष लखण और कुछ अन्य बस्तुएँ जिनका शास्त्रमें विधान नहीं है, आदिकमें में त्याच्य हैं॥ ७—५ ॥ हे राजन् ! जो रात्रिके समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित बलाशयका हो, जिसमें गी तृह न हो सकती हो ऐसे गहुंका अथवा दुर्गन्थ या फेनयुक्त जल आदरेक योग्य नहीं होता ॥ १० ॥ एक खुरवालोका, उँटनीका, भेड़का, मृगोका दथा पैसका दूध आदिकमेंने काममें न ले ॥ ११ ॥

है पुरुषर्पम ! नपुंसक, अपविद्ध (संत्युरुषोद्धारा व्यक्तिक्त), चाण्डाल, पामी, पाभण्डी, रोगी, कुकुट, चान, नम (वैदिक कर्मको त्याम देनेवाला पुरुष) वानर, प्राम्यशूवर, राज्यला स्त्री, जन्म अथवा मरणके अशीचसे युक्त व्यक्ति और शब ले जानेवाले पुरुष—इनमेंसे किसोको भी दृष्टि पड़ जानेसे देवगण अथवा मितृनण कोई भी श्राद्धमें अपना भाग नहीं लेते॥ १२-१३॥ अतः विस्ती थिरे हुए स्थानमें श्रद्धापूर्वक श्राद्धकर्म करे तथा पृथिकीमें तिल छिड़ककर राक्षसोंको निवृत्त कर रे॥ १४॥ विस्तार प्राप्त से स्वत्य है स्थान के स्वत्य के स्वत्य है स्वत्य के स्वत्य है स्वत

पृथिवीमें तिल विङ्ककर राक्षासँको नियुत्त कर दे ॥ १४ ॥ हे राजन् ! श्राद्धमें ऐसा अन न दे जिसमें नल, केश या कीड़े आदि हो या जो निचोड़कर निकाले हुए रससे युक्त हो या बासी हो ॥ १५ ॥ श्रद्धायुक्त व्यक्तियोद्वारा नाम और गोवके उचारणपूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगणको वे जैसे आहारके योग्य होते है बैसा ही होकर उन्हें मिलता है ॥ १६ ॥ है राजन् ! इस सम्बन्धमें एक पाथा सुनी जाती है जो पूर्वकालमें मनुपुत्र महायण इक्ष्वायुक्ते प्रति पितृगणने कलाय उपनामें कही थी ॥ १७ ॥

'क्या हमारे कुलमें ऐसे सन्मार्ग-चील व्यक्ति होने जो गयामें जाकर हमारे लिये आदरपूर्वक फिडदान करेंगे ? ॥ १८॥ क्या हमारे कुलमें कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षाकालकी मधानश्चत्रयुक्त त्रयोदशीको हमारे उद्देश्यसे मधु और युत्तयुक्त पायस (खोर) का दान करेगा ?॥ १९॥ गौरीं वाप्युद्धहेत्कन्यां नीलं वा वृपमुत्सुजेत् । यजेत

अथवा गौरी कन्यासे विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा क **व्यास्त्रमेधेन विधित्रहक्षिणावता ॥ २० |** दक्षिणासहित विधिपूर्वक अक्षमेध यश् करेगा ?' ॥ २० ॥

इति श्रीविक्युप्राणे तृतीयेंऽदी पोडदीऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

#### सत्रहवाँ अध्याय

नप्रविषयक प्रश्न, देवताओंका पराजय, उनका भगवान्की शरणमें जाना और भगवानुका मायामोहको प्रकट करना

श्रीपराचार तथाय

भगवानौर्वसागराय महात्मने । इत्याह सदाचारं पुरा सम्यङ् मैत्रेय परिपुच्छते ॥ मयाप्येतदशेयेण कथितं भवतो द्विज। समुल्लङ्ख्य सदाचारं कश्चित्राप्रोति शोभनम् ॥ श्रीमंत्रिय उत्पान

षण्डापविद्धप्रमुखा विदिता भगवन्यया। उद्क्याद्याश्च में सम्यङ् नग्नमिच्छामि बेदितुम्।। को नयः किं समाचारो नग्नसंज्ञां नरो लधेत् । नप्रस्वरूपमिच्छामि यथावत्कथितं त्वया। श्रोतं धर्मभूतां श्रेष्ट न ह्यस्यविदितं तव ॥ श्रीपराशार स्वाच

ऋग्यज्ञसामसंज्ञेयं त्रयी यर्णावृतिर्द्धिन । एतामुन्झति यो मोहात्स नयः पातकी द्विजः ॥ ५ त्रयी समस्तवर्णानां द्विज संवर्ण यतः। नप्रो भवत्यञ्जितायामतस्तस्यां न संशयः ॥ इदं च श्रुयतामन्यद्यद्वीष्माय महात्मने । कश्रयामास धर्मज्ञो वसिष्ठोऽस्मत्पितामहः ॥ मयापि तस्य गदतरश्चतमेतन्पहात्मनः। नयसम्बन्धि मैत्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ॥ देवासुरमभूद्युद्धं दिव्यमब्दशतं तस्मिन्यराजिता देवा दैत्यहृदिपुरोगमैः॥ ९ क्षीरोदस्थोत्तरं कूलं गत्वातप्यन्त वै तपः। विष्णोसराधनार्थाय जगुञ्जेमं स्तवं तदा ॥ १०

श्रीपराद्यरजी बोले — हे मैत्रेय ! पूर्वकालमें महास्य सगरसे उनके पूछनेपर भगवान् औषने इस प्रकार गृहस्थके सदाचारका निरूपण किया था॥ १ ॥ हे द्विज ! मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतया वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचारका उल्लाहुन करके सद्गति नहीं पा सकता ॥ २ ॥

श्रीमैश्रेयजी बोले—भगवन् ! नपुंसक, अपनेज, और रजसका आदिको तो मैं अच्छी तरह जानता हैं। [किन्तु यह नहीं जानता कि 'नप्र' किसको कहते हैं] । अतः इस समय मैं नप्रके विषयमें जानना चाहतः हैं ॥ ३ ॥ नप्र कौन है ? और किस प्रकारके आचरनवाला पुरुष नप्र-संज्ञा प्राप्त करता है ? हे धर्मीत्माओंमें श्रेष्ठ ! मैं आपके द्वारा नवके सररूपका यशावत् वर्णन सुनना चाहता हैं; क्योंकि आपको कोई भी सात अविदित नहीं है ॥ ४ ॥ श्रीपराशरजी बोले—हे द्विज ! ऋकूं, साम और

यजुः यह वेदत्रयी वर्णीका आवरणस्वरूप है। जो पुरुष मोहसे इसका त्यान कर देता है वह पापी 'नप्र' कहलाता है ॥ ५ ॥ हे बहान् ! समस्त वर्णीका संवरण (देकनेवाला वका) बेदत्रमी ही है; इसिलये उसका त्याम कर देशेपर पुरुष 'नप्न' हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ हमारे पितापह धर्मज्ञ विराष्ट्रजीने इस विषयमें महात्या चीष्मजीसे जो कुछ कहा था वह श्रवण ज्हो ॥ ७ ॥ हे मैत्रेय ] तुमने जो मुझसे नक्षके विषयमें पूछा है इस सम्बन्धमें भीष्मके प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वसिष्ठजीका कथन सुना था ॥ ८ ॥

पूर्वकालमें किसी समय सी दिव्यवर्षतक देवता और असुरोका परस्पर युद्ध हुआ । उसमें हाद प्रमृति दैत्योद्धारः देवमण पराजित हुए ॥ ९ ॥ अतः देवगणने क्षीरसागरके उत्तरीय तटपर जाकर तपत्या की और भगवान विष्णुकी आराधनाके लिये उस समय इस स्तवक्त गान किया ॥ १० ॥

देखा ऊच् आराधनाय लोकानां विष्णोरीशस्य यो गिरम् । चक्ष्यामो भगवानाद्यस्तया विष्णुः प्रसीदतु ॥ ११ यतो भूतान्यशेषाणि प्रसृतानि महात्मनः। यस्मिश्च लयमेष्यन्ति कस्तं स्तोतुमिहेश्वरः ॥ १२ तशायरातिविध्वंसय्वस्तवीर्याभयार्थिनः । त्वां स्तोष्यामस्तवोक्तीनां याषार्थ्यं नैव गोचरे ॥ १३ त्वमुर्वी सलिलं वहिर्वायुराकाशमेव च। समस्तमन्तःकरणं प्रधानं तत्परः पुपान् ॥ १४ एकं तवैतद्धतात्मभूत्तंमूर्तपयं वयुः। आब्रह्मसम्बपर्यन्तं स्थानकालविभेदवत् ॥ १५ तत्रेश तव यत्पूर्व त्वन्नाभिकमलोद्धवम्। रूपं विश्वीपकाराय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥ १६ शक्राकेरुद्रवस्वश्चिमरुत्सोमादिभेदवत् वयपेके स्वरूपं ते तस्मै देवातमने नमः॥ १७ दम्पप्रायमसम्बोधि तितिक्षाद्वमवर्जितम् । यद्भुषं तब गोबिन्द् तस्मै दैत्यात्मने नमः ॥ १८ नातिज्ञानयहा यस्मिन्नाङ्ग्यः स्तिमिततेजसि । शब्दादिलोभि यत्तस्मै तुष्यं यक्षात्मने नमः ॥ १९ क्रीर्यमायासयं घोरं यद्य रूपं तवासितम् । निशाचरात्मने तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तम्॥२० स्वर्गस्वयर्मिसद्धर्मफलोपकरणं तव । धर्माख्यं च तथा रूपं नमस्तस्मे जनार्दन ॥ २१ इबंधायमसंसर्गि गतिमदूमनादिषु । सिद्धाख्यं तथ यहूपं तस्मै सिद्धात्मने नमः ॥ २२ अतितिक्षायनं कुरमुपभोगसहं हरे। द्विजिह्नं तक यद्भं तस्मै नागात्मने नमः ॥ २३ अवबोधि च यच्छान्तमदोषमयकल्मषम्। ऋषिरूपात्पने तसी विष्णो रूपाय ते नमः ॥ २४ धक्षयताथ कल्पान्ते पूतानि यदवारितम् । त्वदूर्वं पुण्डरीकाक्ष तस्मै कालात्मने नमः ॥ २५

हेबगण बोले---एमलोग लोकनाथ भगवान् विष्युकी आग्रधनाक लिये जिस गाणेला उसारण करते हैं उससे वे आद्य-पुरुष श्रीविष्णुभगवान् प्रसंत्र हो ॥ ११ ॥ जिन परमात्मासे सम्पूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें से सब अन्तमें लीन हो जायेंगे, संसारमें उनकी स्तृति करनेमें क्वेन समर्थ है ? ॥ १२ ॥ हे प्रभो ! यद्यवि आपका यसार्थ खरूप वार्णाका विषय नहीं है तो भी शत्रुओंके हाथसे विध्वस्त होकर परक्रमहीन हो जानेके कारण हम अभय-प्राप्तिके लिये आपकी स्तति करते हैं ॥ १३ ॥ पृथिषी, जल, अग्रि, यापु, आकाश, अन्तःकरण, भूल-प्रकृति और प्रकृतिसे परे पुरुष--- ये सब आप ही है ॥ १४ ॥ है सर्वभूतात्मन् ! बहासि लेकर साम्यपर्यंना स्थान और कासादि भेदयुक्त यह यूर्तीयूर्त-पदार्थमय सम्पूर्ण प्रपञ्च आपहीका शरीर है॥ १५॥ आपके नाभि-क्रमलसे विश्वके उपकासर्थ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है, है ईश्वर ] उस बहास्वरूपको नमस्कार है ॥ १६ ॥ इन्द्र, सूर्य, हद्र, बसु, अधिनोकुमार, मरुद्रण और सोम आदि भेदयुक्त हमलोग भी आपहीका एक रूप है; अतः आपके उस देवरूपको नमस्कार है ॥ १७ ॥ हे गोविन्द ! जो दागमधी, अज्ञानमधी तथा तितिक्षा और दम्भसे शुन्य है आपकी उस दैत्य-मर्तिको गमस्कार है ॥ १८ ॥ जिस मन्दसत्त्व स्वरूपमें हदयको नाहियाँ अत्यन्त ज्ञानवाहिनी नहीं होती तथा जो शब्दादि विषयोक्त लोगी होता है आपके इस यक्षरूपको नमस्कार है ॥ १९ ॥ हे पुरुषोत्तम ! आपका जो क्रुरता और मायासे यक्त घोर हमोपय रूप है उस राक्षसस्वरूपको नमस्कार है ॥ २० ॥ है जनादेन ! जो स्वर्गमें रहनेवाले धार्मिक जनोंके यागादि सद्धमेंकि फल (सुसादि) की प्राप्ति करानेबाल्य आपका धर्म नामक रूप है उसे नमस्कार है ॥ २१ ॥ जो जल-अग्नि आदि गमनीय स्थानीपें जाकर भी सर्वदा निर्छिप्त और प्रसन्नतामय रहता है वह सिद्ध नावक रूप आपहीका है; ऐसे सिद्धासरूप आपको नमस्कार है।। २२ ॥ हे हरे ! जो अक्षमाका आश्रय अत्यन्त कर और कामोपधोगमें समर्थ आपका द्विजिह (दो जीभवारः)) रूप है, उन नागस्यरूप आपको नगस्कार है ॥ २३ ॥ हे विष्णो ! जो ज्ञानमय, शान्त, दोषर्धहत और कल्मपहीन है उस आपके मृतिमय स्वरूपको नमस्कार है ॥ २४ ॥ जो कल्पान्तमें अनिवार्यरूपसे समस्त भूतोंका पक्षण कर जाता है, हे पुष्टरीकाश्च ! आपके उस व्यालस्वरूपको नमस्कार है ॥ २५ ॥

सम्पक्ष्य सर्वभृतानि देवादीन्यविशेषतः । नृत्यत्यन्ते च यद्वपं तस्मै सद्वात्यने नमः ॥ २६ प्रवृत्या रजसौ यश कर्मणां करणात्पकम् । जनार्दन नयस्तस्मै त्वद्रपाय नरात्मने ॥ २७ अष्टाविंशह्योपेतं यद्भपं तामसं तव । उन्मार्गगामि सर्वात्मंस्तस्मै वश्यात्मने नमः ॥ २८ यज्ञाङ्गभूतं यद्भूपं जगतः स्थितिसाधनम्। युक्षादिभेदैव्यङ्भेदि तस्मै मुख्यात्मने नमः ॥ २९ तिर्यङ्गमनुष्यदेवादिव्योमशब्दादिकं च यत् । रूपं तबादेः सर्वस्य तसी सर्वात्पने नयः॥ ३० प्रधानबुद्धचादिमयादशेषा-राहन्यस्मात्यरम परमात्मन् । त्तवाद्यं यदनन्यतृल्यं 40,4 तस्मे नमः कारणकारणाय ॥ ३१ शुक्कादिदीर्घादिघनादिहीन-मगोचरं यश विशेषणानाम्। सुद्धातिसुद्धं परमर्षिद्दस्यं रूपाय तस्मै भगवत्रताः स्मः ॥ ३२ शरीरेषु यदन्यदेहे-यज्ञः <u>षुद्रोपयस्तुषुजमक्षयं</u> वत्। तस्माद्य नान्यद्वयतिरिक्तमस्ति

ब्रह्मस्वरूपाय नताः स्म तस्मै ॥ ३३

सकलमिदमजस्य यस्य रूपं परमपदास्थवतस्त्रनातनस्य तपनिधनमशेषयोजभूतं

प्रभुममलं प्रणतासम् वास्देवम् ॥ ३४

श्रीपराशर उवाच स्तोत्रस्य चावसाने ते ददुशुः परमेश्वरम् ।

शङ्ख्यक्रगदापाणि गरुडस्थं सुरा हरिष् ॥ ३५

जो प्रलयकालयें देवता आदि समस्त प्राणियोंको सामान्य भावसे भक्षण करके नृत्य करता है आपके उस रुद्र-स्वरूपको नमस्तार है ॥ २६ ॥ रजीगुणकी प्रयुत्तिके कारण जो कमीका करणरूप है, हे जनार्दन ! आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूपको नमस्कार है ॥ २७ ॥ हे सर्वीत्मन् ! जो अट्टाइँस वच-युक्त\* तम्बेगय और उन्मार्गगामी है आपके उस पशुरूपको नगरकार है ॥ १८ ॥ जो जगतको स्थितिका साधन और रज्ञका अंगभृत है तथा युक्ष, लता, गुल्य, बोरुथ, तुण और गिरि—इन छः भेदीसे युक्त है उन मुख्य (अद्भिद्) रूप आपको नगस्कार है ॥ २९ ॥ तिर्यक् मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाशादि पश्चभूत और शब्दादि उनके गुण—ये सब, सबके आदिभूत आपहीके रूप हैं; अतः आप सर्वात्पाको नमस्कार है ॥ ३० ॥

हे परपात्पन् ! प्रथान और महतत्त्वादिरूप इस सम्पूर्ण जगत्से जो परे हैं, सबका आदि कारण है तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस प्रकृति आदि कारणींके भी कारण रूपको नमस्कार है।। ३१।। हे भगवन् ! जो शुक्कदि रूपसे, दीर्घता आदि परिमाणसे तथा पनता आदि गुणोंसे रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेषणोका अतिषय है तथा परमर्षियोका दर्शनीय एवं शुद्धातिशुद्ध है आपके उस स्वरूपको हम नमस्कार करते है ॥ ३२ ॥ जो हमारे शरीरोमें, अन्य प्राणियेकि शरीरोपें तथा समस्त यस्तुओंमें वर्तमान है, अजन्मा और आंक्नाको है तथा जिससे अतिहत्त और बोर्ड भी नहीं है. उस ब्रह्मस्वरूपको हम नमस्कार करते हैं ॥ ३३ ॥ परम पद ब्रह्म ही जिसका आत्या है ऐसे जिस समातन और आजना भगवानुका यह सकल प्रपञ्च रूप है, उस सबके बोजभूत, अविनाशी और निर्मल प्रभु बासुरेवको हम नमस्कार करते हैं ॥ ३४ ॥

श्रीपराज्ञरजी खोले—हे मैदेव! सभाप्त हो जानेपर देवताओंने परमात्मा श्रीहरिको हाथमें शहू, चक्र और गदा लिये तथा गरुइपर आरूढ़ अपने सम्बुख विराजमन देखा ॥ ३५ ॥

<sup>🍍</sup> म्यारह इंटिय-चश, नौ तुष्टि-वश और आत सिद्धि-वश—ये कुल अहाईस वश हैं। इनका प्रथमांक पश्चमाध्याय इस्त्रेक दसकी टिप्पणीमें विस्तारपूर्वक वर्णन विस्ता है।

तमृषुस्सकला देवाः प्रणिपातपुरस्सरम् । प्रसीद नाथ दैलेभ्यस्ताहि नश्शरणार्थिनः ॥ ३६ प्रैलोक्ययज्ञभागाश्च दैल्यैहांदपुरोगमैः । हता नो ब्रह्मणोऽप्याज्ञामुल्लक्ष्य परमेश्वर ॥ ३७ यद्यप्यशेषभूतस्य वर्थं ते च तर्वाश्चाः । तथाप्यविद्याभेदेन भिन्नं पश्यामहे जगत् ॥ ३८ स्ववर्णथमभिगता वेदमार्गानुसारिणः । न शक्यास्तेऽस्यो हन्तुमस्माभिस्तषसावृताः ॥ ३९ तमुपायमशेषात्मन्नसमकं दातुमहीस । येन तानसुरान्हन्तुं भवेम भगवन्समाः ॥ ४०

इत्युक्तो भगवांस्तेभ्यो मायापोहं शरीरतः । समुत्पाद्य ददी विष्णुः प्राह चेदं सुरोत्तमान् ॥ ४१ मायामोहोऽयपखिलान्दैत्यांस्तान्पोहिषप्यति । ततो वध्या भविष्यन्ति वेदयार्गबहिष्कृताः ॥ ४२ स्थितौ स्थितस्य मे बध्या यावन्तः परिपन्थिनः । ब्रह्मणो हाधिकारस्य देवदैत्यादिकाः सुराः ॥ ४३ तद्रब्छत् न भीः कार्या मायामोहोऽयमप्रतः । गच्छन्नहोपकाराय भवतां भविता सुराः ॥ ४४

श्रीपराशा डवाच

इत्युक्ता प्रणिपत्यैनं ययुर्देवा यथागतम् । मायामोहोऽपि तैस्तार्द्धं ययी यत्र महासुराः ॥ ४५ उन्हें देखकर समस्त देखताओंने प्रणाम करनेके अनन्तर उनसे कहा—'हे नाथ! प्रसन्न होड्ये और हम शरणागतोंकी दैत्योंसे रक्षा कीजिये ॥ ३६ ॥ है परमेश्वर! हाद प्रभृति दैत्यगणने ब्रह्माजोंको आज्ञाका भी उल्ल्ख्नुन कर हमारे और ब्रिलोकीके यज्ञमागोंका अपहरण कर लिया है ॥ ३७ ॥ बर्बाण हम और वे सर्वधूत आपहींके अंशज है तथापि अविद्यावश हम जगत्को परस्पर भिन्न-भिन्न देखते हैं ॥ ३८ ॥ हमारे शतुगण अपने वर्णधर्मका पालन करनेवाले, वेदमार्गावलम्मी और तपोनित्त हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते ॥ ३९ ॥ अतः वे सर्वात्मन् ! जिससे हम उन असुरोका वध करनेमें समर्थ हो ऐसा कोई उपाय आप हमें बतलाइये'' ॥ ४० ॥

श्रीपराशरजी बोर्ले— उनके ऐसा कहनेपर भगवान, विष्णु ने अपने इसीरसे मायापोहको उत्पन्न किया और उसे देवताओंको देकर कहा— ॥ ४१ ॥ "यह मायापोह उन सम्पूर्ण दैल्यगणको मोहित कर देगा, तब ने नेदमार्गका उल्ल्युन करनेसे तुमलोगोंसे मारे जा सकेंगे॥ ४२ ॥ हे देवगण ! जो कोई देवता अथवा, दैत्य ब्रह्माजीके कार्यमें बाधा डालते हैं ने सृष्टिकी रक्षामें तत्पर मेरे ब्रध्य होते हैं॥ ४३ ॥ अतः हे देवगण ! अब तुम जाओ । छरो मत । यह मायापोह आगेसे जावर तुम्हारा उपकार करेगा" ॥ ४४ ॥

श्रीपराशरजी बोले— मगवान्की ऐसी आश होनेपर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँसे आये थे वहाँ चले गये तथा उनके साथ मायामोह भी जहाँ असुरगण थे वहाँ गया॥ ४५॥

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंऽशे सप्तदशोऽभ्यायः ॥ १७ ॥

### अठारहवाँ अध्याय

मायामोह और असुरोंका संवाद तथा राजा शतधनुकी कथा

श्रीपरशर उक्तम्य तपस्यभिनतान्सोऽध्य मायामोहो महासुरान् । मैत्रेय दढ़रो गत्वा नर्मदातीरसंश्रितान् ॥ ततो दिगम्बरो मुण्डो बर्हिपिच्छधरो द्विज । मायानोहोऽसुरान् २ऌक्ष्णियदं बचनमझबीत् ॥ श्रीपराद्यारकी बोले—हे मैंत्रेय! तदनत्तर भायामोहने [देवताओंके साथ] बाकर देखा कि असुरगण नर्मदाके तटपर तपस्यानें छगे हुए हैं॥ १॥ सब उस नयूरिष्व्डधारी दिगम्बर और मुण्डितकेश नायामोहने असुरोसे अति नधुर बाणीमें इस प्रकार कहा ॥ २॥ मायामोह उदाच

हे दैत्यपतयो ब्रुत यदर्थं तप्यते तपः। ऐहिकं वाथ पारत्यं तपसः फलमिन्छयः॥

असुरा ऊनुः

पारव्यफललाभाय तपश्चर्या महामते । अस्माभिरियमारव्या कि वा तेज्ञ विवक्षितम् ॥

भागामीह उवाच

कुरुष्यं मम वाक्यानि यदि मुक्तिमभीप्सथ । अर्हध्यमेनं धर्मं च मुक्तिद्वारमसंवृतम् ॥

धर्मो विमुक्तेरहोंऽयं नैतस्यादयसे बरः । अत्रैव संस्थिताः स्वर्गं विमुक्ति वा गमिष्यथ ॥

अर्हध्वं धर्ममेतं च सर्वे यूयं महाबलाः॥ ७

श्रीपराशर उवाच

एवंत्रकारैर्बहुभिर्युक्तिदर्शनचर्चितैः । मायामोहेन ते दैत्या वेदमार्गादपाकृताः ॥ । धर्मायैतदधर्माय सदेतन्न सदित्यपि ।

बिमुक्तये त्वदं नैतद्विमुक्ति सम्प्रयकाति ॥

परमाधोंऽयमत्यर्थं परमाधों न साय्ययम्।

कार्यमेतदकार्यं च नैतदेवं स्फुटं त्विदम् ॥ १० दिम्बाससामयं धर्मो धर्मोऽयं बहुवाससाम् ॥ ११

इत्यनेकान्तवादं च मायामोहेन नैकथा।

तेन दर्शयता दैत्यास्त्वधर्म त्याजिता द्विज ॥ १२ अर्हतैतं महाधर्म मायामोहेन ते यतः ।

प्रोक्तास्तमाश्चिता धर्ममार्हतास्तेन तेऽभवन् ॥ १३

त्रयीधर्मसमुत्सर्गे माद्यापोहेन तेऽसुराः । कारितास्तन्यया ह्यासंस्ततोऽन्ये तत्त्रचोदिताः ॥ १४

तैरप्यन्ये परे तेश तैरप्यन्ये परे च तैः।

अल्पैरह्येभिस्सन्त्यका तैर्दैत्यैः प्रायशस्त्रयी ॥ १५

पुनश्च रक्ताम्बरधृङ् मायामोहो जितेन्द्रियः ।

अन्यानाहासुरान् गत्वा मृद्धस्यमधुराक्षरम् ॥ १६

स्वर्गार्थं यदि वो वाञ्छा निर्वाणार्थमथासुराः।

तदलं पशुधातादिदुष्टधर्मैर्निबोधत ॥ १७ वि॰ प॰ ८मायामोह बोला—हे दैत्यपतिगण ! कहिये, आपळेग किस उद्देश्यसे तपस्या कर रहे हैं, आपको किसी लीकिक फलकी इच्छा है या पारलैकिकको ? ॥ ३॥

असुरगण बोले—हे महामते । हमलोनीन पारलीकिक फलकी कामनासे तपस्या आरम्म की है । इस विषयमें तमको हमसे क्या कहना है ? ॥ ४ ॥

पायामोह बोला—यदि आपलोगोंको मुक्तिकी इच्छा है तो जैसा मैं कड़ता हूँ वैसा करो। आपलोग मुक्तिके लुले द्वारसप इस धर्मका आदर कीजिये॥ ५॥ यह धर्म मुक्तिमें परमोपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करनेसे आपलोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामगा करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सबलोग महाबलवान् है, अतः इस धर्मका आदर कीजिये॥ ६-७॥

श्रीपराद्वारको बोले—इस प्रकार नाना प्रकारको श्रीक्रयोंसे अतिरक्षित बाज्योद्वारा मायामीहने दैत्यगणको वैदिक मार्गसे प्रष्ट कर दिया ॥ ८ ॥ 'यह धर्मयुक्त है और यह धर्मविकद्व है, यह सत् है और यह असत् है, यह मुक्तिकारक है और इससे मुक्ति नहीं होती, यह आत्यन्तिक परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है, यह कर्तव्य है और यह साध्योंका धर्म है, यह कर्तव्य है और यह साध्योंका धर्म है जोर यह साध्योंका धर्म है और यह साध्योंका धर्म है जोर यह साध्योंका धर्म है जोर यह साध्योंका धर्म है जोर यह साध्योंका धर्म है और यह साध्योंका धर्म है जोर यह साध्योंका धर्म है और यह साध्योंका धर्म है जोर यह साध्योंका धर्म है जोर यह साध्योंका धर्म है और यह साध्योंका धर्म है जोर यह साध्योंका धर्म है जोर यह साध्योंका धर्म है जोर यह साध्योंका धर्म है और यह साध्योंका धर्म है जोर यह साध्योंका धर्म है और यह साध्योंका धर्म है जोर यह साध्योंका धर्म है और यह साध्योंका धर्म है जोर यह साध्योंका स

मायामोहने असुरगणको त्रयीधर्मसे विमुख कर दिया और वे मोहमल हो गये; तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्योंको भी इसी धर्ममें प्रकृत किया ॥ १४ ॥ उन्होंने दूसरे दैत्योंको, दूसरोंने तीसरोको, तीसरोंने चीथोंको तथा उन्होंने औरोंको इसी धर्ममें प्रकृत किया । इस प्रकार बोड़े ही दिनोंमें दैत्यगणने बेदत्रयीका प्रायः त्याय कर दिया ॥ १५ ॥

तदनन्तर जितेन्द्रिय मायामोहने रक्तवख धारणकर अन्यान्य असुरोके पास जा उनसे मृदु, अल्प और मधुर शब्दोंमें कहा—॥ १६॥ "हे असुरमण! यदि तुमल्ज्ञेगोवडे स्वर्ग अथवा मोक्षकी इच्छा है तो प्रशृहिसा आदि दुष्टकर्मोंको त्यागकर बोध प्राप्त करो॥ १७॥

विज्ञानमयमेवैतदशेषमवगच्छत बुद्यध्वं मे बन्नः सम्याबुधीरविमहोदितम् ॥ १८ जगदेतदुनाधारं भ्रान्तिज्ञानार्थतत्परम् । रागादिद्षष्टमत्यर्थ भ्राम्यते भवसङ्कटे ॥ १९ एवं बुध्यत बुध्यध्वं बुध्यतैविमतीरयन्। मायामोहः स दैतेयान्धर्ममत्याजयन्निजम् ॥ २० नानाप्रकारबचनं स तेषां युक्तियोजितम्। तथा तथा त्रयीधर्म तत्वजुस्ते यथा यथा ॥ २१ तेऽप्यन्येषां तथैवोचुरन्यैरन्ये तथोदिताः । मैत्रेय तत्यजुर्धमै वेदस्मृत्युद्धितं परम् ॥ २२ अन्यानय्यन्यपाषण्डप्रकारैर्बहर्भिर्द्धज दैतेयान्योहयामास पायामोहोऽतिभोहकृत् ॥ २३ खल्पेनैव हि कालेन मायामोहेन तेऽसराः । मोहितास्तत्यञ्जस्तवी त्रयीमागिक्षतो कथाम् ॥ २४ केचिद्विनिन्दां वेदानां देवानामपरे द्विज। यज्ञकर्मकलायस्य तथान्ये च द्विजन्मनाम् ॥ २५ नैतद्यक्तिसहं वाक्यं हिंसा धर्माय स्रेध्यते । हर्बीध्यनलदग्धानि फलायेत्यर्भकोदितम् ॥ २६ यजैरनेकैर्देवत्वमवाप्येन्द्रेण शम्यादि यदि चेत्काष्टं तद्वरं पत्रभुक्पश्: ॥ २७ निहतस्य पञ्जोर्यज्ञे स्वर्गप्राप्तिर्यदीष्यते । स्वपिता कजमानेन किञ्च तस्याञ्च हन्यते ॥ २८ तृष्यते जायते पूंसी भूक्तमन्येन चेत्ततः। कुर्योच्छ्रद्धं श्रमायात्रं न बहेयुः प्रवासिनः ॥ २९ जनश्रद्धेयमित्येतदवगम्य ततोऽत्र वः । उपेक्षा श्रेयसे वाक्यं रोचतां यन्पयेरितम् ॥ ३० न श्वाप्तवादा नभसो निपतन्ति महासूराः । युक्तिमहुचनं बाह्यं सयान्येश भवद्वियै: ॥ ३१

यह सम्पूर्ण जगत् विज्ञानमय है-ऐसा जानो । मेरे वाज्योंपर पूर्णतया ध्यान दो । इस विवयमें मुखब्नोंका ऐसा ही मत है कि यह संसार अनाधार है, अमजन्य पदार्थीकी प्रतीतिपर ही स्थिर है तथा सगादि दोलेंसे दुषित है। इस संसारसङ्ख्यों जीव अत्यन्त भटकता रहा है" ॥ १८-१९ ॥ इस अकार 'बुध्यत (जानो), बुध्यध्वं (समझो), ब्रध्यत (जानो)' आदि सन्दोंसे बुद्धधर्मका निर्देश कर मायामोहने दैत्योंसे उनका निवधर्म छहा दिया ॥ २० ॥ मायामोहने ऐसे नाना प्रकारके युक्तियुक्त बाक्य कहे जिससे इन दैत्यगणने त्रयीधर्मको स्थाग दिया ॥ २१ ॥ उन दैत्यमणने अन्त दैत्योंसे तथा उन्होंने अन्यान्यसे ऐसे ही वाका कहे। हे मैत्रेय ! इस प्रकार उन्होंने ब्रुतिरमृतिविद्यित अपने परम धर्मको त्याग दिया ॥ २२ ॥ हे द्विज ! मोहकारी मायामोहने और भी अनेकानेक देलांको भिन्न-भिन्न प्रकारके विविध पाषण्डीसे मोहित कर दिया ॥ २३ ॥ इस प्रकार थोड़े ही समयमें मायामोहके द्वारा मोहित होकर असुरगणने वैदिक धर्मकी वातचीत करना भी झेड़ दिया॥ २४॥

हे द्विज ! उनमेंसे बोर्ड वेदोको, कोई देवताओंकी, कोई यात्रिक कर्म-कलापीकी तथा कोई ब्राह्मणीको निन्दा करने लगे ॥ २५ ॥ [वे कहने लगे---] "हिसासे भी धर्म होता है-यह बात किसी प्रकार यक्तिसंघत नहीं है। अप्रिये हिंब जलानेसे फल होगा—यह भी बचोंकी-सी बात है ॥ २६ ॥ अनेकों यहाँकि द्वारा देवत्व साथ करके यदि इन्द्रको रामी आदि काष्ट्रका ही भोजन करना पहता है। तो इससे तो पने कानेवाला पश्च ही अच्छा है ॥ २७ ॥ यदि यज्ञमें बलि किये गये पञ्जो स्वर्गकी प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पितको ही क्यो नहीं मार डालता ? ॥ २८ ॥ यदि किसी अन्य पुरुषके घोजन करनेसे भी किसी पुरुषकी तीने हो सकती है तो बिदेशकी यात्राके समय खाद्यपदार्थ हे जानेका परिश्रम करनेकी यदा आवश्यकता है: पत्रमण घरपर हो श्राद्ध कर दिया करे ॥ २९ ॥ अतः यह समझकर कि 'यह (श्राद्धादि कर्मकाण्ड) लोगोंकी अन्ध-श्रद्धा ही है' इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहित्रे और अपने श्रेय साधनके रिवर जो कुछ मैंने कता है उसमें रुचि करनी चाहिये॥ ३०॥ हे असुरगण ! श्रुति आदि आप्रवाक्य कुछ आकाशसे नहीं गिरा करते । हम, तुम और अन्य सबको भी युक्तियुक्त बाक्योंको प्रहण कर लेना चाहिये'॥ ३१॥

औपराशा उवाच

मायामोहेन ते दैत्याः प्रकार्रबंह्भिस्तथा। व्युत्यापिता यथा नैषां त्रयी कश्चिद्ररेचयत् ॥ ३२ इत्बपुन्मार्गयातेषु तेषु दैत्येषु तेऽपराः । ज्ह्योगं परमं कृत्वा युद्धाव समुपस्थिताः ॥ ३३ ततो दैवासूरं युद्धं पुनरेवाधवद द्विज । हताश्च तेऽसुरा देवैः सन्मार्गपरिपन्थिनः ॥ ३४ स्वधर्मकवचं तेषामभूद्यत्प्रथमं द्विजः। तेन रक्षाभवत्पूर्व नेशूर्नष्टे च तत्र ते ॥ ३५ ततो मैत्रेय तन्मार्गवर्तिनो येऽभवञ्चनाः । नप्रास्ते तैर्यतस्यक्तं त्रयीसंवरणं तथा ॥ ३६ ब्रह्मसारी गृहस्थश्च वानप्रस्थस्तथाश्रमी। परिव्राष्ट्र का चतुर्थोऽत्र पञ्चमो नोपपद्यते ॥ ३७ यस्तु सन्यज्य गार्हस्थ्यं वानप्रस्थो न जायते । परिवाद् चापि मैत्रेय स नग्नः पापकुन्नरः ॥ ३८ नित्यानां कर्मणां विप्र तस्य हानिरहर्निशम् । अकुर्वन्विहितं कर्म शक्तः पति तद्दिने ॥ ३९ प्रायञ्चित्तेन महता शुद्धिमात्रोत्यनापदि। पक्षं नित्यक्रियाहाने: कर्त्ता मैत्रेय मानव: ॥ ४० संबत्सरं क्रियाह्यनिर्यस्य पुंसोऽभिजायते । तस्यावलोकनात्स्यों निरीक्ष्यस्साधुभिस्सदा ॥ ४१ स्पृष्टे स्नानं सचैलस्य शुद्धेहेंतुर्महामते। पुंसो भवति तस्योक्ता न शुद्धिः पापकर्मणः ॥ ४२ देवर्षिपितृभूतानि यस्य निःश्वस्य वेदमनि । प्रयान्यनर्चितान्यत्र लोके तस्मात्र पापकृत् ॥ ४३ सम्भाषणानुप्रशादि सहास्यां खैव कुर्वतः । जायते तुल्यता तस्य तेनैय द्विज वत्सरात् ॥ ४४ देवादिनिःशासहतं शरीरं यस्य वेश्म च । न तेन सङ्करं कुर्याद् गृहासनपरिच्छदैः ॥ ४५ अश्व भुद्धे गृहे तस्य करोत्यास्यां तथासने । दोते चाप्येकदायने स सद्यस्तत्समो भवेत् ॥ ४६

श्रीपरादारजी बोले-इस प्रकार अनेक युक्तियाँसे नायामोइने दैलोंको विबक्ति कर दिया जिससे उनमेंसे किसीकी भी बेदब्रयोमें रुचि नहीं रही ॥ ३२ ॥ इस प्रकार दैत्योंके विपर्रात मार्गर्धे प्रवृत्त हो जानेपर देवगण खुब तैयारी करके उनके पास युद्धके लिये उपस्थित हुए ॥ ३३ ॥

हे द्विज । तब देवता और असुरोपें युनः संप्राप छिड़ा । उसमें सन्मार्गिकरोधी दैत्यगण देवताओंद्वारा मारे गये ॥ ३४ ॥ हे द्विज ! पहले दैलोंके पास जो स्वधर्मरूप कवन्त्र था उसीसे उनकी रक्षा हुई थी। अबकी यार उसके नष्ट हो जानेसे वे भी नष्ट हो गये ॥ ३५ ॥ हे मैत्रेय ! उस समयसे जो लोग मायामोहद्वाछ प्रवर्तित मार्गका अवलम्बर करनेवाले हुए। वे 'नार्' कहलाये क्योंकि उन्होंने बेदवर्यीरूप बस्तको त्याग दिया था॥ ३६ ॥

ब्रह्मचरी, गृहस्य, वानप्रस्य और सन्यासी—ये चार हो आश्रमी हैं । इनके अतिरिक्त पाँचवाँ आश्रमी और कोई नहीं है ॥ ३७ ॥ हे मैन्नेय ! जो पुरुष गृहस्थाश्रमको छोडनेके अनन्तर बानप्रस्थ या संन्यासी नहीं होता वह पापी भी नम ही है ॥ ३८ ॥

हे विष्र ! सामर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म नहीं करता वह उसी दिन पवित हो जाता है और उस एक दिन-एतमें ही उसके सम्पूर्ण नित्यकमीका क्षय हो जाता है ॥ ३९ ॥ हे मैंबेब ! आपत्तिकारुको छोड़कर और किसी समय एक पक्षतक नित्यकर्मका त्याग करनेवाला पुरुष महान् प्रायश्चितसे ही सुद्ध हो सकता है ॥ ४० ॥ जो प्रुप एक वर्गतक नित्य-क्रिया नहीं करता उसपर दृष्टि पड़ जानेसे साधु पुरुषको सदा सुर्यका दर्शन करना चाहिये ॥ ४१ ॥ हे महामते ! ऐसे पुरुषका सार्श होनेपर बसासहित स्नान करनेसे शृद्धि हो सकतो है और उस पापालाकी शृद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥

जिस मनुष्यके घरसे देवगण, ऋषिएण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए निःश्वास छोड़ते अन्यव चले जाते हैं, लोकमें उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है ॥ ४३ ॥ हे द्विज ! ऐसे पुरुषके साथ एक वर्षतक सम्भाषण, कुशुलुप्रश्न और उठने बैठनेसे सन्ध्य उसीके समान पापालमा हो जाता है॥ ४४ ॥ जिसका दारीर अधका गह देवता आदिके निःश्वाससे निहत है उसके साथ अपने गृह, आसन और यस आदिको न मिलावे ॥ ४५ ॥ जो पुरुष उसके घरमें भोजन करता है, उसका आसन प्रतण करता है अथवा उसके साथ एक हो श्राय्यापर शयन

देवतापितृभूतानि तथानभ्यर्च्य योऽतिथीन् । भुङ्क्ते स पातकं भुङ्क्ते निष्कृतिस्तस्य नेष्यते ॥ ४७ ब्राह्मणाद्यास्तु ये वर्णास्त्वधर्माद्न्यतोमुखाः । यान्ति ते नारसंज्ञां तु हीनकर्मस्ववस्थिताः ॥ ४८ चतुर्णा यत्र वर्णानां मैत्रेयात्यन्तसङ्करः । तत्रास्या साधुवृत्तीनापुपघाताय जायते ॥ ४९ अनभ्यर्च्य ऋषीन्देवान्यितृभृतातिर्धीस्तथा । यो भुङ्क्ते तस्य सँक्लापात्पतन्ति नस्के नसः ॥ ५० तस्मावेतात्रसे नद्रांखयीसन्त्यागद्धितान् । सर्वदा वर्जयेत्राज्ञ आलापस्पर्शनादिषु ॥ ५१ श्रद्धार्यद्धिः कृतं यह्नाहेवान्यितृपितामहान् । न प्रीणयति तच्छाद्धं यद्येभिरयलोकितम् ॥ ५२ श्रूयते च पुरा ख्यातो राजा शतधनुर्भृति । पत्नी च शैट्या तस्याभृदतिधर्मपरायणा ॥ ५३ पतिव्रतः महाभागा सत्पशौचदयान्वितः । सर्वलक्षणसम्पन्ना विनयेन नयेन च ॥ ५४ स तु राजा तया सार्द्ध देवदेवं जनार्दनम् । आराधवामास विभुं परमेण समाधिना ॥ ५५ होपैर्जर्पस्तथा दानैरूपवासैश्च भक्तितः। पूजाभिश्चानुदिवसं जन्मना नान्यमानसः ॥ ५६ एकदा तु समं स्नाती तौ तु भार्यापती जले । भागीरध्यास्समुत्तीर्णौ कार्त्तिक्यां समुवोषितौ । पाषण्डितमपश्येतामायान्तं सम्मुखं द्विज ॥ ५७ चापाचार्यस्य तस्यासौ सखा राज्ञो महात्पनः । अतस्त होरवातेन स्वयाभावमधाकरोत् ॥ ५८ न तु सा वाम्यता देवी तस्य पत्नी पतिञ्जता । उपोषितास्मीति रविं तस्मिन्दुष्टे ददर्श च ॥ ५९ समागम्य यथान्यायं दम्पती तौ यथाविधि । विष्णो: पूजादिकं सर्वं कृतवन्तौ द्विजोत्तम ॥ ६० कालेन गच्छता राजा मधारासौ सपत्रजित् । अन्वारुरोह तं देवी चितास्थं भूपति पतिम् ॥ ६१

करता है वह शीघ ही उसीके समान हो जाता है ॥ ४६॥ जो मनुष्य देवता, पिहर, भूतगण और अतिथियोंका पूजन किये किना स्वयं भोजन करता है यह पापमय भोजन करता है; उसकी शुभगति नहीं हो सकती॥ ४७॥

जो ब्राह्मणादि वर्ण स्वधर्मको छोड़कर परधर्मीमें प्रवृत्त होते हैं अथवा होनवृत्तिका अवलम्बन करते हैं वे 'नग्न' कहरूते हैं ॥ ४८ ॥ हे मैंकेंच । जिस स्थानमें चागें वर्णोकर अत्यन्त मिश्रण हो उसमें रहनेसे पुरुषको सामुवृत्तियोंका क्षय हो जाता है ॥ ४९ ॥ जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत, और अतिधिगणका पूजन किये जिना भोजन करता है उससे सम्भाषण करनेसे भी रत्नेग नरकमें गड़ते हैं ॥ ५० ॥ अतः वेदत्रयोंके त्यागसे दृषित इन नमोंके साथ प्राज्ञपुरुष सर्वदा सम्भाषण और स्पर्श अदिका भी त्याग कर दे ॥ ५१ ॥ यदि इनको दृष्टि पड़ जाय तो श्रद्धावान् पुरुषोका यलपूर्वक किया हुआ श्राह्म देवता अथवा पितृपितामहरूषणको तृष्टि नहीं करता ॥ ५२ ॥

सुना जाता है, पूर्वकालमें पृथिबीतलपर शतधन् नामसे विख्यात एक राजा था। उसको पत्नी इंड्या अत्यन्त धर्मपरायणा थी ॥ ५३ ॥ वह महाभागा पतिव्रता, सत्य, शौच और दयासे युक्त तथा विनय और नीति आदि सम्पूर्ण सुरुक्षणोंसे सम्पन्न थी ॥ ५४ ॥ उस महारानीके साथ राजा रातधनुने परग-समाधिद्वारा सर्वव्यापक, देवदेव श्रीजनार्दनकी आएधना की ॥ ५५ ॥ वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्यभावसे होग, जप, दान, उपवास और पूजन आदिहास भगवानुकी भक्तिपूर्वक आराधना करने लगे ॥ ५६ ॥ हे हिज ! एक दिन कार्तिको पूर्णिमाको उपवास कर उन दोनों पवि-पक्षियोंने श्रीगङ्गाजीमे एक साथ ही स्नान करनेके अनत्तर बाहर आनेपर एक पायण्डीको सामने आता देखा॥ ५७॥ यह ब्राह्मण उस महात्मा राजाके धनवेदानार्यका मित्र था: अतः आचार्यके गौरववश राजाने भी उससे मित्रवत् व्यवहार् किया ॥ ५८ ॥ किन्तु इसकी पतिव्रता पत्नीने उसका कुछ भी आदर नहीं किया; वह मीन रही और यह सोचकर कि में उपोधिता (उपवासयुक्त) है उसे देखकर सूर्यका दर्शन किया ॥ ५९ ॥ हे द्विजोत्तम ! फिर् इन स्त्री-पुरुषोने यधारीति आकर भगवान् विष्णुके पूजा आदिक सम्पूर्ण कर्म विधिपूर्वक किये ॥ ६० ॥

कालान्तरभे बह शतुजित् राजा मरं गया। तब, देवी शैक्याने भी चितारूढ़ महाराजका अनुगमन किया॥ ६१ ॥

तयैव तन्त्र्या विरतो विवाहारम्भतो नृपः ॥ ६४ ततस्सा दिव्यया दुष्ट्या दुष्ट्या श्वानं निजंपतिम् । विदिशास्यं पुरं गत्वा तदवस्थं ददर्श तम् ॥ ६५ तं दृष्ट्रैव महाभागं श्रभृतं तु पति तदा। ददी तस्मै वराहारं सत्कारप्रवर्ण शुभा ॥ ६६ भुक्षन्दत्तं तथा सोऽज्ञमतिमृष्टमभीप्सितम्। स्वजातिललितं कुर्वन्बह् चादु चकार ये ॥ ६७ अतीव ब्रोहिता बाला कुर्वता चादु तेन सा । प्रणामपूर्वमाहेदं दियतं तं कृयोनिजम् ॥ ६८ स्मर्थतां तन्महाराज दाक्षिण्यल्लितं त्वया । येन श्रयोनिमापन्नो मम चादुकरो भवान् ॥ ६९ पाषण्डिनं समाभाष्य तीर्धाक्रानादनन्तरम् । प्राप्तोऽसि कुल्सितां योनि किञ्च स्मरसि तत्प्रभो ॥ ७० श्रीपराशर उकाच तंयैवं स्मारिते तस्मिन्पूर्वजातिकृते तदा । द्ध्यौ चिरमञ्जावाप निर्वेदपतिदुर्लभम् ॥ ७१ निर्विण्णचित्तस्य ततो निर्गम्य नगराइहिः । मरुद्रापतनं कृत्वा शार्गार्सी योनिमागतः ॥ ७२ सापि द्वितीये सम्बाप्ते वीक्ष्य दिब्येन चक्षपा । ज्ञात्वा शृगालं तं द्रष्टुं ययी कोलाहरूं गिरिम् ॥ ७३ तवापि दृष्टा तं प्राष्ट्र शार्गाली योनियागतम् । भर्त्तरिमपि चार्वङ्गी तनया पृथिवीक्षितः ॥ ७४ अपि स्मरसि राजेन्द्र श्वयोनिस्थस्य यन्यया । प्रोक्त ते पूर्वचरितं पायण्डालापसंश्रयम् ॥ ७५

पुनस्तयोक्तं स ज्ञात्वा सत्यं सत्यवता वरः ।

कानने स निराहारस्तत्याज स्वं कलेवरम् ॥ ७६

स तु तेनापचारेण श्वा जड़े वसुधाधिपः।

सा तु जातिस्परा जज्ञे काशीराजसुता शुधा ।

तां पिता दातुकामोऽभूद्वराय विनिवारितः ।

उपोधितेन पाषण्डसँल्लापो यत्कृतोऽभवत् ॥ ६२

सर्वविज्ञानसम्पूर्णा सर्वलक्षणपूजिता ॥ ६३

राजा शतधनुने उपवास-अवस्थामें पाखण्डीसे वार्तात्व्रम किया था। अतः उस पापके कारण उसने कुत्तेका जम्म लिया॥ ६२॥ तथा वह शुगलक्षणा काशीनरेशवर्र वन्या हुई, जो सय प्रकारके विद्यानसे युक्त, सर्वलक्षणसम्पन्ना और जाशिस्मरा (पूर्वजन्मका वृतान्त जाननेवाली) थी॥ ६३॥ राजाने उसे किसी वरको देनेकी इच्छा की, किन्तु उस सुन्दरोंक ही रोक देनेपर यह उसके जिवाहादिसे उपरत हो गये॥ ६४॥

तब उसने दिव्य दृष्टिसे अपने पतिको धान हुआ जाने विदिशा नामक नगरमें जाकर उसे वहाँ कुरोको अवस्थामें देखा ॥ ६५ ॥ अपने महाभाग पतिको सानरूपमें देखकर उस सुन्दरीने उसे सत्कारपूर्वक अति उत्तम भोजन क्रमया ॥ ६६ ॥ उसके दिये हुए उस अति मधुर और इच्छित अपनो जातिके अनुकूल नाना मकारकी चाटुता मदिशित करने छगा ॥ ६५ ॥ उसके वाटुता करनेसे अत्यन्त रेकुचित हो उस बारिकाने कुलित सोनमें उत्पन्न हुए उस अपने विवतमको प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा — ॥ ६८ ॥ "महाराज ! आप अपनी उस उदारताका स्मरण कर्रीजये जिसके कारण आज आन धान-बोनिको मास होकर मेरे चाटुकार हुए हैं ॥ ६९ ॥ हे प्रभो ! क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्यक्रानके अनन्तर पाखण्डीसे वार्तलाय करनेके कारण ही आपको यह कुलिसत योगि मिली है ?" ॥ ७० ॥

श्रीपसंदारजी बोले—कादिारालसुनाहारा इस प्रकार स्मरण कराये जानेपर उसने बहुत देरतक अपने पूर्वजन्यका चिन्तन किया। तब उसे आति दुर्लघ निवंद प्राप्त दुआ। ७१ ॥ उसने अति उदास चितसे नगरके बाहर आ प्राण त्याग दिये और फिर शृगाल-योनिमें बन्म लिया॥ ७२ ॥ तब, कारिमाजकन्या दिख्य दृष्टिसे उसे दूसरे जन्मने शृगाल हुआ जान उसे देखनेक लिये कोलहल-पर्वतपर गयी॥ ७३ ॥ वहाँ भी अपने पतिको शृगाल-योनिमें उत्पन्न तुआ देख वह सुन्दरी राजकन्या उससे बोली— ॥ ७४ ॥ "हे राजेन्द्र ! आन-योनिमें जन्म लिनेपर मैंने आपसे जो पाखण्डसे वार्तालमप्रविययक पूर्वजन्यक पूर्वान कहा था क्या वह आपको रमरण है ?"॥ ७५ ॥ तब सत्यनिष्ठोंमें श्रेष्ठ राज द्वाराम्त वार्तकर उसके इस प्रकार कहनेपर साग सत्य वृत्तान्त वार्तकर निराहार रह बनमें अपना दारीर छोड़ दिखा॥ ७६ ॥

भूयस्ततो वृको जहे गत्वा तं निर्जने वने । स्मारवामास भन्नरि पूर्ववृत्तमनिन्दिता ॥ ७७ न त्वं वृको महाभाग राजा शतधनुर्भवान् । श्वा भूत्वा त्वं शृगालोऽभूवृंकत्वं साम्प्रतं गतः ॥ ७८ स्मारितेन यदा त्यक्तस्तेनास्मा गुधतां गतः । अपापा सा पुनश्चैनं बोधयामास भाषिनी ॥ ७९ नरेन्द्र स्मर्यतामात्मा हालं ते गुधचेष्टवा । पाषण्डालापजातोऽयं दोषो यद्गुधतां गतः ॥ ८० ततः काकत्थमापन्नं समनन्तरजन्मनि । उवाच तन्वी धर्नारमुपलभ्यात्मयोगतः ॥ ८१ अशेषभूभृतः पूर्वं वश्या बस्पै बलि द्दुः । स त्वं काकत्वमापन्नो जातोऽग्र बलिपुक् प्रभो ॥ ८२ एवपेव च काकत्वे स्मारितस्स प्रातनम् । तत्वाज भूषतिः प्राणान्ययूरत्वमवाप च ॥ ८३ मयुरत्वे ततस्सा वै चकारानुगति शुभा। दत्तैः प्रतिक्षणं भोज्यैर्वाला तजातिभोजनैः ॥ ८४ ततस्तु जनको राजा वाजिमेधं महाक्रतुम् । चकार तस्यावभृथे स्नापयामास तं तदा ॥ ८५ सस्त्री स्वयं च तन्बड्डी स्मारवामास चापि तम् । यश्रासौ श्रम्गालादियोनि जन्नाह पार्श्विवः ॥ ८६ स्मृतजन्मक्रमस्सोऽय तत्याज स्वकलेवरम् । जज्ञे स जनकस्यैव पुत्रोऽसौ सुमहात्मनः ॥ ८७ ततस्सा पितरं तन्त्री विद्याहार्थमञोदयन् । स चापि कारयामास तस्या राजा स्वयंवरम् ॥ ८८ स्वयंवरे कृते सा तं सम्प्राप्तं पतिमात्वनः । बरवापास भूयोऽपि भर्तुभावेन भाषिनी ॥ ८९ बुभुजे च तया सार्द्धं सम्पोगान्नयनन्दनः । पितर्युपरते राज्यं विदेहेषु चकार सः॥ ९० इयाज यज्ञान्सुबह्न्द्दी दानानि चार्थिनाम्। पुत्रानुत्पादयामास युयुधे च सहारिभिः ॥ ९१ राज्यं भुक्तवा यथान्यायं पालयित्वा वसुन्धराम् ।

तत्याज स प्रियाद्याणान्संप्रामे धर्मतो नुपः ॥ ९२

फिर वह एक भेड़िया हुआ; दस समय भी अतिन्दिता राजकन्याने उस निर्जन वनमें जाबत अपने पत्तिको उसके पूर्वजन्मका वृत्तान्त स्मरण कराया ॥ ७७ ॥ ( उसने कहा— ] "हे महाभाग ! तुम भेड़िया वहीं हो, तुम राजा अतमनु हो। तुम [ अपने पूर्वजन्मोंमें ] क्रमशः फुमुल और शृगाल होकर अब भेड़िया हुए हो"॥ ७८ ॥ इस अकार उसके स्मरण करानेपर राजाने जब भेड़ियों हो रागिरको छोड़ा हो गृध-गोनिमें जन्म लिया। तस समय भी उसकी निष्पाप पार्याने उसे फिर बोध कराया॥ ७९ ॥ हि गोरेन्द्र । तुम अपने स्वरूपका स्मरण करो; इन गृध-चेष्ठाओंको छोड़ो। पासान्द्रके साथ वार्तालाम करनेके दोषसे हो तुम गृध हुए हो"॥ ८० ॥

फिर दूसरे जन्ममें काक-योनिको प्राप्त होनेपर भी अपने पतिको योगवळसे पाकर उस सुन्दरीने कहा— ॥ ८१ ॥ "हे प्रभो ! जिनके बशीभृत होकर सम्पूर्ण सामनागण नाना प्रकारकी वस्तुएँ भेंट करते थे वही आप आज काक-योनिको प्राप्त होकर बलिभोजी हुए हैं" ॥ ८२ ॥ इसी प्रकार काक-योनिमें भी पूर्वजन्मका स्मरण कराये जानेपर राजाने अपने प्राण छोड़ दिये और फिर मयूर-योनिमें जन्म लिखा ॥ ८३ ॥

मयूरावस्थामें भी काशिराजकी कन्या उसे क्षण-क्षणमें अति खुन्दर मयूरोजित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी ॥ ८४ ॥ उस समय राजा जनकने अश्वमेध नामक महायज्ञका अनुष्ठान किया; उस यज्ञमें अवभूथ-खानके समय उस मयूरको स्नाम कराया ॥ ८५ ॥ तय उस सुन्दरीने स्वयं भी स्नाम कर राजाको वह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने श्वान और शृंगाल आदि योनियाँ प्रहण की थीं ॥ ८६ ॥ अपनी जन्म-परम्पराका स्मरण होनेपर उसने अपना दारीर त्याग दिया और किर महास्मा जनकवीके यहाँ ही पुत्ररूपसे जन्म लिया ॥ ८७ ॥

तय उस सुन्दरीने अपने पिताको विवाहके लिये प्रेरित किया । उसकी प्रेरणासे राजाने उसके स्वयंकरका आगोजन किया ॥ ८८ ॥ स्वयंवर होनेपर उस राजकन्याने स्वयंवरमें आये हुए अपने उस पतिको फिर पतिमालसे वरण कर लिया ॥ ८९ ॥ उस राजनुमारने कादिरराजसुताके साथ नाना प्रकारके भोग भोगे और फिर पिताके परलोकवासी होनेपर विदेहनगरका राज्य किया ॥ ९० ॥ उसने बहुत-से यज्ञ किये, साथकोंको नाना प्रकारसे दान दिये, बहुत-से पुत्र उत्पन्न किये और राजुओंके साथ अनेको युद्ध किये ॥ ९१ ॥ इस प्रकार उस राजाने पृथिवीका न्यायानुकूल पालन करते हुए राज्य-भोग किया और अन्तमें अपने प्रिय प्राणींको धर्मयुद्धमें ततश्चितास्थं तं भूयो भर्तीरं सा शभेक्षणा । अन्वारुरोह विधिवद्यथापूर्वं मुदान्विता ॥ 23 ततोऽखाप तया सादी राजपुत्र्या स पार्थियः । ऐन्द्रानतीत्य वै स्लेकॉल्लोकाग्राप तदाक्षयान् ॥ 48 स्वर्गाक्षयत्वमतुरुं दाग्पत्यमतिदुर्रुभम् । प्राप्ने पुण्यफले प्राप्य संशुद्धिं तां द्विजोत्तम ॥ 24 एव पाषण्डसम्भाषाहोषः प्रोक्तो मया हिज । तथाऽश्वमेधावभृथसानमाहात्यमेव च ॥ 95 तस्मात्पाविष्टिभिः पापैरालापस्पर्दनि त्यजेत्। विशेषतः क्रियाकाले यज्ञादी चापि दीक्षितः ॥ 69 क्रियाहानिगृहे यस्य भासमेकं प्रजायते। तस्यावलोकनात्सूर्यं पश्येत मतिमात्ररः ॥ 86 कि पुनर्येस्तु सन्त्यका त्रयी सर्वात्पना द्विज । पाषण्डभोजिभिः पापैर्वेदवादविरोधिभिः ॥ सहालापस्तु संसर्गः सहास्या चातिपापिनी । पापविद्यमिर्दुराचारैस्तस्मात्तान्परिवर्जयेत् ॥ १०० पार्षाण्डनो विकर्मस्थान्यैडालव्रतिकाञ्ख्यन् । हैतुकान्यकवृत्तीश्च वाङ्गात्रेणापि नार्चयेत् ॥ १०१

दुरतस्तैस्तु सम्पर्कस्याज्यश्चार्यातपापिभिः । पाषपिन्धिभर्दुराचारैसास्मात्तान्परिवर्जयेत् एते नग्रास्तवाख्याता दृष्टाः आद्योपघातकाः । येषां सम्माषणात्पुंसां दिनपुण्यं प्रणञ्यति ॥ १०३ एते पाषण्डिनः पापा न होतानारूपेट् बुधः । पुण्यं नश्यति सम्भाषादेतेषां तद्दिनोद्धवय् ॥ १०४ पुंसां जटाथरणमीण्ड्यवतां वृथेव योघाशिनामसिकशौचनिराकृतानाम् ।

तोयप्रदानपितृपिण्ड्यहिष्कृतानां

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीबेंऽशे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

श्रीमति विष्णुपहापुराणे तृतीयोऽशः समाप्तः ।

अपने चितारूढ पतिका विधिपूर्यक प्रसन्न-मनसे अनुगमन किया ॥ ९३ ॥ इससे वह एका उस एककन्याके सहित इन्द्रलोकसे भी उत्कृष्ट्र अक्षय खेकाँको प्राप्त हुआ ॥ ९४ ॥

छोड़ा ॥ ९२ ॥ तब उस सुलोचनाने पहलेके समान फिर

हे द्विजशेष्ठ ! इस प्रकार शुद्ध हो जानेपर उसने

असुरुनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लप दाप्पत्व और अपने

पूर्वीर्जित सन्पूर्ण पुण्यका फल प्राप्त कर लिया ॥ ९५ ॥

है द्विज ! इस प्रकार मैंने तुमसे पाखण्डीसे सम्मावण

कानेका दोष और अञ्चयेष-यञ्जमें स्नान करनेका माहारम्य

कर्णन कर दिया ॥ ९६ ॥ इसलिये पाखण्डी और पापाणारियोंसे

कभी बार्तास्त्रप और स्पर्श न वरे: विशेषतः नित्य-नैवितिक

कर्मेकि सपय और जो यज्ञादि क्रियाओंके लिये दीशित हो उसे

तो उनका संसर्ग त्यागना अस्यन्त अञ्चन्त्यक है।। ९७॥

जिसके घरमें एक मासतक निरधकर्मीका अनुष्ठान ने हुआ हो

उसको देख लेजेपर बुद्धिमान् मनुष्य सूर्यका दर्शन

करें ॥ ९८ ॥ फिर जिन्होंने वेदवरीका सर्वधा स्वाग कर दिया है

तथा जो पार्खाण्डयोका अत्र खाते और वैदिक महका विरोध

करते हैं उन पापालाओंके दर्शनादि करनेपर तो कहना ही क्या

है ?॥ ९९ ॥ इन दुधचारी प्रासन्द्रियोंके साथ वार्तालाप करने, सम्पर्क रखने और उटने-बैटनेमें महान् पाप होता है;

इस्रिक्टिंग इन राज जातीका त्याग करे॥ १००॥ पाखण्डी,

विकर्मी, विद्याल-ब्रतवाले,\* दुष्ट, स्वार्थी और बगुळ-भक

लोगोंका वाणीसे भी आदर न करे ॥ १०१ ॥ इन पासार्खी, दुगवारी और अति पापियोका संसर्ग दुरहीसे त्यागने योग्य है ।

इसिल्पे इनका सर्वदा त्याग करे ॥ १०२ ॥

इस प्रकार मैंने तुमसे नारोंकी व्याख्या की, जिनके दर्दानमात्रसे आद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके साथ सम्मापण

करनेसे मनुष्यका एक दिनका पुण्य श्रीण हो जाता है ॥ १०३ ॥

ये पाखण्डी यदे पापी होते हैं, युद्धिमान् पुरुष इनसे कभी सम्भावग न करे। इनके साथ सम्भावग करतेसे उस दिनका

पुष्प नष्ट हो जाता है ॥ १०४ ॥ जो बिना करण हो जटा धारण करते अथवा पृंडु मुझते हैं, देवता, अतिबि आदिको भोजन

कराये बिना खर्य हो भोजन कर छेते हैं. सब प्रकारसे शीचहीन

है तथा जल-दान और पितृ-पिण्ड आदिसे भी बहिष्कृत हैं, उन सम्भाषणादिष नरा नरकं प्रयासि ॥ १०५ िलेगोसे वार्वालाय करनेसे भी लोग नरकमें जाते हैं ॥ १०५ ॥

इति श्रीपराद्यरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके

<sup>🌞 &#</sup>x27;प्रच्छन्नानि च पापानि वैद्यक्त नाम तदवम्'

अर्थात् छिये-छिये पाप करना बैद्धाल नामक वत है। जो वैसा करते हैं 'वे विद्धाल-बतवाले' कहलाते हैं।



श्रीमञ्जारायणाय नमः

## श्रीविष्णुपुराण

# चतुर्थ अंश

#### पहला अध्याय

वैवस्वतमनुके वंदाका विवस्था

श्रीमैत्रेय उवाच

भगवन्यत्ररैः कार्यं साधुकर्मण्यवस्थितैः। तन्यहां गुरुणाख्यातं नित्यनैमित्तिकात्मकम्॥ १ वर्णधर्मास्तथाख्याता धर्मा ये वाश्रमेषु च। श्रोतुमिच्छाम्यहं वेशं सज्ञां तद् ब्रृष्टि मे गुरो॥ २

श्रीवराक्षर इवाच

मैत्रेय श्रृयतामयमनेकयज्वश्र्वीरधीरभूपाला-लङ्कृतो ब्रह्मदिर्मानवो वंशः ॥ ३ ॥ तदस्य वंशस्यानुपूर्वीमशेषवंशपापप्रणाशनाय मैत्रेयैतां कथां.शृणु ॥ ४ ॥

तद्यथा सकल्जगतामादिरनादिभूतस्य ऋग्य-जुस्सामादिमयो भगवान् विष्णुस्तस्य ब्रह्मणो पूर्तं रूपं हिरण्यगर्भो ब्रह्माण्डभूतो ब्रह्मा भगवान् प्राग्वभूव ॥ ५ ॥ ब्रह्मणञ्च दक्षिणाङ्गुष्ठजन्मा दक्षप्रजापतिः दक्षस्याप्यदितिरदितेविवस्वान् विवस्ततो मनुः ॥ ६ ॥ मनोरिक्ष्यकुन्गद्यष्ट-श्चर्यातिनरिष्यन्तप्रांशुनाभागदिष्टकरूपपृषद्याख्या दश्चपुत्रावभूवुः ॥ ७ ॥

इष्टिं च मित्रावसणयोर्मनुः पुत्रकामश्रकार ॥ ८ ॥ तत्र ताबदपहुते होतुरपचारादिला नाम कन्या बभूव ॥ ९ ॥ सैंव च मित्रावसणयोः प्रसादात्सुद्धुन्नो नाम मनोः पुत्रो मैत्रेय आसीत् ॥ १० ॥ पुनश्रेश्वरकोषात्स्त्री सती सा तु सोमसुनोर्वंश्वस्थाश्रमसमीपे चश्राम ॥ ११ ॥ श्रीमैत्रेयजी बोले—हे भगवन्! सत्कर्ममें प्रवृत रहनेवाले पुरुषींको जो करने चाहिये ५२ सम्पूर्ण नित्य-नैमित्तिक कर्मीका आपने वर्णन कर दिया ॥ १ ॥ हे गुरो ! आपने वर्ण-धर्म और आश्रय-धर्मोको व्याख्या भी कर दी : अब मुझे राजवंशीका विवरण सुननेकी इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे नैनेय ! अब तुम अनेकों यहकर्ता, शूरवीर और वैर्यशालों भूपालोंसे सुशोधित इस मनुबंशका वर्णन सुनो जिसके आदिपुरुष श्रीग्रह्माजी है॥३॥ हे मैंग्रेय ! अपने वंशके सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेके लिये इस पंश-परम्पराकी कथाका क्रमशः श्रवण करो ॥४॥

उसका विवरण इस प्रकार है—सकार संसारके अहिदकारण भगवान् विष्णु हैं। वे अनहि तथा प्रह्क्-साम-खबु:खरूप हैं। उन ब्रह्मस्वरूप भगवान् विष्णुके मूर्तत्व्य ब्रह्मस्वरूप हिरण्यगर्थ भगवान् ब्रह्माजी सबसे पहले प्रकट हुए॥५॥ ब्रह्माजीके दाये अगृठेसे दक्षप्रजापति हुए, दक्षसे अदिति हुई तथा अदितिसे विवस्तान् और विवस्तान्से पनुका जन्म हुआ॥६॥मनुके इश्याहरु, नृग, भृष्ट, शर्मीत, नरिष्यन्त, प्रांशु, गाभाग, दिष्ट, करूम और पृत्वश्च नामक दस पृत्व हुए॥७॥

मनुने पुत्रको इच्छासे पिश्रायस्य नामक दो देवताओं के यहाका अनुष्ठान किया ॥ ८ ॥ किन्तु होताके विपरीत सङ्कल्यसे यहामें विपरीय हो जानेसे उनके 'इका' नामकी कन्या हुई ॥ १ ॥ हे मैत्रेय ! पित्रावरणकी कृपासे यह इसा ही मनुका 'सुद्धुन्न' नामक पुत्र हुई ॥ १० ॥ फिर मतादेवजीके कोप (कोपप्रयुक्त शाप) से वह स्त्री होकर चन्द्रमाक पुत्र बुधके आश्रायक निकट सूमने रूपी ॥ ११ ॥

सानुरागश्च तस्यां बुधः पुरूरवसमात्मजमृत्या-दयामास ॥ १२ ॥ जातेऽपि तस्मिन्नमिततेजोभिः परमर्षिभिरिष्टिमयः त्रख्ययो यजुर्मयस्माय-मयोऽश्यर्वणमयसार्ववेदमयो मनोमयो ज्ञानमयो न किञ्चिन्मयोऽन्नमयो भगवान् यज्ञपुरुषस्वरूपी सुद्यप्रस्य पुंस्त्वमभिरूषद्धिर्यथावदिष्टस्तत्रसादा-दिला पुनरपि सुद्युन्नोऽभवत् ॥ १३ ॥ तस्यायु-क्रूलगयविनतास्त्रयः पुत्रा बभूवुः ॥ १४ ॥ सुद्युन्नस्तु स्त्रीपूर्वकत्वाद्राज्यभागं न लेभे ॥ १५ ॥ तिपत्रा तु वसिष्ठवचनात्प्रतिष्ठानं नाम नगरं सुद्युन्नाय दत्तं तद्यासौ पुरूरवसे प्रादात् ॥ १६ ॥

तदन्त्रयाश क्षत्रियास्तर्वे दिश्चभवन् । पृषश्चस्तु मनुषुत्रो गुरुगोवधाच्छ्रद्रत्वमगमत् ॥ १७ ॥ मनोः पुत्रः करूपः करूपात्कारूपाः क्षत्रिया महाबल-पराक्रमा बभूवुः ॥ १८ ॥ दिष्टपुत्रस्तु नाभागो वैश्यतामगमत्तस्पाद्वलन्धनः पुत्रोऽभवत् ॥ १९ ॥ वलन्धनाद्वत्सप्रीतिस्दारकीर्त्तिः ॥ २० ॥ वत्सप्रीतेः प्रांशुरभवत् ॥ २१ ॥ अजापतिश्च प्रांसोरेकोऽभवत् ॥ २२ ॥ ततश्च खनित्रः ॥ २३ ॥ तस्माश्चाक्षुषः ॥ २४ ॥ चाक्षुषाद्याति-बलपराक्रमो बिंशोऽभवत् ॥ २५ ॥ ततो विविशकः ॥ २६ ॥ तस्माश्च खनिनेत्रः ॥ २७ ॥ ततञ्चातिविभूतिः ॥ २८ ॥ अतिविभूतेरति-बलपराक्रमः करन्थमः पुत्रोऽभवत् ॥ २९ ॥ तस्माद्प्यविक्षित् ॥ ३० ॥ अविक्षितोऽप्यति-बलपराक्रमः पुत्रो मस्तो नामाभवत्; यस्येमावद्यापि इलोको गीयेते ॥ ३१ ॥ यस्तस्य यथा यज्ञस्तथा कस्याभवद्भवि॥३२॥ सर्व हिरण्मयं यस्य यज्ञवस्त्वतिशोभनम् ॥ ३२ अमाद्यदिन्द्रस्रोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातयः । मरुतः परिवेष्टारसस्दस्याश्च दिव्योकसः ॥ ३३

स मस्तश्चक्रवर्सी परिष्यन्तनामानं पुत्रमवाप

॥ ३४ ॥ तस्याच दमः ॥ ३५ ॥ दमस्य पुत्री राजवर्द्धनी

जज्ञे ॥ ३६ ॥ । राजवर्द्धनात्सुवृद्धिः ॥ ३७ ॥

बुधने अनुरक्त होकर उस स्वीसे पुरूरवा नामक पुत्र उसले किया ॥ १२ ॥ पुरूरवाके जन्मके अनक्तर भी परमर्षिगणने सुद्युसको पुरुषत्वलाधकी आकांक्षासे क्रतुमय ऋग्वजुःसामायर्वमय, सर्ववेदमय, मनोमय, ज्ञानमय, अलमय और परमार्थतः अकिश्चित्मय मगवान् यञ्चपुरुषका यथावत् मजन किया । तब उनको कृपासे इट्या फिर भी सुद्युस हो गयी ॥ १३ ॥ उस (सुद्युस) के भी उत्कल, गय और विनत नामक तीन पुत्र हुए ॥ १४ ॥ पहले स्वी होनेके कारण सुद्युसको राज्याधिकार प्राप्त नहीं हुआ ॥ १५ ॥ वसिष्ठजीके कहनेसे उनके पिताने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, नहीं उन्होंने पुरूरवाको दिया ॥ १६ ॥

पुरुस्वाको सन्तान सम्पूर्ण दिशाओंमें फैले हुए क्षत्रियगंग हुए । सनुका पृषध नामक पुत्र गुरुकी गौका कथ करनेके कारण शूद्र हो गया ॥ १७ ॥ मनुका पुत्र करूप था। करूपसे कारूप नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रियगण उत्पन्न हुए ॥ १८ ॥ दिष्टका पुत्र नाभाग वैरूप ही गया था; उससे बलन्धन नामका पुत्र हुआ ॥ १९ ॥ वडन्धनसे महान् कीर्तिमान् वत्तर्माति, वत्सप्रीतिसे प्रांशु और प्रांशुसे प्रजापति नामक इकल्पैता पुत्र हुआ ॥ २०----२२ ॥ प्रजापतिसे व्यनित्र, सनित्रसे चाधुप तथा चाशुपसे अति बल-पराक्रम-सम्पन्न विश हुआ॥२३---२५॥ विज्ञसे विविज्ञक, विविज्ञकसे खनिनेत्र, सनिनेत्रसे अतिबिभृति और अतिबिभृतिसे अति बलवान् और शूर्खीर करन्यम नामक पुत्र दुआ॥२६—२९॥ करन्धमसे अविक्षित् हुआ और अविश्वित्के भस्त नामक अति बल-पद्यक्रमयुक्त पुत्र हुआ, जिसके विषयमें आजकल भी ये दो इस्त्रेक गाये जाते हैं ॥ ३०-३१ ॥

'मरुतका जैसा यश हुआ था वैसा इस पृथिवीपर और किसका हुआ है, विसकी सभी याहिक वस्तुएँ सुवर्णमय और अति शुन्दर थीं॥ ३२ ॥ उस वहामें इन्द्र सोमरससे और बाह्यमगण दक्षिणासे परितृश हो गये थे, तथा उसमे मरुद्रण परोसनेवाले और देवनण सदस्य थे'॥ ३३ ॥

उस चक्रवर्ती मस्तके नरिष्यत्त नामक पुत्र हुआ तथा नरिष्यन्तके दम और दमके राजवर्द्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३४—-३६ ॥ राजवर्द्धनसे सुवृद्धि, सुवृद्धिसे

सुबृद्धः केवलः॥ ३८॥ केवलाल्युधृति-रभूत् ॥ ३९ ॥ ततश्च चरः ॥ ४० ॥ तस्माचन्द्रः ॥ ४१ ॥ ततः केवलोऽभूत् ॥ ४२ ॥ केवला-द्वन्युमान् ॥ ४३ ॥ बन्युमतो येगयान् ॥ ४४ ॥ वेगवतो बुधः ॥ ४५ ॥ ततश्र तृणविन्दुः ॥ ४६ ॥ तस्याय्येका कन्या इलविला नाम ॥ ४७ ॥ ततशालम्बुसा नाम वरापररा-स्तृणबिन्दुं भेजे ॥ ४८ ॥ तस्यामप्यस्य विशालो जज़े यः पुरी विद्यालां निर्ममे ॥ ४९ ॥

हेमचन्द्रश्च विद्यालस्य पुत्रोऽभवत् ॥ ५० ॥ ततश्चन्द्रः ॥ ५२ ॥ तत्तनयो श्रूप्राक्षः ॥ ५२ ॥ तस्यापि सुखयोऽभूत्॥ ५३॥ सुद्धयात्सहदेवः ॥ ५४ ॥ ततश्च कृशाश्चो नाम पुत्रोऽभवत् ॥ ५५ ॥ सोमदत्तः कृशाशाञ्जत्रे योऽश्वमेधानां शतमाजहार ॥ ५६ ॥ तत्पुत्रो जनमेजयः ॥ ५७ ॥ - जनमेजयात्सुमतिः ॥ ५८ ॥ वैशालिका पूभृतः ॥ ५९ ॥ ३लोकोऽप्यत्र गीयते ॥ ६० ॥

दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तोऽतिथार्मिकाः ॥ ६९ शयतिः कन्पा सुकन्या नामाभवत् ,यामुपयेमे च्यवनः ॥ ६२ ॥ आनर्त्तनामा परमधार्मिक-इशयतिपुत्रोऽभवत् ॥ ६३ ॥ आनर्त्तस्यापि रेवतनामा पुत्रो यज्ञे योऽसावानर्त्तविषयं बुभुजे पुरी च कुशस्थलीमध्युवास ॥ ६४ ॥

तृणविन्दोः प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः ।

रेवतस्यापि रेवतः पुत्रः ककुश्चिनामा धर्मात्मा भ्रातृशतस्य ज्येष्ठोऽभवत् ॥ ६५ ॥ तस्य रेवती नाम कन्याभवत् ॥ ६६ ॥ स तामादाय कस्येय-मईतीति धगवन्तमञ्जयोनि प्रष्टुं ब्रह्मलोकं जगाम ॥ ६७ ॥ तावस ब्रह्मणोऽन्तिके हाहाहृहुसंज्ञाभ्या गन्धर्वाध्यामतितानं नाम दिव्यं गान्धर्वमगीयत ॥ ६८ ॥ तद्य त्रियार्गपरिवृत्तेरनेकयुगपरिवृत्ति तिष्ठन्नपि रैवतस्थुण्वन्मुहूर्तमिव मेने ॥ ६९ ॥

्गीतावसाने च भगवन्तमद्जयोनि प्रणम्य रैवतः

केवल और केवलसे सुयृतिका जन्म हुआ ॥ ३७—३९ ॥ सुघृतिसे नर, नरसे चन्द्र और चन्द्रसे केवल हुआ ॥ ४०—४२ ॥ केन्नलसे बन्धुमान्, बन्धुमान्से वेगवान्, वेगवान्से बुध, बुधसे वृणविन्दु तथा तृणविन्दुसे पहले तो। इलबिला नामकी एक कन्या हुई थी, किन्तु पीछे अलम्बुसा नामको एक सुन्दरी अपसर उत्तपर अनुरक्त हो गयो । उससे तृषधिन्दुके विद्याल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशास्त्र नामकी पुरी बसायी ॥ ४३ — ४९ ॥

विशालका पुत्र हेमचन्द्र हुआ, हेमचन्द्रका चन्द्र, चन्द्रका भूप्राक्ष, भूप्राक्षका सृञ्जय, सृञ्जयका सहदेव और सहदेवका पुत्र कृशाश्च हुआ॥ ५०—५५॥ कृशाश्वके सोमदत नामक पुत्र हुआ, जिसने सौ अश्रमेध-यज्ञ किये थे। इससे जनगेजय हुआ और जनगेजयसे सुमतिका जन्म हुआ। ये सब विज्ञालवंशीय राजा हुए। इनके विषयमे यह इलोक प्रसिद्ध है।। ५६—६०॥ 'तृणबिन्दुके प्रसादसे विशालवंशीय समस्त यजालोग दीर्घायु, महात्मा, बीर्यवान् और अति धर्मपरायण हुए ॥ ६१ ॥

मनुपुत्र शर्यातिके सुकत्या नामवाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह च्यवन ऋष्कि साथ हुआ।। ६२॥ शर्यातिके आनर्त्त नामक एक परम घार्मिक पुत्र हुआ। आनतेके रेवत नामका पुत्र हुआ जिसने कुशस्थली नामकी पुरीमे रहकर आनन्दिशका राज्यभोग किया ॥ ६३-६४ ॥

रेवतका भी रेवत ककुषी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने सी भाइयोमें सबसे बड़ा था॥ ६५॥ उसके रेवती नामको एक कन्या हुई ॥ ६६ ॥ महाराज रेवत उसे अपने साथ लेकर बह्माजीसे यह पूछनेके लिये कि 'यह कन्या किस वरके योग्य है' ब्रह्मलोकको गये ॥ ६७ ॥ उस समय ब्रह्माजीके समीप हरहा और हुतू नामक दो गन्धर्व अतिसान नामक दिव्य गान गा रहे थे ॥ ६८ ॥ वहाँ [मान-सम्बन्धी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक] त्रिमार्गके परिवर्तनके साथ उनका विल्हाण गान सुनते हुए अनेकों युगोंके परिवर्तन-कालतक उहरनेपर र्भ रैवतजीको केवल एक मुहूर्त ही बोता-सा मालूम हुआ।। ६९॥

गान समाप्त हो जानेपर रैंबतने भगवान् कमलयोनिको

कन्यायोग्यं वरमपृच्छत् ॥ ७० ॥ ततश्चासी भगवानकथयत् कथय योऽभिमतस्ते वर इति ॥ ७१ ॥ पुनश्च प्रणम्य भगवते तस्मै यश्चाभि-मतानात्मनस्स वरान् कथयामास । क एषां भगवतोऽभिमत इति यस्मै कन्यामिमां प्रयच्छा-मीति ॥ ७२ ॥

ततः किञ्चिद्वनतिश्वरास्तिसतं भगवानकन्योनिग्रह ॥ ७३ ॥ य एते भवतोऽभिमता नैतेषां साम्प्रतं पुत्रपौत्रायत्यापत्यसन्तिरस्ववनीतले ॥ ७४ ॥ बहूनि तवात्रेव गान्धवै शृण्वत-श्रुतुर्युगान्यतीतानि ॥ ७५ ॥ साम्प्रतं महीतले-प्रश्नावंशतितममनोश्चतुर्युगमतीतप्रार्थ वर्तते ॥ ७६ ॥ आसन्नो हि कलिः ॥ ७७ ॥ अन्यस्मै कन्यारव्यमिदं भवतैकािकनािभमताय देयम् ॥ ७८॥ भवतोऽपि पुत्रमित्रकलञ्जमन्तिभृत्य-वन्धुवलकोशादयसमस्ताः काले नैतेनात्मन्त-मतीताः ॥ ७९ ॥ ततः पुनरप्युत्पन्नसाध्वसो गजा भगवनं प्रणम्य पत्रच्छ ॥ ८० ॥ भगवन्नेव-मवस्थिते मयेयं कस्मै देयेति ॥ ८१ ॥ ततस्स भगवान् किञ्चदवनम्रकन्यः कृताञ्चलिमूंत्या सर्वलोकगुरुरम्भोजयोनिग्रह ॥ ८२ ॥

श्रीब्रह्मोबाच

न ह्यादिमध्यान्तमजस्य यस्य विद्यो वयं सर्वमयस्य द्यातुः ।

न च स्वरूपं न परं स्वभावं

न चैव सारं परमेश्वरस्य ॥ ८३

कलामुहूर्तादिमयञ्च कालो

न यद्विभूतेः परिणामहेतुः।

अजन्मनाशस्य सदैकपूर्ते-रनामरूपस्य सनातनस्य ॥ ८४

यस्य प्रसादादहमञ्युतस्य

भूतः प्रजासृष्टिकरोऽन्तकारी ।

क्रोधाच स्द्रः स्थितिहेतुभूतो

यस्माद्य मध्ये पुरुषः परस्मात् ॥ ८५

प्रणाम कर उनसे अपनी कन्यांके योग्य वर पूछा ॥ ७० ॥ भगवान् बहाने कहा—''तुम्हें जो वर अभिमत हों उन्हें बताओ''॥ ७१ ॥ तब उन्होंने मगवान् बहााजीको पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरोका वर्णन किया और पूछा कि 'हनमेंसे आयको कौन वर पसन्द है जिसे मैं यह कन्या दूँ ?'॥ ७२ ॥

इसपर भगवान् कमल्योनि कुछ सिर झुकाकर मुसकाते हुए बोले – ॥ ७३ ॥ "तुमको जी-जो वर अभिमत हैं उनमेंसे तो अब पृथिवीपर किसीके पुत्र-पौत्रादिकी सन्तान भी नहीं है॥ ७४॥ क्योंकि यहाँ गन्धवीका पान सुनते हुए तुन्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं ॥ ७५ ॥ इस समय पृथिवीतरूपर अट्टाईसवें मनुका चतुर्युग प्रायः समाप्त हो चुका है॥७६॥ तथा कलियुगका प्रारम्भ होनेवाला है।। ७७॥ अब तुम [ अपने समान ] अकेले ही रह गये हो, अतः यह कृत्या-रत्न किसी और योग्य बरको दो। इतने समयमे तुन्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मन्तितार्ग, भृत्यगण, अन्युगण, रोना और कोझादिका भी सर्वशा अभाव हो चुका है" ॥ ७८-७९ ॥ तब तो राजा रैवतने अत्यन्त भयभीत हो भगवान् ब्रह्माजीको पुनः प्रणाम कर पूछा ॥ ८० ॥ 'भगवन् ! देसी बात है, तो अब में इसे किसको दूँ ?' ॥ ८१ ॥ तब सर्वलोकपुरु भगवान् कमळपोनि कुछ स्ति। झुकाए हाथ जोड़कर बोले ॥ ८२ ॥

श्रीव्रह्माजीने कहा—जिस अजमा, सर्वमय, विद्याता परमेक्सका आदि, मध्य, अन्त, सक्त्य, स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते॥ ८३॥ कल्प्यमुत्र्वीदिमय काल भी जिसकी विभृतिके परिणामका कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एकरूप है तथा जो नाम और रूपसे रहिन है॥ ८४॥ जिस अच्युतकी कृपासे में प्रजाका उत्पत्तिकर्ता है, जिसके क्रोधसे उत्पत्त हुआ रह सृष्टिका अन्तकर्ता है तथा जिस परमात्मासे मध्यमें जगतिस्थितिकारी विष्णुरूप पुरुषका परमात्मासे मध्यमें जगतिस्थितिकारी विष्णुरूप पुरुषका

महूपमास्थाय सजत्यजो यः

स्थिती च योऽसौ पुरुषस्वरूपी।

स्द्रस्वरूपेण च योऽति विश्वं

थते तथानन्तवपुस्समस्तम् ॥ ८६

पाकाय योऽप्रित्वमुपैति लोका-

न्बिभर्ति पृथ्वीवपुरव्ययातमा ।

शकादिरूपी परिपाति विश्व-

मर्केन्द्ररूपश्च तमो हिनस्ति ॥ ८७

करोति चेषाञ्चसनस्वरूपी

लोकस्य तप्ति च जलाञ्चलपी। ददाति विश्वस्थितसंस्थितस्त

सर्वावकाशं च नभस्वरूपी ॥ ८८

यस्पन्यते सर्गकुदात्मनैव

यः पाल्यते पालयिता च देवः । विश्वात्मकसर्वेहियतेऽन्तकारी

पृथक् त्रयस्यास्य च योऽव्ययात्मा ॥ ८९

यस्मिश्चमह्यो । जगदेतवाद्यो यशाश्रितोऽस्मिञ्जगति स्वयम्भूः ।

ससर्वभूतप्रभयो धरित्र्या

स्वांशेन विष्णुनुपतेऽवतीर्णः ॥ १०

कुशस्थली या तब भूप रम्या पुरी पुराभूदमरावतीव ।

सा द्वारका सम्प्रति तत्र बास्ते

स केशवांशो बलदेवनामा ॥ ९१

तस्में त्वमेनां तनयां नरेन्द्र

प्रयक्त मायामनुजाय जावास् ।

इलाच्यो वरोऽसौ तनया तवेयं स्त्रीरत्रभूता सदुशो हि योगः॥ ९२

श्रीपराभार तवाच

इतीरितोऽसौ कमलोद्धवेन

भूवं समासाद्य पतिः प्रजानाम् ।

ददर्श हुस्बान् पुरुषान् विरूपा-

नल्पोजसस्बल्पविवेकवीर्यान् ॥ ९३

प्रादुर्भाव हुआ है॥८५॥ जो अजन्म मेरा रूप पारणवार संसारकी रचना करता है, स्थितिके समय जो पुरवरूप है तथा जो स्ट्ररूपसे सम्पूर्ण विश्वका पास कर

जाता है एवं अवन्तरूपसे सम्पूर्ण जयतृको धारण करता है।। ८६।। जो अञ्चयासा पाकके लिये अग्रिरूप हो जाता है, पृथिबीरूपरो सम्पूर्ण सोकोको धारण करता है,

चन्द्ररूप होकर सम्पूर्ण अन्धकारका नाहा करता है।। ८७॥ जो श्वास-प्रश्वासकपुरे जीवोंमें चेष्टा करता

इन्द्रादिरूपसे विश्वका पालन करता है और सूर्य तथा

है, जल और अञ्चलपसे लोकको तृष्टि करता है तथा विश्वकी स्थितिमें संलग्न स्टब्स जो आकाशरूपसे

सबको अबकाश देता है॥८८॥ जो सृष्टिकर्ता

होकर भी विश्वरूपसे आप ही अपनी रचना करता है. जगत्का पालन करनेवाला होकर भी आप ही पालित

होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही संहत होता है और जो इन तीनोंसे पथक इनका अविनाशी

आत्मा है।। ८९ ।। जिसमें यह जगत स्थित है, जो अदिपुरुष जगत्-स्वरूप है और इस जगत्के ही आश्रित तथा स्वयम्भू है, हे नृषते ! सम्पूर्ण भूतीका

उद्भवस्थान यह विष्णु धरातसमें अपने अंशसे अवतीर्ण हुआ है ॥ ९० ॥

हे राजन् । पूर्वकारुमें तुम्हारी जो अमरावतीके समान फुरास्थली नामकी पुरी थी वह अब हारकापुरी हो गयी है। वहीं वे बरुदेव नामक भगवान् विष्णुके अंश विराजगान् हैं ॥ ९१ ॥ हे नरेन्द्र ! तुम यह कन्या उन मायामानव श्रीबलदेवजीको प्रतीरूपसे दो । ये बल्देवजी संसारमें अति प्रशंसनीय है और तुम्हारी कन्या भी खियोंमें रतस्यरूपा है, उस्तः इनका योग सर्वथा उपमुक्त है ॥ ९२ ॥

श्रीपराहारजी बोले—भगवान् ब्रह्मजीके ऐसा करनेपर प्रजापति रैक्त पृथिवीतल्पर आये तो देखा कि सभी मन्द्र छोटे-छोटे, कुरूप, अल्प-तेजोपय, अल्पबीर्य तथा विवेक्जीन हो गये हैं ॥ ९३ ॥ कुशस्थली तां च पुरीमुपेत्य दृष्टान्यरूपां प्रदद्दौ स कन्याम् । सीरायुधाय स्फटिकाचलाभ-

वक्षःस्थलायातुलधीनरिन्द्रः ॥ ९४

उद्यप्रमाणांपिति तापबेक्ष्य स्वलाङ्गलाग्रेण च तालकेतुः । विनम्रयामास ततश्च साचि वभूव सद्यो वनिता यथान्या ॥ ९५ तां रेवतीं रैवतभूपकन्यां सीरायुषोऽसो विधिनोपयेमे ।

दत्त्वाश्च कन्यों स नृषो जगाम हिमालयं व तपसे धृतातमा ॥ ९६

अतुल्खुद्धि मताराज रैंजतने अपनी कुशस्थली नामकी पुरी और ही प्रकारकी देखी तथा स्फटिक-पर्वतके समान जिनका वक्षःस्थल हैं उन भगवान् इल्प्रयुचको अपनी कन्या दे दी॥ ९४॥ भगवान् जलदेवजीने उसे बहुत ऊँची देखकर अपने इल्क्रे अपभागसे दबाकर नीची कर ली। तब रेखती भी तत्कालीन अन्य स्थियोंके समान (छोटे शरीरकी) हो गयी॥ ९५॥ वदनसर बल्दामजीने महाराज रैवतकी कन्या रेवतीसे विधिपूर्वक विवाह किया तथा एजा भी कन्यादान करनेके अनसार एकायचित्तसे तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले गये॥ ९६॥

==== ★ ----इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽरो प्रथमोऽभ्यायः॥१॥

— \* —

#### दूसरा अध्याय

इक्ष्वाकुके वंशका वर्णन तथा सौभरिवरिव

श्रीपएशर उवाच

यावश्च ब्रह्मलोकात्स ककुची रैवतो नाभ्येति तायत्पुण्यजनसंज्ञा राक्षसास्तामस्य पुरी कुशस्यलीं निजधुः ॥ १ ॥ तश्चास्य भ्रातृशतं पुण्यजन-त्रासाद्दिशो भेजे ॥ २ ॥ तदन्ययाश्च क्षत्रिया-स्सर्वेदिश्चभवन् ॥ ३ ॥ धृष्टस्यापि भ्राष्ट्रंकं क्षत्रमभवत् ॥ ४ ॥ नाभागस्यात्मजो नाभाग-संज्ञोऽभवत् ॥ ५ ॥ तस्याप्यम्बरीयः ॥ ६ ॥ अम्बरीयस्यापि विस्त्योऽभवत् ॥ ७ ॥ विरूपा-त्पृषदश्चो जज्ञे ॥ ८ ॥ ततश्च रथीतरः ॥ ९ ॥ अत्रायं इलोकः — एते क्षत्रप्रसूता वै पुनश्चाङ्गिरसाः स्पृताः । रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ १० ॥ इति

क्षुतवतश्च मनोरिक्ष्वाकुः पुत्रो जज्ञे प्राणतः ॥ ११ ॥ तस्य पुत्रशतप्रधाना चिकुक्षिनिमिदण्डा-ख्याखयः पुत्रा वभूवुः ॥ १२ ॥ शकुनिप्रमुखाः पद्धाशत्पुत्रा उत्तरापथरक्षितारो बभूवुः ॥ १३ ॥ श्रीपराञ्चरजी बोले—जिस समय रैनत ककुडी बसलोकसे लैंदकर नहीं आये ये उसी समय युण्यजन नामक राक्षसोंने उनकी पुरी कुशस्थलीका ध्वंस कर दिया ॥ १ ॥ उनके सौ भाई पुण्यजन राक्षसोंके भयसे दसों दिशाओं में भाग गये ॥ २ ॥ उन्होंके वंदामें उत्पन्न हुए श्रित्रयगण समस्त दिशाओं में फैले ॥ ३ ॥ घृष्टके वंशमें धार्षक नामक श्रीवय हुए ॥ ४ ॥

नाभागके नामाय नामक पुत्र हुआ, नाभागक।
अम्बरोप और अम्बरीपका पुत्र विरूप हुआ, विरूपसे
पृषदश्यक जन्म हुआ तथा उससे रथीतर हुआ
॥ ५—९ ॥ रथीतरके सम्बन्धमें यह इस्तोक प्रसिद्ध
है—'रधीतरके वंशज क्षत्रिय सन्तान होते हुए भी
ऑगिरम कहस्त्रचे; अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण
हुए'॥ १०॥

डींकनेके समय मनुकी झाणेन्द्रियसे इश्लाकु नामक पुत्रका जन्म हुआ ॥ ११ ॥ उनके सौ पुत्रोंसेसे विकृक्षि, निमि और दण्ड नामक तीन पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनि आदि पचास पुत्र उत्तरापथके और शेष बत्बारिशवृष्टी च दक्षिणापयभूपालाः ॥ १४ ॥ स चेश्वाकुरष्टकायास्त्राद्धभृत्याद्य श्राद्धार्हं सांसमानयेति विकुक्षिमाज्ञापयामास ॥ १५ ॥ स तथेति गृहीताज्ञो विधृतशससनो वनमध्ये-त्यानेकशो मृगान् इत्वा श्रान्तोऽतिक्षुत्परीतो विकुक्षिरेकं शशमभक्षवत् । शेषं च मांसमानीय पित्रे निवेदयामास ॥ १६ ॥

इक्ष्वाकुकुलाचार्यो विसप्तस्तायेक्षणाय चोदितः प्राह । अलमनेनापेध्येनामिषेण दुरात्पना तव पुत्रेणैतन्पांसमुपहृतं यतोऽनेन राज्ञो भक्षितः ॥ १७ ॥ततश्चासौ विकुक्षिगुंरुणैवयुक्त-रशशादसंज्ञामवाप पित्रा च परित्यक्तः ॥ १८ ॥ पितर्युपरते चासाविष्ठलामेतां पृथ्वीं धर्मत-रशशास ॥ १९ ॥ शशादस्य तस्य पुरस्रयो नाम पुत्रोऽभवत् ॥ २० ॥

तस्येदं चान्यत् ॥ २१ ॥ पुरा हि त्रेतायां देवासुरयुद्धमतिभीषणमभवत् ॥ २२ ॥ तत्र चातिबलिभिरसुरैरमराः पराजितास्ते भगवन्तं विष्णुमाराधयाञ्चकुः ॥ २३ ॥ प्रसन्नश्च देवानामनादिनिधनोऽस्तिलजगत्परायणो नारायणः प्राह ॥ २४ ॥ ज्ञातमेतन्यया युष्याभिर्यदभिलिवतं तद्रथीमदं श्रूयताम् ॥ २५ ॥ पुरज्जयो नाम राजवेंद्रदादादस्य तनयः क्षत्रियवरो यस्तस्य दारीरेऽहमंदोन स्वयमेवावतीर्य तानशेषा-नसुरान्निहनिष्यामितज्जवद्धः पुरज्जयोऽसुरवधार्थ-

एतच श्रुत्वा प्रणम्य भगवन्तं विष्णुममराः पुरञ्जयसकाशमाजग्रुरूव्युश्चैनम् ॥ २७ ॥ भो भो क्षित्रयवर्यास्माभरभ्यथितेन भवतास्माक-मरातिवधोद्यतानां कर्तव्यं साहाय्यमिच्छाम-स्तद्भवतास्माकमभ्यागतानां प्रणयभङ्गो न कार्य इत्युक्तः पुरञ्जयः प्राह ॥ २८ ॥ त्रैलोक्यनाथो बोऽयं युष्माकमिन्दः शतकतुरस्य यद्यहं स्कन्धाधिरूढो युष्माकमरातिभिस्सह योत्स्ये तदहं भवतां सहायः स्याम् ॥ २९ ॥

मुद्योगं कार्यतामिति ॥ २६ ॥

अइतालीस दक्षिणापथके शासक हुए ॥ १२---१४ ॥ इक्ष्वाकुने अष्ट्रकाश्राद्धका आरम्भ कर अपने पुत्र विकुक्षिको आशादी किश्राद्धके योग्यमास लक्ष्मे ॥ १५ ॥ उसने 'बहुत अन्छा' कह उनको आशाको शिरोधार्य किया और धनुष-बाग लेकर बनमे आ अनेको मृगोका क्ष्म किया, किंतु अति थका-माँदा और अत्यन्त भूखा होनेके कारण विकुक्षिने उनमेंसे एक शशक (खरगोश) खा दिवा और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिताको निवेदन किया ॥ १६ ॥

उस मांसका प्रोक्षण करनेके लिये प्रार्थना किये जानेपर इक्ष्वाकुके कुल-पुरोहित जिस्हाजाने कहा—''इस अपनित्र मांसकी क्या आयश्यकता है ? तुम्हारे दुएला पुत्रने इसे अष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमेसे एक शशक खा लिया हैं'॥ १७॥ गुरुके ऐसा कहनेपर, तभीसे विकुक्षिका नाम शशाद पड़ा और पिताने उसको त्याग दिया॥ १८॥ पिताके घरनेके अनन्तर उसने इस पृथिवीका घर्मानुसार शासन किया॥ १९॥ उस शशादके पुरक्षय नामक पुत्र हुआ ॥ २०॥

पुरक्षयका भी यह एक दूसरा नाम पड़ा—॥ २१॥ पूर्वकालमें प्रेतायुणमें एक बार अति भीषण देवासुरसंप्राम हुआ॥ २२॥ उसमें महाबल्जान् दैत्यगणसे पराणित हुए देवताओंने भगवाम् विष्णुकी आराधना की॥ २३॥ तथ अदि-अन्त-शून्य, अशेष जगत्मतिपालक, श्रीनारायणने देवताओंसे प्रसव होकर कहा—॥ २४॥ "आप-लोगोंका जो कुछ अभीष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषयमें यह बात सुनिये—॥ २५॥ शर्जीय शक्तादका जो पुरक्षय नामक पुत्र है उस वात्रियश्रेष्ठके शरीरमें मैं अश्वामाप्रसे स्वयं अवतीण होकर उन सन्भूर्ण दैत्योंका नाश करूँगा। अतः तुमलोग पुरक्षयको दैत्योंके वश्वके लिये तैयार करों ॥ २६॥ यह सुनकर देवताओंने विष्णुभगवान्को प्रणाम किया

यह सुनकर देवताओंने विष्णुभगवान्को प्रणाम किया और पुरताबक पास आकर उससे कहा— ॥ २७ ॥ "है क्षत्रियक्षेष्ठ ! हमलोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओंके बधमें प्रकृत हमलोगोंकी आप सहायता करें । हम अभ्यागत जनींका आप मानर्भग न करें :" यह सुनकर पुरद्धयने कहा— ॥ २८ ॥ "ये जो जैलोक्यनाथ शतकतु आपलोगोंक इन्द्र हैं यदि मैं इनके कमोपर चढ़कर आपके शतुओंने युद्ध कर सकूँ तो आपलोगोंका सहायक हो सकता हैं"॥ २९ ॥

इत्याकण्यं समस्तदेवैरिन्द्रेण च बाहमित्येवं समन्वीप्सितम् ॥ ३० ॥ ततश्च शतकतोर्वृषरूप-धारिणः ककुद्दि स्थितोऽतिरोषसमन्वितो भगवत-श्चराचरगुरोरव्युतस्य तेजसाप्यायितो देवासुर-सङ्ग्रामे समस्तानेवासुरान्निजधान ॥ ३१ ॥ यतश्च वृषभककुदि स्थितेन राज्ञा दैतेयबर्ल निष्दितपतश्चासौ ककुत्स्थसंज्ञामवाप ॥ ३२ ॥ ककुत्स्थस्याय्यनेनाः पुत्रोऽभवत् ॥ ३३ ॥ पृथुरनेनसः ॥ ३४ ॥ पृथोविंष्टराश्वः ॥ ३५ ॥ तस्यापि चान्द्रो युवनाश्वः ॥ ३६ ॥ चान्द्रस्य तस्य युवनाश्चस्य शावस्तः यः पुर्रो शावस्तीं निवेशयामास ॥ ३७ ॥ शावसास्य बृहदश्वः ।। ३८।। तस्यापि कुवलयाश्वः ॥ ३९॥ योऽसावुदकस्य महर्षेरपकारिणं धुन्धुनायानयसुरं वैद्यावेन तेजसाप्यायितः पुत्रसहस्रेरेकविंशद्धिः परिवृतो जवान धुन्धुमारसंज्ञामवाय ॥ ४० ॥ तस्य च तनयास्तमस्ता एव धुन्धुमुखनिःश्वासाप्तिना कपिलाश्वाश्च त्रयः केवलं शेषिताः ॥ ४२ ॥

दुबाश्वाद्धर्वश्वः ॥ ४३ ॥ तस्माच निकुष्भः ॥ ४४ ॥ निकुम्भस्यामिताश्चः ॥ ४५ ॥ ततश्च कुशाश्चः ॥ ४६ ॥ तस्पाच प्रसेनजित् ॥ ४७ ॥ प्रसेनजितो युवनाश्चोऽभवत् ॥ ४८ ॥ तस्य चायुत्रस्यातिनिर्वेदान्युनीनामाश्रममण्डले निवसतो दबालुभिर्मुनिषिरपत्योत्पादनायेष्टिः वृद्धाः ॥ ४२ ॥ तस्यां च मध्यरात्रौ निवृत्तायां मन्त्रपूत्रजलपूर्णं कलशं खेदिमध्ये निवेश्य ते मुनयः सुषुपुः ।। ५० ॥ सुप्तेषु तेषु अतीव नृद्धरीतस्स भूपालस्तमाश्रमं विवेश ॥ ५१ ॥ सुप्तांश्च तानृषीत्रेयोत्यापयामास ॥ ५२ ॥ तद्य कलश-मपरिमेयमाहात्यमन्तपूतं पपौ ॥ ५३ ॥ प्रबुद्धाश्च ऋषयः पप्रच्छः केनैतन्यन्त्रपूतं वारि पीतम् ॥ ५४ ॥ अत्र हि राज्ञो युवनाश्वस्य पत्नी महाबलपराक्रमं पुत्रं जनयिष्यति । इत्याकर्ण्यं स

यह सुनकर समस्त देवगण और इन्द्रने 'बहुत अच्छा'—ऐसा कहका उनका कथन खीकार का लिया।। ३०।। फिर वृषध-रूपधारी इन्द्रकी पीठपर चढ़कर चरानरगुरु भगवान् अच्युतके तेजसे परिपूर्ण होकर राजा पुरज़यने रोक्पूर्वक सभी दैत्योंको मार डाला ॥ ३१ ॥ उस राजाने बैलके ककुद् (कन्पे) पर वैठकर दैत्यसेनाका वध किया था, अतः उसका नाम ककुतस्य पद्मा॥ ३२॥ ककुत्स्थके अनेना नामक पुत्र हुआ ॥ ३२ ॥ अनेनाके पृथु, पृथुके विष्टराश्च, उनके चन्द्र युवनाश्च तथा उस चान्द्र युवनाश्चके शावस्त नामक पुत्र बुआ जिसने जावस्ती पुरी बसायी थी।। ३४—३७॥ शावसके बृहद्ध तथा बृहद्धके कुवलयाभका जन्म हुआ, जिसने वैष्यवतेजसे पूर्णता लाभ कर अपने इव्हीस सहस्र पुत्रोंके साथ पिलकर पहिंचे उदकके अपकारी धुन्यु नामक दैत्यको मारा था: अतः उनका नाम पुन्युमार हुआ ॥ ३८—४० ॥ उनके सभी पुत्र धुन्युके मुखसे निकले हुए नि:श्रासाप्तिसे जलकर मर गये॥४१॥ उनमेंसे केवल दुढाश, चन्द्राश और कॉपलाश—ये तीन ही बचे थे ॥ ४२ ॥

दृशाधसे हर्यक्ष, हर्यधसे निकुम्भ, निकुम्भसे अभिताध, अमिताधरो कृशाध, कृशाधरो प्रसेनजित् और प्ररोनजित्से युवनाश्चेका जन्म हुआ ॥ ४३—-४८ ॥ थुवनाश्च निःसन्तान होनेके कारण खिल चित्तसे मुनीश्वरके आश्रमीमें रहा करता था; उसके दुःखसे द्रवीभूत होकर दवान्तु मुनिजनेनि उसके पुत्र उत्पन्न होनेके छिये वज्ञानुष्टान किया॥४९॥ आधी रातके समय उस यज्ञके समाप्त होनेपर मुनिजन मन्त्रपूत जलका कलश वेदीमें रखकर सो गये ॥ ५० ॥ उनके सो जानेपर अत्यन्त प्रिपाताकुरू होकर राजाने उस स्थानमें प्रवेश किया । और सोये होनेके कारण उन ऋषियोको उन्होंने नहीं जगाया॥ ५१-५२ ॥ तथा उस अपरिमित महिल्यशाली कलशके मन्तपूत जलको षी लिया॥५३॥ जागनेपर ऋषियोंने पूछा, 'इस मन्तपूत जलको किसने पिया है ? ॥ ५४ ॥ इसका पान करनेपर ही युक्ताश्चकी पत्नी महाचलविक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी।' यह सुनकर राजाने कहा---''मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है''॥५६॥

राजा अजानता पद्मा पीतमित्याह ॥ ५५ ॥ पर्मश्च युवनाग्रस्योदरे अभवत् क्रमेण च वक्षे ॥ ५६ ॥ प्राप्तसमयश्च दक्षिणं कुक्षिमव-निपतेर्निर्धिद्य निश्चकाम ॥ ५७ ॥ न चासौ राजा ममार ॥ ५८ ॥

जातो नामेष के धास्यतीति ते मुनयः प्रोचुः ॥ ५९ ॥ अद्यागत्य देवराजोऽब्रवीत् मामर्थं धास्यतीति ॥ ६० ॥ ततो मान्यातृनामा सोऽभवत् । वक्त्रे चास्य प्रदेशिनी देवेन्द्रेण न्यस्तातां पर्यो ॥ ६१ ॥ तां चामृतस्त्राविणीमास्याद्याद्वैव स व्यवस्त्रीत ॥ ६२ ॥ ततस्तु मान्याता चक्रवर्ती सप्तद्वीपां महीं बुभुजे ॥ ६३ ॥ तत्रायं श्लोकः ॥ ६४ ॥

यावत्सूर्य उदेत्यस्तं यावश्च प्रतितिष्ठति । सर्व तद्यौवनाश्चस्य मान्यातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ ६५

मान्धाता शतबिन्दोर्देहितरे बिन्दुमती-पुपयेमे ॥ ६६ ॥ पुरुकुत्समम्बरीषं मुचुकुन्दं च तस्यां पुत्रत्रयमुत्पादयामास ॥ ६७ ॥ पञ्चाशहु-हितरस्तस्यामेव तस्य नृपतेर्वभूयुः ॥ ६८ ॥

तस्मन्नतरे बत्वुचश्च सौभिर्गिम महर्षि-रन्तर्जले द्वादशाब्दं कालमुवास ॥ ६९ ॥ तत्र चान्तर्जले सम्मदो नामातिबहुपजोऽतिमान्नप्रमाणो मीनाधिपतिरासीत् ॥ ७० ॥ तस्य च पुत्रपौत्र-दौहित्राः पृष्ठतोऽत्रतः पार्श्वयोः पक्षपुच्छशिरसां चोपिर भ्रमन्तसोनैय सदाहर्निशमितिनर्वृता रेमिरे ॥ ७१ ॥ स चापत्यस्पर्शोपचीयमानन्नहर्ष-प्रकर्षो बहुप्रकारं तस्य त्रखेः पश्यतस्तैरात्मचपुत्र-पौत्रदौहित्रादिभिः सह्यनुदिनं सुतरां रेमे ॥ ७२ ॥ अधान्तर्जलावस्थितस्यौभिरिकाप्रतस्तमाधि-मपहायानुदिनं तस्य मत्यस्यात्मजपुत्रपौत्र-दौहित्रादिभिस्सहातिरमणीयतामवेश्व्याचिन्तयत् ॥ ७३ ॥ अहो धन्योऽयमीदृश्वपनिष्यतं चोन्यन्त-रमवाप्यैभिरात्मजपुत्रपौत्रदौहित्रादिभिस्सह

रममाणोऽतीवास्माकं स्पृहामुत्पादयति ॥ ७४ ॥

अतः युवनाश्वके उदरमें गर्भ स्थापित हो गया और क्रमकः बढ़ने रूगा ॥ ५६ ॥ यथासमय बालक राजाको दायी कोल फाड़कर विकल आया ॥ ५७ ॥ किंतु इससे राजाकी मृत्यु नहीं हुई ॥ ५८ ॥

उसके जन्म हेनेपर मुनियोंने कहा—"यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा ?" ॥ ५९ ॥ उसी समय देवराज इन्द्रने आकर कहा—"यह मेरे आश्रय-जीवित रहेगा' ॥ ६० ॥ अतः उसका नाम मान्धाता हुआ । देवेन्द्रने उसके मुखमें अपनी तर्जनी (अंगूटेके पासकी) अंगुलीका दी और वह उसे पीने लगा । उस अमृतमयी अँगुलीका आखादन करनेसे वह एक ही दिनमें बह पया ॥ ६१-६२ ॥ तथीसे चक्रवर्ती सान्धाता सहाद्रीप पृथिवीका राज्य भोगने लगा ॥ ६३ ॥ इसके विषयमें यह इलोक कहा जाता है ॥ ६४ ॥

'जहाँसे सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वह सभी क्षेत्र युवनासके पुत्र गान्धाताका है'॥ ६५॥

मान्याताने शतिबन्दुकी पुत्री बिन्दुमतीसे विवाह किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीय और सुचुकुन्द नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये तथा उसी (बिन्दुमती) से उनके प्रचास कन्याएँ हुई ॥ ६६—६८॥

उसी समय बहुबुच सौमरि नामक महर्गिने यारह वर्षतक जलमें निवास किया ॥ ६९ ॥ उस जलमें सम्पद् नामक एक बहुत-सी सन्तानीवाला और अति दोर्यकाय मतयराज था ॥ ७० ॥ उसके पुत्र, पीत्र और दौहिए आदि उसके आगे-पीछे तथा इधर-उधर पक्ष, पुच्छ और हिसके ऊपर घूमते हुए अति आनन्दित होकर रात-दिन उसकि साथ क्रीडा करते रहते थे ॥ ७१ ॥ तथा वह भी अपनी सन्तानके सुकोमल स्पर्शरो अल्पन्त हर्ययुक्त होकर उन मुनिश्चरके देखते-देखते अपने पुत्र, पीत्र और दौहित्र आदिके साथ अहर्निश क्रीडा करता रहता था ॥ ७२ ॥

इस प्रकार जलमें स्थित सौमार ऋषिने एकव्यतारूप समाधिको छोड़कर खत-दिन उस मतस्यराजकी अपने पुत्र, पाँत्र और दीवित्र आदिके साथ अति रमणीय क्रीडाओंको देखकर विचार किया ॥ ७३ ॥ 'अहो ! यह धन्य है, जो ऐसी अनिष्ट योनिमें उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र, पाँत्र और दौहित्र आदिके साथ निरन्तर रमण करता हुआ हमारे इदयमें डाह उत्पन्न करता है॥ ७४॥ वयमध्येवं पुत्रादिभिस्सह लिलतं रंस्यामहे इत्येवमभिकाङ्कृत् स तस्मादन्तर्जलात्रिष्कम्य सन्तानाय निवेष्टुकामः कन्यार्थं मान्यातारं राजानमगळत् ॥ ७५ ॥

आगमनश्रवणसमनन्तरं चोत्थाय तेन राज्ञा सम्यगर्व्यादिना सम्यूजितः कृतासनपरिश्रहः सौभरिस्वाच राजानम् ॥ ७६ ॥

सौमरिखाच

निवेष्टुकामोऽस्मि गरेन्द्र कन्यां प्रयक्त मे मा प्रणयं विभाक्षीः ।

न हार्थिनः कार्यवशादुपेताः ककुतस्थर्वशे विमुखाः प्रयान्ति ॥ ७७

अन्येऽपि सन्त्येव नृपाः पृथिव्यां मान्यातरेषां तनयाः प्रसुताः ।

कि त्वर्धिनामर्थितदानदीक्षा-कृतव्रतं रुलाध्यमिदं कलं ते ॥ ७८

ञ्चतार्धसंख्यास्तव सन्ति कन्या-स्तासां ममैकां नृपते प्रयच्छ ।

स्तासा ममका नृपत अवच्छा यखार्थनाभङ्गभयाद्विभेषि

तस्पादहं राजवरातिदुःस्तात् ॥ ७९

श्रीपराश्चर उद्याच

इति ऋषिवचनमाकर्ण्य स राजा जराजर्जरित-देहमृषिमालोक्य प्रत्याख्यानकातरस्तस्माच शायभीतो बिध्यत्किञ्चिदयोमुखिश्चरं दथ्यी च ॥ ८० ॥

सीर्पार्खाच

नरेन्द्र कस्मात्समुपैषि विन्ता-मसह्यमुक्तं न मयात्र किञ्चित्।

यावश्यदेया तनया तयेव कृतार्थता नो यदि किं न लब्धा ॥ ८१

श्रीपराश्स उवाच

अथ तस्य भगवतश्शापभीतस्तप्रश्रयस्तमुदा-चासौ राजा ॥ ८२ ॥ हम भी इसी प्रकार अपने पुत्रादिके साथ अति ल्रिलित क्रीहाएँ करेंगे।' ऐसी अभिलाम करते हुए ये उस जलके भीतरसे निकल अन्ये और सत्तानार्थ गृहस्थाश्रममें प्रयेश करनेकी कामनासे कन्या प्रहण करनेके लिये राजा मान्यातके पास आये॥ ७५॥

मुनिवरका आगमन सुन राजाने उठकर अर्घ्यदानाहिसे उनका मली प्रकार पूजन किया। तदनन्तर सौभरि धुमिने आसन ब्रह्मण करके राजासे कहा—॥ ७६॥

सीधरिजी बोले—हे एजन्! मैं कन्या-परिम्नहका अधिलापी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो; धेरा प्रणम मझ पत करो। ककुत्स्थवंदामें कार्यकरा आया हुआ कोई मी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता ॥ ७७॥ हे मान्याता! पृथिवीतलमें और भी अनेक राजालोग हैं और उनके भी कन्याएँ उत्पन्न हुई हैं; किंतु याचकोंको माँगी हुई वस्तु दान देनेके निमममें दृष्प्रतिज्ञ तो यह तुम्हार प्रदासनीय कुल ही है॥ ७८॥ हे एजन्! तुम्हारे पत्तास कन्याएँ हैं, उनमेंसे तुम मुझे केवल एक ही दे दो। हे नुपक्षेष्ठ! मैं इस समय

श्रीपराद्यस्त्री बोस्टे---त्राधिक ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जराजीर्ण देहको देखकर शापके भयसे अस्त्रीकार करनेमें कातर हो उनसे डरते तुए कुछ नीचेको मुख करके मन्द-हो-भन चित्ता करने स्थे॥-८०॥

प्रार्थनाभट्टकी आराष्ट्रासे उत्पन्न अतिशय दुःखसे

भयभीत हो रहा हैं॥७९॥

सौभरिजी बोले—हे नरेन्द्र | तुम चिन्तित क्यों होते हो ? मैंने इसमें कोई असहा बात तो कही नहीं है; जो कन्या एक दिन तुन्हें अवस्य देनों हो है उससे ही यदि हम कुटार्थ हो सके तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो ? ॥ ८१ ॥

श्रीपराधारजी खोले—तव पगवान् सौभरिके ग्रायसे भयभीत हो शंजा मान्याताने नमतापूर्वक उनसे कहा ॥ ८२॥ राजीशन

भगवन् अस्मत्कृलस्थितिरियं य एव कन्याभि-रुचितोऽभिजनवान्वरस्तस्मै कन्यां भगवद्याच्या चासन्यनोरधानामप्यतिगोचर-वर्त्तिनी कथमध्येषा सञ्जाता तदेवमुपस्थिते न विद्याः कि कुर्म इत्येतन्यया चिन्त्यत इत्यभिहिते च तेन भूभुजा मुनिरिचन्तयत् ॥ ८३ ॥ अयपन्योऽ-स्मह्मत्याख्यानोपायो युद्धोऽयमनभिमतः स्त्रीणां कियुत कन्यकानामित्यमुना सञ्चिन्त्यैतद्विभिहित-मेवमस्तु तथा करिष्यामीति सञ्चिन्त्य मान्धातार-मुबाच ॥ ८४ ॥ यद्येवं तदादिश्यतामस्माकं प्रवेशाय कन्यानः प्रवर्षवरो यदि कन्यैव काचिन्मामिलवित तदाहं दारसङ्ग्रहं करिन्मामि अन्यथा चेत्तदलमसाकमेतेनातीतकालारम्भणे-नेत्युक्त्वा विरराम ॥ ८५ ॥

ततश्च मान्धात्रा मुनिशापशङ्कितेन कन्यान्तःपुर-वर्षवरस्समाज्ञप्तः ॥ ८६ ॥ तेन सह कन्यान्तःपुरे प्रविशत्रेव भगवानितृत्विसद्भगन्धर्वभ्योऽति-ञ्चयेन कमनीयं रूपमकरोत् ।। ८७ ।। प्रवेश्य **स** तमृषिमन्तःपुरे वर्षवरस्ताः कन्याः प्राह ॥ ८८ ॥ भवतीनां जनयिता महाराजस्समाजापयति ॥ ८९ ॥ अयमस्यान् ब्रह्मार्षिः समभ्यागतः ॥ ९० ॥ मद्या चास्य प्रतिज्ञाते यद्यस्मत्कन्या या काचिद्धगवन्तं वस्यति तत्कन्यायाञ्चन्दे नाहं परिषन्थानं करिष्यमी-त्याकपर्यं सर्वा एवं ताः कन्याः सानुरागाः सप्रपदाः करेणव इवेभयूधपति तमुचिमहमहमिकया वरवाम्बभृवुरुवृक्षाश्च ॥ ९१ ॥ अलं भगिन्योऽहमिमं वृणोपि युणोम्पहं नैय तवानुरूपः।

ममैष भर्ता विधिनैव सृष्ट-स्सष्टाहमस्योपशमं

प्रवाहि ॥ १३

वृतो मयायं प्रथमं मयायं गृहं विश्वनेव विहन्यसे किस्।

राजा बोले—भगवन् ! हमारे कुलकी यह रीति है कि जिस सत्कुरबेत्पन बरको कत्या पसन्द करती है वह उसीको दी जाती है । आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथीसे भी परे है। न जाने, किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है ? ऐसी अवस्थामें मैं नहीं जानता कि क्या कहें ? बस, मुझे यही चिन्ता है। महाराज मान्धाताके ऐसा कहनेपर मनिवर सौंपरिने विचार किया--- ॥ ८३ ॥ 'मझको टाल देनेका यह एक और ही उपाय है। 'यह बुढ़ा है, प्रौढ़ा खियाँ भी इसे पसन्द नहीं कर सकतीं, फिर कन्याओंकी तो बात ही क्या है ?' ऐसा सोचकर ही राजाने यह बात कटी है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूँगा ।' यह सब सोचकर उन्होंने मान्यातासे कहा— ॥ ८४ ॥ "यदि ऐसी बात है तो कन्याओंके अन्तःपर-रक्षक नप्सकको वहाँ मेरा प्रवेश करानेके लिये आज्ञा दो । यदि कोई कन्या हीं मेरी हच्छा करेगी तो हो मैं सी-ब्रहण करूँगा नहीं तो इस ढलती अवस्थामें मुझे इस ज्वर्थ उद्योगका कोई प्रयोजन नहीं है।'' ऐसा कहकर वे मीन हो गये॥ ८५॥

तब मुनिके शापको आरुद्धासे मान्धाताने कत्याओंके अत्तःपुर-रक्षकको आज्ञा दे दी॥८६॥ उसके साथ अन्तःपुरमें प्रवेश करते तुए भगवान् सीपरिने अपना रूप सकल सिद्ध और गन्धर्वगणसे भी अतिशय मनोहर बना लिया ॥ ८७ ॥ उन ऋषिवरको अन्तःपुरमे ले जाकर अन्तःपर-रक्षकते वन कत्याओसे कहा-॥८८॥ "तुम्हारे पिता महाराज मान्याताकी आज्ञा है कि ये बहायिं हमारे पास एक कन्याके लिये पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिश्रा की है कि मेरी जो कोई कल्या श्रीमानुको करण करेगी उसकी स्थव्यन्दतामे मैं किसी प्रकारकी बाधा नहीं डार्लुंगा ।" यह सुनकर उन सभी कन्याओंने यूथपति गजराजका वरण करनेवाली हथिनियोंके समान अनुसम और आनन्दपूर्वक 'अकेली मैं ही—अकेली में ही वरण करती हैं' ऐसा कहते हुए उन्हें बरण कर लिया। वे परस्पर कहने लगें ॥ ८९—९१ ॥ 'अरी बहिनो । व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो ? मैं इनका वर्ण करती हैं, ये तुम्हारे

अनुरूप है भी नहीं । विधाताने ही इन्हें मेरा भर्ता और मुझे

इनकी भार्या बनाया है। अतः तुम शाना हो जाओ

॥ ९२ ॥ अन्तःपुरमें आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें

यरण किया था, तुम क्यों नरी जाती हो ?' इस प्रकार 'मैंने

मया मयेति क्षितिपात्पजानां तदर्धमत्यर्थकलिबीभव E9 II यदा मुनिस्ताभिरतीयहार्दाद्-वृतसर कन्याभिरनिन्द्यकीर्तिः ।

तदा स कन्याधिकृतो नृपाय

यथाकदाचष्ट विनम्रमूर्तिः ॥ ९४

औपराशर उवाच

तदवगमात्किङ्किमेतत्कथमेतत्कं कि करोमि कि मयाभिहितमित्याकुलमितरनिच्छन्नपि कथमपि राजानुमेने ॥ १५ ॥ कृतानुरूप-विवाहश्च महर्षिसाकला एव ताः कन्यास्य-माश्रममनयत् ॥ १६ ॥

तत्र चाहोषशिल्पकल्पप्रणेतारं धातारमिवान्यं

विश्वकर्माणमाह्य सकलकन्यानामेकैकस्याः प्रोत्फुल्लपङ्कजाः कूजत्कलहंसकारण्डवादि-विहङ्गमाभिरामजलाशयास्त्रोपधानाः सध्वकाशा-

प्रासादाः क्रियन्ता-

स्साधुराय्यापरिच्छदाः मित्याविदेश ॥ १७ ॥

तद्य तथैवानुष्टितमशेषशिल्पविशेषाचार्य-स्त्वष्टा दर्दितवान् ॥ ९८ ॥ ततः परमर्विणा सौभरिणाज्ञप्तस्तेषु गृहेष्टनिवार्यानन्दनामा महानिधिरासाञ्चक्रे ॥ ९९ ॥ ततोऽनवरतेन भक्ष्यभोज्यलेह्याद्यपभोगैरागतानुगतभृत्या-दीनहर्निशमशेयगृहेषु ताः क्षितीशदृहितरो भोजयामासुः ॥ १०० ॥

एकदा तु दृहितुस्त्रेहाकृष्टहृदयस्य महीपति-रतिदु: खितास्ता उत सुखिता वा इति विचिन्स तस्य महर्षेराश्रमसमीपमुपेत्य स्फुरदेशुमालाललामी स्फटिकमयप्रासादमालामतिरम्योपवनजलाशयां वदर्भ ॥ १०१ ॥

प्रविदय चैकं प्रासादमात्मजां परिषुज्य कतासनपरिवहः प्रवृद्धक्षेहनयनाम्बुगर्भ-नयनोऽब्रवीत् ॥ १०२ ॥ अध्यत्र वत्से भवत्याः सुखमृत किञ्चिदसुखमपि ते महर्षिस्होहवानुत न

बरण किया है—पहले मैंने चरण किया है' ऐसा कर-कहकर उन राजकन्याओंमें उनके लिये बड़ा कलह मच गया ॥ ९३ ॥

जब उन समस्त कन्याओंने अतिहास अनुसगयदा उन अनिन्दाकीर्ति मनिवरको बरण कर लिया तो कन्या-रक्षकने नष्टतापूर्वक राजासे सम्पूर्ण वृतान्त ज्यों-का-त्यो कह सुनाया ॥ ९४ ॥

श्रीपराद्यारजी जोले-यह जानकर राजाने 'यह क्या कहता है ?' यह कैसे हुआ ?' 'मैं क्या करूँ ?' 'मैंने क्यों उन्हें [अन्दर जानेके लिये] कहा था ?' इस प्रकार सोचते हुए अत्यन्त व्याकुल वितसे इच्छा न होते हुए भी जैसे-तैसे अपने सचनना पालन किया और अपने अनुरूप विवाह-संस्कारके समाप्त होनेपर महर्षि सीधरि उन समस्त कन्याओको अपने आश्वनपर ले गये ॥ ९५-९६ ॥

वहाँ आकर उन्होंने दूसरे विधाताके समान अशेष-दिल्प-कल्प-प्रणेता विश्वकर्माको बळाकर कहा कि इन समस्त कन्याओंमेरी प्रत्येकके हिन्ये पृथक्-पृथक् महरू बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और कुजते हुए सुन्दर हेस तथा कारण्डव आदि जल-पश्चियोंसे सुशोधित जलाशय हीं, सन्दर डपयान (मसनद), दाय्या और परिच्छद (ओइनेके

वस्र) हो तवा पर्याह जुला हुआ स्थान हो ॥ ९७ ॥

तब सम्पूर्ण शिल्प-विद्यक्षे विशेष आचार्य विश्वकर्मीने भी उनकी आज्ञानुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया॥ ९८॥ तदनन्तर महार्ष सीभरिको आजासे उन महलोंने अनिवार्यानन्द नामकी महानिधि निवास करने छगी ॥ ९९ ॥ तब तो उन सम्पूर्ण महस्त्रीमे नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य और लेख आदि सामग्रियोंसे वे राजकन्याएँ आये हुए अतिथियों और अपने अनुगत भत्यवर्गीको तप्त करने लगाँ ॥ १०० ॥

एक दिन पत्रियोंके स्वेहसे आकर्षित होकर राजा मान्याता यह देखनेके लिये कि वे अत्यन्त दृःजी है या सुखी ? सहर्षि सौधरिके आश्रमके निकट आये, तो उन्होंने वहाँ अति रमणीय उपयन और जलाशयोंसे वक्त रफटिक-शिलाके महलोकी पीता देखी जो फैलती हुई मयुख-भाराओंसे अस्यन्त मनोहर भारूम पडती थी ॥ १०१ ॥ तदनन्तर वे एक महत्वमें जाकर अपनी कन्याका

खेहपूर्वक आलिङ्गन कर आसनपर बैठे और फिर बढते हुए प्रेमके कारण नयनोंगें जल भरकर बोले— ॥ १०२ ॥ ''बेटी ! तुमलोग यहाँ सुखपूर्वक हो न ? तुम्हें किसी प्रकारका कष्ट तो नहीं है ? महर्षि सीभरि

स्मयतिऽस्मद्गृहवास इत्युक्ता ते तनया पितरमाह् ॥ १०३ ॥ तातातिरमणीयः प्रासादोऽञातिमनोज्ञमुपवनमेते कल्खाक्यविहङ्ग-माभिरुताः प्रोत्फुल्लपदाकरजलाशया मनोऽनुकुलभक्ष्यभोज्यानुलेपनवस्त्रभूषणादि-भोगो मुद्दीन शयनासनानि सर्वसप्यत्समेतं मे गाहीस्थ्यम् ॥ १०४ ॥ तथापि केन वा जनमभूमिनी स्मर्यते ॥ १०५ ॥ व्यत्प्रसादादिदमशेषमति-शोधनम् ॥ १०६ ॥ किं त्वेकं पर्मतद्व:खकारणं यदस्मद्गुहान्महर्षिरयम्बद्धर्ता न निष्कार्मात समैव केवलमतिप्रीत्या समीपपरिवर्ती नान्यासाम-सम्बद्धगिनीनाम् ॥ १०७ ॥ एवं च मम सोदर्योऽति-दु:खिता इत्येवमतिदु:खकारणमित्युक्तस्तया द्वितीयं प्रासादमुपेत्य स्वतनयां परिष्ठज्वोपविष्ट-स्तथैव पृष्टवान् ॥ १०८ ॥ तयापि सर्वमेततस्त्रासादाशुपभोगसूखं भृशमाख्यातं पमैव केवलमतिप्रीत्या पार्श्वपरिवर्ती, नान्या-सामस्यद्धगिनीनापित्येवमादि श्रुत्वा समस्त-प्रासादेषु राजा प्रविवेदा तनयां तनयां तथैवापुच्छत्। ॥ १०९ ॥ सर्वाभिश्च ताभिस्तथैवाभिहितः परितोषविस्मयनिर्भरविवशहृदयो भगवन्ते सौभरिमेकान्तावस्थितम्पेत्य कृतपूजोऽब्रवीत् ॥ ११० ॥ दृष्टस्ते भगवन् सुमहानेष सिद्धिप्रभावो नैबंबिधमन्यस्य कस्यचिदस्माभिविधृतिभि-विंलसितम्पलक्षितं यदेतद्भगवतस्तपसः फल-मित्यभिष्ठ्य तमृषि तत्रैव तेन ऋषिवर्येण सह किञ्चित्कालमभिमतोषभोगान् बुभुजे स्वपुरं च

कालेन गच्छता तस्य तासु राजतनयासु पुत्रशतं सार्धमभवत् ॥ ११२ ॥ अनुदिनानुरूढस्रेह-प्रसरश्च स तत्रातीच समताकृष्टहदयोऽभवत् ॥ ११३ ॥ अप्येतेऽस्मत्पुत्राः कलभाषिणः पद्भ्यां गच्छेयुः अप्येते यौवनिनो भवेयुः, अपि कृतदारानेतान् पश्येयमध्येषां पुत्रा भवेयुः

जगाम ॥ १११ ॥

तुमसे ओट करते हैं या नहीं ? क्या तुम्हे हमारे घरकी भी याद आती है ?'' पिताके ऐसा कहनेपर उस राजपत्रीने कहा— ॥ १०३ ॥ "पिताजो ! यह महरू अति रपणीय है, ये उपवनादि भी अतिशय मनोहर हैं, खिले हुए वामलोंसे युक्त इन जलाशयोंने जलपक्षिगण सुन्दर बोली बोलते रहते हैं, भक्ष्य, गोञ्च आदि खाद्य पदार्थ, उबटन और वस्तापुषण आदि भोग तथा सुक्तेमल शुल्यासन्तदि सभी मनके अनुकल हैं; इस प्रकार हमारा गाईस्थ्य यद्यपि सर्वसम्पत्तिसम्पन है।। १०४॥ तथापि जन्मभूमिकी याद भला किसको नहीं आती ? ॥ १०५॥ आपको कृपासे यद्यपि सब कुछ मङ्गलमय है ॥ १०६ ॥ तथापि मुझे एक बहा दुःख है कि हमारे पति वे यहाँवें मेरे घरसे बाहर कभी नहीं जाते । अत्यन्त प्रीतिके कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहिनोंके पास ये जाते ही नहीं हैं ॥ १०७ ॥ इस कारणसे मेरी बहिने अति दु:खो होंगो । यही मेरे अति दु:खका कारण हैं ।" उसके ऐसा कड़नेपर राजाने दूसरे महलमें आकर अपनी कन्याका आल्जिन किया और आसनपर बैठनेके अनन्तर उससे भी इसी प्रकार पूछा ॥ १०८ ॥ उसने भी उसी प्रकार महरू आदि सम्पूर्ण उपभोगोंके सुखका वर्णन किया और कहा कि अतिहाय प्रीतिके कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं और किसी बहिनके पास नहीं जाते । इस प्रकार पूर्वचत् सनका ग्रजा एक-एक करके प्रत्येक भहलमें गये और प्राप्तेक कन्यासे इसी प्रकार पूछा ॥ १०९ ॥ और उन सबने भी वैसा ही उत्तर दिया। अन्तमें आनन्द और विस्मयके भारसे विजयचित डोकर उन्होंने एकान्तमें स्थित भगवान सीभरिकी पूजा करनेके अनन्तर उनसे कहा ॥ ११० ॥ ं भगवन् ! आपकी ही योगसिद्धिका यह महान् प्रभाव देशा है। इस प्रकारके महान् वैभवके साथ और किसीको भी विलास करते हुए हुपने नहीं देखा; सो यह सब आपकी तपस्याका ही फल है।" इस प्रकार उनका ऑभवादन कर वे कुछ कालतक उन मुनिवरके साथ ही अभिमत भीग भीगते रहे और अन्तमें अपने हगरको चले अगर्थ ॥ १११ ॥

कालक्रमसे उन एवकन्याओंसे सीमरि मुनिके डेढ़ सी पुत्र हुए॥११२॥ इस प्रकार दिन-दिन केंह्रका प्रसार होनेसे उनका हृदय अतिशय मधतामय हो गया ॥११३॥ वे सोचने लगे—'वया मेरे ये पुत्र मधुर

अप्येतत्पुत्रान्पुत्रसमन्वितान्पञ्चामीत्वादि-कालसम्पत्तिप्रमृद्धानु-मनोरधाननुदिनं पेक्ष्यैतश्चिन्तयामास ॥ ११४ ॥ अहो मे मोहस्याति-विस्तारः ॥ ११५ ॥ मनोरथानां न समाप्तिरस्ति वर्षायुतेनापि तथाब्दलक्षैः। पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथाना-<u>पुत्पत्तयस्सन्ति पुनर्नकानाम् ॥ ११६</u> पद्ध्यां गता यौदनिनश्च जाता दारिश्च संयोगमिताः प्रसृताः। सुतास्तत्तनयप्रसुति दुष्टाः द्रष्टं पुनर्वाञ्छति मेऽन्तरात्मा ॥ ११७ द्रक्ष्यामि तेषामिति चेट्यसूर्ति मनोरथो मे भविता ततोऽन्यः । पूर्णेऽपि तत्राप्यपरस्य जन्म निवार्यते केन मनोरथस्य ॥ ११८ आमृत्युतो नैव मनोरथाना-मन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य ।

आमृत्युतो नैव मनोरथाना-मन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य । मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं न जायते वै परमार्थसङ्गि ॥ ११९ स मे समाधिर्जलवासमित्र-मत्त्यस्य सङ्गात्सहसैव नष्टः ।

परित्रहस्सङ्गकृतो मयायं परित्रहोत्था च ममातिलिप्सा ॥ १२०

दुःखं यदैवैकशरीरजन्म शतार्द्धसंख्याकमिदं प्रसृतम्।

परिग्रहेण क्षितियात्वजानां सुतैरनेकैर्वहुलीकृतं तत् ॥ १२१

सुतात्मजैस्तत्तनयैश्च भूयो भूयश्च तेषा च परिप्रहेण ।

विस्तारमेष्यत्यतिदुःसहेतुः

परित्रहो वै ममताभिधानः ॥ १२२

वोलीसे बोलेंगे ? अपने पाँबोसे बलेंगे ? क्या ये युवावस्थाको प्राप्त होंगे ? उस समय क्या में इन्हें सपलीक देख सकूँगा ? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र-पीत्रोंसे युक्त देखूँगा ?' इस प्रकार कालक्रमसे दिसानुदिन बढ़ते हुए इन मनोरपीकी उपेक्षा कर वे सोचने लगे— ॥ ११४॥ 'अहो ! मेरे मोहका कैसा विस्तार है ? ॥ ११५॥

इन मनोरथोंकी तो हजारों-लाखों वयोंमें भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमेंसे यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थानपर अन्य नये मनोरथोंकी उत्पत्ति हो जाती हैं॥११६॥ मेरे पुत्र पैरोसे चर्छने छगे, फित ये सुबा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके सन्तानें हुई—यह सब्य तो मैं देख चुन्मः किन्तु अब मेरा चित्त उन पौत्रोंके पुत्र-जन्मको भी देखना चाहता है!॥११७॥ यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्तमें दूसरा मनोरथ उठेगा और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथकी उत्पत्तिको ही कीन रोक सकता है ?॥११८॥

मैंने अब भरती प्रकार समझ लिया है कि मृत्युपर्यन्त मनोरथोंका अन्त हो होना नहीं है और जिस चितमें मनोरथोंकी आसींक होती है वह कभी परमार्थमें लग नहीं सकता॥ ११९॥ अहो ! मेरी वह समाधि जलवासके साथी मत्त्यके संगसे अकस्मात् नष्ट हो गयी और उस संगके कारण ही मैंने की और धन आदिका परिग्रह किया तथा परिग्रहके कारण ही अब गेरी तृष्णा बढ़ गयी है॥ १२०॥

एक शरीरका प्रहण करना ही महान् दुःख है और भैंने तो इन राजकन्याओंका परिप्रह करके उसे पचास मुना कर दिया है। तथा अनेक पुत्रीके करण अब वह बहुत ही बढ़ गया है॥ १२१॥ अब आगे भी पुत्रीके पुत्र तथा उनके पुत्रीसे और उनका पुनः-पुनः विवाह-सम्बन्ध करनेसे वह और भी बढ़ेगा। यह ममतारूप विवाहसम्बन्ध अवदय बढ़े ही दुःखबर कारण है॥ १२२॥ चीणं तपो यत् जलाश्रयेण

तस्पद्धिशेषा तपसोऽन्तरायः।

मत्रयस्य सङ्घादभवश्य यो मे

सुतादिसयो मुचितोऽस्मि तेन ॥ १२३ निस्सङ्गता मुक्तिपदं यतीनां

सङ्घादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः ।

आरूढयोगो विनिपात्पतेऽध-

स्सङ्घेन योगी किमुताल्पबुद्धिः ॥ १२४ अहं चरिष्यामि तदात्मनोऽर्थे

परिम्रहमाहगृहीतबुद्धिः यदा हि भूयः परिहीनदोषो

जनस्य दुःखैर्भविता न दुःस्ती ॥ १२५

सर्वस्य धातारमचिन्यरूप-मणोरणीयांसमतिप्रमाणम् ।

सितासितं चेश्वरमीश्वराणा-माराधियच्ये तपसैव विकाम् ॥ १२६

तस्मित्रशेषौजिस सर्वरूपि-

ण्यव्यक्तविस्पष्टतनायनन्ते । ममाचलं चित्तमपेतदोषं

सदास्तु विष्णावभवाय भूय: ॥ १२७

समस्तभूतादमलादनन्ता-

त्सर्वेश्वरादन्यदनादिमध्यात् यस्माञ्च किञ्चित्तमहं गुरूणां

परं गुरुं संक्षयमेमि विष्णुम् ॥ १२८

औरसदार उद्यान

इत्यात्वानमात्वनैवाभिधायासौ सौभरिरपहाय पुत्रगृहासनपरिच्छदादिकमशेषमर्थजातं सकल-

भावांसमन्वितो वनं प्रविवेश ॥ १२९ ॥

तत्राप्यनदिनं वैखानसनिष्पाद्यमशेषक्रियाकलापं निष्पाद्य क्षपितसकलपापः परिपक्तमनोवृत्ति-

भिक्षरभवत् ॥ १३० ॥ रात्मन्यज्ञीन्समारोप्य धगवत्यासच्याखिलं कर्मकलापं हित्यानन्तमज-मनादिनिधनमविकारमरणादिधर्ममवाप परमननं

परवतामच्यतं पदम् ॥ १३१ ॥

जलाशयमें रहकर मैंने जो तपसा की थी उसकी फलस्वरूपा यह सम्पत्ति तपस्याकी बाधक है। मत्स्यके संगसे मेरे चित्तमें जो पुत्र आदिका राग उत्पत्र हुआ था

उसीने मुझे उम लिया ॥ १२३ ॥ निःसंगता ही यतियोको मृक्ति देनेवाली है, सम्पूर्ण दोष संगुसे ही उत्पन्न होते हैं।

संपक्षे करण तो योगारूढ यति भी पतित हो जाते हैं, फिर मन्दगति मनुष्योंकी तो अत ही क्या है ? ॥ १२४ ॥

परिवहरूपी कहने मेरी बुद्धिको पकड़ा हुआ है। इस समय में ऐसा उपाय करूँमा जिससे दोषोंसे मुक्त होकर फिर अपने कटम्बिमोंके द:ससे द:सी न होई ॥ १२५ ॥ अब मैं सबके विधाता, अविन्यक्रप, अण्रो भी अण् और सबसे महान् सत्य एवं तमःस्वरूप तथा ईशरीके भी ईश्वर पगवान् विष्णुकी तपस्या करके आराधना करूँगा ॥ १२६ ॥ उन सम्प्रणितेजोमय, सर्वस्वरूप, अध्यक्त,

चित्र सदा निश्चल रहे जिससे मुझे फिर जन्म अ लेना पहे ॥ १२७ ॥ जिस सर्वरूप, अमल, अनन्त, सर्वेश्वर और आदि-मध्य-शुन्यसे पृथक् और कुछ मी नहीं है

विस्पष्टशरीर, अनन्त श्रीविष्णुभगवानुमें मेरा दोषरहित

उस गुरुजनीके भी परम गुरु भगवान् विष्णुको मैं शरण

रेजा हैं'॥ १२८॥

श्रीयराहारजी बोले---इस प्रकार मन-दी-मन सोचकर सीभरि मृनि पुत्र, गृह, आसन, परिच्छद आदि सम्पूर्ण पदार्थोंको छोडकर अपनी समस्त सियोंके सहित वनमें चले गये॥ १२९॥ बहुर्रं, बानप्रस्थेकि योग्य समसा क्रियाकलापका अनुष्ठान करते हुए सप्पूर्ण पापांका क्षय हो जानेपर तथा मनोयसिके राग-देवहीन हो जानेपर, आह्वनीयादि अग्रियोंको अपनेमें स्थापित कर संन्यासी हो गये॥ १३०॥ फिर भगवान्में आसक्त हो सम्पूर्ण कर्मकलापका त्याग कर परमारम-

परायण प्रविते अच्यतपद (मोक्ष) की प्राप्त किया, जो अजन्म, अनादि, अविनाशी, विकार और मरणादि धर्मेसि रहित, हन्द्रियदिसे अतीत तथा अनन्त है ॥ १३१ ॥

इत्येतन्यान्थातृदुहितुसम्बन्धादाख्यातम् ॥ १३२ ॥ यश्चैतत्सौभरिचरितमनुस्परित पठित पाठयति शृणोति श्रावयति धरत्यवधारयति लिखति लेखयति शिक्षयत्यध्यापयत्युपदिशति वा तस्य यद् जन्मानि बुस्सन्ततिरसञ्जूमों वाङ्मनसयो-रसन्मार्गाचरणमशेषहेतुषु वा ममत्वं न भवति ॥ १३३ ॥ इस प्रकार मान्याताको कन्याओक सम्बन्धमें मैंने इस चरित्रका वर्णन किया है। जो कोई इस सीभरि-चरित्रका स्मरण करता है, अथवा पढ़ता-पढ़ाता, सुनता-सुनाता, धारण करता-कराता, लिखता-लिखवाता तथा सीवाता-सिखाता अथवा उपदेश करता है उसके छः जन्मीतक दुःसन्तति, असद्धर्म और याणी अथवा मनकी कुमार्गमें प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थमें गमता नहीं होती॥ १३२-१३३॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

#### तीसरा अध्याय

मान्धाताकी सन्तति, त्रिशङ्कुका खर्गारोहण तथा सगरकी उत्पत्ति और विजय

अतञ्च मान्यातुः पुत्रसन्ततिरिभधौयते ॥ १ ॥ अम्बरीयस्य मान्धातृतनयस्य युवनाश्वः पुत्रोऽभूत् ॥ २ ॥ तस्माद्धारीतः, यतोऽङ्किरसो हारीताः ॥ ३ ॥ रसातले मौनेया नाम गन्धर्वा वभूवृष्टद्-कोटिसंख्यातास्तरशेषाणि नश्गकुलान्यपहत-प्रधानरत्नाधिपत्यान्यक्रियन्त ॥ ४ ॥ गन्धर्ववीर्यावधृतैरुरगेश्वरैः स्तुयमानो नशेषदेवेदाः स्तवच्छ्वणोन्मीलितोन्निद्रपुण्डरीक-नयनो जलदायनो निद्रायसानात् प्रबुद्धः प्रणिपत्याभिहितः । भगवन्नसाकमेतेभ्यो गन्थर्वेभ्यो भयमुत्यन्नं कथमुपशममेष्यतीति ॥ ५ ॥ आह च भगवाननादिनिधनपुरुषोत्तमो योऽसी यौद्यनाश्वस्य मान्धातुः पुरुकुत्सनाया पुत्रस्तमहमनुप्रविरुय तानशेषान् दुष्टुगन्धर्वानुपशमं नविष्यामीति ॥ ६ ॥ तदाकपर्य भगवते जलशायिने कृतप्रणामाः पुनर्नागलोकमागताः पन्नगाधिपतयो नर्मदो च पुरुकुत्सानयनाय चैन चोदयामासुः ॥ ७ ॥ सा नीतवती ।। ८ ॥

रसातलगतश्चासौ भगवतेजसाप्यायितात्य-

अब हम मान्धाताके पुत्रोकी सन्तानका वर्णन करते है ॥ १ ॥ मान्धाताके पुत्र अम्बरीषके युवनाश्च नामक पुत्र हुआ ॥ २ ॥ उससे हारीत हुआ जिससे अंपिरा-पोत्रीय हारीतगण हुए ॥ ३ ॥ पूर्वकालमें स्सातलमें मौनेय नामक छः करोड़ गन्धर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुरुकेंके प्रधान-प्रधान रख और अधिवसर छीन लिये थे ॥ ४ ॥ गन्धवीके पराक्रमसे अपमानित उन नागेश्वरोद्वारा स्तृति किये जानेपर उसके श्रवण करनेसे जिनकी विकसित कमरूसदूश आँखें खुरू गर्यी हैं विद्यके अन्तमे जगे हुए उन जरूशायी भगवान् सर्वदेवेद्वरको प्रणाम कर उनसे नागगणने कहा, "भगवन् ! इन गन्धवेंसि उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार प्रान्त होया ?''॥ ५॥ तब आदि-अन्तरहित भगवान् पुरुषोत्तमने कहा—'युवनाश्चके पुत्र मान्धाताका। जो यह पुरुकुता नागक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन सम्पूर्ण दुष्ट गन्धवीका भाश कर दुंगा ॥ ६ ॥ यह सुनकर भगवान् जलशायीको प्रणाम कर समस्त नागाधिपतिगण नागलोकमें सौट आये और पुरसुत्सको स्त्रनेके स्त्रिये [अपनी बहिन एवम् गुरुकुत्सकी भावी] नर्मदाको प्रेरित किया ॥ ७ ॥ तदनन्तर नर्मदा पुरुकुत्सको रसातलमें ले आयी ॥ ८ ॥

रसातलमें पहुँचनेपर पुरुकुत्सने भगवान्के रोजसे

वीर्यस्पकलगन्धवांत्रिज्ञचान ॥ १ ॥ पुनश्च स्वपुरमाजगाम ॥ १० ॥ सकलपन्नगाधि-पतयश्च नर्मदायै वरं ददुः । यस्तेऽनुस्मरणसमवेतं नामग्रहणं करिष्वति न तस्य सपंविषभयं भविष्य-तीति ॥ ११ ॥ अत्र च इलोकः ॥ १२ ॥ नर्मदायै नमः प्रातन्मदायै नमो निश्चि ।

नमोऽस्तु नमंदे तुश्यं त्राहि मां विषसर्पतः ॥ १३ इत्युष्टार्याहर्निशमन्यकारप्रवेशे वा सर्पैर्न दश्यते न चापि कृतानुस्मरणभुजो विषमपि भुक्तमुपघाताय भवति ॥ १४ ॥ पुरुकुत्साय सन्ततिविक्केदो न भविष्यतीत्युरगपतयो वरं ददः ॥ १५ ॥

पुरुकुत्सो नर्मदायां त्रसद्वस्युभजीजनत् ॥ १६ ॥ त्रसद्वस्युतस्यष्यूतोऽनरण्यः, यं रावणो दिग्विजये जधान ॥ १७ ॥ अनरण्यस्य पृषद्श्वः पृषद्श्वः पृषद्श्वः पृषद्श्वः पृषद्श्वः पृषद्श्वः पृषद्श्वः पृषद्श्वः पृत्रोऽभवत् ॥ १८ ॥ तस्य च हस्तः पुत्रोऽभवत् ॥ १९ ॥ ततश्च सुमनास्तस्यापि त्रिधन्वा त्रिधन्वनस्वय्यारुणिः ॥ २० ॥ त्रय्यारुणे-स्तत्यव्रतः,योऽसौ त्रिश्ह्यसंज्ञामवाप ॥ २१ ॥

स चाण्डालतामुपगतश्च ॥ २२ ॥ द्वादश-वार्षिक्यामनावृष्ट्यां विश्वामित्रकलत्नापत्य-पोषणार्थं चाण्डालप्रतिमहपरिहरणाय च जाह्नवी-तीरन्यप्रोधे मृगमांसमनुदिनं बबन्ध ॥ २३ ॥ स तु परितुष्टेन विश्वामित्रेण सद्दारीरस्वर्ग-मारोपित: ॥ २४ ॥

त्रिशङ्कोहीरश्चन्द्रस्तस्माच रोहिताश्वस्ततश्च हरितो हरितस्य चञ्चश्चकोविजयवसुदेवी स्क्रको विजयाहरूकस्य वृकः ॥ २५ ॥ ततो वृकस्य बाहुर्योऽसौ हैहयतालजङ्कादिभिः पराजितोऽ-नार्वल्या महिष्या सह वनं प्रविवेश ॥ २६ ॥ तस्याश्च सपल्या गर्भस्तस्थनाय गरो दत्तः ॥ २७ ॥ तेनास्या गर्भस्तप्रवर्षाणि जठर एव तस्यौ ॥ २८ ॥ स च बाहुर्वृद्धभावादौर्वाश्रम-समीपे पमार ॥ २९ ॥ सा तस्य भार्या चितां कृत्वा अपने शरीरका बल बढ़ जानेसे सम्पूर्ण गन्धवींको मार डाला और फिर अपने नगरमें लौट आया ॥ ९-१० ॥ उस समय समस्त नागराजींने नर्मदाको यह घर दिया कि जो कोई तेरा समस्य करते हुए तेरा नाम लेगा उसको सर्म-विषसे कोई भय न होगा ॥ ११ ॥ इस विषयमें यह

'टर्मदाको प्रातःकाल नमस्कार है और रात्रिकालमें भी गर्मदाको नमस्कार है। हे नर्मदे ! तुपको बारम्बार नमस्कार है, तुम मेरी विष और सर्पसे रक्षा करो'॥ १३॥

रलोक भी है— II १२ II

इसका उष्टारण करते हुए दिन अथवा रात्रिमें किसी समय भी अन्धकारमें जानेसे सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके मोजन करनेबाटेका खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता॥ १४॥ पुरुकुत्सको नागपतियोने यह धर दिया कि तुम्हारी सन्तानका कभी अन्त न होगा॥ १५॥

पुरुकुत्सने नर्मदासे त्रसद्स्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ १६ ॥ त्रसद्स्युरो अनरण्य हुआ, जिसे दिन्दिजयके समय सक्त्राने मारा था ॥ १७ ॥ अनरण्यके पृष्ठदश्च, पृषदश्चके हर्मश्च, हर्यश्चके हरत, हरतके सुमना, सुमनाके त्रिथन्ता, त्रिथन्त्राके वय्यासीय और व्य्यासीयके सस्यवत नामक पुत्र हुआ, जो पोळे त्रिशंकु सहस्त्राया ॥ १८-—२१ ॥

वह त्रिशंकु चाण्डाल हो गया था॥ २२॥ एक बार बारह वर्षतक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनिके खी और बाल-बन्नोंके पोषणार्थ तथा अपनी चाण्डालताको छुड़ानेके लिये वह मङ्गाजीके तटपर एक वटके वृक्षपर प्रतिदिन मृगका मांस बाँध आता था॥ २३॥ इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्रजीने उसे सदेह स्वर्ग फेन दिया॥ २४॥

विशंकुसे हरिक्षन्त्र, हरिक्षन्त्रसे रोहिताश्व, रोहिताश्वसे हरित, हरितसे सञ्च, सञ्चसे विजय और वसुदेव, विजयसे रुस्क और रुस्कसे वृक्का जन्म हुआ ॥ २५ ॥ व्यक्ते बाहु नामक पुत्र हुआ जो हैहय और तालजंध आदि क्षत्रियोंसे पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानीके सहित बनमें चल्ज गया था॥ २६ ॥ पटरानीकी सौतने उसका गर्भ रोकनेको इच्छासे उसे विष जिल्ला दिया॥ २७ ॥ उसके प्रभावसे उसका गर्भ सात वर्षतक गर्भांद्य ही में रहा॥ २८ ॥ अन्तमें, बाहु वृद्धावस्थांके कारण और्व मुनिके आश्चमके समोप मर गया॥ २९ ॥ तब उसकी पटरानीने चिता बनावत

तमारोप्यानुमरणकृतनिश्चयाऽभृत् ॥ ३० ॥ अर्थतामतीतानागतवर्तमानकालत्रयवेदी भगवामौर्वस्त्याश्रमात्रिर्गत्याद्ववीत् ॥ ३१ ॥ अलमलपनेनासद्वाहेणाखिलभूमण्डलपति-रितवीर्यपराक्रमो नैकयज्ञकृदरातिपक्षश्चयकर्ता तवोदरे चक्रवर्ती तिष्ठति ॥ ३२ ॥ नैवमति-साद्वसाध्यवसायिनी भवती भवत्वित्युक्ता सा तस्मादनुपरणनिर्वन्थाद्विरराम ॥ ३३ ॥ तेनैव च भगवता स्वाश्चममानीता ॥ ३४ ॥

तत्र कतिपयदिनाभ्यन्तरे च सहैव तेन गरेणाति-तेजस्वी बालको जज्ञे ॥ ३५ ॥ तस्यौवॉ जातकमांदि-क्रिया निष्पाद्य सगर इति नाम चकार ॥ ३६ ॥ कृतोपनयनं चैनमौवॉं चेदशास्त्राण्यस्त्रं चाग्नेयं धार्मवास्यमध्यापयामास ॥ ३७ ॥

उत्पन्नबृद्धिश्च मातरमन्नवीत् ॥ ३८ ॥ अम्ब कथमत्र वयं क वा तातोऽस्माकमित्येव-मादिपुळ्ज्तं माता सर्वमेवाबोचत् ॥ ३९ ॥ ततश्च पितुराज्यापहरणादमर्थितो हैहयतालजङ्गादि-वधाय प्रतिज्ञामकरोत् ॥ ४० ॥ हैहयतालजङ्गङ्गधान ॥ ४१ ॥ शक्यवन-काम्बोजपारदपह्नुताः हन्यमानास्तत्कुलगुरुं वसिष्ठं अधैनान्यसिष्ठो जग्पुः ॥ ४२ ॥ जीवन्पृतकान् कृत्वा सगरमाह् ॥ ४३ ॥ वत्सालमेभिर्जीवन्पृतकैरनुसुतैः ॥ ४४ ॥ एते च मयैव त्वत्प्रतिज्ञापरिपालनाय निजधर्मद्विजसङ्ग-परित्यागं कारिताः ॥ ४५ ॥ तथेति तद्गुरुवचन-मभिनन्द्य तेषां वेषान्यत्वमकारयत् ॥ ४६ ॥ यवनान्पण्डितशिरसोऽर्द्धपुण्डिताञ्खकान् प्रलम्बकेशान् पारदान् पह्नवाज्रमश्रुधरान् निस्खाध्यायसयद्कारानेतानन्यांश्च क्षत्रियां-श्चकार ॥ ४७ ॥ एते चात्पधर्मपरित्यागाद्वाहाणै: परित्यक्ता म्लेन्छतां ययुः ॥ ४८ ॥ सगरोऽपि स्वमधिष्ठानमागम्यास्वलितचक्रसामृहीपवती-पिमामुर्वी प्रश्रशास ॥ ४९ ॥

उसपर पतिका शव स्थापित कर उसके साथ सती होनेका निश्चय किया ॥ ३० ॥ उसी समय भूत, भांबच्यत् और वर्तमान तीनी कालके जाननेवाले भगवान् और्वने अपने आश्चमसे निकलकर उससे कहा — ॥ ३१ ॥ 'अपि साध्वि ! इस व्यर्थ दुराग्रहको छोड़ । तेर उदरमें सम्पूर्ण भूमण्डलका स्वामी, अत्यन्त बल-पराक्रमशील, अनेक यहींका अनुष्ठान करनेवाला और शबुओंका नाश करनेवाला चक्रवर्ती राजा है ॥ ३२ ॥ तू ऐसे दुस्साहसका उद्योग न कर ।' ऐसा कहे जानेपर वह अनुमरण (सती होने) के आग्रहमें विस्त हो गयी ॥ ३३ ॥ और भगवान् और्ष उसे अपने आश्चवपर ले आये ॥ ३४ ॥

वर्तों कुछ ही दिनोंने, उसके उस गर (बिब) के साथ ही एक आति तेजस्वी वालको जन्म लिया ॥ ३५ ॥ भगवान् और्वेने उसके बातकर्म आदि संस्कार कर उसका नाम 'सगर' रखा तथा उसका उपनयनसंस्कार होनेपर और्वेने हो उसे बेद, २०० एवं भागेंव नामक आरोग रहकोकी शिक्षा हो ॥ ३६ ३७ ॥

बहिका क्किस होनेपर उस बालकने अपनी मातारे कहा— ॥ ३८ ॥ "माँ ! यह तो बता, इस तपोबनमें हम क्यो रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं ?'' इसी प्रकारके और भी प्रश्न पृक्षनेपर माताने उससे सम्पूर्ण बुत्तान्त कह दिया ॥ ३९ ॥ तब तो पिताके राज्यापद्यरणको सहन न कर सकनेके कारण उसने हैहय और तालबंध आदि क्षत्रियोंको मार डालनेकी प्रतिज्ञा को और प्रायः सभी हैहय एवं तारुजंघवंशीय राजाओंको नष्ट कर दिया ॥ ४०-४१ ॥ उनके पश्चात शक. यवन, न्युम्बोज, पारद और पहुचगण भी हताहत होकर सगरके कुलगृह व्यासष्टजीको कारणये गये॥४२॥ वसिष्ठजीने उन्हें जीवन्यत (जीते हुए ही महेके समान) करके सगरसे कहा --- "बेटा इन जीते-जी मीर हुओका पीछा करनेसे क्या रूप है ? ॥ ४४ ॥ देख, तेरी प्रतिहाको पूर्ण करनेके लिये मैंने ही इन्हें स्वधर्म और द्विजातियोंके संसर्गसे विश्वत कर दिया है" ॥ ४५ ॥ राजाने 'जो आज्ञा' सहकर गुरुजीके कथनका अनुमोदन किया और उनके वेष बदरूवा दिये ॥ ४६ ॥ उसने यजनीके सिर मुहजा दिये, शकोंको आर्द्धभृष्डित कर दिया, पारटेकि लम्बे-लम्बे केडा रखना दिये, मह्रवेंकि मुँछ-दाद्वी रत्तवा दीं तथा इनको और उनके लमान अन्यान्य क्षत्रियोंको मी स्वाध्याय और वषटकारादिसे बहिष्कृत कर दिया ॥ ४७ ॥ अपने धर्मको छोड देनेके कारण बाह्मणीने भी इनका परिस्थाम कर दिया: अतः ये म्टेन्छ हो गये ॥ ४८ ॥ तदनसर महाग्रज सगर अपनी राजधानीमे आकर अप्रतिहत सैन्यसे युक्त हो इस सम्पूर्ण सप्तद्वीपवती पृथियोक्त शासन करने तमे ॥ ४९ ॥

#### चौथा अध्याय

सगर, सौदास, खद्बाङ्ग और भगवान् रामके चरित्रका वर्णन

श्रीपदास उदाच

काश्यपदुहिता सुमितिर्विदर्भराजतनया केशिनी च द्वे भार्ये सगरस्यास्ताम् ॥ १ ॥ ताभ्यां चापत्यार्थमौर्वः परमेण समाधिनाराधितो वरमदात् ॥ २ ॥ एका वंशकरमेकं पुत्रमपरा षष्टि पुत्रसहस्ताणां जनियव्यतीति यस्या यद्भिमतं तदिच्छया गृह्यतामित्युक्ते केशिन्येकं वरयामास ॥ ३ ॥ सुमितः पुत्रसहस्ताणि षष्टि वहे ॥ ४ ॥

तथेत्युक्ते अल्पैरहोधिः केदिानी पुत्रमेक-यसमञ्जसनामानं वंद्यकरमसूत ॥ ५ ॥ काद्यप-तनयायास्तु सुमत्याः षष्टिः पुत्रसहस्राण्यभवन् ॥ ६ ॥ तस्मादसमञ्जसादंशुमाञ्चाम कुमारो जज्ञे ॥ ७ ॥ स त्यसमञ्जसो वाल्पे बाल्यादेवा-सद्युक्तोऽभूत् ॥ ८ ॥ पिता चास्याचिन्तयदय-मतीतबाल्यः सुबुद्धिमान् भविष्यतीति ॥ ९ ॥ अथ तत्रापि च वयस्यतीते असञ्चरितमेने पिता तत्याच ॥ १० ॥ तान्यपि षष्टिः पुत्रसहस्रा-ण्यसमञ्जसचरितमेवानुचक्तः ॥ १९ ॥

ततश्चासमञ्जसचरितानुकारिभिस्सागरैरप-ध्वस्तयज्ञादिसन्यार्गे जगति देवास्सकलविद्या-स्यमसंस्पृष्टपशेषद्वेषैर्यगवतः पुरुषोत्तमस्यांश-भूतं कपिलं प्रणस्य तदर्थमृद्धः॥१२॥ भगवत्रेभिस्सगरतनयैरसमञ्जसचरितमनु-गस्यते॥१३॥ कथमेभिरसद्वृत्तमनुसरिद्ध-र्जगद्धविष्यतीति॥१४॥अत्यार्त्तजगत्परित्राणाय च भगवतोऽत्र शरीरग्रहणमित्याकण्यं भगवाना-हाल्पैरेव दिनैर्विनङ्कयन्तीति॥१५॥ श्रीपरस्त्रारजी बोले — काश्यपस्ता सुगति और विदर्भराज-कन्या केशिनी ये राजा सगरकी हो स्थिमों भी ॥ १ ॥ उनसे सन्तानोत्पत्तिके लिये परम समाधिद्वारा आराधना किये जानेपर भगवान् और्वन यह वर दिया ॥ २ ॥ 'एकसे वंशकी वृद्धि करनेवाला एक पृत्र तथा दूसरीसे साठ हजार पृत्र उत्पन्न होंगे, इनमेंसे जिसकी जो अभीष्ट हो वह इच्छापूर्वक उसीको यहण कर सकती है ।' उनके ऐसा कहनेपर केशिनीने एक तथा सुमतिने साठ हजार पुत्रोंका वर मींगा ॥ ३-४ ॥ महर्षिके 'तथास्।' कहनेपर कुछ ही दिनोंमें केशिनीने

वंशको बक्नवेवाले असमग्रस नामक एक पुत्रको जन्म दिया और काञ्चपकुमारी सुमतिसे साठ सत्तव पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ५-६ ॥ राजकुमार असमञ्जसके अंशुमान् नामक पुत्र हुआ ॥ ७ ॥ यत असमग्रस बाल्यावस्थासे ती वड़ा हुसचारी था ॥ ८ ॥ पिताने सोचा कि बाल्यावस्थाके बीत आनेपर यह बहुत समझदार होगा ॥ ९ ॥ किन्तु यौवनके बीत जानेपर भी जब उसका आचरण न सुध्या ती पिताने उसे त्याग दिया ॥ १० ॥ उनके साठ हजार पुत्रोंने भी असमञ्जसके चरित्रका ही अनुकरण किया ॥ ११ ॥

तब, असमञ्जसके चरित्रका अनुकरण करनेवाले उन सगरपुत्रीद्वात संसारमें यज्ञादि सन्मागंका उच्छंद हो जानेपर सकल-विद्यानिधान, अशेषदीपदीन, भगवान् पुरुषोत्तमके अंशभूत श्रीकपिलदेवसे देवताओंने प्रणाम करनेके अनन्तर उनके विषयमें कहा— ॥ १२ ॥ "भगवन्! राजा सगरके ये सभी पुत्र असमञ्जसके चरित्रका ही अनुसरण कर रहे हैं॥ १३ ॥ इन सबके असन्मार्गमें प्रकृत रहनेसे संसारकी क्या दशा होगी ? ॥ १४ ॥ प्रमो ! संसारमें दीनजनोंकी रक्षाके लिये हो आपने यह शरीर प्रष्ठण किया है [ अतः इस घोर आपत्रिसे संसारकी रक्षा कीजिये ] ।" यह सुनकर भगवान् किपलने कहा, "ये सब थोड़े ही दिनोमें नष्ट हो जायींगे"॥ १५ ॥ अत्रान्तरे च सगरो हयमेथमारभत ॥ १६ ॥
तस्य च पुत्रैरथिष्ठितमस्याश्चं कोऽप्यपहत्य भुवो बिलं
प्रविवेश ॥ १७ ॥ ततस्तत्तनयाश्चाश्चरपुरगतिनिर्वारोनावनीमेकैको योजनं चरनुः ॥ १८ ॥
पाताले चाश्चं परिश्वमन्तं तसवनीपतितनयासी
ददृशुः ॥ १९ ॥ नातिदूरेऽवस्थितं च
भगवन्तमपथने शरत्कालेऽकीमिव
तेजोभिरनवरतपूर्व्वमधश्चाशेषदिशश्चोद्धासयमानं
हयहत्तीरं कपिलविंगपश्चन् ॥ २० ॥

ततश्चोद्यतायुद्या दुरात्मानोऽयमस्मदपकारी यज्ञविश्वकारी हन्यतां हयहत्तां हन्यतामित्यवोच-त्रभ्यधावंश्च ॥ २१ ॥ ततस्तेनापि भगवता किञ्जिदीक्यरिवर्त्तितलोचनेनावलोकितास्ख-

श्चरीरसपुत्थेनाऽग्निना दहामाना विनेशः ॥ २२ ॥ सगरोऽप्यवगम्याश्चानुसारि तत्पुत्रबलमशेष

परमर्षिणा कपिलेन तेजसा दर्ख ततोऽश्मन्त-मसमञ्जासपुत्रमश्चानयनाय युयोज ॥ २३ ॥ स तु सगरतनयसातमार्गेण कपिलमुपगम्य भक्तिनब्रस्तदा तुष्टाव ॥ २४ ॥ भगवानाह ॥ २५ ॥ गर्छनं पितामहायाशं प्रापय वरं कृणीषु च पुत्रक पौत्रश्च ते स्वर्गीदृङ्गां भुवमानेष्यत इति ॥ २६ ॥ अर्थाशुमानपि स्वर्यातानां ब्रह्मदण्डहतानापस्पत्पितृणामस्वर्ग-योग्यानां स्वर्गप्राप्तिकरं चरमस्माकं प्रयच्छेति प्रत्याह ॥ २७ ॥ तदाकर्ण्यं तं च भगवानाह उक्तमेथैतन्त्रयाद्य पौत्रसे त्रिदिवाद्गङ्गा भुवमानेष्यतीति ॥ २८ ॥ तदम्मसा संस्पृष्टेष्ट्रस्थियस्पस् एते च स्वर्गमारोक्ष्यन्ति ॥ २९ ॥ भगबहिष्णुपादाङ्गुष्टनिर्गतस्य जलस्यतन्याहातस्यम् ॥ ३० ॥ यश केवलमभि-सन्धिपूर्वकं स्नानाद्यूपभोगेषुपकारकमनभि-संहितमप्यपेतप्राणस्यास्थिचर्मस्रायुकेशाद्यपस्पृष्टं शरीरजमपि पतितं सद्यञ्ज्ञशीरिणं नयतीत्पुक्तः प्रणम्य भगवतेऽश्वमादाय पिता-

इसी समय सगरने अग्रमेध-यह आरम्भ किया ॥ १६ ॥ उत्तमें उसके पुत्रोद्वारा सुर्रोद्वार घोड़ेको कोई व्यक्ति चुरुकर पृथिवीमें घुस गया ॥ १७ ॥ तब उस योड़के खुरोंके चिह्नोंका अनुसरण करते हुए उनके पुत्रोमेंसे प्रत्येक्ते एक-एक योजन पृथिवी खोद डाट्ये ॥ १८ ॥ तथा पाताटमें पहुँक्कर उन राजकुमारोंने अपने घोड़ेको फिरता हुआ देखा ॥ १९ ॥ पासहीमें मेघायरणहीन इारकाटके सूर्यके समान अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए घोड़ेको चुरानेवाले परमर्थि कपिल्क्ते सिर सुकाये बैठे देखा ॥ २० ॥

तब तो ये दुरात्मा अपने अख-शस्त्रोंको उठाकर 'यही हमारा अपकारी और यहामें विद्य ठालनेवाला है, इस चोड़ेको चुरानेवालेको मारो, मारो' ऐसा किल्लाते हुए उनको ओर दौड़े ॥ २१ ॥ तब ममवान् किपलदेवके कुछ आँख बदलकर देखते ही वे सब अपने हो शरीरसे उत्पन्न हुए अग्निमें जलकर नष्ट हो गये ॥ २२ ॥ महाराज सनस्को जब मालूम हुआ कि घोड़ेका

अनुसाण करनेवाले उसके समस्त पृत्र महर्षि कपिलके तेजसे दग्य हो गये है तो उन्होंने असमज्ञसके पुत्र अंश्वानुको थोंद्रा ले आनेके लिये नियुक्त किया ॥ २३ ॥ वह सगर-पुत्रोद्धार खोदे हुए पार्गसे कांपलजीके पास पहेंचा और भक्तिवरम होकर उनकी स्तृति की ॥ २४ ॥ तब भगवान् कपिलने उससे कहा, "बेटा ! जा, इस घोड़ेको ले जाकर अपने दादाको दे और तेरी जो इच्छा हो। बही दर माँग ले। तेरा पीत्र महत्त्वीको स्वर्गसे पृथियोपर लायेगा" ॥ २५-२६ ॥ इसपर अंशमानने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिये जो ब्रह्मदण्डसे आहत होकर मरे हुए मेरे अस्वर्ग्य पितुगणको स्वर्गको प्राप्ति करानेवाला हो ॥ २७ ॥ यह सुनकर भगवानुने कहा, "मैं तुझसे पहले ही कह चुका है कि तेस दौत्र गुझजीको स्वर्गसे पृथिवीपर लायेगा ॥ २८ ॥ उनके जलसे इनकी अस्थियोंकी भस्मका स्पर्श होते ही ये सब स्वर्गको चले जायेंगे॥२९॥ भगवान् विष्णुके चरणनखरी निकले हुए उस जलका ऐसा महात्म्य है कि वह कामनापूर्वक केवल स्नानादि कार्योमें ही उपयोगी हो --सो नहीं, अपित, बिगा कामनाके मृतक पुरुषके अस्थि, चर्म, सायु अथवा केश आदिका स्पर्श हो जानेसे या उसके शरीरका कोई अंग गिरनेसे भी वह देहपारीको तुरंत स्वर्गमें ले जाता है।" भगवान् कपिलके पेसा कहनेपर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़ेको छेकर

तत्तनय-

पहयज्ञमाजगाम ॥ ३१ ॥ सगरोऽप्यश्वमासाद्य तं यज्ञं समापयामास ॥ ३२ ॥ सागरं चात्मजसीत्या पुत्रत्वे कल्पितवान् ॥ ३३ ॥ तस्यांशुमतो दिलीपः पुत्रोऽभवत् ॥ ३४ ॥ दिलीपस्य भगीरथः योऽसौ

गङ्गां स्वर्गादिहानीय भागीरथीसंज्ञां चकार ॥ ३५ ॥ भगीरथात्सुहोत्रस्सुहोत्राच्छुतः,तस्यापि नाभागः

ततोऽम्बरीषः , तत्पुत्रस्मिन्धुद्वीषः सिन्धुद्वीपा-दयुतायुः ॥ ३६ ॥ तत्पुत्रश्च ऋतुपर्णः , योऽसौ

नलसहायोऽश्रहदयज्ञोऽभूत् ॥ ३७ ॥ ऋतुपर्णमुत्रस्सर्वकामः ॥ ३८ ॥

स्तुदासः ॥ ३९ ॥ सुदासात्सौदासो मित्र-सहनामा ॥ ४० ॥ स चाटव्यां मृगयार्थी पर्यटन् व्याझहयपपश्यत् ॥ ४१ ॥ ताभ्यां तहनमपमृगं कृतं मत्वैकं तयोर्जाणेन जघान ॥ ४२ ॥ म्रियमाणश्चासावतिभीषणाकृतिरतिकरात्व्वदनो राक्षसोऽभूत् ॥ ४३ ॥ हितीयोऽपि प्रतिक्रियां ते

करिष्यामीत्युक्त्यान्तर्धानं जगाम ॥ ४४ ॥

कालेन गच्छता सौदासो यज्ञमयजत् ॥ ४५ ॥ परिनिष्ठितयज्ञे आचार्ये वसिष्ठे निष्कान्ते तदक्षो वसिष्ठरूपमास्थाय यज्ञावसाने मम नरमांसभोजने देयमिति तत्संस्कियतां क्षणादागमिष्यामी-त्युक्तवा निष्कान्तः ॥ ४६ ॥ भ्रूयश्च सूदवेषं कृत्वा राजाज्ञया मानुषं मांसं संस्कृत्य राज्ञे न्यवेदयत् ॥ ४७ ॥ असाविष हिरण्यपात्रे मांसमादाय वसिष्ठायमनप्रतीक्षाकोऽभवत् ॥ ४८ ॥ आगताय वसिष्ठाय निवेदितवान् ॥ ४९ ॥

स चार्ष्याचन्त्रयदहो अस्य राज्ञो दौरशिल्यं येनैतन्यांसमस्माकं प्रयच्छति किमेतदहस्य-जातिपिति ध्यानपरोऽभवत् ॥ ५० ॥ अपश्यष्ठ तन्यांसं मानुष्य् ॥ ५१ ॥ अतः क्रोधकलुपी-कृतचेता राजनि शापमुत्ससर्जं ॥ ५२ ॥ यस्मादभोज्यमेतदस्मद्विधानां तपस्विनामध-गच्छन्नपि भवान्यहो ददाति तस्मानवैदान

लोल्पता भविष्यतीति ॥ ५३ ॥

अपने पितामहकी यज्ञशालामें आया॥३०-३१॥ ग्रजा सगरने भी घोड़ेके मिल जानेपर अपना यज्ञ समाप्त किया और [अपने पुत्रोंके खोदे हुए] सागरको ही अपस्य-स्टेहसे अपना पुत्र पाना॥३२-३३॥ उस

अस्वा जन्म अन्य पुत्र सामा । इस्ट रहा । उस अंशुमान्के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीपके धर्मीरथ हुआ जिसने मङ्गाजीको स्वर्गरो पृथिवीपर लाकर उनका नाम पांगीरथी कर दिया ॥ ३४-३५ ॥

भगीरथसे सुतीब, सुतीबसे श्रुति, श्रुतिसे नाभाग, नाभगसे अम्बरीष, अम्बरीषसे सिन्धुद्वीप, सिन्धुद्विपसे अयुतायु और अतुतासुसे ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ जो राजा नलका सहायक और द्यतन्त्रीडाका पारदर्शी था॥ ३६-३७॥

ऋतुपणंका पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और सुदासका पुत्र सीदास मित्रसह हुआ ॥ ३८—४० ॥ एक दिन मृगयाके लिये वनमें घूमते-घूमते उसने दो व्याध देखे ॥ ४९ ॥ इन्होंने सम्पूर्ण वनको मृगहीन कर दिया है—ऐसा समझकर उसने उनमेरो एकको वाणसे मार खला ॥ ४२ ॥ मस्ते समय वह अति भयङ्कररूप कूर-वदन ग्रक्षस हो गया ॥ ४३ ॥ तथा दूसरा भी 'मैं इसका बदला सूँगा' ऐसा कहका अन्तर्थान हो गया ॥ ४५ ॥ कारणन्तरमे सीदासने एक यह किया ॥ ४५ ॥ यह

समाप्त हो जानेपर जब आचार्य बसिष्ठ बाहर चले गये तब वह रक्षिल विसिष्ठजीका रूप बनाका बोला, 'यक्नके पूर्ण होनेपर मुझे नर-मांसजुक भोजन कराना चाहिये; अतः तुम ऐसा अस तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ' ऐसा कहका यह बाहर चला गया॥ ४६॥ फिर रसोइगेका केप बनाका राजाकी आज्ञासे उसने मनुष्यका मांस पकाकर उसे निवंदन किया॥ ४७॥ राजा भी उसे मुक्यंपानमें रखकर बसिष्ठजीके आनेकी प्रतीका करने लगा और उनके आते ही वह मांस निवंदन कर दिया॥ ४८-४९॥

चसिष्ठजीने सोचा, 'अही ! इस राजाकी कुटिलता तो देखी जो यह जान-बूझकर भी मुझे खानेके दिखे यह मांस देता है।' फिर यह जाननेके किये कि यह किसका है वे ध्यानस्थ हो। गये॥ ५०॥ ध्यानावस्थामें उन्होंने देखा कि यह तो नरमांस है॥ ५१॥ तब तो क्रोधके कारण शुष्यक्ति होकर उन्होंने राजाको यह शाप दिया॥ ५२॥ 'क्योंकि तुने जान-बूझकर भी हमारे जैसे तपीखयोंके किये अत्यन्त अभक्ष्य यह नरमांस मुझे जानेको दिया है इसलिये तेसे इसीचे लोलुपता होगी [ अर्थात् यू राक्स हो जायगा ]॥ ५३॥ अनन्तरं च तेनापि भगवतैवाभिहितोऽस्मीत्युक्ते कि कि मयाभिहितमिति मुनिः पुनरपि समाधौ तस्यौ ॥ ५४ ॥ समाधिविज्ञानावगतार्थश्चानु-प्रहं तस्मै चकार नात्यान्तिकमेतद्द्वादशस्त्रदं तब भोजनं भविष्यतीति ॥ ५५ ॥ असाविष प्रति-गृह्योदकाञ्चलि भुनिशापप्रदानायोद्यतो भगव-त्रयमस्म हुर्क्नार्हस्येनं कुलदेवताभृतमाचार्य शमुमिति मदयन्त्या स्वपत्या प्रसादितस्सस्या-म्बुद्रस्क्षणार्थं तच्छापाम्बु नोव्यां न चाकाशे चिक्षेप कि तु तेनैव स्वपदौ सिषेच ॥ ५६ ॥ तेन च क्रोधाश्चितेनाम्बुना दम्धच्छायौ तत्यादौ कल्यापता-मुपगती ततस्स कल्यायपादसंज्ञामवाप ॥ ५७ ॥ विस्वष्ठशापाश्च षष्ठे षष्ठे काले राक्षसस्वभाव-मेत्याटस्यां पर्यटन्ननेकशो मानुषानभक्षयत् ॥ ५८ ॥

एकदा तु कञ्चिन्युनिमृतुकाले भार्यासङ्गतं ददर्श ॥ ५१ ॥ तयोश्च तमतिभीषणं राक्षस-खरूपमबलोक्य त्रासाद्दण्ययोः प्रधावितयो-ब्राह्मणं जन्नाह ॥ ६० ॥ ततस्सा ब्राह्मणी बहुशस्तमभियाचितवती ॥ ६१ ॥ प्रसीदेश्वाकु-कुलतिलकभूतस्त्वं महाराजो मित्रसहो न राक्षसः ॥ ६२ ॥ नाहीस स्त्रीधर्मसुखाभिन्नो मध्य-कृतार्थायामसम्बद्धत्तिं हन्तुमित्येवं बहुअकारं तस्यां विलयन्त्यां स्थानः पशुमिवारण्येऽभिमतं तं ब्राह्मणमभक्षयत् ॥ ६३ ॥

ततश्चातिकोपसमन्त्रिता ब्राह्मणी तं राजानं शशाप ॥ ६४ ॥ यस्मादेवं मय्यतृप्तायो त्वयायं मत्पतिर्भक्षितः तस्मात्त्वमपि कामोपभोगप्रवृत्तो-ऽन्तं प्राप्त्यसीति ॥ ६५ ॥ शप्त्वा चैवं साधि प्रविवेश ॥ ६६ ॥

ततस्तस्य द्वादशाब्दपर्वये विमुक्तशायस्य स्त्रीविषयाधिलाविणो मदयन्ती तं स्मारयामास ॥ ६७ ॥

तदनन्तर राजाके यह कहनेपर कि 'भगवन् आपहीने ऐसां आज्ञा की थी,' वसिष्टजी यह कहते हुए कि 'क्या मैंने ही ऐसा कहा था ?' फिर समाधिस्य हो गये॥ ५४॥ समाधिद्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजापर अनुप्रह करते हुए कहा, "तू अधिक दिन नरमांस भोजन न करेगा, केवरू बारह वर्ष हो तुझे ऐसा करना होगा" प्र ५५॥ र्वासप्रजीके ऐसा कहनेपर राजा सौदास भी अपनी अञ्जलिमें जल लेकर मुनीश्वरको शाप देनेके स्थि उच्चत हुआ। किन्तु अपनी पत्नी मदयन्तीद्वारा 'भगवन् ! ये हमारे कुलगुरु हैं, इन कुलदेबरूप आचार्यको साप देना उचित नहीं हैं' — ऐसा कहे जानेसे दान्त हो गया तथा अन और मेचकी रक्षाके कारण दस ज्ञाप-जलको पृथिकी या आकारामें नहीं फेका, बल्कि उससे अपने पैरोंको ही भिगो लिया ॥ ५६ ॥ उस क्रोधयुक्त जलसे उसके पैर झुलसकर कल्पायवर्ण (चितकबरे) हो गये। तभीसे उनका नाम कल्मायपाद हुआ।। ५७॥ तथा वसिष्ठजांके शापके प्रभावसे छठे कालमें अर्थात् तीसरे दिनके अत्तिम भागमें बह राक्षस-स्वधाव धारणकर यनमें घृमते हुए अनेकी मन्द्र्यको खाने छगा ॥ ५८ ॥

एक दिन उसने एक मुनीश्वरको ऋतुकाएके समय अपनी भाषांसे सङ्गम करते देखा ॥ ५९ ॥ उस अति भीषण राश्वस-रूपको देखकर भयसे भागते हुए उन दम्मतियोमेसे उसने ब्राह्मणको पकड़ लिया ॥ ६० ॥ तब ब्राह्मणीने उससे नाना प्रकारसे प्रार्थना की और कहा—''हे राजन् ! प्रसन्न होइये । आप राश्वस नहीं हैं ब्राह्मिक इक्ष्माकुकुलतिलक महाराज भित्रसह है ॥ ६१-६२ ॥ आप स्त्री-संयोगके सुस्को जाननेवाले हैं में अतृत हूँ, मेरे पतिको मारना आपको उचित नहीं है ।' इस प्रकार उसके नाना प्रकारसे बिलाप करनेपर भी उसने उस ब्राह्मणको इस प्रकार भक्षण कर लिखा जैसे बाघ अपने अधिमत पशुको चनमें फ्कड़कर सा जाता है ॥ ६३ ॥

तब ब्राह्मणीने अत्यन्त क्रोधित होकर राजाको ज्ञाप दिया— ॥ ६४ ॥ 'अरे ! तूने मेरे अतुप्त रहते हुए भी इस ब्रह्मर मेरे पतिको खा लिया, इसलिये क्यभोपभोगमें प्रकृति होते ही तेस अन्त हो जायगा' ॥ ६५ ॥ इस प्रकार ज्ञाप देकर वह अब्रिमें प्रविष्ट हो गयी ॥ ६६ ॥

तदनन्तर बारह वर्षके अन्तर्भे शापभुक्त हो जानेनर एक दिन विषय-कामनामें प्रवृत्त होनेपर रानी मदयनीने उसे ब्राह्मणीके शापका स्मरण करा दिया॥ ६७॥ ततः परमसौ स्त्रीभोगं तत्याज ॥ ६८ ॥ वसिष्ठ-श्रापुत्रेण राज्ञा पुत्रार्थमध्यर्थितो मदयन्त्यो गर्भाधानं चकार ॥ ६९ ॥ यदा च सम्भवर्षण्यसौ गर्भो न जज्ञे ततस्तं गर्भमश्मना सा देवी जघान ॥ ७० ॥ पुत्रश्चाजायत ॥ ७१ ॥ तस्य चाश्मक इत्येव नामाभवत् ॥ ७२ ॥ अश्मकस्य मूलको नाम पुत्रोऽभवत् ॥ ७३ ॥ योऽसौ निःश्रवे क्ष्मातलेऽस्मिन् क्रियमाणे स्त्रीभिर्विवस्त्राभिः परिवार्य रक्षितस्तरसं नारीकवचमुदाहरन्ति ॥ ७४ ॥

**मूलकाद्दारथस्तस्मादिलिवलस्ततश्च** विश्वसहः ॥ ७५ ॥ तस्माद्य सद्वाङ्गो योऽसौ देवासुरसङ्ग्रामे देवैरभ्यर्थितोऽस्रराञ्च्यान ॥ ७६ ॥ स्वर्गे च कृतप्रियैदेवैर्बरग्रहणाय चोदितः प्राह ॥ ७७ ॥ यद्यवस्यं वरो प्राह्यस्तन्ममायुः कथ्यतामिति ॥ ७८ ॥ अनन्तरं च तैरुक्तं एकमुहर्तप्रमाणं तवायुरित्युक्तोऽधास्वितिन-गतिना विमानेन लिघमगुणो मर्त्यलोकमामप्ये-दमाहै ॥ ७९ ॥ यथा न ब्राह्मणेभ्यस्सकाञा-दात्पापि मे त्रियतरो न च खधर्मोल्लङ्कनं मया कदाचिदप्यनृष्टितं न च सकलदेवपानुषपश्पक्षि-वृक्षादिकेष्ठच्युतव्यतिरेकवती दृष्टिर्ममाभूत् तथा तमेवं मुनिजनानुस्मृतं भगवन्तमस्विलतगतिः प्रापयेयमित्यशेषदेवगुरी भगवत्यनिहेश्यवपुषि सत्तामात्रात्मन्यात्मानं परमात्मनि वासुदेवार्थ्ये युयोज तत्रैय च लयमवाप ॥ ८० ॥ अत्रापि श्रुयते रुलोको गीतस्सप्तर्पिभिः पुरा । 'खद्वाड्नेन समो नान्यः कश्चिद्व्यी भविष्यति ॥ ८१ वेन स्वर्गादिहागम्य मुहत्ते प्राप्य जीवितम् ।

त्रयोऽभिसंहिता लोका बुद्ध्या सत्येन चैव हि ॥ ८२ खट्लाङ्गाद्दीर्घवाहुः पुत्रोऽभवत् ॥ ८३ ॥ ततो रघुरभवत् ॥ ८४ ॥ तस्मादप्यजः ॥ ८५ ॥ अजाद्दशरथः ॥ ८६ ॥ तस्यापि भगवानक्वनाभो जगतः स्थित्यर्थमात्मोदोन समलक्ष्मणभरत-राशुष्ट्ररूपेण चतुर्द्धा पुत्रत्वमायासीत् ॥ ८७ ॥ तभीसे राजाने स्त्री-सम्बोग त्याग दिया ॥ ६८ ॥ पीछे पुत्रहीन राजांक प्रार्थना करनेपर चिक्क्काने मदयन्तीके गर्भाश्चान किया ॥ ६९ ॥ जब उस गर्भने सात वर्ष व्यतीत होनेपर भी जन्म न लिया तो देवों मदयन्तीन उसपर प्रत्यरसे प्रहार किया ॥ ७० ॥ इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अङ्मक हुआ ॥ ७१-७२ ॥ अङ्मकके मूलक नामक पुत्र हुआ ॥ ७३ ॥ जब परशुरामजीहारा यह पृथिवीतल क्षत्रियहीन किया जा रहा था उस समय उस (मूलक) की रक्षा बखड़ीना खियोंने घेरकर की थी, इससे उसे नारोकत्वा भी कहते हैं ॥ ७४ ॥

पुलकके दशस्य, दशस्यके इलिबिल, इलिबिलके विश्वसह और विश्वसहके स्ट्रवाङ्ग नामक पत्र हुआ, जिसने देवासुरलंकायमें देवताओंके प्रार्थना करनेपर दैत्योंका वध किया था ॥ ७५-७६ ॥ इस प्रकार स्वर्गमें देवताओंका घिय करनेसे उनके द्वारा वर मॉगनेके लिये ब्रेरित किये जानेवर उराने कहा---- ॥ ७७ ॥ "यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आपलोग मेरी आय बतलाइये" ॥ ७८ ॥ तब देवताओंक यह कहनेपर कि तुन्हारी आयु केवल एक युहुर्त और रही है वह [ देवताओंकि दिये हुए ] एक अनवरुद्धगति विमानपर बैठकर बड़ी शोधतासे मर्लाओकमें आया और कहने लगा— ॥ ७९ ॥ 'सदि पड़े ब्राह्मणोकी अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं मुआ, यदि मैंने कभी स्वधर्मका उरुरवहुन नहीं किया और सम्पूर्ण देव, मनुष्य, पद्म, पक्षी और बुद्धादियें श्रीअच्युतके अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई तो मैं निर्धिव्यक्षपूर्वक उन मुनिजनवन्दित प्रभूको प्राप्त होऊँ (' ऐसा कहते तुए राजा खरुवाङ्गरे तन्पूर्ण देवताओंके पृष्ठ, अकथनीयस्वरूप, सत्तामाप-इसिर, परमात्मा भगवान वासदेवमें अपना चित्त लगा दिया और उन्होंमें स्त्रीन हो गये ॥ ८० ॥

इस विषयमें भी पूर्वकालमें सप्तर्षियोद्वार कहा हुआ इलोक सुना जाता है। [उसमें कहा है—] 'खर्वाद्गके समान पृथिवीदलमें अन्य बहेई भी राजा नहीं होगा, जिसने एक मुहूर्तमात्र जीवनके रहते ही स्वर्गलोकसे भूमण्डलमें आकर अपनी युद्धिद्वार तीनों लोकोंको सल्पस्वरूप भगवान् वासुदेवमय देखां ॥ ८१-८२ ॥

खट्वाङ्गसे दीर्घवाहु नामक पुत्र हुआ। दीर्ववाहुसे रनु, रमुसे अज और अजसे दशस्यते जन्म लिया । ८३ -- ८६ ॥ दशस्यजीके भगवान् कमलनाभ जगल्की स्थितिके लिये अपने अंशोंसे राम, लक्ष्मण, भरत और शतुध्र समोऽपि बाल एव विश्वामित्रयागरक्षणाय गच्छंस्ताटकां जयान ॥ ८८ ॥ यज्ञे च मारीच-मियुवाताहतं समुद्रे चिक्षेप ॥ ८९ ॥ सुवाहु-प्रमुखांश्च क्षयमनवत् ॥ ९० ॥ दर्शनमात्रे-णाहल्यामपापां वकार ॥ ९१ ॥ जनकगृहे च माहेश्वरं चायमनायासेन बभञ्ज ॥ ९२ ॥ सीतामयोगिजां जनकराजतनयां वीर्यशुल्कां लेभे ॥ ९३ ॥ सकलक्षत्रियक्षयकारिणमशेष-हेहयकुलयूमकेतुभूतं च परशुराममपास्तवीर्य-बलावलेपं चकार ॥ ९४ ॥

पितृबचनाद्यगणितराज्याभिलाषो श्रातृ-भार्यासमेतो वनं प्रविवेश ॥ १५ ॥ विराधादर-दूषणादीन् कबन्धसालिनौ च निजधान ॥ १६ ॥ बद्धा चाम्भोनिधिमशेषराक्षसकुलक्षयं कृत्वा दशाननापहतां भार्या तद्वधादपहतकलङ्का-मध्यनलप्रवेशशुद्धामशेषदेवसङ्गैः स्तूयमानशोलां जनकराजकन्यामयोध्यामानिन्ये ॥ १७ ॥ तत-शाभिषेकमङ्गलं मैत्रेय वर्षशतेनापि चक्तुं न शक्यते सङ्क्षेपेण श्रुधताम् ॥ १८ ॥

लक्ष्मणभरतशत्रुझविद्यीषणसुप्रीवाङ्गद-जाम्बवद्धनुमत्रभृतिभिस्समृत्फुरत्लवद्नैश्कत-वामरादिवुतैः सेव्यमानो दाशरिधर्महोन्द्राग्नि-यमनिर्ऋतिवरुणवायुक्कबेरेशानप्रभृतिभि-स्मवामरेवीसप्रधामदेववाल्मीकिमार्कण्डेय-विश्वामित्रभरद्धाजागस्त्यप्रभृतिभिम्निवरैः ऋग्यजुस्सामाथवीभस्सेस्तूयपानो नृत्यगीत-वाद्याद्यस्तिमाथवीभस्सेस्तूयपानो नृत्यगीत-वाद्याद्यसिललोकमङ्गलवाद्यैवीणावेणुमृदङ्गभेरी-पटहशङ्खकाहलगो पुखप्रभृतिभिस्सुनादैस्समस्त-पूथ्तो पथ्ये सकललोकरक्षार्थं यथोचित-पभिविक्तो दाशरिथः कोसलेन्द्रो रधुकुलतिलको जानकीप्रियो भ्रातृत्रयप्रियस्सिंहासनगत एकादशाब्दसहस्रं राज्यमकरोत् ॥ १९ ॥ इन चार रूपोंसे पुत्र-भावको प्राप्त हुए ॥ ८७ ॥ 🦈

रामजीने बार्त्यावस्थामें ही विश्वािमाजीकी बहारहाके हिए जाते हुए मार्गमें ही ताटका सक्षतीको मारा, फिर यज्ञशालामें पहुँचकर मारीचको बाणकपी वायुसे आहत कर सपुर्द्रमें फेंक दिया और सुबाहु आदि स्वस्तोंको नष्ट कर डाला ॥ ८८ — ९० ॥ उन्होंने अपने दर्शनमात्रसे अहल्याको निप्पाप किया, जनकजीके सज्यवनमें बिना श्रम ही महादेवजीका चनुष तोड़ा और पुरुपार्थसे ही प्राप्त होनेवाली अवोनिजा जनकराजनिंदनी श्रीसीताजीको प्रविरूपरो प्राप्त किया ॥ ९१ — ९३ ॥ और तदनन्तर सम्पूर्ण क्षत्रियोंको नष्ट करनेवाले, समस्य हैहयकुलके लिये अग्निस्वरूप परशुग्राजीके बल-वीर्यका गर्व नष्ट किया ॥ ९४ ॥

किर पिताके वचनसे राज्यलक्ष्मीको कुछ भी न गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीताके सिद्धत वनमें चले गये ॥ १५ ॥ यहाँ विराध, खर, दूषण आदि सक्षस तथा कवन्य और वालीका वध किया और समुद्रका पुल बाँधकर सम्पूर्ण राक्षसकुलका विध्यंस किया तथा रावणद्वारा हरी हुई और उसके थधसे कल्छूहीना होनेपर भा अग्नि-प्रवेशसे शुद्ध हुई लमसा देवगणीसे प्रशीसित स्वभाववाली अपनी भार्या जनकराजकन्या सांताको अदोध्यामें ले आये ॥ ९६-९७ ॥ हे मैंब्रेय । उस समय उनके राज्याभिषेक-जैसा मङ्गल हुआ उसका तो सौ वर्षमें भी वर्णन नहीं किया जा सकता; तथापि संदोपसे सुनी ॥ ९८ ॥

दशरथ-नन्दन श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्नवदन रुश्मण, भरत, शत्रुव्न, विभोषण, सुप्रीव, अङ्गद, जाब्बवान् और समुभान् आदिसे एव-चामरादिद्वार सेवित हो, ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, यम, निर्कृति, बरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि रान्पूर्ण देवराण, व्यसिष्ठ, वामदेव, वाल्मीकि, मार्कव्हेय, विश्वापित्र, भरद्वाज और अगस्य आदि सुनिजन तथा ऋक्, यजुः, साम और अध्यविद्योसे सुति किये जाते हुए तथा नृत्य, गीत, बाद्य आदि सम्पूर्ण मङ्गलसामियों-सित बीणा, वेणु, मृदङ्ग, भेरी, पटह, राह्म, काइल और गोमुख आदि बार्बोके घोषके साथ समस्त राजाओंके पथ्यमें सम्पूर्ण लोबोकी प्रेषके लिये विधिपूर्वक अभिवत्त हुए। इस प्रकार दशस्यकुषार कीसलाधिपति, एपुकुलतिलक, जानकविल्लाम, तीनों धाताओंके प्रिय श्रीरामचन्द्रजीने सिंहासनारूढ़ होकर म्यारह हजार वर्ष राज्य-शासन किया॥ १९॥

भरतोऽपि गन्धर्वविषयसाधनाय गच्छन् संग्रामे गन्धर्वकोटीस्तिस्त्रो जधान ॥ १०० ॥ शत्रुघ्ने-नाप्यमितबलपराक्रमो मधुपुत्रो लवणो नाम राक्षसो निहतो मथुरा च निवेशिता ॥ १०१ ॥ इत्येवमाद्यतिबलपराक्रमविक्रमणैरतिदुष्ट-संद्वारिणोऽशेषस्य जगतो निष्पादितस्थितयो राम-लक्ष्मणभरतशत्रुघाः पुनरपि दिवमारूढाः ॥ १०२ ॥ येऽपि तेषु भगवदंशेषुनुराणिणः कोसलनगर-

जानपदास्तेऽपि तन्यनसस्तत्सालोक्यतामवापुः ॥ १०३ ॥ अतिदुष्टसंहारिणो रामस्य कुशल्यौ ह्रौ पुत्रौ

लक्ष्मणस्याङ्गद्यचन्द्रकेत् तक्षपुष्कली भरतस्य सुबाहुशूरसेनी शत्रुघस्य ॥ १०४ ॥ कुशस्या-तिथिरतिथेरपि निषधः पुत्रोऽभूत् ॥ १०५ ॥ निषधस्याप्यनलस्तस्मादपि नभाः नभसः पुण्डरीकस्तत्तनयः क्षेमधन्या तस्य च देवानीक-स्तस्याप्यहीनकोऽहीनकस्यापि कस्तस्य च पारियात्रकः पारियात्रकादेवलो देवलाद्रघलः, तस्याप्युत्कः, उत्काच वज्रनाभस्तस्माच्छ्रह्णपस्तस्मा-द्युविताश्वस्ततश्च विश्वसहो जज्ञे ॥ १०६ ॥ तस्याद्धरण्यनाभो यो महायोगीश्वराजीपनेशिशव्या-द्याज्ञवल्क्याद्योगम्याप ॥ १०७ ॥ हिरण्यनाभस्य पुत्रः पुष्यस्तस्माद्धुवस्यन्धिस्ततस्मुदर्शनस्तस्मा-द्यावर्णस्तत्वश्चीधगस्तस्मादपि मकः

पुत्रोऽभवत् ॥ १०८ ॥ योऽसौ योगमास्थायाद्यापि कलापग्राममाश्रित्य तिष्ठति ॥ १०९ ॥ आगामियुगे सूर्यवंशक्षत्रप्रवर्त्तयिता भविष्यति ॥ ११० ॥ तस्यात्मजः प्रसृश्रुतस्तस्यापि सुसन्धि-स्ततश्चाप्यमर्षस्तस्य च सहस्वांस्तत्श्च विश्वभवः

॥ १११ ॥ तस्य बृहद्बलः योऽर्जुनतनयेनाभि-मन्युना भारतयुद्धे क्षयमनीयतः ॥ ११२ ॥

एते इक्ष्वाकुभूपासाः प्राधान्येन मयेरिताः । एतेषां चरितं शृण्वन् सर्वपापैः प्रमुच्चते ॥ १९३ ॥ भरतजीने भी गन्धर्वाटीकको जीतनेके लिये जाकर युद्धमें तीन करोड़ गन्धर्वीका वध किया और शतुभ्रजीने भी अतुलित बलशाली महापराक्षमी मधुपुत्र लबण राक्षसका संहार किया और मधुरा नामक नगरकी स्थापना की ॥ १००-१०१ ॥ इस प्रकार अपने अतिदाय चल-पराक्रमसे महान् दुष्टोको नष्ट करनेकले भगवान् राम, लक्ष्मण, भरत और शतुभ सम्पूर्ण जगत्की यथीचित व्यवस्था वजनेके अनक्तर फिर स्वर्गलोकको पथारे ॥ १०२ ॥ उनके साथ ही जो अयोध्यानिवासी उन भगवदंशस्वरूपीक अतिदाय अनुरागी थे उन्होंने भी तन्मय होनेके कारण सालोक्य-मुक्ति प्राप्त की ॥ १०३ ॥

दुष्ट-देलन भगवान् समके कुश और लख नामक दो पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मणजीके अङ्गद और चन्द्रकेतु, भरतजीके तक्ष और पुष्कल तथा शतुप्रजीके सुवाह और शुरसेन नामक पुत्र हुए॥ १०४॥ कुशके अतिथि, अतिथिके निषध, निषधके अनल, अनलके नभ, नभके पुण्डरीक, पुण्डरीकके क्षेमधन्या, क्षेमघन्याके देवलीक, देवानीकके अहीनक, अहीनकके रुठ, रुठके पारिपात्रक, पारियात्रकके देवल, देवलके बंबल, बंबलके उल्क, उल्कके क्ब्रनाभ, वबनागके शङ्कण, शङ्कणके युषिताश्च और युषिताशके विश्वसह नामक पुत्र हुआ ॥ १०५-१०६ ॥ विश्वसहके हिरण्यनाभ नामक पुत्र हुआ जिसने जैमिनिके क्रिप्य महायोगीश्वर याञ्चल्क्यजीसे थोगविद्या प्राप्त की थी।! १०७॥ हिरण्यनाभका पुत्र पुष्य था, उसका धुवसन्धि, घुवसन्धिका सुदर्शन, सुदर्शनका अक्षियणं, अग्निवर्णका शोद्यग तथा शोद्यगका पुत्र मरु हुआ जो इस समय भी योगाभ्यासमें तत्पर हुआ कलापग्राममें स्थित है ॥ १०८-१०९ ॥ आगामी युगमें यह सूर्यवंशीय सिवर्योच्य प्रवर्तक होगा ॥ ११० ॥ परुका पुत्र प्रसुश्रुत, प्रसुश्रुतका सुसन्धि, सुसन्धिका अमर्ष, अमर्षका सहन्यान्, सहस्कन्का विश्वभव तथा विश्वभवका पुत्र बृहद्वरु हुआ जिसको भारतीय युद्धमें अर्जुनके पुत्र अधिमन्युने भारा था ॥ १११-११२ ॥

रताः । राजाओंका वर्णन किया। इनका चरित्र सुननेसे पनुष्य १३ ॥ । सकले पापीसे मुक्त हो जाता है। ११३॥

इस प्रकार मैंने यह इक्ष्याकुकुरुके प्रधान-प्रधान

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

#### पाँचवाँ अध्याय

निषि-चरित्र और निषिवंशका वर्णन

श्रीपगरार उथाच

इक्ष्वाकुतनयो योऽसौ निमिर्नाम सहस्रं वत्सरं सत्रमारेभे ॥ १ ॥ वसिष्ठं च होतारं वरयापास ॥ २ ॥ तमाह बिसिष्ठोऽहमिन्द्रेण पञ्चवर्षशत-यागार्थे प्रथमं वृतः ॥ ३ ॥ तदनन्तरं प्रतिपाल्यता-मागतस्तवापि ऋत्विग्भविष्यामीत्युक्ते स पृथिवीपतिनं किञ्चिदुक्तवान् ॥ ४ ॥

वसिष्ठोऽप्यनेन समन्वीप्सितमित्यमरपते-र्यागमकरोत् ॥ ५ ॥ सोऽपि तत्काल एवान्यैगीत-मादिभिर्यागमकरोत् ॥ ६ ॥

समाप्ते चामरपतेर्यांगे त्वरया वसिष्ठो निमियज्ञं करिष्यामीत्याजगाम ॥ ७ ॥ तत्कर्मकर्तृत्वं च गौतमस्य दृष्ट्वा त्वपते तस्मै राज्ञे मां प्रत्याख्यायैतद्वेन गौतमाय कर्मान्तरं समर्पितं यस्मात्तस्मादयं विदेहो भविष्यतीति शायं ददौ ॥ ८ ॥ प्रसुद्धश्चासायवनि-पतिरपि ब्राह ॥ ९ ॥ यस्मान्यामसम्भाष्या-ज्ञानत एव शयानस्य शापोत्सर्गमसौ दुष्टगुरुश्चकार तस्मात्तस्यापि देहः पतिष्यतीति शापं दत्त्वा देहमत्यजत् ॥ १० ॥

तच्छापाश्च मित्रावरूणयोस्तेजसि वसिष्ठस्य चेतः प्रविष्ठम् ॥ ११ ॥ उवंशीदर्शनादुद्धृत-बीजप्रपातयोस्तयोस्तकाशाद्धसिष्ठो देहमपरं लेभे ॥ १२ ॥ निमेरपि तच्छरीरयतिमनोहर-गन्यतैलादिभिरूपसंस्क्रियमाणं नैव क्रेदादिकं दोषमवाप सहो मृत इव तस्थौ ॥ १३ ॥

यज्ञसमाप्तौ भागप्रहणाय देवानागतानृत्विज ऊचुर्यजमानाय बरो दीयतामिति ॥ १४ ॥ देवैश छन्दितोऽसौ निमिराह ॥ १५ ॥ भगवन्तोऽखिल-संसारदुःखहन्तारः ॥ १६ ॥ म होतादुगन्यद्-दुःखमस्ति यच्छरीरात्पनोर्थियोगे भवति ॥ १७ ॥ तदहभिच्छामि सकल्लोकलोचनेषु वस्तुं न पुनश्शरीरप्रहणं कर्तुमित्येवमुक्तैदेवैरसावशेष- श्रीपराद्वारजी बोले—इक्ष्वाकुका जो निमि नानक पुत्र था उसने एक सहस्रवर्षमें सुगाप्त होनेवाले यञ्चका आरम्भ किया ॥ १ ॥ उस यज्ञमें उसने वसिष्ठजीको होता वस्प किया ॥ २ ॥ वसिष्ठजीने उससे कहा कि पाँच सौ वस्कि यज्ञके लिये इन्द्रने मुझे पहले ही बस्प कर लिया है ॥ ३ ॥ अतः इतने समय तुम ठहर वाओ, वहाँसे आनेपर मैं तुष्टारा भी ऋत्विक् हो जाऊँगा। उनके ऐसा कहनेपर सजाने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया ॥ ४ ॥

चित्रश्रजीने यह समझकर कि राजाने उनका कथन स्वीकार कर लिया है इन्द्रका यज्ञ आरम्भ कर दिया ॥ ५ ॥ किंतु राजा निर्मि भी उसी समय गीतमादि अन्य होताओंद्वारा अपना यज्ञ करने लगे ॥ ६ ॥

देवतन इन्द्रक यह समाप्त होते ही 'मुझे निमिन्ना यह कराना है' इस विचारमें विसाहनी भी तुरंत ही आ गये ॥ ७ ॥ उस यहमें अपना [होताका] कर्म पौतमको करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमिको यह इहम दिया कि 'इसने मेरी अनका करके सम्पूर्ण कर्मका भार गौतमको सौंपा है इसिल्प्ये यह देहहीन हो जायगा' ॥ ८ ॥ सोकर उउनेपर राजा निमिने भी कहा— ॥ ९ ॥ "इस बुष्ट गुरुने मुझसे बिना बातचीत किये अज्ञानतापूर्वक मुझ सोये हुएको शाप दिया है, इसिल्प्ये इसका देह भी नष्ट हो जायगा ।" इस फ्रकार शाम देकर राजाने अपना शरीर सोड़ दिया ॥ १० ॥

राजा निर्मिक शापसे वसिष्ठजीका लिङ्गदेह मित्रावरणके वीर्यमे प्रविष्ट हुआ ॥ ११ ॥ और उर्वशीके देखनेसे उसका वीर्य स्वालित होनेपर उसीसे उन्होंने दूराय देह धारण किया ॥ १२ ॥ निर्मिका शारीर भी आंत प्रनोहर गन्ध और तैल आदिसे सुरक्षित रहनेके कारण गला-सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल परे हुए देहके समान ही रहा ॥ १३ ॥

यज्ञ समाप्त होनेपर जब देवनण अपना भाग अहण करनेके लिये आये तो उनसे ऋत्विग्गण बोले कि—
"यजपानको वर दीजिये" ॥ १४ ॥ देवताओंद्वारा प्रेरणा किये जानेपर राजा निमिने उनसे कहा— ॥ १५ ॥
"भगवन् ! आपलीम सम्पूर्ण संसार-दुःखको दूर करनेवाले हैं ॥ १६ ॥ मेरे विचारमें जारेर और आत्मांके वियोग होनेमें जैसा दुःख होता है वैसा और कोई दुःख नहीं है ॥ १७ ॥ इसलिये में अब पित जारीर बहण करना नहीं चाहता, समस्त लोगोंके नेत्रोंमें हो वास करना चाहता हूँ ।"

भूतानां नेत्रेषुवतास्तिः ॥ १८ ॥ ततो भूतान्यु-नोषनिमेषं चक्कः ॥ १९ ॥

अपुत्रस्य च भूभुजः इतिरमराजकभीत्वो मुनयोऽरण्या ममन्धुः ॥ २० ॥ तत्र च कुमारो जज्ञे ॥ २१ ॥ जननाजनकसंज्ञां चावाप ॥ २२ ॥ अभूद्विदेहोऽस्य पितेति वैदेदः, मधनान्पिधिरिति ॥ २३ ॥ तस्योदावसुः पुत्रोऽभवत् ॥ २४ ॥ उदावसोर्नन्दिवर्द्धनस्ततस्सुकेतुः तस्माद्देवरात-स्ततश्च बृहदुक्यः तस्य च महावीर्यस्तस्यापि सुधृतिः ॥ २५ ॥ ततश्च घृष्टकेतुरजायत् ॥ २६ ॥ थृष्टकेतोर्हर्यश्चस्तस्य च मनुमनोः प्रतिकः, तस्मात्कृतरथस्तस्य देवमीदः, तस्य च विबुधो विबुधस्य महाधृतिस्ततश्च कृतरातः, ततो महारोमा तस्य सुवर्णरोमा तत्पुत्रो हुखरोमा हुखरोम्णस्सीर-ध्वजोऽभवत् ॥ २७ ॥ तस्य पुत्रार्थं यजनभुवं कृषतः सीरे सीता दृहिता समुत्यत्रा ॥ २८ ॥

सीरध्वजस्य भ्राता साङ्काश्याधिपतिः कुश-ध्वजनामासीत् ॥ २९ ॥ सीरध्वजस्यापत्य भानुमान् भानुमतश्शतद्युम्नः तस्य तु शुचिः तस्माद्योर्जनामा पुत्रो जज्ञे ॥ ३० ॥ तस्यापि शतध्वजः, ततः कृतिः कृतेरक्षनः, तत्पुत्रः कुरुजित् ततोऽत्रिष्टनेमिः तस्माच्छ्रतायुः श्रुतायुषः सुपार्श्वः तस्पात्सुञ्जवः, ततः क्षेमावी क्षेमाविनोऽनेनाः तस्माद्धीमस्थः, तस्य सत्यरथः, तस्मादुपगु-रुपगोरुपगुप्तः, तत्पुत्रः स्वागतस्तस्य च स्वानन्दः, तस्माश सुबर्चाः, तस्य च सुपार्श्वः, तस्यापि सुभाषः, तस्य सुश्रुतः तस्मात्सुश्रुताज्जयः तस्य पुत्रो विजयो विजयस्य ऋतः, ऋतात्सुनयः सुनयाद्वीतह्व्यः तस्माद्धृतिर्धृतेर्बहुलाश्वः, तस्य पुत्रः कृतिः ॥ ३१ ॥ कृतौ सन्तिष्ठतेऽयं जनकवंशः ॥ ३२ ॥ इत्येते मैंखिला: ।। ३३ ।। प्रायेणैते आत्मविद्याश्रयिणो भूपाला भवन्ति ॥ ३४ ॥

राजाके ऐसा कहनेपर देवताओंने उनको सपस्त जीवोंके नेत्रोंमें अवस्थित कर दिया ॥ १८ ॥ तभीसे प्राणी निमेषेत्र्येष (पटक खोटना-मूदना) करने छगे हैं ॥ १९ ॥

तदनन्तर आराजकताके भयसे मुनिजनोने उस पुत्रहीन राजाके शरीरको अरणि (शमीदण्ड) से मैथा ॥ २० ॥ उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेनेके कारण 'जनक' कहरतया ॥ २१-२२ ॥ इसके पिता विदेश थे इसल्पिये यह 'वैदेह' कहरणता है, और मन्यानसे उत्पन्न होनेके कारण 'पिथि' भी कहा जाता है ॥ २३ ॥ उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ॥ २४॥ उदावसुके नन्दिवर्द्धन, र्नान्दलर्द्धनके मुकेत्, मुकेत्के देवरात, देवरातके बृहदुवध, बृहदुवधके महाबीर्य, महाबीर्यके सुधृति, सुधृतिके पृष्टकेतु, पृष्टकेतुके हर्यश्व, हर्यश्वके पन्, मनुके प्रतिक, प्रतिकके कृतरथ, कृतरथके देवमीट, देवमीटके चिनुध, चिनुधके महाधृति, महाधृतिके कृतरात, कृतरातके महारोमा, महारोमाके सुवर्णरोमा, सुवर्णरोमाके इस्वरोमा और इस्वरोमाके सौरध्वज नामक पुत्र हुआ ॥ २५---२७ ॥ वह पुत्रकी कामनासे यज्ञधूमिको जेत रहा था। इसी समय हरुके अग्र भागमें उसके खीता नामको कल्या उत्पन्न हुई ॥ २८ ॥

सीरध्वजका भाई सांकाश्यनरेश कुशध्वज था ॥ २९ ॥ सीरध्वजके भानुमान् नामक पुत्र हुआ । भानुमान्के रातद्युप्त, रातद्युप्तके शुचि, शुचिके ऊर्जनाया, ऊर्जनामाके शतध्वज, शतध्वजके कृति, कृतिके अञ्चन, अञ्चनके कुरुजित्, कुरुजित्के अरिप्टनेमि, अरिप्टनेमिके श्रुतायु, श्रुतायुके सुपार्श, सुपार्शके सृजय, सृजयके क्षेगावी, क्षेपाबीके अनेना, अनेनाके भीमरथ, भीमरथके सत्वरथ, सत्वरथके उपगु, उपगुके उपगुत, उपगुप्तके स्वागत, स्वागतके स्वानन्द, खानन्दके सुबची, सुबचीके सुपार्श्व, सुपार्श्वक सुभाष, सुभाषके सुश्रुत, सुश्रुतके जय, जयके विजय, विजयके ऋत, ऋतके सुनय, सुनयके वीतहरूप, वीतहरूपके धृति, धृतिके बहुलाश और बहुत्सभक्ते कृति नामक पुत्र हुआ ॥ ३०-३१ ॥ कृतिमें ही इस जनकवंशकी रामाधि हो जाती है।।३२ ।। ये ही पैथिलगुपालगण है ॥ ३३ ॥ प्रायः ये सभी सङ्गलोग आव्यविद्याको आश्रय देनेवाले होते हैं ॥ ३४ ॥

#### छठा अध्याय

सोमवंशका वर्णन; चन्द्रमा, बुध और पुरुरवाका चरित्र

श्रीपैत्रेय उवाच

सूर्यस्य वंश्या भगवन्कथिता भवता मम । सोमस्याप्यसिलान्वंश्याज्य्रेतुमिक्तामि पार्धिवान् ॥ १ कीर्त्यते स्थिरकीर्तीनां येषामद्यापि सन्ततिः । प्रसादसमुखस्तान्मे व्रहासास्यातुमहसि ॥ १

श्रीपराशः उद्याच

श्रूयतां मुनिशार्दूल वंशः प्रश्विततेजसः । सोमस्यरनुक्रमात्स्याता यत्रोर्वीपतयोऽभवन् ॥ ३

अयं हि वंशोऽतिबलपराक्रमद्युतिशीलबेष्टा-बद्धिरतिगुणान्वितैर्नहुषययातिकार्तवीर्यार्जुनादि-भिर्भूपालैरलङ्कृतस्तमहं कथयामि श्रुयताम् ॥ ४ ॥

अखिलजगत्त्वष्टुर्भगवती नारायणस्य नाभिसरोजसमुद्धवाब्जयोनेष्रीह्मणः पुत्रोऽतिः ॥ ५ ॥ अत्रेस्सोमः ॥ ६ ॥ तं च भगवानव्जन्योनः अशेषौषधिद्विजनक्षत्राणामाधिपत्ये-ऽभ्यषेचयत् ॥ ७ ॥ स च राजसूयमकरोत् ॥ ८ ॥ तत्प्रभावादत्युत्कृष्टाधिपत्याधिष्ठातृत्वाचैनं मद् आविवेश ॥ ९ ॥ मदावलेपाच सकलदेवगुरो-वृंहस्पतेस्तारां नाम पत्नीं जहार ॥ १० ॥ बहुशश्च वृहस्पतिचोदितेन भगवता ब्रह्मणा चोद्यमानः सकलेश्च देवर्षिभियांच्यमानोऽपि न मुमोच ॥ ११ ॥

तस्य चन्द्रस्य च बृहस्पतेर्द्वेषादुशना पार्ष्णि-ब्राहोऽभूत् ॥ १२ ॥ अङ्गिरसञ्च सकाशादुप-लब्धविद्यो भगवान्त्र्यो वृहस्पतेः साहाय्य-मकरोत् ॥ १३ ॥

यतश्चोशना ततो जम्मकुम्माद्याः समस्ता एव दैत्यदानवनिकाया महान्तमुद्यमं चक्कः ॥ १४ ॥ मैत्रेयजी बोले—गगवन् ! आपने सूर्यवंशीय राजाओका वर्णन तो कर दिया, अब मैं सम्पूर्ण चन्द्रवंशीय भूपतियोंका यूतान्त भी सुनना चाहता हूँ । जिन स्थिरकीर्ति महाराजीकी सन्ततिका सुयश आज भी गान किया जाता है, हे ब्रह्मन् । प्रसन्न-मुखसे आग उन्होंका वर्णन मुझसे कीजिये ॥ १~२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मुनिशार्दूल ! परम तेजस्वा चन्द्रमाके वेशका क्रमशः श्रवण करो जिसमें अनेकों विख्यात राजालोग हुए हैं॥ ३॥

यह वंदा नहुष, ययाति, कार्तवीर्य और अर्जुन आदि अनेको अति बल-परक्रमशील, कान्तिमान्, क्रियाबान् और सदगुणसम्पन्न राजाओसे अलङ्कृत हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ॥ ४॥

सम्पूर्ण जगत्के रचिता भगवान् नारायणके नाभि-कमलसे उत्पन्न हुए भगवान् ब्रह्माजीके पुत्र अति प्रजापति थे ॥ ५॥ इन अदिके पुत्र चन्द्रमा हुए॥ ६॥ कमल-योनि भगवान् ब्रह्माजीने उन्हें सम्पूर्ण औषि, द्विजन्म और नक्षत्रगणके आधिपत्यपर अभिविक्त कर दिया था ॥ ७॥ चन्द्रमाने राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान किया॥ ८॥ अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट आधिपत्यके अधिकारी होनेसे चन्द्रमापर शजमद सवार हुआ॥ ९॥ तब मदोन्गत हो जानेके कारण उराने समस्त देवताओंके गुरु भगवान् वृहस्पतिजीकी भार्या ताराको हरण कर लिया॥ १०॥ तथा बृहस्पतिजीकी प्रेरणासे भगवान् ब्रह्माजीके बहुत कुछ कहने-सुनने और देवपित्यके प्रॉगनेपर भी उसे न छोड़ा॥ ११॥

वृहस्पतिजीसे देव करनेके कारण शुक्रकी भी चन्द्रमाके सहायक हो गये और अंगियसे विद्या-रूप करनेके कारण भगवान् रुद्रने वृहस्पतिकी सहायता की क्योंकि वृहस्पतिजी अंगिराके पुत्र हैं] ॥ १२-१३ ॥

जिस पक्षमें शुक्रजी थे उस ओरसे जम्म और कुम्म आदि समस्त दैन्य-दानवादिने भी [सहायता वृहस्पतेरिप सकलदेवसैन्ययुतः सद्ययः शको-ऽभवत् ॥ १५ ॥ एवं च तयोरतीवोग्रसंग्राम-स्तारानिमित्तस्तारकामयो नामाभूत् ॥ १६ ॥ ततश्च समस्तशस्त्राण्यसुरेषु रुद्रपुरोगमा देवा देवेषु चाशेषदानवा मुमुचुः ॥ १७ ॥ एवं देवासुराहब-संक्षोभक्षुव्यहृदयमशेषमेव जगद्भह्माणं शरणं जगाम ॥ १८ ॥ ततश्च भगवानक्त्रयोनि-रप्युशनसं शङ्करमसुरान्देवांश्च निवार्य बृहस्पतये तारामदापयत् ॥ १९ ॥ तो चान्तः प्रसवा-मवलोक्य बृहस्पतिरप्याह ॥ २० ॥ नैय मम क्षेत्रे भवत्यान्यस्य सुतो धार्यस्तमुत्सुजैनमलमलमलमित-धाष्ट्येनित् ॥ २१ ॥

सा च तेनैवमुक्तातिपतिव्रता भर्तृवचनानन्तरं तिमधीकास्तप्ते गर्भमुत्ससर्ज ॥ २२ ॥ स् चोत्सृष्टमात्र एवातितेजसा देवानां तेजांस्पा-चिक्षेप ॥ २३ ॥ वृहस्पतिमिन्दुं च तस्य कुमार-स्यातिचास्त्तया साभिलावौ दृष्ट्वा देवास्तमुत्पन्न-सन्देहास्तारां पप्रचुः ॥ २४ ॥ सत्यं कथया-स्माकमिति सुभगे सोमस्याथ वा वृहस्पतेरयं पुत्र इति ॥ २५ ॥ एवं तैस्त्ता सा तारा द्विया किञ्चिन्नोवाच ॥ २६ ॥ वहुशोऽप्यभिहिता यदासौ देवेभ्यो नाचचक्षे ततस्य कुमारस्तां शप्नुमुद्यतः प्राह ॥ २७ ॥ दुष्टेऽम्ब कस्मान्यम तार्त नाख्यासि ॥ २८ ॥ अद्यैव ते व्यलीकलजा-वत्यास्तथा शास्तिमहं करोमि ॥ २९ ॥ यथा च नैवमद्याप्यतिमन्थरवचना भविष्यसीति ॥ ३० ॥

अथ भगवान् पितामहः तं कुमारं सन्निवार्यं स्वयमपृच्छतां ताराम् ॥ ३१ ॥ कथय यत्से कस्यायमात्मजः सोमस्य वा वृहस्पतेर्वा इत्युक्ता लज्जमानाह सोमस्येति ॥ ३२ ॥ ततः प्रस्फुर-दुक्क्वसितामलकपोलकान्तिर्भगवानुहुपति:-कुमारमालिङ्ग्य साधु साधु वत्स प्राज्ञोऽसीति वुध

इति तस्य च नाम चक्रे ॥ ३३ ॥

देनेमें ] बड़ा उद्योग किया ॥ १४ ॥ तथा सकल देव-मेनाके सहित इन्द्र बृहस्पतिजीके सहायक हुए ॥ १५ ॥ इस प्रकार तासके लिये उनमें तारकामय नामक अत्यन्त घोर युद्ध छिड़ गया ॥ १६ ॥ तब छ्द्र आदि देवगण दानवीके प्रति और दानवगण देवताओंके

प्रति नाना प्रकारके शख छोड़ने लगे ॥ १७ ॥ इस प्रकार देवासुर-संभागसे धुब्ध-चित्त हो सम्पूर्ण संसारने ब्रह्मजीकी शारण ली ॥ १८ ॥ तब भगवान् कमल-योनिने भी शुक्क, रुद्र, दानव और देवगणको सुद्धसे निवृत्त कर

बृहस्पतिजीको तास दिल्ह्या दी॥ १९॥ उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पतिजीने कहा— ॥ २०॥ "मेरे क्षेत्रमें तुझको दूसरेका पुत्र धारण करना उचित नहीं हैं: इसे दूर कर, अखिक धृष्टता करना ठीक नहीं"॥ २१॥ बृहस्पतिजीके ऐसा कहनेपर उस पतिवताने पतिके

वचनतुस्तर वह गर्भ इसीकारतम्ब (सींकको झाड़ी) में छोड़ दिया ॥ २२ ॥ उस छोड़े हुए गर्भन अपने तेजसे समस्त देवताओंके तेजको मिलग कर दिया ॥ २३ ॥ तदनन्तर उस बालकको सुन्दरताके कारण यृहस्पति और चन्द्रमा दोनोंको उसे लेनेके लिये उत्सुक देख देवताओंने सन्देह हो. जानेके कारण तायरो पूछा— ॥ २४ ॥ " हे सुषये । तू हमको सच-सच बता, यह पुत्र यृहस्पतिका है या चन्द्रमाका ?" ॥ २५ ॥ उनके ऐसा कहनेपर तायने रूजावश कुछ भी न कहा ॥ २६ ॥ जब बहुत कुछ कहनेपर भी वह देवताओंसे न बोलों तो वह बालक उसे शाम देनेके लिये उद्यत होकर बोला— ॥ २७ ॥ "अरी तुष्टा माँ ! तू मेरे पिताका नाम क्यों नहीं बतलाती ? तुष्ट व्यर्ष रूजावतींकी मैं अभी ऐसी गति कर्लगा जिससे तू आजसे हो इस प्रकार अल्पन्त भीरे-भीरे बोलना भूल जायगी" ॥ २८—इ० ॥

तदनन्तर पितामह श्रीब्रह्माजीने उस बालकको येकका ताससे स्वयं हाँ पूछा ॥ ३१ ॥ ''बेटी ! टीक-ठीक बता यह पुत्र किसका है—बृहस्पतिका या चन्द्रसाका ?'' इसपर उसने लन्जापूर्वक कहा, ''बन्द्रमाका'' ॥ ३२ ॥ तब तो नक्षत्रपति मगजान् चन्द्रने उस बालकको हृदयसे लगाकर कहा—''बहुत ठीक, बहुत ठीक, बेटा ! हुम बड़े बुद्धिमान् हो;'' और उनका नाम 'बुध' रस दिया। इस समय उनके निर्मल कपोलोकी कान्ति उच्छ्यसित और देदीन्यमान हो रही थी॥ ३३॥ तदास्थातमेवैतत् स च यथेलायामात्मलं पुरूरवसमुत्पादयामास ॥ ३४ ॥ पुरूरवास्त्विति-दानशीलोऽतियज्वातितेजस्वी । यं सत्यवादिन-मित्रक्षप्रवन्तं मनस्विनं मित्रावरुणशापान्मानुषे लोके मया वस्तव्यमिति कृतमितरुर्वशी ददर्श ॥ ३५ ॥ दृष्टमात्रे च तस्पित्रपहाय मानमशेषयपास्य स्वर्गमुखाभिलायं तन्मनस्का भूत्वा तमेवोपतस्थे ॥ ३६ ॥ सोऽपि च तामित-शिवतस्य स्वर्गमुखाभिलायं तद्मपत्रका पतिविलासहासादिगुणामवलोक्य तद्मपत्त-वित्तवृत्तिर्वभूव ॥ ३७ ॥ उभयमिप तन्मनस्क-मनन्यदृष्टि परित्यक्तसमस्तान्यप्रयोजन-मभूत् ॥ ३८ ॥

ताजा तु प्रागलक्यातामाह ॥ ३९ ॥ सुभु त्वामहमिकामोऽस्मि प्रसीदानुरागमुद्धहेत्युक्ता लज्जावरविष्डतमुर्वशो तं प्राह ॥ ४० ॥ भवत्वेवं यदि मे समयपरिपालनं भवान् करोतीत्याख्याते पुनरपि तामाह ॥ ४९ ॥ आख्याहि मे समयपिति ॥ ४२ ॥ अथ पृष्टा पुनरप्यव्रवीत् ॥ ४३ ॥ शयनसमीपे ममोरणकद्वयं पुत्रभूतं नापनेयप् ॥ ४४ ॥ भवांशु मया न नम्नो द्रष्ट्वयः ॥ ४५ ॥ घृतपात्रं च ममाहार इति ॥ ४६ ॥ एवमेवेति भूपतिरप्याह ॥ ४७ ॥

तया सह स चार्यानपतिरलकायां चैत्रस्थादि-चनेष्ठमलपद्यसम्बेषु मानसादिसरस्वतिरमणी-चेषु रममाणः षष्टिवर्षसहस्राण्यनुदिनप्रबर्द्धमान-प्रमोदोऽनयत् ॥ ४८ ॥ उर्वज्ञी च तदुणमोगा-स्रतिदिनप्रवर्द्धमानानुसमा अमरलोकवासेऽपि न स्मृहां चकार ॥ ४९ ॥

विना चोर्वश्या सुरलोकोऽप्सरसां सिद्ध-गन्धर्वाणां च नातिरमणीयोऽभवत् ॥ ५० ॥ ततशोर्वशीपुरूरकसोस्समयविद्विश्वावसुर्गन्धर्व-समवेतो निश्चि शयनाभ्याशादेकमुरणकं जहार ॥ ५१ ॥ तस्याकाशे नीयमानस्योवशी वधने जिस प्रकार इलासे अपने पुत्र पुरूरवाको उताल किया था उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं ॥ ३४ ॥ पुरूरवा अति दानशील, अति यशिक और अति तेजस्वो था। 'मित्रावरणके शापसे मुझे मर्त्यलोकमें रहना पड़ेगा' ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरको दृष्टि उस अति सत्यवादी, रूपके घनी और मितमान् राजा पुरूरवापर पड़ी ॥ ३५ ॥ देखते ही वह सम्यूर्ण मान तथा स्वर्ग-सुसकी इच्छाको छोड़कर तत्मयभावसे उसीके पास आयी ॥ ३६ ॥ उजा पुरूरवाका चिस भी उसे संसरको समस्त खियोंमें विशिष्ट तथा कान्ति-सुकुमारता, सुन्दरता, गतिबिलास और मुसकान आदि गुणोंसे युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया ॥ ३७ ॥ इस प्रकार वे दोनों ही परस्पर तत्मय और अनन्यनित होकर और सब कामोंको भूल गये ॥ ३८ ॥

निदान राजाने निःसंकोच होकर कहा— ॥ ३९॥ "है सुधु । मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम-दान दो।" राजाके ऐसा कहनेपर उर्वरधिने भी लज्जावरा स्वाल्ति स्वरमे कहा— ॥ ४०॥ "यदि आप मेरी प्रतिज्ञाको निभा सकें तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है।" यह सुनकर राजाने कहा— ॥ ४१॥ अच्छा, तुम अभनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो॥ ४२॥ इस प्रकार पूछनेपर वह फिर बोली— ॥ ४३॥ "मेरे पुषक्रप इन दो मेथे (भेड़ो) को आप कभी मेरी शब्यासे दूर न कर सकेंगे॥ ४४॥ में कभी आपको नग्न न देखने पाड़ी॥ ४५॥ और केवल धृत ही मेरा आहार होगा— [यही मेरी तीन प्रतिज्ञाएँ है] "॥ ४६॥ तब राजाने कहा— "ऐसा हो होगा।"॥ ४७॥

तदनन्तर राजा पुरूरवाने दिन-दिन बढ़ते हुए आनन्दके साथ कभी अल्जापुरोंके अन्तर्गत चैत्रस्य आदि बनोमें और कभी सुन्दर पद्मखण्डोंसे युक्त अति रमणीय मानस आदि सरोवरोंमे विद्वार करते हुए साठ हजार वर्ष विता रिये ॥ ४८ ॥ उसके उपभोगसुस्तसे प्रतिदिन अनुरागके बढ़ते रहनेसे उर्बद्योंको भी देवलोकमें रहनेकी इच्छा नहीं रही ॥ ४९ ॥

इधर, उर्वश्नीके विना अप्ससओं, सिखीं और गम्धवीको स्वर्गलोक अत्यन्त रमणीय नहीं मालूम होता था ॥ ५० ॥ अतः सर्वश्नी और पुरूरवाकी प्रतिदाके जाननेवाले विश्वावसुने एक दिन रात्रिके समय गन्धवींके साथ वाकर उसके शयनागारके पाससे एक मेपका हरण कर लिया ॥ ५१ ॥ उसे आकाशमें से जाते समय उर्वशीने सन्दमभूणोत् ॥ ५२ ॥ एवमुवाच च ममा-नाधायाः पुत्रः केनापह्नियते कं शरणमुपया-मीति ॥ ५३ ॥ तदाकण्यं राजा मां नम्नं देवी वीक्ष्यतीति न ययौ ॥ ५४ ॥ अश्वान्यमप्युरणक-मादाय गन्धर्वा ययुः ॥ ५५ ॥ तस्माप्यपह्निय-माणस्याकण्यं शब्दमाकाशे पुनरप्यनाथा-स्म्यहमभर्तृका कापुरुषाश्रयेत्यार्त्तराविणो बभूष ॥ ५६ ॥

राजाप्यमर्पवशादस्यकारमेतदिति खड्गमादाय दुष्ट दुष्ट हतोऽसीति च्याहरत्रभ्यधावत् ॥ ५७ ॥ तावस गन्धवीरप्यतीवोञ्चला विशुक्तिता ॥ ५८ ॥ तत्प्रभया चोर्वशी राजानमयगताम्बरं दृष्ट्रापवृत्तसमया तत्क्षणादेवापक्रान्ता ॥ ५९ ॥ परित्यच्य तावप्युरणकौ गन्धवीस्तुरलोकमुपगताः ॥ ६० ॥ राजापि च तौ मेषावादायातिहृष्टमनाः स्वशयनमायातो नोर्वशी ददर्श ॥ ६१ ॥ तां चापश्यन् व्यपगताम्बर एवोन्यत्तरूपो बश्राम् ॥ ६२ ॥ कुरुक्षेत्रे चाम्भोजसरस्यन्याभि-श्वतसृभिरप्यरोभिस्तमवेतामुर्वशी ददर्श ॥ ६३ ॥ ततश्चोन्यत्तरूपो जाये हे तिष्ट मनिस घोरे तिष्ठ वचिस कपटिके तिष्ठेत्येवयनेकप्रकारं सूक्त-मुखोचत् ॥ ६४ ॥

आह चोर्बशी ॥ ६५ ॥ महाराजालमनेना-विवेकचेष्टितेन ॥ ६६ ॥ अन्तर्वल्यहमब्दान्ते धवतात्रागन्तव्यं कुमारस्ते भविष्यति एकां च निशामहं त्वया सह वत्यामीत्युक्तः प्रहृष्टस्त्वपुरं जगाम ॥ ६७ ॥

तासां चाप्सरसामुर्वशी कथयामास ॥ ६८ ॥ अयं स पुरुषोत्कृष्टो येनाहमेतावन्तं कालमनुरागा-कृष्टमानसा सहोषितेति ॥ ६९ ॥ एवमुक्तास्ता-श्चाप्सरस ऊचुः ॥ ७० ॥ साधु साध्वस्य रूपमप्यनेन सङ्गास्माकपपि सर्वकालपास्या भवेदिति ॥ ७१ ॥

अब्दे च पूर्णे स राजा तत्राजगाम ॥ ७२ ॥

उसका शब्द सुना॥ ५२॥ तब वह बोली—''मुझ अनाथांके पुत्रको कीन लिये जाता है, अब मैं किसकी शरण जार्के ?''॥ ५३॥ किन्तु यह सुनकर भी इस भयसे कि सनी मुझे नेगा देख लेगी, राजा नहीं उठा॥ ५४॥ तदननार एन्यर्बेगण दूसरा भी मेग लेकर बल दिये॥ ५५॥ उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी 'हाय ! मैं अनाधा और भर्तृहीना हूँ तथा एक कायरके अधीन हो गयी हूँ।' इस प्रकार कहती हुई यह आर्तस्वरसे विद्यम करने लगी॥ ५६॥

तब राजा यह सोचकर कि इस समय अन्धकार है [अतः रानी मुझे नद्र न देख सकेगी], क्रोधपूर्वक 'अरे दुष्ट ! तू मारा गया' यह कहते हुए तलवार छेकर पीछे दीड़ा ॥ ५७ ॥ इसी समय गथ्यबॅनि अहि उञ्चल विद्युत् प्रकट कर दी ॥ ५८ ॥ उसके प्रवदशमें राजाको वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जानेसे उर्बशी तुरत्त ही वहाँसे चली गयी ॥ ५९ ॥ मन्धर्वयण भी उन नेपोंको वहीं छोड़कर स्वर्गलोकमें चले गये॥ ६०॥ किन्तु जब राजा उन मेबीको लिये हुए अति प्रसन्नचित्तसे अपने शयनागारमे आया सो वहाँ उसने उर्वजीको न देखा ॥ ६१ ॥ उसे न देखनेसे वह उस वस्त्रहोन-अवस्थामें ही पागलके समान घूमने लगा॥६२॥ घूमते-घूमते उराने एक दिन कुरुक्षेत्रके कमल-सरोक्समें अन्य चार अफराओंके सहित उर्वज्ञांको देखा ॥ ६३ ॥ उसे देखकर वह उन्पत्तके समान 'है जाये ! उहर, असे हृदयकी निष्ठरे ! खड़ी ही जा, असी कपट रखनेवालो ! वार्तासापके लिये तनिक उहर जो'—ऐसे अनेक बचन कहने लगा ॥ ६४ ॥

उर्वशी बोली—"महासन ! इन अज्ञानियोंकी-सी चेष्टाओंसे कोई स्त्राप नहीं ॥ ६५-६६ ॥ इस समय मैं गर्भवती हूँ । एक वर्ष उपरान्त अप्तप यहीं आ वार्षे, उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात मैं भी आपके साथ रहूँगी ।" उर्वशिक ऐसा कहनेपर राजा पुरूरवा प्रसन्न-चितसे अपने नगरको चला गया॥ ६७॥

तदनन्तर उर्वरति अन्य अपताओंसे कहा— ॥ ६८ ॥ "ये वही पुरुषश्रेष्ठ हैं जिनके साथ में इतने दिनोत्तक प्रेमाकृष्ट-वित्तसे भूमण्डलमें रही थी॥ ६९ ॥ इसपर अन्य अपसरओंने कहा— ॥ ७० ॥ "वाह! वाह! सचयुन इनका रूप यहा हो मनोहर है, इनके साथ हो सर्वदा हमारा भी सहवास हो"॥ ७१ ॥

वर्ष समाप्त होनेपर एखा पुरुरवा वहाँ आये ॥ ७२ ॥

कुमारं चायुषमस्मै चोर्वशी दहौ ॥ ७३ ॥ दत्त्वा चैकां निशां तेन राज्ञा सहोषित्वा पद्ध पुत्रोत्पत्तये गर्भमवाष ॥ ७४ ॥ उदाचैनं राजानमस्मत्रीत्या महाराजाय सर्व एव गन्धर्वो वरदास्संकृता व्रियतां च वर इति ॥ ७५ ॥

आह च राजा ॥ ७६ ॥ विजितसकलाराति-रिवहतेन्द्रियसामध्यों बन्धुमानमितबलकोशोऽसि, नान्यदस्माकपुर्वशीसालोक्यास्प्राप्तव्यमस्ति तदहमनया सहोर्वश्या कालं नेतुमिभलवामीत्युक्ते गन्धर्वा राज्ञेऽग्निस्थालीं ददुः ॥ ७७ ॥ ऊचुश्चैनमित्रमाम्रायानुसारी भूत्वा त्रिधा कृत्वोर्वशीसलोकतामनोरधमुद्दिश्य सम्यग्यजेथाः ततोऽषश्यमभिलवितमवाप्यसीत्युक्तस्तामित-स्थालीमादाय जगाम ॥ ७८ ॥

अन्तरट्यामचिन्तयत् ,अहो मेऽतीव मृहता किमहमकरवम् ॥ ७९ ॥ बह्वस्थाली मर्येषानीता नोर्वशीति ॥ ८० ॥ अधैनामटव्यामेवाशिस्थार्ली तत्याज स्वपूरं च जगाम ॥ ८१ ॥ व्यतीतेऽर्द्धरात्रे विनिद्रश्चाचिन्तयत् ॥ ८२ ॥ ममोर्वशी-सालोक्यप्राप्यर्थमश्रिस्थाली गन्धवैर्दता सा च मयाटच्यां परित्यक्ता ॥ ८३ ॥ तदहं तदाहरणाय यास्यामीत्युत्थाय तत्राप्युपगतो नामिस्थालीपपञ्चत् ॥ ८४ ॥ श्रमीगर्भ चाश्वत्यमित्रस्थालीस्थाने दृष्टाचित्तयत् ॥ ८५ ॥ मयात्राप्रिस्थाली निक्षिप्ता सा चाश्वत्यद्शमीगभींऽभूत् ॥ ८६ ॥ तदेनमेवाह-मप्रिरूपमादाय स्वपुरपधिगम्यारणीं तदत्पन्नाशेरुपास्ति करिष्यामीति ॥ ८७ ॥

एवमेव स्वपुरमधिगम्यारणि चकार ॥ ८८ ॥ तत्त्रमाणं चाङ्गुलैः कुर्वन् गायत्रीमपठत् ॥ ८९ ॥ उस समय टर्बशीने उन्हें 'आयु' नामक एक बालक दिया ॥ ७३ ॥ तथा उनके साथ एक उत रहकर पाँच पुत्र उत्पन्न करनेके लिये गर्भ धारण किया ॥ ७४ ॥ और कहा—'हमारे पारस्परिक स्नेहके कारण सकस्र गन्धर्वगण महाराजको क्रदान देना चाहते हैं अतः आप अभीष्ट कर पाँगिये ॥ ७५ ॥

एका बोले—"पॅन समस्त शतुओंको जीत लिया है, मेरी इन्द्रियोको सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है, मै बन्युजन, असंख्य सेना और कोशसे भी सम्पन्न हूं, इस समय उर्वश्रीके सहयासके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। अतः में इस उर्वश्रीके साथ ही काळ-यापन करना चाहता हूँ।" राजांक ऐसा कछनेपर गन्धवींने उन्हें एक अधिको बैदिक विधिसे गाईपत्य, आहवनीय और दक्षिणाधिकम तीन भाग करके इसमें उर्वशिके सहकासकी कामनासे भलीभीति यजन बारो तो अवदय ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर खोगे।" गन्धवींक ऐसा कछनेपर राजा इस अधिकारीको लेकर चल दिये। अइ-अद्यु राजा इस अधिकारीको लेकर चल दिये। अइ-अदे राजा इस अधिकारीको लेकर चल दिये। अई-अदे राजा इस अधिकारीको लेकर चल दिये। अदे नाजा इस अधिकारीको लेकर चल दिये।

कैसा मुखं है ? मैंने यह क्या किया जो इस अग्रिस्थालीको तो छे आया और उर्वशीको नहीं खाया' ॥ ७९-८० ॥ ऐसा सौचकर उस अग्निस्थालोको धनमें हो छोडकर वे अपने नगरमें चले आये ॥ ८१ ॥ आधीरत बीत जानेके बाद निद्रा टटनेपर राजाने सोचा-- ॥ ८२ ॥ 'डर्बशीकी सिनिधि प्राप्त करनेके लिये ही पश्चवीने पूड़ी वह अधिस्थाली दी थी और मैंने उसे वनमें हो छोड दिया ॥ ८३ ॥ अतः अव मुझे उसे लानेके लिये जाना याहिये' ऐसा सोच उठकर ये वहाँ गये. किन्त उन्होंने उस स्थालीको वहाँ न देखा ॥ ८४ ॥ अग्रिस्थालीके स्थानपर राजा पुरुरवाने एक शर्मागर्भ पीपलके वृक्षको देखकर सोचा— ॥ ८५ ॥ 'गैंने यहाँ तो वह अग्रिस्थाली फेंकी थी । जह स्थाली ही अमीगर्भ पीपल हो गयी है ॥ ८६ ॥ अत: इस अग्निकप अधस्यको ही अपने नगरमें ले जाकर इसकी अरणि बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्निकी ही उपासना करूँ' ॥ ८७ ॥

ऐसा सोचकर राजा उस अधस्थको लेकर अपने नगरमें आये और उसकी अर्गण बनायी॥ ८८॥ तदनन्तर उन्होंने उस काष्ट्रको एक-एक अंगुरु करके गायत्री-मन्त्रका पाठ किया॥ ८९॥ पठतश्चाक्षरसंख्यान्येवाङ्गुलान्यरण्यभवत् ॥ ९० ॥ तत्रामि निर्मथ्यामित्रयमाम्रायानुसारी भूत्वा जुहाव ॥ ९१ ॥ उर्वशीसालोक्यं फलमिष-संहितवान् ॥ ९२ ॥ तेनैव चामिविधिमा बहुविथान् यज्ञानिष्ट्रा गान्धर्वलोकानवाष्योर्वस्या सहावियोगमवाप ॥ ९३ ॥ एकोऽत्रिरादावभवत् एकेन त्यत्र मन्वन्तरे त्रेथा प्रवर्तिताः ॥ ९४ ॥ उसके पाठसे गावजीकी असर-संख्याके बराबर एक-एक अंगुलको अरणियाँ हो गर्थी ॥ १० ॥ उनके मन्थनसे तीनों बकारके अग्नियोंको उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधिसे हवन किया ॥ ९१ ॥ तथा उर्वशीके सहवासक्त्य फलको इच्छा की ॥ ९२ ॥ तदनन्तर उसी अग्निसे नाना प्रकारके यज्ञोंका यजन करते तुए उन्होंने गन्धर्य-लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशीसे उनका वियोग न हुआ ॥ ९३ ॥ पूर्वकालमें एक ही अग्नि था, उस एकहीसे इस मन्त्र-तरमें तीन प्रकारके अग्नियोंका प्रचार हुआ ॥ ९४ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽदो षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

## सातवाँ अध्याय

बहुका गङ्गापान तथा जमदवि और विश्वामित्रकी उत्पत्ति

श्रीपराशर उवाच

तस्याप्यायुर्धीमानमावसुर्विश्वावसुःश्रुतायु-इशतायुरयुतायुरितिसंज्ञाः षट् पुत्रा अभवन् ॥ १ ॥ तथामावसोर्भीमनामा पुत्रोऽभवत् ॥ २ ॥ भीमस्य काञ्चनः काञ्चनात्सुहोत्रस्तस्यापि जहुः ॥ ३ ॥ योऽसौ यज्ञवाटमस्विलं गङ्गाम्पसा-प्रावितमवलोक्यं कोधसंरक्तलोचनो भगवन्तं यञ्चपुरुषमात्मनि परमेण समाधिनाः समारोप्याखिलामेव गङ्गामपियत् ॥ ४ ॥ अथैनं देवर्षयः प्रसादयामासुः ॥ ५ ॥ दुहितृत्वे चास्य गङ्गामनयन् ॥ ६ ॥

बह्रोश्च सुमन्तुर्नाम पुत्रोऽभवत् ॥ ७ ॥ तस्याप्यजकस्ततो बलकाश्चस्तस्मात्कुशस्तस्यापि कुशाम्बकुशनाभाधूर्तरजसो बसुश्चेति चत्यारः पुत्रा बभूवुः ॥ ८ ॥ तेषां कुशाम्बः शक्रतुल्यो मे पुत्रो भवेदिति तपश्चकार ॥ ९ ॥ तं चोत्रतपसमवलोक्य मा भवत्वन्योऽस्मनुल्यबीर्य इत्यात्मनैवास्येन्द्रः पुत्रत्वमगच्चत् ॥ १० ॥ स गाविर्नाम पुत्रः कौशिकोऽभवत् ॥ ११ ॥

गाथिश्च सत्यवर्ती कन्यामजनयत्॥ १२ ॥

श्रीपराश्तरजी बोले—राजा पुरुरजाके परम युद्धिमान् आयु, अमाबसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु और अयुतायु गामक छः पुत्र हुए॥१॥ अमावसुके भीम, मीमके काछन, काछनके सुहोत्र और सुहोत्रके जहू नामक पुत्र हुआ जिसने अपनी सन्पूर्ण पत्तशालाको गङ्गाजलको आग्रावित देख क्रोबसे राजनयन हो भगवान् यशपुरुषको परम समाधिके द्वारा अपनेमें स्थापित कर सम्पूर्ण गङ्गाजोको पौ लिया था॥२—४॥ तब देवर्षियोने इन्हें प्रसंज किया और गङ्गाजीको इनको पुत्रीहलस्से पाकर छे गये॥ ५-६॥

जहुके सुमन्तु नामक पुत्र हुआ ॥ ७ ॥ सुमन्तुके अजक, अजकके परमाकास, बराकासके कुटा और कुटाके कुटाम्ब, कुटानाप, अधूर्तरजा और वसु नामक चार पुत्र हुए ॥ ८ ॥ उनमेरी कुटाम्बने इस इच्छासे कि मेरे इन्द्रके समान पुत्र हो, तपस्या की ॥ ९ ॥ उसके उन्न तपको देखकर 'बरुमें कोई अन्य मेरे समान न हो जाय' इस धयसे इन्द्र स्वर्ग ही इनका पुत्र हो गया ॥ १० ॥ वह गाधि नामक पुत्र कौरीक कहरूगया ॥ ११ ॥

गाधिने सत्यवती नामकी कन्याको जन्म दिया ॥ १२ ॥

तां च भागंव ऋचीको वस्ने ॥ १३ ॥ गाधिरप्यति-रोषणायातिवृद्धाय ब्राह्मणाय दातुमनिच्छत्रेकतइइयाम-कर्णानामिन्दुवर्चसायनित्तरंहसायश्चानां सहसं कन्याशुल्कमयाचत ॥ १४ ॥ तेनाप्यृषिणा वरुणसकाशादुपराभ्याश्वतीश्चोत्पत्रं तादुश-मश्चसहस्रं दत्तम् ॥ १५ ॥

ततस्तामुचीकः कन्यामुपयेमे ॥ १६ ॥ अस्वीकश्च तस्याश्चरुमयत्यार्थं चकार ॥ १७ ॥ तत्प्रसादितश्च तन्यात्रे क्षत्रवरपुत्रोत्पत्तये चरुमपरं साध्यामास ॥ १८ ॥ एव चरुभवत्या अय-मपरश्चरुत्रत्वमात्रा सम्यगुपयोज्य इत्युक्त्वा वर्न जगाम ॥ १९ ॥

उपयोगकाले च तां माता सत्यवतीमाह ॥ २० ॥ पुत्रि सर्व एवात्मपुत्रमतिगुणमभिलयित नात्मजायाष्ट्रातृगुणेष्ठतीवादृतो भवतीति ॥ २१ ॥ अतोऽर्हीस ममात्मीयं चरुं दातुं मदीयं चरुमात्मनोप-योक्तुम् ॥ २२ ॥ मत्पुत्रेण हि सकलपूमण्डल-परिपालनं कार्यं कियद्वा ब्राह्मणस्य बलवीर्य-सम्पदेखुक्ता सा खचकं मात्रे दत्तवती ॥ २३ ॥

अश्व वनादागत्य सत्यवतीमृषिरपञ्चत् ॥ २४ ॥
आह चैनामतिपापे किमिद्यकार्य भवत्या
कृतमितरौद्रं ते वपुर्लक्ष्यते ॥ २५ ॥ नूनं त्वया
त्वन्यानृसात्कृतश्चक्तप्रयुक्तो न युक्तमेतत्
॥ २६ ॥ मया हि तत्र चरौ सकलैश्वर्यवीर्यशौर्यबलसम्पदारोपिता त्वदीयचरावप्याखिलशान्तिज्ञानितिक्षादिब्राह्मणगुणसम्पत् ॥ २७ ॥ तश्च
विपरीतं कुर्वत्यास्तवातिरौद्राखधारणपालनिष्टः
क्षत्रियाचारः पुत्रो भविष्यति तस्याश्चोपज्ञमक्तिव्राह्मणाचार इत्याकपर्येव सा तस्य पादौ
ज्ञाह ॥ २८ ॥ प्रणिपत्य चैनमाइ ॥ २९ ॥
भगवन्यवैतदज्ञानादनृष्टितं प्रसादं मे कुरु मैवंविधः
पुत्रो भवतु काममेवंविद्यः पौत्रो भवत्वित्युक्ते
मृनिरप्याह ॥ ३० ॥ एवमस्त्वित ॥ ३१ ॥

उसे भृगुनुत्र ऋचीकने वरण किया ॥ १३ ॥ गाधिने अति क्रोमी और अति वृद्ध ब्राह्मणको कन्या न देनेकी इच्छासे ऋचीकसे कन्याके मृल्यमें जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान् और पवनके तुल्य वेगवान् हों, ऐसे एक सहस्र स्थामकर्ण घोड़े माँगे ॥ १४ ॥ किन्तु महर्षि ऋचीकने असतीर्थसे उत्पन्न हुए बैसे एक सहस्र घोड़े उन्हें वरुणसे लेकर दे दिये ॥ १५ ॥

तय क्रवीकने उस कन्यासे विवाह किया॥ १६॥ [ तदुपरान्त एक समय ] उन्होंने सन्तानकी कामनासे सत्यवतीके लिये वह (यज्ञीय लीर) तैयार किया॥ १७॥ और उसीके द्वारा प्रसन्न किये जानेपर एक क्षत्रियश्रेष्ठ पुरक्ती उत्पत्तिके लिये एक और वह उसकी माताके लिये भी बनाया॥ १८॥ और 'यह चह तुम्हारे लिये हैं तथा वह तुम्हारे माताके लिये — इनका तुम यथोचित उपयोग करना'— ऐसा कहकर वे वनको चले गये॥ १९॥

उनका उपयोग करते समय सत्यवतीको माताने उससे कहा— ॥ २०॥ ''बेटी ! सभी छोग अपने ही छिये सबसे अधिक गुणवान् पुत्र चाहते हैं, अपनी प्रवीके घाईके गुणोमें किसीकी भी विशेष रुचि नहीं होती ॥ २९॥ अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और नेश तू छे छे; क्योंकि मेरे पुत्रको तो सम्पूर्ण भूमण्डलका पालन करना होगा और बाह्मणकुमारको तो चल, वीर्यं तथा समाति आदिसे छेना ही क्या है।'' ऐसा ऋहनेष्य सत्यवतीने अपना चरु अपनी माताको दे दिया॥ २२-२३॥

बनसे छोटनेपर प्रशुपने सत्यवतीको देखकर कहा-''अरी पापिनि ! तुने ऐसा क्या अकार्य किया है जिससे तेरा इसिर ऐसा भवानक प्रतीत होता है ॥ २४-२५ ॥ अवस्य ही तुने अपनी माताके लिखे रीबार किये चरुका उपयोग किया है, सो दीक नहीं है।। २६॥ भैंने उसमें सम्पूर्ण ऐश्रर्य, पराक्रम, ज्ञारता और बलको सम्पत्तिका आरोपण किया था तथा तेरेमें शान्ति, शान, तितिश्वा आदि सम्पूर्ण ब्राह्मणोचित गुणेका समावेश किया था॥ २७ ॥ उनका विपरीत उपयोग करनेसे तेरे अहि भयानक अस्त-शस्त्रधारी पालन-कर्ममें तत्पर क्षत्रियके समान आचरणवाला पत्र होगा और उसके जानिक्रिय ब्राह्मणाचारयुक्त पुत्र होगा ।" यह सुनते ही सत्यवतीने उनके चरण पकड़ लिये और प्रणाम करके कहा— ॥ २८-२९ ॥ "भगवन् ! अज्ञानसे हो मैंने ऐसा किया है, अत: प्रसन्न होड्ये और ऐसा कोजिये जिल्लं मेर पृत्र ऐसा न हो, भले ही पीत्र ऐसा हो आग !" इसपर पुनिने कहा—'ऐसा ही हो।' ॥ ३०-३१ ॥

अनन्तरं च सा जमदग्निमजीजनत् ॥ ३२ ॥
तन्माता च विश्वामित्रं जनयामास ॥ ३३ ॥
सत्यवत्यपि कौशिकी नाम नद्यभवत् ॥ ३४ ॥
जमदग्निरिक्ष्वाकुवंशोद्धवस्य रेणोस्तनयां
रेणुकरपुपयेमे ॥ ३५ ॥ तस्यां चाशेषक्षत्रहन्तारं
परशुरामसंत्रं भगवतस्सकल्लोकगुरोर्नारायण-स्यांशं जमदग्निरजीजनत् ॥ ३६ ॥ विश्वामित्रपुत्रस्तु भार्गव एव शुनश्शेषो देवैर्दनः ततश्च
देवसतनामाभवत् ॥ ३७ ॥ ततश्चान्ये मधुच्छन्दोयनक्षयकृतदेवाष्टककच्छपहारीतकाख्या
विश्वामित्रपुत्रा वभूवुः ॥ ३८ ॥ तेषां च
वहूनि कौशिकगोत्राणि ऋष्यन्तरेषु विवाह्यान्यभवन् ॥ ३९ ॥

तदनन्तर उसने जमदक्षिको जन्म दिया और उसकी याताने विश्वामित्रको उत्पन्न किया तथा सत्यवती वर्वेशिकी नामकी नदी हो गयो ॥ ३२—-३४ ॥

जमद्ग्रिने इक्ष्वाकुकुलोन्द्रव रेणुकी कन्या रेणुकासे विवाह किया ॥ ३५ ॥ उससे जमद्ग्रिके सन्पूर्ण क्षत्रियोंका भीस करनेवाले भगवान् परशुरामजी उत्पन्न हुए जो सकल लोक-गुरु भगवान् नारायणके अंश थे ॥ ३६ ॥ देवताओंने विश्वामित्रजीको भृगुवंशीय शुनःशेष पुत्ररूपसे दिया था । उसके पीछे उनके देवरात गामक एक पुत्र हुआ और फिर मधुच्छन्द, धनक्कय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारीतक नामक और भी पुत्र हुए ॥ ३७-३८ ॥ उनसे अन्यान्य ऋषिवंशीमें विवाहने योग्य बहुत-से कौशिक-गोत्रीय पुत्र-पौत्रादि हुए ॥ ३९ ॥

इति श्रीबिच्णुपुराणे चतुर्थेऽही सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

### आठवाँ अध्याय

काइयवंशका वर्णन

श्रीपगुरार उवाच

पुरुतवसो ज्येष्ठः पुत्रो यस्त्वायुर्नामा स राह्ये-दुव्हितरमुपयेमे ॥ १ ॥ तस्यां च पञ्च पुत्रानुत्पादया-मास ॥ २ ॥ वहुषक्षत्रवृद्धरम्भरजिसंज्ञास्तथै-वानेनाः पञ्चमः पुत्रोऽभूत् ॥ ३ ॥ क्षत्रवृद्धा-तसुहोत्रः पुत्रोऽभवत् ॥ ४ ॥ काश्यकाशगृत्स-मदास्त्रयस्तस्य पुत्रा वभूवुः ॥ ५ ॥ गृत्समदस्य श्रीनकश्चातुर्वेण्यंत्रवर्तयिताभूत् ॥ ६ ॥

काश्यस्य काशेयः काशिराजः तस्माद्राष्ट्रः, राष्ट्रस्य दीर्घतपाः पुत्रोऽभवत् ॥ ७ ॥ धन्वन्तरिस्तु दीर्घतपसः पुत्रोऽभवत् ॥ ८ ॥ स हि संसिद्धकार्य-करणस्तकलसम्भूतिष्ठशेषज्ञानिवद् भगवता नारायणेन चातीतसम्भूतौ तस्मै वरो दत्तः ॥ ९ ॥ काशिराजगोत्रेऽवतीर्यं त्यमष्टवा सम्यगायुर्वेदं करिष्यसि यज्ञभागभुग्भविष्यसीति ॥ १० ॥ श्रीपराद्यारजी बोले—आयु नामक जो पुरूरवाका ज्येष्ठ पुत्र था उसने सहुको कन्यासे विवाह किया ॥ १ ॥ उससे उसके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम क्रमदाः नहुष, क्षत्रसृद्ध, रम्भ, राज और अनेना थे ॥ २-३ ॥ क्षत्रमृद्धके सुहोत्र वामक पुत्र हुआ और सुहोत्रके कादय, कादा तथा गृत्समद नामक तीन पुत्र हुए। गृत्समदका पुत्र शौनक चातुर्वण्यका प्रवर्तक हुआ ॥ ४—६ ॥

काश्यका पुत्र काशिराज काशेय हुआ। उसके राष्ट्र, राष्ट्रके दीर्घतपा और दीर्घतपाक धन्वन्तरि नामक पुत्र हुआ॥ ७-८॥ इस धन्यन्तरिके शरीर और इन्द्रियों जरा आदि विकारीसे रहित थीं—तथा सभी जन्मीमें यह सम्पूर्ण शास्त्रोंका जननेवाला था। पूर्वजन्ममें भगवान् नारावणने उसे यह वर दिया था कि 'काशिराजके वंशमें उत्पन्न होकर तुम सम्पूर्ण आयुर्वेदको आउ भागीमें विभक्त करोगे और यह-धारके भोत्त्र होगे'॥ ९-१०॥

तस्य च धन्यन्तरेः पुत्रः केतुमान् केतुमतो भीमरथस्तस्यापि दिवोदासस्तस्यापि प्रतर्दनः ॥ ११ ॥ स च पद्रश्रेण्यवंशिवनाशनादशेष-शत्रवोऽनेन जिता इति शत्रुजिद्भवत्॥ १२॥ तेन च प्रीतिमतात्पपुत्रो वत्सवत्सेत्यभिद्वितो वत्सोऽभवत् ॥ १३ ॥ सत्यपरतया ऋतथ्यज-संज्ञामवाष ॥ १४ ॥ ततश्च कुवलयनामानमश्च लेभे ततः कुवलयाश्च इत्यस्यां पृथिच्यां प्रथितः ।। १५ ।। तस्य च वत्सस्य पुत्रोऽलर्कनामाभवद् यस्यायमद्यापि श्लोको गीयते ॥ १६ ॥ षष्टिवर्षशतानि च। षष्ट्रिवर्षसहस्राणि अलर्कादपरो नान्यो युभुजे मेदिनी युवा ॥ १७ तस्याप्यलर्कस्य सन्नतिनामाभवदात्मजः ॥ १८ ॥ सञ्चतेः सुनीघस्तस्यापि सुकेतुस्तस्याध धर्मकेतुर्जज्ञे ॥ १९ ॥ ततश्च सत्यकेतुस्तस्माद्वि-भूसत्तनयस्त्विभूसतश्च सुकुमारस्तस्यापि धृष्टकेतुस्ततश्च बीतिहोत्रस्तस्माद्धार्गो भागस्य भागंभूमिस्ततश्चातुर्वण्यंप्रवृत्तिरित्येते काञ्च-भूभृतः कथिताः ॥ २०॥ रजेस्तु सत्ततिः श्रुयताम् ॥ २१ ॥

धन्यन्तरिका पुत्र केतुमान, फेबुमान्का मीमरथ, भीमरथका दिवोदास तथा दिवोदासका पुत्र प्रतर्दन हुआ।। ११॥ उसने मद्रश्रेण्यवेदाका नादा करके रामस्त द्वायुओपर विजय प्राप्त की थी, इसिक्ये उसका गम 'दाप्रजित्' हुआ॥ १२॥ दिवोदासने अपने इस पुत्र (प्रतर्दन) से अत्यन्त प्रेमवदा 'वत्स, क्त्स' कहा था, इसिक्ये इसका नाम 'वत्स' हुआ॥ १३॥ अत्यन्त सत्यप्रयण होनेके कारण इसका जम 'ऋतप्यज' हुआ॥ १४॥ तदनन्तर इसने कुवल्य नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया। इसिल्ये यह इस पृथिवीतलपर 'कुवल्याश' गामसे विख्यात हुआ॥ १५॥ १५॥ इस वताके अलर्क नामक पुत्र हुआ जिसके विषयमें यह इल्लेक आवतक गाया जाता है॥ १६॥

'पूर्वकालमें अलक्ष्में अतिहित और किसीने भी राइट सहस्र वर्षतक युवाबस्थामें रहकर पृथिवीका भीग नहीं किया'॥ १७॥

उस अलकेके भी सर्जात नामक पुत्र हुआ; सर्जातिके सुनीथ, सुनीथके सुकेतु, सुकेतुके धर्मकेतु, धर्मकेतुके सर्दकेतु, सर्वकेतुके विभु, विभुके सुविभु, सुविभुक्ते सुकुमर, सुकुमारके धृष्टकेतु, धृष्टकेतुके वीतिहोब, बीतिहोबके भाग और भागके मार्गभूमि नामक पुत्र हुआ; भागभूमिसे चातुर्वण्यका प्रचार हुआ। इस प्रकार काश्यवंशके राजाओंका वर्णन हो चुका अब रिवकी सन्तानका विवरण सुनो॥ १८—२१॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

## नवाँ अध्याय

महाराज रजि और उनके पुत्रोंका चरित्र

श्रीपराशस उंजाने

रजेस्तु पञ्च पुत्रशतान्यनुरुबलपराक्रमसारा-ण्यासन् ॥ १ ॥ देवासुरसंप्रामारम्भे च परस्पर-वधेप्सवो देवाश्चासुराश्च ब्रह्माणसुपेत्य पप्रच्छुः ॥ २ ॥ भगवन्नसमाकमत्र विरोधे कतरः पक्षो जेता भविष्यतीति ॥ ३ ॥ अथाह भगवान् ॥ ४ ॥ येषामर्थे रजिरात्तायुष्यो योत्स्यति तत्पक्षो जेतेति ॥ ५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—रिजके अनुलित बल-पराक्रमशाली पाँच सी पुत्र थे ॥ १ ॥ एक बार देवासुर-संत्रामके आरम्भमें एक-दूसरेको भारनेको इच्छावाले देवता और देखोंने ब्रह्माजीके पास जाकर पूछा——"श्रमवन् ! हम दोनोंके पारसारिक कलहमें कौन-सा पक्ष जीतंगा ?" ॥ २-३ ॥ तब भगवान् ब्रह्माजी बोले——"जिस पक्षको ओरसे राजा रिज शस्त्र धारणकर युद्ध करेगा उसी पक्षकी अश्व दैत्यैरुपेत्व रिजरात्मसाहाय्यदाना-याभ्यर्थितः प्राष्ट्र ॥ ६ ॥ योत्त्येऽहं भवतामर्थे यद्यहममरजयाज्ञ्वतामिन्द्रो भविष्या-मीत्याकपर्यैतत्तैरिधिहितम् ॥ ७ ॥ न वयमन्यथा वदिष्यामोऽन्यथा करिष्यामोऽस्माकिमन्द्रः प्रह्लाद-स्तदर्थमेयायमुद्यम इत्युक्त्या गतेश्वसुरेषु देवैरप्य-सावविन्यतिरेत्वमेवोक्तस्तेनापि च तथैवोक्ते देवैरिन्द्रस्त्वं भविष्यसीति समन्वीप्सितम् ॥ ८ ॥

रजिनापि देवसैन्यसहायेनानेकैर्महासै-स्तदशेषमहासुरबलं निषूदितम् ॥ १ ॥ अध जितारिषक्षश्च देवेन्द्रौ रजिचरणयुगलमात्मनः शिरसा निपीड्याह ॥ १० ॥ भयत्राणादत्रदाना-द्धवानस्मत्पिताऽशेषलोकानामृत्तमोत्तमो भवान् यस्याहं पुत्रस्तिलोकेन्द्रः ॥ ११ ॥

स जापि राजा प्रहस्याह ॥ १२ ॥ एव-मस्त्वेषमस्त्वनतिक्रमणीया हि वैरिपक्षाद्रप्यनेक-विधचादुवाक्यगर्भा प्रणतिरित्युक्त्वा स्वपुरं जगाम ॥ १३ ॥

शतक्रतुरपीन्द्रत्वं चकार ॥ १४ ॥ स्वयति तु रजौ नारदर्षिचोदिता रजिपुत्राश्शतक्रतुमात्म-पितृपुत्रं समाचाराद्राज्यं याचितवन्तः ॥ १५ ॥ अप्रदानेन च विजित्येन्द्रमतिबालिनः स्वयमिन्द्रत्वं चक्कः ॥ १६ ॥

ततश्च बहुतिथे काले हातीते बृहस्पतिमेकाने दृष्ट्रा अपहतवैलोक्ययज्ञभागः शतकतुरुवाच ॥ १७॥ वदरीफलमात्रमप्यहेंसि ममाप्यायनाय पुरोडाशसप्डं दातुमित्युक्तो बृहस्पतिरुवाच ॥ १८॥ यद्येषं त्वयाहं पूर्वमेव चोदितस्यां तन्यया त्वदर्थं किमकर्त्तव्यमित्यल्पेरेबाहोभिस्त्वां निजं पदं प्रापयिष्यामीत्यभिधाय तेषामनुदिन-

माभिचारिकं बुद्धिमोहाय शक्तस्य तेजोऽभिवद्धये

तच दैत्योंने जाकर रजिसे अपनी सहायताके लिये प्रार्थना की, इसपर रजि बोले— ॥ ६ ॥ "यदि देवताओंको जीतनेपर मैं आपलोगोंका इन्द्र हो सर्कू तो आपके पक्षमें लड़ सकता हूँ ॥ ७ ॥ यह सुनकर दैत्योंने कहा— "तमलोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी तरहका आचरण नहीं करते । हमले इन्द्र तो प्रह्वादजी हैं और उन्होंके लिये हमारा यह सम्पूर्ण उद्योग हैं" ऐसा कहका जब दैत्यगण चले गये तो देवताओंने भी आकर राजासे उसी प्रकार प्रार्थना की और उनसे भी उसने यही बात कही । तब देवताओंने यह कहकर कि 'आप ही हमारे इन्द्र होगे' उसकी बात स्वीकार कर ली ॥ ८ ॥

अतः रजिने देव-सेनाकी सहायता करते हुए अनेक महान् अखोसे दैत्योकी सम्पूर्ण सेना नष्ट कर दी ॥ ९ ॥ तदनन्तर शत्रु-पक्षको जीत चुकनेपर देवराज इन्द्रने रजिके दोने! चरणोंको अपने मस्तकपर रखकर कहा— ॥ १० ॥ 'भयसे रक्षा करने और अत्र-दान देनेके कारण आप हमारे पिता हैं. आप सम्पूर्ण लोकोंमें सबोत्तम हैं क्योंकि मैं त्रिलोकेन्द्र आपका पुत्र हूँ'॥ १९ ॥

इसपर राजाने हैसकर कहा—'अच्छा, ऐसा ही सही। राजुगक्षकी भी नाना प्रकारकी चाटुवाक्ययुक्त अनुनय-विनयका अतिक्रमण करना उचित नहीं होता, [ फिर रूपशकों तो बात ही क्या है ] ।' ऐसा कहकर वे अपनी राजधानीको चले गये॥ १२-१३॥ इस प्रकार शतकरत् ही इन्द्र-पद्रपर स्थित हुआ। पोछे,

रुत प्रकार रातक्रमु हा रुप्त पद्मर स्वत तुआ स्पर्क, रिजके स्वर्गतासी होनेपर देवर्षि नारदर्जकी भैरणासे रिजके पुत्रोंने अपने पिताके पुत्रभावको प्राप्त हुए प्रातक्रतुसे ज्यवहारके अनुसार अपने पिताका राज्य माँगा ॥ १४-१५ ॥ किन्तु जब उसने न दिया, तो उन महाबलवान् रिज-पुत्रोंने इन्द्रको जीतकर स्वयं ही इन्द्र-पदका भोग किया ॥ १६ ॥ फिर बहुत-सा समय बीत जानेपर एक दिन

बृहस्पतिजीको एकान्तमें बैठे देख त्रिलोकीके यक्तभागसे विश्वत हुए शतक्ष्युने उनसे कहा— ॥ १७ ॥ ज्या 'आप मेरी तृप्तिके लिये एक बेरके बराबर भी पुरोहाज्ञासण्ड मुझे दे सकते हैं ?' उनके ऐसा कहमेपर बृहस्पतिजी बोले— ॥ १८ ॥ 'यदि ऐसा है, तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा ? तुम्हारे लिये भला मै क्या नहीं कर सकता ? अच्छा, अब थोड़े ही दिनोंमें मैं तुग्हें अपने पदपर स्थित कर दूँगा!' ऐसा कह बृहस्पतिजी रिज-पुत्रोंकी बुद्धिको मोहित करनेके लिये अभिचार और

जुहाब ॥ १९ ॥ ते चापि तेन बुद्धिमोहेनाभि-भूयमाना ब्रह्मद्विषो धर्मत्यागिनो वेदसादपराङ्मुखा बभूवुः ॥ २० ॥ ततस्तानपेतधर्माचारानिन्द्रो जधान ॥ २१ ॥ पुरोहिताप्यायिततेजाश्च शको दिवमाक्रमत् ॥ २२ ॥

एतदिन्द्रस्य स्वयदच्यवनादारोहणं श्रुत्वा पुरुषः स्वपदभ्रंशं दौरात्व्यं च नाम्नोति ॥ २३ ॥

रम्भस्त्वनपत्योऽभवत् ॥ २४ ॥ क्षत्रसृद्धसृतः प्रतिक्षत्रोऽभवत् ॥ २५ ॥ तत्पुत्रः सञ्जयस्तस्यापि जयस्तस्यापि विजयस्तस्माच्च जज्ञे कृतः ॥ २६ ॥ तस्य च हर्यधनो हर्यधनसृतस्तहदेवस्तस्माददीनस्तस्य जयस्तेनस्ततश्च संस्कृतिस्तत्पुत्रः क्षत्रधर्मा इत्येते क्षत्रसृद्धस्य वंदयाः ॥ २७ ॥ ततो नहुषवंदां प्रवक्ष्यामि ॥ २८ ॥ इन्द्रकी तेजेवृद्धिके लिये हवन करने लगे॥ १९॥ बुद्धिको मोहित करनेवाले उस अधिचार-कर्धसे अभिभूत हो जानेके कारण रीज-पुत्र ब्राह्मण-विरोधी, धर्म-त्यागी और वेद-वियुख हो गये॥ २०॥ तब धर्माचारहोन हो जानेसे इन्द्रने उन्हें गार डाला॥ २१॥ और पुरोहितजीके द्वारा तेजोवृद्ध होकर स्वर्गपर अपना अधिकार जमा लिया॥ २२॥

इस प्रकार इन्हर्क अपने पदसे गिरकर उसपर पित आरूद होनेके इस प्रसङ्गको सुननेसे पुरुष अपने पदसे पितत नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती ॥ २३ ॥

[ आयुका दूसरा पुत्र ] रन्य सन्तानहीन हुआ ॥ २४ ॥ शत्रबृद्धका पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ, प्रतिक्षत्रका सञ्जय, सञ्जयका वय, जयका विजय, विजयका कृत, कृतका हर्यधन, हर्यधनका सहदेव, सहदेवका अदीन, अदीनका जयत्तेन, जयत्तेनका संस्कृति और संस्कृतिका पुत्र शत्रधर्मी हुआ। ये सच शत्रबृद्धके वंशन हुए ॥ २५—२७॥ अब यै नहुपबंशका वर्णन करूँगा॥ २८॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे उवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

## दसवाँ अध्याय

यदातिका चरित्र

श्रीपयदार उदाच

यतिययातिसंयात्यायातिषियातिकृतिसंज्ञा नहुषस्य घट् पुत्रा महाबलपराक्रमा बभूबुः ॥ १ ॥ यतिस्तु राज्यं नैच्छत् ॥ २ ॥ ययातिस्तु भूभृदभवत् ॥ ३ ॥ उशनसञ्च दुहितरं देवयानीं वार्षपर्वणीं च शर्मिष्ठामुपयेमे ॥ ४ ॥ अत्रानुवंशश्लोको भवति ॥ ५ ॥ यदुं च तुर्यसुं चैव देवयानी व्यजायत । द्युषुं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ ६

च शामष्ठामुपयम ॥ ४ ॥ अत्रानुवशश्लाका भवति ॥ ५ ॥ यदुं च तुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत । सुसुं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ ६ काव्यशापाद्याकालेनैय ययातिर्जशम्बाप ॥ ७ ॥ प्रसन्नशुक्रबचनात्त स्वजशं सङ्कामियतुं ज्येष्ठं पुत्रं यदुमुवाच ॥ ८ ॥ वत्स खन्यातामहशापादियमकालेनैव जरा ममोपस्थिता तामहं तस्यैवानुग्रहाद्ववतस्सञ्चारयापि ॥ ९ ॥ श्रीपसशस्त्री बोले—नहुषके पति, नयाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक छः महावल-विक्रमशास्त्री पुत्र हुए॥१॥ यनिने राज्यकी इच्छा नहीं की, इसिलमे ययाति ही राजा हुआ॥ २-३॥ ययातिने शुक्राचार्यजीकी पुत्री देवयानी और वृद्धमर्याकी कन्या शर्मिश्वासे विवाह किया था॥४॥ उनके वंशके सम्बन्धमें यह श्लोक प्रसिद्ध हैं—॥५॥

'देवयानीने यदु और हुर्वस्तुको जन्म दिया सचा वृषपर्वाको पुत्री कर्मिष्टाने दृह्यु, अनु और पूरको उत्पन्न किया'॥ ६ ॥

ययातिको सुक्राचार्यजोके सापसे वृद्धावस्थाने असमय ही घेर लिया था॥ ७॥ पीछे सुक्रजीके प्रसन होकर कहनेपर उन्होंने अपनी वृद्धावस्थाको प्रहण करनेके लिये बड़े पुत्र यदुसे कहा—॥ ८॥ 'वस्स! तुम्हारे नानाजीके सापसे मुझे असमयमें ही वृद्धावस्थाने घेर लिया है, अब उन्होंकी कृपासे मैं ससे सुमको देना चाहता हूँ॥ ९॥ एकं वर्षसहस्रमतृप्तोऽस्मि विषयेषु लद्वयसा विषयानहं भोकुमिच्छामि ॥ १० ॥ नात्र भवता प्रत्याख्यानं कर्त्तव्यमित्युक्तस्स यदुनैंच्छत्तां जरामादातुम् ॥ ११ ॥ तं च पिता शशाम त्वस्रसृतिर्न राज्याह्यं भविष्यतीति ॥ १२ ॥

अनन्तरं च तुर्वसुं द्रुद्धुमनुं च पृथिवीपति-र्जराबहुणार्थं स्वयौवनप्रदानाय चाभ्यर्थयामास ॥ १३॥ तैरप्येकैकेन प्रत्याख्यातस्ताञ्छशाप ॥ १४॥ अथ शर्मिष्ठातनयमशेषकनीयांसं पूर्व तथैवाह ॥ १५॥ स चातिप्रवणपतिः सबहुमानं पितरं प्रणम्य महाप्रसादोऽयमस्माकमित्युदार-मिधाय जरां जग्राह ॥ १६॥ स्वकीयं च यौवनं स्विपत्रे ददौ ॥ १७॥

सोऽपि पौरवं यौवनमासाद्य धर्माविरोधेन यधाकामं यथाकालोपपन्नं यथोत्साहं विषयांश्रचार ॥ १८॥ सम्बद्ध च प्रजापालनमकरोत् ॥ १९ ॥ विश्वाच्या देवयान्या च सहोपभोगं भुक्खा कामानामन्तं प्राप्स्यामीत्यनुदिनं उन्मनस्को बमुव ॥ २० ॥ अनुदिनं चोपभोगतः कामा-नितस्यान्धेने ॥ २१ ॥ ततश्चैवमगायत ॥ २२ ॥ न जातु काम: कामानामुपभोगेन शास्त्रति 🛭 हविषा कृष्णवर्त्मेव भूच एवाभिवर्द्धते ॥ २३ यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पश्वः स्त्रियः । एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मानुष्णां परित्यजेत् ॥ २४ यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम् । समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वास्तुखपया दिशः ॥ २५ या दुस्यजा दुर्मीतिभियां न जीर्यति जीर्यतः । तां तृष्यां सन्यजेद्याज्ञस्त्येनैवाभिपूर्वते ॥ २६ जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दत्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । धनाञ्चा जीविताञ्चा च जीर्वतोऽपि न जीर्यतः ॥ २७ पूर्णं वर्षसहस्रं में विषयासक्तवेतसः। तथाप्यनुदिनं तुष्णा मम तेषुपजायते ॥ २८

में अभी विषय-भोगोंने तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसिक्ये एक सहस्र वर्षतक में तुम्हारी युवाबस्थाने उन्हें भोगना चाहता हूँ ॥ १० ॥ इस विषयमें तुम्हें किसी प्रकारकी आनाकानी नहीं करनी चाहिये ।' किंतु पिताके ऐसा कहनेपर भी यदुने युद्धायस्थाको पहण करना न चाहा ॥ ११ ॥ तब पिताने उसे शाप दिया कि तेरी सन्तान राज्य-पदके योग्य न होगी ॥ १२ ॥

फिर राजा बवातिने तुर्वसु, हुझु और अनुसे भी अपना थीवन देकर वृद्धावरमा प्रहण करनेके लिये कहा; तथा उनमेरे प्रत्येकके अस्वीकार करनेपर उन्होंने उन समीको ज्ञाप दे दिया ॥ १३-१४ ॥ अन्तमें सबसे छोटे ज्ञामिष्ठाके पुत्र पूरुसे भी वहीं वात कहीं तो उसने अति नम्रता और आदरके साथ पिताको प्रणाम करके उदारतापूर्वक करा—'यह तो ज्ञारे कपर आपका महान् अनुभह है।' ऐसा कहकर पूरने अपने पिताको वृद्धावस्था प्रहण कर उन्हें अपना यौकन दे दिया ॥ १५—१७॥

राजा ययातिने पूरुका योवन लेकर समयानुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयोको अपने उत्साहके अनुसार धर्म-पूर्वक धोगा और अपनी प्रजाका घली प्रकार पालन किया ॥ १८-१९ ॥ फिर विश्वाची और देवयानीके साध विविध धोगोंको धोगते हुए 'मैं कामनाओंका अन्त कर हुँगा'— ऐसे सोचते-सोचते वे प्रतिदिन [ धोगोंके लिये ] उत्किष्टित रहने लगे ॥ २० ॥ और निरन्तर भोगते रहनेसे उन कामनाओंको अलन्त प्रिंग मानने लगे; तदुपरान्त उन्होंने इस प्रकार अमना उन्नार प्रकट किया ॥ २१ २२ ॥

'भोगोंकी गृष्णा उनके भेगनेसे कथी शाल नहीं होती, बिल्क धुताहुतिसे अभिके समान वह बढ़ती ही जाती है ॥ २३ ॥ सम्पूर्ण पृथिबीमें दितने भी धान्य, खब, सुबर्ण, पड़ा, और खियाँ हैं ये सब एक मनुष्यके लिये भी सन्तोधजनक नहीं है, इसलिये तृष्णाको सर्वधा त्याग देगा जाहिये ॥ २४ ॥ जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणीके लिये पापपयी भाषना नहीं करता उस समय उस समदर्शके लिये सभी दिशाएँ सुखमयी तो जाती है ॥ २५ ॥ दुर्मीतयोके लिये जो अत्यन्त दुस्त्यज है तथा वृद्धायस्थामें भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान् पुरुष उस तृष्णाको त्यागकर सुखसे परिपूर्ण हो जाता है ॥ २६ ॥ अवस्थाके जीर्ण होनेपर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं किन्तु जीवन और धनकी आशाएँ उसके जीर्ण होनेपर भी नहीं जीर्ण होतीं ॥ २७ ॥ विषयों में आसक रहते हुए मुझे एक सहस्र वर्ष बीत गये, फिर भी निस्य हो उनमें मेरी तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम् । निर्द्वन्द्वो निर्ममो भूत्वा चरिष्यामि मृगैस्सह ॥ २९ श्रीपरागर उत्ताव

भूगेस्सकाशादादाय जरां दत्त्वा च यीवनम् । राज्येऽभिषिच्य पूर्त च प्रययौ तपसे वनम् ॥ ३० दिशि दक्षिणपूर्वस्यां तुर्वसुं च समादिशत् । प्रतीच्यां च तथा द्वसुं दक्षिणायां ततो यदुम् ॥ ३१ उदीच्यां च तथावानुं कृत्वा पण्डिकनो नृपान् । सर्वपृथ्वीपति पूरं सोऽभिषिच्य वनं ययौ ॥ ३१ कायना होता है ॥ २८ ॥ अतः अख मैं इसे छोड़कर और अपने चित्तको भगवान्में ही स्थिएकर निर्दृन्द्र और विर्मम होकर [ चनमें ] गृगोंके साथ विचक्रगा' ॥ २९ ॥

श्रीपराशस्त्री बोले—तदरुत्तर राजा ययांतिने पूरसे अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका मौवन दे दिया और उसे राज्य-पदपर अभिषिक कर वनको चले गये॥ ३०॥ उन्होंने दक्षिण-पूर्व दिशामें तुर्वसुको, पश्चिममें दुद्धुको, दक्षिणमें यदुको और तत्तरमें अनुको माण्डलिकपदपर नियुक्त किया; तथा पूरको सम्पूर्ण भूमण्डलके राज्यपर अभिषक्तिकर स्वयं कनको चले गये॥ ३१-३२॥

इति श्रोविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

यदुवंशका वर्णन और सहस्राजुनका बरित्र

श्रीपराञ्चर उवाच

अतः परं ययातेः प्रथमपुत्रस्य यदोर्वशमहं कथयापि ॥ १ ॥ यत्राशेषलोकनियासो पनुष्य-सिद्धगन्धर्वयक्षसक्षसगुद्धाककिंपुरुषाप्सरउरग-विह्नपदैत्यदानवादित्यस्द्रवस्त्रश्चिमस्द्देवविभि-मृंमुक्षुभिर्धपर्यिकाममोक्षार्थिभिश्च तत्तत्फल-लाभाय सदाभिष्ठुतोऽपरिच्छेद्यमाहात्त्यांशेन भगवाननादिनिधनो विष्णुरवततार ॥ २ ॥ अत्र श्लोकः ॥ ३ ॥ यदोर्वशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते । यत्रावतीर्णं कृष्णाख्यं परं ब्रह्म निराकृति ॥ ४

यश्रावताण कृष्णास्य पर ब्रह्म ।नराकृति ॥ ६ ॥ सहस्रजिकोष्टुनलनहुषसंज्ञाश्चत्वारो यदुपुत्रा वभूवुः ॥ ५ ॥ सहस्रजित्युत्रहशतजित् ॥ ६ ॥ तस्य हैहयहेहयवेणुहयास्त्रयः पुत्रा वभूवुः ॥ ७ ॥ हैहयपुत्रो धर्मस्तस्यापि धर्मनेत्रस्ततः कृत्तिः कुन्तेः सहजित् ॥ ८ ॥ तन्तवयो महिष्मान् योऽसौ माहिष्मती पुरी निवास-यामास ॥ ९ ॥ तस्माद्धदश्लेण्यस्ततो दुर्दमस्त-स्माद्धनको यनकस्य कृतवीर्यकृतात्रि-

श्रीपराशस्त्री बोले—अव मैं क्यांतिक प्रथम पुत्र गर्दुके बंदाका वर्णन वरता हैं, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, यक्षस, गुद्धक, किंपुरुष, अप्सय, सर्प, पक्षी, देला, दानव, आदित्य, रुद्ध, बतु, कथिनीकुमार, गरुद्दण, देवर्षि, मुमुशु तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके, अधिलाबी पुरुषोद्धारा सर्वदा स्तृति किये जानेवाले, अधिलत्योक-विश्वाम आदान्द्रहीन भगवान् विष्णुने अपने अपरिचन महत्वशाल्ये अद्यक्षे अवतार लिया था। इस विषयमें यह इत्योक प्रसिद्ध है ॥ १——३॥

जिसमें श्रीकृष्ण नामक निग्नकार परब्रहाने अवतार क्रिया था उस यदुर्वशका श्रमण करनेसे मनुष्य सन्पूर्ण पापेंसि मुक्त हो जाता है ॥ ४ ॥

यदुके सहस्रस्थित, ब्रोष्टु, नल और नहुप नामक चार पुत्र हुए। रहस्स्थित्के शतिबित् और शतिज्ञिके कैत्य, हेहय तथा वेगुह्य नामक तीन पुत्र हुए॥ ५—०॥ हैहयका पुत्र धर्म, धर्मनेत्र, धर्मनेत्रका कुन्ति, कृत्तिका सहिंवत् तथा सहिंवत्का पुत्र महिल्मान हुआ, जिसने माहिल्मतीपुरोको बसाया॥ ८-९॥ महिल्मान्के भद्रश्रेष्य, भद्रश्रेण्यके दुर्दम, दुर्दमके धनक तथा भनकके

कृतधर्मकृतीजसञ्चलारः पुत्रा बच्चृतुः ॥ १० ॥ कृतवीर्यादर्जुनस्सप्तद्वीपाधिषतिर्वाहसहस्रो जज्ञे ॥ ११ ॥ योऽसी भगवदंशमञ्जिकलप्रसृतं दत्तात्रेयाख्यमाराध्य बाहुसहस्रमधर्मसेवा-निवारणं स्वधर्मसेवित्वं रणे पृथिवीजयं धर्मतश्चान्-पालनमरातिभ्योऽपराजयमस्त्रिलजगस्त्रस्थात-पुरुषाच मृत्युमित्येतान्वरानभिलवितवाँल्लेधे च ॥ १२ ॥ तेनेयमशेषद्वीपवती पृथिवी सम्यक्-परिपालिता ॥ १३ ॥ दशयज्ञसहस्रा-ण्यसावयज्ञत् ॥ १४ ॥ तस्य च २लोकोऽद्यापि गीयते ॥ १५ ॥ न नूनं कार्तवीर्यस्य गति यास्यन्ति पार्थिवाः । यज्ञैदिनिस्तपोभियां प्रश्रयेण श्रुतेन च ॥ १६ अनष्टद्रव्यता च तस्य राज्येऽभवत् ॥ १७ ॥ एवं च पञ्चाशीतिवर्षसहस्राण्यव्याहतारोग्य-राज्यमकरोत् ॥ १८ ॥ श्रीवरुपराक्रमो पाहिष्यत्यां दिग्बिजयाध्यागतो नर्मदाजलावगाहन-क्रीडातिपानमदाकुलेनायलेनैव तेनादोषदेवदैत्य-गन्धर्वेशजयोद्धतमदावलेपोऽपि सवणः पशुरिव बद्ध्वा स्वनगरैकान्ते स्थापितः ॥ १९ ॥ यश्च पञ्चाशीतिवर्षसहस्रोपलक्षणकालावसाने भगवद्मारायणांशेन परश्रामेणोपसंहतः ॥ २० ॥ तस्य च पुत्रशतप्रधानाः पञ्च पुत्रा बभूबुः शूरशुरसेनवृषसेनमधुजयध्वजसंज्ञाः ॥ २१ ॥ जयस्यजात्तालजङ्गः पुत्रोऽभवत् ॥ २२ ॥ तालजङ्कस्य तालजङ्काख्यं पुत्रशतमासीत् ॥ २३ ॥ एषां ज्येष्ट्रो वीतिहोत्रस्तथान्यो भरतः ॥ २४ ॥ भरताद्वुषः ॥ २५ ॥ वृषस्य पुत्रो मधुरभवत् ॥ २६ ॥ तस्यापि वृष्णिप्रमुखं पुत्रशतमासीत् ॥ २७ ॥ यतो वृष्णिसंज्ञामेत-

दोत्रमदाप ॥ २८ ॥ मधुसंज्ञाहेतुश्च मधुरभवत्

॥ २९ ॥ यादवाञ्च यदुनामोपलक्षणादिति ॥ ३० ॥

कृतवीर्य, कृतासि, कृतधर्म और कृतीजा कपक चार पुत्र हुए ॥ १० ॥

क्ववंदिके सहस्र धुजाओंवाले सप्तद्वीपाधिपति अर्जुनका जन्म हुआ॥११॥ सहस्रार्जुनने अत्रिकुरुमें उत्पन्न भगवदेशरूप श्रीदत्तात्रेयबोकी उपासना कर सहस्र भुजाएँ, अधर्माचरणका निवारण, स्वधर्मका सेवन, युद्धके द्वारा सम्पूर्ण पृथिनीमण्डलका विजय, धर्मानुसार प्रजा-पालन, शत्रुओंसे अपराजय तथा विलोकप्रसिद्ध पुरुषसे पृत्युं—ऐसे कई वर धाँगे और प्राप्त किये थे॥१२॥ अर्जुनने इस सम्पूर्ण सप्तद्वीपवती पृथिनीका पालन तथा दस हजार यज्ञीका अनुप्रान किया था॥१३-१४॥ उसके विषयमें यह इलोक आजतक कहा जाता है—॥१६॥

उसके राज्यमें कोई मी पदार्थ नष्ट नहीं होता था।। १७ ॥ इस प्रकार ठसने बल, पराक्रम, आरोग्य और सम्पत्तिको सर्वथा सुरक्षित रखते हुए पचासी हजार वर्ष राज्य किया।। १८ ॥ एक दिन जब वह अतिशय मद्य-पानसे व्याकुल हुआ नर्पदा नदीमें जल-क्रीडा कर रहा था, उसकी राजधानी माहिष्मतीपुरीयर दिग्विजयके लिये आये हुए सम्पूर्ण देव, दानव, गन्धर्म और राजाओंके विजय-मदसे उन्मत्त रावणने आक्रमण किया, उस समय उसने अनायास ही रावणको पराक्र समान व्योधकर अपने नगरके एक निजन स्थानमें रख दिया।। १९॥ इस सहलाजुनका पन्तसी हजार वर्ष व्यतीन होनेपर मगवान् नारायामक अंशायतार परशुरमजीने वथ किया था॥ २०॥ इसके सी पुर्शिक्ष शुर, शुरसेन, वृषसेन, मध्य और जयस्वज—ये पाँच प्रधान थे॥ २१॥

जयध्वज्ञका पुत्र ताराजंघ हुआ और ताल्जंघके तालकंध नामक सी पुत्र हुए इनमें सबसे वड़ा कैतिहोत्र तथा दूसरा भरत था॥ २२——२४॥ भरतके वृष, वृषके पधु और गधुके वृष्णि आदि सी पुत्र हुए॥ २५——२७॥ वृष्णिके व्यरण यह वंदा वृष्णि कहलाया॥ २८॥ मधुके कारण इसकी मधु-संद्रा हुई॥ २९॥ और घटुके नामभुसार इस वंद्राके लोग यादय कहलाये॥ ३०॥

इति श्रीबिब्युपुराणे चनुर्थेऽदो एकादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

## बारहवाँ अध्याय

#### यदुपुत्र कोष्टुका वंश

श्रीपराञ्चार सञ्चाच

क्रोष्टोस्तुयदुपुत्रस्यात्मजो ध्वजिनीवान् ॥ १ ॥
ततश्च स्वातिस्ततो सराङ्कु सराङ्कोश्चित्रस्थः
॥ २ ॥ तत्तनयरराशिबिन्दुश्चतुर्दरामहारत्नेराश्चक्रवर्त्वभवत् ॥ ३ ॥ तस्य च रातसहस्रं
पत्नीनामभवत् ॥ ४ ॥ दशलक्षसंख्याश्च पुत्राः
॥ ५ ॥ तेषां च पृथुअवाः पृथुकमां पृथुकीर्तिः
पृथुयराः पृथुजवः पृथुदानः यद पुत्राः प्रधानाः
॥ ६ ॥ पृथुअवसश्च पुत्रः पृथुतमः ॥ ७ ॥
तस्मादुशना यो वाजिमेधानां शतमाजहार ॥ ८ ॥
तस्य च शितपुर्नाम पुत्रोऽभवत् ॥ ९ ॥ तस्यापि
रुवमकवचस्ततः परावृत् ॥ १० ॥ परावृतो रुवमेषुपृथुज्यामध्वलितहरितसंज्ञास्तस्य पञ्चात्मजा
बभूदुः ॥ ११ ॥ तस्यायमद्यापि ज्यामधस्य
रुलोको गीयते ॥ १२ ॥

भार्यावश्यास्तु ये केविद्धविध्यन्यश्य वा पृताः । तेषां तु ज्यामघः श्रेष्ठश्शेट्यापतिरभूतृपः ॥ १३

अपुत्रा तस्य सा पत्नी शैच्या नाम तथाप्यसौ । अपत्यकामोऽपि भयान्नान्यां भार्यामविन्दतः॥ १४

स स्वेकदा प्रभूतरश्रतुरगणजसम्मद्दितदारुणे महाहवे युद्धचमानः सकलमेवास्त्रिकमजयत् ॥ १५ ॥

श्रीपराशरजी बोस्ठे—यदुपुत्र क्रोष्ट्रके ध्वजिनीयान् नामक पुत्र हुआ ॥ १ ॥ उसके स्थाति, स्वातिके ६शकु, ६शंकुके चित्रस्थ और चित्रस्थके शशिकिन्दु नामक पुत्र हुआ जो चीदहों महारलोंका स्थामी तथा चक्रवतीं समाद् था ॥ २-३ ॥ शक्तिबन्दुके एक लाख खियाँ और दस हमल पुत्र थे ॥ ४-५ ॥ उनगें पृथुअवा, पृथुकर्गा, पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुजय और पृथुक्तम—ये छः पुत्र प्रधान थे ॥ ६ ॥ पृथुश्रवाका पुत्र पृथुतम और उसका पुत्र उद्याना हुआ जिसने सी अश्चमेध-यहा किया था ॥ ७-८ ॥ उद्यानके शितपु नामक पुत्र हुआ ॥ ९ ॥ शितपुके स्वमक्तवच, स्वमक्तवचके परावृत् तथा पराकृत्के स्वमेषु, पृथु, ज्यामच, विस्ति और हरित नामक पाँच पुत्र हुए॥ १०-११॥ इनमेसे ज्यामवके विषयमे अब भी यह इस्लोक गाया जाता है॥ १२॥

संसारमें स्वीके बड़ीभूत जो-जो लोग होगे और जो जो पहले हो चुके हैं उनमें डोब्याका पति राजा ज्यामय हो सर्वश्रेष्ठ हैं॥ १३॥ उसकी स्वा दौष्या पद्मपि निःसन्तान भी तथागि सन्तानकी इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भयसे दूसरी स्वीसे विवाह नहीं विया॥ १४॥

एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियोंके संघट्टसे अत्यन्त भयानक महायुद्धमें ठड़ते हुए उसने अपने समस्त

चक्रे रक्षे मणिः स्वव्हश्चर्यं रतं च पञ्चमम्। केतुर्निधश्च सरीक्ष प्रत्यक्षेत्रज्ञिन शक्षते ॥ भार्या पुरोहितश्चैत्र सेनानी रथकृष यः। पत्यश्चकरुभाश्चेति प्राणिनः सप्त कीर्तिताः॥ सर्दुर्दशीत स्त्रानि सर्वेषो चत्रावर्तिनान्।'

अर्थात् चक्र, रथ, मणि, खड्ड, चर्म (ढाल), ध्यना और निधि (खजाना) ये सात प्राणहीन तथा की, पुरोहेत, केनापति, रधी, पदाति, अश्वाग्रेही और गव्हतेही—ये सत प्राणवृक्त इस प्रकार कृत चौदह रव सथ चक्कवर्तियोक्ते वहाँ रहते हैं।

पर्मसंदितामें चौदह स्थीका उल्लेख इस प्रकार किया है—

तद्यारिचक्रमपास्तपुत्रकलत्रबन्धुबलकोशं स्वमधिष्ठानं परित्यच्य दिशः प्रति विद्युतम् ॥१६॥ तस्मिश्च विद्युतेऽतित्रासलोलायत-लोचनयुगलं त्राहि त्राहि मां ताताम्ब प्रात-रित्याकुलविलापविद्युरं स राजकन्यारत्नमद्राक्षीत् ॥१७॥ तद्दर्शनाच तस्यामनुरागानुगतान्तरात्मा स नृपोऽचिन्तयत् ॥१८॥ साध्यदं ममापत्य-रहितस्य वन्ध्याभर्तुः साम्प्रतं विधिनापत्यकारणं कन्यारत्नमुपपादितम् ॥१९॥ तदेतत्समुद्रहामीति ॥२०॥ अधवैनां स्वन्दनमारोप्य स्वमधिष्ठानं नयामि॥२१॥ तथैव देव्या शैव्यवाहमनुज्ञात-स्ममुद्रहामीति॥२२॥

अर्थनां रथमारोप्य स्वनगरमगच्छत् ॥ २३ ॥ विजयिनं च राजानमशेषपौरभृत्यपरिजनामात्य-समेता श्रैच्या द्रष्टुमिधष्ठानद्वारमागता ॥ २४ ॥ सा चावलोक्य राज्ञः सव्यपार्श्ववर्त्तिनीं कन्यामीप-दुद्धुतामर्षस्फुरद्धरपल्लवा राजानमबोचत् ॥ २५ ॥ अतिचपलचित्तात्र स्यन्दने केय-मारोपितेति ॥ २६ ॥ असावप्यनालोचितोत्तर-वचनोऽतिभयात्तामाह स्तृषा ममेयपिति ॥ २७ ॥ अर्थनं शैक्योवाच ॥ २८ ॥ नाहं प्रसुता पुषेण नान्या पत्यभयत्तव ।

स्तुषासम्बन्धता ह्येषा कतमेन सुतेन ते ॥ २९ *र्धापरास उ*चान

इत्यात्मेर्घ्याकोपकलुषितवचनपुषितविवेको भवादुरुक्तपरिहारार्थिमदमवनीपतिराह ॥ ३० ॥ यस्ते जनिष्यत आत्यजस्तस्येयमनागतस्यैव भार्या निरूपितेत्याकण्योद्धृतमृदुहासा तथेत्याह ॥ ३१ ॥ प्रविवेश च राज्ञा सहाधिष्ठानम् ॥ ३२ ॥

अनन्तरं चातिशुद्धलयहोरांशकावयवोक्त-कृतपुत्रजन्मलाभगुणाद्वयसः परिणाममुपगतापि शत्रुओको जीत लिया॥ १५॥ उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, पित्र, सी, सेना और कोशादिसे होन होकर अपने-अपने स्थानीको छोड़कर दिशा-बिदिशाओंमें माग गये॥ १६॥ अनेक भाग जानेपर उसने एक राजकन्याको देखा जो अत्यन्त भयसे कातर हुई विशाल आँखोंसे [ देखती हुई ] 'हे तात, हे मातः, हे भातः। मेरी रक्षा करो, रक्षा बरो' इस प्रकार व्याकुल्खापूर्वक विलाप कर रही थी॥ १७॥ उसको देखते ही उसमें अनुस्ता-चित्त हो जानेसे राजाने विचार किया॥ १८॥ 'सह अच्छा ही हुआ; मैं पुत्रहीन और व-ध्याका पति हुँ; ऐसा मालूम होता है कि रान्तानकी कारणरूपा इस कन्यारत्रको विभाताने ही इस समय यहाँ भेजा है॥ १९॥ तो फिर मुझे इससे विवाद बर लेना चाहिये॥ २०॥ अथवा इसे अपने स्थपर बैटाकर अपने निवासस्थानको लिये चलता हूँ, बहाँ देवी डीव्याकी आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूँगा'॥ २१-२२॥

तदनत्तर ये उसे रथपर चढ़ाकर अपने नगरको छे चले ॥ २३ ॥ वहाँ विजयी राजांके दर्शनके छिये सम्पूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुम्बीजन और मिल्रबर्नके सहित महारानी डींच्या नगरके हारपर आयी हुई थी ॥ २४ ॥ उसने राजांके वामभागमें बैठी हुई राजकन्याको देखकर क्रोधके वहरण कुछ काँपते हुए होठोंसे कहा — ॥ २५ ॥ "हे अति चपलचित्त ! तुमने रथमें यह कीन बैठा रखी है ?"॥ २६ ॥ राजांको भी जब कोई उत्तर न सुझा तो अत्यन्त इस्ते-इस्ते कहा — "यह मेरी पुत्रवधू है ।"॥ २० ॥ तक शैंच्या बोली — ॥ २८ ॥

"मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं है और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्रके कारण आपका इससे पुत्रवधूका सम्बन्ध हुआ ?"॥ २९॥

श्रीपराशरजी बोलें—इस प्रकार, रौज्याके ईर्ष्या और क्रोध-कलुपित वचनीसे विवेकहीन होकर भयके कारण कही हुई असंबद्ध बातके सन्देहको दूर करनेके लिये राजाने कहा— ॥ ३० ॥ "तुम्हारे जो पुत्र होनेवाला है उस भावी शिशुकी मैंने यह पहलेसे ही भावों निश्चित कर दी है।" यह सुनकर सनीने मधुर मुसुकानके साथ कहा—'अन्छा, ऐसा ही हो' और सजाके साथ नगरमें प्रवेश किया ॥ ३१-३२ ॥

तदनत्तर पुत्र-लाभकं गुणोंसे युक्त उस अति विशुद्ध लग्न होरोशक अवयवके समय हुए पुत्रजन्मविषयक वार्तात्वपके प्रभावसे गर्भधारणके योग्य अवस्था ग

शैव्या खल्पैरेवाहोभिर्गर्भमवाय ॥ ३३ ॥ कालेन च कुमारमजीजनत् ॥ ३४ ॥ तस्य च विदर्भ इति पिता नाम चक्रे ॥ ३५ ॥ स च तां खुषामुपयेमे ॥ ३६ ॥ तस्यां चासौ क्रथकैशिकसंज्ञौ पुत्रा-वजनयत् ॥ ३७ ॥ पुनश्च तृतीयं रोमपादसंज्ञं पुत्रमजीजनद्यो नारदादवाप्तज्ञानवानभवत् ॥ ३८ ॥ रोमपादाद्वप्रुर्वभ्रोधृतिर्धृतेः कैशिकः कैशिकस्यापि चेदिः पुत्रोऽभवद्यस्य सन्तती चैद्या भूपालाः ॥ ३९ ॥ क्रथस्य स्तुपापुत्रस्य कुन्तिरभवत् ॥ ४० ॥ कुन्तेर्धृष्टिर्धृष्टेर्निधृतिर्निधृतेर्दशाईस्ततश्च तस्यापि जीमूतस्ततश्च विकृतिस्ततश्च भीमरधः, तस्मात्रवस्थस्तस्यापि दशस्थस्ततञ्च शकुनिः, तत्तनयः करम्भिः करम्भेदेवरातोऽभवत् ॥ ४१ ॥ तस्माद्देवक्षत्रस्तस्यापि मधुर्मधोः कुमारवंशः कुमारवंशादनुरनोः पुरुपित्रः पृथियोपतिरभवत् ॥ ४२ ॥ तत्रञ्चांशुस्तस्माच सत्वतः ॥ ४३ ॥ सत्वतादेते सात्वनाः ॥ ४४ ॥ इत्येतां जयामधस्य सन्तर्ति सम्बक्द्रद्वासमन्वितः श्रुत्वा पुमान् मैत्रेव स्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ४५ ॥

रहनेपर भी थोड़े ही दिनोंने शैक्यके गर्भ रह गया और पथासमय एक पुत्र इत्पन्न हुआ ॥ ३६-३४ ॥ पिताने इसका ग्राम बिद्दर्भ रखा ॥ ३५ ॥ और उसीके साथ उस पुत्रवधूका पाणिग्रहण हुआ ॥ ३६ ॥ उससे बिदर्भने क्रथ और कैशिक नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३७ ॥ फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्रको जन्म दिया जो नारदजीके उपदेशसे ज्ञार-विज्ञान सम्पन्न हो गया था ॥ ३८ ॥ रोमपादके वधु, यधुके धृति, धृतिके कैशिक और कैशिकके चेदि नामक पुत्र हुआ जिसकी सन्ततिमें चैद्य राजाओंने जन्म लिया ॥ ३९ ॥

ज्यामधकी पुत्रवश्के पुत्र क्रथके कृष्ति नामक पुत्र हुआ ॥ ४० ॥ कृष्तिके पृष्टि, षृष्टिके निपृति, निपृतिके दशाई, दशाईके व्योमा, व्योमाके जीभूत, जीमूतके विकृति, विकृतिके भीमस्थ, भीमस्थके नवस्य, नवस्यके दशस्थ, दशस्यके शकुमि, शकुमिके करम्भि, करम्मिके देवसत, देव-यसके देवश्वत्र, देवशत्रके मधु, मधुके कुमारवंश, कुमार-वंशके अनु, अनुके राजा पुरुमित्र, पुरुमित्रके अंशु और अंशुके सत्यत नामक पुत्र हुआ तथा सत्वतसे सात्वतवंशका प्राहुमांव हुआ ॥ ४१—४४ ॥ हे मैत्रेय । इस प्रकार ज्यामधकी सन्तानका श्रद्धापूर्वक भट्यी प्रकार श्रवण करनेसे मनुष्य अपने समस्त पापाँसे मुक्त हो जाता है ॥ ४५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

## तेरहवाँ अध्याय

सत्यतकी सन्ततिका वर्णन और स्वयन्तकपणिकी कथा

श्रीपराशर उवाच

भजनभजमानदिव्यान्धकदेवावृधमद्वाभोज-वृष्णिसंज्ञासात्वतस्य पुत्रा बभूवुः ॥ १ ॥ भजमानस्य निमिकृकणवृष्णयस्तथान्ये द्वैमात्राः शतिज्ञसहस्र-जिदयुतजित्संज्ञास्वयः ॥ २ ॥ देवावृधस्यापि बभुः पुत्रोऽभवत् ॥ ३ ॥तयोश्चायं श्लोको गीयते ॥ ४ ॥ यथैव शृणुमो दूरात्सम्यश्यामस्तथान्तिकात् । बभुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवदेवावृधस्समः ॥ ५ पुरुषाः षद् च षष्टिश्च षद् सहस्राणि चाष्ट्र च । तेऽमृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रोदेवावृधाद्यि ॥ ६ श्रीपराश्वरजी बोले—सत्वतके भगन, भगमान, दिन्य, अन्यक, देवानृघ महाभोज और वृष्णि नायक पुत्र हुए॥१॥ भजमानके निमि, कृष्ण और वृष्णि तथा इनके तोन सीतेले भाई शतजित, सहस्रजित् और अयुत्तजित्—ये छः पुत्र हुए॥२॥ देवासृभके वभु नामक पुत्र हुआ॥३॥ इन दोनों (भिता-पुत्रों) के विषयमें यह श्लोक प्रसिद्ध है—॥४॥

'बैसा हमने दूरसे सुना था बैसा ही पास जाकर भी देखा; धासावमें बच्च मनुष्योंमें श्रेष्ठ है और देवावृध तो देवताओंके समान है ॥ ५ ॥ चश्च और देवावृध [के उन्देश किये हुए धार्मक अवस्म्बन करने] से क्रमशः छः हजार चौहत्तर (६०७४) मनुष्योंने अमरपद प्राप्त किया था' ॥ ६ ॥ महाभोजस्त्वतिधर्मात्या तस्यान्वये भोजा मृत्तिकावरपुरनिवासिनो मार्तिकावरा बभूवुः ॥ ७ ॥ वृष्णेः सुमित्रो युघाजिद्य पुत्रावभूताम् ॥ ८ ॥ ततशानमित्रस्तथानमित्रात्रिघ्नः ॥ ९ ॥ निव्नस्य प्रसेनसत्राजितौ ॥ १० ॥

तस्य च सत्राजितो भगवानादित्यः सखाभवत् ॥ ११ ॥ एकदा त्वम्भोनिधितीरसंश्रयः सूर्यं सत्राजित्तृष्टाव तन्धनस्कतया च भास्वानिभष्ट्य-मानोऽत्रतस्तस्यौ ॥ १२ ॥ ततस्त्वस्पष्टमूर्तिधरं चैनमालोक्य सत्राजित्सूर्यमाह ॥ १३ ॥ यथैव व्योष्टि वहिषिण्डोपमं त्वामहमपश्यं तथैवाद्याप्रतो पतमप्यत्र भगवता किञ्चित्र प्रसादीकृतं विशेष-मुपलक्षयामीत्येवमुक्ते भगवता सूर्येण निज-कण्ठादुन्युच्य स्पमन्तकं नाम महामणिवर-मवतार्यैकान्ते न्यस्तम् ॥ १४ ॥

ततस्तमाताम्रोज्ज्वलं हुस्ववपुषमीषदापिङ्गल-गयनमादित्यमद्राक्षीत् ॥ १५ ॥ कृतप्रणिपात-स्तवादिकं च सत्राजितमाह भगवानादित्यसहस्र-दीधितिवंरमस्मतोऽभिमतं वृणीष्ट्रेति ॥ १६ ॥ स च तदेव मणिस्त्रमयाचत ॥ १७ ॥ स चापि तस्मै तह्त्वा दीधितिपतिर्विधति स्वधिष्यय-मास्तोह ॥ १८ ॥

सत्राजिदय्यमलमिणिस्त्रसनाथकण्डतयाः सूर्यं इव तेजोभिरशेषदिगन्तराण्युद्धासयन् द्वारकां विवेश ॥ १९ ॥ द्वारकावासी जनस्तु तपायान्त-मवेश्य भगवन्तमादिपुरुषं पुरुषोन्तमयविन-भारावतरणायांशेन मानुषरूपधारिणं प्रणिपत्याहः ॥ २० ॥ भगवन् भवन्तं द्रष्टुं नृतमयमादित्य आयातीत्युक्तो भगवानुवाच ॥ २१ ॥ भगवान्नायमादित्यः सत्राजिदयमादित्यदत्त-स्यमन्तकारुषं महामणिरतं विभ्रदत्रोपयाति ॥ २२ ॥ तदेनं विश्रव्याः पश्यतेत्युक्तास्ते तथैव ददुशुः ॥ २३ ॥

स च ते स्थमन्तकमणिमात्मनिवेशने चक्के ॥ २४ ॥

महामोज बड़ा धर्मात्मा था, उसकी सन्तानमें भोजवंशी तथा गृत्तिकावरपुर निवासी मार्तिकावर नृपतिगण हुए ॥ ७ ॥ वृष्णिके दो पुत्र सुमित्र और युधाजित् हुए, उनगेरी सुमित्रके अनिमत्र, अनिमत्रके निम्न तथा निम्नसे प्रसेन और सम्राजित्का जन्म हुआ ॥ ८—१०॥

उस सम्राजित्के गित्र भगवान् आदित्य हुए॥११॥ एक दिन समुद्र-तटपर बैठे हुए सम्राजित्ने सूर्यभगवान्की स्तृति की। उसके तन्मय होकर स्तृति करनेसे भगवान् भारतर उसके सम्मुख प्रकट हुए॥१२॥ उस सम्ब उनको असाष्ट मूर्ति चारण किये हुए देखकर सम्राजित्ने सूर्यसे कहा—॥१३॥ "आकाशमें आग्निपिण्डके समान आपको जैसा मैंने देखा है बैसा ही सम्मुख आनेपर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपको प्रसादस्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दोखती।" सम्राजित्के ऐसा कहनेपर मगवान् सूर्यने अपने गलेसे स्वमन्तक नामको उत्तम महामणि उतारकर अरुग रस दी॥१४॥

तब सर्वाजित्ने भगवान् सूर्यको देखा—उनका शरीर किखित् तासवर्ण, अति उञ्ज्वल और रुघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिगलवर्ण थे॥ १५॥ तदनत्तर सत्राजित्के प्रणाम तथा लुति आरि कर चुक्तेपर सहस्रांशु भगवान् आदिल्यने उससे कहा—"तुम अपना अभीष्ट चर माँगी"॥ १६॥ सवाजित्ने उस स्यमन्तकमणिको ही पाँगा॥ १७॥ तब भगवान् सूर्य उसे वह मांग देकर अन्तरिक्षमें अपने स्थानको चले गये॥ १८॥

फिर सम्राजित्ने उस निर्मल मणिरत्नसे अपना कण्ठ सुझाँचित हानेके कारण तेजसे सूर्यके समान सगस्त दिशाओंको प्रकाशित करते हुए हारकामें प्रवेश किया ॥ १९ ॥ द्वारकावासी लोगोंने उसे आते देख, पृथिवीका भार उतारनेके लिये अंशकपसं अवतीर्ण हुए मनुष्वकपदी आदिवृत्य भगवान् पुरुषोत्तमसे प्रणाम करके कहा— ॥ २० ॥ "भगवन् ! आपके दर्शनीके लिये विश्वय ही ये भगवान् सूर्यदेव आ रहे हैं" उनके ऐसा कहनेपर भगवान्ने उनसे कहा— ॥ २१ ॥ "ये भगवान् सूर्य नहीं है, सम्राजित् है । यह सूर्यभगवान्से प्राप्त हुई स्थभचक नामको महामणिको धारणकर यहाँ आ रहा है ॥ २२ ॥ तुमलोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो।" भगवान्के ऐसा बद्धनेपर हारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लेने ॥ २३ ॥

सत्राजित्ने वत् स्थनन्तकमणि अपने घरमें रख दी ॥ २४ ॥

प्रतिदिनं तन्पणिरत्नमष्टौ कनकभारान्स्रवित ॥ २५ ॥ तत्प्रभावाच सकलस्वैव राष्ट्रस्योप-सर्गानावृष्टिक्यालाभिचोरदुर्भिक्षादिभयं न भवति ॥ २६ ॥ अच्युतोऽपि तद्दिक्यं रत्नमुत्रसेनस्य भूपतेर्योग्यमेतदिति लिप्सां चक्रे ॥ २७ ॥ गोत्रभेदभयाच्छक्तोऽपि न जहार ॥ २८ ॥

गात्रभद्भयाच्छक्ताऽपन जहार ॥ २८ ॥
सत्राजिद्प्यच्युतो मामेतद्याचिष्यतीत्ववगम्य
रत्नलोभाद्भात्रे प्रसेनाय तद्रक्षमदात् ॥ २९ ॥ तद्य
शुचिता श्रियमाणमशेषमेल सुवर्णस्रवादिकं
गुणजातमुत्पादयति अन्यथा धारयन्तमेव हन्तीत्यजानत्रसाविष प्रसेनस्तेन कण्ठसकेन स्पमन्तकेनाश्चमारुद्धाटच्यां मृगवामगच्छत् ॥ ३० ॥ तत्र च
सिंहाद्वधमवाप ॥ ३१ ॥ साश्चं च तं निहत्य
सिंहोऽप्यमलमणिरत्नमास्याप्रेणादाय गन्तुमभ्युद्धतः, ऋक्षाधिपतिना जाम्बवता दृष्टो
धातितश्च ॥ ३२ ॥ जाम्बवानप्यमलमणिरत्नमादाय स्वविले प्रविवेश ॥ ३३ ॥ सुकुमारसंज्ञाय

अनागच्छति तस्मिन्धसेने कृष्णो मणिरत्न-मभिलिषतवान्स च प्राप्तवाञ्चनमेतदस्य कर्मेत्वित्वल एव यदुलोकः परस्परं कर्णाकर्ण्य-कथयत् ॥ ३५ ॥

बालकाय च क्रीडनकमकरोत् ॥ ३४ ॥

विदितलोकापवादवृतान्तश्च भगवान् सर्व-यदुर्सन्यपरिवासपरिवृतः प्रसेनाश्चपदवी-पनुससार ॥ ३६ ॥ स्दर्श चाश्चसमवेतं प्रसेनं सिंहेन विनिहतम् ॥ ३७ ॥ अखिलजनमध्ये सिंहपददर्शनकृतपरिशुद्धिः सिंहपदपनुससार ॥ ३८ ॥ ऋक्षपतिनिहतं च सिंहपप्यल्पे भूमिभागे दृष्टा ततश्च तद्दवगौरवादृक्षस्यापि पदान्यनुवयौ ॥ ३९ ॥ गिरितटे च सकलमेव तद्यदुसैन्यमवस्थाप्य तत्यदानुसारी ऋक्षबिलं प्रविवेदा ॥ ४० ॥

अन्तःप्रविष्टश्च धात्र्याः सुकुमारक-मुल्लालयन्या वाणी शुश्राव ॥ ४१ ॥ वह मणि प्रतिदिन आठ भार सोना देती थी ॥ २५ ॥ उसके प्रभावसे सम्पूर्ण राष्ट्रमें रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चौर या दुर्भिक्ष आदिका भय नहीं रहता था॥ २६ ॥ भगवान् अन्युतको भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उज्लेकिक योग्य है ॥ २७ ॥ किंतु जार्तव्य चिट्ठोहके भयसे समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छोना नहीं ॥ २८ ॥

सर्वाजरको जय यह मालून हुआ कि भगवान् मुझसं यह रव माँगनेवाले हैं तो उसने लोभवश उसे अपने भाई प्रसेनको दे दिया ॥ २९ ॥ किंतु इस वाराको न जानते हुए कि पविवतापूर्वक धारण करनेसे तो यह गणि सुवर्ण-दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्धायस्थामें धारण करनेसे प्रात्क हो जाती है, प्रशेन उसे अपने गलेमें यांधे हुए घोड़ेपर चढ़कर मृगयाके लिये बनको चला गया ॥ ३० ॥ वहाँ उसे एक सिंहने मार डाला ॥ ३१ ॥ जब यह सिंह घोड़ेके सहित उसे मारकर उस निर्मल गणिको अपने गुँहमें लेकर चलनेको तैयार हुआ तो उसी समय ऋशरज जान्ववान्ने उसे देखवर मार डाला ॥ ३२ ॥ तदनन्तर अस निर्मल पणिस्क्रको लेकर जान्ववान् अपनो गुफामे आया ॥ ३३ ॥ और उसे सुकुमार गामक अपने वालकके लिये खिलीना बना लिया ॥ ३४ ॥

प्रसंतके न लीटनेपर सब बादकोंने आपसमें यह कार्त्यपूर्वसी होने लगी कि "कृष्ण इस मणिस्त्रको लेगा चाहते थे, अवस्य ही इन्होंने उसे ले लिया है—निश्चय यह इन्होंका काम है"॥ ३५॥

इस लोकापवादका पता लगनेपर सम्पूर्ण यहवसेनाके सिंहर भगवान्ने प्रलेगके बोहेंके चरण चिह्नोंक्स अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेनको घोड़ेसहित सिंहने मार डाला है ॥ ३६-३७॥ फिर सबं लोगोंके बीन सिंहके करण-निह्न देख लिये बानेसे अपनी सफाई हो जानेपर भी भगवान्ते उन चिह्नोंका अनुसरण किया और थोड़ी ही दूरीपर कक्षरजड़ारा मारे हुए सिंहको देखा; किन्तु उस स्तके भइत्तके कारण उन्होंने जाम्बवान्के पद-चिह्नोंका भी अनुसरण करते जाम्बवान्के पद-चिह्नोंका भी अनुसरण करते हुए स्वयं उनको गुफार्य सुसरणकर करणोंका अनुसरण करते हुए स्वयं उनको गुफार्य सुस गये॥ ४०॥

भीतर जानेपर धगवान्ने सुबुध्मारको बहत्सती हुई भाष्टीको यह वाणी सुनी— ॥ ४१ ॥ सिंहः प्रसेनमवधीत्सिंहो जाम्बवता हतः। सुकुमारक मा रोदीसाव होष स्यमन्तकः॥ ४२

इत्याकण्योंपलब्धस्यमन्तकोऽन्तःप्रविष्टः कुमारक्रीडनकीकृतं च धात्र्या हस्ते तेजोधि-र्जाज्वल्यमानं स्यमन्तकं ददर्श॥४३॥ तं च स्यमन्तकाधिलषितचक्षुषमपूर्वपुरुषमागतं समवेक्ष्यधात्री त्राहि त्राहीति व्याजहार ॥४४॥

तदार्त्तरवश्रवणानन्तरं चामर्षपूर्णहृदयः

जाम्बक्षानाजगाम ॥ ४५ ॥ तयोश्च परस्पर-मुद्धतामर्थयोर्युद्धमेकिविशितिदिनान्यभवत् ॥ ४६ ॥ ते च यदुसैनिकास्तत्र सप्ताष्ट्रदिनानि तिविष्कान्ति-मुदीक्षमाणास्तस्युः ॥ ४७ ॥ अनिष्कमणे च मधुरिपुरसाववश्यमत्र विलेऽत्यन्तं नाशमवाप्तो भविष्यत्यन्यथा तस्य जीवतः कथ्यमेतावन्ति दिनानि शत्रुजये व्याक्षेपो भविष्यतीति कृताध्य-वसाया द्वारकामागम्य इतः कृष्ण इति कथ्यामासुः ॥ ४८ ॥ तद्वान्धवाश्चतत्कालोवित-मखिलमुन्तरक्रियाकलापं चक्कः ॥ ४९ ॥

नतश्चास्य युद्ध्यमानस्यातिश्रद्धादनविशिष्टोप-

पात्रयुक्तावतीयादिना श्रीकृष्णस्य बलप्राण-पुष्टिरभृत् ॥ ५० ॥ इतरस्यानुदिनमतिगुरुपुरुष-भेद्यमानस्य अतिनिष्टुरप्रहारपातपीडिताखिला-वसवस्य निराहारतचा बलहानिरभृत् ॥ ५१ ॥ निर्जितश्च भगवता जाम्बवान्प्रणिपत्य व्याजहार सुरासुरगन्धर्वयक्षराक्षसादिभिरय्य-॥ ५२ ॥ स्तिलभंवात्र जेतं शक्यः किमुतावनिगोचरैरल्य-वीर्वैनरैर्नरावयवभूतेश्च तिर्वायोन्यनुसृतिभिः कि पुनरस्मद्विधैरवङ्यं भवताऽस्मत्स्वामिना रामेणेव नारायणस्य सकलजगत्परायणस्यांशेन भगवता भवितव्यमित्युक्तस्तस्मै भगवानखिलावनि-भारावतरणार्थमवतरणमाचचक्षे ॥ ५३ ॥ प्रीत्य-चैनमयगतयुद्धखेटं भिव्यक्तितकस्तलस्यर्शनेन

चकार ॥ ५४ ॥

सिंहने प्रसेनको मारा और सिंहको जाम्बदान्ने; हे सुकुमार ! तू रो मत यह स्वमन्तकर्मणि तेरी ही है ॥ ४२ ॥

यह सुननेसे स्वयन्तकका पता लग्नेगर भगवान्ते भीतर जाकर देखा कि सुकुमारके स्विये सिस्टीग बगी हुई स्वयन्तकमणि धात्रीके हाश्रपर अपने तेजसे देदीप्यमान हो रही है ॥ ४३ ॥ स्यमन्तकमणिकी और अभिलापापूर्ण दृष्टिसे देखते हुए एक विलक्षण पुरुषको बहाँ आया देख

उसकी आर्त्त-काणीको सुनकर जाम्बवान् क्रोधपूर्ण हदयसे वहाँ आया ॥ ४५ ॥ फिर परस्पर रोष बढ़ जानेसे उन दोनोका उद्यक्ति दिनतक भोर पुद्ध हुआ ॥ ४६ ॥ पर्वतके पास भगवान्त्री प्रतीक्षा करनेवाले यादव-सैनिक सात-आठ दिनतक उनके गुफासे बाहर आगेकी बाह

धात्री 'बाहि-बाहि' करके चिल्लाने लगी ॥ ४४ ॥

देखते रहे ॥ ४७ ॥ किंतु जब इतने दिनोंतक वे उसमेंसे न निकले तो उन्होंने समझा कि 'अवश्य ही श्रीमधुसूदन इस गुफामें मारे गये, नहीं तो जीवत रहनेपर शत्रुके जीतनेमें उन्हें इतने दिन क्यो लगते ?' ऐसा निश्चय कर वे द्वारकामें चके आये और वहाँ कह दिया कि श्रीकृष्ण मारे

गये ॥ ४८ ॥ उनके बन्धुओंने यह सुनकर समयोजित

सम्पूर्ण औध्नंदैहिक कर्म कर दिये ॥ ४९ ॥

इधर, अति श्रद्धापूर्वक दिये हुए विशिष्ट पात्रींसहित इनके अन्न और जलसे युद्ध करते सपग श्रीकण्णनद्धके बल और प्राणको पुष्टि हो गयो ॥ ५० ॥ तथा अति महान् पुरुषके द्वारा मार्दित होते हुए उनके अत्यन्त निष्ठुर प्रहारीके आघारासे पीडित रारीरवाले जाम्बजानुका बल निराहार रहनेसे शीण हो गया॥ ५१॥ अन्तमें भगवान्से पर्याजेत होकर अम्बबान्ने उन्हें प्रणाम करके कहा — ॥ ५२ ॥ "भगवन् ! आपको तो देवता, असुर, मन्धर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते, फिर पृथियीत लगर रहनेवाले अल्पनीर्यं मनुष्य अथना मनुष्योंके असयवभृत हम-जैसे तिर्थक्-पोनियत जीवींकी तो बात ही क्या है ? अबञ्च ही आप हमारे प्रभू श्रीरामचन्द्रजीके समान सकल लोक-प्रतिपालक भगवान् नारायपके ही अंशसे प्रकट हर 🖁 ।'' जाम्बद्यान्के ऐसा कहनेगर भगवान्ने पृथिवीका भार उतारनेके स्थित अपने अवसार रुनेका सम्पूर्ण वृताना उससे कह दिया और उसे प्रीतिपूर्वक अपने हाथसे छुकर

यद्धके श्रमसे रहित कर दिया ॥ ५३-५४ ॥

स च प्रणिपत्य युनरप्येनं प्रसाद्य जाम्बवर्ती नाम कन्यां गृहागतायार्थ्यभूतां प्राह्यामास ॥ ५५ ॥ स्यमन्तकमणिरत्नमपि प्रणिपत्य तस्मै प्रददौ ॥ ५६ ॥ अच्युतोऽप्यतिप्रणतात्तस्मादप्राह्यमपि तन्मणिरत्नमात्मसंशोधनाय जश्राह ॥ ५७ ॥ सह जाम्बवत्या स द्वारकामाजगाम ॥ ५८ ॥

भगवदागमनोद्धृतहषाँत्कर्षस्य द्वारकावासि-जनस्य कृष्णावलोकनात्तत्क्षणमेवातिपरिणत-वयसोऽपि नवयौबनमिवाभवत् ॥ ५१ ॥ दिष्ट्या दिष्ट्रचेति सकलयादवाः स्त्रियष्ट सभाजयामासुः ॥ ६० ॥ भगवानपि यथानुभूतमशेषं यादव-समाजे यथावदाचचक्षे ॥ ६१ ॥ स्यमन्तकं च सन्नाजिते दस्ता मिथ्याभिशस्तिपरिशुद्धिभवाप ॥ ६२ ॥ जाम्बवर्ती चान्तःपुरे निवेशया-मास ॥ ६३ ॥

सत्राजिद्धि मयास्याभूतमिलनमारोपितमिति जातसन्त्रासात्त्वसुतां सत्यधामां भगवते भार्यार्थं दहौ ॥ ६४ ॥ तां चाकूरकृतवर्मशतधन्त्रप्रमुखा यादवाः प्राग्वरयाम्बभूदुः ॥ ६५ ॥ ततस्त-स्प्रदानाद्वज्ञातमेवात्मानं मन्यमानाः सत्राजिति वैरानुबन्धं चक्कः ॥ ६६ ॥

अक्रूरकृतवर्मप्रमुखाश्च शतधन्त्रानमृतुः
॥ ६७ ॥ अयमतीबदुरात्मा सत्राजिद् योऽस्माभिर्भवता च प्रार्थितोऽप्यात्मजामस्मान् भवन्तं चाविगणस्य कृष्णाय दत्तवान् ॥ ६८ ॥ तद्दलमनेन जीवता धातियत्वैनं तन्महारसं स्यभन्तकारस्यं त्वया कि न गृह्यते वयमभ्युप-त्सामो यद्यस्युतस्तवोपरि वैरानुबन्धं करिष्यतीत्येवपुक्तस्तथेत्यसावप्याहः ॥ ६९ ॥

जतुगृहदम्धानां पाण्डुतनयानां विदित-परमाथोऽपि भगवान् दुर्योधनप्रयत्नशैक्षिल्य-करणार्थं कुल्यकरणाय वारणावतं गतः ॥ ७० ॥ तदनत्तर वाम्बबान्ते पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घरपर आये हुए भगजान्के लिये अर्ध्यस्यरूप अपनी जाम्बवती नामकी कत्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणित्व स्थमत्तक भी दे दिया॥ ५५-५६॥ भगवान् अञ्चुतने भी उस अति विजीतसे लेने योज्य न होनेक्र भी अपने कल्क्कु-शोधनके लिये वह मणि-रब हे लिया और जाम्बवतीके सहित दास्कामें आये॥ ५७-५८॥

उस समय भगवान् कृष्णचन्द्रके आगमनसे जिनके हर्वका बेग अत्यन्त वढ़ गया है उन झस्कावासियोंभेसे बहुत ढली हुई अवस्थावालोंमें भी उनके दर्शनके प्रभावसे वत्काल ही मानो नवयौवनका सङ्घार हो गया॥ ५९॥ तथा सम्पूर्ण वाद्वगण और उनकी क्षियाँ 'अहोभाग्य'! अहोभाग्य !!' ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगीं॥ ६०॥ भगवान्ने भी जो-जो बात वैसे-वैसे हुई थी वह ज्यों-को-ल्यों यादन-समाजमें सुना दी और संत्रजित्को स्थमन्तकमणि देकर मिथ्या कल्क्कुसे कुटकार। भा लिखा। फिर जान्ववर्तको अपने अन्तःपुरने पहुँचा। दिया॥ ६१—६३॥

संबाजित्ने भी यह सोचकर कि मैंने ही कृष्णचन्त्रकों मिष्या कलङ्क लगाया था, डाते-इस्ते उन्हें पर्जारूपसं अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी ॥ ६४ ॥ उस कन्याको अकूर, कृत्वचमी और शतधन्या आदि यादवीने पहले वस्ण किया था ॥ ६५ ॥ अतः श्रीकृष्णचन्द्रके साथ उसे चिवाह देनेसे उन्होंने अपना अपमान समझकर संज्ञाजित्से वैर बाँध लिया ॥ ६६ ॥

तदनन्तर अकूर और कृतवर्मा आदिने शतधन्यासे कहा — ॥ १७ ॥ "गह सर्जाजित बड़ा हो दुष्ट है, देशो, इसने हमारे और आपके माँगनेपर भी हमस्त्रेगोंको कुछ भी न समझकर अपनी कन्या कृष्णचन्द्रको देशो ॥ ६८ ॥ अतः अब इसके जीवनका प्रयोजन ही वया है; इसको मास्वर अप स्मन्तक महामणि क्यों नहीं ले लेते हैं ? पीछे, यदि अन्युत आपरो किसी प्रकारका विरोध करेंगे तो हमलोग भी आपका साथ देगे।" उनके ऐसा कहनेपर शतधन्याने कहा — "बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे" ॥ ६९ ॥

इसी समय पाण्डबीके लाशागृहमें जलनेपर, यशार्थ बातको जानते हुए भी भगवान कृष्णचन्द्र दुर्गोधनके प्रयत्नको शिथिल करनेके उद्देश्यसे कुलोचित कर्म करनेके लिये नारणानत नगरको गये॥ ५०॥ गते च तस्मिन् सुप्तमेव सत्राजितं शतधन्त्रा जधान मणिएलं चाददात् ॥ ७१ ॥ पितृवधामर्प-पूर्णां च सत्यमामा शीघ्रं स्यन्दनमारूढा वारणावतं गत्वा भगवतेऽहं प्रतिपादितेत्यक्षान्तिमता शतधन्त्रनास्मित्ता व्यापादितस्तच स्यमन्तक-मणिएल्लमपहृतं यस्यावभासनेनापहृततिमिरं त्रैलोक्यं भविष्यति ॥ ७२ ॥ तदियं त्वदीयाप-हासना तदालोच्य यदत्र युक्तं तिक्कयतामिति कृष्णमाह ॥ ७३ ॥

तया चैवमुक्तः परितृष्टान्तःकरणोऽपि कृष्णः सत्यभामाममर्थताप्रनयनः प्राहः॥ ७४ ॥ सत्ये सत्यं मर्भवैषापहासना नाहमेतां तस्य दुरात्मनस्तित्ये ॥ ७५ ॥ न हानुल्लङ्ख्य वरमादयं तत्कृत-नीझश्रियणो विहङ्गमा वस्यन्ते तदलममुनास्मत्युरतः शोकप्रेरितवाक्यपरिकरेणेत्युक्तवा द्वारका-मध्येत्येकान्ते वल्देवं वासुदेवः प्राहः॥ ७६ ॥ मृगयागतं प्रसेनमटव्यां मृगपतिर्जधान ॥ ७७ ॥ सत्राजिदप्यधुना शतथन्वना निधनं प्रापितः ॥ ७८ ॥ तदुधयविनाशान्त्रमणिरत्नमावाभ्यां सामान्यं भविष्यति ॥ ७९ ॥ तदुनिष्ठास्त्वातां रथः शतधन्वनिधनायोद्यमं कुर्वित्यभिद्वितस्तथेति समन्वीपितत्वान् ॥ ८० ॥

कृतोद्यमौ च तायुभावुपलभ्य शतधन्ता कृतवर्माणमुपेत्य पार्ष्णिपूरणकर्मीनियत्तमबोदयत् ॥ ८१ ॥ आह चैनं कृतवर्मा ॥ ८२ ॥ नाहं बल्देववासुदेवाभ्यां सह विरोधायालमित्युक्त-श्राक्रूरमबोदयत् ॥ ८३ ॥ असावप्यात्र ॥ ८४ ॥ न हि कश्चिद्धगवता पादप्रहारपरिकम्पित-जगत्त्रयेण सुरिपुवनितावैधव्यकारिणा प्रबलिपुचक्राप्रतिहत्वकेण चक्रिणा मदमुदित-नयनावलोकितासिलिनशातनेनातिगुक्वैरिवारणा-पक्विणाविकृतमहिमोक्तसीरेण सीरिणा च सह सकलजगद्वन्द्यानाममस्वराणामपि योद्धं समर्थः किमुताहम् ॥ ८५ ॥ तदन्यश्वारण- उनके चले बानेपर शतधन्याने सीते हुए रात्राजित्कों मारकर वह मणिरका ले लिया ॥ ७१ ॥ पिताके वधसे क्रोधित हुई सत्यभामा तुरन्त ही स्थपर चड़कर बारणावत नगरमें पहुँची और भगवान् कृष्णसे बोली, "भगवन् । पिताजीने मुझे आपके करकगलीमें सीप दिया—इस बातको सहन न कर सकतेके करण शतधन्याने मेरे पिताजीको मार दिया है और इस स्थमन्तक नामक मणिरलको ले लिया है जिसके प्रकाशसे सम्पूर्ण विलोकी भी अन्धकारशून्य हो बायगी ॥ ७२ ॥ इसमें आपहीकी हैसो है इसलियं सब बाहोका विचार करके जैसा उचित समझें, करें"॥ ७३ ॥

सत्यभामके ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीकृष्णने मन-ही-मन प्रसन्न होनेयर भी उनसे क्रीथरो आँखें लाल करके कहा-- ॥ ७४ ॥ "सत्ये ! अवश्य इसमे मेरी ही हुँसी है, उस दुरात्पाके इस कुकर्मको में सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊँचे वृक्षका उल्लङ्कन न किया जा सके तो उसपर घोंसला बनाकर रहनेवाले पांसपांको नहीं मार दिया जाता [ अर्थात् बडे अर्द्धमियोसे पार न पानेपर उनके आश्रितीको नहीं दबाना चाहिये । ] इसलिये अब तुन्हें हमारे सामने इन झोक-प्रेरित याक्वीके कहनेकी और आवदयकता नहीं है। [ तुम शोक खेड़ दो, मैं इसका भली प्रकार बदला चुका दूंगा। ]' सत्यभागासे इस प्रकार कह भगवान जासुंदेवने द्वारमतमें आकर श्रीबलदेवजीसे एकान्तमें कहा ।। ७५-७६ ॥ जनमें आबेटके लिये गये हुए प्रसेनको तो सिंहने मार दिया या ॥ ७७ ॥ अब शतधन्याने सन्नाजित्को भी मार दिया है ॥ ७८ ॥ इस प्रकार उन दोनोंके मारे आनेपर मॉंगरल स्यमन्तकपर हम दोनोका समीन अधिवार होगा ॥ ७९ ॥ इसलिये डॉडेये और एथपर चढ़कर शतभन्त्राके मारनेका प्रयत सीजिये।' कृष्णचन्त्रके ऐसा कालेपर बरुदेवजीने भी 'बहुत अच्छा' कह उसे खीकार किया ॥ ८० ॥

कृष्ण और वलदेवको [अपने वचके लिये] उसने जान रातधन्ताने कृतवर्मांके पास जाकर सहायताके लिये प्रार्थना की ॥ ८१ ॥ तब कृतव्यमि इससे कहा— ॥ ८२ ॥ 'मैं यलदेव और नासुदेवसे निरोध करनेमें समर्थ नहीं हूँ ।' उसके ऐसा कहनेपर अंतधन्वाने अक्टूरसे सहायता मांगी, तो अक्टूरने भी कहा— ॥ ८३ ८४ ॥ 'जो अपने पाद-प्रहारसे जिलोको कम्पायमान कर देते हैं, देवशमु असुरगणकी स्वियोको मभिलष्यतामित्युक्तदशतधनुराह् ॥ ८६ ॥ यदा-स्मत्परित्राणासमर्थ भवानात्मानमधिगच्छति तदधमस्मत्तत्तावन्मणिः संगृह्य रक्ष्यतामिति ॥ ८७ ॥ एवमुक्तः सोऽप्याह ॥ ८८ ॥ यद्यन्यायामप्यवस्थायां न कस्मैचिद्धवान् कथिव्यति तदहमेतं प्रहीष्यामीति ॥ ८९ ॥ तथेत्युक्ते चाकुरस्तन्मणिरत्वं जग्राह् ॥ ९० ॥

शतधनुरप्वतुलवेगां शतधोजनवाहिनीं
वडवामारुद्धापक्रान्तः ॥ ९१ ॥ शैव्यमुग्रीवमेधपुष्पबलाहकाश्चवनुष्ट्रययुक्तरधिस्थतौ बलदेववासुदेवौ तमनुप्रयातौ ॥ ९२ ॥ सा च बडवा
शतयोजनप्रमाणमार्गमतीता पुनरिष वाह्यपाना
पिथिलावनोदेशे प्राणानुत्ससर्ज ॥ ९३ ॥
शतधनुरिप तां परित्यज्य पदातिरेवाद्रवत् ॥ ९४ ॥
कृष्णोऽपि बलभद्रमाह ॥ ९५ ॥ ताबद्रत्र स्यन्दने
भवता स्थेयमहमेनमधमान्तारं पदातिरेव पदातिमनुगम्य याबद्धातयामि अत्र हि भूभागे
दृष्टदोषास्सभया अनो नैतेऽश्चा भवतेमं भूमिभागमुल्लङ्कनीयाः ॥ ९६ ॥ तथेत्युक्त्वा बलदेवो

कृष्णोऽपि द्विकोशमात्रं भूमिभागमनुसृत्य दूरस्थितस्पैव चक्रं क्षिप्त्वा शतधनुषश्शिरशिखेद ॥ ९८ ॥ तच्छरीराम्बरादिषु च बहुप्रकार-मन्बिच्छत्रपि स्थमन्तकमणिं नाबाप यदा तदोषगम्य

रध एव तस्थी ॥ ९७ ॥

बलभद्रमाह ॥ ९९ ॥ वृथैवास्माभिः शतधनु-र्घातितो न प्राप्तमिक्तजगत्सारभूतं तन्महारत्रं

स्प्रमन्तकारध्यमित्याकण्योद्धृतकोषो बल्द्रेवो

वैश्वव्यदान देवे हैं तथा अति प्रबल शत्रु-सेनासे भी जिनका चक्र अप्रतिहर रहता है उन चक्रधारी भगवान् वासुदेवसे तथा जो अपने मदोन्मत नयनोंकी चितवनसे सबका दमन

करनेवाले और भयङ्कर शत्रुसमृहरूप हाथियोंको खींचनेके ठिये असण्ड महिमाशाली प्रचण्ड हल घारण करनेवाले हैं उन श्रीहरूषरसे युद्ध करनेमें तो निश्चिल-लोक-यन्दनीय

देयगणमें भी कोई समर्थ नहीं है किर मेरी तो बात ही क्या है ? ॥ ८५ ॥ इसल्पिं तुम दूसरेकी शरण लो' अकुरके

े्सा कहनेपर शतधन्याने वाही — ॥ ८६ ॥ 'अच्छा, सदि मेरी रक्षा करनेमें आप अपनेको सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ इसे लेकर इसीकी रक्षा क्वींकियें ॥ ८७ ॥ इसपर अकूरने कहा — ॥ ८८ ॥ 'मैं इसे तभी के सकता है जब कि अनकाल उपस्थित होनेपर भी

तुम किसीसे भी यह बात न कही ॥ ८९ ॥ शतधन्त्राने बद्धा—'ऐसा ही होगा।' इसपर अकूरने वह मणिरत अपने पास रख किया॥ ९०॥

तदनन्तर, शतधन्त्रा सौ योजनतक जानेवाली एक

अत्यन्त वेगवती घोड़ीपर चढ़कर भागा॥ ९१ ॥ और र्शक्य, सुप्रीव, मेघपुष्य तथा बलाहक नागक चार घोड़ोंवाले रक्षपर चढ़कर बलदेव और वासुरेवने भी उसका पीछा किया॥ ९२ ॥ सौ मोजन पार्ग पार कर जानेपर पुनः आये ले जानेसे उस घोड़ीने मिथिला देशके वनमें प्राण छोड़ दिये॥ ९३ ॥ तब शतधन्या उसे छोड़का फैहल हो भागा॥ ९४॥ उस समय श्रीकृष्णकन्ने

वरुषद्रजीसे कहा— ॥ ९५ ॥ 'आप अभी रथमें हो रहिये में इस पैदल दीड़ते हुए दुराचारीको पैदल जाकर ही नारे डालता हूँ। यहाँ [ कोड़ीक परने आदि ] दोषोंको देखनेसे घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिये अन्य इन्हें और आगे न बढाइयेगा ॥ ९६ ॥ तब बरुदेवजी 'अच्छा' ऐसा

कहकर रथमें ही बैठे रहे ॥ ९७ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रने कंयल दो हो कोसतक पीछाकर अपना चक्र फेंक दूर होनेपर भी शतपन्याका सिर कार डाला ॥ ९८ ॥ किंतु उसके शरीर और यस आदिमें बहुत कुछ बूँद्रनेपर भी जब स्यमनकमणिको न पाया तो बलभद्रजीके पास जाकर उनसे कहा ॥ ९९ ॥ "हमने शतपन्याको व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास सम्पूर्ण संसारकी सारभूत स्यमनकमणि तो मिली हो नहीं।' यह सनकर बलदेवजीने [ यह समझकर कि श्रीकृष्णचन्द्र

उस मणिको छिपानेके लिये हो ऐसी बाते बना रहे हैं ।

वासुदेवमाह ॥ १०० ॥ घिक्त्वां यस्त्वमेवमर्थ-लिप्सुरेतम् ते भ्रातृत्वान्यया क्षान्तं तद्यं पन्थास्त्वेच्छया गम्यतां न मे द्वारकया न त्वया न चाडोषवन्धुभिः कार्व्यमलमलमेभिर्ममाप्रतो-ऽलीकदापथैरित्याक्षिप्य तत्कथां कथि त्रित्रसाद्य-मानोऽपि न तस्थौ ॥ १०१ ॥ स विदेहपुरीं प्रविवेदा ॥ १०२ ॥

जनकराजश्रार्ध्यपूर्वकमेनं गृहं प्रवेशयामास
॥ १०३॥ स तत्रैव च तस्थौ॥ १०४॥
हासुदेवोऽपि द्वारकामाजगाम ॥ १०५॥ यावद्य
जनकराजगृहे बलभद्रोऽवतस्थे तावद्धार्तराष्ट्रो दुर्योधनस्तत्सकाशाद्भदाशिक्षामशिक्षयत्
॥ १०६॥ वर्षत्रयान्ते च बभूप्रसेनप्रभृतिभिर्यादवैर्न तद्गत्रं कृष्णेनापहृतमिति कृतावगतिविदेहनगरीं गत्वा बलदेवस्सम्ब्रत्याय्य
द्वारकामानीतः॥ १०७॥

अक्रूरोऽप्युत्तममणिसमुद्भृतसुवर्णेन
भगवद्ध्यानपरोऽनवरतं यज्ञानियाज ॥ १०८ ॥
सवनगतौ हि क्षत्रियवैश्यौ निघ्नन्द्रह्महा भवतीत्येवम्प्रकारं दीक्षाकवचं प्रविष्ठ एव तस्थौ
॥ १०९ ॥ द्विषष्टिवर्षाण्येवं तन्पणिप्रभावात्तत्रोपसर्गदुर्भिक्षमारिकामरणदिकं नाभूत् ॥ १९० ॥
अथाक्रूरपक्षीयैभोजैश्शत्रुघे सात्वतस्य प्रपौत्रे
व्यापादिते भोजैस्सहाक्रूरो द्वारकामपहायापक्रान्तः
॥ १११ ॥ तदपक्रान्तिदिनादारभ्य तत्रोपसर्गदुर्भिक्षव्यालानावृष्टिमारिकाद्यपद्रवा
वभूवुः ॥ ११२ ॥

अध यादवबलभद्रोग्रसेनसमवेतो मन्त-ममन्त्रयद् भगवानुरगारिकेतनः ॥ ११३ ॥ किमिदमेकदैव प्रचुरोपद्रवागमनमेतदालोच्यता-मित्युक्तेऽन्धकनामा यदुषृद्धः प्राह ॥ ११४ ॥ अस्याक्तरस्य पिता धफल्को यत्र यत्राभूतत्र तत्र दुर्भिक्षमारिकानावृष्ट्यादिकं नाभूत्॥ ११५ ॥ काशिराजस्य विषये त्वनावृष्ट्या च धफल्को क्रीधपूर्वक भगवान् वासुदेवसे सह।— ॥ १०० ॥ 'तुमको धिकार है, तुम बढ़े ही अर्थरगेलुप हो; माई होनेके कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किये देता हूँ । तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशीसे जा सकते हो । अब मुझे तो झारकासे, तुमसे अथवा और सब सगे-सम्बन्धियोंसे कोई काम नहीं है । बस, मेरे आगे इन घोधी शपधींका अब कोई प्रयोजन नहीं ।' इस प्रकार उनकी बातको काटकर बहुत कुछ मनानेपर भी वे वहाँ न रके और विदेहनगरको चले गये ॥ १०१-१०२ ॥

विदेहनगरमें पहुँचनेपर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देक्त अपने घर ले आये और वे वहीं रहने लगे ॥ १०६-१०४ ॥ इधर, भगवान् वासुदेव द्वारकामें चले आये ॥ १०५ ॥ जितने दिनींतक बलटेवजी राजा जनकके यहाँ रहे उतने दिनतक धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन उनसे गदायुद्ध सीखता रहा ॥ १०६ ॥ अनन्तर, यशु और उग्रसेन आदि पादजोंके, जिन्हें यह ठोक मालूम था कि 'कृष्णने स्मगन्तकमणि नहीं की है', विदेहनगरमें जाकर रापथपूर्वक विश्वास दिलानेषर बलटेवजी तीन वर्ष पक्षात् द्वारकामें चले आये ॥ १०७ ॥ अकुरजी मी भगवद्धवान-परायण रहते हुए उस मणि-

रबसे प्राप्त सुवर्णके द्वारा निरन्तर यज्ञानुष्ठान करने लगे ॥ १०८ ॥ यज्ञ-दोक्षत क्षत्रिय और वैदर्योंके मारनेसे ब्रह्महत्वा होती है, इसलिये अब्रुरजी सदा यज्ञनीक्षारूप क्षत्रव्य धारण ही किये उसते थे ॥ १०९ ॥ उस मणिके प्रणाबसे वासन वर्षतक द्वारकामें रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए ॥ ११० ॥ फिर अक्रूर-पक्षीय भोज-वेशिभोद्रास साव्यतके प्रपीत शबुबके मारे जानेपर भोजोंके साथ अब्रुर भी द्वारकाको छोड़कर चले गये ॥ १११ ॥ उनके जाते ही, उसी दिनसे द्वारकामें रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे ॥ ११२ ॥ तथ गरुडध्वज भगवान कृष्ण बलगढ और उपरोत

तय गरुडध्वन भगवान् कृष्ण बलगद और उपरोन आदि क्रुवंशियोंके साथ मिलकर सलाह करने लगे। ११३॥ 'इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवींका आगसन हुआ, इसपर विचार करना चाहिये।' उनके ऐसा कहनेपर अन्थक नामके एक वृद्ध यादवने कहा॥ ११४॥ 'अङ्गूरके पिता श्रफल्क जहाँ-जहाँ रहते थे वहाँ-वहाँ तुर्भिक्ष, महामार्ग और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे॥ ११५॥ एक बार कादाराजके देशमें अनावृष्टि हुई थी। तंब नीतः ततश्च तत्स्रणादेवो ववर्ष ॥ ११६ ॥ काशिराजपन्त्याश्च गर्थे कन्यारतं पूर्वमासीत्

॥ ११७ ॥ सा च कन्या पूर्णेऽपि प्रस्तिकारे नैव निश्चकाम् ॥ ११८ ॥ एवं च तस्य गर्भस्य

द्वाद्शवर्षाण्यनिष्कामतो ययुः ॥ ११९ ॥ काशिराजश्च तामात्मजां गर्भस्थामाह ॥ १२० ॥

पुत्रि कस्माञ्च जायसे निकान्यतामास्यं

द्रष्टुमिच्छामि एतां च मातरं किमिति चिरं क्रेहाबसीत्युक्ता गर्भस्थैव व्याजहार ॥ १२१ ॥

तात यहोकैकां गां दिने दिने ब्राह्मणाय प्रथकसि

तदाहमन्यैस्त्रिभिवर्षैरस्मा दर्भाताबदबश्यं निष्क्रमिष्यामीत्येतद्वचनमाकण्यं राजा दिने दिने

ब्राह्मणाय गां प्रादात् ॥ १२२ ॥ सापि तावता कालेनजाता ॥ १२३ ॥

ततस्तस्याः पिता गान्दिनीति नाम चकार ॥ १२४ ॥ तो च गान्दिनीं कन्यां श्रफल्कायोप-

कारिणे गृहमागतायार्घ्यभूतां प्रादात् ॥ १२५ ॥ तस्यापयमकरः अफलकान्तने ॥ १२६ ॥

तस्यापयमकूरः श्वफल्काज्ज्ज्ञे ॥ १२६ ॥ तस्यैवङ्गणमिथुनादुत्पत्तिः ॥ १२७ ॥ तत्कचः-

तस्यवङ्गुणामथुनादुत्पात्तः ॥ १२७ ॥ । तत्कथ-मस्मित्रपक्रान्तेऽत्र दुर्भिक्षमारिकाद्युपद्रवा न

पविष्यन्ति ॥ १२८ ॥ तदयमत्रानीयतामलपति-गुणवत्यपराधान्वेषणेनेति यदुवृद्धस्यान्यकस्यै-

तह्न्यमाकण्यं केशवोश्रसेनवलभद्रपुरोगमैर्यदुभिः कृतापराधतितिश्चिपरभयं दत्त्वा श्वफल्कपुत्रः खपुर-

मानीतः ॥ १२९ ॥ तत्र चागतमात्र एव तस्य

स्यमन्तकमणेः प्रभावादनावृष्टिमारिकादुर्भिक्ष-व्यालाद्युपद्रवोपशमा वभृतुः ॥ १३० ॥

कृष्णश्चित्तयामास ॥ १३१ ॥ स्वल्यपेतत्-

कारणं यदयं गान्दिन्यां श्रफल्केनाक्रूरो जनितः ॥ १३२ ॥ समहोशायमनादृष्टिदुर्भिक्ष-

मारिकाद्युपद्रवप्रतिषेधकारी प्रभावः ॥ १३३ ॥

मारिकाद्युपद्रवप्रतिषधकारा प्रभावः ॥ १३३ ॥ तन्नुनमस्य सकाहो स महामणिः स्यमन्तकाख्य-

स्तिष्ठति ॥ १३४ ॥ तस्य होवंविधाः प्रभावाः श्रुयन्ते ॥ १३५ ॥ अयमपि च यज्ञादनन्तर- श्वफल्कको वहाँ छे जाते ही तत्काल वर्षा होने छमी॥१२६॥

उस समय काशिराणकी रानीके गर्भमें एक कन्यारल थीं ॥ ११७ ॥ बढ़ कन्या प्रसूतिकात्मके समास होनंपर भी गर्भसे बाहर ने आयी ॥ १६८ ॥ इस प्रकार उस गर्भको प्रसाथ हुए बिना बारह वर्ष व्यतीत हो गये ॥ ११९ ॥ तस काशिराजने अपनी उस गर्मीस्थता पुत्रीसे कहा— ॥ १२० ॥ 'बेटी ! तू अत्यत्र क्यों नहीं होती ? बाहर आ, मैं तेस मुख देखना चाहता हूँ ॥ १२९ ॥ अपनी इस माताको तू इतने दिनोसे क्यों कह दे रही है ?' रखाके ऐसा कहनेपर उसने गर्भमें रहते हुए ही कहा— 'पिताजी ! यदि आप प्रतिदिन एक गी बाह्यणको दान देंगे हो अगले तीन वर्ष बीतनेपर में अवस्य गर्भसे यहहर आ बाईगी ।' इस बातको सुनकर राजा प्रतिदिन क्राह्मणको एक गी देने लगे ॥ १२२ ॥ तथ उतने समय (तीय वर्ष) बीतनेपर वह उताल हुई ॥ १२३ ॥

चिताने उसका जाम गान्दिनी रखा ॥ १२४ ॥ और उसे अपने उपकारक धफल्कको, घर आनेगर अर्थ्यस्पसे दे दिया ॥ १२५ ॥ इसीसे धफल्कके द्वारा इन अक्नूरजंका जन्म हुआ है ॥ १२६ ॥ इनकी ऐसी गुणवान् माता-पितासे उत्पत्ति है तो फिर उसके चले जानेसे यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों न होंगे ? ॥ १२७-१२८ ॥ अतः उनको यहाँ ले आना चाहिये, अति गुणवान्के अपराधकी अधिक जाँच-परताल करना ठीक नहीं है । यादचबृद्ध अन्यकके ऐसे बचन सुनकर कृष्ण, उप्रसेन और बलंभद्र आदि यादब श्रष्यल्कपुत्र अक्रूरके अपराधको भुलाकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगरमें ले आये ॥ १२९ ॥ उनके बहाँ आते ही स्वपन्तकमणिके प्रभावसे अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्पभय आदि सभी उपद्रव जान्त हो गये ॥ १३० ॥

तब श्रीकृष्णलगरने विचार किया ॥ १३१ ॥ 'अकूरका जन्म गान्दिनीसे श्वनत्वाके द्वारा हुआ है यह तो सहुत सामान्य कारण है ॥ १३२ ॥ किन्तु अनावृष्टि, दुर्भिध, महामारी आदि उपद्रवेकि शान्त कर देनेवाला इसका प्रमाय तो आति महान् है ॥ १३३ ॥ अबदय ही इसके पास बह स्यमनक नामक महामणि है ॥ १३४ ॥ उसीका ऐसा प्रभाष सुना जाता है । ॥ १३६ ॥ इसे भी हम देखते है कि एक यज्ञके पोछे दूसरा और दूसरेके पीछे तीसरा इस प्रकार मन्यत्कत्वनरं तस्थानन्तरमन्यद्यज्ञान्तरं चाजस्र-मविच्छिन्नं यजतीति ॥ १३६ ॥ अल्पोपादानं चास्यासंशयमत्रासौ मणिवरस्तिष्ठतीति कृताथ्यवसायोऽन्यत्प्रयोजनमुद्दिश्य सकल्यादव-समाजमात्मगृह एवाचीकरत् ॥ १३७ ॥

तत्र चोपविष्टेषुरिवलेषु यदुषु पूर्व प्रयोजन-मुपन्यस्य पर्यवसिते च तस्पिन् प्रसङ्घान्तस्परिहास-कथामक्ररेण कृत्वा जनार्दनस्तमक्र्रमाह ॥ १३८ ॥ दानपते जानीम एव वयं यथा शतधन्यना तदिदमस्तिलजगत्सारभृतं स्ययन्तकं रहं भवतः समर्पितं तद्शेषराष्ट्रीपकारकं भवत्सकारो तिष्ठति तिष्ठत् सर्वे एव वयं तह्मभावफलभुजः कि त्वेष बलभद्रोऽस्मा-नाञ्जङ्कितवांस्तदस्मत्रोतये दर्शयस्वेत्यभिधाय जोषं स्थिते भगवति वासुदेवे सरत्नस्रो-<u>उचिन्तयत् ॥ १३९ ॥ किमत्रानुष्टेयमन्यधा चेद्</u> ब्रसीम्बहं तत्केवलाम्बरतिरोधानमन्विष्यन्तो रत्नमेते द्रक्ष्यन्ति अतिविरोधो न क्षेम इति सञ्चिन्य तमस्विलजगत्कारणभूतं नारायणमाहाक्करः ॥ १४० ॥ भगवन्ममैतस्यपन्तकरत्नं शतधनुषा समर्पितमपगते च तस्पित्रद्य श्वः परश्चो वा भगवान् याचयिष्यतीति कृतमतिरतिकुच्छेणैतावन्तं काल-मधारयम् ॥ १४१ ॥ तस्य च धारणक्रेहोनाह-मशेषोपभोगेषुसङ्गिपानसो न बेखि स्वसुख-कलामपि ॥ १४२ ॥ एतावन्यात्रमप्यशेय-सष्टीपकारि धारवितुं न शकोति धवान्यन्यत इत्यात्मना न चोदितवान् ॥ १४३ ॥ तदिदं स्वमन्तकरतं गृह्यतामिच्चया यस्याभिपतं तस्य समर्प्यताम् ॥ १४४ ॥

ततः स्वोद्दरवस्त्रनिगोपितमतिलयुकनक-समुद्रकगतं प्रकटीकृतवान् ॥ १४५ ॥ ततश्च निष्काम्य स्यमन्तकमणिं तस्मिन्यदुकुलसमाजे सुमोच ॥ १४६ ॥ मुक्तमात्रे च तस्मिन्नति-कान्त्या तदस्विलमास्यानमुद्योतितम् ॥ १४७ ॥ निरत्तर अन्तप्ड यज्ञानुष्ठान करता रहता है ॥ १३६ ॥ और इसके पास यज्ञके साधन [धन आदि] भी बहुत कम हैं; इसिल्बे इसमें सन्देह नहीं कि इसके पास स्वयन्तकर्मण अवश्य है।' ऐसा निश्चयकर किसी और प्रयोजनके उद्देश्यसे उन्होंने सम्पूर्ण याद्योंको अपने महरूमें एकत्रित किया॥ १३७॥

समस्र यदुर्वाशयंकि नहीं आकर बैठ जानेके बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होनेपर प्रसङ्गानारसे अञ्चलके साथ परिहास करते हुए भगवान् कुष्णने उनसे कहा-- ॥ १३८ ॥ "हे दानपते ! जिस प्रकार शतधन्याने तुन्हें सम्पूर्ण संसारकी सारभूत वह स्यमन्तक नामस्त्री महामणि सौंपी भी वह हमें सब माल्हम है । वह सम्पूर्ण राष्ट्रका उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रभावका फल तो हम सभी भोगते हैं, किन्तु ये बरुभद्रजो हमारे उत्पर सन्देह करते थे, इसल्पिय हमारी प्रसन्नताके लिये आप एक बार उसे दिखला दीजिये :" भगवान बास्ट्रेवके ऐसा अहकर चुप हो जानेपर रत साध ही किये रहनेके कारण अकृरजी सोचने लगे— ॥ १३९ ॥ "अब मुझे तया करना चाहिये, यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रीके ओटपें टटोलनेपर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे अत्यन्त विरोध करोमे हमारा कुदाल नहीं है।" ऐसा सोचकर निसिल संसारके कारणस्वरूप श्रीनारायणाने अक्रूरजी बोले----॥ १४० ॥ "भगवन् ! शतधन्त्राने मुझे वह मणि सींप दी थी। उसके मर दानेकर मैंने यह सोचते दूर बड़ी ही कडिनतासे इसे इतने दिन अपने पास रखा है कि मगवान आज, कल या परती इसे मॉपिंगे॥ १४१ ॥ इसकी चौकसीके क्षेत्रासे सम्पूर्ण भोगोंमें अनासकवित होनेके कारण मुझे सम्बका लेशमात्र भी नहीं पिला॥ १४२ ॥ भगवान् ये विचार करते कि, यह सम्पूर्ण राष्ट्रके उपकारक इतने-से भारको भी नहीं उठा सकता, इसल्टिये स्वयं भैने आपसे कहा नहीं ॥ १४३ ॥ अब, क्रीजिये आपकी वह स्यमन्तवन्मणि यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो इसे ही इसे दे दर्जिये" ॥ १४४ ॥

तय अक्रूरजीने अपने कटि-वस्तमें छिपाई हुई एक छोटो-सो सोनेकी पिटारीमें स्थित वह स्थमन्तकमणि प्रकट को और उस पिटारीसे निकालकर गादवसमाजमें रस दी ॥ १४५-१४६ ॥ उसके रखते ही वह सम्पूर्ण स्थान उसकी तीव कान्तिसे देहीप्यमान होने लगा ॥ १४७ ॥ अधाहाक्रूरः स एष मणिः शतधन्वनास्माकं समर्पितः यस्यायं स एनं गृह्वातु इति ॥ १४८ ॥ तमालोक्य सर्वयादवानां साधुसाध्विति विस्मितमनुसा वाचोऽभ्रुयत्त ॥ १४९ ॥ तमालोक्यातीय बलभद्रो ममायमच्युतेनैव सामान्यसामन्बीपितत इति कृतस्पृहोऽभृत् ॥ १५० ॥ ममैवायं पितुधनमित्यतीय च सत्यभामापि स्पृहवाञ्चकार ॥ १५१ ॥ बल-सत्यावलोकनात्कृष्णोऽप्यात्मानं गोचकान्तराव-स्थितमिव मेने ॥ १५२ ॥ सकलयादवसमक्षं चाक्करमाह ॥ १५३ ॥ एतद्वि मणिरत्नमात्म-संशोधनाय एतेषां यदूनां मया दर्शितम् एतच मम बलभद्रस्य च सामान्यं पितृधनं चैतत्सत्यभाषाया नान्यस्थैतत् ॥ १५४ ॥ एतच सर्वकालं दाचिना ब्रह्मचर्यादिगुणवता ध्रियमाणमशेषराष्ट्र-स्योपकारकमञ्ज्ञिना श्रियमाणमाधारमेव हन्ति ॥ १५५ ॥ अतोऽहमस्य बोडशस्त्रीसहस्र-परिव्रहादसमधौं धारणे कथमेतत्सत्यभामा स्वीकरोति ॥ १५६ ॥ आर्यबलभद्रेणापि मदिरापानाद्यशेषोपभोगपरित्यागः ॥ १५७ ॥ तदलं यदलोकोऽयं बलभद्रः अहं च सत्या च त्वां दानपते प्रार्थवामः ॥ १५८ ॥ तद्भवानेव धारयितुं समर्थः ॥ १५९ ॥ त्वद्युतं चास्य राष्ट्रस्योपकारकं तद्भवानशेषराष्ट्रनिमित्त-मेतरपूर्ववद्धारयत्वन्यञ वक्तव्यमित्युक्तो दानपतिस्तथेत्याह जप्राह च तन्पहारत्नम् ॥ १६० ॥ ततः प्रभृत्यक्रुरः प्रकटेनैव तेनाति-जाज्वल्यमानेनात्मकण्ठावसक्तेनादित्य डवांश्याली चवार ॥ १६१ ॥

इत्येतद्धगवतो मिथ्याभिशस्तिक्षालनं यः स्मरति न तस्य कदाचिद्दल्पापि मिथ्याभिशस्ति-भीवति अव्याहतासिलेन्द्रियश्चासिलम्पापमोक्ष-मवाप्नोति ॥ १६२ ॥ तब अक्रूरजीने कहा, "मुझे यह मणि शतधन्याने दी थी. यह जिसकी हो बह ले ले ॥ १४८॥

उसको देखनेपर सभी आदवींका विस्पयपूर्वक 'साध्, साध् यह वचन सना गया॥ १४९॥ उसे देखकर बलगद्रजीने 'अच्यतके ही समान इसपर मेरा भी अधिकार है' इस प्रकार अपनी अधिक स्पहा दिखलाई ॥ १५० ॥ तथा 'यह मेरी ही पैतृक सम्पत्ति है' इस सरह सत्य-भामांगे भी उसके लिये अपनी उत्कट अभिलापा प्रकट को ॥ १५१ ॥ बलभद्र और सत्यभागाको देखकर कृष्ण-चन्द्रने अपनेको बैस्र और पहियेके बीचमे पड़े हुए जीवके समान दोनों ओरसे संकटप्रसा देखा ॥ १५२ ॥ और समस्त यादवीके सामने वे अक्टरजीसे बीले ॥ १५३ ॥ "इस मणिरलको मैंने अपनी सफाई देनेके खिने ही इन याद्वींको हिल्लवाया था। इस मणिपर भेरा और बरूभद्रजीका तो समान अधिकार है और सत्यभामाकी यह पैतक सम्पत्ति है; और किसीका इसपर कोई अधिकार नहीं है ॥ १५४ ॥ यह गणि सदा क्टूड और बहाचर्य आहि, गुणयुक्त रहकर थारण क्टनेरो सण्/ण चपुका हित करती है और अञ्चढ़ावस्थामें धारण करनेसे अपने आश्चयदाताको भी मार डाल्जो है ॥ १५५ ॥ मेरे सोलह हजार खियाँ हैं, इसरिज्ये में इसके धारण करनेमें समर्थ नहीं हैं, इसीलिये सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है ? ॥ १५६ ॥ आर्थ बरुभद्रको भी इसके कारणसे यदिसपान आदि सम्पूर्ण भौगोको त्यागना पडेगः । १५७॥ इसल्पि हे दानपते ! ये यादवयण, बरुभद्रजी, मैं और सत्यभागा सब मिरुकर आपसे प्रार्थना करते है कि इसे धारण करनेमें आग ही समर्थ हैं॥ १६८-१५९॥ आपके धारण करनेसे यह सन्पूर्ण राष्ट्रका हित करेगी, इसलिये सम्पूर्ण राष्ट्रके मङ्गलके लिये आप ही इसे पूर्ववत् घारण क्लेंजिये; इस लिवयमे आप और बुळ भी न बज्जें ।'' भगवानुके ऐसा कश्नेपर दानपति अक्टूरने 'जो अह्या' कह वह महारत ले लिया। तबसे अक्ररजी सबके सामने उस अति देवीप्यमान मणिको अपने महोमें धारणकर सूर्यके समान किरण-जारुसे युक होकर विचरने छगे ॥ १६०-१६१ ॥

भगवान्के मिथ्या-कलङ्क-दोधनरूप इस असङ्गका जो कोई रगरण करेगा उसे कभी श्रीड़ा-सः मी मिथ्या कलङ्क न लगेगा, उसकी समस्त इन्द्रियों समर्थ रहेगी तथा तह समस्त पापोंसे मुक्त हो जायगा॥ १६२॥

# चौदहवाँ अध्याय

#### अनमित्र और अन्धकके वंशका वर्णन

श्रीयराद्मर उवाच

अनिमंत्रस्य पुत्रः शिनिनीमाभवत् ॥ १ ॥ तस्यपि सत्यकः सत्यकात्सात्यकिर्युयुधानापर-नामा ॥ २ ॥ तस्मादपि सञ्जयः तत्पुत्रश्च कुणिः कुणेर्युगन्धरः ॥ ३ ॥ इत्येते शैनेयाः ॥ ४ ॥

अनिम्नस्यान्वये पृश्चिस्तस्मात् श्वफल्कः तत्प्रभावः कथित एव ॥ ५ ॥ श्वफल्कस्यान्यः कनीयांश्चित्रको नाम भ्राता ॥ ६ ॥ श्वफल्का-दक्करो गान्दिन्यामभवत् ॥ ७ ॥ तथोपमत्नु-मृदामृदविश्वारिमेजयगिरिक्षत्रोपक्षत्रशत्वारिमर्दन-धर्मदृग्दृष्टधर्मगन्थमोजवाह्यप्रतिवाहाख्याः पुत्राः ॥ ८ ॥ सुताराख्या कन्या च ॥ ९ ॥

युत्राः ॥ ८ ॥ स्ताराख्या कन्या च ॥ १ ॥ देववानुपदेवश्चाक्तरपुत्रौ ॥ १० ॥ पृथ्विष्पृथु-प्रमुखाश्चित्रकस्य पुत्रा बहवो बभूषुः ॥ ११ ॥

कुकुरभजमानश्चिकम्बलबर्द्धिपाख्या-स्तथान्यकस्य चत्वारः पुत्रोः ॥ १२ ॥ कुकुराद्घृष्टः तस्मारः कपोतरोमा ततश विलोमा तस्माद्पि तुम्बुरुसखोऽघवदनुसंज्ञश्च ॥ १३ ॥ अनोरानक-दुन्दुभिः, ततश्चाभिजिद् अभिजितः पुनर्वसुः ॥ १४ ॥ तस्याप्याहुकः आहुकी च कन्या ॥ १५ ॥ आहुकस्य देवकोश्रसेनी ही पुत्री ॥ १६ ॥ देखवानुपदेवः सहदेवो देवरक्षितश्च देवकस्य चल्वारः पुत्राः ॥ १७ ॥ तेषां वृकदेवोपदेवा देवरक्षिता श्रीदेवा शान्तिदेवा सहदेवा देवकी च सप्त भगिन्यः ॥ १८ ॥ ताश्च सर्वा वसुदेव उपयेमे ॥ १९ ॥ उप्रसेनस्यापि कंस-न्यप्रोधसुनामानकाह्वशङ्कुसुभूमिराष्ट्रपालयुद्ध-तुष्टिसुतुष्टिमत्संज्ञाः पुत्रा बभूवुः ॥ २० ॥ कंसाकंसवतीसुतनुराष्ट्रपालिकाह्याश्चीत्रसेनस्य

तनूजाः कन्याः ॥ २१ ॥

श्रीपसदारजी बोले—अनिपत्रके शिन नागक पुत्र हुआ; चिनिके सत्यक और सलकसे सात्यकिक जन्म हुआ जिसका दूसरा नाम युगुधान था॥ १-२ ॥ तदनन्तर सात्यकिके सञ्जय, सञ्जयके कृष्णि और कृष्णिरो युगन्धरका जन्म हुआ। ये सब चीनेय नागरो बिख्यात हुए॥ ३-४॥

अनिमन्नके वंशमे ही पृष्ठिका जन्म हुआ और पृष्ठिसे धफल्ककी उत्पति हुई जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। खफल्कका चित्रक नामक एक छोटा भाई और या॥ ५-६॥ सफल्कके मान्दिनीसे अनुनका जन्म हुआ॥ ७॥ तथा [ एक दूसरी खीसे ] तपमहु, मृत्तमृद, विश्वारि, मेजय, गिरिश्मन, उपश्चन, शतम, अरिमर्दन, धर्मदृक्, दृष्ट्धपं, गन्धमोच, बाह और प्रतिवाह नामक पुत्र तथा सुतारानामी कन्यका जन्म हुआ॥ ८-९॥ देखबान और उपदेव ये दो अनुरके पुत्र थे॥ १०॥ तथा चित्रकके पृथु, विग्धु आदि अनेक पुत्र थे॥ १०॥ तथा

कुफुर, भजमान, शुचिकम्बल और बर्हिप ये चार अन्यकके पुत्र हुए॥१२॥ इनवेशे कुकुरले घृष्ट, घृष्टसे कपोतरोषः, कपोतरोषःसे विलोगा तथा विलोमासे तुम्बुस्के मित्र अनुका जन्म हुआ॥१३॥ अनुसे आवकदुन्दुभि, उससे अभिजित्, अभिजित्से पुनर्वसुं और पुनर्वसुसे आहुक नामक पुत्र और आहुर्कानामी कन्याका जन्म हुआ ॥ १४-१५ ॥ आहुक्तके देवक और उप्रसेन नामक हो पुत्र हुए॥१६॥ इनमेंसे देवकके देववान् उपदेव, सहदेव और देकर्वश्चन नामक चार पुत्र हुए ॥ १७ ॥ इन चारोकी मृष्टदेखा, उपदेखा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शानिदेवा, सहदेवा और देवकी ये सात भागिनयाँ थीं ॥ १८ ॥ ये सब वसुरेवर्जाको विवाही मयी थीं ॥ १९ ॥ उपसेनके भी कंस, न्यपोध, सुनान, आनकाद, शङ्कु, सुधूमि, राष्ट्रपाल, युद्धतुष्टि और सुतुष्टिगान् नामक पुत्र तथा केसा, केसवती, सुतन् और राष्ट्रपास्त्रिका रामकी कन्याएँ हुई ॥ २०-२१ ॥

भजमानाद्य विदूरथः पुत्रोऽभवत् ॥ २२ ॥ विदूरथाच्छूरः द्यूराच्छमी द्यापनः प्रतिक्षत्रः तस्मात्वयंभोजस्ततश्च हृदिकः ॥ २३ ॥ तस्मापि कृतवर्मद्यत्यमुद्दैवाहदैवयभाद्याः पुत्रा अभूवुः ॥ २४ ॥ देवगर्भस्यापि द्यूरः ॥ २५ ॥ द्यूरस्यापि पारिषा नाम पत्यभवत् ॥ २६ ॥ तस्मां वासौ द्यापुत्रानजनयद्वसुदेवपूर्वान् ॥ २७ ॥ वसुदेवस्य जातमात्रस्येव तद्गृहे भगवदंशावतारमञ्याहत-दृष्ट्या पश्यद्विदेवदिंव्यानकदुन्दुभयो वादिताः ॥ २८ ॥ तस्श्रा च देवभागदेवश्रवोऽष्टक-ककुष्ठकवत्सथारकसृञ्जयश्यामशमिकगण्डूय-संज्ञा नव भातरोऽभवन् ॥ ३० ॥ पृथा श्रुतदेवा श्रुतकोतिः श्रुतश्रवा राजाधिदेवी च वसुदेवादीनां पञ्च भगिन्योऽभवन् ॥ ३१ ॥

शूरस्य कुन्तिर्नाम सस्ताभवत् ॥ ३२ ॥ तस्मै चापुत्राय पृथामात्मजां विधिना शूरो दत्तवान् ॥ ३३ ॥ तां च पाण्डुस्थाहु ॥ ३४ ॥ तस्यां च धर्मानिलेन्द्रैर्युधिष्ठिरभीमसेनार्जुनाख्याख्यः पुत्रास्समुत्पादिताः ॥ ३५ ॥ पूर्वपेवानूढायाख्यः भगवता भास्तता कानीनः कर्णो नाम पुत्रोऽजन्यत ॥ ३६ ॥ तस्याक्ष सपत्नी माद्री नामाभूत् ॥ ३७ ॥ तस्यो च नासत्यदस्ताभ्यां नकुलसहदेबौ पाण्डोः पुत्री जनितौ ॥ ३८ ॥

श्रुतदेवां तु वृद्धधर्मा नाम कारूश उपयेमे
॥ ३९ ॥ तस्यां च दन्तवक्रो नाम महासुरो जज्ञे
॥ ४० ॥ श्रुतकीर्तिमपि केक्कयराज उपयेमे
॥ ४९ ॥ तस्यां च सन्तर्दनादयः कैकेयाः पञ्च पुत्रा
बभूबुः ॥ ४२ ॥ राजाधिदेव्यामावन्त्यौ बिन्दानुविन्दो जज्ञाते ॥ ४३ ॥ श्रुतश्रवसमपि चेदिराजो
दमघोषनामोषयेमे ॥ ४४ ॥ तस्यां च शिशुपालमुत्पादयामास ॥ ४५ ॥ स वा पूर्वमप्युदारविक्रमो
दैत्यानामादिपुरुषो हिरण्यकशिपुरभवत् ॥ ४६ ॥

पजमानका पुत्र विदूरध हुआ; विदूरधके शूर, शूरके शमी, शमीके प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्रके सबस्मीज, स्वयंभोजके हिंदक तथा हिंदकके कृतवर्मा, शतधन्त्रा, देवाई और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भके पुत्र शूरकेन थे। २२—२५॥ शुरसेनकी मारिया नामकी पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेवके जन्म छेते ही देवताओंने अपनी अव्याहत दृष्टिसे यह देवकर कि इनके घरमें भगवान् अंशावतार छेंगे, आनक और दुन्दुम्प आदि बाजे बजाये थे॥ २८॥ इसीछिये इनका नाम आनकदुन्दुमि मी हुआ॥ २९॥ इनके देवभाग, देवश्रवा, अष्ट्रक, कजुमक, वस्मधारक, मृजय, स्याम, शमिक और गण्डूल नामक नौ भाई थे॥ ३०॥ तथा इन वसुदेव आदि दस भाइयोंकी पृथा, श्रतदेवा, श्रतकीर्ति, श्रतश्रवा और राजाधिदेवी ये पाँच बहिने थी॥ ३१॥

शूरसेनके कुन्ति नामक एक पित्र थे ॥ ३२ ॥ वे निःसन्तान थे अतः शूरसेनने दत्तक-विधिसे उन्हें अपनी पृथा नामकी कन्या दे दी थीं ॥ ३३ ॥ उसका राजा पाण्डुके साथ विवाह हुआ ॥ ३४ ॥ उसके धर्म, वायु और इन्द्रके द्वारा क्रमशः अधिष्ठर, शीमसेन और अर्जुन नामक तीन पुत्र हुए ॥ ३५ ॥ इनके पहले इसके अविवाहितावस्थामें सी भगवान् सूर्यके द्वारा कर्ण नामक एक कानीन पुत्र और हुआ था ॥ ३६ ॥ इसकी नादी नामकी एक सपत्नी थी ॥ ३७ ॥ उसके अधिनीकुनारोद्वारा नकुल और सहदेव नामक पाण्डुके दो पुत्र हुए ॥ ३८ ॥

शूरसेनकी दूसरी कम्या शुतदेवाका कारूश-नरेश वृद्धधमांसे विवाह हुआ था॥ ३९॥ उससे दत्तवक नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। ४०॥ शुतकीर्तिको केक्यराजने विवाहा था॥ ४९॥ उससे केक्य-नरेशके सन्तदेन आदि पाँच पुत्र हुए॥ ४२॥ राजाधिदेवासे अवन्तिदेशीय विन्द और अनुविन्दका जन्म हुआ॥ ४६॥ शुनश्रवाका भी चेदिराज दमधोयने पाणियश्ण किया॥ ४४॥ उससे शिशुपालका जन्म हुआ॥ ४५॥ पूर्वजन्मने यह आंतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैल्योंका पूल पुरुष हुआ था जिसे सकल लोकगुरु

<sup>\*</sup> अधिवाहिता कनाके वर्षासे हुए पुत्रको कानीन कहते है ।

यश्च भगवता सकललोकगुरुणा नरसिंहेन घातितः ॥ ४७ ॥ पुनरपि अक्षयवीर्यशौर्यसम्प-त्पराक्रमगुणसस्माकान्तसकलत्रैलोक्येश्वरप्रभावो दशाननो नामाभूत् ॥ ४८ ॥ बहुकालोपभुक्त-भगवत्सकाशावाप्तशरीरपातोद्धवपुण्यकलो भगवता राघवरूपिणा सोऽपि निधनमुप-पादितः ॥ ४९ ॥पुनश्चेदिराजस्यदमघोषस्यात्मज-त्वेऽपि भगवतो भुभारावतारणायावतीर्गाशस्य पुण्डरीकनयनार्ध्यस्योपरि हेपानुबन्धमतित-राञ्चकार ॥ ५१ ॥ भगवता च स निधनमूपनी-तस्तत्रैव परमात्मभूते मनस एकाप्रतया सायुज्य-मवाप ॥ ५२ ॥ भगवान् यदि यथाभिलवितं ददाति तथा अप्रसन्नोऽपि निघन् स्थानं प्रचन्छति ॥ ५३ ॥

भगवान् नृसिंहने मारा था ॥ ४६-४७ ॥ तदनन्तर यह अक्षय, बोर्य, भौर्य, राग्पति और पराक्रम आदि गुणोसे सम्पन्न तथा समस्त विमुखनके स्वामी इन्द्रके भी प्रभावको दयानेबाला दशानन हुआ ॥ ४८ ॥ स्वयं भगवान्के हाथसे ही मारे जानेके पुण्यसे प्राप्त हुए नाना भोगोंको वह वहत रामयतक भोगते हुए अन्तर्गे राघवरूपधारी भगवानुके ही द्वारा मारा गया ॥ ४९ ॥ उसके पीछे यह चेदिराज दममोपका पुत्र दिख्याल हुआ ॥ ५० ॥ दिख्याल होनेपर भी वह भू-भत्न-हरणके लिये अवतीर्ण हुए भगवदंश-स्वरूप पगवान् पृण्डरीकाश्चमें अत्वन्त द्वेषवृद्धि करने लगा॥ ५१॥ अन्तर्वे भगवान्के हाथसे ही मारे जानेपर उन परमात्मामें ही मन लगे रहनेके कारण सायज्य-मोक्ष प्राप्त किया ॥ ५२ ॥ भगवान् यदि प्रसन्न होते है तब जिरा प्रकार यथेच्छ फल देते हैं, उसी प्रकार अपसन होकर भारतेपर भी वे अनुपग दिव्यहोककी प्राहि कराते हैं ॥ ५३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽहो चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

## पन्द्रहवाँ अध्याय

शिशुपालके पूर्व-जन्मान्तरोंका तथा बसुदेवजीकी सन्ततिका वर्णन

श्रीमंत्रिय उकाच

हिरण्यकशिपुत्वे च रावणत्वे च विष्णुना । अवाप निहतो भोगानप्राप्यानमरैरपि ॥ । न रूयं तत्र तेनैव निहतः स कथं पुनः । सम्प्राप्तः शिशुपारुत्वे सायुज्यं शाश्चते हसै ॥ । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं सर्वधर्मभृतां वर । कौतुहरूपरेणैतत्पृष्टो मे वक्तुमहंसि ॥ ।

दैत्येश्वरस्य वधायासिललोकोत्पत्ति-स्थितिविनाशकारिणा पूर्व तनुप्रहणं कुर्वता नृसिंहरूपमाविष्कृतम् ॥ ४ ॥ तत्र च हिरण्य-कशिपोर्विष्णुरयमित्येतन्न मनस्यभूत् ॥ ५ ॥ निर्रातशयपुण्यसमुद्धतमेतस्यत्वजातमिति ॥ ६ ॥ श्रीमैत्रेयजी बोले—भगवन् ! पूर्वजन्मेमें हिरण्यकदिए और गवण होनेपर इस शिशुपालने मनवान् विष्णुके द्वारा भारे जानेसे देव-दुर्लम भोगोंको तो प्राप्त किया, फिल्तु यह उनमें लीन नहीं हुआ; फिर इस जन्में श्री उनके द्वारा मारे जानेपर इसने सनातन पुरुष शीहरिमें सायुज्य मोश कैसे प्राप्त किया ? ॥ १ - २ ॥ है समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर ! यह बात सुननेकी मुझे बड़ी ही इच्छा है। भैने अत्यन्त कृत्यलवश होकर आपसे यह प्रश्र किया है, कृषया इसका निरूपण कीजिये॥ ३॥

श्रीपराशस्त्री बोले—प्रथम जनमें दैत्यराज श्रिएवकशिषुका वय करनेके लिखे सम्पूर्ण लोकोको उत्पत्ति, स्थिति और नाश करनेवाले भगवान्ते शरीर प्रहण करते समय नृसिंहरूच प्रकट किया था ॥ ४ ॥ उस समय हिरण्यकशिषुके चित्तमें चह भाव नहीं हुआ था कि से विष्णुभगवान् हैं ॥ ५ ॥ केयल इतना ही विचार हुआ कि

विष्युः १०—

रज उद्रेकप्रेरितैकाश्रमतिस्तद्भावनाथोगात्ततोऽवाप्त-वधहैतुर्की निरतिशद्मापेवाखिलत्रैलोक्याधिक्य-धारिणीं दशाननत्वे भोगसम्पद्मवाप ॥ ७ ॥ न तु स तस्मिन्ननादिनिधने परब्रह्मभूते भगवत्यनालिम्बनि कृते मनसस्तल्लयम्बाप ॥ ८ ॥

एवं दशाननत्वेऽप्यनङ्गपराधीनतया जानकी-समासक्तवेतसा भगवता दाशरियरूपधारिणा हतस्य तद्र्पदर्शनमेवासीत्, नायमच्युत इत्यासिक-विपद्यतोऽन्तःकरणे मानुषद्यद्विरेव केवल-सस्यामृत् ॥ ९ ॥

पुनरप्यच्युतविनिपातमात्रफलमीवलभूमण्डल-**इलाध्यवेदिराजकले जन्म अव्याद्वतेश्वर्य** शिश्पाललोऽप्यवाप ॥ १० ॥ तत्र त्वस्विलाना-मेव स भगवन्नाम्नां त्वक्कारकारणमभवत् ॥ ११ ॥ ततश्च तत्कालकृतानां तेषामशेयाणा-मेवाच्युतनाम्नामनवरतमनेकजन्मस् वर्द्धित-विद्वेषानुबन्धिचित्तो विनिन्दनसन्तर्जनादिषुश्वारण-मकरोत् ॥ १२ ॥ तश्च रूपमृत्फुल्लपदादलाम-लाक्षमत्युञ्चलपीतवस्रधार्यमलकिरीटकेयुरहार-कटकादिशोभितपुदारचतुर्वाहुशङ्खचक्रगदाधर-मतिप्रसङ्बैसनुभावाद्दनभोजनस्त्रानसन-इायनादिषुरोषावस्थान्तरेषु नान्यत्रोपययावस्य चेतसः ॥ १३ ॥ ततस्तमेवाक्रोशेषुधारवंस्तमेव हृदयेन धारयञ्चात्मवधाय यावद्धगवद्धात्वकांश्-मालोञ्ज्वलमक्षयतेजस्बरूपं ब्रह्मभूतमपगत-ब्रेसादिदोवं भगवन्तमद्राक्षीत् ॥ १४ ॥ तावश भगवस्रक्रेणाशुट्यापादितस्तत्स्परणदग्धा-खिलाधसञ्जयो भगवतान्तमुपनीतस्तस्मित्रेव लयमुपययौ ॥ १५ ॥ एतत्तवास्त्रिलं मचाभिहितम् ॥ १६ ॥ अयं हि भगवान् कीर्तितश्च संस्पृतश्च

द्वेपानुबन्धेनापि आखिलस्तास्तादिदर्लभं फलं

प्रयच्छति किमृत सम्यन्धिक्तमतापिति ॥ १७ ॥

यह कोई निर्दाराज्य पुण्य-समृहसे उत्पन्न हुआ प्राणी है ॥ ६ ॥ रचोगुणके इत्कर्षसे प्रेरित हो उसकी मति [ उस विपरीत भावनाके अनुसार ] दृढ़ हो गयो । अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावनाका योग न होनेसे भगवान्के द्वारा मारे जानेके कारण ही सबणका जन्म लेनेपर उसने सम्पूर्ण क्रिकोकीमें सर्वाधिक भीग-सम्पत्ति प्राप्त की ॥ ७ ॥ उन अनादि-निधन, परब्रह्मस्वरूप, निराधार भगवान्ये विश्त न लगनेके कारण वह उन्होंमें लीन नहीं हुआ ॥ ८ ॥

इसी प्रकार रावण होनेपर भी कामवदा जानकीजीमें चित्त रूप आनेसे भगवान् दशस्थनन्दन रामके द्वारा मारे जानेपर केवल उनके रूपका ही दर्शन हुआ था; 'ये अच्युत हैं' ऐसी आसस्ति नहीं हुई, बस्कि मस्ते समय दशके अन्तःकाणमें केवल मनुष्यवृद्धि ही रही ॥ ९ ॥ किर श्रीअच्युतके द्वारा मारे जानेके फलस्वरूप इसने

सम्पूर्ण भूमण्डलमें प्रशीरात चेदिराजके कुलमें शिशपालरूपसे जन्म लेकर भी अक्षय ऐशर्य प्राप्त किया ॥ १० ॥ उस जन्ममें यह भगवानुके प्रत्येक नामीमे तुन्छताको भावना करने छमा ॥ ११ ॥ उसका हदय अनेक जन्मक द्वेषानुबन्धसे युक्त था, अतः वह उनकी निन्दा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान्के सम्पूर्ण समयानुसार लीलाकृत नागोंका निरन्तर उद्यारण करता। था॥ १२॥ खिले हुए कमल्दलके समान जिसकी निर्मेल आँखें हैं, जो उज्ज्वल पोताध्वर तथा निर्मल किरीट, केयुर, हार और कटकादि धारण किये हुए हैं तथा जिसकी लम्बी-लम्बी चार भुजाएँ है और जो शृङ्ख, चक्र, गदा और पदा धारण किने हुए हैं, भगवानुका वह दिव्य रूप अत्यन्त वैरानुबन्धके कारण भ्रमण, भोजन, स्त्रान, आसन और शयन आदि सम्पूर्ण अवस्थाओंने कभी उसके चित्रसे दूर न होता था।। १३ ॥ फिर गाली देते समय उन्होंका नामोचारण करते हुए और हृदयमें भी उन्होंका ध्यान धरते हुए जिस समय वह अपने वधके लिये हाधमें धारण किये चक्रके उञ्चल किरणजालरो सुझौभित, तेजस्वरूप द्वेपादि सम्पूर्ण दोषोंसे गृहत ब्रह्मभूत भगवानुको देख रहा था॥ १४॥ उसी समय तुरन्त भगवद्यक्रसे मारा गया; भगवत्त्यरणके कारण सुभूर्ण पापराशिके दग्ध हो जानेसे भनवानके द्वारा उसका अन्त हुआ और वह उन्होंमें स्त्रीय हो गया॥ १५॥ इस प्रकार इस समार्ग रहस्यका भैने तुमसे वर्णन किया ॥ १६ । अही । वे भगवान् तो द्वेषानुबन्धके कारण भी कीर्तन और स्मरण करनेसे सम्पूर्ण देवता और अस्टोको

वसुदेवस्य त्वानकदुन्दुभेः पौरवीग्रेहिणी-पदिराभद्रादेवकीप्रमुखा बह्न्यः पत्न्योऽभवन् ॥ १८ ॥ बलभद्रशठसारणदुर्मदादीन्पुत्रा-त्रोहिण्यामानकदुन्दुभिरुत्पादयामास ॥ १९ ॥ बलदेवोऽपि रेवत्यां विशठोल्पुकौ पुत्रावजनयत् ॥ २० ॥ सार्ष्टिमाष्टिशिशुसत्यधृतिप्रमुखाः सारणात्मजाः ॥ २१ ॥ भद्राश्वभद्रबाहु-दुर्दमभूताद्या रोहिण्याः कुलन्ताः ॥ २२ ॥ नन्दोपनन्दकृतकाद्या मदिरायास्तनयाः ॥ २३ ॥ भद्रायाश्वोपनिधिगदाद्याः ॥ २४ ॥ वैशाल्यां च कौशिकमेकमेवाजनयत् ॥ २५ ॥

आनकदुन्दुभेर्देवक्यामपि कोर्तिमत्सुषेणोदायु-भद्रसेनऋजुदासभद्रदेवाख्याः षट् पुत्रा जज़िरे ॥ २६ ॥ तांश्च सर्वानेव कंसो धातितवान् ॥ २७ ॥ अनन्तरं च सप्तमं गर्भमर्द्धरात्रे भगवछाहिता योगनिद्रा रोहिण्या जठरमाकृष्य नीतवती ॥ २८ ॥ कर्षणाश्चासावपि सङ्क्ष्णाख्या-मगमत् ॥ २९ ॥ ततश्च सकलजान्महा-तरुपूलभूतो भूतभविष्यदादिसकलस्रासुरम्नि-जनमनसामप्यगोचरोऽब्जभवप्रमुखैरनलमुखैः प्रणस्यावनिभारहरणाय प्रसादितो भगवाननादि-मध्यनिधनो देवकीमधीमवततार वास्देवः ॥ ३० ॥ व्यसाद्विवर्द्धमानोरुमहिमा योगनिद्रा नन्दगोपपत्न्या यशोदाया गर्भ-मधिष्ठितवती ॥ ३१ ॥ सुप्रसन्नादित्यचन्द्रादिग्रह-मट्यालादिभयं स्वस्थमानसमस्तिलमेवैतज्ञगद-पास्ताधर्ममभवर्त्तास्मिश्च पुण्डरीकनयने जायमाने ॥ ३२ ॥ जातेन च तेनाखिलमेवैतत्सन्मार्गवर्त्ति जगदक्रियत् ॥ ३३ ॥

भगवतोऽप्यत्र पत्यंत्वेकेऽवर्ताणस्य पोडश-सहस्राण्येकोत्तरशताधिकानि भायांणामभवन् ॥ ३४ ॥ तासां च स्रविमणीसत्यभामाजाम्बवती-चारुहासिनीत्रपुखा हाष्ट्री पत्यः प्रधाना वभूवुः ॥ ३५ ॥ तासु चाष्ट्रावयुतानि लक्षं च पुत्राणां

दुर्लभ परमफल देते हैं, फिर सम्यक् भरितसम्पन्न पुरुषोंकी तो बात ही क्या है ? ॥ १७ ॥

आनक्दुन्दुभि पसुदेवजीके पीरबी, रोहिणी, महिरा, महा और देवकी आदि बहुत-सी कियाँ थीं ॥ १८ ॥ उनमें रोडिणीसे बसुदेवजीने बरुभद्र, शर्छ, सारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न किये ॥ १९ ॥ तथा बरुभद्रजीके रेवतीसे विशव और उत्सन्न नामक दो पुत्र हुए ॥ २० ॥ सार्छि, मार्छि, सत्य और धृति आदि सारणके पुत्र थे ॥ २१ ॥ इनके अतिरिक्त भद्रास, महबाहु, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणीहीकी सन्तानमें थे॥ २२ ॥ नन्द, उपनन्द और कृतक आदि महिराके तथा उपनिधि और मद आदि भद्राके पुत्र थे ॥ २३-२४ ॥ बैशार्टीके गर्भसे कीशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ ॥ २५ ॥

आनकद्दुभिकं देवकोसे कीर्तिमान्, सुषेपा, उदायु, भद्रसेन, ऋजुदास तथा भद्रदेव नागक छः पुत्र हुए ॥ २६ ॥ इन सबको कंसने मार डाला था ॥ २७ ॥ पीछे भगवानकी प्रेरणासे योगमागाने देवकीके सातये गर्भको आयी रातके समय खींचकर रोहिणीकी कृक्षिमें स्थापित कर दिया ॥ २८ ॥ आक्यांग करनेसे इस गर्भका नाम संकर्षण हुआ ॥ २९ ॥ तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप महावृक्षके मूलस्वरूप भूत, भविष्यत् और वर्तमान-कालीन सम्पूर्ण देव, असुर और गुनिजनकी बुद्धिके अगन्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओंद्वारा प्रणाम करके भधारहरणके लिये प्रसन्न किये गये आदि, मध्य और अन्तहीन मगवान् वासुहैवने देवकीके गर्भसे अवतार लिया तथा उन्होंकी कृपासे बढ़ी हुई महिमावासी योगनिहा भी नन्दगीपको पत्नी बशोदाके गर्भमे स्थित हुई ॥ ३०-३१ ॥ उन कमलनयन भगवान्के प्रकट होनेपर यह सम्पूर्ण जगत् प्रसन्न हुए सूर्य, चन्द्र आदि इहाँसे राणन सर्पादिक भयसे शुन्य, अधमीदिसे रहित तथा स्वस्थिति हो गया॥३२॥ उन्होंने प्रकट होकर इस सम्पूर्ण संसारको सन्मार्गावलम्बी वह दिया ॥ ३३ ॥

इस मर्त्यलोकमें अवतीर्ण हुए भगवान्की सोलह हजार एक सी एक रानियाँ थीं॥ ३४॥ उनमें रुविमणी, सत्यभामा, जाम्बवती और चारहासिनी आदि आठ मुख्य भीं॥ ३५॥ अभदि भगवान् अखिलमूर्तिने उनसे एक भगवानिक्तस्पूर्तिरनादिमानजनयत् ॥ ३६ ॥
तेथां च प्रद्युप्रचारुदेष्णसाम्बादयस्वयोदश
प्रधानाः ॥ ३७ ॥ प्रद्युप्नोऽपि रुविमणस्तनयां
स्वमवर्ती नामोपयेमे ॥ ३८ ॥ तस्यामनिरुद्धो जर्ने
॥ ३९ ॥ अनिस्द्रहोऽपि रुविमण एव पौत्री सुभद्रां
नामोपयेमे ॥ ४० ॥ तस्यामस्य वज्रो जर्ने
॥ ४१ ॥ क्वस्य प्रतिबाहुस्तस्यापि सुचारुः
॥ ४२ ॥ एवमनेकशतसहस्रपुरुषसंख्यस्य
यदुकुलस्य पुत्रसंख्या वर्षशतैरपि वक्तुं न
शक्यते ॥ ४३ ॥ यतो हि श्लोकाविमावत्र
चरितार्थी ॥ ४४ ॥
तिस्रः कोट्यसहस्राणामष्टाशीतिशतानि च ।
कुमाराणां गृहाचार्याश्चापयोगेषु ये रताः ॥ ४५
संख्याने वादवानां कः करिष्यति महत्त्मनाम् ।

यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते सदाहुकः ॥ ४६ देवासुरे हता ये तु दैतेयास्सुमहाबलाः । उत्पन्नास्ते मनुष्येषु जनोपद्रवकारिणः ॥ ४७ तेषामुत्सादनार्थाय भुवि देवा यहोः कुले । अवतीर्णाः कुलदातं यत्रैकाध्यधिकं हिज ॥ ४८ विष्णुस्तेषां प्रमाणे च प्रभुत्वे च व्यवस्थितः । निदेशस्थायिनस्तस्य ववृधुस्सर्वयादवाः ॥ ४९ इति प्रसूति वृष्णीनां यद्भृणोति नरः सदा । स सवैः पातकैर्मुक्तो विष्णुत्येकं प्रपद्यते ॥ ५० लाख अस्सो हजार पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३६ ॥ उनमेंसे प्रश्नुप्त, चारुदेव्य और साम्ब आदि तेरह पुत्र प्रधान थे ॥ ३७ ॥ प्रश्नुप्तने भी रुक्मीकी पुत्री रुक्मवतीसे विवाह किया था ॥ ३८ ॥ उससे अनिरुद्धका जन्म हुआ ॥ ३९ ॥ अनिरुद्धने भी रुक्मोकी पीत्री सुभद्रासे विवाह किया था ॥ ४० ॥ उससे बज्र उत्पन्न हुआ ॥ ४१ ॥ बज्रका पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहुका सुचार था ॥ ४२ ॥ इस प्रकार सैंबड़ी हजार पुरुषोको संख्याबाले बहुकुलकी सन्तानीकी गणना सी बर्धमें भी नहीं को जा सकतो ॥ ४३ ॥ क्योंकि इस विध्यमें ये दो इत्लोक चरितार्थ है— ॥ ४४ ॥

जो गृहाचार्य यादयकुमारोंको धनुर्विद्याकी शिक्षा देनेमें तत्पर रहते थे उनकी संख्या तीन करोड़ अद्वासी लाख थी, फिर उन महात्मा यादयोंकी गणना तो कर ही कीन सकता है ? जहाँ हजारों और लाखोंकी संख्यामें सर्वदा यदुराज उम्रसेन रहते थे॥ ४५-४६॥

देवासुर-संप्रासमें जो महाबली दैल्यगण गारे गये थे वे गनुष्यत्मेकमें उपद्रव करनेवाले राजालोग होकर उलाव हुए॥४७॥ उनका नारा करनेक लिये देवताओंने यदुवंशमें जना लिया जिसमें कि एक साँ एक कुल थे॥४८॥ उनका नियन्तण और स्वामित्व भगवान् विष्णुने ही किया। वे समस्त यादवगण उनकी आज्ञानुसार ही वृद्धिको प्राप्त हुए॥४९॥ इस प्रकार जो पुरुष इस वृष्टिकंशको उत्पत्तिके विवरणको सुनता है वह सम्पूर्ण पापोरो मुक्त होकर विष्णुलोकको प्राप्त कर लेता है॥५०॥

इति अतिबण्युपुराणे चतुर्थैऽही पञ्चदद्दीच्यायः ॥ १५ ॥

# सोलहवाँ अध्याय

#### तुर्वसुके वंशका वर्णन

श्रीपरास उवाच

इत्येष समासतस्ते यदोवैशः कथितः ॥ १ ॥ अथ तुर्वसोर्वशमवधारय ॥ २ ॥ तुर्वसोर्विह-रात्मजः वहेर्भार्गो धार्गाज्ञानुस्ततश्च श्रयीसानुस्तस्माद्य करन्दमस्तस्यापि मरुतः ॥ ३ ॥ सोऽनपत्योऽभवत् ॥ ४ ॥ ततश्च पौरवं दुष्यन्तं पुत्रमकत्त्ययत् ॥ ५ ॥ एवं यचातिशापात्तद्वेशः पौरवमेव वंशं समाश्चितवान् ॥ ६ ॥ श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेपसे यदुके वंशका वर्णन किया ॥ १ ॥ अब तुर्वसूके वंशका वर्णन सुनो ॥ २ ॥ तुर्वसुका पुत्र व्यक्ति था, व्यक्तिका भागी, भागीका घानु, भानुका वर्णासानु, वर्णासानुका करन्दम और कल्दमकः पुत्र मरुत्त था ॥ ३ ॥ मरुत्त निरसन्तान था ॥ ४ ॥ इसल्विये उसने पुरुवंशीय दुष्यन्तको पुत्ररूपसे स्वीकार कर लिया ॥ ५ ॥ इस प्रकार ययातिके भागसे तुर्वसुके वंशने पुरुवंशका ही आश्रय लिया ॥ ६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

## सत्रहवाँ अध्याय

#### दुह्य-वंदा

श्रीपराशंस् उयाच

द्वृद्धोस्तुतनयो बश्चः ॥ १ ॥ बश्चोस्सेतुः ॥ २ ॥ सेतुपुत्र आरट्धनामा ॥ ३ ॥ आरट्धस्यात्मजो गान्धारो गान्धारस्य धर्मो धर्माद् घृतः घृताद् दुर्द्भस्ततः प्रचेताः ॥ ४ ॥ प्रचेतसः पुत्रश्शतधर्मो बहुरानां म्लेन्झनामुदीन्यानामाधिपत्मकरोत् ॥ ५ ॥

श्रीपराहारजी बोले—दुसुका पुत्र बशु था, बशुका सेतु, सेतुका आख्य, आख्यका गान्धार, गान्धारका धर्म, धर्मका धृत, शृतका दुर्दम, दुर्दमका प्रचेता तथा प्रचेताका पुत्र शतधर्म था। इसने उत्तरवर्ती बहुत-से म्लेन्छॉका आधिपत्य किया॥ १—५॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे सग्नदशोध्यायः ॥ १७ ॥

# अठारहवाँ अध्याय

अनुवंश

श्रीगराशर उवाच

ययातेश्चतुर्थपुत्रस्यानोस्सभानलचक्षुःपरमेषु-संज्ञास्त्रयः पुत्राः बभूवुः ॥ १ ॥ सभानलपुत्रः कालानलः ॥ २ ॥ कालानलात्सृञ्जयः ॥ ३ ॥ सृञ्जयात् पुरञ्जयः ॥ ४ ॥पुरञ्जयाजनमेजयः ॥ ५ ॥ श्रीपराद्यारजी बोलि—ययातिक चीथे पुत्र अनुके सभानल, चल् और परमेषु नामक तीन पुत्र थे। सभानलका पुत्र कालानल हुआ तथा कालानलके सुज्ञय, सुज्ञयके पुरज्ञय, पुरज्ञयके जनमेजय, कामेजयके तस्यान्यहाशालः ॥ ६ ॥ तस्याच महत्यनाः ॥ ७ ॥ तस्यादुशीनरतितिक्षु द्वौ पुत्रायुत्पन्नौ ॥ ८ ॥

उद्दीनरस्यापि द्विबिन्गनरकृमिवर्माख्याः पञ्च पुत्रा बभूवुः ॥ १ ॥ पृषद्रभंसुवीरकेकयमद्रका-श्चल्वारिद्वाबिपुत्राः ॥ १० ॥ तस्यापि हेमो हमस्यापि सुतपाः सुतपसश्च बिलः ॥ १२ ॥ यस्य क्षेत्रे दीर्घतमसाङ्गवङ्गकलिङ्गसुह्यपीण्ड्राख्यं वालेयं श्वत्रमजन्यत् ॥ १३ ॥ तत्रामसन्ततिसंज्ञाश्च पञ्चविषया बभूवुः ॥ १४ ॥ अङ्गादनपानस्ततो दिविरथस्तस्माद्धमंरथः ॥ १५ ॥ ततिश्चत्ररथो रोमपादसंज्ञः ॥ १६ ॥ यस्य दश्वरथो मित्रं जज्ञे ॥ १७ ॥ यस्याजपुत्रो दश्वरथक्शान्तां नाम कल्यापनपत्यस्य दुहितृत्वे युवोज ॥ १८ ॥

रोमपादाद्यतुरङ्गस्तस्मातृथुलाक्षः ॥ १९ ॥
ततश्चम्पो यश्चम्पां निवेशयामास ॥ २० ॥ चम्पस्य
हर्यङ्गो नामात्मजोऽभृत् ॥ २१ ॥ हर्यङ्गाद्धद्रस्थो
भद्रस्थाद्बृहद्रथो बृहद्रधाद्बृहत्कर्मा बृहत्कर्मणश्च बृहद्धानुस्तस्मास बृहन्मना बृहन्मनसो जयद्रथः ॥ २२ ॥ जयद्रथो ब्रह्मक्षत्रान्तरालसम्भूत्यां पत्न्यां विजयश्च धृति पुत्रमवाप ॥ २४ ॥ तस्यापि धृतव्रतः पुत्रोऽभूत् ॥ २५ ॥ धृतव्रतात्सत्यकर्मा ॥ २६ ॥ सत्यकर्मणस्त्वतिरथः ॥ २७ ॥ यो गङ्गाङ्गतो मञ्जूषागतं पृथापविद्धं कर्णं पुत्रमवाप ॥ २८ ॥ कर्णाद्वृषसेनः इत्येतदन्ता अङ्गवंश्याः ॥ २९ ॥ अतश्च पुक्तवंशं ओतुमहीस ॥ ३० ॥ महाद्राप्त, महाद्राप्तको महामना और महामनको उद्योगर तथा तितिश्चु नामक दो पुत्र हुए ॥ १—८ ॥

वशोनरके शिवि, मृग, मर, कृषि और वर्म नामक पाँच पुत्र हुए ॥ ९ ॥ उनमेंसे शिविके पृष्टभी, सुवीर, केंकय और महक—ये चार पुत्र थे ॥ १० ॥ तितिश्रुका पुत्र रुश्डथ हुआ । उसके तेंग, तेमके सुत्रमा तथा सुत्रमाके बिल नामक पुत्र हुआ ॥ ११-१२ ॥ इस बिलके क्षेत्र (सनी) में दीर्घतमा नामक मुनिने अन्त, खड्ग, कर्लिङ्ग, सुद्धा और पीपड् नामक पाँच वालेख शिवप उत्पत्र किये ॥ १३ ॥ इन बिलपुत्रोंकी सन्ततिके नामनुसार पाँच रेशोंके भी वे ही नाम पड़े ॥ १४ ॥ इनमेसे अन्नसे अनपान, अनपानसे दिविरण, दिविरणसे धर्मरण और धर्मरणसे चित्रस्थका जन्म हुआ विसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपादके मित्र दशरथजी थे, अजके पुत्र दशरथजीने रोमपादको सन्तानतिन देखका उन्हे पुत्रीरूपसे अपनी शासानामकी कन्ता नोंद दे दी थी ॥ १५—१८ ॥

रोमपादका पुत्र चतुरंग था। चतुरंगके पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्षके चग्प नामक पुत्र हुआ जिसने चम्पा नामकी पुरी चसायी थी॥ १९-२०॥ चम्पके हर्यङ्ग नामक पुत्र हुआ, हर्यङ्गसे भद्ररथ, भद्ररथसे वृहद्भय, वृहद्भयसे वृहत्कर्मी वृहत्कर्मीसे वृहद्भानु, वृहत्कर्मीसे वृहद्भानु, वृहत्कर्मीसे वृहद्भानु, वृहत्कर्मीसे वृहद्भानु, वृहत्कर्मीसे वृहत्कर्मी वृहत्कर्मीसे विजय नामक पुत्रवद्भ जन्म हुआ॥ २३॥ विजयके वृति नामक पुत्र हुआ, धृतिके यृतवत, धृतवतके सत्यवज्ञी और सत्यक्षि अतिरथका जन्म हुआ जिसने कि [ कामके लिये ] मङ्गाजीमी जानेपर पिटारीमी स्वकर पृथाद्वार बहाये हुए कर्णको पुत्रक्षसे भाया था। इस चर्णका पुत्र वृपसेन था। वस, अङ्गवंश इतना हो है॥ २४— २९॥ इसके आगे पुरुवंशका वर्णन सुनो॥ ३०॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थैऽहो अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

### उन्नीसवाँ अध्याय

### पुरुवेश

श्रीपराश्स उसाच

पुरोर्जनमेजयस्तस्यापि प्रचिन्वान् प्रचिन्वतः प्रवीरः प्रवीरान्यनस्युर्मनस्योश्चाययदस्तस्यापि सुद्युस्सुद्योर्बहुगतस्तस्यापि संयातिस्संयातेरहंयाति-स्ततो रौद्राश्चः ॥ १ ॥

ऋतेषुकक्षेषुत्यण्डिलेषुकृतेषुजलेषुधर्मेषु-धृतेषुस्थलेषुसञ्जतेषुवनेषुनामानो रीद्राश्वस्य दश पुत्रा बभूवुः ॥ २ ॥ ऋतेषोरिक्तनारः पुत्रोऽभूत् ॥ ३ ॥ सुमतिमञ्जतिरथं धृवं चाप्यिक्तनारः पुत्रानवाप ॥ ४ ॥ अञ्जतिरथस्य कण्यः पुत्रोऽभूत् ॥ ५ ॥ तस्यापि मेद्यातिथिः ॥ ६ ॥ यतः काण्यायना द्विजा सभूवुः ॥ ७ ॥ अञ्जतिरथ-स्यापरः पुत्रोऽभूदैलीनः ॥ ८ ॥ ऐलीनस्य दुष्यन्ता-द्याक्षत्वारः पुत्रा सभूवुः ॥ ९ ॥ दुष्यन्ताद्यक्रवर्ती भरतोऽभूत् ॥ १० ॥ वद्यामहेतुदेविश्लोको गीयते ॥ १९ ॥

माता भस्ना पितुः पुत्रो वेन जातः स एव सः । भरस्य पुत्रं दुष्यन्त मावमंस्थाश्शकुन्तलाम् ॥ १२

रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात् । त्यं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥ १३

भरतस्य पत्नीत्रये नव पुत्रा बभूवुः ॥ १४ ॥ नैते ममानुरूपा इत्यभिहितास्तन्यातरः परिस्याग-भयात्तत्पुत्राञ्चयुः ॥ १५ ॥ ततोऽस्य वितथे पुत्रजन्पनि पुत्रार्थिनो मरुत्सोमयाजिनो दीर्घतमसः पाणर्थपास्ताद्बुहस्पतिवीर्यादुतथ्यपत्न्यां ममतायां समुत्यत्रो भरद्वाजास्यः पुत्रो मरुद्धिर्दत्तः ॥ १६ ॥ श्रीपराशस्त्री बोले--पुरुका पुत्र जनमेतय था। जनभेत्रयका प्रचिन्थान्, प्रचिन्थान्का प्रवीर, प्रवीरका मनस्यु, मनस्युका अभयद, अभयदका सुद्यु, सुद्युका बहुगत, बहुगतका संयाति, संयातिका अद्यंगति तथा अहंयातिका पुत्र सैद्राश्च था ॥ १॥

रौद्राश्चले ऋतेषु, कक्षेषु, स्थण्डिलेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, सक्षतेषु और वनेषु नामक दस पुत्र क्षे ॥ २ ॥ ऋतेषुक्ष पुत्र अन्तिनार हुआ तथा अन्तिनारक सुमति, अप्रतिरथ और धुव नामक तीन पुत्रोंने कष्म रिच्चा ॥ ३-४ ॥ इनमेसे आप्रतिरथका पुत्र कण्च और कण्यका मेधातिथि हुआ जिसकी सन्तान क्ष्रण्यायन ब्राह्मण हुए ॥ ५—-७ ॥ अप्रतिरथका दूसरा पुत्र ऐलीन था ॥ ८ ॥ इस ऐलीनके दुब्बना आदि चार पुत्र हुए ॥ २ ॥ दुव्यन्तके यहाँ चक्रवर्ती सम्राद् भरतका जन्म हुआ जिसके नामके विषयमें देवगुणने इस इलोकका यान किया था — ॥ १०-१२ ॥

"माता तो केवल चमड़ेकी घींकनीके समान है, पुत्रपर अधिकार तो पिताका ही है, पुत्र जिसके द्वारा जन्म प्रहण करता है उसीका खरूप होता है। हे दुष्यन्त ! तू इस पुत्रका पालन-पोषण कर, शकुन्तलका अपमान न कर। हे नरदेश! अपने ही बीर्यसे उत्पन्न हुआ पुत्र अपने दिताको यमलोकसे [ उद्धार कर स्वर्गलोकको ] ले कता है। 'इस पुत्रके आधान करनेवाले तुम्हीं हो'— शकुन्तलाने यह बात ठीक ही कही है'॥ १२-१३॥

परतके तीन खियाँ थीं जिनसे उनके नी पुत्र हुए ॥ १४ ॥ भरतके यह कहनेपर कि, 'ये मेरे अनुरूप नहीं हैं', उनकी माताओंने इस भयसे कि, राजा हमको त्याग न दें, उन पुत्रोको मार झला ॥ १६ ॥ इस प्रकार पुत्र-जनके विफल हो जानेसे भरतने पुत्रकी कामनासे मरूसोम नामक या किया । उस यज्ञके अन्तमें मरूद्रणने उन्हें गरद्वाज नामक एक वालक पुत्ररूपरी दिया जो उत्तब्यपत्नी गमताके तस्यापि नामनिर्वञ्चनइलोकः पठ्यते ॥ १७ ॥ मुढे भर द्वाजिममं भर द्वाजं बृहस्पते । यातौ यदुक्त्वा पितरी भरद्वाजस्ततस्त्वमम् ॥ १८

भरद्वाजसः वितथे पुत्रजन्मनि महद्भिदंतस्ततो वितथसंज्ञामवाप ॥ १९ ॥ वितथस्यापि मन्युः पुत्रोऽभवत् ॥ २० ॥ वृहत्श्वत्रमहावीर्यनरगर्गा अभवन्मन्युपुत्राः ॥ २१ ॥ नरस्य सङ्कृतिस्सङ्कृते-गुंतग्रीतिरन्तिदेवौ ॥ २२ ॥ गर्गाच्छिनिः, ततश्च गार्ग्यादशैन्याः क्षत्रोपेना द्विजातयो बभूवुः ॥ २३ ॥ महावीर्याच दुरुक्षयो नाम पुत्रोऽभवत् ॥ २४ ॥ तस्य त्रय्यारुणिः पुष्करिण्यो कपिश्च पुत्रयमभूत् ॥ २५ ॥ तद्य पुत्रत्रितयमपि पश्चाद्विप्रतामुपजगाम ॥ २६ ॥ व्हत्क्षत्रस्य सुहोत्रः ॥ २७ ॥ सुहोत्राद्धस्ती य इदं हस्तिनापुर-मावासयामास ॥ २८ ॥

अजमीरुद्विजमीरुपुरुमीरुख्यो हस्तिनस्तनयाः ॥ २९ ॥ अजमीढात्कण्वः ॥ ३० ॥ कण्वान्-मेधातिथिः ॥ ३१ ॥ यतः काण्वायना द्विजाः ॥ ३२ ॥ अजमीढस्थान्यः पुत्रो बृहदिषुः ॥ ३३ ॥ वृहदिपोर्बृहद्धनुर्वृहद्धनुपश्च वृहत्कर्मा ततञ्च जयद्रथस्तस्मादपि विश्वजित् ॥ ३४ ॥ ततञ्च सेनजित् ॥ ३५ ॥ रुचिराश्वकारयदृब्हनुवत्सहनु-संज्ञास्तेनजितः पुत्राः ॥ ३६ ॥ रुचिराश्चपुत्रः पृथुसेनः पृथुसेनात्मारः ॥ ३७ ॥ पारात्रीलः ॥ ३८ ॥ तस्येकशते पुत्राणाम् ॥ ३९ ॥ तेमां प्रधानः काम्पिल्याधिपतिस्समरः ॥ ४० ॥ समरस्थापि पारसुपारसदश्चास्त्रयः पुत्राः ॥ ४१ ॥ सुपारात्पृथुः पृथोस्ससुकृतिस्ततो विश्वाजः ॥ ४२ ॥ तस्याद्याणुहः ॥ ४३ ॥ यञ्जुकदुहितरं कोर्ति नामोपयेमे ॥ ४४ ॥ अणुहाद्ब्रह्मदत्तः ॥ ४५ ॥ ततश्च विषुवसेनस्तस्मादुदवसेनः ॥ ४६ ॥ भल्लाभस्तस्य चात्मजः ॥ ४७ ॥

यर्भमे स्थित दीर्थतमा मुनिके पाद-प्रहारसे स्वारिक हुए वृहसातिजीके वीर्थसे उत्पन हुआ वा ॥ १६ ॥ उसके नामकरणकेविषयमें भी वह श्लेककहा जाता है— ॥ १७ ॥

"पुत्रोत्पत्तिके अनन्तर बृहस्पतिने ममतासे कहा—'हे मृढ़े ! यह पुत्र द्वाज (हम दोनोंसे उत्पन्न हुआ) है तू इसका भरण कर ।' तब ममताने भी कहा—'हे खुहस्पते ! यह पुत्र द्वाच (हम दोनोंसे उत्पन्न हुआ) है अतः तुम इसका भरण करो ।' इस प्रकार परस्पर विजाद करते हुए उसके माता-पिता चले गये, इसलिये उसका नाम 'भरद्वाज' पड़ा" ॥ १८ ॥

पुत्र-जन्म वितथ (विफल) होनेपर मरुट्रणने राजा भरतको भरद्राज दिया था, इसिल्ये उसका नाम 'वितथ' भी हुआ ॥ १९ ॥ वितथका पुत्र मन्यु हुआ और मन्युके गृहस्था, महार्गार्थ, नर और गर्म आदि कई पुत्र हुए ॥ २० २१ ॥ नरका पुत्र संकृति और संकृतिक भुक्त्रीति एवं रिकटेज नामक दो पुत्र हुए ॥ २२ ॥ नर्गसे शितिका जन्म हुआ जिससे कि मान्ये और शैन्य नामसे विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए ॥ २३ ॥ महायोर्थका पुत्र दुरुक्षय हुआ ॥ २४ ॥ उसके न्ययार्थण, पुष्करिण्य और किम नामक तीन पुत्र हुए ॥ २५ ॥ ये तीनो पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गये थे ॥ २६ ॥ बृहत्क्षत्रका पुत्र सुहोत्र, सुहोत्रका पुत्र हस्ती था जिसने यह हरितनापुर नामक नगर ब्राह्मण था ॥ २७-२८ ॥

हलांके तीन पुत्र अवपोढ, दिलमीड और पुरुमीड थे। अजमीडके कण्य और कण्यके पेघातिथि नामक पुत्र हुआ जिससे कि काण्यायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए ॥ २९ — ३२ ॥ अजमीवका दूसरा पुत्र यृहदिषु था॥३३॥ उसके बृहद्भनु, बृहद्भनुके बृहत्कर्मी, बृहत्कर्मीके जयद्रथ, जयद्रथके विश्वजित् तथा विश्वजित्के सेनजित्का जन्म हुआ । सेनींजत्के हव्हिश्ध, काइय, दृढहनु और बत्सहनु नागक चार पुत्र हुए॥ ३४— ३६॥ रुचिराधके पृथुसेन, पृयुसेनके पार और पारके नीलका जन्म हुआ। इस नीलके सौ पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्यनरेश समर प्रधान था ॥ ३७---४० ॥ समस्के पार, सुपार और सदश्व नामक तीन पुत्र थे ॥४१॥ सुपारके पृषु, पृथुके सुकृति, सुकृतिके विभाज और विभाजके अणुह नामक पुत्र हुआ, जिसने शुक्कन्या कीर्तिसे विवाह किया था ॥ ४२ — ४४ ॥ अणुहरू ब्रह्मदतका जन्म हुआ। ब्रह्मदत्तसे विष्टक्सेन, विञ्चनसेनसे उदवसेन तथा उदक्सेनसे मल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४५ — ४७ ॥

द्विजमीदस्य तु यवीनरसंज्ञः पुत्रः ॥ ४८ ॥
तस्यापि धृतिमांस्तस्माच सत्यधृतिस्तत्वश्च
दूढनेमिस्तस्माच सुपार्श्वस्ततस्सुमितस्तवश्च
सन्नतिमान् ॥ ४९ ॥ सन्नतिमतः कृतः पुत्रोऽभूत्
॥ ५० ॥ यं हिरण्यनाभो योगमध्यापयामास
॥ ५९ ॥ यञ्चतृर्विञ्चति प्राच्यसामगानां
संहिताञ्चकार ॥ ५२ ॥ कृताचोत्रायुधः
॥ ५३ ॥ येन प्राचुर्येण नीपक्षयः कृतः ॥ ५४ ॥
उत्रायुधात्क्षेम्यः क्षेम्यात्सुधीरस्तस्माद्दिपुञ्जयस्तस्माच बहुर्य इत्येते पौरवाः ॥ ५५ ॥

अजमीहस्य निलनी नाम पत्नी तस्यां नीलसंज्ञः पुत्रोऽभवत् ॥ ५६ ॥ तस्मादपि ज्ञान्तिः शान्तेस्सुशान्तिस्सुशान्तेः पुरक्षयस्तस्माद्य ऋक्षः ॥ ५७ ॥ ततश्च हर्यश्वः ॥ ५८ ॥ तस्मान्मुद्रल-सुञ्जयबृहदिषुयचीनरकाष्पिल्यसंज्ञाः पञ्चानामेव तेषां विषयाणां रक्षणायालमेते मत्पुत्रा इति पित्राभिहिताः पाद्यालाः ॥ ५९ ॥

मुद्रलाच मौ द्रल्याः क्षत्रोमेता द्विजातयो बभूवुः
॥ ६० ॥ मुद्रलाद्बृहदधः ॥ ६१ ॥
बृहदश्चाद्दियोदासोऽहल्या च मिथुनमभूत्
॥ ६२ ॥ शरहतश्चाहल्यायां शतानन्दोऽभवत्
॥ ६३ ॥ शतानन्दात्सत्यधृतिर्धनुर्वेदान्तमो जज्ञे
॥ ६४ ॥ सत्यधृतेर्वराष्सरसमुर्वर्शी दृष्टा रेतस्कन्नं
शरस्तम्बे पपात ॥ ६५ ॥ तच द्विधागतमपत्यद्वयं
कुमारः कन्या चाभवत् ॥ ६६ ॥ तौ च मृगयामुपयातश्शान्तनुदृष्टा कृपया जमाह ॥ ६७ ॥ ततः
कुमारः कृपः कन्या चाश्वत्थान्नो जननो कृपो
द्रोणाचार्यस्य पल्यभवत् ॥ ६८ ॥

दिवोदासस्य पुत्रो मित्रायुः ॥ ६९ ॥ मित्रायोश्च्यवनो नाम राजा ॥ ७० ॥ च्यवमा-त्सुदासः सुदासात्सौदासः सौदासात्सहदेवस्तस्यापि सोमकः ॥ ७१ ॥ सोमकाजन्तुः पुत्रशतज्येष्ठो-ऽभवत् ॥ ७२ ॥ तेयां यवीयान् पृषतः पृषताद्-हुपदस्तस्माच धृष्टसुम्नस्ततो धृष्टकेतुः ॥ ७३ ॥ हिजमोडका पुत्र सवीनर था ॥ ४८ ॥ उसका भृतिमान्, धृतिमान्का सत्यधृति, सत्यधृतिका दृढनेमि, दृढनेमिका सुपार्क्ष, सुपार्क्षका सुपति, सुपतिका सक्रतिधान् तथा सक्रतिमान्का पुत्र कृत हुआ जिसे हिरण्यनापने पोपविद्याकी शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामग शृतियोकी चौथीस संदिताएँ रची थीं॥ ४९—५२ ॥ कृतका पुत्र उपायुध था जिसने अनेकी नीपवंशीय स्वियोक्ता नाहा किया॥ ५३-५४ ॥ उपायुधके सेम्ब, सेन्यके सुधीर, सुधीरके रिपुज्ञय और रिपुज्ञयसे बहुरथने जन्य रिज्या। ये सब पुरुवंशीय एजागण हुए॥ ५५॥

अजमीरको निल्नीनामी एक भाषी थी। उसके नील नामक एक पुत्र हुआ॥ ५६॥ नीलके सान्ति, शान्तिके सुशान्ति, सुशान्तिके पुरक्षय, पुरक्षयके ऋष और ऋषके हर्यश्च नामक पुत्र हुआ॥ ५७-५८॥ इयंचके मुदल, सुश्चय, बृहर्तिषु, यथीनर और काश्यित्य नामक पाँच पुत्र हुए। पिताने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्वित पाँचों देशोंकी रक्षा करनेने समर्थ हैं, इसलिये वे पाछाल कहलाये॥ ५९॥

मुहलसे मीहल्य नामक क्ष्मीपत ब्राह्मणीकी उत्पत्ति हुई ॥ ६० ॥ मुहलसे बृहदश्च और बृहदश्चसे दियोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नामको एक कन्याका जन्म हुआ ॥ ६१-६२ ॥ अहल्यासे महर्षि गीतमके द्वारा रातागन्यका जन्म हुआ ॥ ६३ ॥ शहानन्यसे चनुर्वेदका पारदर्शी सत्यधृति उत्पत्त हुआ ॥ ६४ ॥ एक बार अप्सर्शोमें श्रेष्ठ उर्वश्चीको देखनेसे सत्यधृतिका वीर्य स्वितिक होकर शरस्तन्य (सरकण्डे) पर पद्मा ॥ ६५ ॥ उससे दो पार्गोमें बैट वानेके कारण पुत्र और पुत्रोस्त्य दो सन्ताने उत्पन्न हुई ॥ ६६ ॥ उन्हें मृगवाके लिये गये हुए एजा शान्तनु कृपाबका ले आये ॥ ६७ ॥ तदनन्तर पुत्रका नाम कृप हुआ और कन्या अध्यत्यामाको माता होणावार्यकी पत्नी कृपी हुई ॥ ६८ ॥

दिबोदासका पुत्र मित्रायु हुआ ॥ ६९ ॥ भित्रायुक्तः पुत्र च्यान नामक राजा हुआ, व्यवनका खुदास, सुदासका सौदास, सौदासका सहदेव, सहदेवका सोमक और सोमकके सी पुत्र हुए जिनमें जन्तु सबसे बड़ा और पृथत सबसे छोटा था। गृथतका पुत्र दुषद, दुषदका धृष्टबुध और भृष्टखुष्ठका पुत्र घृष्टकेतु था॥ ७० — ७३॥ अजमीद्धस्थान्य ऋक्षनामा पुत्रोऽभवत् ॥ ७४ ॥
तस्य संवरणः ॥ ७५ ॥ संवरणात्कुरुः ॥ ७६ ॥
य इदं धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं चकार ॥ ७७ ॥
सुधनुर्जहुपरीक्षित्रमुखाः कुरोः पुत्रा बभूवः
॥ ७८ ॥ सुधनुषः पुत्रसुक्षेत्रस्तस्माच्च्यवनरच्यवनात् कृतकः ॥ ७९ ॥ तत्रश्चोपरिचरो वसुः
॥ ८० ॥ बृहद्रधप्रत्यत्रकुशाम्बकुचेलमात्स्यप्रमुखा वसोः पुत्रास्तप्ताजायन्त ॥ ८१ ॥
वृहद्रधात्कुशान्नः कुशान्नाद्वृषभो वृषभात्
पुष्पवान् तस्मात्सत्यहितस्तस्मात्सुधन्वा तस्य च जतुः
॥ ८२ ॥ बृहद्रधाद्यान्यस्य तस्य च जतुः
॥ ८२ ॥ बृहद्रधाद्यान्यस्य जस्याः
संहितो जरासन्धनामा ॥ ८३ ॥ तस्मात्सहदेवस्सहदेवात्सोम्पस्ततश्च श्रुतिश्रवाः ॥ ८४ ॥ इत्येते
मया पागधा भूपालाः कथिताः ॥ ८५ ॥

अजपीडका ऋक्ष नामक एक पुत्र और था॥ ७४ ॥ उसका पुत्र संघरण हुआ तथा संबरणका पुत कुरु था जिसने कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रकी स्थापना की ॥ ७५---७७ ॥ कुरुके पुत्र सुधनु, खह्न् और परीक्षित् आदि हुए॥७८॥ सुधनुका पुत्र सुहोत्र था, सुहोत्रका च्यवन, च्यवनका कृतक और कृतकका पुत्र उपरिचर वसु हुआ॥ ७९-८०॥ वसुके बृहद्रथ, प्रत्यक्ष, कुशाखु, कुचेल और मास्य आदि सात पुत्र थे॥ ८१ ॥ इनमेंसे बृहद्रथके कुशास, कुशासके वृषभ, वृषभके पुष्पवान, पुणवान्के सत्यहित, सत्यहितके सुधन्या और सुधन्याके जतुका जन्म हुआ ॥ ८२ ॥ वृहद्रथके दो खण्डोंमें विभक्त एक पुत्र और हुआ था जो कि जराके द्वारा जोड़ दिये जानेपर जरासन्य कहलाया ॥ ८३ ॥ उससे सहदेवका जन्म हुआ तथा सहदेवसे सोमप और सोमपसे श्रुतिश्रवाकी उत्पत्ति हुई ॥ ८४ ॥ इस प्रकार मैंने तुमसे यह। मागध भृपाळोंका वर्णन कर दिया है ॥ ८५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे एकोनर्विशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

### बीसवाँ अध्याय

कुरुके वंशका वर्णन

श्रीपसंशर उवाच

परिक्षितो जनमेजयश्रुतसेनोग्नसेन-भीमसेनाश्चत्वारः पुत्राः ॥ १ ॥ जह्नोस्तु सुरशो नामात्मजो बभूव ॥ २ ॥ तस्यापि विदूरश्चः ॥ ३ ॥ तस्मात्सार्वभौमस्सार्वभौमाज्वयत्सेन-स्तस्मादाराधितस्ततश्चायुतायुरयुतायोरक्रोधनः ॥ ४ ॥ तस्याद्देवातिश्चः ॥ ५ ॥ ततश्च ऋक्षोऽन्योऽभवत् ॥ ६ ॥ ऋक्षाद्वीमसेनस्ततश्च दिलीपः ॥ ७ ॥ दिलीपात् प्रतीपः ॥ ८ ॥ तस्यापि देवाधिज्ञान्तवाहीकसंज्ञास्वयः पत्रा

तस्यापि देवापिशान्तनुबाह्नीकसंज्ञास्त्रयः पुत्रा बभूखुः ॥ ९ ॥ देवापिर्वाल एवारण्यं विवेश ॥ १० ॥ शान्तनुस्तु महीपालोऽभूत् ॥ ११ ॥ अयं च तस्य श्लोकः पृथिव्यां गीयते ॥ १२ ॥ श्रीपराशरमी बोले—[ कुरुपुत्र ] परीक्षित्कं जनमेजय, श्रुतसेन, उपसेन और भीमसेन नामक चार पुत्र हुए, तथा जहुके सुरथ नामक एक पुत्र हुआ ॥ १-२ ॥ सुरक्षके विदूरपका जन्म हुआ । विदूरपके सार्वभीम, सार्वभीमके जयत्सेन, जयत्सेनके आराधित, आराधितके अपुतायु, अयुतायुके अक्षोधन, अक्षोधनके देवातिथि तथा देवातिथिके [ अजमीढके पुत्र ऋक्षसे भिन्न ] दूसरे ऋक्षका जन्म हुआ ॥ ३—६ ॥ ऋक्षसे भीमसेन, भीमसेनसे दिलीप और दिलीपरो प्रतीपनामक पुत्र हुआ ॥ ७-८ ॥

प्रतीपके देयापि, शानानु और बाह्योक नामक तीन पुत्र हुए॥ १॥ इनमेसे देवापि बाल्यावस्थामें ही वनमें चला गया था अतः शान्तनु ही राजा हुआ॥ १०-११॥ उसके विषयमें पृथिबोतलबर यह श्लोक कहा जाता है॥ १२॥ यं यं कराभ्यां स्पृशति जीणं यौक्रनमेति सः । शान्तिं चाप्नोति येनाष्ट्यां कर्मणातेन शान्तनुः ॥ १३ तस्य च शान्तनो राष्ट्रे द्वादशवर्याणि देवो न ववर्ष ॥ १४ ॥ ततश्चाशेषराष्ट्रविनाशमवेश्यासौ राजा

ब्राह्मणानपृच्छत् कस्मादस्माकं राष्ट्रे देवो न वर्षति

को ममायराध इति ॥ १५ ॥

ततश्च तमूचुर्त्राह्मणाः ॥ १६ ॥ अप्रजस्य ते हीयमवनिस्त्वया सम्भुज्यते अतः परिवेत्ता त्वमित्युक्तस्स राजा पुनस्तानपृच्छत् ॥ १७ ॥ किं सयात्र विधेयमिति ॥ १८ ॥

ततस्ते पुनरप्यूचुः ॥ १९ ॥ यावद्वापिर्ने पतनादिभिदंपिरभिभूयते तावदेतत्तस्यार्ह राज्यम् ॥ २० ॥ तदलपेतेन तु तस्मै दीयतामित्युक्ते तस्य मन्त्रिप्रवरेणाइमसारिणा तत्रारण्ये तपस्विनो वेदवादविरोधवक्तारः प्रयुक्ताः ॥ २१ ॥ तैरस्याप्यतित्रमुजुमतेर्महीपतिपुत्रस्य बुद्धिवेद-वादविरोधमार्गानुसारिण्यक्रियत् ॥ २२ ॥ राजा च शान्तनुर्द्धिजवचनोत्पन्नपरिदेवनशोकस्तान् ब्राह्मणानयतः कृत्वायजस्य प्रदानावारण्ये जगाम ॥ २३ ॥

तदाश्रममुष्णताश्च तयवनतयवनीपतिपुत्रं देवापिमुपतस्थुः ॥ २४ ॥ ते ब्राह्मणा वेदवादानु- बन्धीनि वर्चास्त राज्यपप्रजेन कर्त्तव्यमित्यर्थवन्ति तमूचुः ॥ २५ ॥ असावपि देवापिवेंदवादिवरोध- युक्तिदृषितपनेकप्रकारं तानाइ ॥ २६ ॥ ततस्ते ब्राह्मणाश्शान्तनुषूचुः ॥ २७ ॥ आगच्छ हे राजन्नलमन्नातिनिर्बन्धेन प्रज्ञान्त एवासावनावृष्टि- दोषः पतितोऽयमनादिकालपहितवेदववन-दृषणोद्यारणात् ॥ २८ ॥ पतिते चाप्रजे नैव ते परिवेतृत्वं भवतीत्युक्तश्शान्तनुरस्खपुरपाणप्य राज्यमकरोत् ॥ २९ ॥ वेदवादिवरोधवचनोद्यारण-दूषिते च तस्मिन्देवापौ तिष्ठत्यिष ज्येष्ठभ्रातर्यरिवल- सस्यनिष्यत्तये यवर्ष भगवान्यर्जन्यः ॥ ३० ॥

"[ राजा शान्तन् ] जिसको-जिसको अपने हाथसे सार्श कर देते थे ने नृद्ध पुरुष भी युवानस्था प्राप्त कर लेने थे तथा उनके स्पर्शसे सम्पूर्ण जीव अत्युत्तम शान्तिलाभ करते थे, इसलिये वे शान्तन् कहलाते थे" ॥ १३॥

एक बार महाराज शान्तनुके राज्यमें बारह वर्षतक वर्षा न हुई॥ १४॥ उस समय सम्पूर्ण देशको नष्ट होता देखकर राजाने बाहाणोंसे पुछा, 'हमारे राज्यमें वर्षा क्यों नहीं हुई ? इसमें मेरा क्या अपराध है ?'॥ १५॥

तय ब्राह्मणोंने उससे कहा—'यह राज्य तुम्हारे बड़े भाईका है किंतु इसे तुम मोग रहे हो; इसिलये तुम पश्चिता हो।' उनके ऐसा कहनेपर राजा शान्त्रतुने उनसे फिर पूछा, 'तो इस सम्बन्धमें मुझे अब क्या करना चाहिये ?'॥ १६— १८॥

इसपर वे बाहाण फिर बोले— 'जबतक तुन्हारा बड़ा भाई देवापि किसी प्रकार पतित न हो तबतक यह राज्य उसीके योग्य हैं ॥ १९-२० ॥ अतः तुम इसे उसीको दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं ?' ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर शान्तनुके मन्ती अश्मसारीमे वेदवादके विरुद्ध बोल्नेबाले तपस्वियोको बनमें नियुक्त किया ॥ २१ ॥ उन्होंने आंतेशय सरलमति राजकुमार देवापिकी बुद्धिको बेदबादके विरुद्ध मार्गने प्रवृत्त कर दिया ॥ २२ ॥ उधर राजा शान्तनु ब्राह्मणोंके कथनानुसार दु.ख और शोकयुक्त होक्त ब्राह्मणोंको आंगेकर अपने बड़े भाईको राज्य देनेके लिये बनमें गये ॥ २३ ॥

चनमें पहेंचनेपर चे बाह्मणगण परम चिनीत राजकृषार देवापिके आश्रमपर उपस्थित हुए: और उससे 'ज्येष्ट अताको ही राज्य करना चाहिये'—इस अर्थके समर्थक अनेक बेदानुकुल वाक्य कहने लगे ॥ २४-२५ ॥ किन्तु उस सगय देवापिने वेदवादके विरुद्ध नामा प्रकारकी युक्तियोंसे द्वित बाते कीं ॥ ३६ ॥ तब दन बाह्मणोने शान्तनुसे कहा--- ॥ २७ ॥ ''हे राजम् ! चर्छा, अस यहाँ अधिक आग्रह करोकी आवश्यकता नहीं। अव अनार्वाष्ट्रका दांच शास हो गया। अनादिकालसे पुलित वेदवाक्योमें दोष बतलानेके कारण देवापि पतित हो गया है ॥ २८ ॥ ज्येष्ठ भ्राञ्जाके पतित हो जानेसे अब तुम परिनेता नहीं रहे ।" ठकके ऐसा कहनेपर शान्तन् अपनी राजधानीको चर्ले आये और राज्यशासन करने लगे ॥ २९ ॥ बेदबादके बिरुद्ध बच्च बोलनेके कारण देवापिके पतित हो जानेसे, बड़े भाईके रहते हुए भी सम्पूर्ण भान्योंकी उत्पत्तिके लिये पर्जन्यदेख (मेघ) वरसने लगे ॥ ३० ॥

बाह्रीकात्सोमदत्तः पुत्रोऽभूत् ॥ ३१॥ सोमदत्तस्यापि भूरिभूरिश्रवः शल्यसंज्ञास्त्रयः पुत्रा वभूवः ॥ ३२॥ शान्तनोरप्यमरनद्यां जाह्रव्या- मुदारकोर्तिरशेषशास्त्रार्थविद्धीष्मः पुत्रोऽभूत् ॥ ३३॥ सत्यवत्यां च चित्राङ्गद्यविचित्रवीयौ ह्ये पुत्राकुत्यादयामास शान्तनुः ॥ ३४॥ चित्राङ्गदसु वाल एव चित्राङ्गदेनैय गन्धवेंणाहवे निहतः ॥ ३५॥ विज्ञाङ्गदसु वाल एव चित्राङ्गदेनैय गन्धवेंणाहवे निहतः ॥ ३५॥ विज्ञाङ्गदेनैय गन्धवेंणाहवे निहतः ॥ ३५॥ विज्ञाङ्गदसु काश्रियाजतनये अम्बिकाम्बालिके उपयेमे ॥ ३६॥ तदुपभोगाति खेदाद्य यक्ष्मणा गृहीतः स पञ्चत्वमगमत् ॥ ३५॥ सत्यवतीनियोगाद्य मत्युतः कृष्णा- हैपायनो मातुर्वचनमनतिक्रपणीयमिति कृत्वा विचित्रवीर्यक्षेत्रे धृतराष्ट्रपाष्ट्र तत्प्रहित- भुजिष्यायो विदुरं चोत्यादयामास ॥ ३८॥

धृतराष्ट्रोऽपि गान्धायी दुर्योधनदुश्शासनप्रधानं पुत्रशतपुत्पादयामास ॥ ३९ ॥ पाण्डोरप्यरण्ये मृगयायामृषिशापोपञ्चतप्रजाजननसामर्थ्यस्य धर्म-वायुशक्रैर्योधिष्ठिरभीमसेनार्जुनाः कुन्त्यां नकुलसहदेवी चाश्चिष्यां माद्र्यां पञ्चपुत्रा-स्तमुत्पादिताः ॥ ४० ॥ तेषां च द्रौपद्यां पञ्चेव पुत्रा बधृतुः ॥ ४९ ॥ युधिष्ठिरात्प्रतिविष्ट्यः भीमसेनाच्छुतसेनः श्रुतकीत्तिरर्जुनाच्छुतानीको नकुलाच्छुतकर्मा सहदेवात् ॥ ४२ ॥

अन्ये च पाण्डवानामात्मजास्तद्यथा ॥ ४३ ॥ यौथेयी युधिष्ठिराहेबकं पुत्रमवाप ॥ ४४ ॥ हिडिम्बा घटोत्कचं भीमसेनात्पुत्रं लेभे ॥ ४५ ॥ काशी च भीमसेनादेव सर्वगं सुतमवाप ॥ ४६ ॥ सहदेवाच विजया सुहोत्रं पुत्रमवाप ॥ ४७ ॥ रेणुमत्यां च नकुलोऽपि निरमित्रमजीजनत् ॥ ४८ ॥ अर्जुनस्याप्युलूप्यां नागकन्यायामिरावात्राम पुत्रोऽभवत् ॥ ४९ ॥ पणिपुरपतिपुत्र्यां पुत्रिका-धर्मेण वसुवाहनं नामपुत्रमर्जुनोऽजनयत् ॥ ५० ॥ सुभद्रायां चार्थकत्वेऽपि योऽसावतिबलपराक्रम-स्समस्तारातिरथजेता सोऽभिमन्युरजायत् ॥ ५१ ॥

बाह्यांकके सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्तके भूरि, भूरिश्रवा और शस्य नामक तीन पुत्र हुएँ ॥ ३१-३२ ॥ शान्तनुके गङ्गाजीसे अतिशय कोर्तिमान् तथा सम्पूर्ण शास्त्रींका जाननेवाला भीषा नामक पुत्र हुआ ॥ ३३ ॥ द्वान्तनुने सत्यवतीसे चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र और भी उत्पन्न किये ॥ ३४ ॥ उन्होंसे वित्राङ्गदको तो बार्ल्यासस्थामें ही वित्राङ्गद नामक मन्धर्वने युद्धमें मार डाल्य॥३५॥ विचित्रवीयने काशिराजकी पुत्री अम्बिका और अम्बारिकासे विवाह किया 🛭 ३६ 🛮 उनमें अत्यन्त भोगासक्त रहनेके कारण अतिहास सित्र रहनेसे बह यक्ष्माके बद्दीभूत होकर [ अक्राक्तीमें ] मर गया ॥ ३७ ॥ तदनन्तर मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायनने सत्यवतीके नियुक्त करनेसे माताका वचन टालना उचित न जान विचित्रबोर्यकी प्रतियोंसे धृतराष्ट्र और पाण्डु नःसक दो पुत्र उत्पन्न किये और उनकी भेजी हुई दासीसे बिदुर नागक एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३८ ॥

धृतराष्ट्रने भी गान्तारीसे दुर्योधन और दुःशासन आदि सी पुत्रीको जन्म दिया ॥ ३९ ॥ पाण्डु वनमें आखेट करते समय ऋषिके शापसे सन्तानोत्पादनमें असमर्थ हो गये थे अतः उनको स्त्री कुन्तीसे धर्म, वायु और इन्द्रने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक तीन पुत्र तथा मादीसे तोनों अधिनोकुमारीने नकुल और सहदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न किये । इस प्रकार उनके पाँच पुत्र हुए ॥ ४० ॥ उन पाँचोंके द्रीपदीशे पाँच तो पुत्र हुए ॥ ४१ ॥ उनमेंसे युधिष्ठिरसे प्रतिविक्थ, भीमसेनसे शुत्रसेन, अर्जुनसे शुतकोर्ति, नकुलसे शुतानीक तथा सहदेवसे शुतकर्माक। जन्म हुआ था ॥ ४२ ॥

इनके अतिरिक्त पाण्डलेक और भी कई पुत्र हुए ॥ ४६ ॥ जैसे—युधिष्ठिरसे यीधेयोके देवक नागक पुत्र हुआ. भीमसेनसे हिडिम्बाके घटोत्कव और काशीसे सर्वग नामक पुत्र हुआ, सहदेवसे किजयाके सुहोत्रका जन्म हुआ, नकुलने रेणुमतीसे निर्शमत्रको उत्पन्न किया ॥ ४४—४८ ॥ अर्जुनके नागकन्या उल्लुमीसे इरावान् नामक पुत्र दुआ ॥ ४९ ॥ मणिपुर नरेशकी पुत्रीसे अर्जुनने पुत्रिका-घर्मानुसार बभुवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ५० ॥ तथा उसके सुभदासे अभिमन्युका जन्म हुआ जो कि वाल्यावस्थामें ही वहा बल-पराक्रम-सम्पन्न तथा अपने सम्पूर्ण राजुओंको जीतनेबाला था ॥ ५२ ॥ अभिमन्योक्तरायां परिक्षीणेषु कुरुषुश्वत्थाम-प्रमुक्तब्रह्माक्षेण गर्भ एव भस्मीकृतो भगवत-स्मकलसुरासुरवन्दितचरणयुगलस्यात्मेच्छ्या कारणमानुषरूपधारिणोऽनुभावात्पुनर्जीवित-मवाष्य परीक्षिजज्ञे ॥ ५२ ॥ योऽयं साम्प्रतमेत-जूमण्डलमखण्डितायतिधर्मेणपालयतीति ॥ ५३ ॥ तदनत्तर, कुरुकुलके श्रीण हो जानेपर जो उम्ब्रत्यामके प्रहार किसे हुए ब्रह्मस्रद्वास गर्भमें ही भस्मीभूत हो चुका था किन्तु फिर, जिन्होंने अपनी इच्छासे ही मासा-मानव-देह धारण किया है उन सकल सुरासुरवन्दितचरणारमिन्द श्रीकृष्णचन्द्रके प्रभावसे पुनः जीवित हो गया; उस परीक्षित्ने अभिमन्युके द्वारा उत्तरके गर्भसे जन्म लिया जो कि इस समय इस प्रकार धर्मपूर्वक सम्पूर्ण भूमण्डलका शासन कर रहा है कि जिससे मिक्ष्यमें भी उसकी सम्पत्ति क्षीण न हो ॥ ५२-५३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे विशोऽध्यायः ॥ २० ॥

### इक्कीसवाँ अध्याय

भविष्यमें होनेवाले राजाओंका वर्णन

अस्पिस्य स्टब्स्

अतः परं भविष्यानहं भूपालान्कीर्तयिष्यापि ।। १ ।। योऽयं साम्प्रतपवनीयतिः परीक्षित्तस्यापि जनमेजयश्रुतसेनोग्रसेनभीमसेनाश्चत्वारः पुत्रा भविष्यत्ति ।। २ ।। जनमेजयस्यापि शतानीको भविष्यति ।। ३ ॥ योऽसौ याज्ञवल्क्याहेदमधीत्य कृपादस्त्राण्यवाप्य विषमविषयविरक्तवित्त-वृत्तिश्च शौनकोपदेशादात्मज्ञानप्रवीणः परं निर्वाणमवाप्यति ॥ ४ ॥ शतानीकादश्चमेधदत्तो भविता ॥ ५ ॥ तस्मादप्यधिसीमकृष्णः ॥ ६ ॥ अधिसीमकृष्णात्रिचकुः ॥ ७ ॥ यो गङ्गयापहते हस्तिनापुरे कौशास्त्र्यां निवत्स्यति ॥ ८ ॥

तस्याप्युष्णः पुत्रो भविता ॥ ९ ॥ उष्णाद्विचित्ररथः ॥ १० ॥ ततः शुचिरथः ॥ १९ ॥ तस्याद्वृष्णिमास्ततस्पृषेणस्तस्यापि सुनीथस्सुनीथाञ्चषचभुस्तस्मादपि सुखावलस्तस्य च पारिप्रवस्ततश्च सुनयस्तस्यापि मेधावी ॥ १२ ॥ मेधाविनो रिपुञ्जयस्ततो मृदुस्तस्माच तिगमस्तस्माद्बृहद्रखो बृहद्रखाद्वसुदानः ॥ १३ ॥ ततोऽपरदश्चतानीकः ॥ १४ ॥ तस्माचोदयन श्रीपरादारजी खोले—अब में भविष्यमें होनेवाले रजाओंका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ इस समय जो परीक्षित् नामक महाराज हैं इनके जनफेजय, श्रुतसेन, उपसेन और भीमसेन नामक चार पुत्र होंगे ॥ २ ॥ जनमेजयका पुत्र शतानीक होगा जो याझबल्क्यसे बेदाध्ययनकर, कृपसे शस्त्रविद्या प्राप्तकर विषम विषयोंरो विरक्तिचत हो महर्षि शीनकके उपदेशसे आत्मज्ञानमें निषुण होकर परमनिर्वाण-पद प्राप्त करेगा ॥ ३-४ ॥

शतानीकका पुत्र अखमेधदरा होगा॥ ५॥ उसके अधिसीमकृष्ण तथा अधिसीमकृष्णके निचकु नामक पुत्र होगा जो कि गङ्गाजीद्वारा हरितनापुरके बहा से जानेपर कौशाम्बीपुरीमें निवास करेगा॥ ६—2॥

निचयुक्तः पुत्र उद्या होगा, उद्याका विचित्रस्य, विचित्रस्यका शुचिरथ, शुचिरथका सृष्णिमान, वृष्णिगान्का सुषेण, सुष्ठेणका सुनीथ, सुनीथका नृप, नृपका चक्षु, चक्षुका सुखावल, सुखावलका पारिव्रय, पारिव्रयका सुनय, सुनयका मेधावी, मेधावीका रिपुक्रय, रिपुक्षयका मृदु, मृदुका तिग्म, तिग्मका बृहद्रथ, बृहद्रथका वसुदान, चसुदानका दूसरा शतानीक, शतानीकका उदयनादक्षीनरस्ततश्च दण्डपाणिस्ततो निर्समन्नः ॥ १५ ॥ तस्माच क्षेमकः ॥ १६ ॥ अन्नायं इलोकः ॥ १७ ॥

ब्रह्मश्रवस्य यो योनिर्वशो राजर्षिसत्कृतः । क्षेपकं प्राप्य राजानं संस्थानं प्राप्सते कलौ ॥ १८ उदयन, उदयनका अहीनर, अहीनरका एण्डपाणि, एण्डपाणिका निर्रामत्र तथा निर्रामत्रका पुत्र क्षेत्रक होगा। इस विषयमें यह रालेक प्रसिद्ध है— ॥ ९— १७ ॥

'जो वंदा बाह्यण और क्षत्रियोक्ति उत्पत्तिका कारणरूप तथा नामा राजर्षियोंसे सभाजित है वह वहिन्युगर्मे राजा क्षेपके उत्पन्न होनेपर समाग्न हो जायगा' ॥ १८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—अब मैं भविष्यमें होनेवाले

-×-

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे ग्कविंशोऽभ्यायः ॥ २१ ॥

## बाईसवाँ अध्याय

भविष्यमें होनेबाले इक्ष्याकुवंशीय राजाओंका वर्णन

श्रीपश्चार उवाच

अतश्चेश्वाकवो भविष्याः पार्थिवाः कथ्यने पुत्रो वृहत्स्मणः ॥ २ ॥ ॥ १ ॥ बृहद्वलस्य तस्मादुरुक्षयस्तरमाद्य बत्सव्यूहस्ततश्च प्रति-य्योमस्तस्मादपि दिवाकरः ॥ ३ ॥ तस्मात्सहदेवः सहदेवाद्बृहदश्वस्तत्सूनुर्भानुरथस्तस्य च प्रतीताश्च-स्तस्यापि सुप्रतीकस्ततश्च मरुदेवस्ततः सुनक्षत्रस्तस्मात्कन्नरः ॥ ४ ॥ किन्नराद्त्तरिक्ष-स्तस्मात्सूपर्णस्ततश्चामित्रजित् ॥ ५ ॥ ततश्च बृहद्राजस्तस्यापि धर्मी धर्मिणः कृतञ्जयः ॥ ६ ॥ कृतञ्जयाद्रणञ्जयः ॥ ७ ॥ रणञ्जयात्सञ्जय-स्तस्माच्छाक्य२२शक्याच्छुद्धोदनस्तस्माद्राहुल-स्ततः प्रसेनजित् ॥ ८ ॥ ततश्च क्षुद्रकस्ततश्च कुण्डकस्तस्मादपि सुरथः ॥ ९ ॥ तत्पुत्रश्च वेक्ष्याकवी सुमित्रः ॥ १० ॥ इत्यंत बृहद्दलान्वयाः ॥ ११ ॥ अत्रानुबंशरुलोकः ॥ १२ ॥

इक्ष्वाकुवेदीय राजाओंका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ वृहद्धलको पुत्र वृहद्धण होगा, उसका उरुक्षय, उरुक्षयका वत्सव्यृह, बत्सव्यृहको प्रतिक्योम, प्रतिक्योमका दिवाकर, दिवाकरका सहदेव, सहदेवका वृहद्ध, वृहद्धका भानुरथ, भानुरथका प्रतीताश्च, प्रतीताश्चका सुप्रतीक, सुप्रतीकका मरुदेव, मरुदेवका सुनक्षत्र, सुनक्षत्रका कित्तर, कितरका अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षका सुपर्ण, सुपर्णका अमित्रवित्, अमित्रवित्का वृहद्धव, वृहद्धावका धर्मी, धर्मीका कृहद्धाय, कृतश्चयका रणञ्जय, रणञ्जयका सञ्चय, सञ्चयका प्राव्यका प्रतिक्रका प्रतिक्रका प्रतिक्रका सुर्वक, राज्यका प्रतिक्रका सुर्वक, सुद्धकका सुर्वक वैद्यामें वृद्धक्रको सन्तान होगे॥ २ — ११॥

इस विश्वके सम्बन्धमें यह इत्येक प्रसिद्ध

'यह इश्याकुवंश यजा सुमित्रतक रहेगा, क्योंकि कलियुगमें राजा सुभित्रके होनेगर फिर यह समाप्त हो जासगा'॥ १३॥

इक्ष्वाकूणामयं वंशस्तुमित्रान्तो भविष्यति । यतस्ते प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्यति वैकलौ ॥ १३ ।

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽसे ह्यांविसोऽध्यायः ॥ २२ ॥

है— ॥ १२ ॥

## तेईसवाँ अध्याय

#### मगधवंशका वर्णन

श्रीक्सरस द्याच

मागधानी बार्हद्रधानां भाविनामनुक्रमं कथविष्यामि ॥ १ ॥ अत्र हि वंशे महावल-पराक्रमा जरासन्धप्रधाना वभुवः ॥ २ ॥

जरासन्धस्य पुत्रः सहदेवः ॥ ३ ॥ सहदेवा-त्सोमापिस्तस्य श्रुतश्रवास्तस्याप्ययुतायुस्ततश्च निरमित्रस्तत्तनयसुनेत्रस्तस्मादपि ॥ ४ ॥ ततश्च सेनजित्ततश्च श्रुतञ्चयस्तनो विप्रस्तस्य च पुत्रदृशुचिनामा भविष्यति ॥ ५ ॥ तस्यापि क्षेम्यस्ततञ्च सुव्रतसुव्रताद्धर्मस्तत-दृढसेनः ॥ ७ ॥ स्स्थ्रवाः ॥ ६ ॥ सतो तस्मात्सुबलः ॥ ८ ॥ सुबलात्सुनीतो भविता ॥ १ ॥ ततस्सत्यजित् ॥ १० ॥ तस्माद्विश्वजित् वर्षसहस्रमेकं इत्येते बाईद्रधा भूपतयो भविष्यन्ति ॥ १३ ॥

श्रीपराशरजी बोले--अब मैं मगधदेशीय बृहद्रश्रकी भावा सत्तानका अनुक्रमसे वर्णन करूँगा ॥ १॥ इस वंशमें महाबलवान् और पराक्रमी जरासन्ध आदि राजागण प्रधान थे॥ २॥

जरासन्थका पुत्र सहदेव है ॥ ३ ॥ सहदेवके सीमापि तामक पुत्र होगा, सोमापिके श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवाके अयुक्तयु, अयुक्तयुके निरमित्र, निरमित्रके सुनेत्र, सुनेत्रके बृहत्कर्मी, बृहत्कर्मीके सेनीजित्, सेनिजित्के श्रुतश्रय, श्रुतश्रयके विम्न तथा विम्नके सुन्ति नामक एक पुत्र होगा ॥४-५ ॥ शुचिके होम्य, क्षेम्यके सुन्नत, सुन्नतके धर्म, धर्मके सुश्रवा, सुश्रवाके दृढसेन, दृढसेनके सुबल, सुग्रलके सुनीत, सुनीतके सत्यजित्, सत्यजित्के विश्वजित् और विश्वजित्के रिपुञ्जयका जन्म होगा ॥ ६ १२ ॥ इस प्रवाससे बृहद्रधवंशीय राजागण एक सहस्र वर्षपर्यन्त मग्रधमें शासन करेंगे॥ १३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

## चौबीसवाँ अध्याय

कलियुगी राजाओं और कलिधमींका वर्णन तथा राजवंदा-वर्णनका उपसंहार

श्रीपराशर उदाव

योऽयं रिपुञ्जयो नाम बाईद्रश्चोऽन्यस्तस्यामात्यो सुनिको नाम भविष्यति ॥ १ ॥ स चैनं स्वामिनं हत्वा स्वपुत्रं प्रद्योतनामानमभिषेश्च्यति ॥ २ ॥ तस्यापि बलाकनामा पुत्रो भविता ॥ ३ ॥ ततश्च विद्याखयूपः ॥ ४ ॥ तत्पुत्रो जनकः ॥ ५ ॥ तस्य च नन्दिबर्द्धनः ॥ ६ ॥ ततो नन्दी ॥ ७ ॥ श्रीपराद्यरंजी श्रोलं — यृहद्रधवंद्यका सिपुजय नामक जो अन्तिम राजा होगा उत्तका सुनिक नामक एक मन्त्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुज्ञयवढे मारकर अपने पुत्र प्रद्योतका राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा, बलाकका विशासस्यूप, विशासस्यूपका जनक, जनकका निन्दबर्द्धन तथा निन्दबर्द्धनका पुत्र नन्दरे होगा। ये पाँच प्रद्योतसंदर्शिय नुपतिगण एक सी अनुतीस वर्ष इत्येतेऽष्ट्रत्रिंशदुत्तरमब्दशतं पञ्च प्रद्योताः पृथियी | पृथिवीका पालन करेंगे ॥ १—८ ॥ भोक्ष्यन्ति ॥ ८ ॥

ततश्च शिशुनाभः ॥ ९ ॥ तत्पुत्रः काकवर्णी भविता ॥ १० ॥ तस्य च पुत्रः क्षेमधर्मा ॥ ११ ॥ तस्यापि क्षतीजाः ॥ १२ ॥ तत्पुत्रो विधिसारः ॥ १३ ॥ ततशाजातशत्रुः ॥ १४ ॥ तस्पादर्भकः ॥ १५ ॥ तस्माद्योदयनः ॥ १६ ॥ तस्मादपि नन्दिकर्द्धनः ॥ १७ ॥ ततो महानन्दी ॥ १८ ॥ इत्येते शैशनाभा भूपालाखीणि वर्षशतानि द्विषष्ट्रधिकानि भविष्यन्ति ॥ १९ ॥

महानन्दिनस्ततदशुद्रागभींद्धवोऽतिलुब्धोऽति-बलो महापद्मनामा नन्दः परशुराम इवापरो-ऽखिलक्षत्रान्तकारी भविष्यति ॥ २० ॥ ततः प्रभृति ज्ञूहा भूपाला भविष्यन्ति ॥ २१ ॥ स चैकच्छ्रत्रामनुल्लक्ष्मितशासनो महापराः पृथिवी भोक्ष्यते ॥ २२ ॥ तस्याप्यष्टी सुतास्सुमाल्याद्या भवितारः ॥ २३ ॥ तस्य महापद्मस्यानु पृथिवी भोक्ष्यन्ति ॥ २४ ॥ महापदापुत्राश्चैकं वर्षशतमवनीपतयो भविष्यन्ति ॥ २५ ॥ ततश्च नव चैतान्नन्दान् कौटिल्यो ब्राह्मणसम्बद्धरिष्यति ॥ २६ ॥ तेषामभावे मौर्याः पृथिवी भोक्ष्यन्ति ॥ २७ ॥ कौदिल्य एव चन्द्रगुप्तमुत्पन्ने राज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ २८ ॥

तस्याचि पुत्रो बिन्दुसारो भविष्यति ॥ २९ ॥ तस्याय्यशोकवर्द्धनस्ततस्पुयशास्ततश्च दशस्थ-स्ततश्च संयुतस्ततदशालिशुकस्तस्मात्सोमशर्मा तस्यापि सोमदार्मणदद्यतधन्द्या ॥ ३० ॥ तस्यापि बृहद्रधनामा भविता ॥ ३१ ॥ एवमेते मौर्य्या दश भूपतयो भविष्यन्ति अब्दशतं सप्तर्त्रिशदुत्तरम् ॥ ३२ ॥ तेषामन्ते पृथिवीं दश शुङ्गा भोक्ष्यन्ति ॥ ३३ ॥ पुण्यमित्रस्तेनापतिस्त्वाधिनं हत्वा राज्यं करिव्यति तस्यात्मजोऽग्निमित्रः ॥ ३४ ॥ तस्मात्सुज्येष्टस्ततो वसुमित्रस्तस्मादप्युदङ्कस्ततः पुलिन्दकस्ततो घोषवसुस्तस्माद्पि वञ्चमित्रस्ततो

नन्दीका पुत्र शिशुनाभ होगा, शिशुनाभका काकवर्ण, काकवर्णका क्षेत्रधर्मा, क्षेत्रधर्माका सतीजा, क्षतीजाका विधिसार, विधिसारका अजातशहु, अजातशतुका अर्थक, अर्थकका उदयन, उदयनका नन्दिवर्द्धन और नन्दिवर्द्धनका पुत्र महानन्दी होगा। ये शिशुनाथबंशीय वृषतिगण तीन सौ बासट वर्ष पृथिवीका शासन करेंगे ॥ ९—-१९ ॥

महानन्दीके शृहाके गर्भसे उत्पन्न महापदा नामक नन्द दुसरे परशुरामके समान सम्पूर्ण क्षत्रियोंका नादा करनेवाला होगा । तत्त्वसे शृहजातीय राजा राज्य करेंगे । राजा महापरा सम्पूर्ण पृथिबीका एकच्छत्र और अनुल्टीहुन राज्य-शासन करेगा । इसके सुमाली आदि आठ पुत्र होंगे जो पहापदाके पीछे पृथिकीका राज्य भोगेंगे॥ २० — २४ ॥ पहाचरा और उसके पुत्र सौ वर्षतक पृथिवीका शासन करेंगे। तदनन्तर इन नवीं नन्दोंको कौटित्यनामक एक ब्राह्मण तष्ट करेगा, उनका अन्त होनेपर मीर्थ नृपतिगण पुर्वियोको भोगेंगे। कौटिल्य ही ( मुत नामको दासीसे नन्दद्वारा ] उत्पन्न हुए चन्द्रगुप्तको राज्याभिषिक्तः कर्गा । ॥ २५—२८ ॥

चन्द्रगुप्तका पुत्र विन्दुसार, विन्दुसारका अशोकवर्द्धन, अशोकवर्दनका सुयशा, सुयशाका दशस्य, दशस्यका संयुत, संयुतका शाल्टिश्क, शाल्टिशुकका सोमशर्मा, सोमदार्माका दातधन्या तथा दातधन्याका पुत्र वृत्तद्रथ होगा। इस प्रकार एक सौ तिहत्तर वर्षतक से दस मीर्यकंकी राजा राज्य करेंगे॥२९—३२॥ इनके अनन्तर पृथिबीधे दस सुद्भवंशीय राजागण होंगे ॥ ३३ ॥ उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामीको मारकर खर्य राज्य करेगा, उसका पुत्र आविभिन्न होगा ॥ ३४ ॥ अग्रिमित्रका पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठका थसुमित्र, बसुमित्रका ठदेक, उदेकता पुलिन्दक, पुरिन्दकका घोषवसु, घोषवसुका वज्ञभित्र, वज्रमित्रका

भागवतः ॥ ३५ ॥ तस्मादेवभूतिः ॥ ३६ ॥ इत्येते शुङ्गा द्वादशोत्तरं वर्षशतं पृथिवीं भोक्ष्यन्ति ॥ ३७ ॥

ततः कण्वानेषा भूयांस्यति ॥ ३८ ॥ देवभूति तु शुङ्गराजातं व्यसनिनं तस्यैवामात्यः काण्वो वसुदेवनामा तं निहत्य स्वयमवनी भोक्ष्यति ॥ ३९ ॥ तस्य पुत्रो भूमित्रस्तस्यापि नारायणः ॥ ४० ॥ नारायणात्मजस्सुक्षमां ॥ ४९ ॥ एते काण्वायनाश्चत्वारः पञ्च-चत्वारिशहुर्षाणि भूपतयो भविष्यन्ति ॥ ४२ ॥

सुशर्माणं तु काण्वं तद्भृत्यो बलिपुच्छकनामा हत्वान्त्रजातीयो वसुधां भोक्ष्यति ॥ ४३ ॥ ततश्च कृष्णनामा तद्भाता पृथिवीपतिभीविष्यति ॥ ४४ ॥ तस्यापि पुत्रः शान्तकर्णिस्तस्यापि पूर्णोत्सङ्गस्तत्पुत्रश्शातकर्णिस्तस्याश्चलम्बोदर-

स्तस्माद्य पिलकस्ततो मेघस्वातिस्ततः पदुमान् ॥ ४५ ॥ ततशारिष्टकर्मा ततो हालाहरू: ॥ ४६ ॥ हालाहलात्पललकस्ततः पुलिन्दसेनस्ततः सुन्दरस्ततः शातकर्णिस्तत-विशावस्वातिस्ततश्च गोपतिपुत्रस्तत्पुत्रोऽलिमान् ॥ ४७ ॥ तस्यापि ज्ञान्तकर्णिस्ततः शिवश्रित-स्ततश्च शिवस्कन्धस्तस्माद्पि यज्ञश्चीस्ततो द्वियज्ञस्तस्माचन्द्रश्रीः ॥ ४८ ॥ तस्मात्पुलोमाचिः ॥ ४९ ॥ एवमेते त्रिशद्यत्वार्यञ्दशतानि वद-पञ्चाशद्धिकानि पृथिवीं भोश्यन्ति आन्ध्रभृत्याः ॥ ५० ॥ सञ्चाभीस्प्रभृतयो दश गर्दभिलाश्च भूमुजो भविष्यन्ति ॥ ५१ ॥ ततम्बोडरा राका भूपतयो भवितारः ॥ ५२ ॥ ततशाष्ट्री यवनाश्चतुर्दश तुरुकारा मुण्डाश त्रयोदश एकादश मौना एते वै पृथिबीपतयः पृथिवी दशवर्षशतानि नवत्यधिकानि भोक्ष्यन्ति ॥ ५३ ॥

ततश्च एकादश भूषतयोऽब्दशतानि त्रीणि पृथिवी भोक्ष्यन्ति ॥ ५४ ॥ तेषृत्सन्नेषु कैङ्किला यवना भूषतयो भविष्यन्यमृद्धीभिषिक्ताः ॥ ५५ ॥ भागवत और भागवतका पुत्र देवजूत होगा ॥ ३५-३६ ॥ ये शुंगनरेश एक सौ बारह वर्ष पृथिवीका भीग करेंगे ॥ ३७ ॥

इसके अनन्तर यह पृथिबी कण्य पृपालीके अधिकारमें चली जायगी॥ ३८॥ शुंगवंशीय अति व्यसनदील राजा देवभूतिको कण्यवंशीय वसुदेव नामक उसका मन्त्री मारकर खर्य राज्य भोगेगा॥ ३९॥ उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्रवर नारायण तथा नारायणका पुत्र सुशर्मी होगा॥ ४०-४९॥ ये चार काण्य भूपतिगण पैतालीस वर्ष पृथिबीके अधिपति रहेंगे॥ ४२॥

कण्यवंशीय सुशर्माको उसका वॉलपुच्छक नामवाला आन्धजातीय सेवक मारस्ट स्वयं पृथिवीका भोग करेगा ॥ ४३ ॥ इसके पौछे इसका भाई कृष्ण पृथिवीका स्त्रामी होगा॥४४॥ उसका पुत्र शान्तकार्य होगा। शान्तकर्णिका पुत्र पूर्णीरसंग, पूर्णीरसंगका झातकर्जी, 'शातकर्णिका लम्बोदर, लम्बोदरका पिलक, पिलकका मेघस्वाति, मेघस्वातिका प्रमान्, परुमान्का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्माका हाट्यहरू, हाल्प्रहरूका पठलक, पललकका पुलिन्दसेन, पुलिन्दसेनका सुन्दर, सुन्दरका ज्ञातकार्णि, ( दूसरा ) शातकर्णिका शिवस्वाति, शिवस्वातिका गोर्मातपुत्र, पोर्मातपुत्रका अस्त्रिमान्, अस्मिमान्का शान्तकर्णि [दूसरा], शान्तकर्णिका दिविश्वत, दिख्शितका शिवस्कर्थ, शिवस्कर्थका यहाश्री, यज्ञश्रीका डियज्ञ, द्वियज्ञका चन्द्रश्री तथा चन्द्रश्रीका पुत पुलोपाचि होगा॥४५—४९॥ इस प्रकार ये तीस आकापुत्य राजागण चार सी खप्पन वर्ष पृथिवीको भोगेंगे। ॥ ५० ॥ इनके पीछे सात आभीर और दस गर्दभिल राजा होंगे ॥ ५१ ॥ फिर सोलह झक राजा होंगे ॥ ५२ ॥ उनके पीछे आठ यक्न, चौदह तुर्क, तेरह मुण्ड (पुरुष्ड) और ग्यारह मीनजातीय राजालीम एक हजार नच्चे वर्ष पृथिबोका शासन करेंगे ॥ ५३ ॥

इनमेंसे भी स्थारह मीन राजा पृथिवीको तीन सी वर्षतक भोगेंगे॥ ५४॥ इनके उच्छित्र होनेगर कैंकिल नामक यदानजातीय अधिषेकरहित राजा होंगे॥ ५५॥ तेषामपत्यं विन्ध्यशक्तिस्ततः पुरञ्जयस्तस्मा-द्रामचन्द्रस्तस्माद्धर्मवर्मा ततो बङ्गस्ततोऽभून्नन्दन-स्ततस्तुनन्दी तद्भ्राता नन्दियशाश्शुकः प्रवीर एते वर्षशतं षड्वर्षाणि भूपतयो भविष्यन्ति ॥ ५६ ॥ ततस्तत्पुत्रास्त्रयोदशैते बाह्निकाश्च त्रयः ॥ ५७ ॥ ततः पुष्पमित्राः पदुमित्रास्त्रयोदशैकलाश्च सप्तान्धाः ॥ ५८ ॥ ततश्च कोशलायां तु नव चैष भूपतयो भविष्यन्ति ॥ ५९ ॥ नैषधास्तु त एव ॥ ६० ॥

मगधायां तु विश्वस्फटिकसंज्ञोऽन्यान्वर्णा-

न्करिष्यति ॥ ६१ ॥ कैवर्तवरुपुलिन्दत्राह्मणात्राज्ये स्थापयिष्यति ॥ ६२ ॥
उत्साद्याखिलक्षत्रजाति नव नागाः पद्मावत्यां नाम
पुर्यामनुगङ्गाप्रयागं गयायाञ्च मागधा गुप्ताश्च
भोक्ष्यन्ति ॥ ६३ ॥ कोशलान्त्रपुण्डृताप्रलिप्तसमुद्रतटपुरी च देवरिक्षतो रिक्षता ॥ ६४ ॥
कलिङ्गमाहिषमहेन्द्रभौमान् गुहा भोक्ष्यन्ति ॥ ६५ ॥
नैषधनैमिषककालकोशकाञ्चनपदान्मणिधान्यकवंशा भोक्ष्यन्ति ॥ ६६ ॥
त्रैराज्यमुषिकजनपदान्कनकाह्नयो भोक्ष्यति ॥ ६७ ॥
सौराष्ट्रावन्तिशुद्राभीरात्रमंदामरुभूविषयोश्च द्वात्यद्विजाभीरशुद्राद्या भोक्ष्यन्ति ॥ ६८ ॥
६८ ॥ सिन्धुतटद्विकोर्वीचन्द्रभागाकाश्मीरविषयांश्च व्रात्यहेज्ञभीराज्ञमंद्वाने
मोक्ष्यन्ति ॥ ६९ ॥

एते च तुल्यकालासर्वे पृथिव्यां भूभुजो भविष्यन्ति ॥ ७० ॥ अल्पप्रसादा वृहत्कोपा-सर्वकालमन्ताधर्मरुवयः स्वीद्यालगोवधकर्तारः परस्वादानरुवयोऽल्पसारास्तिमस्त्रप्राया उदिता-स्तिपत्रप्राया अल्पायुषो महेन्छा हाल्पधर्मा लुव्याञ्च भविष्यन्ति ॥ ७१ ॥ तैश्च विमिश्रा जनपदास्तन्छीलानुवर्तिनो राजाश्रयशुष्यिणो मलेन्छाश्चार्यश्च विपर्ययेण वर्तमानाः प्रजाः क्षपयिष्यन्ति ॥ ७२ ॥ उनका यंशधर विञ्च्यशक्ति होगा। विञ्च्यशक्तिका पुत्र पुरक्षय होगा। पुरक्षयका राषचन्द्र, रामचन्द्रका धर्मयमी, धर्मवर्षाका वंग, वंगका नन्दन तथा नन्दनका पुत्र सुनन्दी होगा। सुनन्दीके नन्दियशा, सुक्रं और प्रवीर ये तीन भाई होंगे। ये सब एक सी छः वर्ष राज्य करेंगे॥ ५६॥ इसके पीछे तेरह इनके बंशके और तीन बाह्यक राजा होंगे॥ ५७॥ उनके बाद तेरह पुण्यपित्र और पटुनित्र आदि तथा सात आन्त्र गाण्डलिक भूपनिषण होंगे॥ ५८॥ स्था नौ राजा क्रम्काः कोसल्देशमें राज्य करेंगे॥ ५९॥ निषधदेशके स्वामी भी ये ही होंगे॥ ६०॥

मगभदेशमें विश्वस्फटिक नामक राजा अन्य वर्णीकी प्रवृत करेगा ॥ ६१ ॥ यह कैयतं, घट, पुलिन्द और बाह्यणोंको राज्यमें नियुक्त करेगा॥ ६२॥ सम्पूर्ण क्षत्रिय-जातिको उन्छित्र कर पद्मावतीपुरीमे जयगण तथा गंगाके निकटवर्ती प्रयाग और गयामें मागध और गुप्त राजालोग राज्य भोग करेंगे॥६३॥ कोसल, आस्थ, पण्ड, ताप्रिक्त और समुद्रतटबर्तिनी परीकी देवसंधित नामक एक राजा रक्षा करेगा ॥ ६४ ॥ कॉलेड्स, माहिए, महेन्द्र और भीम आदि देशोंको गुरु नरेश भीगेंगे ॥ ६५ ॥ नैक्य, नैगिएक और कालकोशक आदि जनपदीको धणि-धान्यक-बंदीय राजा भोगेंगे ॥ ६६ ॥ त्रैराज्य और मुबिक देशोंपर कनक नामक राजाका राज्य क्षेगा ॥ ६७ ॥ सीराष्ट्र, अवन्ति, शुद्र, आभीर तथा नर्मदा-तटवर्ती गरुभृमिपर बाल्य द्विज, आभीर और शुद्र आदिका आश्रिपत्य होगा ॥ ६८ ॥ समुद्रतर, दक्षिकोर्वी, चन्द्रभागा और कारमीर आदि देशोंका बात्य, म्लेच्ड और शुद्र आदि राजागण भीग करेंगे ॥ ६९ ॥

ये सम्पूर्ण राजालाय पृथियोमें एक ही समयमें होंगे ।। ७० ॥ ये थोड़ी परावतावाले, अत्यन्त कोथो, सर्वता अधर्म और मिथ्या भाषणमें र्राच रखनंताले, सी-बालक और गौओंको हत्या करनेवाले, पर-धन-हरणमें रांचे एखनंबाले, अल्परांक्त तमःवधान उत्थानके साथ ही पत्वशील, अल्पपुण्य और अत्यन्त लोभी होंगे ॥ ७१ ॥ ये राष्पुण देशोको परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओंक आश्रयसे ही बलवान् और उन्होंके स्वधावका अनुकरण करनेवाले म्हेच्छ तथा आर्थिवपरांत आचरण करते हुए सारी प्रजाको नए प्रष्ट कर देंगे ॥ ७२ ॥

ततञ्चानुदिनमल्पाल्पह्नासव्यवच्छेदाद्धर्पार्थयो-र्जगतस्सङ्कयो भविष्यति ॥ ७३ ॥ ततश्चार्य एवाभिजनहेतु: ॥ ७४ ॥ वलमेवाशेषधमहेतु: ॥ ७५ ॥ अभिरुचिरेव दाम्पत्यसम्बन्धहेतुः ॥ ७६ ॥ स्त्रीत्वमेवोपभोगहेतुः ॥ ७७ ॥ अनुतमेव व्यवहारजयहेतुः ॥ ७८ ॥ उन्नताम्बुर्तव पृथिबीहेतुः ॥ ७९ ॥ ब्रह्मसूत्रमेव विप्रत्वहेतुः ॥ ८० ॥ स्त्रधातुतैव इलाध्यताहेतुः ॥ ८१ ॥ लिङ्गधारणमेवाश्रमहेतुः ॥ ८२ ॥ अन्याय एव वृत्तिहेतुः ॥ ८३ ॥ दौर्बस्यमेवावृत्तिहेतुः ॥ ८४ ॥ अभयप्रगरूभोद्यारणमेव पाण्डित्यहेत्: ॥ ८५ ॥ अनाड्यतैय साध्त्वहेतुः ॥ ८६ ॥ स्नानमेव प्रसायनहेतुः ॥ ८७ ॥ दानमेव धर्महेतुः ।। ८८ ॥ स्वीकरणमेव विवाहहेतुः ॥ ८९ ॥ सद्वेषधार्येव पात्रम् ॥ ९० ॥ दरायतमोदकमेव तीर्षहितः ॥ ९१ ॥ कपटवेषधारणमेव महत्त्वहेतः ॥ ९२ ॥ इत्येवमनेकदोषोत्तरे तु भूमण्डले

एवं चातिलुट्यकराजासहारशैलानामन्तर-द्रोणीः प्रजास्तंश्रीयव्यन्ति ॥ ९४ ॥ मधुसाकप्लफलपत्रपुव्याद्याहाराश्च भविष्यन्ति ॥ ९५ ॥ तस्वल्कलपर्णचीरप्रावरणाश्चाति-बहुप्रजारशीतवातातपवर्षसहाश्च भविष्यन्ति ॥ ९६ ॥ न च कश्चित्त्रयोविंशतिवर्षाणि जीविष्यति अनवरतं चात्र कलियुगे क्षयमाया-त्यख्तिल एवैष जनः ॥ ९७ ॥ श्रौते स्मात्तें च धर्मे विद्मवमत्यन्तमुपगते क्षरणप्राये च कलावशेष-जगत्त्रष्टुश्चराचरगुरोरादिमध्यान्तरहितस्य ब्रह्म-स्वस्यात्यरूपिणो भगवतो वासुदेवस्यांश-रशम्बल्यामप्रधानब्राह्मणस्य विष्णुचशसो

गृहेऽष्टगुणर्द्धिसमन्वितः कल्किरूपी जगत्वत्रावतीर्य-

मपरिच्छिन्नशक्तिमाहातयः क्षयं करिष्यति

सकलम्लेख्यस्युद्धाचरणचेतसामशेषाणा-

सर्ववर्णेष्ट्रेय यो यो बलवान्स स भूपति-

भीविष्यति ॥ ९३ ॥

तब दिन-दिन धर्म और अर्थका धोड़ा-घोड़ा हास तथा क्षम होनेके कारण संसारका आय हो जायगा ॥ ७३ ॥ उस समय अर्थ ही कुछीनताका हेतु होगा: बल ही सम्पूर्ण धर्मका हेत् होगाः पारसहिक रुचि ही दाणत्प-सम्बन्धकी हेत् होगी, स्रोत्व ही उपभोगका हेत् होगा [अर्थात् स्रीकी जाति-फल आदिका विचार न होया]; मिथ्या भाषण ही व्यवहारमें सफलता प्राप्त करनेका हेतु होगा; जलको सुरुभता और सुगमता हो पृथिवीकी स्वीकृतिक हेतु होगा [अर्थात पुण्यक्षेत्रादिका कोई विचार । होगा। जहाँकी जलवायु उतम होगी वही भूमि उत्तम मात्री जायगी]; यशोपयीत ही बाहाणत्वका हेतु होगा: रलादि घारण करना ही प्रशंसाका देत होगा; बाह्य चिद्ध ही आश्रमीके हेत् होंगे; अन्याय ही आजीविकाका हेतु होगा; दुर्गलका हो येकारीका हेत् होगा; निर्भयतापूर्वक भृष्टताके साथ बोलना ही पाण्डित्यका हेत् होगा, निर्धनता ही साधुत्वका हेत् होगी; स्नान हो साधनका हेतु होगा; दान हो धर्मका हेत् होगाः; स्वीकार कर लेना ही विवासका हेत् होगा 🛭 अर्थात्। संस्कार आदिकी अपेक्षा न कर पारस्परिक स्वेहबन्धगर्स ही दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थापित हो जायमा ]; भत्नी प्रकार बन-उनकर रहनेवाला ही सुपात्र समझा जावणाः दुरदेशका जल ही तीशींदकलका हेतु होगा तथा छदावेश धारण हो गौरवका कारण होगा॥ ७४ — ९२ ॥ इस प्रकार पश्चितीमण्डलमें विविध दोषोंके फैल जातेसे सभी वर्णोमें जो-जो बरुवान् होगा वही-वही राजा बन बैटेगा ॥ ९३ ॥

इस प्रकार अतिलीलुप राजाओं के कर-भारती सहम न कर सकने के कारण प्रजा पर्यत-कन्दराओं का आश्रय लेगी नथा मयु, इतक, मूल, फल, प्रज्ञ और पुष्प आदि खाकर दिन कार्टेणी ॥ १४-९५ ॥ युश्लोंक प्रज्ञ और यलकल ही उनके पहनने तथा ओढ़नेके कपड़े होंगे । अधिक सन्तार्ग होंगी । सब लोग शीत, व्ययु, पाम और वर्षा आदिके कप्र सहेंगे ॥ ९६ ॥ कोई भी तेईस वर्षतक जीवित च एड सकेगा । इस प्रकार कॉल्युगमें यह सम्पूर्ण जनसमुद्दाय निरत्तर क्षीण होता रहेगा ॥ ९७ ॥ इस प्रकार शीत और स्मार्तभर्मका अस्मन्त हास हो जाने तथा कलियुगके प्रायः बीत जानेपर अम्बल (सम्पल) प्रामनिवासी बाह्यप्रश्रेष्ठ विष्णुयद्वाके घर सम्पूर्ण संसारके रचायता, चराचर गुरु, आदिमभ्यान्तवान्य, बाह्मप्य, आत्मक्षरूप मगवान् असुदेव अपने अंशसे आर्रेश्वर्ययुक्त कल्विस्त्यसे संसारमें अवतार लेकर असीम शक्त और माहात्यसे स्वधर्मेषु चाखिलमेव संस्थापविष्यति ॥ ९८ ॥ अनन्तरं चाशेषकलेखसाने निशावसाने विवृद्धा-नामिव तेषामेव जनपदानाममलस्फटिकविशुद्धाः मतयो भविष्यन्ति ॥ ९९ ॥ तेषां च चीजभूतानामशेषमनुष्याणो परिणतानामपि तत्कालकृतापत्यप्रसृतिभविष्यति ॥ १०० ॥ तानि च तदपत्मानि कृतयुगानुसारीण्येव भविष्यन्ति ॥ १०१ ॥

अश्रोव्यते

यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिच्यो बृहस्पतिः । एकराशाँ समेष्यन्ति तदा भवति वै कृतम् ॥ १०२ अतीता वर्त्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये । एते वंशेषु भूपालाः कथिता मुनिसत्तम ॥ १०३ यावत्परीक्षितो जन्म यावञ्चन्दाभिषेचनम् । एतहर्षसहस्रं तु ज्ञेयं पञ्चाशदुत्तस्म् ॥ १०४ सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वी दुश्येते ह्यदितौ दिवि । तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत्समं निश्चि ॥ १०५ तेन सप्तर्षयो युक्तास्तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम् । ते तु पारीक्षिते काले मधास्वासन्द्विजोत्तम ॥ १०६ तदा प्रयुत्तश्च कालिद्वीदशाव्दशतात्मकः ॥ १०७ यदैव भगवान्विष्णोरंशो यातो दिवं द्विज । वसुदेवकुलोद्धतस्तदैवात्रागतः कलिः ॥ १०८ यावत्स पादपद्माभ्यां पस्पर्शेमां वसुन्धराम् । ताबत्पृथ्वीपरिषुद्धे समर्थो नाभवत्करिः ॥ १०९ गते सनातनस्यांशे विष्णीस्तत्र भुवी दिवम् । तत्याज सानुजो राज्यं धर्मपुत्रो सुधिष्ठिरः ॥ ११० विपरीतानि दुष्टा च निमित्तानि हि पाण्डवः । याते कृष्णे चकाराथ सोऽभिषेकं परीक्षितः ॥ १११ प्रवास्यन्ति यदा चैते पूर्वापाढां महर्षयः । तदा बन्दात्प्रभृत्येष गतिवृद्धिं गमिष्यति ॥ ११२

सम्पन्न हो सकल म्लेच्छ, दस्यु, दुशाचारी तथा दुश चित्तीका श्रम करेंगे और समस्त प्रवाको अपने-अपने धर्ममें नियुक्त करेंगे॥९८॥ इसके पश्चात् समस्त कलियुगके समाप्त हो जानेपर रात्रिक अन्तमें आगे हुओंके समान तत्कालीन लोगोंकी बुद्धि खच्छ, सप्तटिकमणिके समान निर्मल हो जानगी॥९९॥ उन बीजभूत समस्त मनुष्योरी उनकी अधिक अवस्था होनेपर भी उस समस्र सन्तान उत्पन्न हो सकेगी॥१००॥ उनकी वे सन्तानें सत्ययुगके हो धर्मोंका अनुसरण करनेवालों होंगी॥१०९॥

इस विषयमें ऐसा कहा जाता है कि — जिस समय चट्रमा, सूर्य और बृहसति पुष्यवश्वामें स्थित होकर एक राशियर एक साथ आवेंगे उसी समय सत्यदुगका आरम्भ हो जायगा है। १०२॥

है मुनिश्रेष्ठ ! तुमसे भैंने यह समस्त चंदोंक भूत, भविष्यत् और वर्तमान सम्पूर्ण राजाओंका वर्णन कर दिया ॥ १०३ ॥

पर्गेक्षत्के जन्मले नन्दके अभिषेकतक एक इजार प्रवास वर्षका सपय जानना चाहिये॥ १०४।: सप्तर्णियोमेंसे जो [ पुलस्त्य और कृतु ] दो नक्षत्र आकाशमें गहले दिखायी देते हैं, इनके बोचमें गृत्रिके समय जो [ दक्षिणोत्तर रेखापर ] सपदेशमें स्थित [ अधिनी आदि ] नक्षत्र हैं, उनमेंसे प्रलेक नक्षत्रपर सहर्षिणण एक एक स्था वर्ष रहते हैं। हें द्विजीतम ! पर्गिक्षत्रके समयमें वे सप्तर्षिणण मचानश्रवपर थे। उसी समय वर्षक्ष समयमें वे सप्तर्षिणण मचानश्रवपर थे। उसी समय वर्षक्ष स्था वर्ष प्रमाणवात्क क्षत्रियुन आरम्भ हुआ था॥ १०५ — १०७॥ हे द्विज ! जिस समय भगवान् विष्णुके अंशावतार भगवान् वासुदेव निजधानको प्रवारे थे उसी समय पृथवीपर कल्यिगव्या अग्रममन हुआ था॥ १०८॥

जबतक भगवान् अपने बरणकमलीसे इस पृथिवीका स्पर्श करते रहे टबतक पृथिवीसे संसर्ग करनेकी कलियमकी हिम्मत न पड़ी ॥ १०९॥

सनातन पुरुष भगवान् विष्णुके अंशावसार श्रीकृष्णवन्त्रके स्वर्गलोक पथारनेपर भाइयोक सहित धर्मनुत्र महाराज युधिष्ठिरने अपने राज्यको छोड़ दिया । ११० ॥ कृष्णवन्त्रका अन्तर्धान हो जानेपर विपरीत लक्षणोको देखकर पाण्डवीन परीक्षित्को राज्यपदपर आणिषिक कर दियागः १११ ॥ जिस समय ये सहर्षिगण पूर्वीषादानक्षत्रपर जायँगे उसी समय राजा नन्दके समयसे

<sup>ै</sup> यद्यपि प्रति बारहवें वर्ष जब बृहस्पति कर्बग्राहित्यर जाते हैं तो अमहबास्पातिधिको पुष्यनक्षप्रपर दुन तीनों प्रतीका योग होता है, तथापि 'स्थोन्यन्ति' ध्वसे एक भाश आनेषर ज़न्तवृगका आरम्भ कहा है; हसलिये उक्त समयपर अहिन्यातियोग नहीं है ।

यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्तस्मित्रेव तदाहनि । प्रतिपञ्च कलियुगं तस्य संख्यां निबोध मे ॥ ११३ त्रीणि लक्षाणि वर्षाणां द्विज मानुष्यसंख्यया । पष्टिश्चैव सहस्राणि भविष्यत्येष वै कलि: ॥ ११४ ञ्चतानि तानि दिव्यानां सप्त पञ्च च संख्यचा । निङ्शेषेण यते तस्मिन् भविष्यति पुनः कृतम् ॥ ११५ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याश्शृहाश्च द्विजसत्तम । युगे युगे महात्मानः समतीतास्सहस्रदाः ॥ ११६ बहुत्वान्नामधेयानां परिसंख्या कुले कुले । पौनरुक्त्याद्धि साम्याच न मया परिकोर्त्तिता ॥ ११७ देवापिः पौरवो राजा पुरुश्चेह्वाकुवंशजः। महायोगञ्जलोपेतौ कलापत्रामसंश्रितौ ॥ ११८ कृते युगे त्विहागम्य क्षत्रप्रवर्तकौ हि तौ । भविष्यतो पनोर्वशबीजभूतौ व्यवस्थितौ ॥ १९९ एतेन क्रमयोगेन मनुपुत्रैर्वसुन्धरा। कृतवेताद्वापराणि युगानि त्रीणि भुज्यते ॥ १२० कलौ ते बीजभूता वै केचित्तिष्ठन्ति वै मुने । यथैव देवापिपुरू साम्प्रतं समधिष्ठितौ ॥ १२१ एष तुहेशनो वंशस्तवोक्तो भूभुजां मया । निखिलो गदितुं शक्यो नैष वर्षशर्तरपि ॥ १२२ एते चान्ये च भूपाला यैरत्र क्षितिमण्डले । कृतं ममत्वं मोहान्धैर्नित्वं हेयकलेवरे ॥ १२३ कथं ममेयमचला मतुत्रस्य कथं मही। महंशस्पेति चिन्तार्ता जग्मुरन्तमिषे नृपाः ॥ १२४ तेभ्यः पूर्वतगृश्चान्ये तेभ्यस्तेभ्यस्तथा परे । भविष्याश्चैव यास्यन्ति तेषामन्ये च येऽप्यनु ॥ १२५ विलोक्यात्मज्ञयोद्योगं यात्राव्यप्राव्यप्राव्यान् । पुष्पप्रहासैदशरदि हसन्तीव वसुन्धरा ॥ १२६

मैन्नेय पृथिवीगीताञ्च्लोकांश्चात्र निवोध मे ।

वानाह धर्मध्वजिने जनकायासितो मुनिः ॥ १२७

कल्प्युगका प्रभाव बढ़ेगा ॥ ११२ ॥ जिस दिन भगवान् कृष्णचन्द्र परमधामको गमे थे उसी दिन कल्प्युग उपस्थित हो गया था । अब तुम कल्प्युगको वर्ष-संख्या सुनो— ॥ ११३ ॥

है द्विज ! मानवी वर्षगणनाके अनुसार केलिसुग तीन टास्त साठ हजार वर्ष रहेगा ॥ १९४ ॥ इसके पश्चात् वारह सी दिव्य वर्षपर्यन्त कृतसुग रहेगा ॥ ११५ ॥ हे द्विजक्षेप्त ! प्रत्येक सुगमें हजारों ब्राह्मण, सन्निय, बैश्य और शुद्ध महास्त्रामण हो गये हैं ॥ ११६ ॥ उनके बहुत अधिक संख्यामें होनेसे तथा समानता होनेके कारण कुलोमें पुनरुक्ति हो जानेके भवसे मैंने उन सबके नाम नहीं वतलाये हैं ॥ ११७ ॥

पुरुवंद्यीय राजा देवापि तथा इश्वाकुकुलोत्पन राजा पुरु—ये दोनों अल्पन्त योगबलसम्पन्न है और कलापप्राममें रहते हैं।। ११८ ॥ सल्ययुगका आरम्भ होनेपर ये पुनः वर्त्तालोकमें आकर क्षत्रिय-कुलके प्रवर्तक होंगे। ने आगामी मनुबंदाके बीजरूप हैं।। ११९ ॥ सल्ययुग, जेता और हायर इन तीनों युगोमें इसी क्रमसे मनुपुत्र पृथिनीवय भीग करते हैं।। १२०॥ फिर कलियुगमें उन्होंचेशे कोई कोई आगामी मनुसन्तानके बीजरूपसे रियत रहते हैं जिस प्रकार कि आजकल देवापि और पुरु हैं।। १२९॥

इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण एक्क्शोंका यह सैक्षिप्त वर्णन कर दिया है, इनका पूर्णतया वर्णन तो सी वर्षमें भी नहीं किया जा सफला ॥ १२२ ॥ इस हेय दारीरके मोहले अन्धे हुए थे तथा और भी ऐसे अनक भूपतिगण हो गये हैं जिन्होंने इस पृथिवीमण्डलको अपना-अपना माना है ॥ १२३ ॥ 'यह पृथिवी किस प्रकार अपलभावसे मेरी, मेरे पुत्रकी अथवा मेरे वंशकी होगी?' इसी चिन्तामें व्याकुल हुए इन सभी एकाओंका अन्त हो गया ॥ १२४ ॥ इसी चिन्तामें हुखे रहकर इन सम्पूर्ण एकाओंके पूर्व-पूर्वतरवर्ती राजालोग चले गये और इसीमें मन्न रहकर आगामी भूपतिगण भी मृत्यु-मुख्यमें चले जायेंगे ॥ १२५ ॥ इस प्रकार अपनेको जीतनेक लिये राजाओंको अथक उद्योग करते देखकर बसुन्यर इरस्कालीन पुत्रोके रूपमें मानो हैस रही है ॥ १२६ ॥

हे मैंबेय ! अब तुम पृथिबीके कहे हुए कुछ इलोकॉको सुनो । पूर्वबालमें इन्हें ऑसत मुनिने धर्मध्वजी राजा जनकको सुनायो था ॥ १२७॥

पृषिञ्युताच कथमेष नरेन्द्राणां मोहो बुद्धिमतामपि। येन फेनसधर्माणोऽप्यतिविश्वस्तचेतसः ॥ १२८ पूर्वपात्मजयं कृत्वा जेतुमिच्छन्ति मन्तिणः । ततो भृत्यांश्च पौरांश्च जिगीक्ते तथा रिपून् ॥ १२९ क्रमेणानेन जेव्यामो वयं पृथ्वी संसागराम् । इत्यासक्तिधियो मृत्युं न पश्यन्त्यविदुरगम् ॥ १३० समुद्रावरणं याति भूमण्डलमधो वशम्। कियदात्मजयस्थैतन्युक्तिरात्पजये फलम् ॥ १३१ उत्सुज्य पूर्वजा याता यां नादाय गतः पिता । तां मामतीवमूढत्वाजेतुमिच्छन्ति पार्थिवाः ॥ १३२ मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातृणां चापि बित्रहः । जायतेऽत्यन्तमोहेन यसत्वादृतचेतसाम् ॥ १३३ पृथ्वी ममेयं सकला ममैबा मद्न्ययस्यापि च शाश्वतीयप् । यो यो मृतो ह्यत्र बभूव राजा कुबुद्धिरासीदिति तस्य तस्य ॥ १३४ ममत्वादुतचित्तमेकं दुष्टा विहाय मी मृत्युवशं व्रजन्तम् । तस्यानु यस्तस्य कर्यं ममत्वं हद्यास्पदं मत्प्रभवं करोति ॥ १३५ ममेषाञ्च परित्यजैनां वदन्ति ये दूतमुखैस्खरात्रून्। नराधिपास्तेषु ममातिहासः मूढेषु दयाभ्युपैति ॥ १३६ श्रीपरादार उवाच

श्रीपगदार उवाच इत्येते धरणीगीताइइलोका मैत्रेय वैदश्चताः । ममत्वं विलयं याति तपत्यकें यथा हिमम् ॥ १३७ इत्येष कथितः सम्यङ्कनोर्वदाो मया तव । यत्र स्थितप्रवृत्तस्य विष्णोरंद्यांशका नृपाः ॥ १३८ शृणोति य इमं भक्त्या मनोर्वदामनुक्रमात् । तस्य पापमदोषं वै प्रणद्यत्यमलात्यनः ॥ १३९

पृथियी कहती है—अहो ! युद्धिमान् होते हुए भी इन राजाओंको यह कैसा मोह हो रहा है जिसके कारण य चल्प्युरेन्द्रे समान क्षणस्थायी होते हुए भी आपनी स्थिरतापे इतना विश्वास रखते हैं॥ १२८ ॥ ये लोग प्रथम अपनेको जीतते हैं और पित्र अपने मन्तियोंको तथा इसके अनन्तर ये क्रमञः अपने मृत्य, पुरवासी एवं शतुओंको जीतना चाहते हैं ॥ १२९ ॥ 'इसी क्रमसे हम सनुद्रपर्यंत्त इस सम्पूर्ण पृथियोक्ते जीत छेंगे' ऐसी बृद्धिसे मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्तिनी मृत्युको नहीं देखते ॥ १३० ॥ यदि समुद्रसे विग्र इआ यह सम्पूर्ण भूमण्डल अपने बहापे हो हो जाय तो भी मनोजयकी अपेक्षा इसका गुल्य ही क्या है ? क्योंकि मोक्ष तो छनोजयसे ही प्राप्त होता है ॥ १३१ ॥ जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गये तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गये उसी मुझको अत्यन मुर्खताके कारण ये राजालीय जीतना चाहते हैं ॥ १३२ ॥ जिनका चित ममलामय है उन पिता-पुत्र और भाइयोंभे अत्यन्त मोहके कारण मेरे ही छिये परस्पर कछह होता है।। ६३३।। जो-जो सजालोग यहाँ हो चुके हैं उन सभीको ऐसी कुबुद्धि रही है कि यह सम्पूर्ण पृथिको मेरी हो है और मेरे पीछे यह सदा मेरी सन्तानकी ही रहेगी ॥ १३४ ॥ इस प्रकार मेरेमें ममता करनेवाले एक राजको, मुझे छोड़कर मृत्युके मुखमें जाते हुए देखकर भी। न जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने इदयमें भेरे लिये ममताको स्थान देता है ? ॥ १३५ ॥ जो उकारवेग दुताँकु द्वारा अपने शत्रुओंसे इस प्रकार कहत्वते हैं कि 'यह पृथिनी मेरी है तुमलोग इसे तुरन्त छोड़कर चले जाओं उनपर मुझे बडी हैसी आती है और फिर उन मुढीपर मुझे दया भी आ जाती है ॥ १३६ ॥

श्रीपराशरजी बोरहे—हे मैत्रेय ! पृथियोंक कहे हुए, इन इलोकोंको जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता इसी प्रकार छीन हो जायगी जैसे सूर्यके तपते समय बर्फ विघल जाता है ॥ १३७ ॥ इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रवहर मनुके वंशका वर्णन कर दिया जिस बंदाके राजागण स्थितिकारक भगवान् विष्णुके अंदा-के-अंदा थे ॥ १३८ ॥ जो पुरुष इस मनुबंदाका क्रमदाः श्रवण करता है उस शुद्धात्माके सम्पूर्ण पाष नष्ट हो जाते हैं ॥ १३९ ॥

धनधान्यद्धिमतुलां प्राप्नोत्यव्याहतेन्द्रयः । श्रुत्वैवमस्त्रिलं चंशं प्रशस्तं शशिसूर्ययोः ॥ १४० इक्ष्वाकुजह्नमान्धातृसगराविक्षितात्रघून् । ययातिनहुषाद्योश्च ज्ञात्वा निष्ठामुपागतान् ॥ १४१ महाबलान्महादीर्याननन्तधनसञ्चयान् कृतान्कालेन बलिना कथाशेषात्रसधिपान् ॥ १४२ श्रुत्वा न पुत्रदारादी गृहक्षेत्रादिके तथा। द्रव्यादी वा कृतप्रज्ञो ममत्वं कुस्ते नरः ॥ १४३ तप्तं तपो यैः पुरुषप्रवीर-रुद्वाद्वभिर्वर्षगणाननेकान् इष्ट्रा सुयज्ञैर्बलिनोऽतिबीर्याः कृता नु कालेन कथावशेषा: ॥ १४४ पृथुस्समस्तान्त्रिचचार लोका-नव्याहतो यो विजितारिचक्रः । स कालवाताभिद्दतः प्रणष्टः क्षिप्तं यथा शाल्मिलतूलमग्री ॥ १४५ युः कार्तवीयों बुभुजे समस्ता-न्द्वीपान्समाकस्य हतारिचकः। कथाप्रसङ्गेष्ट्रभिद्योयमान-स्स एव सङ्कल्पविकल्पहेतुः ॥ १४६ द्शाननाविक्षितराधवाणा-मेश्वर्यमुद्धासितदिङ्ग्यानाम् । भस्मापि शिष्टुं न कथं क्षणेन भूभङ्गपातेन **धिगत्तकस्य ॥ १४७** कथाशसेरत्वमवाप मान्धातृनामा भुवि चक्रवर्ती । श्रुत्वापि तत्को हि करोति साधु-मेमत्वमात्मन्यपि मन्दचेताः ॥ १४८ भगीरथाद्यास्तगरः ककुत्स्थो दशाननो राघवलक्ष्मणौ च। बभृतुरेते युधिष्ठिसद्याश

सत्यं न मिथ्या क्व नु ते न विद्याः ॥ १४९ | नहीं ॥ १४९ ॥

जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर सूर्य और चन्द्रपाके इन प्रशेसनीय घेशोंका सम्पूर्ण वर्णन सुनता है, वह अतुलित धन-धान्य और सम्पत्ति प्राप्त करता है॥ १४०॥ महाबळ्यात्, महाचीर्यंजाली, अनन्त थन सञ्चय करनेवाले तथा परम निष्ठाचान् इक्ष्वाकु, जहू, मान्याता, सगर, अविक्षित, रघुवंशीय राजापण तथा नहुष और ययाति आदिके परित्रोंको सुनकर, जिन्हें कि कालने आज कथानात्र ही दोष रखा है, प्रजाजान् मनुष्य पुत्र, खी, पृष्ठ, क्षेत्र और घन आदिमें ममता न करेगा ॥ १४१ --- १४३ ॥ जिन पुरुपश्चेष्ठीने कर्ष्यबाहु होकर अनेक वर्षपर्यन्त कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकारके यज्ञीका अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान् और वीर्यञ्चाली एजाओकी कालने केवल कथामात्र ही छोड़ दी है ॥ १४४ ॥ जो पृथु अपने शबुसमृहको जातकर खच्छन्द-गतिले समस्त होकोमें विचरता था आज वही काल वायुकी प्रेरणासे अग्रिमें फेके हुए सेमरकी रूईके देरके समान नष्ट-श्रष्ट हो गया है ॥ १४५ ॥ जो कार्तवार्य अपने रात्र् मण्डलका संहारकर समस्त द्वीपीकी वशीपूतकर उन्हें भोगता था वही आज कथा-प्रसंगसे वर्णन करते सगम उलटा संकल्प-विकल्पका हेतु होता है ि अर्थात् उसका वर्णन करते समय यह सन्देह होता है कि वास्तवमें वह हुआ था या नहीं।] ॥ १४६ ॥ समसा दिशाओंको देहीप्यमान करनेवाले सवण, आविश्वित और रामचन्द्र आदिके [ क्षणगङ्गर ] ऐधर्यको धिकार है। अन्यथा मारुके क्षणिक कटाक्षपातके कारण आज उसका भस्तमात्र भी क्यों नहीं बच सका ? ॥ १४७ ॥ जो पान्याता सम्पूर्ण भूपण्डलका चक्कवर्ती राज्ञाद था आज उसका केवल कथामें ही पता चलता है। ऐसा कीन मन्द्बृद्धि होगा जो यह सुनकर अपने इत्रोरमें भी पमता करेगा ? [ फिर पृथियी आदिमें ममता करनेकी तो बात ही क्या है ?] ॥ १४८ ॥ भगोरथ, सगर, ककुतस्थ, राबण, रामचन्द्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले हो। गये हैं यह बान सर्वधा तत्व है, किसो प्रकार भी मिथ्या नहीं है; किन्तु अब वे बाहाँ है इसका हमें पता ये साम्प्रतं ये च नृपा भविष्याः

प्रोक्ता मया विप्रवरोधवीर्याः ।

एते तथान्ये च तथाभिधेयाः

सर्वे भविष्यन्ति यथैव पूर्वे ॥ १५०

एतद्विदित्वा न नरेण कार्य

ममत्वमात्मन्यपि पण्डितेन ।

तिष्ठन्तु तावत्तनयात्मजाद्याः

हे विषयर । वर्तमान और भविष्यत्कालीन जिन-जिन महाबीर्यशाली राजाओंका मैंने वर्णन किया है ये तथा अन्य छोग भी पर्योक्त राजाओंकी गाँति कथामात्र शेष रहेंगे ॥ १५० ॥

ऐसा जनकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राची तो अल्प्य रहें, बुद्धिमान् मनुष्यको अपने शरीरमें क्षेत्रादयों ये च इारीरिणोऽन्ये ॥ १५१ | भो ममता नहीं करनी चाहिये ॥ १५१ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽदो चतुर्विद्योऽध्यायः ॥ २४ ॥

इति श्रीपराञ्चरमुनिविरचिते श्रीविष्णुवरत्वनिर्णायके श्रीमति विष्णुमहायुराणे चतुर्थोऽद्यः सपाप्तः ।

······ 🛨 ······

श्रीपञ्चारायणाय नपः

## श्रीविष्णुपुराण

# पञ्चम अंश

### पहला अध्याय

बसुदेब-देबकीका विवाह, भारपीडिता पृथिवीका देवताओके सहित श्रीरसमुद्रपर जाना और भगवान्का प्रकट होकर उसे धैर्य वैधाना, कृष्णावतारका उपक्रम

श्रीमैत्रेय उदाच

नृपाणी कथितस्तवीं भवता वंशविस्तरः। वंशानुवरितं वैव यथावदनुवर्णितम्॥१ अंशावतारो ब्रह्मर्षे योऽयं यदुकुलोद्भवः। विष्णोस्तं विस्तरेणाहं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥२ चकार यानि कर्माणि भगवान्युरुषोत्तमः। अंशांशेनावतीर्योद्ध्यी तत्र तानि मुने वद्॥३

मैत्रेय श्रूयतामेतद्यत्पृष्टोऽहमिह त्वया।
विष्णोरंशांशसम्भूतिचरितं जगतो हितम् ॥ ४
देवकस्य सुतां पूर्वं वसुदेवो महापुने।
उपयेमे महाभागां देवकीं देवतोपमाम् ॥ ५
कंसस्तयोर्वरस्थं चोदयामास सारिथः।
वसुदेवस्य देवक्याः संयोगे भोजनन्दनः॥ ६
अधान्तरिक्षे वागुष्ठैः कंसमाभाष्य सादरम्।
मेघगभीरिनिष्ठींषं समाभाष्येदमञ्जवीत्॥ ७
यामेतां वहसे मूढ सह भत्रां रथे स्थिताम्।
अस्यास्तवाष्ट्रमो गर्भः प्राणानपहरिष्यति॥ ८
श्रीपाशर व्यवन

इत्याकण्यं समुत्पाट्य खड्नं केसो महाबरुः । देवकीं हन्तुमारब्यो समुदेवोऽब्रवीदिदम् ॥ ९ श्रीमैत्रेयजी बोलं—भगवन्! आपने राजाजेंकि सम्पूर्ण बंदोंका विस्तार तथा उनके चरित्रेंका क्रमशः यथावत् वर्णन किया ॥ १ ॥ अब, हे ब्रह्मर्षे ! यदुकुलमें जो भगवान् विष्णुका अंद्राावतार हुआ था, उसे मैं तस्वतः और विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ हे मुने ! भगवान् पुरुषोतमने अपने अंद्रांदासे पृथिवीपर अवतीर्ण होकर जो-जो कर्म किये थे उन संबक्त आप मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे पैत्रेय! तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसारने परम मङ्गलकारी धगवान् विष्णुके अंशावतारका चरित्र सुनी ॥ ४ ॥ हे महामुने ! पूर्वकालमें देवकारी महाभान्यशादिनी पुत्री देवीसकाम देवकीके राध वसुदेवजीने विवाह किया ॥ ५ ॥ चसुदेव और देवकीके वैवादिक सम्बन्ध होनेके अनकार [विदा होते समय] भोजनन्दन कंस सार्यध बनकार दन दीनीका माङ्गलका रथ हाँकने लगा ॥ ६ ॥ उसी समय मेघके समान गम्भीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंसको ऊँचे स्वरंस सम्बोधन करके यो बोली— ॥ ७ ॥ "अरे मूढ़ ! पतिके साथ रधपर बैठी हुई जिस देवकीको तू लिये जा रहा है इसका आठवाँ गर्भ तेर प्राण हर लेगा" ॥ ८ ॥ श्रीपराशरजी बोले— यह सुनते ही महाबली कंस

[ म्यानसे ] खद्ध निकालकर देवकोको मारनेके लिये

उद्यत हुआ। तब वसुदेवजी यो कहने लगे—॥९॥

न हत्तव्या महाभाग देवकी भवतानघ। समर्पियये सकलानार्भानस्योदरोद्धवान्॥१० श्रीपाश्चर उवाच तथेत्याह ततः कंसो वसुदेवं द्विजोत्तम। न घातयामास च तां देवकी सत्यगौरवात्॥११ एतस्मिन्नेच काले तु भूरिभासवपीडिता। जगाम धरणी मेरी समाजं त्रिदिवौकसाम्॥१२

सब्रह्मकान्सुरान्सर्वाग्रणिपत्याथ मेदिनी । कथवामास तत्सर्व खेदात्करुणभाषिणी ॥ १३

धूमिरवान

अग्निस्सुवर्णस्य गुरुर्गवां सूर्यः परो गुरुः । ममाप्यखिललोकानां गुरुर्नारायणो गुरुः ॥ १४ प्रजापतिपतिर्द्रोह्या पूर्वेषामपि पूर्वजः । कलाकाष्ट्रानिमेषातम कालश्चाव्यकपूर्तिमान् ॥ १५

तदंशभूतसर्वेषां समूहो वस्सुरोत्तमाः॥१६ आदित्या मस्तस्साध्या रुद्रा वस्वश्विवह्नयः।

पितरो ये च लोकानां स्रष्टारोऽत्रिपुरोगमाः ॥ १७ एते तस्याप्रमेयस्य विष्णो रूपं महात्मनः ॥ १८

यक्षराक्षसदैतेयपिशाचोरगदानवाः ।

गन्धर्वाप्सरसञ्जेव रूपं विष्णोर्महात्मनः ॥ १९ ग्रहर्स्तारकाचित्रगगनाप्रिजलानिलाः ।

अहं च विषयाश्चेष सर्वं विष्णुमयं जगत् ॥ २०

तथाप्यनेकरूपस्य तस्य रूपाण्यहर्निशम्।

बाध्यबाधकतां यान्ति कल्लोला इव सागरे ॥ २१ तत्साम्प्रतमयी दैत्याः कालनेमिपुरोगमाः ।

मर्त्यलोकं समाक्रम्य बाधन्तेऽहर्निशं प्रजाः ॥ २२

कालनेमिर्हतो योऽसौ विष्णुना प्रभविष्णुना ।

उप्रसेनसुतः कंसस्तम्भूतस्त महासुरः॥ २३ अरिष्टो धेनुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा।

सुन्दोऽसुरस्तथात्युत्रो बाणशापि बलेस्सुनः ॥ २४

तथान्ये च महावीर्या नृपाणां भवनेषु ये । समुत्यत्रा दुरात्मानस्तान्न संख्यातुमुत्सहे ॥ २५ "है महाभाग ! हे अनव ! आप देवकीका चथः न करें: मैं इसके गर्भरो उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सीप हुँमा" ॥ १० ॥

श्रीपराशस्त्री बोले—हे द्विजोत्तम ! तब सत्यके गौरवसे कंसने बसुदेवजोसे 'बहुत अच्छा' कह देवकीका सम नहीं किया ॥ ११ ॥ इसी समय अत्यन्त भारसे पौडित होकर पृथियो [ गीका रूप घारणकर ] सुमेर-पर्वतपर देवताओंके दलमें गयी ॥ १२ ॥ वहाँ उसने ब्रह्माओंके सहित समस्त देवताओंको प्रणामकर खेदपूर्वक कहणस्वरसे बोलती हुई अपना सार वृत्तान्त कहा ॥ १३ ॥

पृथिकी कोली-जिस प्रकार आग्न सुवर्णका तथा सूर्य गो (किरण) समूदका परमगुरु है उसी प्रकार सम्पूर्ण लोकीके गुरु ऑनारायण मेरे गुरु है।। १४॥ वे प्रजापतिचोके पति और पूर्वजोके पूर्वज बहाानी है तथा वे ही कला-काष्ट्रा-भिमेष-स्वरूप अव्यक्त मृतिमान् कालं हैं । हे देवश्रेष्ठगण ! आय सब होगॉका सपृह भी उन्हींका अंडास्ट्ररूप है ॥ १५-१६ ॥ आदित्य, मस्ट्रण, साध्यनण, स्द्र, बसु, अग्नि, पितृगण और अग्नि आहि प्रजापतिगण—ये सब अक्षयेय महाला विष्णुके ही रूपे है ॥ १७-१८ ॥ यक्, राक्षस, देख, विद्याच, सर्प, दानम, गन्धर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णुक हो रूप हैं ॥ १९ ॥ अह. नक्षत्र तथा तारागणीसे चित्रित आकाश, अप्रि, जल, चान्, मैं और इन्द्रियोंके सम्पूर्ण विषय— यह सारा जगत् विष्णुभय ही है ॥ २० ॥ तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णुके ये रूप समुदकी तरङ्गीक समाव एत-दिन एक-दूसरेके बाध्य-बाधक होते रहते हैं ॥ २१ ॥

इस समय कालनेचि आदि दैत्यगण मत्येलोकपर अधिकार जमाकर अहर्निश जनताको क्षेत्रित कर रहे हैं॥ २२॥ जिस कालनेमिको सामर्थ्यवान् भगवान् जिष्णुने पारा था, इस समय वही उग्रहेनके पुत्र महान् असुर कंसके रूपमें उत्पन्न हुआ है॥ २३॥ अस्टि, धेनुक, केशी, अलम्ब, नरक, सुन्द, बल्किक पुत्र असि भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबस्त्रवान् दुरात्मा सक्ष्म राजाओंके घरमें उत्पन्न हो गये हैं उनकी मैं गणना नहीं कर सकती॥ २४-२५॥

अक्षौद्विण्योऽत्र बहुला दिव्यमूर्तिधरास्स्राः । महाबलानां दूप्तानां दैत्येन्द्राणां ममोपरि ॥ २६ तद्धरिभारपीडात्ती न शक्कोम्यमरेश्वराः। विभर्तुमात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः ॥ २७ क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणम्। यथा रसातलं नाहं गच्छेयमतिविह्नला॥ २८ इत्याकर्ण्य धरावाक्यमशेषैस्त्रिदशेश्वरैः । भुवो भारावतारार्थं ब्रह्मा प्राह प्रचोदित: ॥ २९ ब्रह्मांचाच यथाह वसुधा सर्व सत्यमेव दिवौकसः। अहं भवो भवन्तश्च सर्वे नारायणात्मकाः ॥ ३० विभृतयश्च यास्तस्य तासामेव परस्परम् । आधिक्यं न्यूनता बाध्यबाधकत्वेन वर्तते ॥ ३१ तदागच्छतः गच्छाम क्षीराब्धेस्तटमृत्तमम् । तत्राराध्य हरि तस्मै सर्वं विज्ञापयाम वै ॥ ३२ सर्वर्थेव जगत्यर्थे स सर्वातम जगन्मयः ।

सत्त्वांशेनावतीयोंव्यां धर्मस्य कुरुते स्थितिम् ॥ ३३ श्रीपराश्य उचाच इत्युक्त्वा प्रययौ तत्र सह देवै: पितामहः । समाहितमनाश्चैयं तुष्टाव गस्डध्वजम् ॥ ३४

तदा/वाच

द्वे विद्ये त्वमनाम्राय परा चैवापरा तथा। त एव भवतो रूपे मूर्तामूर्तात्मिके प्रभी ॥ ३५

द्वे ब्रह्मणी त्वणीयोऽतिस्थुलात्मन्सर्व सर्ववित् । शब्दब्रह्म परं चैव ब्रह्म ब्रह्ममयस्य यत् ॥ ३६

ऋग्वेदस्त्वं यजुर्वेदस्सामवेदस्त्वथर्वणः । शिक्षा कल्पो निक्तं च च्छन्दो ज्यौतियमेव च ॥ ३७

इतिहासपुराणे च तथा व्याकरणं प्रभो ।

मीमांसा न्यायशास्त्रं च धर्मशास्त्राण्यधोक्षज् ॥ ३८ आत्पात्मदेहगुणवद्विचाराचारि यद्भचः । तद्य्याद्यपते नान्यद्ध्यात्मात्मस्वस्तपवत् ॥ ३९

हे दिव्यमृतिंगारी देवगण् ! इस समय मेरे ऊपर महाबलवान् और गवीलि दैल्याजोकी अनेक अशीक्षणी सेनाएँ हैं ॥ २६ ॥ हे अमरेखरो ! मैं आपल्प्रेगीको यह बतलाये देती हैं कि अब मैं उनके अत्यन्त भारसे पीडित होकर अयनेको धारण करनेमें सर्वथा असमर्थ है ॥ २७ ॥ अतः हे महाभागगण । आपलोग मेरे भार उतारनेका अव कोई ऐसा उपाय कीजिये जिससे में अत्यन्त व्याकुल होकर रसातलको न चली जाऊँ ॥ २८ ॥

पृथिवीके इन माक्योंको सुनकार उसके भार उतारनेके निष्यर्थे समस्त देवताओंको प्रेरणासे भगवान् ब्रह्माओने कहना आरम्भ किया ॥ २९ ॥

ब्रह्माकी बोले — हे देवगण ! पृथिवीने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सला हो है, वास्तवमें मैं, शंकर और आप सब लोग नारायणस्वरूप ही है ॥ ३० ॥ उनकी जो-जो विभृतियों हैं, उनको परस्पर न्यूनता और अधिकता हो व्याध्य तथा वाधकरूपसे रहा करती है।। ३१ ॥ इसकिये आओ, अब हमलोग श्रीरसागरके पवित्र तटपर चले. वहाँ श्रीहरिकी आराधना कर यह सम्पूर्ण वृतान्त उनरे। नियंदन कर दें॥ ३२ ॥ वे विश्वरूप सर्वातम सर्वया संसारके दिवके लिये ही अपने शुद्ध सत्त्वीश्वरे अवतीर्ण होकर पृथिवीमें धर्मकी स्थापना करते हैं ॥ ३३ ॥

श्रीपराशस्त्री बोले—ऐसा कहकर देवताओंके सहित पितामह ब्रह्माजी वहाँ गये और एकाप्रचित्तसे श्रीगरुडध्वज भगवान्की इस प्रकार स्तृति करने लगे ॥ ३४ ॥

ब्रह्माजी बोले—हे बेदवाणीके अमोचर प्रभो ! परा और अपरा--- ये दोनों विद्यार्थे आप ही है । हे नाथ ! वे दोनों आपहीके मूर्त और अमृर्त रूप हैं ॥ ३५ ॥ हे अत्यन्त सक्ष्म ! हे फिराटस्वरूप ! हे सर्व ! हे सर्वज्ञ ! शब्दावा और परश्रह्म- वे दोनों आप ब्रह्ममयके ही रूप है।। ३६।। आप हो जरुषेद, यजबंद, सामधेद और अथर्बबेद हैं तथा आप ही शिक्षा, करूप, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष्-शास्त्र हैं ॥ ३७ ॥ हे अभी ! हे अधीक्षत्र ! इतिहास, प्राण, व्यक्तरण, नोमांसा, न्याय और धर्मशास--ये सब भी आप ही हैं ॥ ३८ ॥

हे आद्यपते ! जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल-सुक्ष्म-देह तथा उनको कारण अध्यक्त—इन सबके विचारसे युक्त जो जनरात्मा और परमात्माके स्वरूपका बोधक [ तत्त्ववर्षित ] वायय है, बहु भी आपसे भिन्न नहीं है ॥ ३९॥

त्वमव्यक्तमनिर्देश्यमचिन्त्यानामवर्णवत् अपाणिपादरूपं च ज्ञुद्धं नित्यं परात्परम् ॥ ४० भृणोष्यकर्णः परिपश्यसि स्व-मचक्षरेको यहरूपरूप: । अपादहस्तो जवनो प्रहीता त्वं वेत्सि सर्वं न च सर्ववेद्यः ॥ ४१ अणोरणीयांसमसत्स्वरूपं त्वी परयतोऽज्ञाननिवृत्तिरत्र्या । धीरस्य धीरस्य विभक्तिं नान्य-द्वरेण्यरूपात्परतः परात्मन् ॥ ४२ त्वं विश्वनाभिर्भुवनस्य गोप्ता सर्वाणि भूतानि तवान्तराणि। यदणोरणीय: यद्धतभव्यं पुर्मास्त्वमेकः प्रकृतेः परस्तात् ॥ ४३ भगवान्त्ताको एकशतुद्धा वचोविभृति जगतो ददासि । विश्वतश्चक्ष्यतन्तम्त त्रेया पर्द त्वं निद्धासि घातः ॥ ४४ यथाप्तिरेको बहुघा समिध्यते विकारभेदैरविकाररूपः <u>भवान्सर्वगतकरूपी</u> तथा रूपाण्यदोषाण्यनुपृष्यतीश एकं त्वमग्र्यं परमं पदं य-त्पर्यन्ति त्वां सुरयो ज्ञानदुर्यम् । त्वत्तो नान्यत्किञ्चिद्दस्ति स्वरूपं यहा भूतं यन भव्यं परात्पन् ॥ ४६ संपष्टिव्यष्टिरूपवान् । व्यक्ताव्यक्तस्वरूपस्त्रं सर्वज्ञसावीयसार्वज्ञक्तिज्ञानवलद्भिमान् अन्यूनश्चाप्यवृद्धिश्च स्वाधीनो नादिमान्वशी क्रमतन्त्राभयक्रोधकामाविभिरसंयुतः निरवद्यः परः प्राप्तेर्पिरधिष्ठोऽक्षरः क्रमः ।

सर्वेश्वरः यराघारो धाम्रां धामात्मकोऽक्षयः ॥ ४९

आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचित्रय, नामबर्णसे रहित, हाथ-पाँच तथा रूपसे हीन, सुद्ध, सनातन और परसे भी पर हैं॥ ४०॥ आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहोन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपोंमें प्रकट होते हैं, हस्तपादादिसे रहित होकर भी बडे वेगशाली और प्रहण करनेवाले हैं तथा सबके अवेदा होन्य भी सबको जाननेवारे हैं ॥ ४१ ॥ हे पतत्पन् ! जिस धीर पुरुषको बृद्धि आपके श्रेष्ठतम रूपसे पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणुप्ते भी अणु और दृश्य-स्वरूपको देखनेवाले उस प्रुपको आर्त्यात्तक अज्ञाननिवृत्ति हो जाती है।। ४२।। आप विश्वके केन्द्र और त्रिभुवनके रक्षक हैं; सम्पूर्ण भूत आपहीमें स्थित हैं तथा जो इन्छ भूत, भविष्यत् और अज्ञुरं भी अण् है बह सब आप प्रकृतिसे परे एकपात्र परमपुरुष ही है। ४३॥ आप ही चार प्रकारका अग्नि होकर संसारको तेज और विभृति दान करते हैं। है अनलम्ते ! आपके नेत्र सब ओर है। हे धातः ! आप हो [ त्रिविक्रमावतारमें ] तीनों त्येकमें अपने तीन परा रखते है। ४४॥ हे ईश ! जिस प्रकार एक ही अविकारी अप्रि विकत होकर नाना प्रकारसे प्रस्वस्थित होता है उसी प्रकार सर्वगतरूप एक आप ही अनन्त रूप धारण बद सेते हैं॥४५॥ एकमात्र जो श्रेष्ट परमपद है; वह आव ही है, जानी पुरुष जानतृष्टिसे देखे जाने योग्य आयको ही देखा करते हैं । हे परस्पन् ! भूत और भिष्यत् जो वृत्व स्वरूप है वह आपसे अतिरिक्त और बुत्छ भी नहीं है।। इदा। आप व्यक्त और अव्यक्तत्वरूप है, सर्माष्ट्र और व्यक्तिरूप है तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वज्ञक्तिमान् एवं सम्पूर्ण ज्ञान, वल और ऐश्वर्यसे युक्त है॥ ४७॥ आप हास और वृद्धिस रहित, स्वाधीन, अगादि और जिलेन्द्रिय है तथा आपके अन्दर श्रम, तन्द्रा, भय, क्रोध और काम आदि नहीं हैं 🛭 ४८ ॥ आप अदिन्छ, अञ्चाच्य, निराधार और अन्याहत गति हैं, आप सबके खापी, अन्य ब्रह्मदिके आश्रय तथा सूर्याद तेजोंके तेज एवं अधिनाशी है ॥ ४९ ॥

सकलावरणातीत निरालम्बनभावन । महाविभृतिसंस्थान नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ ५० निकारणात्कारणाद्वा कारणाकारणाञ्च च । शरीरप्रहणं वापि धर्मत्राणाय केवलम् ॥ ५१ श्रीपराशर उवाच इत्येवं संस्तवं श्रुत्वा पनसा भगवानजः । ब्रह्माणमाह प्रीतेन विश्वरूपं प्रकाशयन् ॥ ५२ श्रीभगवानुकाय भो भो ब्रह्मस्त्वया मत्तस्सह देवैर्यीटेप्यते । तदुच्यतामशेषं च सिद्धमेवावधार्यताम् ॥ ५३ श्रीपराशर तयाच ततो ब्रह्मा हरेर्दिव्यं विश्वरूपमवेक्ष्य तत्। तुष्टाव भूयो देवेषु साध्वसावनतात्मसु ॥ ५४ वसोवाच नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः सहस्रवाही बहुवक्त्रपाद् । नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति-विनाशसंस्थानकराप्रमेच االرام सुक्ष्मातिसुक्ष्मातिबृहत्प्रमाण गरीयसामय्यतिगौरवात्पन् प्रधानबुद्धीन्द्रियवत्प्रधान-मुलात्परात्मन्भगवन्त्रसीद ।। ५६ एषा मही देव महीप्रसूतै-र्महासुरैः पीडितशैलखन्या । परायणां त्वां जगतामुपैति भारावतारार्थमपारसार ॥ ५७ एत वयं वृत्ररिपुस्तथायं नासत्यदस्त्री वरुणस्तर्थेव । इमे च रुदा वसवस्पसूर्या-स्समीरणात्रिप्रमुखास्तथान्ये ॥ ५८ सुरास्समस्तास्तुरनाथ कार्य-मेभिर्मया यद्य तदीश सर्वम्। आज्ञाययाज्ञां परिपालयन्त-

स्तबैव तिष्ठाम सदास्तदोषाः ॥ ५१

आप समस्त आवरणश्रुन्य, असहायोके पालक और सन्पूर्ण महाविभृतियोके आधार है, हे पुरुषोत्तम ! आपको समस्कार है ॥ ५० ॥ आप किसी कारण, अकारण अथवा कारणाकारणसे शरीर-प्रहण नहीं करते, व्यक्ति केवल धर्म-रञ्जाके लिये ही करते हैं ॥ ५१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार स्तृति सुनकर भगवान् अज अपना विश्वरूप प्रकट करते हुए ब्रह्माजीसे प्रसन्नचितसे कहने लगे ॥ ५२ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे बसन् ! देवताओंके सहित तुमको मुझसे जिस बस्तुकी इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो॥ ५३॥

श्रीपराशरजी खोले—सब श्रीहरिके उस दिखा विश्वरूपको देखकर समस्त देवताअकि भवसे धिनोत हो जानेपर ब्रह्माजी पुनः सुनि करने रूपे ॥ ५४ ॥

ब्रह्माजी बोल्डे—हे सहस्रवाहो । हे अनन्तमुख एवं चरणवाले ! आपको हजारी यार अमस्कार हो । हे जनत्की उत्पति, स्थिति और विनाश करनेवाले ! हे अप्रकेष आपको कारकार नमस्कार हो ॥ ५५ ॥ है नगजन् ! आप सुक्ष्मसे भी सुक्ष्म, गुरुसे भी पुरु और अति बृहत् प्रमाण हैं, तथा प्रधान (प्रकृति) गहतत्त्व और अहंकारादियें प्रधानभूत मूल पुरुषसे भी परे हैं, हं भगवन्! आप तमपर प्रसन्न होड्ये ॥ ५६ ॥ है देव ! इस पृथिवीके पर्वतरूपी मृतवन्ध इसपर उत्पन्न हए महान् असुरोके उत्पक्तसे शिधिक हो गये हैं। अतः हे अपरिनितवीयं ! यह संसारका भार उतारनेके स्पिये आपकी शरणमें आयी हैं॥ ५७ ॥ हे सुरनाण ! हम और यह इन्द्र, अश्विनीकुमार तथा बरुय, ये ल्डगण, वसुगण, सूर्य, बायु और आणि आदि अन्य समझ देखगण् यहाँ उपस्थित है, इन्हें अधवा मुझे जो कुछ करना उचित है। उन सब बातेंकि स्टिये आहा कोजिये। हे ईंदा ! आप**हीकी आ**हाका पालन करते हुए ६५ सन्पूर्ण दोषोसे मुक्त हो

सकरो ॥ ५८-५९ ॥

श्रीपराशर उदाच एवं संस्तूयमानस्तु भगवान्यरमेश्वरः । उज्जहारात्मनः केशौ सितकृष्णौ महामुने ॥ ६० उवाच च सुरानेती मत्केशी वसुधानले। अवतीर्य भुवो भारक्षेत्राहानि करिव्यतः ॥ ६१ सुराश्च सकलास्वादीस्वतीर्य महीतले। कुर्वन्तु युद्धमुन्यतैः पूर्वोत्पन्नैर्महासूरैः ॥ ६२ ततः क्षयमशेषास्ते दैतेया धरणीतले । प्रयास्यन्ति न सन्देह्ये मददुक्यातविचूर्णिताः ॥ ६३ वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा। तत्रायमष्ट्रमो गर्भो मत्केशो भविता सुराः ॥ ६४ अवतीर्यं च तत्रायं कंसं घातयिता भृवि ।

मेरुपृष्ठं सुरा जग्मुरवतेरुश भूतले ॥ ६६ कंसाय बाष्ट्रमो गर्भो देवक्या धरणीधरः । भविष्यतीत्याचचक्षे भगवाज्ञारदो पुनिः ॥ ६७ कंसोऽपि तदुपश्चत्य नारदात्कृपितस्ततः । देवकीं वसुदेवं च गृहे गुप्तावधारयत्॥ ६८ वस्देवेन कंसाय तेनैवोक्तं यथा पुरा। तथैव वसुदेवोऽपि पुत्रमर्पितवान्द्विज ॥ ६९

कालनेमि समुद्धतमित्युक्तान्तर्दथे हरिः ॥ ६५

अदुश्याय ततस्तस्मै प्रणिपत्य महामुने ।

हिरण्यकशिपोः पुत्राप्यदुगर्भा इति विश्रताः । विष्णुप्रयुक्ता तान्निद्रा क्रमा हर्भानयोजयत् ॥ ७० योगनिद्रा महामाया वैष्णवी मोहितं यया ।

अविद्यया जगत्सर्वं तामाह भगवान्हरिः ॥ ७१

श्रीभगवानुवाच निहे गच्छ ममादेशात्यातालतलसंश्रयान् । एकैकत्वेन षड्गभन्दिवकीजठरं नय ॥ ७२

हतेषु तेषु कंसेन शेषाख्योंऽशस्सतो मम।

अंशांशेनोदरे तस्यास्सप्तमः सम्मविष्यति ॥ ७३

श्रीपराशरजी बोले—हे महामुने । इस प्रकार लुति

किये जानेपर भगवान् परमेखरने अपने इयाम और श्रेत दो

केश उखाई॥ ६०॥ और देवनाओंसे बोले—'मेरे ये दोनों केश पृथिवीपर अवतार लेकर पृथिवीके पाररूप कष्टको दूर करेंगे॥ ५१॥ सब देवगण अपने-अपने

अंक्षोंसे पृथिवीपर अवतार लेकर अपनेसे पूर्व इतान हुए उपत दैत्योंके साथ युद्ध करें ॥ ६२ ॥ तब निःसन्देह पृथिधीरारूपर सम्पूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपातसे दिल्हा होकर

क्षीण ही जावेंगे ॥ ६३ ॥ वसुद्वेयजोकी जो देवीके समान देवको नामकी भाषी है उसके आठवे गर्भसे मेरा यह (क्याम) केदा अवतार लेगा ॥ ६४ ॥ और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह कालनेमिके अवतार कंसका वध करेगा ।' ऐसा कहकर औहरि अन्तर्धान हो गये ॥ ५५ ॥ हे

महानुने ! भगवानुके अदुश्य हो जानेपर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरमवीतपर चले नचे और फिर पुविकीपर

अधतीर्ण हुए ॥ ६६ ॥ इसी समय भगवान् नास्ट्जोंने कंत्रसे आकर वाहा कि

देवक्रीके आउचे गर्भर्य भगवान् धरणीधर जन्म छेंगे ॥ ६७ ॥ नारद्जीसे यह समाचार पाकर कंसने कृषित होकर कसदेव और देवकीको कारागहमें बन्द कर दियां ॥ ६८ ॥ हे द्विज ! यसुदेवजी भी, जैसा कि उन्होंने पहले

कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्रको कंसको सीवते रहे ॥ ६९ ॥ ऐसा सुना जाता है कि पहले छः गर्भ हिरुयकरिपुके पुत्र थे। भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे बोर्गनिदः लहें क्रमशः गर्भमें स्थित करती रही 🔭 ॥ ७० ।

जिस अधिद्या-रूपिणीसे सम्पूर्ण जगत मोहित हो रहा है,

वह योगनिदा भगवान् विष्णुकी महामाया है उससे

भगवान् श्रोहरिने यहा— ॥ ७१ ॥ श्रीभगवान चोले—हे निहे ! जा, मेरी आज्ञासे न पातारूमें स्थित छः गभौको एक-एक करके देवकीको

कुक्षिमें स्थापित कर दे ॥ ७२ ॥ कंसद्वारा उन सबके गारे जानेपर क्षेप्र तामक मेरा ऑक अपने अंकांकारी देवबर्धके

<sup>\*</sup> ये बारुक पूर्वजन्ममें हिरण्यकशिपुके भाई कारुनेपिके पुत्र थे; इसीने इन्हें उसका पुत्र कहा गया है। इन राक्षसकुमारोने हिरम्यकदियुका अनादर कर भगवानुकी भांक की थी; आतः उसने कृपित होकर हन्हें एतन दिया कि तुमलोग अपने पिठाके हाथसे ही महे जाओरो । यह प्रसंग हरियंज्ञमें आया है ।

गोकुले वसुदेवस्य भार्यान्या रोहिणी स्थिता । तस्यास्य सम्भूतिसमं देवि नेयस्त्ववीदरम् ॥ ७४ सप्तमो भोजराजस्य भयाद्रोघोपरोधतः । देवक्याः पतितो गर्भ इति लोको बदिप्यति ॥ ७५ गर्भसङ्कर्षणात्सोऽय लोके सङ्कर्षणेति वै। संज्ञामवाप्यते वीरक्श्वेताद्विशिखरोपमः ॥ ७६ ततोऽहं सम्भविष्यामि देवकीजठरे शभे। गर्भे त्वया यशोदाया गन्तव्यमविलम्बितम् ॥ ७७ प्रावृदकाले च नभसि कृष्णाष्ट्रम्यामहं निशि । उत्पत्स्यामि नवम्यां तु प्रसूतिं त्वमवाप्त्यसि ॥ ७८ यशोदाशयने मां तु देवक्यास्त्वामनिन्दिते । मञ्जूतिप्रेरितमतिवसुदेवो नविष्यति ॥ ७९ कंसश्च त्यामुपादाय देवि शैलशिलातले। प्रक्षेप्यत्मनारिक्षे च संस्थानं त्वमवाप्यसि ॥ ८० ततस्त्वां शतदुक्छकः प्रणम्य मम गौरवात् । प्रणिपातानतिहारा भगिनीत्वे यहीव्यति ॥ ८१ स्वं च शुष्पनिशुष्पादीन्हत्वा दैत्यानसहस्रशः । स्थानैरनेकै: पृथिवीमशेषां मण्डविष्यसि ॥ ८२ त्वं भृतिः सन्नतिः क्षान्तिः कान्तिद्यौः पृथिकौ पृतिः । लजा पृष्टिरुषा या तु काचिद्न्या त्वमेव सा ॥ ८३ ये त्वामार्येति दुर्गेति वेदगर्भाम्बिकेति च । भद्रेति भद्रकालीति क्षेपदा भाग्यदेति च ॥ ८४ प्रातश्रैवापराहे च स्तोध्यन्यानप्रमर्त्तयः । तेषां हि प्रार्थितं सर्वं महासादाद्धविष्यति ॥ ८५ सुरामांसोषहारैश्च भक्ष्यभोज्येश्च पुजिता । नृणामशेषकामांस्त्वं प्रसन्ना सम्प्रदास्यसि ॥ ८६ ते सर्वे सर्वदा भद्रे मत्रसादादसंशयम्। असन्दिग्धा भविष्यन्ति गच्छ देवि यथोदितम् ॥ ८७

वसूदेवजीकी जो रोहिणी नागकी दूसरी भार्या रहती है उसके उदारों उस साहवे गर्भकों के जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसकि जठरसे उत्पन्न दुएके समान जान पड़े ॥ ७४ ॥ उसके विषयमें संसार यही कहेना कि कारगारमें बन्द होनेके कारण मोजराज किसके भयसे देवकीका सातवाँ गर्भ गिर गया ॥ ७५ ॥ वह श्वेत रौलशिखरके समान चीर पुरुष गर्भसे आकर्षण किये जानेके कारण संसारमें 'संकर्षण' नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ ७६ ॥

तदनसर, हे शुधे ! देवकोंके आठवे गर्भमें मैं स्थित होकेंगा। उस समय तृ भी तुरंत ही यशोदाके गर्भमें चली जाना॥ ७०॥ वर्षाकृतमें भाद्रपद कृष्ण अष्टमोक्ते रात्रिके समय मैं जन्म लूँगा और तृ नवमोक्ते उत्पन्न होगी। ॥ ७८॥ हे अनिन्दिते ! उस समय मेरी शक्ति अपनी मति फिर जानेके कारण वसुदेवजी मुझे तो यशोदाके और तुझे देवकोंक शयनगृहमें के जायंगे॥ ७९ ॥ तब हे देवि ! केस तुझे एकड़कर पर्यंत-शिलापर पटक देगा; उसके पड़कते ही तृ आफाशमें स्थित हो जायंगी॥ ८०॥

उस समय मेर गौरवसे सहस्रनयन इन्द्र सिर झुकाकर प्रणाम करोंके अगन्तर मुझे प्रणिनोस्प्यमें स्वीकार करेणा 11 ८१ ॥ तृ. भी शुम्भ, निशुम्भ आदि सहस्री दैल्वेंग्चे मारकर अपने अनेक स्थानोंसे समस्त पृथियोंको सुशोभित करेगी ॥ ८२ ॥ तृ हो भूति, सर्वात, श्लान्ति और कर्मान्त है; तू हो अधकाश, गृथियो, भृति, रूबा, पृष्टि और उमा है; इनके आतिरिक्त संसारमें और भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है ॥ ८३ ॥

जो लोग प्रातःब्बल और सार्यकालमें अत्यन्त नवतापूर्वक तुझे आर्था, दुर्गा, वेदगर्भा, अध्यक्त, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेरी, उनकी समस्त कामनाएँ मेरी कृपासे पूर्ण हो जाटगी। । ८४ ८५ ॥ मदिस और मांसकी भेट चढ़ानेसे तथा भक्ष्य और भीज्य पदार्थीहारा पूजा करनेसे प्रसन्न होकर तू मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण कर देशी ॥ ८६ ॥ तेर द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएँ मेरी कृपासे निस्सन्देह पूर्ण होंगी। है देवि ! अब तू मेरे बतलाये हुए स्थानको जा॥ ८७ ॥

### दूसरा अध्याय

भगवान्का गर्भ-प्रवेश तथा देवगणद्वारा देवकीकी स्तुति

श्रीपगुरार उवाच यथोक्तं सा जगद्धात्री देवदेवेन वै तथा। षड्गर्थगर्भविन्यासं चक्रे चान्यस्य कर्षणम् ॥ सप्तमे रोहिणीं गर्भे प्राप्ते गर्भे ततो हरि: । लोकत्रयोपकाराय देवक्याः प्रविवेश हु॥ योगनिद्रा यशोदायास्तस्मिन्नेव तथा दिने । सम्भूता जठरे तह्नद्यश्चोक्तं परमेष्ट्रिना ॥ Ť. ततो प्रहगणस्सम्यक्प्रचचार दिवि द्विज। विष्णोरंशे भुवं याते ऋतवश्चावभुश्शुभाः ॥ न सेहे देवकीं द्रष्टुं कञ्चिदप्यतितेजसा। जाञ्चल्यमानां तां दृष्ट्वा मनोसि क्षोधमाययुः ॥ अदृष्टाः पुरुषैस्त्रीभिर्देवकी देवतागणाः । विश्वाणां वपुषा विष्णुं तुष्टुवुस्तामहर्निशम् ॥ देवता ऊचुः प्रकृतिस्त्वं परा सूक्ष्मा ब्रह्मगर्भाभवः पुरा । ततो वाणी जगद्धातुर्वेदगभींस शोभने॥ सुन्यस्वरूपगर्भासि सृष्टिभूता सनातने। बीजभूता तु सर्वस्य यज्ञभूताभवस्त्रयो ॥ फलगर्भा त्वयेवेज्या वद्विगर्भा तथारणि: । अदितिर्देवगर्भा त्वं दैत्यगर्भा तथा दिति: ॥ ९ ज्योत्त्रा वासरगर्भा त्वं ज्ञानगर्भासि सव्रतिः । नयगर्भा परा जीतिर्लजा त्वं प्रश्रयोद्वहा ॥ १० कामगर्भा तथेच्छा त्वं तुष्टिः सन्तोयगर्भिणी । मेघा च बोधगर्भासि धैर्यगर्भोद्वहा घृति: ॥ ११ यहर्सतारकागर्भा द्यौरस्याखिलहैतुकी। एता विभूतयो देवि तथान्याश्च सहस्रशः ।

तथासंख्या जगद्धात्रि साम्प्रतं जटरे तव ॥ १२

श्रीपराशरजी बोले---हे मैत्रेष ! देवेदेव श्रीविष्णुभगवान्ने जैसा कहा या उसके अनुसार जगदात्री योगमायाने छः गर्पीको देवकीके उदस्यें स्थित किया और सातवेंको उसमेंसे निकाल लिया ॥ १ ॥ इस प्रकार साववें गर्भके रोडिणोके उदस्में पहुँच जानेपर श्रीहरिने तीनी लोकोंका उद्धार करनेकी इच्छासे देवकोंके गर्भमें प्रवेश किया ॥ २ ॥ भगवान् परमेश्वरके आज्ञानुसार योगमाया भी उसी दिन बशोदाके गर्भमें स्थित हुई ॥ ३ ॥ हे द्विज ! बिष्णु-अंशके पृथिवीमें पद्यारनेपर आकाशमें प्रहगण ठीक-ठीक गतिसे चलने लगे और ऋतुगण भी सङ्गलमय होकर जोभा पाने छने ॥ ४ ॥ उस समय अत्यन्त तेजसे देदीप्यमाना देवकोजीको कोई भी देख न सकता था। उन्हें देखका [ दर्शकोंक ] जिस शक्ति हो जाते थे ॥ ५॥ तब देवतागण अन्य पुरुष तथा क्रिकोंको दिलागी न देते हुए, अपने जारीरमें [ गर्भरूपसे ] भगवान् विष्णुको धारण करनेवास्त्री देवकीवीकी अहर्निश स्तुति करने लगे॥ ६॥ देसता बोले—हे शोफने! तू पहले ब्रह्म-

देसता बोले—हे शोफने! तू पहले बदाप्रतिविज्यधारिणी पृलप्रकृति हुई थी और फिर
जगद्रधाताकी बेदगभां वाणी हुई ॥ ७ ॥ हे सनातने! तृ
ही सृज्य पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाली और तृ ही सृष्टिक्या
है; तू ही सबकी बीज-स्वरूप वज्ञमयी बेदन्नयी हुई
है ॥ ८ ॥ तू ही फलमयी बज्ञक्रया और अग्निमयी अर्थण
है तथा तू ही देवमाल अदिति और दैत्यप्रसृ दिति है ॥ ९ ॥
तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञानमधी गुरुशुश्रुषा है तथा तू ही
व्यायमयी परमनीति और विनयसम्पन्ना ल्ल्वा है ॥ १० ॥
तू ही काममयी इच्छा, सलोपमयी तृष्टि, बोधगर्भी प्रज्ञा
और धैर्वधारिणी धृति है ॥ ११ ॥ यह, नक्षत्र और
तारागणको धारण करनेवाला तथा [ वृष्टि आदिके हार
इस अधिल विश्वक ] कारणस्वस्य आकर्श तू ही है । हे
जगद्भाति ! हे देवि ! वे सब तथा और भी सङ्ग्र्सी और
असंख्य विभृतियों इस समय तेरे उदरमें स्थित है ॥ १२ ॥

हे शुभे । समुद्र, पर्वत, नदी, द्वीप, बन और नगरोंसे

किया है।। २०॥ हे देवि ! सु प्रसन्न हो । हे शुमे ! सु

सम्पूर्ण जनस्का कल्याण कर्। जिसने इस सम्पूर्ण

जगतुको धारण किया है उस प्रभुवो तु प्रीतिपूर्वक अपने

गर्धाने धारण कर ॥ २१ ॥

समुद्राद्रिनदीहीपवनपत्तनभूषणा प्रामखर्वटखेटाड्या समस्ता पृथिवी शुभे ॥ १३ सुशोभित तथा ग्राम, खर्बट और खेटादिसे सम्पन्न समस्त पृथिको, सम्पूर्ण आग्नि और जल तथा समस्त वायु, ग्रह, समस्तवद्वयोऽभ्यांसि सकलाश्च समीरणाः । नक्षत्र एवं तारागणोंसे चित्रित तथा सैकड़ों विधानोंसे पूर्ण महर्श्वतारकाचित्रं विमानशतसंकुरुम् ॥ १४ सबको अवकाश देनेवाला आकाश, भूलोक, भुवलीक, अवकाशमशेषस्य यहदाति नभःस्थलम् । सक्त्रिक तथा मह, जन, तप और ब्रह्मलोक्पर्यन्त सम्पूर्ण भूलोंकश्च भूवलोंकस्वलोंकोऽथ महर्जनः ॥ १५ ब्रह्माप्ड तथा उसके अन्तर्वतीं देव, असूर, गन्धर्व, तपश्च ब्रह्मलोकश्च ब्रह्माण्डमिक्लं शुभे । चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुहाक, मनुष्य, पद्म और जो अन्यान्य जीव हैं, हे यशस्त्रिन ! वे सभी अपने तदन्तरे स्थिता देखा दैत्यगन्धर्वचारणाः ॥ १६ अन्तर्गत होनेके कारण जो श्रीअनन्त सर्वगर्गा और महोरगास्तथा यक्षा राक्षसाः प्रेतगुह्यकाः । सर्वभावन हैं तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा मनुष्याः पशवश्चान्ये ये च जीवा यशस्विनि ॥ १७ [ बारुख महत्त्व आदि ] समस्त परिमाण परिच्छेद तैरन्तःस्थैरनन्तोऽसौ सर्वगः सर्वभावनः ॥ १८ (बिचार) के विषय नहीं हो सकते वे ही श्रीविष्ण्-भगवान् तेरे गर्धमें स्थित हैं ॥ १३—-१९ ॥ तु ही स्वाहा, रूपकर्मस्वरूपाणि न परिच्छेदगोचरे । स्वधा, विद्या, सुधा और आबद्धशस्थिता ज्योति है। यस्याखिलप्रमाणानि सं विष्णुर्गर्भगस्तव ॥ १९ सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके लिये ही तूने पृथिवीमें अवतार

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा विद्या सधा त्वं ज्योतिरम्बरे । त्वे सर्वलोकस्क्षार्थमवतीर्णा महीतले ॥ २० प्रसीद देवि सर्वस्य जगतञ्ज्ञं शुभे कुरु। प्रीत्या तं धारयेशानं धृतं येनाखिलं जगत् ॥ २१

-+-

## तीसरा अध्याय

इति श्रीविष्ण्प्राणे पञ्चमेंऽशे द्वितीयोऽध्यायः । २ ॥

भगवानुका आविर्भाव तथा योगमायाद्वारा कंसकी वञ्चना

औपग्रहार तथाच एवं संस्तूयमाना सा देवेंद्रवमधारयत्।

गर्भेण पुण्डरीकाक्षं जगतस्त्राणकारणम् ॥ १

ततोऽखिलजगत्पद्मबोधायाच्युतभानुना देवकीपूर्वसन्ध्यायामाविभूतं महात्यंना ॥ २

तंजन्यदिनपत्यर्थमाह्याद्यमलदिङ्गस्यम् वभूव सर्वलोकस्य कौपुर्ती शॅशिनो यथा॥३

सन्तस्पनोषमधिकं प्रशमं चण्डमास्ताः। प्रसादं निम्नगा याता जावमाने जनादीने ॥ ४

विष्युः ११—

श्रीपराद्वारजी बोले--हे मैत्रेय ! देवताओंसे इस प्रकार स्तृति की जाती हुई देवकीजीने संसारकी रक्षाके कारण भगवान् पुण्डरीकाक्षको गर्भमें धारण किया ॥ १ ॥ तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप कमलको विकसित करनेके लिये देवकीरूप पूर्व सन्ध्यामें महात्मा अच्युतरूप सूर्यदेवका आविर्माव हुआ ॥ २ ॥ चन्द्रगाकी चाँदनीके

वारनेवाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएँ अत्यन्त निमंठ हो गयाँ ॥ ३ ॥ श्रीजनादीनके जन्म रेजेनपर सन्तजनीको परम सन्तोष

समान भगवानुका जन्म-दिन सम्पूर्ण जगतुको आह्नादित

हुआ, प्रचण्ड वायु शान्त हो गया तथा मदियाँ अत्यन्त स्वच्छ हो गर्यो ॥ ४ ॥

सिन्धवो निज्ञशब्देन वाद्यं चकुर्मनोहस्म् । जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ससुजुः पुष्पवर्षाणि देवा भुस्यन्तरिक्षगाः । जज्बलुश्चाययश्चान्ता जायमाने जनार्दने ॥ यन्दं जगर्जुर्जलदाः पुष्पवृष्टिमुचो द्विज । अर्द्धरात्रेऽखिलाधारे जायमाने जनार्दने ॥ फुल्लेन्दीवरपत्राभं चतुर्बाहमुदीक्ष्य तम्। श्रीवत्सवक्षसं जातं तुष्टावानकदुन्दुभिः॥ अभिष्ट्य च तं वान्भिः प्रसन्नाभिर्महामतिः । विज्ञापयापास तदा कंसाद्भीतो हिजोत्तम ॥ जातोऽभि देवदेवेश शङ्खकन्यदाधरम्। दिव्यरूपमिदं देव प्रसादेनोपसंहर ॥ १० अद्यैव देव कंसोऽयं कुरुते मम घातनम् । अवतीर्णं इति ज्ञात्वा त्वपस्मिन्यम् मन्दिरे ॥ ११ देवकावाच योऽनन्तरूपोऽखिलविश्वरूपो गर्भेऽपि लोकान्वपुषा विश्वर्ति । देवदेवी प्रसीदतापेष स यो माययाविष्कृतबालरूपः ॥ १२

उपसंहर सर्वात्मन्नूपयेतचतुर्थुजम् । जानातु मावतारं ते कंसोऽयं दितिजन्मजः ॥ १३

श्रीनगबानुबाच इं यत्त्वया पर्व प्रतार्थिन्या

स्तुतोऽहं यत्त्वया पूर्वं पुत्रार्थिन्या तदद्य ते । सफलं देवि सञ्जातं जातोऽहं यत्तवोदरात् ॥ १४ श्रीपण्यार*उक्तन* 

इत्युक्त्वा भगवांस्तूर्णीं वभूव मुनिसत्तम । वसुदेवोऽपि तं रात्राबादाय प्रययौ बहिः ॥ १५ मोहिताश्चाभवंस्तत्र रक्षिणो योगनिद्रया ।

मथुराद्वारपालाश्च व्रजत्यानकदुन्दुभौ ॥ १६

द्वारपालाश्च व्रजत्थानकदुन्दुभा

समुद्रगण अपने घोषसे मनोहर वाजे क्वांगे लगे, गन्धर्यराज गान करने छगे और अप्सराएँ नाचने लगीं॥५॥ श्रीजनार्दनके प्रकट होनेपर आकाशगामी देवगण पृथिवीपर पुष्प बरसाने लगे तथा शान्त हुए यशिय किर प्रकालिक हो गये॥ ६॥ हे द्विज ! अर्ज्यप्रिके सगय

करते हुए नेबगण मन्द-मन्द गर्बना करने लगे ॥ ७ ॥ उन्हें खिले हुए कमल्दलको-सी आभावाले, नतुर्भुज और वक्षःस्थलमें श्रीवस। चिद्यसदित उत्पत्र हुए देख आवक्दुन्दुमि धसुदेवजी स्तृति करने लगे ॥ ८ ॥ है द्विजोत्तम ! पहामति वसुदेवजीने प्रसादयुक्त वचनोंसे भगवानुकी स्तृति कर कंससे भयभीत रहनेक कारण इस

सर्वाधार भगवान् जनार्दनके आविभृत होनेपर पुष्पययां

ज्ञकार निवेदन किया ॥ ९ ॥

वसुदेवजी बोर्त्डे---हे देवदेवैसर ! यद्यपि

आप [साकात् परमेश्वर ] प्रकट हुए हैं, तथापि हे
देव ! सुद्भपर कृषा करके अब अपने इस शङ्ख-चक-गदाधारी दिव्य रूपका उपसंद्वार कीजिये॥ १० ॥
हे देव ! यह पता रूपते ही कि आप मेरे इस गृहमें अवतीर्ण हुए हैं, केस हमी समय मेरा सर्वनाश कर देवा॥ ११ ॥

देशकीजी बोर्ली—जो अनन्तरूप और अखिल-विश्वस्वरूप हैं, जो गर्भमें स्थित होकर भी अपने शरीरसे सम्पूर्ण कोकोंको धरण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी मायासे ही बारहरूप धारण किया है वे देवदेश हमपर प्रस्स हों ॥ १२ ॥ हे सर्वातान् ! आप अपने इस चतुर्भुज रूपका उपसंहार कीजिये । भगवन् ! यह गुश्चसके अंशसे उत्सन्न केंस आपके इस अवहारका बृतान्त न जनने पाये ॥ १३ ॥

कं मुक्की काननासे नुझसे [ पुतस्त्रपसे उत्पन्न होनेके ियं ] प्रार्थना की भी। आज मैंने तेरे गर्भसे जन्म िया है—इससे तेरी वह कागना पूर्ण हो गयी॥ १४॥ श्रीपराद्यारजी कोरेंठे—हे मुनिश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर गगवान् गाँन हो गये तथा बसुदेवजी भी उन्हें उस राजिमे हो देकर बाहर निकले॥ १५॥ बसुदेवजीके बाहर जाते सगम कारागृहरक्षक और मधुराके द्वारपाल योगनिज्ञाके

श्रीभगवान् बोले-हे देवि । पूर्व-जनमे तुने

<sup>&</sup>lt;sup>अ</sup> दुमिलनामक राक्षसने राजा उपसेनवाः कप धारण कर उनकी पत्नीसे प्रांसर्ग किया था। उसीसे कंसका जन्म हुआ। यह कन्म इस्पिलमें आभी है।

वर्षतां जलदानां च तोयमत्युल्बणं निशि । संवृत्यानुययौ शेषः फणैरानकदुन्दुभिम् ॥ १७ यमुनां चातिगम्भीरां नानावर्त्तशताकुलाम् । वसुदेवो वहन्विष्णुं जानुमात्रवहां ययौ ॥ १८ कंसस्य करदानाय तत्रैवाभ्यागतांस्तदे। नन्दादीन् गोपवृद्धांश्च यमुनाया ददर्श सः ॥ १९ तस्यन्काले यशोदापि मोहिता योगविदया । तामेव कन्यां मैत्रेय प्रसृता मोहते जने ॥ २० वसुदेवोऽपि विन्यस्य बालपादाय दारिकाम् । यशोदाशयनानुर्णमाजगामामितद्यतिः ददुरो च प्रबुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम् । नीलोत्पलदलस्यामं ततोऽत्यर्थं मुदं ययौ ॥ २२ आदाय यसुदेयोऽपि दारिकां निजमन्दिरे । देवकीशयने न्यस्य यथापूर्वमतिष्ठतः ॥ २३ ततो बालध्वनि श्रुत्वा रक्षिणस्पहसोत्यिताः । कंसायावेदयामासुर्देवकीप्रसवं द्विज ॥ २४ कंसस्तूर्णमुपेत्यैनां ततो जश्राह बालिकाम् । मुख्य मुखेति देवक्या सन्नकण्ठ्या निवास्तिः ॥ २५ चिक्षेप च जिलापृष्ठे सा क्षिप्ता वियति स्थिता । अवाप रूपं सुमहत्सायुधाष्ट्रपहाभुजम् ॥ २६ प्रजहास तथैवोचैः कंसं च रुषिताब्रबीत् । किं मया क्षिप्तया केंस जातो यस्त्वां विषयति ॥ २७ सर्वस्वभूतो देवानामासीन्युत्यः पुरा स ते । तदेतत्सम्प्रधार्याश् क्रियतां हितमात्मनः ॥ २८ इत्युक्त्वा प्रवर्गो देवी दिव्यसगान्यभूषणा । पञ्यतो भोजराजस्य स्तुता सिद्धैर्विहायसा ॥ २९

प्रभावतो अचेत हो गये॥ १६॥ उस रात्रिके समय वर्षां करते हुए मेणेको जलगरिको अपने फणेंसे रोककर श्रीक्षेपजी आनकदुन्दुमिके पीछे-पीछे चले॥ १७॥ भगवान् विष्णुको ले जाते हुए वसुदेवजी नाना प्रकारके सैकड़ी भैकरोंसे परी हुई अत्वन्त गन्धीर यमुनाजीको सुटनीतिक रखकर ही पार कर गये॥ १८॥ उन्होंने वहीं यमुनाजीके तरपर ही कंसको वह देनेके लिये आये हुए चन्द आदि वृद्ध गोपोको भी देखा॥ १९॥ हे मैंत्रेय १ इसी समय योगनिहाके प्रभावसे सब मनुष्योक मोहित हो जानेपर मोहित हुई यशोदाने भी उसी कन्याको जन्म दिया॥ २०॥

तब अतिशय कान्तिमान् वसुदेवजी भी उस बारूकको सुराक्त और कन्याको लेकर तुरन्त यहोदाके शयन-गृहसे चले आये ॥ २१ ॥ जब यहोदाने जागनेपर देखा कि उसके एक जीरकमरुदरूके समान श्यामवर्ण पुत्र उसक हुआ है तो उसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई ॥ २२ ॥ इधर, वसुदेवजीने कन्याको ले जाकर अपने महलमें देवकीके शयन-गृहमें सुला दिया और पूर्वसत् स्थित हो गये ॥ २३ ॥

है द्विज ! तदमन्तर बालकके रोनेका शब्द सुनकर कारगृष्ट-रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देक्कीके मन्तान उत्पन्न होनेका वृत्तान्त कंसको सुना दिया ॥ २४ :। यह सुनते ही कंसने पुरन्त बाकर देवजीके रुधे हुए कण्डसे 'छोड़, छोड़' — ऐसा कहकर रोक्जेपर भी उस बालिकाको पकड़ लिया और उसे एक शिलापर पटक दिया । उसके पटकते ही वह आकाशमें स्थित हो गयी और उसने शखयुक्त एक महान् अष्टभुक्तकप धारण कर लिया ॥ २५-२६ ॥

तब उसने ऊंचे खरसे अदृहास किया और कंससे रोषपूर्वक कहा—'अरे कंस! मुझे पटकनेसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? जो तेरा बध करेगा उसने तो [ पहले ही ] जन्म ले लिया है; देवताओंके सर्वस्व वे हरि ही तुन्हारे [ कालनेमिरूप ] पूर्वजन्मनें भी जाल थे। अतः ऐसा जानकर हू शोध ही अपने हितक उपाय करें॥ २७-६८॥ ऐसा कह, यह दिख्य माला और चन्दनादिसे विभूपिता तथा सिद्धगणद्वारा स्तृति की जाती हुई देवी मोजराज कंसके देखते-देखते आकाशमार्गसे चली गयो॥ २९॥

इति श्रीविष्णुप्राणे पञ्चमेंऽशे तृतीयोऽभ्यायः ॥ ३ ॥

पृष्ठेनेव

### चौथा अध्याय

### बसुदेव-देवकीका कारागारसे मोक्ष

| श्रीपरासर उनाच                                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| कंसस्तदोद्विप्रपनाः प्राह सर्वान्पहासुरान्।   |                |
| प्रलम्बकेशिप्रमुखानाह्यासुरपुङ्गवान् ॥        | 8              |
| कंस उपाच                                      |                |
| हे प्रलम्ब महाबाहो केशिन् धेनुक पूतने।        |                |
| अरिष्टाद्यास्तथैबान्ये श्रृयतां वचनं मम ॥     | 5              |
| मां हन्तुममरैर्यत्नः कृतः किल दुरात्मभिः ।    |                |
| मद्वीर्यतापितान्वीरो न त्वेतानाणवाम्यहम् ॥    | ₹              |
| किमिन्द्रेणाल्पवीर्वेण कि हरेणैकचारिणा ।      |                |
| हरिणा वापि किं साध्यं छिद्रेष्ट्रसुरघातिना ॥  | ሄ              |
| किमादित्यैः किं वसुभिरत्यवीर्यैः किमग्रिभिः । |                |
| कि बान्धेरमरैः सर्वैर्मद्वाहुबलनिर्वितैः ॥    | t <sub>e</sub> |
| कि न दृष्टोऽमरपतिर्मया संयुगमेत्य सः।         |                |

मद्राष्ट्रे वारिता वृष्टियंदा शकेण किं तदा । महाणिषन्नैर्जलदैर्नापो मुक्ता यथेप्सिताः ॥ किमुर्व्यामवनीपाला महाहुबलभीरवः । न सर्वे सञ्जति याता जससन्धमृते गुरुम् ॥

अमरेषु ममावज्ञा जायते दैत्यपुङ्कवाः।

हास्यं मे जायते बीरास्तेषु यव्रपरेष्ट्रपि ॥

बहुन्बाणानपागच्छन्न

वक्षसा ॥

तथापि खलु दुष्टानां तेषामप्यधिकं पया । अपकासय देखेन्द्रा यतनीयं दुसत्मनाम् ॥ १०

तद्वो यशस्त्रिनः केचित्पृथिव्यां ये च याजकाः । कार्यो देवापकाराय तेषां सर्वात्यना वधः ॥ ११ श्रीपराशरजी बोले—तब कंसने खिन्न-चित्तसे प्ररूप्य और केशी आदि समस्त मुख्य-मुख्य असुरोंको बुलाकर कहा॥१॥

कंस खोला—हे प्रलम्ब ! हे महाबाहों केशिन् । हे धेनुक ! हे पूतने ! तथा हे अरिष्ट काटि अन्य असुरगण ! मेरा वचन सुनो— ॥ २ ॥ यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरावा देवताओंने मेरे मारनेके किये कोई यज किया है; किन्तु मैं बीर पुरुष अपने वीयंसे सताये हुए इन लोगोंको कुछ भी नहीं गिनता हूँ ॥ ३ ॥ अल्पवीर्थ इन्द्र, अकेले घूमनेवाले महादेव अथवा छिद्र (असावधानीका समय) हूँ इकर दैत्योंका वध करनेवाले विच्युसे उनमा स्था कार्य सिद्ध हो सकता है ? ॥ ४ ॥ मेरे बाहुबलसे दक्ति आदिखों, अल्पवीर्य वसुगणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओंसे भी मेरा क्या अग्निष्ट हो सकता है ? ॥ ५ ॥

आपलोगोने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ पुडाभूमिमें आकर देवराज इन्द्र, वक्षःस्थलमें नहीं, अपनी पीठपर वाणोकी बौद्धार सतता हुआ भाग गया था।। ६।। जिस समय इन्द्रने मेरे राज्यमें वर्षाका होना बन्द कर दिया था उस समय क्या मेथोंने मेरे वाणोंसे विचकर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया ?॥ ७॥ हमारे गुरु (श्वज्ञूर) जरासन्तको छोड़कर क्या पृथिवीके और सभी नृपतिगण मेरे बाहुबलसे वयभीत होकर मेरे सामने रिसर नहीं झुकाते ?॥ ८॥

हे दैत्पश्रेष्टगण! देवताओंके प्रति मेरे चित्तमें अवज्ञा होती है और हे चीरगण! उन्हें अपने (मेरे) यथका यल करते देखकर तो मुझे हैंसी आती है॥९॥ तथाणि हे दैत्येन्द्रो! उन दुष्ट और दुरात्पाओंके अपकारके लिये मुझे और भी अधिक प्रयल करना चाहिये॥१०॥ अतः पृथियीमें जो कोई यशसी और यशकर्ता हो उनका देवताओंके अपकारके लिये सर्वधा वध कर देना चाहिये॥११॥ उत्पन्नश्चापि मे मृत्युर्भृतपूर्वसा वै किल । इत्येतद्दारिका प्राह देवकीगर्भसम्भवा ॥ १२ तस्माद्वालेषु च परो यत्नः कार्यो महीतले । यत्रोद्रिकं बलं बाले स हन्तव्यः प्रयत्नतः ॥ १३ इत्याज्ञाप्यासुरान्कंसः प्रविक्याशु गृहं ततः । मुमोच बसुदेवं च देवकी च निरोधतः ॥ १४ इस-व्यव

युवयोघितिता गर्भा वृशैवैते मयाधुना । कोऽप्यन्य एव नाशाय बालो मम समुद्रतः ॥ १५ तद्रुं परितापेन तूनं तद्भाविनो हि ते । अर्थका युवयोदींषासायुषो यद्वियोजिताः ॥ १६ श्रीपहरार उनाव

इत्याश्वास्य विमुक्त्वा च कंसस्तौ परिशङ्कितः । अन्तर्गृष्टं हिजश्रेष्ठ प्रविवेश ततः स्वकम् ॥ १७ देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुई वालिकाने यह भी कहा है कि, वह मेरा भृतपूर्ण (प्रथम अन्यका) काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है ॥ १२ ॥ अतः आजकल पृथिबीपर उत्पन्न हुए बालकोंक विधवमें विशेष सावधानी रखने चाहिये और जिस बालकमें विशेष बलका उद्रेक हो उसे पलपूर्वक गार डाल्मा चाहिये ॥ १३ ॥ असुरोको इस प्रकार आजा दे कंसने कारागृहमें जाकर तुस्त ही वसूरोप और देखकीको बन्धमसे मुक्त कर दिया ॥ १४ ॥

कंस बोला—पैने अबतक आप दोनोंके बारूकोंकी तो ब्था ही हत्या की, मेरा नाश करनेके लिये तो कोई और ही बारूक उत्पन्न ही गया है।। १५॥ परन्तु आपलोग इसका कुछ दुःख न मानें क्योंकि उन बारूकोंकी होनहार ऐसी ही भी। आपलोगोंके आख्य-होषसे हो उन बारूकोंको अपने जीवनसे हाथ थोना पड़ा है।। १६॥

श्रीपराशरजी बोले—हे हिजश्रेष्ठ ! उन्हें इस प्रकार हाँद्रस बँधा और बन्धनसे मुक्तकर कसने शङ्कित चितसे अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ १७ ॥

\*\*\*

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽदो चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

### पाँचवाँ अध्याय

पूतना-वध

औपरावस उवाल

विमुक्ती वसुदेवोऽपि नन्दस्य शकटं गतः ।
प्रहष्टं दृष्टवात्रन्दं पुत्रो जाती ममेति वै ॥ १
वसुदेवोऽपि तं प्राहं दिष्ट्या दिष्ट्येति सादरम् ।
बार्द्धकेऽपि समुत्पत्रस्तनयोऽयं तवाधुना ॥ २
दत्तो हि वार्षिकस्सवों भव्यद्धिनृपतेः करः ।
यदर्थमागतास्तस्माञ्चात्र स्पेयं महाधनैः ॥ ३
यदर्थमागताः कार्यं तित्रव्यत्रं किमास्यते ।
भवद्धिनिम्यतां नन्द तच्छीघ्रं निजगोकुलम् ॥ ४
ममापि बालकस्तत्र रोहिणीप्रभवो हि यः ।
स रक्षणोयो भवता यथायं तनयो निजः ॥ ५
इत्युक्ताः प्रयसुगीपा नन्दगोपपुरोगमाः ।
शकटारोपितैभाष्डैः करं दत्त्वा महाबलाः ॥ ६

श्रीपराशरजी बोले—बन्दीगृहसे छूटते ही वसुदेवजी नन्दजीके छकड़ेके पास गये तो उन्हें इस समाचारसे अत्वन्त प्रसन्न देखा कि 'मेरे पुत्रका जन्म हुआ है' ॥ १ ॥ तब वसुदेवजीने भी उनसे आदरपूर्वक कहा—अब वृद्धावरथाने भी आपने पुत्रका मुख देख लिया यह बड़े ही सीभाग्दकी वात है ॥ २ ॥ आपलोग जिसलिये यहाँ आये थे वह राजाका सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं । यहाँ धनवान् पुत्र्योको और अधिक न ठहरना वाहिये ॥ ३ ॥ आपल्येग जिसलिये यहाँ आये थे वह कार्य पूरा हो चुका, अब और अधिक किसलिये ठहरे हुए हैं ? [ यहाँ देरतक ठहरना ठीक नहीं हैं ] अलः हे उसकी । आपल्येग शीघ ही अपने गोक्कको जाइये ॥ ४ ॥ यहाँपर रोहिगीसे उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी अप ठसी तरह रहा कींजियेगा जैसे अपने इस वालककी ॥ ५ ॥

वस्देवजीके ऐसा कहनेपर तन्द आदि महाबस्त्वान्

वसतां गोकुले तेषां पूतना बालधातिनी। सुप्तं कृष्णमुपादाय रात्री तस्मै स्तनं ददौ ॥ 19 यसै यसै स्तर्न सत्रौ पूतना सम्प्रयन्छति । तस्य तस्य क्षणेनाङ्गं बालकस्योपहन्यते ॥ कृष्णस्तु तत्स्तर्नं गाढं कराभ्यामतिपीडितम् । गृहीत्वा प्राणसहितं पर्यं क्रोधसमन्वितः ॥ सातिमुक्तमहासवा विच्छित्रस्रायुबन्धना। पपात पूतना भूमौ भ्रियमाणातिभीषणा ॥ १० तत्रादश्वतिसन्त्रस्ताः प्रयुद्धास्ते व्रजौकसः । ददुशुः पूतनोत्सङ्गे कृष्णं तां च निपातिताम् ॥ ११ आदाय कृष्णं सन्त्रस्ता यशोदापि द्विजोत्तम । गोपुळभ्रामणेनाथ बालदोवनपाकरोत् ॥ १२ गोकरीषपुपादाय नन्दगोयोऽपि मस्तके । कृष्णस्य प्रददी रक्षां कुर्वश्चैतदुदीरयन् ॥ १३ नन्दगोप उवाच रक्षतु त्वामशेषाणां भूतानां प्रभवो हरि: । नाभिसमुद्धतपङ्कजादभवज्ञगत् ॥ १४ यस्य

देष्टाप्रविधृता धारयत्यवनिर्जगत्। वराहरूपधृग्देवसर त्यां रक्षतु केशवः ॥ १५ नखाङ्करविनिर्भिन्नवैरिवक्षस्थलो विभुः।

वामनो रक्षत् सदा भवन्तं यः क्षणादभूत् । त्रिविक्रमः क्रमाक्रान्तत्रैलोक्यः स्फुरदायुधः ॥ १७

नृसिंहरूपी सर्वत्र रक्षतु त्वां जनार्दनः ॥ १६

शिरस्ते पातु गोविन्दः कण्ठं रक्षतु केशवः । गुह्यं च जठरं विष्णुर्जङ्के पादौ जनार्दन: ॥ १८

मुखं बाह् प्रबाह् च मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

रक्षत्वच्याहतेश्वर्यस्तव नारायणोऽच्ययः ॥ १९

शार्ङ्गचक्रगदायाणेश्शङ्खनादहताः गच्छन्तु प्रेतकुष्माण्डराक्षसा ये तवाहिताः ॥ २०

गोपगण छकड़ोंमें रखकर लाये हुए पाण्डीसे कर चुकाकर चले गये ॥ ६ ॥ उनके गोकुलमें रहते समय बालघातिनी पृतनाने राजिक समय सोये हुए कृष्णको गोदमें हेन्कर उसके मुलमें अपना स्तन दे दिया ॥ ७ ॥ सत्रिकं समय

पूतना जिस-जिस बारूकके मुसमें अपना स्तन दे देती थी

उसीका शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था ॥ ८ ॥ कृष्णचन्द्रने क्रोधपूर्वक इसके स्तनको अपने हाधौसे खुब दवाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणोंके सहित पीने रुगे ॥ ९ ॥ तब स्नायु-बन्धनीके दिशियर हो जानेसे पूतना

घोर इन्द्र करती हुई मुस्ते समय महाभयद्भुर रूप धारणकर पृथिबीपर गिर पड़ी ॥ १० ॥ उसके घोर नाइको सुनकर भयगीत हुए जजनासीगण जाग उठे और देखा कि कृष्ण

पूतनाकी मोदमें हैं और वह मारी गयो है।। ११।।।

हे द्विजोत्तम ! तब भयभीता यशोदाने कृष्णको गोदमें रेकर उन्हें नौकी पुँछसे झाड़कर बारूकका यह-दोष निवारण किया।। १२॥ नन्दर्गपने भी आगेके वाका कहरूर विधिपूर्वक रक्षा करते हुए कृष्णके महतकपर गोबरका चुर्ण लगाया ॥ १३ ॥

नन्दगो**य बोले**—जिनकी नाभिसे प्रकट हुए

कमरूसे सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है वे सम्पूर्ण भूतोंके आदिस्थान श्रोहरि तेरी रक्षा करें ॥ १४ ।: जिनकी दाढोंके अध्रभागपर स्थापित होकर भूमि सम्पूर्ण जगत्को धारण करती है वे वराह-रूप-धारी श्रीकेशय तेरी रक्षा करे ॥ १५ ॥ जिन विभूने अपने नखाब्रीसे शबुके दक्षःस्थलको बिदीर्ण कर दिया था वे नुसिंहरूपी जनार्दम हेरी सर्वत्र रक्षा करें ॥ १६ ॥ जिन्होंने खणमात्रमें सङ्गस्त विविक्तमरूप धारण करके अपने तीन पर्गोसे विलोकीको नाप लिया था वे वामनभगवान् तेरी सर्वदा रक्षा करे ॥ १७ :। गोबिन्द तेरे सिरकी, केशय कण्डकी, विष्णु गुहास्थान और जठरकी तथा जनादंन जेघा और चरणोकी

रक्षा करें ॥ १८ ॥ तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और

सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अखण्ड-ऐश्वयंसे सम्पन्न अविनाकी

श्रीनारायण रक्षा करें।: १९॥ तेरे अनिष्ट करनेवाले जो

वेत, कुम्माण्ड और राक्षस हो वे जाक्ने धनुष, चक्र और

गदा धारण करनेवाले विष्णुभगवानुको दाङ्क-ध्वनिसे नष्ट

त्वां पात् दिश्च वैकुण्ठो बिदिश्च मधुसुदनः । ह्रषीकेशोऽम्बरे भूमौ रक्षतु त्वां महीधरः ॥ २१ श्रोपरादार उदान

एवं कृतस्वस्त्ययनो नन्दगोपेन वारुकः। ञायितञ्ज्ञकटस्याधी बालपर्यङ्क्रिकातले ॥ २२

ते च गोषा पह्दद्वष्ट्रा पृतनायाः कलेवरम् ।

मृतायाः परमं त्रासं विस्मयं च तदा ययुः ॥ २३

हो जायै ॥ २० ॥ भगवान् वैकुण्ड दिशाओंमें, मधुसूदन विदिशाओं (कोणीं)में, इपीकेश आकाशमें तथा पृथिवीको धारण करनेवाले श्रीरोधजी पृथिवीयर तेरी रक्षा करें ॥ २१॥। श्रीपसदास्त्री बोले-इस प्रकार स्विताबाचन कर मन्दगोपने बालक कृष्णको छकड़ेके नीचे एक कटोलेयर सुद्ध दिया ॥ २२ ॥ मरी हुई पृत्नाके महान् क्लेबरको देखकर उन सभी गोपोंको अत्यन्त भव और विस्मय हुआ ॥ २३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पऋगेंऽक्षे पञ्चगोऽध्यायः ॥ ५ ॥

- 🛊 ----

### छठा अध्याय

शकटभञ्जन, समलार्जुन-उद्धार, व्रजवासियोंका गोकुलसे वृन्दावनमें जाना और वर्षा-वर्णन

श्रीपुराशर उवाच

कदाचिन्छकटस्याधरुशयानो मध्सुदुनः । चिक्षेप चरणावृध्यै सान्यार्थी प्ररुरोद हु ॥ १ तस्य पादप्रहारेण शकटं परिवर्तितम्। विध्वस्तकुम्मभाण्डं तद्विपरीतं पपात वै॥ २ ततो हाहाकृतं सर्वो गोपगोपीजनो द्विज। आजगामाथ दहुरो बालमुत्तानशायिनम् ॥ ३ गोपाः केनेति केनेदं शकटं परिवर्तितम्। तत्रैय बालकाः प्रोचुर्बालेनानेन पातितम् ॥ ४ रुदता दृष्टमस्माभिः पादविक्षेपपातितम्। शकटं परिवृत्तं वै नैतदन्यस्य चेष्टितम्॥ ५ पुनरतीबासन्गोपा विस्मवचेतसः । ततः नन्दगोपोऽपि जवाह बालमत्यन्तविस्मितः ॥ ६

यशोदा शकटारूढभग्नभाण्डकपालिकाः। शकटं चार्चयामास दक्षिपुष्पफलाक्षतैः ॥ ७

गर्गश्च गोकुले तत्र वसदेवप्रचोदितः। प्रच्छन्न एव गोपानां संस्कारानकरोत्तयोः ॥ ८

ज्येष्टं च राममित्याह कृष्णं चैव तथावरम् । गर्गो मनिमतां श्रेष्ठो नाम कुर्वन्यहामतिः ॥ ९

श्रीपराशरजी बोले—एक दिन छकड़ेके नीने सोये हुए मधुसुदनने दुधके लिये रोते-रोते ऊपरको लाव मधी ा १ ॥ उनकी लात लंगते ही वह छकड़ा स्रोट गया, उसमें रखे हुए कृष्य और भाष्ड आदि फुट गये और बह

उल्हा जा पड़ा ॥ २ ॥ हे द्विज ! उस समय हाहाकार पच

गया, समस्त गोप-गोपीगण वहाँ आ पहुँचे और उस

बालकको उतान सोदे हुए देखा ॥ ३ ॥ तब गोपगण पृछने लगे कि 'इस छकड़ेको किसने उलट दिया, किसने उलट दिया ?' तो बहाँगर खेलते हुए बालकोने कहा---''इस कुष्णने ही गिराया है ॥ ४ ॥ इसने अपनी आँखोरी देखा है

कि रोते-रोते इसकी लात लगनेसे ही यह छकछा गिरकर उल्हेट गया है। यह और किसीका काम नहीं है" ॥ ५ ॥

यह सुनकर गोपगणके चित्तभे अत्यन्त विस्मय हुआ तथा नन्दगोपने अस्यन्त चिकत होकर बारुकको उठा लिया ॥ ६ ॥ फिर यद्गोदाने भी सकड़ेमें रखे हए फटे भाष्डोंके टुकड़ीकी और उस एकड़ेकी दही, पूज, अक्षर और पहल आदिसे पूजा की ॥ ७ ॥

इसी समय वसुदेवजीके कहनेसे गर्गाचार्यने गौपीरी छिप-विषे गोकुलमें आकर उन दोनों बालकोंके [द्विजीचित ] संस्कार किये ॥ ८ ॥ उन दोनोंके नामकरण-संस्कार करते हुए महामति गर्मजॉन यहेका नाम राम और छोटेका कृष्ण बतलाया॥९॥

3.55 स्वल्पेनेंब तु कालेन रिड्डिणौ तौ तदा क्रजे । घृष्टजानुकरौ विप्र बभूवतुरुभावपि ॥ १० करीषभस्मदिग्धाङ्कौ भ्रममाणावितस्ततः । न निवारयितुं शेके यशोदा तौ न रोहिणी ॥ ११ गोवाटमध्ये क्रीइन्तौ बत्सवाटं गतौ पुनः । त्रदश्जीतगोबत्सपुन्छाकर्षणतत्त्वरौ ॥ १२ यदा यशोदा तौ बालाबेकस्थानचराबुभौ। शशाक नो बारवितुं क्रीडन्तावितवञ्चलौ ॥ १३ दाम्ना मध्ये ततो बद्ध्वा वबन्ध तमुलूखले । कृष्णमञ्जिष्टकर्माणमाह चेदममर्पिता ॥ १४ यदि शक्नोषि गच्छ त्वमतिचञ्चलचेष्टित । इत्युक्त्वाथ निजं कर्म सा चकार कुटुम्बिनी ॥ १५ व्ययायामध तस्यों स कर्षमाण उलुखलम् । यमलार्जुनमध्येन जगाम कमलेक्षण: ॥ १६ कर्पता वृक्षयोर्मध्ये तिर्धगातम्लुखलम् । भग्नाबुतुङ्गशासाधौ तेन तौ चमलार्जुनौ ॥ १७ ततः कटकटाशब्दसमाकर्णनतत्परः । आजगाम व्रजजनो ददर्श च महादूर्मौ ॥ १८ नवोद्गताल्पदलांश्सितहासं च बालकम्। तयोर्मध्यगतं दाझा बद्धं गाउं तथोदरे ॥ १९ ततश्च दामोदरतां स ययौ दामबन्धनात् ॥ २० गोपसृद्धास्ततः सर्वे नन्दगोषपुरोगमाः। मन्त्रयामासुरुद्विया महोत्यातातिभीरवः ॥ २१ स्थानेनेह न नः कार्यं ब्रजामोऽन्यन्यहावनम् । उत्पाता बहवो हात्र दृश्यन्ते नाशहेतवः ॥ २२ पूतनाया विनाशश्च श्रव्हटस्य विपर्ययः। विना बातादिदोवेण दुमयोः पतर्न तथा ॥ २३ वृन्दावनमितः स्थानात्तस्मादुव्छाम मा चिरम् ।

यावळीपमहोत्पातदोषो नाभिभवेद्वजम् ॥ २४

<u>ऊचुस्खं</u> स्वं कुलं शीघं गम्बतां मा विलम्बथ ॥ २५

इति कृत्वा मति सर्वे गमने ते व्रजीकसः ।

हे विप ! वे दोनी बालक थोड़े ही दिनींगे गौओंक गोष्ट्रमें रेंगते-रेंगते हाथ और युटनेकि शरू चरूनेवारे हो गये ॥ १० ॥ गोवर और एख-भरे शरीरते इधर-उधर घुमते हुए तन बालकोंको यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थीं ॥ ११ ॥ कभी ये भौओंके घोषमे खेलते और कभी बछडोंके मध्यमें चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ोकी पुँछ पकड़कर खींचने लगते ॥ १२ ॥ एक दिन जब यत्रोदा, सदा एक ही स्थानपर साथ-साथ सेलनेवाले उन दोनी अत्यन्त चञ्चल बालकोको व रोक सकी तो उसने अनायास ही सब कर्न करनेवाछे कृष्णको रस्सीसे कदिभागमें कसकर ऊखलमें बाँघ दिया और रोषपूर्वक इस प्रकार कहने लगी— ॥ १३-१४ ॥ "और चञ्चरू ! अब तुझमें सामर्थ्य हो तो चला जा।" ऐसा कहकर कुट्टम्बनी यशोदा अपने घरके घन्धेमें लग गयी ॥ १५ ॥ उसके गृहकार्यमें व्यम हो जानेपर कमलनयन कृष्ण करालको प्रीचते खींचते यमलार्जनके बीचमें गये ॥ १६ ॥ और उन दोनों युखोंके बीचमें तिरस्री पड़ी हुई ऊक्षरको जीवते हुए उन्होंने ऊँची शासाओंवाले यमरु:र्जन-वक्षको उखाइ द्वाराः।। १७॥ तब उनके उखड़नेका कर-कर शब्द सनकर वहाँ बजवासील्प्रेग दौड़ आये और उन दोनों महावृक्षोंको तथा उनके बांचमें कमार्गे रस्तीसे कसकर बैधे हुए बालकको नर्ने-नर्से अस्य द्वितेकी श्रेत विक्रणोंसे शुभ्र हास करते देखा। तभीसे रस्सीसे बैंधनेके कारण उनका नाम दामोदर ণিতা।। १८—३०॥ तब नन्दगोप आदि समसा बुद्ध गोपोनि महान् उत्पातीके कारण अत्यन्त भयभीत होक्स आपसमें यह सलाह की-- ॥ २१ ॥ 'अब इस स्थानमर रहनेका हनारा कोई प्रयोजन नहीं है, हमें किसी और महाबनको चलना चाहिये। क्योंकि यहाँ नाशके कारणव्यरूप, पुतना-वध, छकडेका लोट जाना तथा अधि आदि किसी दोषके बिना ही वृक्षोंका गिर पड़ना इत्यादि बहुत-से उत्पात दिखायी देने रूगे हैं ॥ २२-२३ ॥ उतः जबतक कोई भूमिसम्बन्धी महान् उत्पात बजन्ये नष्ट न करे तबतक शीक्ष ही हमलोग

इस स्थानसे बन्दावनको चल देश २४॥

इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलनेका विचारकर

अपने-अपने कुटुम्बके लोगोंसे कहने लगे-- शोध

ततः क्षणेन प्रयसुः शकटैगींबनैस्तथा । यूथशो वस्सपालाश्च कालयन्तो व्रजौकसः ॥ २६ द्रव्यावयवनिर्द्धृतं क्षणमात्रेण तत्तथा । काकभाससमाकीर्णं व्रजस्थानमभूद्द्विज ॥ २७ वृन्दावनं भगवता कृष्णेनाक्ष्टिष्टकर्मणा । शुभेन मनसा ध्यातं गवां सिद्धिमभीपसता ॥ २८

ततस्तन्नानिरूक्षेऽपि धर्मकाले द्विजीतम् । प्रावृद्काल इवोद्धृतं नवश्यं समन्ततः ॥ २९

स समावासितः सवों क्रजो वृन्दावने ततः । शकटीवाटपर्यन्तश्चन्द्राद्धीकारसंस्थितिः ॥ ३०

बत्सपाली च संवृत्ती रामदामोदरी ततः । एकस्थानस्थिती गोष्ठे चेरतुर्बाललीलया ॥ ३१ बर्हिपत्रकृतापीडौ वन्यपुष्पावतंसकौ । गोपवेणुकृतातोद्यपत्रवाद्यकृतस्वनौ ॥ ३२

काकपक्षधरौ बालौ कुमाराविव पावकी । हसन्तौ च रमन्तौ च चेरतुः स्म महावनम् ॥ ३३

क्वचिद्वहत्त्तावन्योन्यं क्वीडमानो तथा परैः।

गोपपुत्रैस्समं वत्सांश्चारयन्तौ विचेरतुः ॥ ३४ कालेन गच्छता तौ तु सम्नयर्थी महाक्रजे ।

सर्वस्य जगतः पाली वस्तपाली बभूवतुः ॥ ३५ प्रावृद्कालस्ततोऽतीवमेघौघस्थगिताम्बरः ।

वभूव वारिधाराभिरैक्यं कुर्वन्दिशामिव ॥ ३६

प्ररूढनवशयाख्या शक्रगोपाचितामही । तथा मारकतीवासीत्पद्मरागविभूषिता ॥ ३७

अहुस्त्यार्गवाहीनि निम्नगार्थ्यासि सर्वतः । सर्वाति वर्षितीयस्यं सम्बन्धाः सर्वाते सम्बन्धः ॥ ३८

मनांसि दुर्विनीतानां प्राप्य लक्ष्मीं नवामिय ॥ ३८

न रेजेऽन्तरितञ्चन्द्रो निर्मेलो मलिनैर्घनैः ।

सद्वादिवादो मूर्खाणां प्रगल्भाभिरिवोक्तिभिः ॥ ३९

ही चलो, देरी मत करों ॥ २५॥ तब वे वजवासी वत्सपाल दल बाँधकर एक क्षणमें ही छकड़ों और मौओंके साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिये॥ २६॥ हैं द्विज! यस्ऑंके अवशिष्टांशोंसे मुक्त वह ब्रजभूमि क्षणभरमें ही काक तथा भास आदि पक्षियोंसे काम हो गयाँ॥ २७॥

तन लोलाविहारी भगवान् कृष्णने गीओको अभिवृद्धिको इच्छासे अपने शुद्धचित्तसे वृन्दावन (नित्य-वृन्दावनधाप) का चिन्तन किया॥ २८॥ इससे, हे द्विजोतम ! अत्यन्त रूक्ष ग्रीष्मकालमें भी वहाँ वर्षाश्चतुके

समान सब ओर नवीन दूब उत्पन्न हो गयी॥ २९॥ तब बारों ओर अर्द्धचन्द्राकारसे छकड़ोंको बाह् लगाकर ने समस्त बजवासी बुन्दाबनमें रहने लगे॥ ३०॥

तदमन्तर सम और कृष्ण भी बछड़ोंके रक्षक हो गये और एक स्थानपर रहकर गोष्ठमें चाल्ठलेखा करते हुए विचरने लगे ॥ ३१ ॥ वे काकमक्षधारी दोनों बाल्क सिरपर मधूर-पिच्छका मुकुट धारणकर तथा वन्यपुष्पोंके कर्णभूषण पहन चालोचित वंशी अदिसे सब प्रकारके बाजंकी ध्वनि करते तथा परोक्ति बाजेसे हो नाना प्रकारकी ध्वनि निकालते, स्कन्दके अंशामृत शाख-विशास कुमारोंक समान हैसते और खेलते हुए उस महावनमें विचरने लगे ॥ ३२-३३ ॥ कभी एक-दूसरेको अपने पीटपर ले जाते तथा कभी अन्य खालबालोंके साध खेलते हुए वे बंछड़ोंको चराते साध-साथ धूमवे एक्ते ॥ ३४ ॥ इस प्रकार उस महाबजमें रहते एतते कुछ

समय बीतनेपर वे निसिल्लोकपालक कसपाल सात

वर्षके हो गये ॥ ३५ ॥

तब पेशसमूहसे आकाशको आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय वारिधाराओंसे दिशाओंको एकरूप करता हुआ सर्वाकाल आया ॥ ३६ ॥ उस समय नवीन दूर्वाके बढ़ जाने और वीरबहूटियोंसे व्याप्त हो जानेके कारण पृथिबी पद्मवागिबभूषिता भरफतमयी-सी जान पड़ने लगो ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार नया धन पानतर दुष्ट पुरुषोंका चिन उच्छूकूल हो जाता है उसी प्रकार मदियोंका जल सब ओर अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगा ॥ ३८ ॥ जैसे मूर्ख मनुष्योंकी भृष्टतापूर्ण उक्तियोंसे अच्छे बक्ताकी

याणी भी मस्तिन पद जाती है बैसे ही मस्तिन पेचोंसे

<sup>🍍</sup> एक प्रकारके लाल कीड़े, जो कर्षा-कालमें उलाब होते हैं, उन्हें शक्कपोप और वीरवहरी कहते हैं।

निर्मुणेनापि चापेन शकस्य गगने पदम्। अवाप्यताविवेकस्य नुपस्येव परिप्रहे ॥ ४० मेघपृष्टे बलाकानां रराज विमला ततिः। वृत्तचेष्टेव कुलीनस्पातिशोधना ॥ ४१ न वबन्धाम्बरे स्थैर्स विद्युदत्यन्तवज्ञाला। मैत्रीय प्रवरे पुंसि दुर्जनेन प्रयोजिता॥४२ पार्गा बभूबुरस्पष्टास्तुणशृष्यचयावृताः । अर्थान्तरमनुष्राप्ताः प्रजडानामियोक्तयः॥ ४३ उन्पत्तशिखिसारङ्गे तस्मिन्काले महावने। कृष्णरामौ मुदा युक्तौ गोपालैश्चेरतुस्सह ॥ ४४ क्रचिद्रीभिसामं रम्यं गेयतानरतावधौ । चेरतुः कविदत्यर्थं शीतवृक्षतलाश्रितौ ॥ ४५ क्षचित्कदम्बसक्चित्रौ मयूरस्रग्विराजितौ । विलिसी कचिदासातां विविधीर्गिरियातुभिः ॥ ४६ पर्णशय्यासु संसुप्तौ क्रचित्रिद्यन्तरेषिणौ । कचिद्रजीत जीमूते हाहाकारस्याकुलौ ॥ ४७ गायतामन्यगोपानां प्रशंसापरमौ कवित्। मयूरकेकानुगती गोपवेणुप्रवादकौ ॥ ४८ नानाविधैर्भावैस्तपप्रीतिसंवृतौ । क्रीडन्ती ती वने तस्मिश्चेरतुस्तुष्ट्रमानसौ ॥ ४९ विकाले च समं गोभिगोंपवृन्दसमन्त्रिती । वित्तत्याथ यथायोगं व्रजमेत्य महाबलौ ॥ ५० गोपैस्समानैस्सहितौ क्रीडन्तावमराविव । एवं ताबुपतुस्तत्र रामकृष्णौ महाद्युती ।। ५१

आन्छदित रहनेके कारण निर्माल चन्द्रमा भी शोमाहीन हो।
गया ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार विजेकहीन राजाके संगमें गुणहीन
मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ऐसा है उसी प्रकार आकाशपण्डलमें गुणरित इन्द्र-भनुष शियत हो गया ॥ ४० ॥
दुशचारी पुरुषमें कुलीन पुरुषको निष्कष्ट शुम चेष्टके समाव
मेषमण्डलमें चगुलोंकी निर्माल पंकि मुशोभित होने
लगी ॥ ४१ ॥ श्रेष्ठ पुरुषके साथ दुर्जनकी मित्रताके समाव
अत्यन्त चञ्चला विद्युत् आकाशमें स्थिर न रह सकी ॥ ४२ ॥
प्रहामूर्ख मनुष्योंकी अन्नार्थिका उक्तियोंके समान मार्ग हुन
और दूबसमूहसे आच्छादित होकर अस्पष्ट हो नये ॥ ४३ ॥

उस समय उन्पत्त भयूर और चातकगणसे सुशीभित महावनमें कृष्ण और राम प्रसम्तापूर्वक गोपकुमारोंके साथ विवरने छगे ॥ ४४ ॥ वे दोनों कभी गीओंक साथ मनोहर गान और तान छेड़ते तथा कभी अत्यन्त होतल गृश्वतलका आश्रय लेते हुए विचरते रहते थे ॥ ४५ ॥ वे कभी तो कदम्ब-पुष्पोंके हारसे विचित्र वेग बना लेते, कभी मयूर-पिन्छकी मालासे सुहोभित होते और कभी नाना प्रकारकी पर्वतीय धातुओं से अपने शरीरको लिग्न कर लेते ॥ ४६ ॥ कभी कुछ हापको लेनेकी इच्छासे पत्तोंको शब्दापर लेट जाते और कभी मेसके नजीपर 'हा हा' करके कोलाहल मन्दाने लगते ॥ ४० ॥ कभी दूसरे गोपिक गोपर आन दोनों उसकी प्रशंस करते और कभी खालीकी-सी बांसुरी बजाते हुए मधुरकी बोलीका अनुकरण करने लगते ॥ ४८ ॥

इस प्रकार के दोनों अत्यन्त प्रीतिके साथ नाना प्रकारके भागोंसे परस्पर प्रेलते हुए प्रसन्नित्तसे उस वनमें विचरने लगे ॥ ४९ ॥ सायट्रालके सामय वे महावादी वालक वनमें यथायोग्य विहार करनेके अनन्तर मी और म्यालवालीक साथ तकमें लीट आते थे॥ ५०॥ इस तरह अपने समवयस्क मोपगणके साथ देवताओंके समान क्रीडा करते हुए वे महातेवासी राम और कृष्ण नहीं रहने लगे॥ ५१॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽदो पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

## सातवाँ अध्याय

### कालिय-दमन

8

₹

8

4

श्रीपरादार उवाच

एकदा तु विना रामं कृष्णो वृन्दावनं ययौ । विचचार वृतो गोपैर्वन्यपुष्पस्तगुरूवलः ॥

स जगामाथ कालिन्दीं लोलकल्लोलञ्चालिनीप् ।

तीरसंलग्नफेनीचैईसन्तीमिव सर्वतः ॥ तस्याञ्चातिमहाभीमं विद्याप्रिश्चितवारिकम् ।

हुदं कालियनागस्य ददशांतिविभीषणम् ॥

विषात्रिना प्रसरता दग्धतीरमहोरुहम्। वाताहताम्बुविक्षेपस्पर्शदाधविहङ्गमम्

महारौद्रं मृत्युवक्त्रमिवापरम्। तमतीय

विलोक्य चिन्तयामास भगवान्यधुसुदनः ॥ अस्मिन्वसति दुष्टात्मा कालियोऽसौ विवायुषः ।

यो मया निर्जितस्यवत्वा दुष्टो नष्टः पयोनिधिम् ॥

तेनेयं दूषिता सर्वा यमुना सागरङ्गमा। नरैगोंधनैश्चापि तृषातेंक्पभुज्यते ॥

तदस्य नागराजस्य कर्तच्यो निवहो मया ।

निखासास्तु सुखं येन चरेयुर्वजवासिनः ॥

एतदर्थं तु लोकेऽस्मित्रक्तारः कृतो मया ।

यदेषामृत्यथस्थानां कार्या शान्तिर्दुरात्मनाम् ॥

तदेतं नातिदूरस्थं कदम्बमुरुशास्त्रिनम्। अधिरुद्धा पतिष्यामि हुदेऽस्मित्रनिलाशिनः ॥ १०

श्रीपराशार उतान

इत्यं विचित्त्य यद्ध्या च गार्ड परिकरं तत: । निपयात हुदे तत्र नागराजस्य घेगतः ॥ ११

तेनातिपत्ता तत्र क्षोभितस्य महाहदः।

अत्यर्थं दूरजातांस्तु समसिञ्जन्महीरुहान् ॥ १२

श्रीपरादारजी खोले—एक दिन रामको बिना साथ

लिये कृष्ण अकेले ही चुन्यचनको गये और वहाँ बन्ध पुर्धोंकी मालाओंसे लुशोमित हो गोपगणसे धिरे हुए विचरने लगे॥१॥ घूमते-घूमते वे चञ्चल तस्ह्रोंसे

शोभित यगुनाके तटपर जा पहुँचे जो किनाग्रेपर फेनके इक्ट्रें हो जानेसे मानी सब ओरसे हैंस रही थी॥ २॥

यमनाजीमें उन्होंने विद्याप्तिसे सन्तप्त जलवाला कार्कियनागका महाभवेकर कुण्ड देखा॥३॥ उसकी

विषान्निके प्रसारसे किनारिके वृक्ष जल गये ये और वायुके थपेड़ोसे उछलते तुए जलकर्णीका सार्श होनेसे पक्षियण दग्ध हो जाते थे॥४॥

मृत्युके अपर पुरतके समान उस महाभयंकर कुण्डको देखकर भगवान मधुसुदनने विचार किया-॥ ५ ॥ 'इसमें दृष्टात्मा कालियनाग रहता है जिसका

बिल ही शक्त है और जो दृष्ट मुझ [ अर्थात् मेरी विभृति परुड ] से पर्याजन हो समृदको छोड़कर भाग आया है।। ६।। इसने इस समुद्रगामिनी सम्पूर्ण

यगुनाको दूषित कर दिया है, अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओंके भी काममे नहीं आता है॥७॥

ब्रजवासी लोग निर्भय होकर स्वयूर्वक रह सके ॥ ८ ॥ 'इन कुमार्गगामी दुग्रमाओंको शान्त करना चाहिये,

अतः मुझे इस नागराजध्य रामन करना चाहिये, जिससे

इसिलचे ही तो मैंने इस लोकमें अवतार लिया है॥ ९॥ अतः अब मैं इस ऊँचो-ऊँची शाखाओंबाले पासहीके कदम्बव्धपर चढ़कर बायुभक्षी नागराजके

कुण्डमें कृदता हैं ॥ १० ॥

श्रीयराद्यारजी बोले—हे मैत्रेय ! ऐसा विचारकर भगवान् अपनी कमर करकार येगपूर्वक नागराजके कुण्डमें कूद पहें ॥ ११ ॥ उनके कृदनेसे उस महाहदने अत्यन्त दोभित होकर दुरस्थित मुक्षोंको भी भिगो दिया॥ १२॥

तेऽहिदुष्टविषज्वालातप्राम्बुपवनोक्षिताः । जज्बलुः पादपास्तद्यो ज्वालाव्याप्तदिगन्तराः ॥ १३ आस्फोटवामास तदा कृष्णो नागहदे भुजम् । तच्छब्दश्रवणाद्याशु नागराजोऽभ्युपागमत् ॥ १४ आतास्रमयनः कोपाद्विषज्वालाकुलैर्मुखैः । वृतो महाविषैश्चान्यैकरगैरनिलाशनैः ॥ १५ नागपल्यश्च शतशो हारिहारोपशोभिताः । प्रकम्पिततनुक्षेपचलस्कुण्डलकान्तयः ॥ १६ ततः प्रवेष्टितस्तपैस्त कृष्णो भोगवन्धनैः । ददंशुस्तेऽपि तं कृष्णे विषज्वालाकुलैर्मुखैः ॥ १७ तं तत्र पतितं दृष्टा सपैभोगैर्निपीडितम् । गोपा क्रजमुपागम्य चुकुशुः शोकलालसाः ॥ १८

एव मोहं गतः कृष्णो पत्रो वै काल्यिह्दे ।

भक्ष्यते नागराजेन तमागच्छत पश्यत ॥ १९
तच्छुत्वा तत्र ते गोपा वज्रपातोपमं वचः ।

गोप्यश्च त्वरिता जग्मुर्थशोदाप्रमुखा हृदम् ॥ २०
हा हा कासाविति जनो गोपीनामतिविह्नलः ।

यशोदया समं भ्रान्तो दुतप्रस्वितितं वयौ ॥ २१
नन्दगोपश्च गोपाश्च रामश्चाद्धतविक्रमः ।

त्वरितं वमुनां जग्मः कृष्णदर्शनलालसाः ॥ २२
ददृशुश्चापि ते तत्र सर्पराज्यवाङ्गतम् ।

निष्मयत्नीकृतं कृष्णं सर्पभोगविवेष्टितम् ॥ २३
वन्दगोपोऽपि निश्चेष्ठो न्यस्य पुत्रमुखे दृशम् ।

गोष्य उच्छः सर्वा यशोदया सार्द्धं विशामोऽत्र महाहुदम् । सर्पराजस्य नो पन्तुमस्माभिर्युज्यते अजम् ॥ २६ दिवसः को विना सूर्यं विना चन्द्रेण का निशा । विना वृषेण का गावो विना कृष्णेन को ब्रजः ॥ २७

यशोदा च महाभागा बभूव मुनिसत्तम ॥ २४

प्रोचुश्च केशवं प्रीत्या भयकातर्यगद्दम् ॥ २५

गोप्यस्वन्या स्टन्यश्च ददशः शोककातराः ।

उस सर्पके विषम विषकी ज्वालारी तमे हुए जलसे भीगनेके कारण वे वृक्ष तुरन ही जल उठे और उनकी ज्वालाओंसे सम्पूर्ण दिशाएँ व्याप्त ही गर्यी ॥ १३ ॥

तब कृष्यचन्द्रने उस नागकुण्डमे अपनी भुजाओंको टोंका: उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया ॥ १४ ॥ उसके नेत्र क्रोधसे कुछ ताववर्ण हो रहे थे, मुखोंसे अग्निकी लगरें निकल रही थीं और वह महाविधेले अन्य वायुंगक्षी समेंसे विस्त हुआ था ॥ १५ ॥ उसके साथमें यनोहर हामेंसे प्रषिता और शरीर-कम्पनसे

उसके साथमें मनोहर हारोंसे भूषिता और शरीर-कम्पनसे हिलते हुए कुण्डलोकी कान्तिसे सुशोभिता सैकड़ों नागपत्रियाँ थीं॥ १६॥ तब सपोंने कुण्डलाकर होकर कृष्णचन्द्रको अपने शरीरसे बाँध लिया और अपने विषात्रि-सन्तप्त मुसोंसे काटने लगे॥ १७॥

तदनत्तर गोषगण कृष्णचन्द्रको नःगकुण्डमें गिरा हुआ और सर्वेक फणोंसे पीडित होता देख वजमें चले आये और शोकसं व्याकुल होकर रोने लगे ॥ १८ ॥ गोपगण बोले---आओ, आओ, देखो ! यह कृष्ण

कालीदसमें हूबकर मूर्चिंत हो गया है, देखो इस नागराज खाये जाता है। १९॥ वजपातके समान उनके इन अमङ्गल बाक्योंको सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियाँ तुरंत ही कालीदहपर दींड आयों॥ २०॥ 'हाय ! हाय ! वे कृष्ण कहाँ गये ?' इस प्रकार अत्यन्त व्याकुलतापूर्वक येती हुई गोपियाँ यशोदाके साथ शोधतासे गिरती-पड़ती चल्डों॥ २१॥ कदजी तथा अन्यान्य गोपगण और अद्भुत-विक्रमशाली चल्पामची भी कृष्णदर्शनकी लालसासे शोधतापूर्वक यमुना-तटपर आये॥ २२॥

वहाँ आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचन्द्र सभैराजके चंगुरुमें फैंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीरसे लंपेटकर निरुपाय कर दिया है ॥ २३ ॥ हे मुनिसत्तम ! महाभागा बशोदा और नन्दगोप भी पुत्रके मुखपर टक्टको लगाकर चेष्ट्राश्चून्य हो गये ॥ २४ ॥ अन्य गोपियोंने भी जब कृष्णचन्द्रको इस दशामें देखा तो ये शोकाकुल होकर रोने लगों और भय तथा व्याकुलताके कारण गद्दवाणीसे उनसे भीतिपूर्वक कहने लगीं ॥ २५ ॥ गोपियों बोलीं—अब हम सब भी बशोदाके साथ

इस सर्पराजके महाकुण्डमें ही डूबी जाती है, अब हमें अजमें जाता उचित नहीं है ॥ २६ ॥ सूर्यके बिना दिन कैसा ? चन्द्रमाके किंगा रात्रि कैसी ? सॉडके बिना गीएँ क्या ? ऐसे ही कुष्णके बिना ब्रचनें भी क्या रखा है ? ॥ २७ ॥

विनाकृता न यास्यापः कृष्णेनानेन गोकुलम् । अरम्यं नातिसेव्यं च वारिहीनं यथा सरः ॥ २८ यत्र नेन्दीवरदलश्यामकान्तिरयं हरि: । तेनापि मातुर्वासेन रतिरस्तीति विस्मयः॥ २९ उत्फुल्लपङ्कादलस्पष्टकान्तिविलोचनम् । अपश्यन्यो हरि दीनाः कथं गोष्ठे भविष्यथ ॥ ३० अत्यन्तमधुरालाषहतादीयमनोरथम् । न विना पुण्डरीकाक्षं यास्यामो नन्दगोकुलम् ॥ ३१ भोगेनावेष्टितस्यापि सर्पराजस्य पदयत । स्मितशोभि मुखं गोष्यः कृष्णस्यास्मद्विलोकने ॥ ३२ श्रीपराभर उत्पाच इति गोपीवचः श्रुत्वा रौहिणेयो महाबलः । गोपोश्च त्रासविधुरान्विलोक्य स्तिमितेक्षणान् ॥ ३३ नन्दं च दीनमत्यर्थं न्यस्तदृष्टिं सुतानने । पूर्खाकुलां यशोदां च कृष्णमाहात्पसंज्ञया ॥ ३४ किमिदं देवदेवेश भावोऽयं मानुषस्त्वया। व्यज्यतेऽत्यन्तमात्मानं किमनन्तं न वेत्सि यत् ॥ ३५ त्वयेव जगतो नाभिरराणायिव संश्रयः। कर्त्तापहर्त्ता पाता च त्रैलौक्यं त्वं त्रयीमयः ॥ ३६ सेन्द्रै स्दाप्रिवस्थिरादित्यैर्यस्दश्चिभः ।

व्यज्यतेऽत्यन्तमात्मानं किमनन्तं न वेत्सि यत् ॥ ३५ त्यमेव जगतो नाभिरराणामिव संश्रयः । कर्तापहर्ता पाता व त्रैलीक्यं त्वं त्रयोमयः ॥ ३६ सेन्द्रै स्द्रामिवसुभिरादित्यैर्मस्द्रश्चिभिः । विन्यसे त्यमिवन्यात्मन् समसौश्चैव योगिभिः ॥ ३७ जगत्यर्थ जगन्नाथ भारावतरणेच्छ्या । अवतीणोंऽसि मत्येषु तवांशश्चाहपम्रजः ॥ ३८ मनुष्यलीलां भगवन् भजता भवता सुराः । विडम्बयन्तस्त्रक्लीलां सर्वं एव सहासते ॥ ३९ अवतार्यं भवान्यूर्वं गोकुले तु सुराङ्गनाः । क्रीडार्थमात्मनः पश्चादवतीणोंऽसि शाश्चत ॥ ४० अत्रावतीणयोः कृष्ण गोपा एव हि बान्धवाः । गोप्यश्च सीदतः कस्मादेतान्वन्यूनुपेक्षसे ॥ ४९ दिश्तेतो मानुषो भावो दिर्शितं बालवापलम् । तदयं दम्यतां कृष्ण दुष्टात्मा दशनायुधः ॥ ४२ तदयं दम्यतां कृष्ण दुष्टात्मा दशनायुधः ॥ ४२

कृष्णके किन साथ लिये अब हम गोकुल नहीं जायँगी; क्योंक इनके विना वह जलहीन संगेवरके समान अत्यन्त अभव्य और असेक्य है।। २८॥ जहीं नीलकमलदलकी सी आभायाले ये स्थामसुन्दर हरि नहीं है उस मातु-मन्दिरसे भी प्रीति होना अत्यन्त आश्चर्य हो है।। २९॥ अरी! खिले हुए कमलदलके सदृश कान्तियुक्त नेत्रींवाले श्रीहरिको देखे बिना अत्यन्त दीन हुई तुम किस प्रकार वाजमें रह सक्येगी?॥ ३०॥ जिन्होंने अपनी अत्यन्त मनोहर बोलीसे हमारे सम्पूर्ण मनोर्थोंको अपने वद्यीभूत कर लिया है उन कमलनबन कृष्णचन्दके बिगा हम नन्दर्जीके गोकुलको नहीं जायँगी॥ ३१॥ अरी गोपियो ! देखो, सर्पराजके फणसे आवृत होकर भी श्रीकृष्णका मुख हमें देखकर मधुर मुखकानसे सुशोभित हो रहा है॥ ३२॥ अरीपराहारजी बोले — गोपियोके ऐसे बचन सुनकर

तथा त्रासिबहरू चिन्नतेत्र गोपोक्ये, पुत्रके मुखपर दृष्टि लगाये अत्यन्त दीन नन्दजीको और मुर्च्छाकुल यशोदायो देखकर पहाबली ग्रेहिणीनन्दन बलगमजीने अपने सङ्केतमें कुष्णजीसे कहा--- ॥ ३३-३४ ॥ "हे देवदेवेश्वर ! क्या आप अपनेको अनन्त नहीं जानते ? फिर किसलिये यह अत्यन्त मानव-भाव स्थक्त कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ पहियोंकी नाधि जिस प्रकार असेका आश्रय होती है उसी प्रकार आप ही जगत्के आश्रय, कर्ती, हर्ता और रक्षक हैं तथा आप ही बैलोक्यस्वरूप और वेदवर्गीमय हैं॥ ३६॥ हे अचिन्त्यत्मन् ! इन्द्र, रुद्र, अग्नि, बसू, आदित्य, मरुद्रण और अधिनीकुमार तथा समस्त योगिजन आपहीका चिन्तन करते हैं ॥ ५७ ॥ हे जगन्नाथ ! संसारके हितके लिये पश्चिका भार उतारनेकी इच्छासे ही आपने नर्त्यलोकमें अवतार लिया है: आपका अवज मैं भी आपहीका अंश हैं ॥ ३८ ॥ हे भगवन् ! आपके मनुष्य-लीला करनेपर ये गोपवेषधारी समस्त देवगण भी आपकी लीटाओंका अनुकरण करते हुए आपहीके साथ रहते हैं ॥ ३९ ॥ हे आश्वत ! पहले अपने पिहारार्थ रेवाङ्गाओंको गोपीरूपसे गोकुलमें अवतीर्णकर पीछे आपने अवतार लिया है ॥ ४० ॥ है कृष्ण ! यहाँ अवतीर्ण होनेयर हम दोनोंके तो ये गोप और गोपियाँ ही बान्धव हैं: फिर अपने इन द:ग्बी खान्मलॉकी आप क्यों उपेक्षा करते हैं। । ४१ ॥ हे कृष्ण ! यह मनुष्यभाव और बालचापत्य तो आप बहुत दिखा चुके, अब तो चीव ही इस दुशस्पाका

जिसके राज दाँत हो हैं, दमन कीजिये" ॥ ४२ ॥

#### श्रीपराभर उषाच

इति संस्मारितः कृष्णः स्मितभित्रोष्टसम्पृटः । आस्फोट्य मोचयामास खदेहं भोगिबन्धनात् ॥ ४३ आनम्य चापि हस्ताध्यामुभाष्यां मध्यमं शिरः । आस्द्याभुप्रशिरसः प्रणनत्त्रीरुविक्रमः ॥ ४४ प्राणाः फणेऽभवंश्चास्य कष्णस्याङ्घिनिकड्नैः । यत्रोत्रति च कुरुते ननामास्य ततदिशरः ॥ ४५ मूर्क्अभुपाययौ भ्रान्या नागः कृष्णस्य रेचकैः । दण्डपातनिपातेन बवाम रुधिरं वह ॥ ४६ तं विभुग्नशिरोपीयमास्येभ्यस्त्रतशोणितम् । विलोक्यं करुणं जग्मुस्तत्पत्यो मधुसुदुनम् ॥ ४७ नागपत्त्य अध्ः ज्ञातोऽसि देखदेखेश सर्वज्ञस्त्यमनुत्तमः। परं ज्योतिरचिन्धं यत्तदंशः परमेश्वरः॥४८ न समर्थाः सुरास्तोतं यमनन्यभवं विभूम् । खरूपवर्णनं तस्य कथं योषित्करिष्यति ॥ ४९ यस्याखिलमहोट्योमजलात्रियवनात्यकम् । ब्रह्माण्डपल्पकाल्पांशः स्तोष्यामस्तं कथं वयम् ॥ ५० यतन्तो न विदर्नित्यं यत्त्वरूपं हि योगिनः । परमार्थपणोरल्पं स्थूलात्स्थूलं नताः स्म तम् ॥ ५१ न यस्य जन्मने धाता यस्य चान्ताय नान्तकः । स्थितिकर्त्ता न चान्योऽस्ति यस्य तस्मै नमस्सदा ॥ ५२ कोषः खल्पोऽपि ते नास्ति स्थितिपालनमेव ते । कारणं कालियस्यास्य दमने श्रूयतां वच: ॥ ५३ खियोऽनुकम्प्यासाधूनां मृहा दीनाश्च जन्नवः । यतस्ततोऽस्य दीनस्य क्षम्यतां क्षमतां वर ॥ ५४

समस्तजगदाधारी भवानल्पवलः फणी।

क पञ्चगोऽल्पवीयींऽयं क भवान्भवनाश्रयः।

त्वत्पादपीडितो जह्यान्पुहूर्तार्द्धेन जीवितम् ॥ ५५

प्रीतिद्वेषी समोत्कृष्टगोचरी भवतोऽस्यय ॥ ५६

श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार स्मरण कराये जानेपर, मधुर मुसकानसे अपने ओग्रसम्पुटको खोलते हुए श्रीकृष्णचन्द्रने उछलकर अपने शरीरको सर्पके चन्धनसे छुड़ा लिया॥४३॥ और फिर अपने दोनों हाथोंसे उसका बीचका फण झुकाकर उस नतमस्तक सर्पके उत्पर चढ़कर बड़े बेगसे नाचने लगे॥४४॥

कृष्णचन्द्रके चरणीकी धमकसे उसके त्राण मुखमें आ गये, वह अपने दिस मस्तकको उठाता उसीपर कृदकर भगवान् उसे झुका देते ॥ ४५ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रजीकी प्रान्ति ( धम), रेचक तथा दण्डपात नामकी [ कृत्यसम्बन्धिनी ] गतियोंके ताडमसे वह महासर्प मृष्टित हो गया और उसने बहुत-सा स्पिर चमन किया ॥ ४६ ॥ इस प्रकार उसके सिर और प्रीवाओंको झुके हुए तथा मुखैसि स्थिर बहता देख उसकी पत्रियों करणासे भरकर श्रीकृष्णचन्द्रके पास आर्थी ॥ ४७ ॥

नागपत्नियाँ चोर्ली—हे देवदेवेश्वर ! हमने आपको पहचान किया; आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ 🖲 जो अचिन्य और परम ज्योति है आप इसीके अंदा परमेश्वर है ॥ ४८ ॥ जिन स्वयाभु और व्यापक प्रभुकी स्तृति करनेमें देवगण भी समर्थ नहीं है उन्हीं आपके खरूपका हम सियाँ किस प्रकार वर्णन कर सकतो हैं ? ॥ ४९ ॥ पृथियो, आकारा, जरु, अप्ति और वायुध्वरूप यह सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड जिनका छोटे-से-छोटा अंश है, उसकी स्तृति हम किस प्रकार कर सकेंगी॥५०॥ योगिजन जिनके नित्यस्वरूपको यस करनेपर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थरूप अल्से भी अप और स्थलसे भी स्थल है उसे हम नमस्कार करती है ॥ ५१ ॥ जिनके जन्ममें विधाता और असमे काछ हेत् नहीं है तथा जिनका स्थितिकर्ता भी कोई अन्य नहीं है उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं॥ ५२॥ इस कालियनागर्क दमनने आपको थोडा-सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोकरक्षा ही इसका हेत् है; अतः हमारा निवेदन सुनिये ॥ ५३ ॥ हे क्षमाज्ञीलोमें श्रेष्ठ ! साथ प्रयोको जियो तथा मृत्र और दीन जन्तुओंपर सदा ही कृषा करनी चाहिये; अतः आप इस दीनका अपराध क्षमा कीजिये।: ५४॥ प्रभी आप सम्पूर्ण संसारके अधिष्ठान हैं और वह सर्प तो । आपकी अपेक्षा । अत्यन्त बल्हिन है । आपके चरणोसे पीडित होकर तो यह आधे मुहर्तमें ही अपने प्राण छोड़ देना ॥ ५५ ॥

हे अञ्चय ! प्रीति सपानसे और द्वेध उत्कृष्टरो देशे जाते हैं; फिर कहाँ तो यह अल्पवीय सर्प और कहाँ ततः कुरु जगत्स्वामिन्प्रसादमवसीदतः । प्राणीस्यजति नागोऽयं भर्तृभिक्षा प्रदीयताम् ॥ ५७ भुवनेश जगन्नाय महापुरुष पूर्वज । प्राणीस्यजति नागोऽयं भर्तृभिक्षां प्रयच्छ नः ॥ ५८ येदान्तवेद्य देवेश दुष्टदैत्यनिवर्हण । प्राणीस्यजति नागोऽयं भर्तृभिक्षा प्रदीयताम् ॥ ५९

श्रीगराशर उन्नाच इत्युक्ते ताभिराश्वस्य क्रान्तदेहोऽपि पन्नगः ।

प्रसीद देवदेवेति प्राह वाक्यं शनैः शनैः ॥ ६० कालिय उवाच

तवाष्ट्रगुणमैश्चर्यं नाश्च स्वाभाविकं परम् । निरस्तातिशयं यस्य तस्य स्तोष्यामि किन्वहम् ॥ ६१ त्वं परस्त्वं परस्याद्यः परं त्वतः परात्मक । परस्मात्परमो यस्त्वं तस्य स्तोष्यामि किन्वहम् ॥ ६१ यस्माद्वस्या च रुद्रश्च चन्द्रेन्द्रमरुद्रश्चिनः । यस्यश्च सहादित्येसास्य स्तोष्यामि किन्वहम् ॥ ६३ एकावयवसूक्ष्मांशो यस्त्रैतद्खिलं जगत् । कल्पनावयवस्यांशस्तस्य स्तोष्यामि किन्वहम् ॥ ६४ सदसद्वृपिणो यस्य वृद्धाद्यास्त्रिदशेश्वराः । परमाधं न जानन्ति तस्य स्तोष्यामि किन्वहम् ॥ ६५ व्रद्धाद्यैरचितो यस्तु गन्यपुष्पानुलेपनैः ।

नन्दनादिसमुद्धतैस्सोऽर्च्यते वा कथं मया ॥ ६६ यस्यावताररूपाणि देवराजस्सदार्चीते ।

न वेक्ति परमं रूपं सोऽर्च्यते वा कथं मया ॥ ६७ विषयेभ्यसमावृत्य सर्वाक्षाणि च योगिनः ।

यमर्चयन्ति ध्यानेन सोऽर्च्यते वा कथं मया ॥ ६८

हृदि सङ्कल्प्य यद्भुपं ध्यानेनार्चन्ति योगिनः ।

भावपुष्पादिना नाष्टः सोऽर्च्यते वा कर्धं मया ॥ ६९

सोऽहं ते देवदेवेश नार्चनादौ स्तुतौ न च । सामर्थ्यवान् कृपामात्रमनोवृत्तिः प्रसीद मे ॥ ७० ऑखलपुवनाश्रय आप ? [ इसके साथ आपका हेप कैसा ? ] ॥ ५६ ॥ अतः हे जगत्स्वामिन् ! इस दीनपर दया कीजिये । हे प्रभो ! अब यह नाग अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है; कृषया हमें पतिकी भिश्ता दीजिये ॥ ५७ ॥ हे भूवनेश्वर ! हे जगजाथ ! हे महापुरुष ! हे पूर्वज ! यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चहता है; कृषया आप हमें पतिकी भिश्ता दीजिये ॥ ५८ ॥ हे बेदान्तवेदा-

देवेधर | हे दुष्ट-दैत्य-दलन !! अब यह नाग अपने

प्राण छोड़ना ही चाहता है; आप हमें पतिकी भिक्षा

दीजिये ॥ ५९ ॥ श्रीमरादारजी खोस्टे—नागपत्रियोकि ऐसः कहनेपर थका-मीदा होनेपर भी नत्मराज कुछ डाँढस बाँधकर धीरे-

भीरे कहने लगा "हे देवदेव ! प्रसन्न होइये" ॥ ६० ॥

काल्पियनाग बोला—हे नाथ ! आपका स्वाभाविक अष्ट्रगुण विकिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिक्षय है [अर्थात् आपसे बढकर किसीका भी ऐश्वर्य नहीं है], अतः मै किस प्रकार आयकी स्तृति कर सकैगा ? ॥ ६१ ॥ आप पर है, आप पर (मूलप्रकृति) के भी आदिकारण है, हे परात्मक ! परकी प्रवृत्ति भी आवर्हासे हुई है,अतः आव परसे भी पर है फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तृति कर सकुँगा ? ॥ ६२ ॥ जिनसे बह्या, रुद्ध, चन्द्र, इन्द्र, मरुद्रण, अश्विनीकुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं उन आपको मैं किस प्रकार स्तृति कर सकुँगा ? ॥ ६३ ॥ यह सम्पूर्ण जगतु जिनके काल्यनिक अवयवका एक सुक्ष्य अवयर्वादायात है, उन आपको मै किस प्रकार स्तृति कर सकैगा ? ॥ ६४ ॥ जिन सदसत् (कार्य-कार्ण) खरूपके वास्त्रविक रूपको सङ्गा अदिदेखेश्वरमण भी नहीं जानते उन आपको मैं किस प्रकार स्तृति कर सर्कुगा ? ॥ ६५॥ जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवनण नन्दनवनके पूष्प, गन्ध और अनुरूपन आदिसे करते हैं उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हैं॥६६॥ देवराज इन्द्र जिनके अयताररूपोंकी सर्वेदा पूजा करते हैं तथापि यथार्थ रूपको नहीं जान पाते, उन आफ्की मैं किस क्रकार पूजा कर सकता

हैं ? ॥ ६७ ॥ योगिगण अपनी समस्त इन्द्रियोंको उनके

विषयोसे खींचकर जिनका ध्यानद्वारा पूजन करते हैं उन

आपको में किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ ॥ ६८ ॥ जिन प्रभुके खरूपकी चितमें भावना करके योगिजन पायमय

पुष्प आदिसे श्यानद्वारा उपासना करते हैं उन आपकी मैं।

हे देवेशर! आपकी पूजा अधवा रसुति करनेपें में

किस प्रकार पूजा कर सकता है ? ॥ ६९ ॥

सर्पजातिरियं क्रुरा यस्यां जातोऽस्मि केशव । तत्त्वधावोऽयमञ्जास्ति नापराधो ममाच्युत ॥ ७१ सुज्यते भवता सर्वं तथा संह्रियते जगत्। जातिरूपस्यभाषाश्च सञ्यन्ते सजता त्वया ॥ ७२ यश्राहं भवता सुष्टो जात्या रूपेण चेश्वर । स्वभावेन च संयुक्तस्तथेदं चेष्टितं मया॥ ७३ यद्यन्यथा प्रवर्तेयं देवदेव ततो मयि। न्याच्यो दण्डनिपातो वै तबैय यचन यथा ॥ ७४ तथाप्यजे जगत्स्वामिन्दण्डं पातितवानायि । स इलाच्योऽयं परो दण्डस्त्वत्तो मे नान्यतो वरः ॥ ७५ हतवीर्यो हतवियो दमितोऽहं त्वयाच्युत । जीवितं दीयतामेकमाज्ञापय करोमि किम् ॥ ७६ श्रीभगवानुबाच

नात्र स्थेयं त्वया सर्घ कदाचिष्ठमनाजले । सपुत्रपरिचारस्त्वे समुद्रसलिलं व्रज ॥ ७७ मत्यदानि च ते सर्प दृष्टा मुर्द्धनि सागरे । गरुडः पन्नगरिपुरुविध न प्रहरिष्यति ॥ ७८

श्रीपराशर उद्यान

इत्युक्त्वा सर्पराजं तं मुमोच भगवान्हरिः । प्रणम्य सोऽपि कुष्णाय जगाम पयसां निधिम् ॥ ७९ पर्यतां सर्वभृतानां सभृत्यसूतवान्यवः । समस्तभार्यासहितः परित्यज्य स्वकं हृदम् ॥ ८० गते सर्पे परिष्ठुच्य मृतं पुनरिक्षागतम्। योपा मृद्धीन हार्देन सिषिचुनेंत्रजैजीलैः ॥ ८१ कृष्णमञ्जिष्टकर्माणमन्ये विस्मितचेतसः । तुष्ट्युर्मुदिता गोपा दृष्ट्वा शिवजलां नदीम् ॥ ८२ गीयमानः स गोपीभिश्चरितैस्साधुचेष्टितैः । संस्तुधमानो गोपैश्च कृष्णो ब्रजमुपागमत् ॥ ८३

सर्वथा असमर्थ हैं, गेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपाको ओर हो लगी हुई है, अतः आप मुझपर प्रसन होइये ॥ ७० ॥ हे केशक ! मेरा जिसमे जन्म हुआ है वह सर्पजाति अत्यन्त क्रुत होती है, यह मेरा जत्तीय स्थमान है । हे अच्युत ! इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है ॥ ७१ ॥ इस सम्पूर्ण जगतुकी रचना और संहार आप हो करते हैं। संसारकी रचनाके साथ इसके जाति. रूप और राभावीको भी आप ही बनाते हैं ॥ ७२ ॥

हे ईश्वर ! आपने मुझे जाति, रूप और स्वामावसे युक करके जैसा बनाया है इसकि अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है ॥ ७३ ॥ हे देवदेव ! यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवस्य आपके कथनानुसार मुझे रुण्ड देना उचित है ॥ ७४ ॥ तथापि हे जगत्स्वापिन् ! आपने मुझ अज्ञको जो तपड़ दिया है वह आपसे मिला हुआ दण्ड मेरे लिये कहीं अच्छा है, किन्तु दुसरेक्स वर भी अच्छा नहीं ॥ ७५ ॥ हे अच्युत ! आपने गेरे पुरुषार्थ और विपको नष्ट करके मेरा भक्ती प्रकार मानमर्दन कर दिया है । अब केबल पुड़ो प्राणदान दीजिये और आज्ञ कोजिये कि मै क्या करूँ ? ॥ ७६ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे सर्वे ! अब तुझे इस यमनाजलमें नहीं रहना चाहिये । तु झीध्र ही अपने पत्र और परिवारके सहित समुद्रके जलमें चला जा ॥ ७० ॥ तेरे मस्तकपर मेरे चरण चिहाँको देखकर समुद्रमें रहते हुए भी सपॅका राजु भरुड तुङ्गपर प्रहार नहीं करेगा ॥ ७८ ॥

श्रीपराशरजी बोले-सर्वान कॉलयसे ऐसा कर धगवान हरिने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियोंके देखहे-देखते अपने सेवक, पुत्र, बन्धु और ख़ियोंके सहित अपने उस कृष्टको खेडकर समृद्रको चला गया ॥ ७९-८० ॥ सपके चले जानेपर मोपगण, लीटे हुए मृत पुरुषके समान कृष्णचन्द्रको आल्क्रिनकर प्रीतिपूर्वक उनके मस्तकको नेप्रजलसे भिगीने लगे॥ ८१॥ कुछ अन्य गोपगण यमुनाको स्वच्छ जलवाली देख प्रसन्न होकर लीलाविहारी कृष्णचन्द्रकी विस्मितचित्तमे स्तृति करने लगे ॥ ८२ ॥ तदगन्तर अपने उत्तम चरित्रीके कारण गोषियोंसे गीयमान और गोषोंसे प्रशंसित होते हुए कष्णचन्द्र बजर्मे चले आये ॥ ८३ ॥

## आठवाँ अध्याय

## धेनुकासूर-वध

8

श्रीपराशर उषाच

गाः पालयन्ती च पुनः सहितौ बलकेशवौ । भ्रममाणौ वने तस्मित्रम्यं तालवनं गतौ ॥

तत्तु तालवनं दिव्यं धेनुको नाम दानवः ।

मुगमांसकृताहारः सदाध्यास्ते खराकृतिः ॥

तत्त् तालवनं पक्कफलसम्पत्समन्वितम्।

दुष्टा स्पृहान्विता गोपाः फलादानेऽब्रुबन्वचः ॥ गोपा ऊचः

हे राम हे कृष्ण सदा धेनुकेनैय रक्ष्यते । भुप्रदेशो यतस्तस्मात्पकानीमानि सन्ति वै ॥

फलानि पदय तालानां गन्धामोदितदाँहि। वै । वयमेतान्यभीष्यामः पात्यन्तां यदि रोचते ॥

श्रीपराशर उदाव

इति गोपकुमाराणां भूत्वा सङ्घर्षणो वचः । एतत्कर्त्तव्यपित्युक्त्वा पातयामास तानि वै ।

कृष्णश्च पातयामास भृवि तानि फलानि वै ॥

फलानां पततां अब्दमाकण्यं सदरासदः । आजगाम स दुष्टात्मा कोपाईतेयगर्दभः ॥

पद्ध्यामुभाष्यां स तदा पश्चिमाध्यां बलं बली ।

जवानोरसि ताप्यां च स च तेनाध्यगृह्यत ॥

गृहीत्वा भ्रामयामास सोऽम्बरे गतजीवितस् । तस्मिन्नेव स विक्षेप वेगेन तुणसजिन ॥

ततः फलान्यनेकानि तालाग्रात्रिपतन्त्वरः ।

पृथिच्यां पातयामास महाबातो घनानिव ॥ १०

अन्यानथः सजातीयानागतान्दैत्यगर्दभान् । कृष्णश्चिक्षेप तालाप्रे बलभद्धश लीलया ॥ ११

क्षणेनालङ्कता पृथ्वी पक्षस्तालफलेस्तदा।

दैत्यगर्दभर्देहैश्च मैत्रेय शुशुभेऽधिकम् ॥ १२

ततो गावो निरावाधास्तस्मिस्तालवने द्विज ।

नवश्यं सुखं चेठर्वत्र भुक्तमभूतुरा॥ १३

श्रीपरादारजी बोले—एक दिन बलराम और कृष्ण साध-साध मी चराते अति समग्रीय तालवनमें आये ॥ १ ॥ उस दिव्य तालवनमें धेनुक जामक एक गर्धके आकारवाला दैत्य मुगमांसका आहार करता हुआ सदा रहः करता था॥२॥ इस ताल्यनको पक्रे फर्लॉकी

सम्पत्तिसे सम्पन्न देखकर उन्हें तोड्नेवर्ज इवज्रसे गोपगण बोले ॥ ३ ॥

गोपोन कहा—भैया ग्रम और कृष्य ! इस भूभिप्रदेशकी रक्षा सदा घेनुकासूर करता है, इसीलिये यहाँ ऐसे पके-पके फल लगे हुए हैं॥४॥ अपनी गुश्ससे सन्पूर्ण दिज्ञाओंको आमोदित करनेवाले ये ताल-फल तो देखी; हमें इन्हें खानेकी इच्छा है; यदि आपको अच्छा लगे। तो [ थोड़े-से ] झाड टीजिये ॥ ५ ॥

श्रीपराशरजी बोले-गोपकुमारीके ये बचन सुनकर बलरामजीने 'ऐसा ही करना चाहिये' यह कहकर फल फिरा दिये और पीछे कुछ फल कुल्पचन्द्रने भी पृथिवीपर गिराये ।: ६ ॥ गिरते हुए फलोंका शब्द सुनकर वह दुईर्थ और दुसत्या गर्दभासूर क्रोधपूर्वक दीइ आया और उस महाबलवान् असुरने अपने पिछले दो पैरोंसे बलरामजीकी छातोमें लात मारी। बलरामजीने उसके उन पैरोको पकड़ लिया और आकारामें घुमाने

लगे। जब वह निजींच हो गया तो उसे अत्यन्त बेगसे उस ताल-वृक्षपर हो दे सारा॥ ७--- ९॥ इस गर्धने निर्दे-निर्दे अस नालवृक्ष्मे बहुत-से फल इस प्रकार गिरा दिये जैसे प्रचण्ड वायु बादलोंको गिरा दे ॥ १० ॥

वसके सञ्जातीय अन्य गर्दभासरीके आनेपर भी कृष्ण और रामने उन्हें अनायास ही ताल-वृक्षीपर पटक दिया ॥ ११ ॥ हे मैत्रिय ! इस प्रकार एक दाणमें ही पके

हुए तरुफलों और गर्दपासरोंके देहोंसे विभूषिता होकर पृथियी अत्यन्त सुशोभित होने लगी ।। १२ ॥ हे द्विज !

नबसे उस तालवनने गीएँ निर्वित होकर सुलपूर्वक नवीन तुण चरने लगीं जो उन्हें पहले कभी चरनेको

नसीय नहीं हुआ था॥ १३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

# नवाँ अध्याय

प्रलम्ब-वध

तस्मित्रासभद्दैतेये सानुगे विनिपातिते । सौम्यं तन्नोपगोपीनां रम्यं तालवनं वधौ ॥ ततस्ती जातहर्षी तु वसुदेवसुताबुभौ। हत्या धेनुकदैतेयं भाषडीरवटमागती ॥ क्ष्वेलमानौ प्रगायन्तौ विचिन्वन्तौ च पादपान् । चारयन्ती च गा दूरे व्याहरन्ती च नामभि: ॥ नियोंगपाशस्क्न्यौ तौ वनमालाविभूषितौ । शुशाते महात्मानौ बालभृङ्गविवर्षभौ ॥ सुवर्णाञ्चनचूर्णाभ्यां तौ तदा रूषिताम्यरौ । महेन्द्रायुधसंयुक्तौ श्वेतकृष्णाविवाम्बुदौ ॥ चेरत्लॉकसिद्धाभिः क्रीडाभिरितरेतरम्। समस्तलोकनाथानां नाथभूतौ भूवं गतौ ॥ यनुष्यधर्माधिरतौ मानयन्तौ पनुष्यताम् । तजातिगुणयुक्ताभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वनम् ॥ ततस्त्वान्दोलिकाधिश्च नियुद्धेश्च महाबली । व्यायामं चक्रतुस्तव क्षेपणीयैस्तश्रादयभिः ॥ तिल्लप्सुरसुरस्तत्र हाभयो रमपाणयोः। आजगाम प्रलम्बाख्यो गोपवेचतिरोहितः ॥ सोऽवगाहत निरुराङ्करतेषां मध्यममानुषः । मानुषं वपुरास्थाय प्ररुप्दो दानवीतमः ॥ १० तयोश्छिद्यान्तरप्रेप्सुरविषद्व्यमधन्यत

कृष्णं ततो रौहिणेयं हन्तुं चक्रे मनोरथम् ॥ ११

प्रकृतिचो हि ते सर्वे ह्यै ह्यै युगपदुस्थितौ ॥ १२

हरिणाक्रीडनं नाम बालक्रीडनकं ततः।

श्रीपएशा उद्याच

श्रीपरादारजी बोले—अपने अनुवर्शेसदित उस गर्दभासुरके गारे जानेपर बह सुरुख ताल्खन गोप और गेंपियोंके लिये सुखदायक हो गया॥१॥ तदनन्तर ş धेनुकासुरको भारकर चे दोनों वसुदेवपुत्र प्रसब-पनसे भाष्ट्रीर नामक बटबुक्षके तले आये !! २ !! कन्धेपर गौ 7 वॉधनेको रस्ती डाले और वनमालासे विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बात्तक सिंहनाद करते, गाते, वृक्षींनर चड़ते, दुरतक गीएँ चसते तथा उनका नाम छे-छेकर पुकारते हुए नये सींगीचाले बछड़ोंके समान सुशोभित हो रहे थे।। ३-४।। उन दोनोंके बख्न [क्रमशः] सुनहरी और इयाम रंगसे रॅंगे हुए थे अतः वे इन्द्रधनुषयुक्त श्रेत और दयाम मेघके समान जान गढ़ते थे॥ ५॥ वे समस्त लोकपालोंके प्रभु पृथियीपर अवतीर्ण होषार नाना प्रकारकी खैकिक छीलाओसे परस्पर खेल रहे थे ॥ ६ ॥ मनुष्य-धर्ममें सत्पर रहकर E मनुष्यताका सम्मान करते हुए वे गनुष्यजातिक गुणीकी क्रीडाएँ करते हुए वनमें विचर रहे थे॥७॥ वे दोनों महाबली बालक कभी जुलामें झुरुका, कभी परस्पर मल्लयुद्धका और कभी पत्थर फेनकार नाना प्रकारसे व्यायाम कर रहे ये॥८॥ इसी समय उन दोनी खेलते हुए बालकोंको उठा ले जानेकी इच्छासे प्रलम्ब नामक दैत्य गोपवेषमें अपनेको छिपासर नहाँ आया ॥ ९ ॥ दानकश्रेष्ठ प्रांठम्ब मनुष्य न होनेपर भी मनुष्यरूप धारणकर निश्शक्रुभायसे उन बालकाँके बीच धस गया ॥ १० ॥ उन दोनोंको असावधानताका अवसर देखनेवाले उस देखने कृष्णको तो सर्वधा अजेय समझा; अतः उसने बलगमजीको मारनेका निक्षय किया ॥ ११ ॥ तरमन्तर वे समस्त ग्वालवाल हरिणाक्रीहरू नामक खेल खेलते हुए आइसमें एक साथ दो-दो

<sup>\*</sup> एक निश्चित रूथ्यके पास दो-दो जारूक एक-एक साथ हिरनकी भौति उछलते तुए जाते हैं। जो दोनोंधे पहले पहुँच जाता है वह विजयों होता है, हास हुआ कारक जीते हुएको अपनी घोटपर चढ़ाकर पुरुष स्थानतक से आंता है। यही हरिणक्रीटन है।

श्रीदाम्ना सह गोविन्दः प्रलम्बेन तथा बलः । गोपालैरपर्रश्चान्ये गोपालाः पुप्नुवुस्ततः ॥ १३ श्रीदामानं ततः कृष्यः प्रलम्बं सेहिणीसृतः । जितवान्कृष्णपक्षीयैगोपैरन्ये पराजिताः ॥ १४ ते वाहयन्तस्त्वन्योन्यं भाण्डीरं वटमेत्य वै । पुनर्निववृतुस्सर्वे ये ये तत्र पराजिताः ॥ १५ सङ्खर्णं तु स्कन्धेन शीध्रपृत्सिप्य दानवः । नभस्त्र्यलं जगामाञ् सचन्द्र इव वारिदः ॥ १६ असहब्रौहिणेयस्य स भारं दानवोत्तमः। ववृधे स महाकायः प्रावृषीव बलाहकः ॥ १७ सङ्खर्णणस्तु तं दृष्टा दग्धशैलोपमाकृतिम् । स्रग्दामलाबाभरणं मुकुटाटोपमस्तकम् ॥ १८ रौद्रं शकटचकाक्षं पादन्यासचलस्थितिम् । अभीतमनसा तेन रक्षसा रोहिणीसुतः। हिचपाणस्ततः कृष्णमिदं वचनमञ्जवीत् ॥ १९ कृष्ण कृष्ण ह्रिये होष पर्वतोदयमूर्तिना ।

श्रीपरादार तयाच

तमाह रामं गोविन्दः स्मितभित्रोष्टसम्पटः । महात्मा रौहिणेयस्य बलवीर्यप्रमाणवित् ॥ २२

केनापि पर्व दैत्येन गोपालच्छ्यरूपिणा ॥ २०

तत्कथ्यतां प्रयात्येष दुरात्मातित्वरान्वितः ॥ २१

यदत्र साम्प्रतं कार्यं मचा मधुनिपूदन।

क्षीकृष्ण उदाच

कियवं मानुषो भावो व्यक्तमेवावलम्ब्यते । सर्वात्मन् सर्वगुद्धानां गुह्मगुद्धात्मना त्वया ॥ २३ स्मराशेषजगद्वीजकारणं कारणावजस्। आत्मानमेकं तहुश जगत्येकार्णवे च यत् ॥ २४ किं न बेत्सि यशाहं च त्वं चैकं कारणं भूवः । भारावतारणार्थाय मर्त्यलोकमुपागती ॥ २५ नभिर्देशस्तेऽम्बुबहाश्च केशाः पादौ क्षितिर्वकामनन्त बहिः।

बालक उठे ॥ १२ ॥ तब श्रीदामांके साथ कृष्णचन्द्र, प्रकलके साथ बलगम और इसी प्रकार अन्यान्य गोपोंके साथ और-और प्वालबाल [ होड़ बदकर ] उछलते हुए चरुने रुपे ॥ १३ ॥ असमें, कृष्णचन्द्रने श्रीदामाको, बलरामजीने प्रलम्बको तथा अन्यान्य कृष्णपक्षीय गोगीने अपने प्रतिपक्षियोंको हत दिया ॥ १४ ॥

उस ग्रेलमें जो-जो बालक हारे थे वे सब जीतनेबार्खकों अपने अपने वन्धीपर चताकर भाष्ट्रीस्वटतक से जाकर वहाँसे फिर लौट आये ॥ १५ ॥ किन्तु प्रसम्बासुर अपने कन्येपर चलरामजीको चढ़ाकर चन्द्रमार्क सहित मेसके समान अत्यन्त बेगसे आकाशमण्डलको चल दिया ॥ १६ ॥ यह दानवश्रेष्ठ ऐहिलीनन्दन श्रीबरुभद्रजीके भारको सक्षम न कर सक्जेके करण वर्षाकार्यान मेचके समान बढ़कर अत्यन्त स्थ्ल शरीरवाला हो गया ॥ १७ ॥ तब मात्त्र और आभुषण धारण किये, सिरपर मुक्ट पहने, गाडीके पहियोकि समान भयानक नेत्रींबाले, अपने पादपहारसे पृथिवीको कम्पायपान करते हुए तथा दम्भपर्वतके समान आकारवाले उस दैत्यको देखकर उस निर्भय राक्षसके द्वारा ले जाये जाते हुए बलभद्रजीने कृष्णचन्द्रसे कहा— ॥ १८-१९ ॥ "मैया कृष्ण ! देखो, छवपूर्वक गोपबेष धारण करनेवाला कोई पर्वतके समान महाकाय दैत्य मुझे हरे लिये जाता है।। २०।। है मधुमुदन ! अब मुझे क्या करना चाहिये, यह यतलाओ । देखों, यह दुरात्मा बड़ी शीघतासे दौड़ा जा रहा है" ।। २२ ॥

श्रीपराइएसी बोले—तय रोडिपोनन्दनक यरम्बीर्यको जाननेवाले महातम श्रीकृष्णचन्द्रने मधुर-नुसकानसे अपने ओइसम्पुटको सोलते हए उन बलसमजीसे कहा ॥ २२ ॥

श्रीकृष्णचन्द्र बोले—हे सर्वातन् ! आप सम्पूर्ण गुहा पदार्थीमें अत्यन्त गुहात्यरूप होकर भी यह साप्ट मानव-भाव वयो अवलम्बन कर रहे हैं ? ॥ २३ ॥ आप अपने उस स्वरूपका स्वरण कीजिथे जो समस्त संसारका कारण तथा कारणका भी पूर्ववर्ती है और प्रलयकालमें भी स्थित रहनेवाला है ॥ २४ ॥ क्या आपको मालूम नहीं है कि आप और मैं दोनों ही इस संसारके एकमात्र कारण हैं। और पथिबीका भार इतारनेके लिये ही मर्ल्यलोकमें आये हैं ॥ २५ ॥ हे अनन्त ! आफाश आपका सिर है, मेरा केश

सोमो मनस्ते श्वसितं समीरणो दिशश्चतस्त्रोऽच्यय बाह्यस्ते ॥ २६ भगवन्यहात्मा सहस्रवक्त्रो सहस्रहस्ताङ्ग्रिशरीरभेदः सहस्रपद्मोळवद्मेनिराद्य-स्सहस्रशस्त्वां मुनयो गुणन्ति ॥ २७ दिव्यं हि रूपं तब वेति नान्यो देवैरशेषैरवतारसपम् तदच्यति वेत्सि न कि यदन्ते त्वय्येव विश्वं लवमभ्यूपैति ॥ २८ त्वया धृतेयं धरणी विभर्ति विश्वयनन्तम्त्री । कतादिभेदैरज कालकपो निमेषपूर्वी जगदेतद्द्धि ॥ २९ अत्तं यथा बाडुववद्विनाम्ब हिमस्वरूपं परिगृह्य कास्तप् । हिमाचले भानुमतोऽशुसङ्का-

जलत्वमध्येति पुनस्तदेव ॥ ३० एवं त्वया संहरणेऽत्तमेत-जगत्समस्तं त्वद्घीनकं पुनः । तवैव सर्गाय समुद्यतस्य जगत्त्वमध्येत्यनुकल्पमीदा ॥ ३१

भवानहं च विश्वात्मन्नेकमेव च कारणम् । जगतोऽस्य जगत्यर्थे भेदेनावां व्यवस्थितौ ॥ ३२ तत्स्मर्यताममेयात्मंस्वयात्मा जहि दानवम् । मानुष्यमेवायरुम्ब्य बन्धुनां क्रियतां हितम् ॥ ३३

श्रीपंगरार उमाच इति संस्पारितो वित्र कृष्णेन सुमहात्मना । विहस्य पीडयामास प्रलम्बं बलवान्वलः ॥ ३४ मुष्टिना सोऽहनन्पूर्धि कोपसंरक्तलोचनः । तेन चास्य प्रहारेण बहियति विलोचने ॥ ३५

हैं, पृथिवी चरण हैं, अप्नि मुख है, चन्द्रमा मन है, अप् श्वास-प्रशास हैं और चारों दिशाएँ बाह हैं॥ २६ ॥ है मगब्द ! आप महाकाय हैं. आपके सहस्र मख है तथा सहस्रों हाथ, पाँव आदि शरीरके भेद हैं। आप सहस्रों बह्याओंके आदिकारण हैं, मुनिजन आपका सहरतें प्रवार वर्णन करते हैं ॥ २७ ॥ आपके दिल्य रूपको [ आपके अतिरिक्त | और कोई नहीं चानता, अतः सगस्त देवगण आपके अवताररूपकी ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित नहीं है कि अन्तमें यह सम्पूर्ण विश्व आपर्हीमें लीन ही जाता है ॥ २८ ॥ हे अनन्तमृतें ! आवहीसे भारण की हुई यह पृथिकी सम्पूर्ण चराचर विश्वको धारण करती है। हे अज ! नियेषादि कालस्वरूप आप ही कृतयुग आदि भेदोंसे इस जगतुका आस करते हैं ॥ २९ ॥ जिस प्रकार बद्धवानरुसे पीया हुआ जल वायुद्धारा हिमालयतक पहेंचाये जानेपर हिमका रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य-किरणेंका संयोग होनेसे जलरूप हो जाता है उसी प्रकार है ईश ! यह समस्त जगत् [ स्ट्रादिरूपसे ] आपहीके द्वारा विनष्ट होकर आप [ परमेखर ] के ही अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्पमे आएके [हिरण्यगर्भास्परे ] सृष्टि-रचनामे प्रवृत्त होनेपर यह [ क्रिसट्ररूपसे ] स्थूल जगदूप हो जाता है ॥ ३०-३१ ॥ हे विश्वासन् ! आप और मैं दोनों ही इस जगत्के एकमात्र कारण है संसारके हितके लिये ही हमने भिन्न-भिन्न रूप धारण किये हैं॥ ३२॥ अतः हे अभेयात्मन्! आप अपने स्यरूपको स्मरण क्वेजिये और मनुष्यभावका ही अवलम्बनकर इस दैस्यको मारकर यन्युजनीका हित-साधन कीजिये ॥ ३३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे किन्न! महात्मा कृष्णचन्द्रहारा इस प्रकार स्मरण कराये जानेपर महाबलबान् बरूरामजी हैंसते हुए प्रचन्नासुरको पीडित करने रूपे॥ ३४॥ उन्होंने क्रोपसे नेन ठारू करके उसके मसकपर एक पूँसा मारा, जिसकी चोटले उस दैत्यके दोनों नेन बाहर निकर आये॥ ३५॥ स निष्कासितमितिष्को मुखान्छोणितमुद्दमन् । निपपात महीपृष्ठे दैत्यवयों ममार च ॥ ३६ प्रस्तमं निहतं दृष्टा बलेनाजुतकर्मणा । प्रहृष्टास्तुष्टुवुर्गोपास्माधुसाध्विति चाबुचन् ॥ ३७ संस्तूयमानो गोपैस्तु रामो दैत्ये निपातिते । प्रस्तम्बे सह कृष्णेन पुनर्गोकुलमाययौ ॥ ३८

तदनत्तर वह दैत्यश्रेष्ठ मगज (मस्तिष्क) फट जानेचर मुखसे रक्त वमन करता हुआ पृथिबीपर गिर पड़ा और मर गया ॥ ३६ ॥ अन्द्रुतकर्मा बलसमजीद्वारा प्रस्त्रम्थासुरको भए हुआ देखकर गांपगण पसन्न होकर 'साधु, साधु' कहते हुए उनकी प्रशंसा करने रूगे ॥ ३७ ॥ प्रस्त्रम्थासुरके भारे जानेपर बलसमजी गोपोद्वारा प्रशंसित होते हुए कृष्णचन्द्रके साथ गोबुत्समें स्त्रैट आये ॥ ३८ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चनेंऽशे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

# दसवाँ अध्याय

शरहर्णन तथा गोवर्धनकी पूजा

श्रीपराश्तर उबाच

तयोर्विहरतोरेवं रामकेशवयोर्वजे । प्रावृड् व्यतीता विकसत्सरोजा बाभवच्छरत् ॥ अवापुस्तापमत्यर्थं शफर्यः पल्यलोदके । पुत्रक्षेत्रादिसक्तेन ममत्वेन यथा गृही ॥ ş मयूरा मौनमातस्थुः परित्यक्तमदा वने । असारता परिज्ञाय संसारस्येव योगिनः॥ उत्सुज्य जलसर्वस्वं विमलास्सितमूर्त्तयः । तत्यजुश्चाम्बरं मेघा गृहं विज्ञानिनो यथा ॥ X शरत्सुर्याशतप्रानि ययुश्शोषं सरांसि न्य । वहालम्बममत्त्रेन हृदयानीव देहिनाम् ॥ कुपुदैश्शरदृष्मांसि योग्यतालक्षणं ययुः । अवबोधैर्मनांसीव समस्त्रममलातमनाम् ॥ तारकाविमले व्योम्नि रराजाखण्डमण्डलः । चन्द्रश्चरमदेहात्मा योगी साधुकुले यथा॥ शनकैश्शनकैस्तीरं तत्यजुश्च जलाशयाः । ममत्वं क्षेत्रपुत्रादिलढमुधैर्यथा बुधाः ॥ पूर्व त्यक्तैस्सरोऽम्भोभिर्हसा योगं पनर्ययः।

कृष्णके ब्रजमें विहार करते-करते वर्षाकाल बीत गया और प्रकृत्लित कमलोंसे युक्त शरद्-ऋतु आ गयी ॥ १ ॥ जैसे गृहस्य पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदिमें रूगी हुई ममतासे सन्ताप पाते हैं उसी प्रकार महस्तियों गङ्खेंक जरूमें अत्यन्त ताप भाने लगी ॥ र ॥ संसारकी असारवाको जानकर दिस प्रकार योगिजन शान्त हो जाते हैं उसी प्रकार मयूरगण मदहोन होकर मीन हो गये॥३॥ विज्ञानिगण [ सब प्रकारको प्रमता छोडकर । जैसे चरका स्वाग कर देते हैं ਕੈਦੇ ਸ਼ੀ ਜਿਸਦਾ ਘੋਰ ਸੇਬੀਜੇ ਤਸ਼ਜ਼ਾ ਕਲਾਵਸ ਸ਼ਬੰਦ ਲੀਫ਼ਜ਼ਰ आकारामण्डलका परित्याग कर दिया॥४॥ विविध पदार्थीमें पमता करनेसे जैसे देहधारियोंके हृदय सारहीन हो। जाते है वैसे ही शरकालीन सूर्यके तापक्षे सरोवर सुख गये ॥ ५ ॥ निर्मरजेचेच प्रुपेकि सन जिस प्रकार ज्ञानद्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार शस्त्वालीन बलोंको [ खण्ळलके कारण ] कुमुदोंसे योग्य सम्बन्ध प्राप्त हो गयो ॥ ६ ॥ जिस प्रकार साधु-कुरुमें चरप-देह-धारी योगी सुशोभित होता है उसी प्रकार तमुका-मण्डल-मण्डित निर्मेल आकाशमें पूर्णबन्द्र विराजमान हुआ ॥ ७ ॥

श्रीपराशरजी चोले-इस प्रकार उन सम और

जिल प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदिमें बज़ी हुई मंमताको विलेकीजन शर्नः-शर्नः त्याग देते हैं बैसे ही जल्मशयोंका जल पॉर-पॉर अपने तटको छोड़ने लगा ॥ ८॥ जिस प्रकार अन्तरायों\* (विद्यों) से विचलित हुए कुचोंगियोंका

क्केरीः कुयोगिनोऽहोधैरन्तरायहता इव ॥

<sup>🌞</sup> अन्तराय जी हि—

<sup>ं</sup>व्याधिस्यानसंशयभ्यादासम्याविरतिभान्तिदर्शनास्यभृष्यिकत्यानविधितत्वानि विश्वविद्येषासोऽन्तरायाः । (यो॰ द॰ १ । ३०)

निभृतोऽभवदत्वर्थं समुद्रः स्तिमितोदकः। क्रमावाप्तमहायोगो निश्चलातमा यथा यतिः ॥ १० सर्वत्रातिप्रसन्नानि सलिलानि तथाभवन । ज्ञाते सर्वगते विष्णौ मर्नासीय सुमेधसाम् ॥ ११ बश्च निर्मलं व्योम शरदा ध्वस्ततीयद्य । योगानिदग्धक्वेशौधं योगिनामिव मानसम् ॥ १२ सुर्योश्जनितं तापं निन्ये तारापतिः शमम् । अहंमानोद्धवं दुःखं विवेकः सुमहानिव ॥ १३ नभसोऽब्दं भूवः पह्नं काल्प्यं चान्भसरशस्त् । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः प्रत्याहार इवाहरत् ॥ १४ प्राणायाम इवाम्भोभिसारसां कृतपूरकैः । अभ्यस्पतेऽनुदिवसं रेचकाकुभ्यकादिभिः ॥ १५ विमलाम्बरमक्षत्रे काले चाध्यागते व्रजे। ददर्शेन्द्रमहारम्भायोद्यतांस्तान्त्रजौकसः कृष्णस्तानुत्सुकान्द्राष्ट्रा गोपानुत्सवलालसान् । कौतूहलादिदं बाक्यं प्राह वृद्धान्महामतिः ॥ १७ कीऽयं शक्रमस्त्रो नाम येन वो हर्ष आगतः । प्राह तं नन्दगोपश्च पुच्छन्तमतिसादरम् ॥ १८ नन्दगोप उठाव

मेघानां पयसां चेशो देवराजश्शतकतुः । तेन सङ्घोदिता मेघा वर्षन्यम्बुमयं रसम् ॥ १९ तद्बृष्टिजनितं सस्यं बरायन्ये च देहिनः । वर्तयामोपयुङ्गानास्तर्पयामञ्च देवताः ॥ २० क्षीरबत्य इमा गावो वत्सवत्यञ्च निर्वृताः । तेन संवर्द्धितैस्सस्यस्तुष्टाः पृष्टा भवन्ति व ॥ २१ हेरों \* से पुन. संयोग हो जाता है उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरीवरके जरूसे हंसका पुन: संयोग हो गया ॥ ९ ॥ क्रमशः महायोग (सम्प्रज्ञातसमाधि) प्राप्त कर लेनेपर जैसे यति निश्चलासा हो जाता है बैसे हो जलके स्थिर हो जानेसे समृद्र निश्चल हो गया ॥ १० ॥ जिस प्रकार सर्वगत भगवान् विष्णुको जान लेनेपर नेथावी पुरुषोंके चित्त शान्त हो जाते हैं वैसे ही समस्त जलाशयोंका जल स्वच्छ हो गया ॥ ११ ॥

यांगाशिद्वारा क्रेकसमृहके नष्ट हो जानेपर जैसे

योगियोंके चित खच्छ हो जाते हैं उसी प्रकार शांतके कारण नेपीक लीन हो जानेसे आकाश निर्मल हो गया ॥ १२ ॥ जिस प्रकार अहंपतर-जनित प्रहान दुःखको विकेक शान्त कर देता है उसी प्रकार सूर्यीकरणोंसे उत्पन्न हुए तायको चन्द्रमाने शान्त कर दिया ॥ १३ ॥ प्रत्याहार जैसे इन्द्रियोको उनके विषयोंसे खींच लेता है वैसे ही शारत्कालने आकाशसे पेवोको, पृथिवीस धुलिको और जलसे मलको दूर कर दिया ॥ १४ ॥ [ पानीसे पर जानेके कारण ] मानो तालावोंके जल पूरक कर चुकनेपर अब [ स्थिर रहने और सूखनेसे ] रात-दिन कुम्यक एवं रेचक कियादास प्राणायानका अध्यास कर रहे हैं ॥ १५ ॥ इस प्रकार वजनपडलमें निर्मल आकाश और नक्षत्रमय

इसत्कालके आनेपर श्रीकृष्यचन्द्रने समस्त वजवासियोंको इन्द्रका उत्सव मनानेके लिये तैयारी करते देखा ॥ १६ ॥

भहामति कृष्णने उन गोपींको उत्सवको उपक्रसे अत्यन्त

उत्साहपूर्ण देखकर कुतुहरूबदा अपने बड़े-बृहोंसे

पुछा— ॥ १७ ॥ "आपलोग जिसके लिये फुले नहीं

समाते बाद इन्द्र-यज्ञ क्या है ?"इस प्रकार अत्यन्त

आदरपूर्वक पूछनेपर उनसे नन्दगोपने कहा— ॥ १८ ॥
नन्दगोष बोस्टे—मेघ और जरूक स्वामी देवगुज
इन्द्र है। उसको प्रेरणारो ही मेघनण जरुरूप रसको वर्षा
करते हैं ॥ १९ ॥ हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षासे उत्पन्न हुए अन्नको ही बतते हैं तथा उसीको उपयोगमें लाते हुए देवताओंको भी तृप्त करते हैं ॥ २० ॥ उस (वर्षा) से बड़े हुए अन्नसे ही तृप्त होकर ये गीएँ तुष्ट और

हेका पाँच हैं: जैसे--

<sup>\*</sup> अर्थात् व्याधि, स्थान (सत्धवने अपवृति), संशय, प्रमार, आलस्य, अविरात (वैरायसोनता), भारत्तरईन, अलन्यभूमिकल (लक्ष्यको उपलब्धि व द्वाना) और अनवस्थितत्व (लक्ष्यमे स्थिर न होना) ये नी अन्तराय हैं।

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्षेत्राः। (यो॰ द॰ २ । ६)

अर्थात् अविद्या, अस्मिता (अरंक्डर) राग, द्वेष और अधिविदेश (गरणजास) ये पाँच क्रेश हैं।

नासस्या नातृणा भूषिनं बुभुक्षार्दितो जनः । दुश्यते यत्र दुश्यन्ते वृष्टिमन्तो बलाहकाः ॥ २२ भौममेतत्पयो दुग्धं गोभिः सूर्यस्य वास्दिः । पर्जन्यस्सर्वलोकस्योद्धवाय भूवि वर्षति ॥ २३ तस्मात्त्रावृषि राजानस्सर्वे शक्तं पुदा युताः । मसँस्मरेशमचेन्ति वयमन्ये च मानवाः ॥ २४ नन्दगोपस्य वचनं शुत्वेत्थं शक्रपूजने। रोषाय त्रिदशेन्द्रस्य प्राप्त दामोदरस्तदा ॥ २५ न वयं कृषिकत्तरि वाणिज्याजीविनो न च । गाबोऽस्पहेंबतं तात वयं वनचरा यतः ॥ २६ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथा परा । बिद्या चतुष्ट्यं चैतद्वार्तीमात्रं शृणुष्ट्र मे ॥ २७ कृषिर्विणिज्या तद्वच तृतीर्य पशुपालनम् । विद्या होका महाभाग वार्त्ता वृत्तित्रवाश्रया ॥ २८ कर्षकाणां कृषिर्वृत्तिः पण्यं विपणिजीविनाम् । अस्माकं गौ: परा वृत्तिर्वार्ताभेदैरियं त्रिभि: ॥ २९ विद्यया यो यया युक्तस्तस्य सा दैवतं महत् । सैव पूज्यार्चनीया च सैव तस्योपकारिका ॥ ३० यो यस्य फलम्म्यन्वै पूजयत्यपरं नरः । इह च प्रेत्य चैवासौ न तदाप्रोति शोभनम् ॥ ३१ कृष्यान्ता प्रथिता सीमा सीमान्तं च पुनर्वनम् । वनान्ता गिरयस्तवें ते चास्पाकं परा गति: ॥ ३२ न द्वारबन्धाबरणा न गृहक्षेत्रिणस्तद्या। सुखिनस्विखले लोके यथा वै चक्रचारिणः ॥ ३३ श्रुयन्ते गिरयश्चैव वनेऽस्मिन्कामरूपिणः । तत्तद्भुपं समास्थाय रमन्ते स्वेषु सानुषु ॥ ३४

नुष्ट होकर बत्सवती एवं दूध देनेवाली होती हैं ॥ २१ ॥ जिस भूमिया बरसेनेवाले मेघ दिखावी देते हैं उसपर कथी अब और तृणका अभाव नहीं होता और न कभी बहाँके होग भूखे रहते ही देखे जाते हैं ॥ २२ ॥ यह पर्जन्यदेव (इन्द्र) पृथिवीक जलको सूर्यिकरणोद्धारा खींचकर राणूर्ण प्राणियोंकी वृद्धिके लिये उसे मेखेंद्धारा पृथिवीचर बरसा देते हैं। इसलिये वर्षाऋतुमें समस्त राजालोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इन्द्रकी यज्ञोंद्वारा प्रसन्नतापूर्वक पूजा किया करते हैं ॥ २३-२४ ॥

श्रीपसशरजी बोले—इन्त्रकी पूजाके विषयमें नन्दजीके ऐसे वचन सुनकर औदानोदर देवराजको कृपित करनेके लिये हो इस प्रकार कहने लगे-- ॥ २५॥ "है तात ! उम न तो कुषक हैं और न व्यापारी, हमारे देवता तो गोर्रे ही हैं: क्योंकि हमलोग बनवर है।। २६ ।। आन्वीक्षिकी (तर्कशास), त्रथी (कर्मकाण्ड),दण्डनीति और वार्ता—ये चार विद्याएँ हैं, इनमेंसे केवल वार्ताक विवरण सुनो ॥ २७ ॥ हे महाभाग ! वर्ता नामको विद्या कृषि, बाणिज्य और पशुपालन इन तीन वृत्तियोंकी आश्रयभूता है ॥ २८ ॥ चार्ताके इन तीनों भेदोंमेंसे कृषि किसानीकी, बाणिज्य ज्यापारियोंकी और गोपालन हमलोगोंकी उत्तम वृत्ति है॥ २९॥ जो व्यक्ति जिस जिद्यासे युक्त है उसकी वही इष्ट्रदेवता है, यही पूजा-अचिक योग्य है और यही परम उपकारिणी है॥ ३०॥ जो पुरुष एक व्यक्तिसे फल-छाभ करके अन्यकी पुज: करता है उसका इहलोक अथवा परलोकये कहीं भी शुभ नहीं होता ॥ ३१ ॥ खेतीके अनामें सीमां है तथा सीमाके अन्तमें का हैं और बनोंके अन्तमें समस्त पर्वत हैं; वे पर्वत ही हमारी परमणति है ॥ ३२ ॥ हमलोग न तो किवाडें तथा भितिके अन्दर रहनेकरे हैं और न निश्चित गृह अथवा खेतवाले किसान हो हैं, बॉल्क [ वन-पर्वतादिमें स्वच्छन्द विचरनेवाले ] तमलोग यकचारी\* मुनियोंकी भाँति समस्त जनसमुदायमें सखी हैं [अतः गृहस्य किलानीकी भति हमें इन्द्रकी पूजा करनेका कोई कान नहीं] " ॥ ३३ ॥ "सुना जाता है कि इस बनके पर्वतगण कामरूपी

<sup>\*</sup> अक्रचारी भूनि ले हैं जो इक्कट आदिसे सर्वत्र प्रमण किया करते हैं और जिन्छा कोई खास निवास नहीं होता। उहाँ इक्स हो जाती है वहीं रह जाते हैं। अतः उन्हें 'स्वयंग्रह' भी कहते हैं।

यदा चैतैः प्रबाध्यन्ते तेषां ये काननौकसः ।
तदा सिंहादिरूपैस्तान्धातयन्ति महीधतः ॥ ३५
गिरियज्ञस्त्ययं तस्माद्रोयज्ञश्च प्रवत्यंताम् ।
किमस्माकं महेन्द्रेण गावरुशैलाश्च देवताः ॥ ३६
मन्त्रज्ञपरा विप्रास्तीरयज्ञश्च कर्षकाः ।
गिरिगोयज्ञशोलाश्च वयमद्विवनाश्चयाः ॥ ३७
तस्माद्रोवर्धनरुशैलो भवद्विविवधाईणैः ।
अर्च्यतां पूज्यतां मेध्यान्यशुन्हत्वा विद्यानतः ॥ ३८
सर्वधोषस्य सन्दोहो गृह्यतां मा विचार्यताम् ।
भोज्यन्तां तेन वै विप्रास्तथा ये चाभिवान्छकाः ॥ ३९
तत्राचिते कृते होमे भोजितेषु द्विजातिषु ।
शरत्युष्पकृतापीद्याः परियच्छन्तु गोगणाः ॥ ४०
एतन्यम मतं गोपास्तम्भीत्या क्रियते यदि ।

शीपराशर उवाच इति नस्य वचः श्रुत्वा नन्दाद्यास्ते ब्रजीकसः ।

प्रीत्युत्फुल्लमुसा गोपास्साधुसाध्वित्यधात्रुवन् ॥ ४२

ततः कृता भवेद्गीतिर्गवामद्रेस्तवा मम ॥ ४१

शोभनं ते मतं वस्स यदेतद्भवतोदितम्।
तत्किरिध्यामहे सर्वं गिरिध्यन्नः प्रवर्त्यताम् ॥ ४३
तथा च कृतवन्तस्ते गिरिध्यनं व्रजौकसः।
दिधिपायसमांसाद्यैदंदुश्शैलविलं ततः॥ ४४
द्विजोश्च भोजयामासुश्चतशोऽथ सहस्रशः॥ ४५
गावश्शैलं ततश्चकुर्राचितास्ताः प्रदक्षिणम्।
वृषभाश्चातिनदंन्तस्ततोया जलदा इव ॥ ४६
गिरिमूर्द्विन कृष्णोऽपि शैलोऽहमिति मृर्तिमान्।
खुभुजेऽत्रं बहुतरं गोपवर्धाहतं द्विज ॥ ४७
स्वेनैव कृष्णो रूपेण गोपैस्सह गिरेश्शिरः।
अधिरुद्धाच्यामास द्वितीयामात्मनस्तनुम् ॥ ४८

अन्तर्द्धानं गते तस्मिन्गोषा स्वव्धा ततो वरान् ।

कृत्वा गिरिमस्वं गोष्ठं निजमभ्याययुः पुनः ॥ ४९ ==== ७ धारण करके अपने-अपने जिस्तरोंपर विहार किया करते हैं ॥ ३४ ॥ जय कभी वनवासीगण इन गिरिदेवोंको किसी तरहकी बाधा पहुँचाते हैं तो वे सिहादि रूप धारणकर उन्हें भार डालते हैं ॥ ३५ ॥ अतः आजसे [ इस इन्द्रयहाके स्थानमे ] गिरियज अथवा गोयहकः प्रकार होना चाहिये । हमें इन्द्रसे क्या प्रयोजन है ? हमारे देवता तो गीएँ और पर्वत ही है ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणलोग मन्त्र-यहा तथा कृषकरण सौरवह (इलका पूजन) करते हैं, अतः पर्वत और बनोंमें रहनेवाले इमलोगोंको गिरियह और गोयज करने चाहिये ॥ ३० ॥

(इन्छानसार रूप धारण करनेवाले) है। वे मनोबाज्जित रूप

"अतएव आपलेग विधिपूर्वक मेध्य पशुजंकी बील उक्तर विधिध सामश्रियोले गोवर्धनपर्यतकी पूजा करें ॥ ३८ ॥ आज सम्पूर्ण अजका दूध एकतित कर लो और उससे आहाणी तथा अन्यान्य याचकोंको गोजन कराओ; इस विधयमें और अधिक सोच-विचार मत करों ॥ ३९ ॥ गोवर्धनकी पूजा, होम और ब्राह्मण-भोजन समाप्त होनेपर शरद-ऋतुके पूर्थारी सजे हुए मस्तकवाली गीएँ गिरिराजकी प्रदक्षिणा बारें ॥ ४० ॥ हे गोपगण ! आपलोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी इस सम्मतिके अनुसार कार्य करेंग तो इससे गौओंको, गिरिराज और मुझको अस्तक प्रसन्नत होगीं" ॥ ४१ ॥ श्रीपराश्वरती खोले---जुळ्णवन्द्रके इन वाक्योंको

सुनक्त नन्द आदि झजकासी गोपीने प्रसप्तवासे शिले हुए मुक्तसे 'साधु, साधु' कहा ॥ ४२ ॥ और बोले—हे बस्स ! तुम्तो अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा हो सुन्दर है; हम सब ऐसा ही करेंगे; आज गिरियत किया जाय ॥ ४३ ॥

हम सब एसा हा करण; आज । गारयहा क्या जाय ॥ ४३॥ तदनन्तर उन बजवासियोंने गिरियहका अनुप्रान किया तथा दही, खीर और मांस आदिसे पर्वतराजको बील ही ॥ ४४। फैकड़ों, हजारी ब्राह्मणोंको भीजन कराया तथा पुष्पार्थित गौओं और सजल जलधरके समान गर्बनेवाले साँड़ोंने गोवर्धनकी परिक्रमा की ॥ ४५-४६ ॥ हे द्विज ! उस समय कृष्णवन्त्रने पर्वतको जियरएर अन्यक्पसे प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मै मृतिमान् गिरिराज हूं, उन गोपश्रेहोंके चड़ाये हुए विविध व्यक्तनोंको प्रहण किया ॥ ४७ ॥ कृष्णवन्त्रने अपने निजरूपसे गोपीके साथ पर्वतराजके शिखरण चड़कर अपने निजरूपसे गोपीके साथ पर्वतराजके शिखरण चड़कर अपने ही दूसरे स्वरूपका पूजन किया ॥ ४८ ॥ तदनन्तर उनके अन्तर्धीन होनेपर गोजगण अपने अभीष्ट वर पाकर गिरियज्ञ समाप्त करके किर अपने-अपने गोष्टोंमें चले आये ॥ ४९ ॥

# ग्यारहवाँ अध्याय

## इन्द्रका कोप और श्रीकृष्णका गोवर्धन-धारण

श्रीपतदार तथाच

मस्ते प्रतिहते शको मैत्रेयातिरुषान्त्रितः।

संवर्तकं नाम गणं तोयदानामथाब्रवीत्।।

भो भो मेघा निशम्यैतह्वनं गदतो मम । आज्ञानन्तरमेवाश् क्रियतामविवारितम् ॥ २

नन्दगोपस्सुदुर्युद्धिगोपैरन्यैस्सहायवान् ।

कृष्णाश्रयबलाध्मातो मसभङ्गमचोकरत् ॥ आजीवो याः परस्तेषां गावस्तस्य च कारणम् ।

ता गायो वृष्टिवातेन पीड्यन्तो वचनान्मम ॥ अहमप्यद्रिशृङ्गामं तुङ्गमान्ह्य वारणम्।

साहाव्यं वः करिष्यामि वाव्यम्बूत्सर्गयोजितम् ॥

औपराशर उदाच

इत्याज्ञप्रास्ततस्तेन युमुचुस्ते बलाहकाः । बातवर्षे महाभीममभावाय गवां द्विज ॥

ततः क्षणेन पृथिवी ककुभोऽम्बरमेव च ।

एकं धारामहासारपूरणेनाभवन्युने ॥

विद्युल्लताकशाचातत्रस्तैरिव धर्नेर्धनम् । नादापुरितदिकचक्रैर्धारासारमपात्यतः ।

अन्यकारीकृते लोके वर्षद्भिरनिशं धर्नः ।

अधशोर्ध्यं च तिर्यक् च जगदाप्यमिवाभवत् ॥ गावस्तु तेन पतता वर्षवातेन वेगिना ।

गावस्तु तन पतता अधवातन वागना । धूताः प्राणाञ्जहसस्त्रत्रिकसक्यिशिरोधराः ॥ १०

क्रोडेन वत्सानाक्रम्य तस्थुरन्या महामुने । गावो विवत्साश्च कृता वास्यूरेण चापराः ॥ ११

वत्साश्च दीनवदना वातकम्पितकन्यराः।

त्राहि त्राहीत्यल्पशब्दाः कृष्णमूञ्जरिवातुराः ॥ १२

श्रीपराद्वारजी बोल्डे—हे मैत्रेय ! अपने यक्क रुक जानेसे इन्द्रने अत्यन्त रोषपूर्वक संवर्तक नामक

मेघोंके दलसे इस प्रकार कहा— ॥ १ ॥ "अरे मेघो ! मेरा यह नचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी अरुप रहते की जिल्हा कर कोने कियो कर सम

आज्ञा सुनते ही, बिना कुछ सोचे-विचारे तुम्त पूरा करो॥ २॥ देखो अन्य गोपीक सहित दुर्वृद्धि नन्दगोपने कृष्णकी सहायताके बलसे अन्या होकर मेरा यज्ञ भंग

कर दिया है ॥ ३ ॥ अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गोपत्वका कारण है उन गौओंको तुम मेरी आज्ञारो वर्षा और सामुके द्वारा पीडिस कर दो ॥ ४ ॥

आज्ञारा जमा आर वानुक द्वारा पाइत कर दें) ॥ ४ ॥ मैं भी पर्वत-शिखरके समान अत्यन्त ऊँचे अपने ऐसम्बत हार्थापर चढ़कर बाय और जल छोडनेके समय

तुम्हार्य सहायता कक्ष्मा"॥५॥

श्रोपराशस्त्री श्रोलं—हे द्विज! इन्ह्रकी ऐसी आज्ञा होनेपर गीओंको नष्ट करनेके लिये मेबोने अति प्रचण्ड वायु और वर्षा छोड़ दी॥ ह॥ हे मुने! उस

समय एक क्षणमें ही मेघोकी छोड़ी हुई महान् जलधाराओंसे पृथिकी, दिशाएँ और आकाश एकरूप हो गये॥७॥ मेघगण गाने, विद्युल्टतारूप

दण्डाघातसे भयभीत होकर महान् शब्दसे दिशाओंको व्यास करते हुए मूख्लाधार पानी बरसाने रूपे ॥ ८॥

इस प्रकार मेथेंकि अहर्निश बरसनेसे संसारके अन्धकारपूर्ण हो जानेपर ऊपर-नीचे और सब ओरसे समस्त टोक जलमय-सा हो गया॥ ९॥

वर्षा और वायुके बेगपूर्वक चलते रहनेसे गौओंके कटि, जंबा और प्रीवा आदि सुब्र हो यदे और काँपते-काँपते अगने प्राण छोड़ने लगीं [अर्थात् मूर्चिंछत

हो गयों ] ॥ १० ॥ है महामुने ! कोई गीएँ तो अपने बछड़ोंको अपने नीचे छिपाये खड़ी एहीं और कोई जलके बेगसे बस्सहीना हो गयों ॥ ११ ॥ बायुखे कांपने हुए दीनबदन बछड़े मानो व्याकुल होकर

मन्द-स्वरसे कृष्णचन्द्रसे 'रक्षा करो, रक्षा करो' ऐसा कहने रूगे॥ १२॥

| कहन रूग॥ १२।

6

ततस्त ब्रेकुलं सर्व गोगोपीगोपसङ्कलम् । अतीवार्तं हरिर्दृष्ट्वा मैत्रेयाचिन्तयत्तदा ॥ १३ एतत्कृतं महेन्द्रेण मखभङ्गविरोधिना । तदेतदिवलं गोष्ठं त्रातव्यमधुना मया ॥ १४ इममद्रिमहं धैर्यादुत्पाट्योरुशिलायनम् । धारियध्यामि गोष्टस्य पृथुच्छत्रमियोपरि ॥ १५ श्रीपराधार इवाच इति कुत्वा मति कृष्णो गोवर्धनमहीधरम् । उत्पाट्यैककरेणैव धारयामास लीलया ॥ १६ गोपांश्चाह हसञ्जीरिस्समृत्याटितभूधरः । विश्वध्यमत्र त्वरिताः कृतं वर्षनिवारणम् ॥ १७ सुनिवातेषु देशेषु यथा जोषमिहास्यताम्। प्रविज्यतां न भेतच्यं गिरिपातास निर्भवै: ॥ १८ इत्युक्तास्तेन ते गोपा विविश्वगीयनैस्सह। ज्ञकटारोपितैर्भाण्डैगॉप्यश्चासारपीडिताः ॥ १९ कृष्णोऽपि तं द्रधारैव शैलमत्यन्तनिश्चलम् । वर्जेकवासिभिर्ह्यविस्थिताक्षेत्रिंशिक्षतः ॥ २० गोपगोपीजनैहंष्टैः प्रीतिविस्तारितेक्षणैः। संस्तुथमानचरितः कृष्णदशैलमधारयत् ॥ २१ सप्तरात्रं महामेघा वर्क्युर्नेन्द्रगोकुले । इन्द्रेण चोदिता विप्र गोपानां नाशकारिणा ॥ २२ ततो धृते महाशैले परित्राते च गोकुले। मिथ्याप्रतिज्ञो बलिधद्वारवामास तान्धनान् ॥ २३ व्यभ्रे नभसि देवेन्द्रे वितथात्मवचस्यथ । निष्कम्य गोकुलं हुष्टं खस्थानं पुनरागमत् ॥ २४ मुमोच कृष्णोऽपि तदा गोवर्धनमहाचलम् ।

स्वस्थाने विस्मितमुखैर्दृष्टस्तैस्तु अजौकसैः ॥ २५

हे मैत्रेय । तस समय गरे, गोपी और गोपगणके सित्तत सम्पूर्ण गोकुलको अस्पना स्थाकुल देखमर श्रीहरिने विचास ॥ १३ ॥ यज्ञ-भंगके कारण विरोध मानकर मह सब करतूत इन्द्र ही कर रहा है; अतः अब मुझे सम्पूर्ण वज्यवी रक्षा करनी चाहिये ॥ १४ ॥ अब मैं धैर्यपूर्वक वड़ी-बड़ी शिलाओंसे यनीभृत इस पर्यतको उखाइकर इसे एक बड़े खबके समान वजके कपर धारण करूँगा ॥ १५ ॥

श्रीपराइसजी बोले—श्रीकृष्णचन्द्रने हेसा विचारकर गोवर्धनपर्वतको उखाइ किया और उसे लीलासे ही अपने एक हाथपर उठा लिया॥ १६ ॥ पर्यतको उखाइ लेनेपर शूरनन्द्रन श्रीक्षमपसुन्दरने गोपीसे हॅसकर कहा— ''आओ, शीघ्र ही इस पर्वतके नीचे आ जाओ, मैंने वर्षासे बचनेका प्रक्रम कर दिया है ॥ १७ ॥ पर्टी वायुद्धीन स्थानीमें आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ; निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वतके गिरने आदिका भय मत करों' ॥ १८ ॥

श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर जलकी घाएडोंसे पीटिश गोप और घोपी अपने क्रांत- मौड़ोंस्वे एकड़ोंमें रखकर गौडोंके साथ प्र्वतके नीचे चले गये॥ १९ ॥ व्रज-वासियोद्वारा हर्ष और विस्मयपूर्वक टकटको लगाकर देखे जाते हुए श्रीवृष्णचन्द्र भी गिरिसजको अस्पन्त निश्चलतापूर्वक धारण किये रहे॥ २०॥ जो प्रीतिपूर्वक आंधे फाड़कर देख रहे थे उन हर्षित-चिस गोप और गोपियोंसे अपने चारतोंका स्ततन होते हुए श्रोकृष्णचन्द्र पर्वतको धारण किये रहे॥ २१॥

है विश्व ! गोपंकि नाइकर्ता इन्द्रकी घेरणासे उन्दर्जीके गोकुरुमें सात रहितक महाभयेकर मेघ बरसते रहे ॥ २२ ॥ किंतु जब श्रीकृष्णचन्द्रने पर्यंत धारणकर गोकुरुम्बे रक्षा को हो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जानेसे इन्द्रने भेषोंको सेक दिया ॥ २३ ॥ आकाशके मेघहोन हो जानेसे इन्द्रकी प्रतिज्ञा भंग हो जानेपर समस्त गोकुरुबासी वहाँसे निकरुकर प्रसन्नतापूर्वक फिर अपने-अपने स्थानोचर आ गये ॥ २४ ॥ और कृष्णचन्द्रने भी उन वज्ञवासियोंके विस्मयपूर्वक देखते-देखते गिरितस गोवर्धनको अपने स्थानपर स्व दिया ॥ २५ ॥

# बारहवाँ अध्याय

## दाक-कृष्ण-संबाद, कृष्ण-स्तृति

Ş.

श्रीपराशर उक्रच

धृते गोवर्धने शैले परित्राते च गोकुले। रोजवामास कृष्णस्य दुर्जनं पाकशासनः ॥

सोऽधिरुह्य महानागमैरायतममित्रजित्।

गोवर्धनगिरौ कृष्णं ददर्श विदशेश्वरः ॥ २

चारयन्तं महावीयै गास्तु गोपवपूर्धरम्। कुत्स्त्रस्य जगतो गोपं वृतं गोपकुमारकैः ॥

गरुडं च ददशों छैरन्तद्धांनगतं द्विज । कृतच्छायं हरेर्मृद्धिं पक्षाभ्यां पक्षिपुङ्गवम् ॥ ४

अवस्ह्य स नागेन्द्रादेकान्ते मधुसूदनम्।

शक्रसंस्मितमाहेदं श्रीतिविस्तारितेक्षणः ॥ ५

इन्द्र उन्हाच

कृष्ण कृष्ण शृणुष्टेदं यदर्शमहमागतः। त्वत्सपीपं महाबाह्ये नैतक्षिन्त्यं त्वयान्यथा ॥

भारावतारणार्थाय पृथिव्याः पृथिवीतले । अवतीणोंऽस्थिलाधार त्वमेव परमेश्वर ॥

पखभङ्गविरोधेन मया गोकुलनाशकाः।

समादिष्टा पहामेघास्तैश्चेदं कदनं कृतम् ॥ ८

त्रातास्ताश्च त्वया गावरसमृत्याटा महीधरम् ।

तेनाई तोषितो वीरकर्मणात्यद्धतेन ते॥ ९

साधितं कृष्ण देवानामहं मन्ये प्रयोजनम् । त्वयायमदिप्रवरः करेणैकेन यद्धृतः॥ १०

गोभिश्चः चोदितः कृष्ण त्वत्सकाश्चिमहागतः ।

त्वया त्राताभिरत्यर्थं युष्मत्सत्कारकारणात् ॥ ११

स त्वां कृष्णाभिषेक्ष्यामि गवां वाक्यप्रचोदितः ।

उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रो गोविन्दस्त्वं भविष्यसि ॥ १२

श्रीपराद्वारजी बोले-इस प्रकार गोवर्धनपर्वतका चारण और गोकुरूकी रसा हो जानेपर देवराज इन्द्रको श्रीकरणबन्द्रका दर्शन करनेकी इच्छा रही॥ १॥ अतः दार्जुजन् देवराज गजराज ऐरावतपर चढकर

गोगर्धनपर्वतपर आये और वहाँ सम्पूर्व जगन्के रक्षक गोपवेषधारी महाबल्ज्यान् श्रीकृष्णचन्द्रको

म्बालबालोके साथ गीएँ चराते देखा ॥ २-३ ॥ है द्विल ! उन्होंने यह भी देखा कि पक्षिश्रेष्ठ गरुड

अदुस्यभावसे उनके ऊपर रहकर अपने पहुतेसे उनकी झया कर रहे हैं ॥ ४ ॥ तब ने ऐसमतसे उतर पड़े और एकान्तमें श्रीमधुसुदनकी ओर प्रीतिपूर्वक दृष्टि

फैलाते हुए मुसकाकर बोले॥५॥

इन्द्रने कहा—हे श्रीकृष्णचन्द्र ! नै जिस छिये आपके पास आया हूँ, वह सुनिये—हे महाबाहो । आप इसे अन्यया न समझे॥६॥ हे अखिलाधार परमेशर ! आपने पृथिचीका भार उतारनेके लिये ही पृथिवीपर अवतार लिया है।। ७।। यज्ञमंगसे विरोध मानकर ही मैंने गोकुलको नष्ट करनेके लिये महामेघीको आज्ञा दी याँ, उन्होंने यह संहार मचाया था॥८॥ किन्त आपने पर्वतको उखाडकर गौओंको बचा लिया। हे बीर! आएके इस अन्द्रत कर्पसे मैं अति प्रसन्न हैं ॥ ९ ॥

हे कृष्ण ! आपने जो अपने एक हाधपर गोबर्धन धारण किया है इससे मैं देवताओंका प्रयोजन [ आपके द्वार ] सिद्ध हुआ ही समझता है॥ १०॥ [ गोवंशकी रक्षाद्वारा ] आपसे रक्षित [ कामधेन आदि ) गौओंसे प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करनेके रिध्ये यहाँ आपके पास आया हैं॥ ११ ॥ हे कष्ण ! अब मैं गीओंके वाक्यानसार ही आफ्का अपेन्द्र-पदपर अभिषेक करूँगा तथा आप गौओंके इन्द्र (सामी) हैं इसलिये आपका नाम 'गोविन्द' भी होगा॥ १२॥

श्रीपरादार उपान

अधोपवाह्यदाय घण्टामैरावतादुजात् । अभिषेकं तया चक्ने पवित्रजलपूर्णया ॥ १३ क्रियमाणेऽभिषेकं तु गावः कृष्णस्य तत्क्षणात् । प्रस्रवोद्धृतदुग्धाद्रौ सद्यश्चकुर्वसुन्यराम् ॥ १४ अभिषिच्य गवां वाक्यादुपेन्द्रे वै जनार्दनम् । प्रीत्या सप्रश्रयं वाक्यं पुनराह श्चीपितः ॥ १५ गवापेतत्कृतं वाक्यं तथान्यदपि मे शृणु । यद्भवीमि महाभाग भारावतरणेच्छया ॥ १६ ममांशः पुरुष्वयाद्य पृथिक्यां पृथिकीधर । अवतीणोऽर्जुनो नाम संरक्ष्यो भवता सदा ॥ १७ भारावतरणे साह्यं स ते वीरः करिष्यति । संरक्षणीयो भवता यथात्मा मधुसुदन ॥ १८

जानामि भारते वंशे जानं पार्ध तवांशातः ।
तमहं पालियध्यापि यावतस्थास्यापि भूतले ॥ १९
यावन्महीतले शक्र स्थास्याप्यहपरिन्दम ।
न तावदर्जुनं कश्चिद्देवेन्द्र युधि जेस्वति ॥ २०
कंसो नाम महाबाहुर्दैत्योऽरिष्टस्तथासुरः ।
केशी कुवलयापांडो नरकाद्यास्तथा परे ॥ २१
हतेषु तेषु देवेन्द्र भविष्यति महाहवः ।
तत्र बिद्धि सहस्राक्ष भारावतरणं कृतम् ॥ २२
स त्वं गच्छ न सन्तापं पुत्रार्थे कर्तुमहीस ।
नार्जुनस्य रिपुः कश्चित्यमात्रे प्रभविष्यति ॥ २३
अर्जुनार्थे त्वहं सर्वान्युधिष्ठिरपुरोगमान् ।
निवृत्ते भारते युद्धे कुन्त्यै दास्याम्यविश्वतान् ॥ २४

इत्युक्तः सम्परिष्ठज्य देवराजो जनार्दनम् । आस्द्धौरावर्त नागं पुनरेव दिवं ययौ ॥ २५ कृष्णो हि सहितो गोभिगोंपालैश्च पुनर्वजम् । आजगामाश्च गोपीनां दृष्टिपूतेन वर्त्यना ॥ २६ श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर इन्द्रने अपने थाहन गजराज ऐरावतका घण्टा क्रिया और उसमें पिंबत जल भरकर उससे कृष्णचन्द्रका अधिषेक किया ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रका अधिषेक होते समय गौओंने तुरन्त ही अपने स्तनोंसे टपकते हुए दुग्धसे पृथिवीकी भिगो दिया ॥ १४ ॥

इस प्रकार गीओंके कथनानुसार श्रीजनार्दनको उपन्द्र-पदपर अभिषिक्त कर शाचीचित इन्द्रने पुनः ग्रीति और विनयपूर्वक कहा— ॥ १५ ॥ "हे महाभाग ! यह तो मैंने गौओंका बचन गूरा किया, अब पृथिवीके भार उतारनेकी इच्छासे मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूँ यह भी सुनिये ॥ १६ ॥ हे पृथिवीधर ! हे पुरुषसिंह ! अर्जुन नामक मेरे अंशने पृथिवीपर अनतार लिया है; आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें ॥ १७ ॥ हे मध्सूद्न ! यह बीर पृथिवीका भार उतारनेमें आपका साथ देगा, अतः आय उसकी अपने शरीरके समान ही रक्षा करें" ॥ १८ ॥

श्रीधगवान् खोले— भरतवंद्रामे पृथाके पुत्र अर्जुनने तुम्हरे अंद्रासे अवतार लिया है— यह मैं जानता हूँ। मैं जवतक पृथिवीपर रहुँगा, उसकी रक्षा करूँगा॥ १९॥ है राष्ट्रसूदन देखेन्द्र! जवतक महीतलपर रहुँगा तवतक अर्जुनको खुद्धमें कोई भी न जीत सकेगा॥ २०॥ हे देखेन्द्र! विद्राल भुजाओंवाला कंस नामक दैख, अरिष्टासुर, केशी, कुवलसापीड और नरकासुर आदि अन्यान्य दैखोंका नाश होनेपर यहाँ महाभारत-युद्ध होगा। है सहसाथ! उसी समय पृथिवीका भार उतरा हुआ समझना॥ २१-२२॥ अब तुग प्रसन्नतापूर्वक जाओ, अपने पुत्र अर्जुनके लिये तुम किसी प्रकारकी विन्ता मत करो; मेरे रहते हुए अर्जुनका कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा॥ २३॥ अर्जुनके लिये तुम किसी प्रकारकी विन्ता मत करो; मेरे रहते हुए अर्जुनका कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा॥ २३॥ अर्जुनके लिये तुम किसी अर्जात-शरीरसे कुन्तीको दुँगा॥ २४॥

शीपराद्यरजी बोले—कृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्र उनका आलिङ्गन कर ऐरावत हाषीपर आरूढ़ हो स्वर्गको चले गये॥ २५॥ तदनन्तर कृष्णचन्द्र भी गोपिक्षेक दृष्टिपातसे पवित्र हुए मार्गद्वारा गोपकुमारों और गीओंके साथ ब्रजको लीट आये॥ २६॥

# तेरहवाँ अध्याय

गोपोद्वास भगवान्का प्रभाववर्णन तथा भगवान्का गोपियोंके साथ रासकीडा करना

प्रीपराञार उवाच गते शक्ते तु गोपालाः कृष्णमक्षिष्टकारिणम् । ऊचुः प्रीत्या धृतं दुष्टा तेन गोवर्धनाचलम् ॥ वयमसान्महाभाग भगवन्महतो भयात्। गावश्च भवता त्राता गिरिधारणकर्मणाः ॥ 7 बालक्रीडेयमतुला गोपालस्वं जुगुप्सितम् । दिव्यं च भवतः कर्म किमेतनात कध्यताम् ॥ 3 कालियो दमितस्तीये धेनुको चिनिपातितः । धृतो गोवर्धनश्चायं राङ्कितानि मनांसि नः ॥ सत्यं सत्यं हरेः पादौ शपामोऽमितविक्रमः। यश्चावद्वीर्यमालोक्य न त्वां मन्यामहे नरम् ॥ प्रीति: सस्त्रीकमारस्य क्रजस्य त्वयि केशव । कर्म चेदमञक्यं यत्समसौक्षिदशैरपि॥ बालत्वं चातिवीर्यत्वं जन्म चास्मास्वशोभनम् ।

श्रीपराशार उवाच

क्षणं भूत्वा त्वसौ तूष्णीं किञ्चित्रणयकोपवान् । इत्येवमुक्तस्तैगोंपैः कृष्णोऽप्याह महामतिः ॥

चिन्यमानममेयात्मञ्जूषां कृष्ण प्रयच्छति ॥

देवो वा दानवो चा त्वं यशो मन्धर्व एव वा ।

किमसाकं विचारेण बान्धवोऽसि नमोऽस् ने ॥

श्रीभगवानुवाच

मत्सम्बन्धेन वो गोपा यदि ल्ला न जायते । इलाघ्यो यहं ततः किं वो विकारेण प्रयोजनम् ॥ १० यदि योऽस्ति मयि प्रोतिः इलाव्योऽहं भवतां यदि । तदात्पबन्धुसदुशी युद्धिर्थः क्रियतां मयि ॥ ११

श्रीपराशस्त्री बोले—इन्द्रके चले जानेपर हर्षेट्यक्रियारी श्रीकृष्णचन्द्रको बिना प्रयास हो गोवर्घन-पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक बोले — ॥ १ ॥ हे भगवन् ! हे महाभाग ! आपने गिरिराजको धारण कर हमारी और गौओंकी इस महान् भयसे रक्षा की है।। २ ।। हे तात । कहाँ आफ्की यह अनुपम बाठलीला, कहाँ निन्दित गोपजाति और सहाँ ये दिव्य कर्म ? यह सब क्या है, कुपया हमें बतल्बइये n ३ n आपने यम्ताजलमें कालियनागका दमन किया, धेन्कासुरको मारा और फिर यह मोबर्धनपर्यंत धारण किया: आपके इन अन्द्रत कमीसे हमारे चितमें बड़ी शंका हो रही है।। ४॥ है अभितिबक्रम ! हम भगवान हरिके चरणोंकी शापथ करके आपसे सब-सब कहते हैं कि आपके ऐसे बल-वीर्थको देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते ॥ ५ ॥ हे केशव ! स्त्री और बालकोके सहित सभी वजनासियोंको आपपर अल्यन्त प्रीति है। आपका यह कर्म तो देवताओंके लिये भी दुष्कर है॥६॥ हे कृष्ण ! आपको यह बाल्यायस्था, विधित्र बल-वीर्य और हम-जैसे नीच पुरुषोर्मे जन्म हेना—हे अभेयासन् ! ये सब बाते विचार करनेपर हमें इंजामें डाल देती है ॥ ७ ॥ आप देवता हों, रानव हों, यक्ष हों अथवा गन्धर्व हों; इन बातोंका विचार करनेसे हमें क्या प्रयोजन है ? हमते तो आप बन्धु ही हैं, अतः आयको नमस्कार है ॥ ८ ॥

श्रीपराद्वारजी बोले—गोधगणके ऐसा कहनेपर महामति कृष्णचन्द्र कुछ देखक चुप रहे और फिर कुछ प्रणयजन्य कोषपूर्वक इस प्रकार कहने लगे—॥९॥

श्रीधगवानने कहा—हे गोपगण ! यदि आपलोगोंको मेरे सम्बन्धसे किसी प्रकारकी रूचा न हो, तो मैं आपलोगोंसे प्रशंसनीय हूँ इस बातका विचार करनेकी भी क्या आवहयकता है ? ॥ १०॥ यदि मुझमें आपको प्रोति है और यदि मैं आपकी प्रशंसाका पात्र हूँ तो नाहं देवो न गन्धवॉ न यक्षो न च दानवः । अहं वो बान्धवो जातो नैतग्निन्यमितोऽन्यथा ॥ १२

श्रीपराञ्चार उद्याच

इति श्रुत्वा हरेर्वावयं बद्धमौनास्ततो वनम् । ययुर्गोपा महाभाग तस्मिन्त्रणयकोपिनि ॥ १३

कृष्णस्तु विमलं व्योम शरधन्त्रसः चन्द्रिकाम् । तदः कुमुदिनीं फुल्लामामोदितदिगन्तराम् ॥ १४

वनराजि तथा कूजद्भृङ्गमालामनोहराम् । विलोक्य सह गोपीभिर्मनशक्ते रति प्रति ॥ १५

विना रामेण मधुरमतीव वनिताप्रियम् । जगौ कलपदं शौरिस्तारमन्द्रकृतक्रमम् ॥ १६

रम्यं गीतश्चनि श्रुत्वा सन्यज्यावसश्चांस्तदा । आजग्पुस्त्वरिता गोप्यो यत्रास्ते मधुसूदनः ॥ १७

शनैश्शनैर्जगौ गोपी काचित्तस्य लयानुगम् ।

दत्तावधाना काचिश्च तमेव मनसास्मरत् ॥ १८

काचित्कृष्णेति कृष्णेति प्रोच्य लजामुपाययौ । ययौ च काचित्रेमान्या तत्पार्श्वमविलम्बितम् ॥ १९

काविद्याबसश्यस्थान्ते स्थित्वा दृष्ट्वा बहिर्गुरुम् । तन्मयत्वेन गोविन्दं दध्यों मीलितलोचना ॥ २०

तश्चित्तविमलाह्वादक्षीणपुण्यज्ञया तथा ।

तदप्राप्तिमहादुःखबिलीनाशेषपातका ॥ २१

चित्तयन्ती जगस्यूति परब्रह्मस्वरूपिणम् । निरुच्छासतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥ २२

गोपीपरिवृतो रात्रिं शरधन्त्रमनोरमाम्।

मानवामास गोविन्दो रासारस्थरसोत्सुकः ॥ २३ गोप्यश्च वृन्द्शः कृष्णवेष्टास्यायत्तमृर्तयः ।

अन्यदेशं गते कृष्णे चेरुर्वृन्दावनान्तरम् ॥ २४

कृष्णे निबद्धहृदया इद्यूजुः परस्परम् ॥ २५

आपलोग मुझमें चान्धव-बुद्धि ही करें ॥ ११ ॥ मैं न देत हूँ , न गन्धर्न हुँ , न यक्ष हूँ और न दानव हूँ ! मैं तो आपके बान्धवरूपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ; आपलोगोंको इस विषयमें और कुछ विचार न करना चाहिये ॥ १२ ॥

श्रीपराशस्त्री बोले—हे महाभाग ! श्रीहरिके प्रणयकोपयुक्त होकर कहे हुए इन वाक्योंको सुनकर वे समस्त नोपगण चुपचाप वतको चले गये ॥ १३ ॥

तब श्रीकृष्णचन्द्रने निर्मल आकारा, सरगन्द्रकी चांन्द्रका और दिशाओंको सुरिभत करनेवाली विकसित कुमुदिनी तथा वन-सण्डीको मुखर मधुकरोसे मनोहर देखकर गोपियोंके साथ रमण करनेकी इच्छा की ॥१४-१५॥ उस समय बलगमबीके बिना ही श्रीमुरलीमनोहर कियोंको द्रिय लगनेवाला अत्यन्त मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद ऊँचे और धीमे स्वरसे गाने लगे॥१६॥ उनको उस सुरुष गीतध्वनिको सुनकर गोगियाँ अपने-अपने घरोंको छोड़कर तत्काल जहाँ

श्रीमधुसुदन थे बहाँ चली आयाँ ॥ १७ ॥

वहाँ आकर कोई गोपी तो उनके स्वर-में-स्वर मिलाकर घीर-धीर गांगे लगी और कोई भन-हो-पन उन्होंका स्मरण करने लगी ॥ १८ ॥ कोई 'हे कृष्ण, हे कृष्ण' ऐसा कहती हुई लंकावश रांकृचित हो गया और कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरना उनके पास जा खड़ी हुई ॥ १९ ॥ कोई गोपी खाहर गुरुआनोंको देखकर अपने घरमें ही रहकर आंख मूंदकर तन्मयणावसे श्रीगोविन्दका ध्यान करने लगी ॥ २०॥ तथा कोई गोपकुमारी अगत्क कारण परब्रह्मस्खप श्रीकृष्णचन्द्रका चिनान करते-करते [ मुर्च्छायस्थामें ] प्राणामानके रूक जानेसे मुक्त हो गया, क्योंकि भगवद्वचानके विमल आह्वादसे उसकी समस्त पुण्यर्थांश क्षीण हो गया और भगवन्त्रकी अग्राहिक महान् दु:खसे उसके समस्त पाप लीन हो गये थे॥ २१-२२ ॥ गोपियोंसे बिरे हुए ससारम्भरूप रसके लिसे उत्करिकत

उस समय भगवान् कृष्णके अन्यत्र चले जानेपर कृष्णचेष्टाके अधीन हुई गोपियाँ यूथ बनाकर वृन्दावनके अन्दर विचले रूगों ॥ २४ ॥ कृष्णमें निवडक्ति हुई वे विवाहनाएँ परस्पर इस प्रकार वार्तालाय करने रूगों— [ उसमेंसे एक गोपी कहती थी— ] "मैं श्री कृष्ण हुँ; देखों, कैसी सुन्दर चालसे चलता हुँ; तनिक मेरी

श्रीपोविन्दने उस शरबन्द्रसद्दोधिता यक्किको | एस

करके ] सम्मानित किया ॥ २३ ॥

कृष्णोऽहमेष ललितं व्रजाम्यालोक्यतां गतिः । अन्या व्रवीति कृष्णस्य मम गीतिर्निशम्यताम् ॥ २६ दुष्टकालिय तिष्ठात्र कृष्णोऽहमिति चापरा । बाहुमास्फोट्य कृष्णस्य लीलया सर्वमाददे ॥ २७ अन्या ब्रह्मीति भी गोपा निरुशह्लै: स्थीयतामिति । अलं वृष्टिभयेनात्र धृतो गोवर्धनो मधा ॥ २८ <u>धेनुकोऽयं मया क्षिप्तो विचरन्तु यथेन्छया ।</u> गावो द्रवीति चैवान्या कृष्णलीलानुसारिणी ॥ २९ एवं नानाप्रकारास् कृष्णचेष्टास् तास्तदा । गोप्यो व्ययाः समं चेरू रम्यं वन्दावनान्तरम् ॥ ३० विलोक्यैका भुवं प्राह गोपी गोपबराङ्गना । पुलकाञ्चितसर्वाङ्गी विकासिनयनोत्पला ॥ ३१ ध्यजवन्त्राङ्कराङ्करेखावन्यालि पश्यत । पदान्येतानि कृष्णस्य लीलालल्जिगामिनः ॥ ३२ कापि तेन समायाता कृतपुण्या मदालसा । पदानि तस्याशैतानि धनान्यल्पतनूनि च ॥ ३३ पुष्पापचयमत्रोसैश्चके दामोदरो ध्रवम् । येनात्राकान्तमात्राणि पदान्यत्रं महात्मनः ॥ ३४ अत्रोपविरुव वै तेन काचित्पुर्व्वस्तङ्कृता । अन्यजन्मनि सर्वातमा विष्णुरभ्यचितस्तया ॥ ३५ पुष्पवन्धनसम्पनिकृत्यानामपास्य नन्दगोपसुतो यातो मार्गेणानेन पश्यत ॥ ३६ अनुयातैनमत्रान्या नितव्यभरमन्थरा । या गन्तव्ये द्वतं याति निम्नपादाप्रसंस्थितिः ॥ ३७ हस्तन्यस्तायहस्तेयं तेन याति तथा सखी। अनायनपदन्यासा लक्ष्यते पदपद्धतिः॥३८

हस्तसंस्परीयात्रेण धृतेंनैया विमानिता।

नैराञ्चान्यन्दगामिन्या निवृत्तं लक्ष्यते पदम् ॥ ३९

तनिक तहर तो जा" ऐसा कहकर वह कुष्पके सारे चरित्रीका लीलगुर्वक अनुकरण करने लगती ॥ २७ ॥ कोई और गोपी कहने लगती—"और पोपपण ! नैने गोपर्थन धारण कर लिया है, तुभ वर्षासे पत हरो, निक्जंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ"॥ २८॥ कोई दूसरी गोषी कृष्णलीलाओंका अनुकरण करती हुई बोलने लगती—"मैंने धेनुकासुरको मार दिया है, अब यहाँ गीएँ खब्दम्द होकर विवरें" ॥ २९ ॥ इस प्रकार समस्त गोपियाँ श्रीकृष्णचन्द्रकी नाना प्रकारकी चेष्टाओंने ज्यप होकर साथ-साथ अति सुरम्य मृन्दासम्बे अन्दर विचरने समी ॥ ३० ॥ चिले हर् कमल-वैसे नेत्रीवाली एक सुन्दरी गोपाङ्गना सर्वाङ्गने मुलक्तित हो पृथिबीकी और देखकर करने लगी— ॥ ३१ ॥ अरी आली ! ये लीलालॉलनगामी कृष्णचन्द्रके ध्वजा, बन्न, अंकुश और कमल आदिकी रेखाओंसे स्शोभित पर्दाचह तो देखो॥ ३२॥ और देखो, उनके स्तथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गयी है, उसके थे भने छोटे-छोटे और पतले चरणचिह्न दिखायी दे रहे हैं ॥ ३३ ॥ यहाँ निक्षय ही दामोदरने ऊँचे होकर पुरुवयन किये हैं; इसी कारण यहाँ उन महात्माके चरणेकि केवल अग्रभाग हो अङ्क्रित हुए हैं ॥ ३४ ॥ यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बङ्भागिनीका पुष्पीसे शृङ्गार किया है; अजरुष हो उसने अपने पूर्वजन्ममें सर्वात्स श्रीविष्णुभगवानुकी उपासना की होशी ।। ३५ ॥ और यह देखी, पुञ्चबन्धनके सम्भानसे गर्विता होकर उसके मान करनेपर श्रीनन्दनन्दन उसे छोड़कर इस मार्गसे चले गये हैं ॥ ३६ ॥ अरे सजियो ! देखों, यहाँ कोई नितन्बधारके कारण मन्दगासिनी गोपी कृष्णचन्द्रके पीछे-पीछे गर्थी है। वह अपने गन्तका स्थानको तीव्रगतिसे गयी है, इसीसे असके चरणविद्वोंके अग्रधाम कुछ नीचे दिसायी देते हैं।। ३७॥ यहाँ यह सखी उनके हाद्यमें अपना पाणिपल्लम् देका चला है इसीसे वसके चरणचिक्र पराधीन-से दिखालानी देते हैं ॥ ३८ ॥ देखी, यहाँसे उस मन्द्रभागिनोके निराक्ष होकर छोटनेके चरणीयह दोख रहे हैं, मालूम होता है उस चृतिने [ उसकी अन्य आकरिक अभिलायाओंको पूर्व किने बिना ही | केवल कर-स्पर्श

गति तो देखो ।'' दूसरी कहती—-''कृष्ण तो मैं हूं , अहा ! मेरा गाना तो सुनो'' ॥ २५-२६ ॥ कोई अन्य गोदी भुजाएँ

टॉककर बोल उउती—''अरे दुष्ट कालिय ! मैं कृष्ण हूँ ,

नूनमुक्ता त्वरामीति पुनरेष्यामि तेऽन्तिकम् । तेन कृष्णेन येनैषा त्यरिता पदपद्धतिः ॥ ४० प्रविष्ठो गहनं कृष्णः पदमत्र न लक्ष्यते । निवर्तथ्वं शशाङ्कस्य नैतहीधितिगोचरे ॥ ४१ निवृत्तास्तास्तदा गोप्यो निराशाः कृष्णादर्शने । यमुनातीरमासाद्य जगुस्तद्यरितं तथा ॥ ४२ ततो ददशुरायान्तं विकासिमुखपङ्कुजम् ।

तता ददृशुरायान्त विकासमुखपङ्कुजम् । गोप्यक्षैलोक्यगोप्तारं कृष्णमङ्गिष्टवेष्टितम् ॥ ४३ काचिदालोक्य गोविन्दमायान्तमतिहर्षिता ।

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति प्राह नान्यदुदीरयत् ॥ ४४ काचिद्भूभङ्गुरै कृत्वा ललाटफलकं हरिम् । विलोक्य नेत्रभृङ्गाभ्यां पर्यं तन्मुखपङ्कत्रम् ॥ ४५

काविदालोक्य गोविन्दं निमीलितविलोचना । तस्यैव रूपं ध्यायनी योगारुहेव सा बभौ ॥ ४६ तरः कावितियालापैः कावित्यकारुहोधिनैः ।

ततः काञ्चितियालापैः काञ्चिद्भूभङ्गवीक्षितैः । निन्येऽनुनयमन्यां च करस्पर्शेन माधवः ॥ ४७

ताभिः असन्नचित्ताभिगौंपीभिस्सहं सादरम् । रतास रासगोष्टीभिरुदारचरितो हरिः ॥ ४८

रासमण्डलबन्योऽपि कृष्णपार्श्वपनुञ्ज्ञता । गोयोजनेन नेवाभूदेकस्थानस्थिरात्यना ॥ ४९

हस्तेन गृह्य चैकैकां गोपीनां रासमण्डलम् । चकार तत्करस्पर्शनिमीलितदृशं हरिः ॥ ५०

ततः प्रववृते रासश्चलहरूयनिस्वनः।

अनुयातशस्त्काव्यगेयगीतिरनुक्रमात् ॥ ५१

कृष्णदशरबन्द्रमसं कौमुदीं कुमुदाकरम् । जगौ गोषीजनस्त्वेकं कृष्णनाय पुनः पुनः ॥ ५२ परिवृत्तिश्रमेणीका चलद्वलयलापिनीय ।

परिवृत्तिश्रमेणैका चलद्रलयलापिनीम् । ददौ बाहुलतां स्कन्धे गोपी मधुनिघातिनः ॥ ५३ करके उसका अपमान किया है ॥ ३९ ॥ यहाँ कृष्णते अवस्य उस गोपीसे कहा है '[ तू यहीं बैठ ] मैं शीघ्र हो जाता हूँ [ इस वनमें रहनेवाले सक्तको भारकर ] पुनः गेरे पास छौट आरुंगा। इसॉलिये यहाँ उनके चरणोंके

चिद्ध शीघ्र पतिके-से दोख रहे हैं ॥४०॥ यहाँसे कृष्णचन्द्र गहन क्नमें चले गये हैं, इसोसे उनके चरण-चिद्ध दिसलायी नहीं देते; अब सब स्त्रीट चलो; इस

स्थानपर चन्द्रमाको किरणे नहीं पहुँच सकती ॥ ४१ ॥ तदनन्तर वे गोपियाँ कृष्ण-दर्शनसे निगश होकर स्त्रैट

तदनत्तर व गामियां कृष्ण-दशनसे निगश हाकर स्तर आर्थी और यमुनातरपर आकर उनके वरितोंको गाने रुगीं ॥ ४२ ॥ नव गोमियोंने प्रसन्नमुखासंबद्ध त्रिमुबनरक्षक लोलाबिहारी श्रीकृष्णचन्द्रको वहाँ आते देखा ॥ ४३ ॥ उस समय कोई गोगी तो श्रीगोबिन्दको आते देखकर अति हर्षित हो केवल 'कृष्ण ! कृष्ण !! कृष्ण !!!' इतना ही कहती रह गयी और कुछ न बोस

ललाट सिकोइकर श्रीहरिको देखते हुए अपने नेत्ररूप श्रमरोदारा उसके मुखकमलका मकरन्द पान करते लगी॥ ४५॥ कोई गोपी गोविन्दको देस नेत्र मृँदकर उन्होंके रूपका ध्यान करती हुई योगारूड-सी भासित होने लगी॥ ४६॥ वय श्रीमाध्य किसीसे प्रिय भाषण करके, किसीकी

सकी ॥ ४४ ॥ कोई [प्रणयकोपवदा] अपनी भूभंगीसे

और भूभंगीसे देखकर और किसीका हाथ प्रकड़कर उन्हें मनाने लगे ॥ ४७ ॥ फिर उदारचरित श्रीहरिने उन प्रसन्नचित्त गोणियोंके साथ रसमण्डल बनाकर आदरपूर्वक रमण किया ॥ ४८ ॥ किन्तु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचन्द्रकी सर्विधिको न छोड़ना चाहती थी; इसिल्ये एक ही स्थानपर स्थिर रहनेके कारण रासोचित मण्डल न बन सका ॥ ४९ ॥ तब उन गोणियोंनेसे एक-एकका हाथ पकड़कर श्रीहरिने रासमण्डलकी रचना की । उस समय उनके करस्पर्शसे प्रस्वेक गोजीकी और्ति आनन्द्रसे मुँद जाती थीं ॥ ५० ॥

सदनन्तर रासक्रीडा आरम्भ हुई। उसमें गोपियोंके नक्षर कंकणोंकी झनकार होने रूपी और फिर क्रमशः शरद्वर्णन-सम्बन्धी गीत होने रूपे॥ ५१ ॥ उस समय कृष्णबन्द चन्द्रणा, चन्द्रिका और कुमुदबन-सम्बन्धी गान करने रूपे; किन्तु गोपियोंने तो बारम्बार केवरू कृष्णनानका ही पान किया ॥ ५२ ॥ फिर एक गोपीने नृत्य वन्ते-करते थक्कर चञ्चरू कंकणवी अनकारसे एक

काचित्रविलसद्वाहुः परिरध्य चुचुम्ब तम् । गोपी गीतस्तुतिच्याजान्निपुणा मधुसूदनम् ॥ ५४ गोपीकपोलसंइलेक्सभिगम्य पुलको द्रमसस्याय स्वेदाम्ब्रुधनतां गती ॥ ५५ रासगेवं जगी कृष्णो यावतारतरध्वनिः। साधु कृष्णेति कृष्णेति तावता द्विगुणं जगुः ॥ ५६ गतेऽनुगमनं चक्कवंलने सम्मुखं ययुः। प्रतिलोमानुलोमाभ्यां भेजुर्गोपाङ्गना हरिम् ॥ ५७

स तथा सह गोपीभी ररास मधुसुदनः। यधाब्दकोटिप्रतिमः क्षणस्तेन विनाधवत् ॥ ५८

ता वार्यमाणाः पतिभिः पितृभिभ्रांतृभिस्तथा । कुर्णा गोपाडुना रात्रौ रमयन्ति रतिष्रियाः ॥ ५९ सोऽपि कैशोरकवयो मानवन्पधुसूदनः।

रेमे ताभिरमेयात्मा क्षपासु क्षपिताहित: ॥ ६० तद्धर्तुषु तथा तासु सर्वभृतेषु चेश्वरः । आत्मस्वरूपरूपोऽसी व्यापी वायुरिव स्थितः ॥ ६१

यथा समस्तभूतेषु नमोऽग्निः पृथिवी जरूम् । वायुश्चात्मा तथैवासौ व्याप्य सर्वमवस्थित: ॥ ६२

चौदहवाँ अध्याय

## वृष्यासूर-वय

श्रीपग्रहार उताच

प्रदोषाये कदाचित् रासासके जनादी ।

त्रासयन्समदो गोष्ठमरिष्टस्समुपागमत् ॥

सतोयतोयदच्छायस्तीक्ष्णशृङ्गोऽर्कलोचनः ।

स्युराग्रपानैरत्वर्थं दारवन्धरणीतलम् ॥

लेलिहानस्सनिष्येषं जिह्नयोष्ट्रौ पुनः पुनः । संस्थाविद्धलङ्गलः कठिनकन्धवस्थनः॥

की ही ध्यनि लगा रही थीं॥ ५६॥ भगवानुके आगे जानेपर गोपियाँ उनके पीछे जाती और सीटनेपर सामने

चलतीं, इस प्रकार वे अनुलोग और प्रतिलोग-गतिसे श्रीहरिका साथ देती थीं॥५०॥ श्रीमधुसुदन भी गोपियोंके साथ इस प्रकार ससक्रीडा कर रहे थे कि उनके

अपनी बाहुलता श्रीमधुसूदनके गलेमें डाल दी ॥ ५३ ॥

किसी निपुण गोपीने भगवानुके गानकी प्रशंसा करनेके बहाने मुख फैलाकर श्रीमयुस्ट्नको आलिङ्गन करके चूम

लिया ॥ ५४ ॥ श्रीहरिकी भुजाएँ गीपियोंके कपोलोंका

चुम्बन पाकर उन (कपोलों) में पुलकावलिरूप धान्यकी उत्पत्तिके लिये खेदरूप जलके मेच वन गर्यो ॥ ५५ ॥

उससे दुने झन्दसे गोपियाँ "धन्य कृष्ण ! धन्य कृष्ण !!"

कञ्चद्धः जितने उगस्त्रस्ये ससोचित गान गाते थे

बिना एक क्षण भी गोपियोंको करोडी वर्षोके समान बीतता था ॥ ५८ ॥ वे सस-रसिक केपाइचाएँ पति, माता-पिता और प्राता आदिके रोकनेपर भी राजिमें श्रीइयामसुन्दरके साथ विहार करती थीं ॥ ५९ ॥ शत्रुहन्ता अमेयात्मा

श्रीमधुसुदन भी अपनी किशोराबस्थाका मान करते हुए राजिके समय तनके साथ रमण करते थे॥ ६०॥ वे सर्यव्यापी इंधर श्रीकृष्णचन्द्र गोपियोमें, उनके पतियोमें

तथा समस्त प्राणियोमें आत्मस्वरूपसे वायके संमान व्याह थे ॥ ६१ ॥ जिस प्रकार आकाश, अप्रि, पृथिबी, जल, वानु और आला समस्त प्राणियोगें व्यात है उसी प्रकार वे भी सब पदार्थीमें खापक है ॥ ६२ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—एक दिन सार्वकालके समय जब श्रीकृष्णचन्द्र एसक्रीडामे आसक्त थे, अतिष्ट नामक

एक मदोन्परा असुर [चुवनरूप धारणकर] सबको भयभीत करता क्रजमे आवा ॥ १ ॥ इस अरिष्टासुरकी

कान्ति सजल जलधरके समान कृष्णवर्ण धी, सींग अत्यन्त तीक्ष्म थे, नेत्र सुर्यके समान तेजस्वी थे और अपने खुरोंकी चोटसे यह मानो पृथिवीको फाड़े डाएता

था ॥ २ ॥ वह दाँत पीसता हुआ पुनः-पुनः अधनी जिह्नासे ओडोंको चार रहा था, उसने फ्रोधवश अपनी पैछ उठा

यि॰ य॰ ४२ —

ų,

उद्यककुदाभोगप्रमाणो दुरतिकमः । विण्मूत्रलिप्तपृष्ठाङ्गो गवामुद्देगकारकः ॥ प्रलम्बकण्ठोऽतिमुखस्तकखाताङ्किताननः । पातयन्स गवां गर्भान्दैत्यो वृषधकपधृक् ॥ सुद्रवंस्तापसानुग्रो वनानटित वस्तदा ॥ ततस्तमितघोराक्षमबेक्ष्यातिभयातुराः । गोपा गोपस्त्रियश्चैय कृष्ण कृष्णेति चुकुशुः ॥ सिंहनादं ततशके तलक्षदं च केशवः । तच्छव्दश्रवणाद्यासौ दामोदरमुपाययौ ॥

अग्रन्यस्तवियाणाग्रः कृष्णकुक्षिकृतेक्षणः । अभ्यधावत दुष्टातमा कृष्णं वृषभदानवः ॥ १

आयान्तं दैत्यवृषधं दृष्ट्वा कृष्णो महावलः । न चचाल तदा स्थानादवज्ञास्मितलीलया ॥ १०

आसन्ने चैव जग्राह ब्राहवन्मथुसूदनः। जघान जानुना कुक्षौ विषाणग्रहणाचलम् ॥ ११

तस्य दर्पबर्लं भङ्कत्वा गृहीतस्य विद्याणयोः । अपीडयदरिष्टस्य कण्ठं क्रित्रमिवाम्बरम् ॥ १२

उत्पाट्य शृङ्कपेकं तु तेनैवाताडयत्ततः । ममार स महादैत्यो मुखाच्छोणितमुद्वमन् ॥ १३

तुष्टुवृर्निहते तस्मिन्दैस्ये गोपा जनार्दनम्।

जम्भे हते सहस्राक्षं पुरा देवगणा यथा ॥ १४

इति श्रीजिष्णुपुराणे पञ्चमेऽदो चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

रखी थी तथा उसके स्कम्पबनान कडोर थे ॥ ३ ॥ उसके ककुद (कुतान) और शरीरका प्रमाण अस्पन्त कँचा एवं दुर्लङ्घ्य था, पृष्ठभाग गोयर और मूत्रसे लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्रा गीओंको भगभीत कर रहा था ॥ ४ ॥ उसकी गीया अत्यन्त लम्बी और मुख वृक्षके खोंखलेके समान अति गम्भीर था ॥ वह वृषभरूपधारी दैल्य गीओंके गमींको गिराता हुआ और तपस्वियोंको मारता हुआ सदा ननमें विचत करता था ॥ ५-६ ॥
तब उस अति भयानक नेत्रोंबाले दैत्यको देखकर गोप

और गोपाङ्गनाएँ भवभीत होकर 'कृष्ण, कृष्ण' पुकारने लगीं ॥ ७ ॥ उनका शब्द सुनकर श्रीकेशको घोर सिंहनाद किया और ताली बजायी । उसे सुनते ही वह श्रीदामोदरको लोर फिरा ॥ ८ ॥ दुराव्या ज्यमासूर आगेको सींग करके तथा कृष्णचन्द्रको कुशिगे दृष्टि लगाकर उनको ओर दीड़ा ॥ ९ ॥ किन्तु महावली कृष्ण वृषभासुरको अपनी ओर आता देख अवहेलनारो लीलागुर्वक मुसकराते हुए उस स्थानसे विचलित न हुए ॥ १० ॥ निकट आनेपर श्रीमधुसूरनने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे याह किसी शुद्र जीवको पकड़ लेता है; तथा सींग पकड़नेसे अचरक हुए उस देखकी कोलमें भुटनेसे प्रहार किया ॥ १९ ॥

इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस देलका दर्प भंगकर भगवान्ने आरष्टासुरकी प्रीवाको गीले वस्रके समान मरोड़ दिया ॥ १२ ॥ तदननार उसका एक सींग उखाइकर उसीसे उसपर आधात किया जिससे वह महादैत्य मुखसे रक्त भगन करता हुआ मर गया ॥ १३ ॥ अम्मकं मरनेपर जैसे देवताओंने इन्द्रकी सुर्ति की थो उसी प्रवार अरिप्टासुरके मरनेपर गोपगण श्रीजनार्दनकी प्रशंसा करने रूगे ॥ १४ ॥

# पन्द्रहवाँ अध्याय

कंसका श्रीकृष्णको बुलानेके लिये अक्रूरको भेजना

श्रीपग्रदार उवाच

ककुर्यात हतेऽरिष्टे धेनुके विनिपातिते।
प्रलम्बे निधनं नीते धृते गोवर्धनाचले॥ १
दिमते कालिये नागे भन्ने तुङ्गदुमद्वये।
हतायां पृतनायां च शकटे परिवर्तिते॥ व कंसाय नारदः प्राह यधावृत्तमनुक्रमात्। यशोदादेवकीमर्भपरिवृत्त्याद्यशेवतः॥ ३
श्रुत्वा तत्सकलं कंसो नारदादेवदर्शनात्।

श्रुत्वा तत्सकलं कंसो नारदादेवदर्शनात्। वसुदेवं प्रति तदा कोपं चक्रे सुदुर्मीतः॥ ४ सोऽतिकोपादुपालभ्य सर्वपादवसंसदि। जगर्ह यादवांश्चैव कार्य चैतदिचन्तयत्॥ ५ यावत्र बलमारूढी समकृष्णौ सुबालकौ। ताबदेव मया वध्यावसाध्यौ रूढयोवनौ॥ ६ चाणूरोऽत्र महावीयों मुष्टिकश्च महाबलः। एताभ्यो मल्लयुद्धेन मारियव्यामि दुर्मती॥ ७ धनुर्महमहायोगव्यानेनानीय तौ व्रजात्। तथा तथा यतिष्यामि यास्येते सङ्ख्यं यथा॥ ८

तथा तथा यतिष्यामि यास्येते सङ्घयं यथा ।) ८ श्वफत्कतनयं शूरमक्करं यदुपुङ्गवम् । तयोरानयनार्थाय प्रेषयिष्यामि गोकुलम् ॥ ९ वृन्दावनचरं योरमादेक्ष्यामि च केशिनम् । तश्रैवासावतिबलस्तावुष्मौ धातियध्यति ॥ १०

गजः कुवलयापीक्षे मत्सकाशमिहागतौ । घातियव्यति वा गोपौ वसुदेवसुतावुभौ ॥ ११

श्रीपसभ्य स्थाच

इत्यालोच्य स दुष्टात्मा कंसो समजनादंनी । हन्तुं कृतमतिर्वीरावकूरं वाक्यमद्रवीत्॥ १२ श्रीपराशासी बोले—कृषभरूपधारी आंख्रासुर, धेनुक और प्रलम्ब आदिका वध, गोवर्धनपर्वतकः बारण करना, काल्यिनायकः दमन, दो विशाल वृक्षोंका उखाड़ना, पूननायध तथा शक्टका उलट देना आदि अनेक लोलप्रऍ हो जानेपर एक दिन नारदजीने कंसको, यशोदा और देवकीके गर्भ-परिवर्तनसे लेकर जैसा-जैसा हुआ था, यह सब पृत्तान्त क्रमशः सुना दिया॥१—३॥

देकदर्शन नारदजीसे ये सब बाते सुनकर दुर्बुद्धि कंसने वसदेवजीके प्रति अत्यन्त कोष प्रकट किया ॥ ४ ॥ उसने अत्यत्त कोपसे वसुदेवजीको सन्पूर्ण यादनोंको सभाने डाँटा तथा समस्त यादनोंको भी निन्दा की और यह कार्य विचारने रूपा—'ये अस्पन्त बारुक राम और कृष्ण जवतक पूर्ण वरू प्राप्त नहीं करते हैं तभीतक मुझे इन्हें मार देना चाहिये, क्योंकि युवायस्था प्राप्त होनेपर तो ये अजेय हो जायेंगे ॥ ५-६ ॥ मेरे यहाँ महाबोर्यशाली चाणर और महाबली मष्टिक-रीसे भल्ल है। मैं इनके साथ मल्लयुद्ध कराकर उन दोनों दुर्बेद्धियोंको परवा डाल्हेगा॥ ७॥ उन्हें महान् घनुर्यज्ञके मिससे वजसे बुलाकर ऐसे-ऐसे उपाय करूंगा जिससे वे नष्ट हो आये ॥ ८ ॥ उन्हें स्प्रतेके स्थि में धफस्कके पुत्र यादवश्रेष्ठ शुरवीर अक्रुस्की मोकुल भेजूँगा॥ ९॥ साथ ही वन्दावनमें विचरनेवाले घोर असूर केज़ीको भी आज्ञा दैगा, जिससे यह महायली दैत्य उन्हें यहीं नष्ट कर देशा h १० h अधवा [यदि किसी प्रकार बचवर] बे दोनी बसदेब-पुत्र गोप मेरे पास आ भी गये तो उन्हे मेरा कुवलवापीड हाशी मार डालेगा' ॥ ११ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ऐसा सोचकर उस दुष्टात्मा कसने वीरवर राम और कृष्णको मारनेका निश्चय कर अक्रूरजीसे कहा ॥ १२ ॥ कास उत्प्रच

भो भो दानपते वाक्यं क्रियतां प्रीतये मम । इतः स्यन्दनमारुह्य गम्यतां नन्दगोकुलम् ॥ १३ **यसुदेवसुतौ** तत्र विष्णोरंशसम्बनी। नाशाय किल सम्भूतौ मम दुष्टी प्रबर्द्धतः ॥ १४ धनुर्महो ममाप्यत्र चतुर्दश्यां भविष्यति । आनेयी भवता गत्वा मल्लयुद्धाय तत्र तौ ॥ १५ चाणुरमृष्टिकौ मल्लौ नियुद्धकुशलौ मम । ताभ्यां सहानयोर्युद्धं सर्वलोकोऽत्र पश्यतु ॥ १६ गजः कुबलयापीडो महामात्रप्रचोदितः। स वा इनिष्यते पापौ वसुदेवात्मजौ शिश् ॥ १७ ती हत्वा वसुदेवं च नन्दगोपं च दुर्मतिम् । हनिष्ये पितरं चैनमुप्रसेनं सुदुर्मतिम् ॥ १८ ततस्समस्तगोपानां गोधनान्यसिलान्यहम् । वित्तं चापहरिष्यामि दुष्टानां महुधैषिणाम् ॥ १९ त्वामुने यादवाश्चैते द्विषो दानपते मप। एतेषां च वधायाहं यतिष्येऽनुक्रमात्ततः ॥ २० तदा निष्कण्टकं सर्वं राज्यमेतदयादवम् । प्रसाधिष्ये त्वया तस्पान्यत्प्रीत्यै वीर गम्यताम् ॥ २१ यथा च माहियं सर्पिर्देधि चाप्युपहार्य वै। गोपासामानयन्ताञ्च तथा बाच्यास्त्वया च ते ॥ २२ श्रीपराशर उदाच

इत्याज्ञाप्तस्तदाकृषे महाधागवतो द्विज । प्रीतिमानभवत्कृष्णं श्रो द्रक्ष्यामीति सत्वरः ॥ २३ तथेत्युक्त्या च राजानं रथमारुह्य शोधनम् । निश्चकाम ततः पुर्या मधुराया मधुप्रियः ॥ २४ कंस बोला—हे दानपते ! गेरी प्रसन्नताके लिये आप मेरी एक बात स्वीकार कर छीजिये। यहाँसे स्थपर चतकर आप नन्दके पोक्तलको जाइये॥ १३॥ वहाँ वसुदेवके विष्णुअंशसे उत्पन्न दो पुत्र है। मेरे नाशके ल्पिये उत्पन्न हुए वे दुए बालक वहाँ पोषित हो रहे है ॥ १४ ॥ मेरे यहाँ चतुर्दशांको धनुषयञ्च होनेवाला है; अतः आप वहाँ जावस उन्हें मल्लयुद्धके लिये हे आइये॥ १५॥ मेरे चाणुर और मृष्टिक नामक मल्ल युग्य-युद्धमें अति कुदाल है, [ तस धनुर्यज्ञके दिन ] उन दोनोंके साथ मेरे इन पहल्लानोंका इन्ड्यूड यहाँ सब लोग देखे ॥ १६ ॥ अथवा महावतसे प्रेरित हुआ कवल्यापीड नामक गजराज उन दोनों दृष्ट बसुदेव-पूत्र बालकोंको नष्ट कर देगा॥ १७॥ इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्वति वसुदेव, नन्दगोष और इस अपने यन्द्रमति पिता उप्रसेनको भी मार डालुँगा॥ १८॥ तदनन्तर, मेरे वधकी इच्छाबाले इन समस्त दुष्ट गोपीके सम्पूर्ण गोधन तथा धनको मैं छीन लुगा॥ १९ ॥ है दानपते ! आपके अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे हेप करते हैं, अतः मैं क्रमशः इन सभीको नष्ट करनेका प्रयत्न करूँगा ॥ २० ॥ फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्यको निर्विद्यतापूर्वक भोगुँगा, अतः है। वीर ! मेरी प्रसन्नताके रूपे आप शीव ही जाहये ॥ २१ ॥ आप मोकुलमें पहुँचकर गोपगणींसे इस प्रकार कहे जिससे वे माहिष्य (भैंसके) घुत और दशि आदि उपहारोंके सहित शीघ ही यहाँ आ जाये ॥ २२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विज! कंससे ऐसी आजा पा महाभागवत अकूरजी 'कल मैं शीव्र ही श्रीकृष्णचन्द्रको देखूँगा'—यह सोचकर अति प्रसन्न हुए॥ २३॥ भाधव-प्रिय अकूरजी राजा कंससे 'जो आज्ञा' कह एक अति सुन्दर (थपर चढ़े और मथुरापुरीसे बाहर निकल आये॥ २४॥

इति श्रीनिष्णुपुराणे पञ्चमॅऽशे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

# सोलहवाँ अध्याय

## केशि-वय

श्रीपसशर उवाच

केशी चापि बलोदमः कंसदूतप्रचोदितः ।
कृष्णस्य निधनाकाङ्की वृन्दावनमुपागमत् ॥ १
स खुरक्षतभूपृष्ठस्सटाक्षेपधृताम्बुदः ।
द्वृतविक्तान्तचन्द्राकिमागों गोषानुपाद्रवत् ॥ २
तस्य हेषितशब्देन गोपाला दैत्यवाजिनः ।
गोष्यश्च भयसंविम्ना गोविन्दं शरणं ययुः ॥ ३
त्राहि त्राहीति गोविन्दः श्रुत्वा तेषां ततो वचः ।
सतोयजलदध्वानगर्भारमिदपृक्तवान् ॥ १
अलं त्रासेन गोपालाः केशिनः किं भयातुरैः ।
भवद्भिगोपजातीयैवीरवीयं विलोप्यते ॥ ६
किमनेनाल्पसारेण हेषिताटोपकारिणा ।
दैतेयवलवाहोन वल्गता दुष्टवाजिना ॥ ६
एहोहि दुष्ट कृष्णोऽहं पृष्णस्तिवव पिनाकधृक् ।
पातियध्यापि दशनान्वदनादिखलांस्तव ॥ ६

इत्युक्तवास्फोट्य गोविन्दः केशिनस्सम्पूर्धं ययौ । विवृतास्यश्च सोऽप्येनं दैतेयाश्च उपाद्रवत् ॥ । बाहुमाभोगिनं कृत्वा मुखे तस्य जनार्दनः । प्रवेशयामास तदा केशिनो दुष्टवाजिनः ॥ ।

केशिनो वदने तेन विशता कृष्णवाहुना । शातिता दशनाः पेतुः सिताभ्रावयवा इव ॥ १०

कृष्णस्य ववृधे बाहुः केशिदेहगतो द्विज । विनाशाय यथा व्याधिससम्भूतेरुपेक्षितः ॥ ११

विपारितोष्ट्रो बहुलं सफेनं रुधिरं वमन्। सोऽक्षिणी विवृते चक्रे विशिष्टे मुक्तबन्धने ॥ १२

जवान वरणीं पादैरशकुन्पृत्रं समुत्स्जन् । स्वेदार्द्रगात्रश्शान्तश्च निर्यतस्योऽभवतदा ॥ १३ श्रीपराशरजी बोले—है मैत्रेय ! इधर कंसके दूतहार चेजा हुआ गहाबस्त्री केशी भी कृष्णचन्द्रके वधकी इच्छासे [ योडेका रूप धारणकर ] वृन्दावनमें आया !! १ !! वह अपने खुरेंसे पृथिपीतलको खोदता, प्रीवाके बालोंसे बादलोंको किन-भित्र करता तथा बेगसे बन्द्रमा और सूर्यके मार्गको भी पार करता योपोंको ओर दीडा !! २ !! उस अधकप दैत्यके हिन्तहिनानंके शब्दसे

भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियाँ श्रीगोबिन्दकी शरणमें आये॥३॥ तब उनके त्राहि-त्राहि शब्दकी सुनकर भगवान् कृष्णचन्द्र सजल मेंघकी गर्वनाके समान गम्भीर वाणीसे योले----॥४॥ 'हे गोपालगणे!

आपल्प्रेग केड्री (केड्राचारी अश्व) से न डरें, आप तो गोप-जातिके हैं, फिर इस प्रकार भयगीत होकर आप अपने बीरोचित प्रकार्यका रुपेप क्यों करते हैं ?॥ ५॥

यह अल्पवीर्य, हिनहिनानेसे आतङ्क फैलानेबाला और नाचनेबाला दुष्ट अध असपर राशसगण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आपलोगोंका क्या बिगाड सकता है ?'' ॥ ६ ॥

[ इस प्रकार गोपोंको भैयं वैधाकर ने केशीसे कहने लगे— ] "अर दुष्ट! इधर आ, पिनाकधारी वीरभद्रने जिस प्रकार पूपाके दाँत उखाड़े थे उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे भुससे सारे दाँत गिरा दूँगा" ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर श्रीगोविन्द उछल्कर केशोक सामने आये और वह अश्ररूपधारी देखा भी मृह खोळकर उनकी और दीहा ॥ ८ ॥ तब जगादैनने

अपनी बाँह फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्यके मुखने डाल दी ॥ ९ ॥ केशीके भुसमें घुसी हुई भगवान् कृष्णकी बाहुसे टकराकर उसके समस्त दांत शुष्ट मेधश्वण्डोंक

समान टूटकर बाहर गिर पड़े ॥ १० ॥

हे द्विज ! उत्पत्तिक समयसे ही उपेक्षा को गया व्यापि जिस प्रकार नाश करनेके लिये बढ़ने लगती है उसे प्रकार केशीके देहमें प्रविष्ट हुई कृष्णचन्द्रकी भुजा बढ़ने लगी ॥ ११ ॥ अन्तमें ओठोंके फट जानेसे वह फेनसहित स्थिर व्यमन करने लगा और उसकी औंसे स्मायुक्यनके बीले हो जानेसे फूट गर्यो ॥ १२ ॥ तब बढ़ मल-पूत्र छोड़ता हुआ पृथिकीपर पैर पटकने लगा, उसका शरीर

व्यादितास्यमहारन्द्रास्सोऽसरः कृष्णबाहुना । निपातितो द्विषा भूमौ वैद्युतेन यथा द्रुप: ॥ १४ द्विपादे पृष्ठपुच्छाईं श्रवणैकाक्षिनासिके। केशिनस्ते द्विधाभूते शकले हे विरेजतुः॥ १५ हत्वा तु केशिनं कृष्णो गोपालैर्मुदितैर्वृतः । अनायस्ततनुस्त्वस्थो हसंस्तत्रैव तस्थिवान् ॥ १६ ततो गोष्यश्च गोपाश्च हते केशिनि विस्मिताः । पुण्डरीकाक्षमनुरागमनोरमम् ॥ १७ अथाहान्तर्हितो वित्र नारदो जलदे स्थित: । केशिनं निहतं दुष्ट्वा हर्यनिर्धरमानसः॥ १८ साधु साधु जगन्नाथ लीलयैव यदच्युत । निहतोऽयं त्वया केशी हेशदिखदिबौकसाम् ॥ १९ युद्धोत्सुकोऽहमत्यर्थं नरवाजिमहाहवम् । अधूतपूर्वमन्यत्र द्रष्टुं खर्गादिहागतः ॥ २० कर्माण्यत्रावतारे ते कृतानि मधुसुदन। यानि तैर्षिस्मितं चेतस्तोषमेतेन मे गतम् ॥ २१ तुरङ्गस्यास्य शक्रोऽपि कृष्ण देवाश्च विश्यति । धुतकेसरजालस्य हेषतोऽभ्रावस्त्रेकिनः ॥ २२ यस्पात्त्वयैष दुष्टात्मा इतः केशी जनार्दन । तस्मात्केशवनाष्ट्रा त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि ॥ २३ स्वस्यस्तु ते गमिष्यामि कंसपुद्धेऽधुना पुनः । परश्चोऽई समेष्यापि त्वया केशिनिवृद्ग ॥ २४ उथसेनसूते कंसे सानुगे विनिपातिते। भारावतारकर्ता त्वं पृथिव्याः पृथिवीधर ॥ २५ तत्रानेकप्रकाराणि युद्धानि पृथिवीक्षिताम् । द्रष्ट्रव्यानि मयायुष्यत्प्रणीतानि जनार्दन ॥ २६ सोऽहं यास्यामि गोविन्द देवकार्यं महत्कृतम्। त्वयैव विदितं सर्वं स्वस्ति तेऽस्तु व्रजाप्यहम् ॥ २७

नारदे तु गते कृष्णस्सद्द गोथैस्सभाजितः।

विवेश गोकुलं गोपीनेत्रपानैकभाजनम् ॥ २८

पसीनेसे भरकर उण्डा पड़ गया और वह निश्चेष्ट हो गया ॥ १३ ॥ इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रकी भुजाने जिसके मुखका विद्याल रन्ध फैलाया गया है वह महान् असुर परकर वजपातने गिरे हुए वृक्षके समान दो खण्ड होकर पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ १४ ॥ केशोंके शरीरके वे दोनों खण्ड दो पाँच, आशी पीठ, आधी मूंछ तथा एक एक कान-आँख और नासिकारन्थके सहित सुशोभित हुए ॥ १५ ॥

इस प्रकार केशीको मारकर प्रसन्नीचत जालबालोसे घिर हुए श्रीकृष्णचन्द्र बिना श्रमके स्वस्थितसे हैसते हुए वहीं सड़े रहे ॥ १६॥ केशीके गारे जानेसे विस्मित हुए गोप और गोपियोंने अनुसम्बद्धा अत्यन्त मनोकर लगनेवाले कमलनयन श्रीदयामसुन्दरको स्तुति की॥ १७॥ हे बिन्न ! उसे मस देख मेघपटलमें जिये हुए

श्रीनास्त्जी हर्षितिचत्तसे कहने लगे—॥ १८॥ "हे जगन्नाथ । हे अच्युत !! आप घन्य हैं, घन्य हैं। अहा ! आपने देवताओंको दःख देनेवाले इस केशीको लीलासे ही मार डाला ॥ १९ ॥ मैं मनुष्य और अश्वके इस पहले और कहीं न होनेवाले युद्धको देखनेके लिये ही अत्यना उत्करिटत होकर स्वर्गसे यहाँ आधा था॥ २०॥ हे मधुसुदन ! आपने अपने इस अवतारमें ओ- जो कर्म किये है उनसे मेरा चित्त अत्यन्त विस्मित और सन्तृष्ट हो रहा है।। २१।। हे कृष्ण ! जिस समय यह अध अपनी सटाओको हिलाता और हींसता हुआ आकाशको और देखता था तो इससे सम्पूर्ण देवगण और इन्द्र भी डर जाते थे ॥ २२ ॥ हे जनार्दन ! आपने इस दुष्टात्मा केशीको मारा है; इसलिये आप लोकमें 'केशव' नामसे विख्यात होगे ॥ २३ ॥ हे केशिनिषुदन ! आपका कल्याण हो, अब मैं जाता है। परसों कंसके साथ आपका युद्ध होनेके रायय मैं फिर आऊँगा ॥ २४ ॥ हे पृथिबीधर ! अनुगामियों-सहित उग्रसेनके पुत्र कंसके मारे जानेपर आप पृथिवीका भार उतार देंगे ॥ २५ ॥ हे जनार्दन ! उस समय में अनेक राजाओंके साथ आप आयुष्पान् पुरुषके किये हुए अनेक प्रकारके गुद्ध देख़िंगा ॥ २६ ॥ हे गोबिन्द ! अब मैं जाना चाहता हूँ । आपने देवताओंका बहुत बड़ा कार्य किया है । आप सभी बुद्ध जानते हैं [मैं आधिक क्या कहें ?] आपका मङ्गल हो, मैं जाता है" ॥ २७ ॥

तर्वन्तर नारदतीके चले आनेपर गोपगणसे सम्मानित गोपियोक नेत्रीके एकमात्र दृश्य श्रीकृष्णचन्द्रने न्वालवालेकि साथ गोकुलमें प्रवेश किया ॥ २८ ॥

# सन्नहवाँ अध्याय

## अक्रूरजीकी गोकुलयात्रा

श्रीपराश्तर उद्याच

अक्रुरोऽपि विनिष्कम्य स्वन्दनेनाशुगापिना । कृष्णसंदर्शनाकाङ्की प्रययौ नन्दगोकुलम् ॥ 8 चिन्तयामास चाक्करो नास्ति धन्यतरो मया । योऽहर्मशावतीर्णस्य मुखं ब्रह्म्यामि चक्रिणः ॥ Ŕ अद्य में सफलं जन्म सुप्रभाताभवत्रिशा । यद्त्रिद्राभपत्राक्षं विष्णोर्द्रश्याम्यहं मुखम् ॥ Ė पापं हरति यत्पुंसां स्मृतं सङ्कल्पनामयम् । तत्युण्डरीकनयनं विष्णोर्द्रक्ष्याम्यहं मुखम् ॥ विनिर्जग्मुवंतो वेदा वेदाङ्गान्यखिलानि च । द्रक्ष्यामि तत्परं धाम धाम्रां भगवतो मुखम् ॥ यत्तेषु यज्ञपुरुषः पुरुषैः पुरुषोत्तमः। इन्यते योऽखिलाधारस्तं द्रक्ष्यामि जगत्पतिम् ॥ इष्ट्रा यमिन्द्रो यज्ञानां सतेनामरराजताम् । अवाप तमनन्तादिमहं द्रक्ष्यामि केशवम् ॥ व ब्रह्मा नेन्द्रस्द्राश्चित्रस्वादित्यमरुक्षणाः । यस्य स्वरूपं जामन्ति प्रत्यक्षं याति मे हरिः ॥ सर्ववित्सर्वसर्वभूतेषुवस्थितः । सर्वात्मा यो हाचिन्त्योऽव्ययो व्यापी स बक्ष्यति मया सह ॥ मत्स्यकुर्मवराहाश्वसिंहरूपादिभिः स्थितिम् । वकार जगतो योऽजः सोऽहा मां प्रलिपध्यति ॥ १० साम्प्रतं च जगत्स्वामी कार्यमाताहाँद स्थितम् । कर्तुं मनुष्यतां प्राप्तस्त्वेच्छादेहधुगव्ययः ॥ ११ योऽनन्तः पृथिवीं धत्ते शेखरस्थितसंस्थिताम् । सोऽवतीर्णो जगत्यर्थे मामक्करेति वक्ष्यति ॥ १२

श्रीपराद्यारजी बोले—अक्रुरजी भी तुरंत ही मध्रसपुरोसे निकलकर श्रीकृष्ण-दर्शनकी लालसासै एक शीघगाणी स्थद्वारा नन्दजीके मोकुरुको चले॥१॥ अक्रूरजी सोचने लगे 'आज मुझ-जैसा बढ़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंदरसे अवतीर्ण करुधारी श्रीविष्णुभगवानुका पुरा ये अपने नेत्रीसे देखेगा ॥ २ ॥ आज भेरा जन्म सफल हो गया; आसकी गुप्ति [ अवस्य ] सुन्दर प्रभाववार्ल थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमलके समान नेप्रवाले श्रीविष्णभगवानके मुलका इर्शन करूँगा ॥ ३ ॥ प्रभुका जो संकल्पमय मुखारविन्द स्मरणमात्रसे पुरुषेकि पापीको दूर कर देता है आज मैं बिष्णुभगवानुके उसी कमरुक्यन मुखको देखुँगा ॥४॥ जिससे समूर्ण बेद और बेदांगीको उत्पत्ति हुई है, आज मैं सम्पूर्ण तेर्जास्वयोकं पर्प आश्रय उसी भगवत्-पुलार-विन्दका दर्शन करूँका ॥ ५ ॥ समस्त प्रुवीके द्वारा यहाँमि जिन असिल विश्वके आधारम्त पुरुषोत्तपका यज्ञपुरुष-रूपसे यजन (पूजन) किया जाता है आज मैं उन्हीं जगत्पतिका दर्शन करूँगा ॥ ६ ॥ जिनका सौ यज्ञांसे यजन करके इन्द्रने देक्सज पदवी प्राप्त की है, आब में उन्हीं अनादि और अनन्त केशबका दर्शन करूँगा ॥ ७ ॥ जिसके स्वरूपको ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, आंध्रनीकुमार, वस्गण, आदित्य और परदण आदि कोई भी नहीं जानते आज वे ही हरि मेरे नेबेंके विषय होंगे॥ ८॥ जो सर्वात्या, सर्वज्ञ. सर्वस्वरूप और सब भूतोंमें अवस्थित हैं तथा जो अचिन्य, अञ्चय और सर्वच्यायक है, अहो ! आज खयं वे ही मेरे साथ वातें करेगे ॥ ९ ॥ जिन अजन्माने मस्त्य, कुर्म, वंतह, हयप्रीव और मुसिंह आदि रूप घारणकर जगत्को रक्षा की हैं, आज से ही मुझसे वार्तालाय करेंगे ॥ १०॥। 'इस समय उन अञ्चयाता। जगतामुने अपने मनमे

सोचा हुआ कार्य करनेके लिये अवनी ही इकार्स पनुष्य-देह धारण किया है।। ११।। जो अवन्त (शेषजी) अपने

मस्तबायर रखी हुई पृथियोको धारण करते है, संसारके

हितके रूपे अवसीर्ण हुए वे हो आज मुहासे 'अकूर'

कहकर बोर्लगे ॥ १२ ॥

पितृपुत्रसुहृद्भातृमातृबन्धुमयीमिमाम् । बन्पायां नालमुत्तर्तुं जगत्तस्मै नम्ने नमः ॥ १३ तरत्यविद्यां विततां हृदि यस्मिन्निवेशिते । योगमायाममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः ॥ १४ यज्वभिर्वज्ञपुरुषो वासुदेवश्च सात्वतै: । वेदान्तवेदिभिर्विष्णुः प्रोच्यते यो नतोऽस्मि तम् ॥ १५ यथा यत्र जगद्धाम्नि धातर्वेतत्प्रतिष्ठितम्। सदसनेन सत्येन पय्यसौ यातु सौम्यताम् ॥ १६ स्ते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते। पुरुषस्तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिम् ॥ १७ औपराशा उद्याच इत्यं सञ्चित्तयन्त्रिष्णुं भक्तिनप्रात्ममानसः । अकूरो गोकुल प्राप्तः किञ्चित्सूर्ये विराजति ॥ १८ स ददर्श तदा कृष्णमादावादोहने गवाम्। वत्समध्यगते फुल्लनीलोत्पलदलक्कविम् ॥ १९ प्रफुल्ल्फ्परायत्राक्षं श्रीवत्साङ्कितवक्षसम् । प्रलम्बबाहुमायामतुङ्गारःस्थलमुत्रसम् ॥ २० सविलासस्पिताधारं विश्वाणं मुखपङ्कजम् । तुङ्गरक्तनःखं पद्ध्यां धरण्यां सुप्रतिष्ठितम् ॥ २१ बिभाणं वाससी पीते चन्यपुष्पविभूषितम् । सेन्दुनीलाचलाभं तं सिताम्भोजावतंसकम् ॥ २२ हंसकुन्देन्दुधवलं नीलाम्बरधरं तस्यानु बलभद्रं च ददर्श यदुनन्दनम्॥ २३ प्रांशुमुतुङ्गवाह्यसं विकासिमुखयङ्कवम्। मेघमालायरिवृतं केलासाद्रिमिवायरम् ॥ २४ तौ दुष्ट्वा विकसद्रकासरोजः स महामतिः । पुलकाञ्चितसर्वाङ्गस्तदाक्करोऽभवन्मुने ॥ २५ तदेतत्परमं धाम तदेतत्परमं पदम्। भगवद्वासुदेवांशो द्विधा योऽयं व्यवस्थितः ॥ २६ साफल्यमञ्ज्योर्युगमेतदत्र

जगद्धातारे यातमुद्धेः ।

'जिनकी इस पिता, पुत्र, सुहद्, धाता, पातः और बन्धुरूपिणी मायाको पार करनेमें संसार सर्वथा असमर्थ है उन मायापतिको बारम्बार नमस्कार है ॥ १३ ॥ जिनमें हदयको लगा देनेसे पुरुष इस योगनायाकप विस्तृत अविद्याको पार कर जाता है, उन विद्याखकप श्रोहरिको नमस्कार है ॥ १४ ॥ जिन्हें याज्ञिकलोग 'यञ्चपुरुष', सालत (यादव अथवा भगनज्ञक) गण 'वासुदेन' और वेदान्तवेत्ता 'विष्णु' कहते हैं उन्हें वारम्बार नमस्कार है ॥ १५ ॥ जिस (सल्प) से यह सदसदूप जगत् उस जगदाधार विधातामें ही स्थित है उस सत्वयलसे ही वे प्रभु मुझपर प्रसन्न तो ॥ १६ ॥ जिनके स्मरणयानसे पुरुष सर्वथा कल्याणपान हो जाता है, मैं सर्वदा उन अजन्मा हरिको शरणमें प्राप्त होता हूँ ॥ १७ ॥

श्रीपराश्वाजी बोले—हे मैत्रेय! मिकविनमिवत अक्रूरजी इस प्रकार श्रीविष्णुनगवान्का चिन्तन करते कुछ-कुछ सूर्य रहते ही गोकुलमें पहुँच गये॥१८॥वहाँ पहुँचनेपर पहले उन्होंने खिले हुए गीलकपलकी-सी कान्तिवाले श्रीकृष्णचन्द्रको गौओंके दोहनस्थानमें बछड़ोंके बीच विराजगान देखा॥१९॥जिनके नेत्र खिले हुए कमलके समान थे, वश्वःस्वलमें श्रीवत्स-चिह्न सुशोभित था, भुजाएँ लम्बी-लम्बी थाँ, वश्वःस्थल विशाल और कँचा था तथा नासिका उत्रत थी॥२०॥जो साँवलास सम्भुक मनीहर मुखारविन्द्रसे सुशोभित थे तथा उत्रत और रक्तनखनुक घरणोंसे पृथिवीपर विराज्यान थे॥२१॥जो दो पोताम्बर धारण किये थे, वन्यपुष्णोंसे विभूषित थे तथा जिनका श्रेत कमलके आभूषणोंसे युक्त स्थाम शरीर सचन्द्र नीलवन्नके समान सुशोभित था॥२२॥

हे द्वित । श्रोवजचन्द्रके पीछे उन्होंने हस, कुन्द और चन्द्रमाके समान गौरवर्ण नीटान्बरधारी यदुनन्दर श्रीबरुभद्रजीको देखा ॥ २३ ॥ किशारू भुजदण्ड, उन्नत खन्ध और विकसित-मुखारियन्द श्रीबरुभद्रजी मेघमारुसे चिरे हुए दूसरे कैलारापर्वतके समान जान पड़ते थे ॥ २४ ॥

हे मुने ! उन दोनों बालकोंको देलकर महामति अक्रूरजीका मुखकमल प्रकुल्लित हो गया तथा उनके सर्वोद्भमें पुलकावली छा गयी॥२५॥ [और वे मन-ही-मन कहने लगे— ] इन दो रूपोंमें जो यह भगवान् कासुदेवका अंदा स्थित है वहां परमधाम है और बही परमापद है॥२६॥ इन बगाईधाताके दर्शन पाकर आज मेरे नेत्रसुगल तो सफल हो गये; किंतु क्या अब अप्यङ्गमेतद्भगवस्रासादा-त्तदङ्गसङ्घे फलक्कम स्यात् ॥ २७ अप्येष पष्टे मम हस्तपदां करिष्यति श्रीमदनन्तमृर्तिः । यस्याङ्गलिस्पर्शहताखिलाधै-रवाप्यते सिद्धिरपास्तदोषा ॥ २८ येनामिविद्यद्रविरिद्यमाला-करालमत्युग्रमपेतचक्रम् ञ्चला दैत्यपतेर्ह्नतानि दैत्याङ्गनानां नयनाञ्चनानि ॥ २९ यत्राम्बु बिन्यस्य बलिर्मनोज्ञा-नवाप भोगान्यसुधातत्रस्यः । त्रिदशाधिपत्वं पूर्णमपेतशञ्जम् ॥ ३० पन्वन्तरं अप्येष मां कंसपरित्रहेण दोषास्पदीभृतमदोषदृष्टम् । कर्तावमानोपहर्त धिगस्तु तजन्य यत्साध्बहिष्कृतस्य ॥ ३१

ज्ञानत्मकस्थामलसस्वराशेरपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य ।
किं वा जगत्मत्र समस्तपुंसामज्ञातमस्यास्ति हृदि स्थितस्य ॥ ३२
तस्मादहं भक्तिविनम्रचेता
क्रजामि सर्वेश्वरमीश्वराणाम् ।
अंशावतारं पुरुषोत्तमस्य

भगवत्कृपासे इनका अंगसंग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा ?॥ २७॥ जिनकी अंगुलीके स्पर्शमात्रसे सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हुए पुरुष निर्दोपसिद्ध (कैवल्यमोक्ष) प्राप्त पत्र देती हैं क्या वे अनन्तगृति श्रीमान् इरि मेरी गीठपर अपना करकमल रखेंगे ?॥ २८॥

बिन्तीने अप्रि, विद्युत् और सूर्यकी बिरणमालाके समान अपने उन्न चक्रका प्रहारकर दैस्यपतिकी सेनाको नष्ट करते हुए असुर-सुन्दिरियोंकी ऑस्त्रोंके अञ्चन थी छाले थे॥ २९॥ जिनको एक जलविन्दु प्रदान करनेसे राजा बल्टिने पृथियोंगलमें अति मनोज्ञ भीग और एक भन्वन्तरतक देवत्व-लाभपूर्वक शतुब्बहीन इन्द्रपद प्राप्त किया था॥ ३०॥

वे हो विष्णुभगवान् मुझ निटींधको मी कंसके संसर्गसे दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंथे ? मेरे ऐसं साधुजन-वहिल्कृत पुरुषके जन्मको धिकार है ॥ ३१ ॥ अथवा संसारमें ऐसी स्क्रीन वस्तु है जो उन ज्ञानस्वरूप, शुद्धसत्वराशि, दोधहीन, नित्य-प्रकाश और समस्त भूतोके हदयस्थित प्रमुको विदित न हो ? ॥ ३२ ॥

भज्ञातमस्यास्ति हृदि स्थितस्य ॥ ३२ भक्तिश्वनम्रचेता अन्तरहित पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुके अंशायतार अन्तरहित पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुके अंशायतार श्रीकृष्णचन्द्रके पास भक्ति-विनन्नश्चित्तसे जाता हृं [ मुझे पूर्ण आशा है, वे मेरी कपी अवज्ञा न हृजादिमध्यान्तमजस्य विष्णोः ॥ ३३

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽदो सप्तददोऽध्यायः ॥ १७ ॥

-

# अठारहवाँ अध्याय

भगवानुका मथुसको प्रस्थान, गोपियोंकी विरह-कथा और अक्रुरजीका मोह

₹

Ц

श्रीपराञ्चर उत्ताच चिन्तयन्निति गोविन्दमुपगम्य स यादवः । अक्रुरोऽस्मीति चरणौ ननाम दिरसा हरे: ॥ सोऽप्येनं ध्वजवज्ञाब्नकृतचिह्नेन पाणिना । संस्पृक्ष्याकृष्य च प्रीत्या सुगाढं परिषक्तजे ॥ कृतसंबन्दनी तेन यथाबद्वलकेशवी।

सह ताभ्यां तदाक्ररः कृतसंबन्दनादिकः। भुक्तभोज्यो यथान्यायमाचचक्षे ततस्तयोः ॥ यथा निर्धिर्सितस्तेन कंसेनानकदुन्दुभिः।

ततः प्रविष्टौ संहर्ष्टां तमादायात्ममन्दिरम् ॥

यथा च देवकी देवी दानवेन दुरात्मना ॥ उप्रसेने यथा कंसस्स दुरात्मा च वर्तते । वं चैवार्थं समुद्दिश्य कंसेन तु विसर्जितः ॥

तत्सर्वं विस्तराच्छ्रत्वा भगवान्देवकीसृतः । उवाचारिकलमप्येतेन्ज्ञातं दानपते मया॥

करिच्चे तन्पहाभाग यदत्रौपयिकं मतम्। विचिन्त्यं नान्यथैतत्ते विद्धि कंसं हतं मया ॥

अहं रामश्च मथुरां श्वी वास्यावसाह त्वया । गोपवृद्धाश्च यास्यन्ति ह्यादायोपायनं बहु ॥

निशेयं नीयतां बीर न चिन्तां कर्त्तमहींस ।

त्रिरात्राध्यन्तरे कंसं निहनिष्यामि सानुगम् ॥ १०

श्रीपरादार उद्याच

समादिश्य ततो गोपानक्करोऽपि च केशवः । सुष्ट्राप बलभद्रश्च नन्दगोपगृहे ततः ॥ ११

ततः प्रभाते विमले कृष्णरामौ महाद्यती । अक्करेण समं गन्तुमुद्यतौ मधुरां पुरीम् ॥ १२

पथुरां प्राप्य गोविन्दः कथं गोकुलमेष्यति । नगरखीकलालापमध् ओत्रेण पास्यति ॥ १४

दुष्टा गोपीजनसास्रः रलथद्वलयबाहुकः। नि:शश्वासातिदु:खार्च: प्राह चेदं परस्परम् ॥ १३

श्रीपराशस्त्री बोले—हे मेंब्रेय! यद्वेशी अकुरजीने इस प्रकार चित्तन करते श्रीगोविन्दके पास

पहुँचकर उनके चरणोमें सिर झुकाते हुए 'मैं अक्रूर हूँ' ऐसा कटकर प्रणाम किया ॥ १ ॥ भगवान्ने भौ अपने घ्वजा-यञ्च-पद्माङ्कित काकमलेसि उन्हें स्पर्शका और प्रीतिपूर्वक

अपनी और खींचकर गाड़ आलिङ्गन किया॥२॥ तदनन्तर अङ्गरजीके यक्षायोग्य प्रणामादि कर चुकनेपर

श्रीबल्सापजी और कष्णचन्द्र आति आनन्दित हो उन्हें सीध लेकर अपने घर आये ॥ ३ ॥ फिर उनके द्वारा सत्कृत

होकर यथाबोग्य भोजनादि कर चुकनेपर अक्तरने उनसे वह सम्पूर्ण वृत्तान्त कहना आरम्भ किया जैसे कि दुसत्मा

रानव कंसने आनकदुन्द्रिंग बसुदेव और देवी देवजीको

डाँटा था तथा जिस प्रकार वह दुराता अपने पिता उग्रसेनसे दर्ज्यवहार कर रहा है और जिस लिये उसने उन्हें

(अङ्गरजीको) बृन्दाबन भेजा है ॥ ४---६ ॥

भगवान् देवकीनन्दर्गने यह राष्पूर्णं वृतान्त विस्तार-पूर्वक सुनवर कहा—''हे दानपते ! ये सब बार्ते मुझे मालूव हो गयों ॥ ७ ॥ हे महाभाग ! इस विषयमें मुझे जो उपवृक्तः जन पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंसकी

मेरेद्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमे किसी और तरहका विचार न करो।। ८ ॥ भैया बलगम और में दोनों हो कल

तुम्हारे साथ मधुरा चरेंगे, हमारे साथ ही दूसरे बहु-चूटुं मोप भी बहुत-सा उपहार केकर जायैंगे ॥ ९ ॥ हे बीर !

आप यह राषि सुरापूर्वक बिताइये, किसी प्रकारकी चिन्ता

न क्रीजिये तीन एबिके भीतर में कंसको उनके अनुचरासहित अवस्य मार डालुँगा"॥ १०॥

**औपराशरजी बोले—**तदनन्तर

श्रीकृष्णचन्द्र और बलरागजी सम्पूर्ण गोपोंको कंसकी आज्ञा सुना नन्दगोषके घर सो गये ॥ ११ ॥ दूरारे दिन निर्मल प्रभातकारः होते ही पहातेजस्वी सम और कृष्णको

अङ्क्रके साथ मथुरा चलनेकी तैयारी करते देख जिनकी भूजाओके कंकण होले ही गये हैं वे गोपियाँ नेवंटी आँस्

भरकर तथा दःखार्स होकर पीर्य निरुधास छोड़ती हुई। परस्पर कहने रूगीं-- ॥ १२-१३ ॥ "अब मध्राप्री

जाकर श्रीकृष्णचन्द्र फिर गोकुलमें क्यों आने एने ? क्वोंकि बहाँ तो ये अपने कानोसे नगरनारियोंके

मध्र आलापरूप मधुका ही पान करेंगे॥ १४॥

विलासवावयपानेषु नागरीणां कृतास्पद्म् । चित्तमस्य कथं भूयो बाप्यगोपीषु यास्यति ॥ १५ सारं समस्तरोष्ट्रस्य विधिना हरता हरिस्। प्रहतं गोययोषित्सु निर्धृणेन दुसत्मना ॥ १६ भावपर्भीस्मतं वाक्यं विलासललिता गति: । नागरीणामतीवैतत्कटाक्षेक्षितमेव याप्यो हरिस्यं तासां विकासनिगडैर्युत: । भवतीनां पुनः पार्श्वं कया युक्त्या समेष्यति ॥ १८ एवैंच रथमारुद्धा मथरां याति केशवः। क्रूरेणाक्क्रकेणात्र निर्घृणेन प्रतास्तिः ॥ १९ किं न वेत्ति नृशंसोऽयमनुरागपरं जनम्। येनैवमक्ष्णोराह्नादं नयत्यन्यत्र नो हरिष् ॥ २० एष रामेण सहितः प्रवात्यत्यन्तनिर्धृणः । रथमारुह्य गोविन्दस्त्वर्यतामस्य वारणे ॥ २१ गुरूणामग्रतो वक्तं कि व्रवीधि न नः क्षपम् । गुरवः किं करिष्यन्ति दग्धानां विरहायिना ॥ २२ नन्दगीपमुखा गोपा गन्तुमेते समुद्यताः। नोद्यमं कुरुते कश्चिद्रोविन्दविनिवर्तने ॥ २३ सुप्रभाताद्य रजनी मधुरावासियोषिताम्। पास्यन्त्यच्युतवक्ताब्जं यासां नेत्रालिपङ्कयः ॥ २४ धन्यास्ते पश्चि ये कृष्णमितो यान्यनिवारिताः । उद्वहिष्यन्ति पञ्यन्तस्त्वदेहं पुलकाञ्चितम् ॥ २५ मधुरानगरीपौरनयनानां महोत्सवः । गोविन्दावयवैर्दृष्टैरतीबाद्य भविष्यति ॥ २६ को नु स्वप्नस्तभाग्याभिद्धुस्ताभिरधोक्षजम् । विस्तारिकान्तिनयना या द्रक्ष्यन्यनिवारिताः ॥ २७ अहो गोपीजनस्थास्य दर्शयित्वा महानिधिम् । उत्कृतान्यद्य नेत्राणि विधिनाकरुणात्मना ॥ २८ अनुरागेण शैथिल्यमस्मास् ब्रजिते हरौ । दौथिल्यमुपयान्याङ्ग करेषु वलयान्यपि ॥ २९

नगरको [ बिद्या ] बनिताओंके विस्थासयुक्त वचनोंके रसपानमें आसक्त होकर फिर इनका चित्त गैंबारी गोपियोंकी ओर क्यों जाने लगा ? ॥ १५ ॥ आज निर्दर्श द्यत्या विधाताने समस्र बजके सारभृत (सर्वस्वस्तरूप) श्रीहरिको हरकर हम गोपनारियोंपर घोर आधात किया है ॥ १६ ॥ नगरकी नारियोंमें भावपूर्ण मुसकानमयी बोली, बिलप्सलिंटत गति और बाटाधापूर्ण चितवनकी स्वभावसे ही अधिकता होती है। उनके विस्तस-यन्धनीसे वैश्वकर यह प्राप्य हरि फिर किस युक्तिसे तुम्हारे [ हमारे ] पास आवेगा ? ॥ १७-१८ ॥ देखो, देखो, हर एवं निर्दयी अक्रुएके बहुकानेमें आकर ये कृष्णचन्द्र रथपर चढे हुए मध्यरा जा रहे हैं ॥ १९ ॥ यह नशंस अक्रर क्याः अनुरायीजनीके हृदयका भाव तनिक भी नहीं जानना ? जो यह इस प्रकार हमारे नयनानन्दवर्धन गन्दगन्दमको अन्यत्र लिये जाता है ॥ २०॥ देखो, यह अत्यन्त निद्रर गोविन्द रामके साथ रथपर चढ़कर जा रहे हैं; अरी ! इन्हें रोकनेमें शीघता करें!' ॥ २१ ॥ [ इसपर गुरुजनोंके शामने ऐसा करनेमें असमर्थवा

प्रकट करनेवाली किसी गोपीको लक्ष्य करके उसने फिर कहा— ], "'अरी ! तु. क्या कह रही है कि अपने मुहजनीके सामने हम ऐसा नहीं कर सकतीं ?'' भला अव विरहामिसे भस्मीभृत हुई डमल्प्रेगोंका गुरुवन क्या करेंगे ? ॥ २२ ॥ देखो, यह बन्दगीप आदि गीपगण भी उन्होंके साथ जानेको तैयारी कर रहे हैं। इनमेंसे भी कोई गोविन्दको छौटानेका प्रयत्न नहीं करता ॥ २३ ॥ आजकी रात्रि मथुरावासिनो स्वियंकि लिये भुन्दर प्रभातवाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन-भूग श्रीअच्चुतके मुखार्यक्टका मकरूद पान करेंगे॥ २४ ॥ जो लोग इधरो बिना रीक-टोक श्रांकृष्णचन्द्रका अनुनमन कर रहे हैं ये धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने ग्रेमाञ्चयुक्त दारीस्का बहुन कोरेंगे ॥ २५ ॥ 'आज श्रीभोविन्द्के अंग-प्रस्कृतीको देखकर मधुरावासियोके नेत्रीको अस्यन्त महोत्सव होगा॥ २६॥ आज न जाने उन भाग्य-शालिनियोंने ऐसा कीन शुभ खब्न देखा है जो वे कान्तियय विशाल नयनीवाली (मध्रपुरीकी स्तियी) स्वच्छन्दताः पूर्वक श्रीअधोक्षजको निहरिगी ?॥ २०॥ अही ! िष्टर विधाताने गोपियोंको महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिये ॥ २८ ॥ देखो ! हमारे प्रति श्रीहरिके अनुरागमें शिविरुता आ जानेसे हमारे हाथोंके केकण भी तुरंत ही डीले पड़ गये हैं॥ ३९॥

अक्तरः क्रूरहृद्यदशीयं प्रेस्यते ह्यान्। एवमार्तासु योषित्सु कृमा कस्य न जायते ॥ ३० एष कृष्णस्थस्योद्येशकरेणुर्निरीश्च्यताम्। दूरीभूतो हरिवेंन सोऽपि रेणुर्न लक्ष्यते ॥ ३९ अंपरागर उवाच

श्रीपण्यार उवाच इत्येवमतिहार्देन गोपीजनिरिक्षितः । तत्याज व्रजभूभागं सह रामेण केदावः ॥ ३२ गच्छन्तो जवनाश्चेन रथेन वमुनातदम् । प्राप्ता मध्याद्वसमये रामाक्क्ररजनार्दनाः ॥ ३३ अधाह कृष्णमक्क्ररो भवद्भ्यां तावदास्यताम् । यावत्करोमि कालिन्द्या आद्विकार्ह्यमम्भसि ॥ ३४ श्रीपण्यार उवाच

श्रीपाशर उवाय
तथेत्युक्तस्ततस्त्रातस्त्रावान्तस्य महामितः ।
दथ्यो ब्रह्म परं वित्र प्रिष्टिशे यपुमाजले ॥ ३५
फणासहस्त्रमालाढ्यं बलभद्रं ददर्श सः ।
कुन्दमालाङ्गमुन्निद्रपद्मपत्रायतेक्षणम् ॥ ३६
वृतं वासुक्तिरम्भाद्यमिहद्भिः पद्मनिशिभः ।
संस्तृयमानमुद्गन्धिवनमालाविभूषितम् ॥ ३७
दथानमसिते यस्त्रे चारुक्तपावतंसकम् ।
चारुकुण्डलिनं भान्तमन्तर्जलतले स्थितम् ॥ ३८
तस्योत्सङ्गे घनदयाममाताम्रायतलोचनम् ।
चतुर्वोहमुदाराङ्गे चक्राद्याय्यभूषणम् ॥ ३९

राक्रचापतिङ्गालाविचित्रमिव तोयदम् ॥ ४० श्रीवत्सवक्षसं चारु स्फुरन्यकरकुण्डलम् । ददर्श कृष्णमिक्षष्टं पुण्डरीकावतंसकम् ॥ ४१ सनन्दनाधैर्मुनिभिस्सिद्धयोगैरकल्मपैः ।

सञ्चिन्यमानं तत्रस्थैर्नासाग्रन्यस्तलोचनैः ॥ ४२

पीते वसानं वसने चित्रमाल्योपशोभितम् ।

भला हम-जैसी दुःखिनी अवलाओपर किसे दया न आवेगी ? परन्तु देखी, यह कूर-इदय अक्रुर तो बढ़ी शीघतासे घोड़ोंकी शाँक रहा है ! ॥ ३० ॥ देखो, यह कृष्णवन्द्रके रणकी शूलि दिखलायी दे रही है; किन्तु हा ! अब तो श्रीझरि इतनी दूर चले गये कि वह चूलि भी नहीं दोखती' ॥ ३१ ॥

श्रीपराद्धारजी बोले—इस प्रकार गोपियोंके अति अनुरागसङ्ग देखते-देखते श्रीकृष्णचन्द्रने बलरामजीके सहित ब्रबभूभिको त्याग दिया ॥ इ२ ॥ तब वे राम, कृष्ण और अकृत शोधगामी पोड्डेंबाले रथसे नलते-चलते मध्याइके समय यमुनातटपर आ गये॥ इ३ ॥ वहाँ पहुँचनेपर अबृत्ते श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा—"जवतक मै यमुनाजलये मध्याइकालीन उपामनासे निवृत्त होऊँ तबतक अप दोनों यहाँ विद्युजें" ॥ ३४ ॥

भीपराशस्त्री बोले—हे विप्र ! तब भगवान्के 'बहुत अच्छा' कहनेवर बहामीत अनुरत्नी यमुगानलमें युसकर कान और आचमन आदिके अनन्तर परम्रहाका ध्यान करने लगे॥ ३५॥ उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्रकों सहस्वप्रणाविक्ति सुशोधित हैं, उनको शरीर कुन्द्रमालाओंके समान [ शुप्रवर्ण ] है तथा नेत्र प्रकृत्ल कमलद्रलके राधान विशाल हैं॥ ३६॥ ये वासुकि और रम्म आदि महासर्पेक्षे विरक्तर उनके प्रशिक्त हो रहे है तथा अस्पन्त सुगन्ति विरक्तर उनके प्रशिक्त हो रहे है तथा अस्पन्त सुगन्ति वसमालाओंके विभूषित है॥ ३७॥ व हो इसाग बस्न धारण किये, सुन्दर कर्णभूषण पहने तथा मनोहर कुण्डली (गैंडुली) भीर जलके भीतर विराजमान हैं॥ ३८॥

उनकी गोदमें उन्होंने आन-दम्य कमरुभूगण श्रीकृष्णचन्द्रको देखा, जो मेमके समान श्यामवर्ण, कुछ लाल-छार विशास नमनेवाले, चतुर्भुज, मनोहर अगंग्यंगोंबाले तथा शाव-चन्नाद आयुर्धीसे सुनोभित हैं; जो पीताम्बर पहने हुए हैं और विचिन्न बनमारासे विभूषित हैं, तथा [ उनके कारण ] इन्द्रचनुष और विद्युत्माल-मण्डित सङ्ख मेमके समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्षःस्थलमें श्रीवसाचिह और कानोंमें दंदीप्यमान मक्श्यक्त कुण्डल विराजमान हैं॥ ३९—४९॥ [अनुरजीने यह भी देशा कि। सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध एथा बीगिजन उस जलमें हो स्थित होक्य नारिस्काम-दृष्टिसे उन (श्रीकृष्णचन्द्र) को ही चिन्तन कर रहे है॥४२॥

बलकृष्णी तथाकुरः प्रत्यभिज्ञाय विस्मितः । अविन्तयद्रश्राच्छीघ्रं कथमत्रागताविति ॥ ४३ विवक्षोः स्तम्भयामास वाचे तस्य जनार्दनः । ततो निष्क्रम्य सलिलाङ्ग्यमभ्यागतः पुनः ॥ ४४ ददर्श तत्र चैवोभौ रक्षस्वोपरि निष्ठितौ । रामकृष्णौ यथापूर्वं मनुष्यवपुषान्वितौ ॥ ४५ निमग्रश्च पुनस्तीये ददर्श च तथैव तौ । संस्तूयमानी गन्धवैंपुनिसिद्धमहोरगैः ॥ ४६ ततो विज्ञातसङ्गावस्य तु दानपतिस्तदा। सर्वविज्ञानमयमच्युतमीश्वरम् ॥ ४७ त्रुवाध अञ्चर उद्याच सन्मात्ररूपिणेऽचिन्त्यमहिस्रे परमात्मने । व्यापिने नैकरूपैकस्वरूपाय नमी नमः॥ ४८ सर्वरूपाय तेऽचिन्त्य हविर्भृताय ते नमः । नमो विज्ञानपाराय पराय प्रकृतेः प्रभो ॥ ४९ भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान् । आत्मा च परमात्मा च त्यमेक: पञ्चधा स्थित: ॥ ५० प्रसीद सर्व सर्वात्मन् क्षराक्षरमधेश्वर । ब्रह्मविष्णुशिवाख्याधिः कल्पनाधिकदौरितः ॥ ५१ अनाख्येयस्वरूपात्मञ्जनाख्येयप्रयोजन अनाख्येयाभिधानं त्वां नतोऽस्मि परमेश्वर ॥ ५२ न यत्र नाथ विद्यन्ते नामजात्यादिकल्पनाः । तदृह्य परमं नित्ययविकारि भवानजः ॥ ५३ न कल्पनामृतेऽर्धास्य सर्वस्याधिगमो यतः । ततः कृष्णाच्युतानन्तविष्णुसंज्ञाधिरीङ्यते ॥ ५४ सर्वार्थास्त्वमज विकल्पनाभिरेतै-र्देवाद्यैर्भवति हि यैरनन्त विश्वम्। त्वमिति विकारश्चेनमेत-त्सर्वस्मित्र हि भवतोऽस्ति किञ्चिद्य्यत् ॥ ५५ त्वं ब्रह्मा पशुपतिरर्धमा विधाता धाता त्वं त्रिदशपतिस्समीरणोऽग्निः। तोयेशो धनपतिरत्तकस्यमेको भिन्नार्थैर्जगद्भिपासि शक्तिभेदै: ॥ ५६

इस प्रकार यहाँ राम और कृष्णको पहचानकर अकूरबी बड़े ही बिरिमत हुए और सोचने लगे कि ये वहाँ इतनी शौधतासे रखसे कैसे आ गये ? ॥ ४३ ॥ जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान्ने इनकी वाणी रोक दी । तब ये जलसे निकलकर रधके पास आये और देखा कि वहाँ भी राम और कृष्ण डोनों ही मनुष्य-शरीरसे पूर्ववत् रक्षण बैठे हुए है ॥ ४४-४५ ॥ तदनज़र, उन्होंने जलमें मुस्कर उन्हें किर मन्धर्व, सिद्ध, मुनि और नागादिकोंसे स्तृति किये जाते देखा ॥ ४६ ॥ तब तो दानपति अकूरजी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्वविज्ञानमय अन्ध्रुत भगवान्की स्तृति करने लगे ॥ ४८ ॥ अकूरजी बोले—जो सन्धावस्वरूप, अचिन्त्य-महिम, सर्वव्यापक तथा [कार्यरूपमें] अनेक और

[कारणरूपसे] एक रूप हैं उन परणामाको नगरकार है. नमस्कार है ॥ ४८ ॥ हे अदिन्तनीय प्रभी । आप सर्वरूप एवं इवि:स्वरूप परमेश्वरको नमस्कार है। आप बुद्धिरो अतीत और प्रवृतिसे परे हैं, आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ ४९ ॥ । आप भूतस्थरूप, इन्द्रियस्थरूप प्रधानस्वरूप हैं तथा आप हो जीवातम और परमातम हैं इस प्रकार आप अकेले ही पाँच प्रकारसे स्थित है ॥ ५० ॥ हे सर्व ! हे सर्वातान् ! हे क्षराक्षरमय ईश्वर ! आप प्रसन्न होइये। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओंसे वर्णन किये जाते हैं॥ ५१॥ हे परमेश्वर ! आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्क्षचनीय है । मैं आपको नमस्कार करता है ॥ ५२ ॥ हे नाथ ! जहाँ नाम और खाति आदि कल्पनाओंका सर्वेषा अभाव है आप बही नित्य अविकारी और अजन्मा परब्रह्म हैं॥ ५३ ॥ क्योंकि कल्पनाके विना किसी भी पदार्थका ज्ञान नहीं होता इसीलिये आपका कृष्ण, अच्यृत, अनन्त और विष्णु आदि नामोंसे सावन किया जाता है [ ठासावमें से आपका किसी भी नामसे निर्देश नहीं किया जा सकता 🕽 ॥ ५४ ॥ हे अब ! बिन देवता आदि कल्पनामय पदाधीसे अनन्त विश्वकी उत्पत्ति हुई है से समस्त पदार्थ आप ही है तथा आप ही

विकारहीन आत्मवस्तु हैं, अतः आप विश्वरूप है। हे

प्रमो ! इन सम्पूर्ण पदार्थोमें आपसे भिन्न और कुछ भी

नहीं है।। ५५ ॥ आप ही ब्रह्मा, महादेव, अर्थमा,

विधाता, धाता, इन्द्र, धायु, अवि, वरुण, कुबेर और यम

हैं। इस प्रकार एक आप ही भित्र भिन्न बर्यवाले अपनी

विश्वं भवान्सुजित सूर्यगभस्तिरूपो विशेश ते गुणमयोऽयमतः प्रथञ्जः । रूपं परं सदिति वाचकमक्षरे य-

न्ज्ञानात्पने सदसते प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥ ५७

ॐ नमो वासुदेवाय नमसांकर्षणाय च।

प्रद्युप्राय नमस्तुभ्यमनिरुद्धाय ते नमः॥ ५८

शिक्तियोंके भेदरे इस सम्पूर्ण जगत्की रक्षा कर रहे हैं ॥ ५६ ॥ हे विश्वेश ! सूर्यकी विजयस्य होकर आप श्री [ शृष्टिद्वारा ] विश्वकी रचना करते हैं, अतः यह गुणमय प्रपञ्ज आपका ही रूप है । 'सत्' पद [ 'ॐ तत्, सत्' इस रूपसे ] जिसका वाचक है वह 'ॐ' अक्षर आपका परम स्वस्थ्य है, आपके उस ज्ञानात्मा सदसत्स्वरूपको नमस्कार है ॥ ५७ ॥ हे प्रभो ! बासुदेख, संकर्षण, प्रसुष्ठ और अनिहद्धस्वरूप आजको बारम्बार नमस्कार है ॥ ५८ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशेऽष्टादशोऽभ्यायः ॥ १८ ॥

# उन्नीसवाँ अध्याय

भगवान्का मधुरा-प्रवेश, रजक-वध तथा मालीपर कृपा

ä

श्रीपराश्चर उवाच

एवपन्तर्जले विष्णुमिष्ट्रिय स यादवः । अर्चयामास सर्वेशं धूपपुष्पैर्मनोमयैः ॥ परित्यक्तान्यविषयो मनस्तत्र निवेश्य सः । ब्रह्मभूते चिरं स्थित्वा विरराम समाधितः ॥ कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामितः । आजगाम रथं भूयो निर्गाय यसुनाम्भसः ॥

द्दर्श रामकृष्णो च यथापूर्वमवस्थितौ । विस्मिताक्षस्तदाकुरस्तं चकृष्णोऽभ्यभाषत ॥

श्रीकृष्ण उवाच

नूनं ते दृष्टमाश्चर्यमकूर यसुनाजले । विस्मयोत्फुल्लनयनो भवान्संलक्ष्यते यतः ॥

अकूर उदाच

अन्तर्जले यदाश्चर्यं दृष्टं तत्र पयाच्युत । तदत्रायि ति पश्चामि मूर्तिमत्पुरतः स्थितम् ॥ जगदेतन्महाश्चर्यरूपं यस्य महात्मनः । तेनाश्चर्यपरेणाहं भवता कृष्ण सङ्गतः ॥ तत्किमेतेन मधुरां यास्वामो मधुसूदन । बिश्लेमि कंसाद्धिग्जन्म परिष्ण्डोपजीविनाम् ॥

इत्युक्त्या चोदयामास स हवान् वातरंहसः । सम्प्राप्तश्चापि साबाह्ने सोऽक्करो पथुरां पुरीम् ॥ श्रीषराञ्चरजी बोले—यतुकुलेत्यत्र अक्रूरजीने श्रीविष्णुमयान्का जलके भीतर इस प्रकार स्तवनकर उन सर्वेश्वरका मगःकल्पित धूप, दीप और पुष्पादिसे पूजन किया ॥ १ ॥ उन्होंने अपने मनको अन्य विषयोसे स्टाकर उन्होंमें रूपा दिया और चिरकालक उन ब्रह्मणूत्में ही समाहित भावसे स्थित रहका फिर समाधिसे विरत हो गये ॥ २ ॥ बदनन्तर महार्मात अक्रूरजी अपनेको कृतकृत्य-सा मानते हुए यमुनाजलसे निकलकर फिर स्थके पास चले आये ॥ ३ ॥ बहाँ आकर उन्होंने आश्चर्ययुक्त नेत्रोंसे राम और कृत्यको पूर्वतत् रशमें बैठे देखा । उस समय श्रीकृष्णचन्द्रने अक्रूरजीसे कहा ॥ ४ ॥

श्रीकृष्णजी बोले---आकृरजी ! आपने अयहय ही यमुना-जलमें कोई आधर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आधर्यचकित दोख पड़ते हैं ॥ ५॥

अक्तूरजी बोले—हे अच्युत ! मैंने यमुनाजलमें जो आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी अपने सामने मृतिमान् देख रहा हूँ ॥ ६ ॥ हे कृष्ण ! यह महान् आश्चर्यमय जगत् जिस महात्माका स्वरूप है टर्न्ही परम आश्चर्यस्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है ॥ ७ ॥ हे मधुसूदन ! अब उस आश्चर्यके विषयमें और अधिक कड़नेसे लाभ ही क्या है ? चलो, हमें शीव ही पशुर पहुँचना है; मुझे कंससे बहुत भय लगता है । दूसरेके दिये हुए अन्नसे जीनेजाले पुरुषिके जीवनको भिकार है ! ॥ ८ ॥

ऐसा कहकर अङ्गूरजीने वायुके समान वेगवाले घोड़ोंको हॉका और सायङ्गालके समय प्रथ्रापुरीमें पहुँच विलोक्य मथुरां कुष्णं रामं चाह स यादव: । पद्भ्यां यातं महावीरौ रथेनैको विशाम्यहम् ॥ १० गन्तव्यं वसुदेवस्य नो भवद्भ्यां तथा गृहम् । युवयोर्हि कृते वृद्धस्स कंसेन निरस्यते ॥ ११ श्रीपराशर उवाच

31- 66 ]

इत्युक्त्वा प्रविवेद्याथ सोऽक्रुरो मथुरां पुरीम् । प्रविष्टी रामकृष्णी च राजमार्गमुपागती ॥ १२ स्त्रीभिनरैश्च सानन्दं लोचनैरभिवीक्षिती । जग्मतुर्लीलया बीरौ मत्तौ बालगजाविव ॥ १३ भ्रममाणी ततो दृष्टा रजकं रङ्गकारकम् । अयाबेतां सुरूपाणि वासांसि रुचिराणि तौ ॥ १४ कंसस्य रजकः सोऽथ प्रसादारूढविस्मयः । बहुन्याक्षेपवाक्यानि प्राहोचै रामकेशवौ ॥ १५ ततस्तलप्रहारेण कृष्णस्तस्य दुरात्मनः। पातवामास रोपेण रजकस्य शिरो भृति ॥ १६ हत्वादाय च वखाणि पीतनीलाम्बरी तत: । कृष्णरामी मुदा युक्ती मालाकारगृहं गती ॥ १७ विकासिनेत्रयुगलो मालाकारोऽतिविस्मितः ।

एती कस्य सुतौ यातौ मैत्रेयाचिन्तयत्तदा ॥ १८ पीतनीलाम्बरधरी तौ दृष्टातियनोहरी। स तर्कयामास तदा भुवं देवाबुपागतौ ॥ १९ विकासिमुखपद्माध्यां ताध्यां पुष्पाणि याचितः । भुवं विष्टुभ्य हस्ताभ्यां पस्पर्श शिरसा महीन् ॥ २० प्रसादपरमौ नाथौ मम गेहपुपागती । थन्योऽहमर्चयिष्यामीत्याहतौ माल्यजीवनः ॥ २१ ततः प्रहष्टवद्नस्तयोः पुष्पाणि कामतः।

चारूण्येतान्यश्रीतानि प्रददौ स प्रलोभयन् ॥ २२ पुनः पुनः प्रणम्बोधौ मालाकारो नरोत्तमौ । ददौ पुष्पाणि वारूणि गन्धवन्त्यमलानि च ॥ २३ मालाकाराय कृष्णोऽपि प्रसन्नः प्रददौ वरान् ।

श्रीस्त्वां मत्संश्रया भद्र न कदाचित्त्यजिष्यति ॥ २४

गर्धे ॥ ९ ॥ मध्रुपप्रीको देखकर अकुरने राम और कुष्णसे कहा- ''हे बीरवरो ! अब मैं अकेला ही रथसे जाऊँगा, आप दोनों पैदल चले आवें ॥ १० ॥ मथुरामे पहेंचकर आप वसुदेवजीके घर न जायें क्योंकि आपके कारण ही उन कुन, बस्देवजीका केस सर्वदा निरादर करना रहता है" ॥ ११ ॥

श्रीपराशस्त्री बोले—ऐसा कह---अनुस्त्री मथुगुर्रीमें चले गये। उनके पीठे राम और कृष्ण भी नगरमे प्रवेदाकर राजमार्गपर आये ॥ १२ ॥ वेहाँक नर-नारियोंसे आनन्दपूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों कर मतयाले तरुण हाधियंकि समान लीलापूर्वक जा रहे थे ॥ १३ ॥ मार्गमें उन्होंने एक बस्त रैपनेबारे एक्क्स्को धूमते देख

उससे रङ्ग-विरङ्गे सुन्दर बख माँगे॥ १४॥ वह रजक कंसका था और राजके महरूमा होनेसे यहा समण्डी हो गुवा था, अतः सम और कृष्णके वस्त्र माँगनेपर उराने विस्मित होकर उनसे वहे जोरीके साथ अनेक दुर्वीक्य करे ॥ १५ ॥ तब श्रीकृष्णबन्द्रने क्रद्ध होकर अपने करतलके प्रहारसे उस दृष्ट रजकका सिर पृथिवीपर गिरा दिया ।। १६ ।। इस प्रकार उसे गारकर राम और ऋणाने उसके वस्त्र छोन लिये तथा क्रमशः नील और पीत वस्त धारणका थे प्रसन्नचित्तसे मालीके गर गये॥ १७ ।:

हे मैंब्रेय ! उन्हें देखते ही उस मालीके नेव आनन्दसे खिल गये और वह आधर्यचिन्त होकर सोचने लगा कि 'चे किसके पुत्र हैं और कहाँसे आये हैं ?' ॥ १८ । पीले और नीले वस्त्र धारण किये उन अति मनोहर बारक्किको देखकर उसने समझा मानो दो देवगण ही पृथिबीतत्स्पर पचारे हैं ॥ १९ ॥ जय उन विकासतमुखकमल वालकोने उससे पथ्म गाँगे तो उसने अपने दोनों हाथ परिवापर टेककर सिरले भूमिको स्पर्श किया॥ २०॥ पिर उस मालीने कहा—''हे नाथ ! आपछोग बड़े ही फुनालु हैं जो मेर घर पधारे। मैं धन्य है, क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूँगा" ॥ २१ ॥ तदनन्तर उसने 'देखिने, ने बहुत सुन्दर हैं. ये बहुत सुन्दर हैं - इस प्रकार प्रसन्नमुखसं लुभा-लुभाकत उन्हें इच्छानुसार पुष्प दिये ॥ २२ ॥ ७ सने उन दोनों पुरुषश्रेष्ट्रोंको पुनः-पुनः प्रणामकर अति निर्मल और सुगन्धित मनोहर पुष्प दिये ॥ २३ ॥

तब कृष्णचन्द्रने भी प्रसन्न होकर उस मालीको यह यर दिया कि "हे भद्र ! मेरे आख़ित रहनेवाली लक्ष्मी तुझे बलहानिर्न ते सौम्य धनहानिरथापि वा। यावदिनानि तावरा न नशिष्यति सन्ततिः ॥ २५ भुक्त्वा च विपुलान्भोगांस्त्वमन्ते मह्यसादतः । ममानुस्परणं प्राप्य दिव्यं लोकमवाप्यसि ॥ २६ धर्मे मनश्च ते भद्र सर्वकालं भविष्यति । युष्यत्सन्ततिजातामां दीर्घमायुर्भविष्यति ॥ २७ नोपसर्गादिकं दोषं युष्यत्मत्ततिसम्भवः। अवाप्यति महाभाग यावत्सूर्यो भविष्यति ॥ २८ श्रीपरागर उदाच इत्युक्त्वा तद्गृहात्कृष्णो बलदेवसहायवान् ।

निर्जगाम मुनिश्रेष्ठ पालाकारेण पूजितः ॥ २९

कपी न छोड़ेगी ॥ २४ ॥ हे सीम्य ! तेरे बळ और धनका हास कमी न होगा और जबतक दिन (सूर्य) की सता रहेगी तबतक तेरी सन्तानका उच्छेद न होगा ॥ २५ ॥ सु भी याबब्दीवन नामा प्रकारके भीग भीगता हुआ अन्तमे मेरी कृपासे मेरा स्परण करनेके कारण दिव्य लोकको प्राप्त होगा ॥ २६ ॥ हे भद्र ! तेस मन सर्वटा धर्मपरायण रहेना तथा तेरे वंशमें जन्म छेनेवाछोकी आयु दीर्घ होगी ॥ २७ ॥ हे महाभाग ! जबतक सुर्य रहेगा तबतक सेरे वेशमें उतान हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग (आकस्मिक रोप) आदि दोषोको घत न होगा"॥ २८॥

श्रीपराञ्चली खोले---हे मृनिश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर श्रीकृष्णचन्द्र बलभद्रजीके सहित मालावारने पुनित हो। उसके घरसे चल दिये ॥ २९ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमें उद्दो एकोनिसहो। उध्यायः ॥ १९ ॥

### बीसवाँ अध्याय

कुळापर कृपा, धनुर्भङ्क, कुळलयापीड और चाणुरादि यल्लॉका नाश तथा केस-यध श्रीपराशरजी बोले---तदनत्तर श्रीकृष्णचन्द्रने

श्रीपराशार उथाय

राजमार्थे ततः कृष्णस्सानुलेपनभाजनाम् । स्दर्श कुब्जामायान्तीं नवयौवनगोचराम् ॥ तामाह लिलतं कृष्णः कस्पेदमनुलेपनम् । भवत्या नीयते सत्यं वदेन्दीवरहोचने ॥ 3 सकामेनेव सा प्रोक्ता सानुरागा हरि प्रति । प्राह सा ललितं कुन्ता तहर्शनबलाकृता ॥ कान्त कस्पान्न जानासि कंसेन विनियोजिताम् । नैकवक्रेति विख्यातामनुलेपनकर्मणि ॥ नान्यिष्टष्टं हि कंसस्य प्रीतये ह्यनुलेपनम्।

राजमार्गमें एक नवयौवना कुळा खीको अनुरुपनका पात्र क्तिये आती देखा॥१॥ तब श्रीकृष्णी उससे विकासपूर्वक कहा—"अबि बस्पललीचने ! सच-सच वता यह अनुलेपन किसके लिये ले जा रही है ?" ॥ २ ॥ भगवान् कृष्णके कामुबः पुरुषकी भाँति इस प्रकार पुरुनेपर अनुसनिणी कुळाने उनके दर्शनसे इत्प्रत् आकृष्टिचत हो अति लेलित माबसे इस प्रकार कहा---॥ ३॥ "हे कान्त ! क्या आप मुझे नहीं जानते ? मैं अनेक्सका-नामसे विख्यात हैं, राजा केसने मुझे अनुरुपन-कार्यमें नियुक्त किया है॥ ४ ॥ राजा कंसको मेरे अतिरिक्त और किसीका पीसा हुआ उबटन पसन्द नहीं है, अतः मैं उनको अत्यन्त कृपापात्रो हैं''॥ ५॥

श्रीकृष्ण उवाच श्रीकृष्णजी बोले—हे सुमृक्षि । यह सुन्दर रुचिरं रुचिरानने । आवयोगीत्रसदुर्श दीयतापनुरुपनम् ॥

स्गन्धमेतद्राजाह

प्रसादधनभाजनम् ॥

भवाभ्यहमतीवास्य

सगन्धमय अनुलेपन तो राजाके ही योग्य है, हमारे शरीरके योग्य भी कोई अनुलेखन हो तो हो ॥ ६ ॥

श्रीक्सदार उदाच

श्रुत्वैतदाह सा कुळा गृह्यतामिति सादरम् । अनुलेपनं च प्रदर्वं गात्रवीग्वमश्रोधयोः ॥ भक्तिच्छेदानुलिप्ताङ्की ततस्तौ पुरुषर्पभौ। सेन्द्रचापौ व्यराजेता सितकृष्णाविवाम्बुदौ ॥ ततस्तां चिबुके शौरिहल्लापनविधानवित्। उत्पाट्य तोलयामास दूयङ्गलेनाप्रपाणिना ॥ ९ चकर्षे पद्ध्यां च तदा ऋजुत्वं केशवीऽनयत् । ततस्सा ऋजुतां प्राप्ता योषितामधवद्वरा ॥ १० विलासलितं प्राह प्रेमगर्भभरालसम् । वस्त्रे प्रगृह्य गोविन्दं सम गेहं व्रजेति वै ॥ ११ एवमुक्तस्तया शौरी रामस्यालोक्य चाननम् । प्रहस्य कुब्बा तामाह नैकवक्रायनिन्दिताम् ॥ १२ आयास्ये भवतीगेहमिति तां प्रहसन्हरिः। विससर्ज जहासोचै समस्यालीक्य चाननम् ॥ १३ भक्तिभेदानुलिप्ताङ्गौ नीलपीताम्बरौ तु तौ । धनुइशालां ततो वातौ चित्रमाल्योपशोभितौ ॥ १४ आयागं तद्धनुरत्नं ताभ्यां पृष्टेस्त् रक्षिभिः । आख्याते सहसा कृष्णो गृहीत्वापूरयद्भनुः ॥ १५ ततः पूरवता तेन भज्यमानं बलाद्धनः। चकार सुमहच्छव्दं मथुरा येन पूरिता॥ १६ अनुयुक्तौ ततस्तौ तु भन्ने धनुषि रक्षिभिः । रक्षिसँन्यं निहत्योभौ निष्कान्तौ कार्मुकाल्ज्यात् ॥ १७ अक्रुरागमवृत्तान्तमुपलभ्य महदनः । भन्नं श्रुत्वा च कंसोऽपि प्राह चाणुरम्ष्ट्रिकी ॥ १८

गोपालदारको प्राप्ती भवद्भ्यां तु ममाप्रतः । मल्लयुद्धेन हत्तव्यी मम प्राणहरी हि तौ ॥ १९ नियुद्धे तद्विनाशेन भवद्भ्यां तोषितो ह्यहम् ।

दास्याम्यभिमतान्कामान्नान्यर्थतौ महाबलौ ॥ २०

श्रीपराञ्चरजी बोले—यह सुनकर कुञ्जने कहा— 'लीजिये', और फिर उन दोनोंको आदएप्र्वक उनके इत्रोरकोग्य चन्दनादि दिथे॥७॥ उस समय वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ (कवोल आदि अंगोमें) पत्ररचनाविधिसे यथावत् अनुस्तित होकर इन्द्रधनुषयुक्त क्याम और श्वेस मेवके समान सुशोधित हुए॥ ८॥ तत्पश्चात् उल्लापन (सीधे करनेकी) विधिके जाननेवाले भगवान कृष्ण-बन्द्रने उसकी ठोड़ीमें अपनी आगेकी दो अंगुल्याँ लगा उसे उचकाकर हिलाया तथा उसके पैर अपने पेरोरो दबा ल्डिये। इस प्रकार श्रीकेशवने उसे ऋजकाय (सीधे शरीरवाली) कर दी। तब सीधी हो जानेपर वह सम्पूर्ण क्षियोमें सुन्दरी हो गयी ॥ ५-१० ॥

तब वह श्रीगोविन्दका परला पकडकर अन्तर्गर्भित प्रेम-भारसे अलगायी हुई विलासललित वाणीमें बोली—'आप मेरे घर चलिये'॥ ११ ॥ उसके ऐसा कहनेपर श्रीकणाचन्द्रने उस कुञ्जासे, जो पहले अनेकों अंगोंसे टेढी थी, गरंत अब सुन्दरी हो गयी थी, बलरामजीके मुखकी ओर देखकर हैसते हुए कहा---॥ १२ ॥ 'हाँ, तुम्हारे घर भी आऊँभा'—ऐसा कहकर श्रीहरिने उसे मुस्स्काते हुए विदा किया और बलभद्रजीके मुखकी और देखते हुए जोर-जोरसे हैंसने छने ॥ १३ ॥

तदनलर पत्र-रचनादि विधिसे अनुलिप्न तथा चित्र-विचित्रं मालाओंसे सुशोधित राम और कृष्ण क्रमशः नीलाम्बर और पीताम्बर धारण किये हुए यज्ञशालाका आये ॥ १४ ॥ वहाँ पहुँचवार उन्होंने यक्तरक्षकोंसे उस यज्ञके उदेश्यस्वरूप धन्यके विषयमे पूछा और उनके यतलानेपर श्रीकृष्णचन्द्रने उसे सहसा उठाकर प्रत्यक्षा (डोरी) चढा दी ॥ १५ ॥ उसपर बल्पर्वक प्रत्यक्षा चढ़ाते समय यह धनुष ट्रत गया, उस समय उसने ऐसा घोर प्राव्द किया कि उससे सन्पूर्ण मधुरापुरी गुँज उठी ॥ १६ ॥ तब धनुष २८ अभेपर उसके रक्षकोने उनपर आक्रमण किया. उस रक्षक सेनाका संहारकर वे दोनों बालक धनुरवालिसे बाहर आये ॥ १७ ॥

तदनन्तर अकुरके आनेका समाचार पाकर तथा उस महान् धनुषको भग्न हुआ सुनकर कंसने चाणुर और मृष्टिकसे कहा ॥ १८॥

कंस बोला — यहाँ दोनों गोपालवालक आ गये हैं। वे मेरा प्राण-हरण करनेवाले हैं, अतः तुम दोनों मल्लयुद्धक्षे उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तमलोग मल्लयुद्धमें उन दोवींका विनाश करके मुझे सन्तृष्ट कर

न्यायतोऽन्यायतो वापि भवद्भ्यां तौ ममाहितौ । हन्तव्यौ तद्वधाद्राज्यं सामान्यं वां भविष्यति ॥ २१ इत्यादिश्य स तौ मल्लौ ततशाहय हस्तिपम् । प्रोबाबोश्चेसवया मल्लसमाजद्वारि कुञ्चरः ॥ २२ स्थाप्यः कुषलयापीडस्तेन तौ गोपदारकौ । घातनीयौ नियुद्धाय रङ्गद्वारमुपागतौ ॥ २३ तमप्याज्ञाप्य दुष्ट्रा च सर्वाचञ्चानुपाकृतान् । आसन्नमरणः कंसः सूर्योदयमुदैक्षतः॥ २४ ततः समस्तमञ्जेषु नागरसा तदा जनः। राजमञ्जेषु चारूडास्सह भृत्यैर्नराधिपाः ॥ २५ मल्लप्राश्चिकवर्गश्च सङ्घाध्यसमीपगः । कृतः कंसेन कंसोऽपि तुङ्गमञ्जे व्यवस्थितः ॥ २६ अन्तःपुराणां मञ्जाञ्च तथान्ये परिकल्पिताः । अन्ये च वारमुख्यानामन्ये नागरयोषिताम् ॥ २७ नन्दगोपादवो गोपा मञ्जेषुन्येषुवस्थिताः । अक्रुरवसुदेवी च मञ्जप्रान्ते व्यवस्थितौ ॥ २८ नागरीयोषितां मध्ये देवकीपुत्रगर्द्धिनी । अन्तकालेऽपि पुत्रस्य द्रक्ष्यामीति पुर्खं स्थिता ॥ २९ वारामानेषु तूर्येषु चाणूरे चापि वल्गति । हाहाकारपरे लोके ह्यास्फोटयति मुष्टिके ॥ ३० ईषद्धसन्ती तौ बीरौ बलभद्रजनार्द्नी। गोपवेषधरी बार्ली रङ्गद्वारमुपागती ॥ ३९ ततः कुवरुयापीझे महामात्रप्रचोदितः। अध्यधावत वेगेन हन्तुं गोपकुमारकौ ॥ ३२ हाहाकारो महाञ्चने रङ्गमध्ये द्विजोत्तम । बलदेबोऽनुजं दुष्टा बचनं चेदपद्मवीत् ॥ ३३ हन्तव्यो हि महाभाग नागोऽयं शत्रुचोदित: ॥ ३४ इत्युक्तस्सोऽप्रजेनाथ बलदेवेन वै द्विज। सिंहनादं ततशके माधवः परवीरहा ॥ ३५ करेण करमाकृष्य तस्य केशिनियुदनः। भ्रामयापासं तं शीरिरैरावतसमं बले ॥ ३६

दोगे तो मैं तुम्हारी रामस्त इच्छाएँ पूर्ण कर दूँगा; मेरे इस कथनको सुम मिथ्या न समझना । तुम न्यायसे अथवा अन्यायसे मेरे इन महावलबान् अपकारियोंको अबदय मार खाळो : उनके मारे जानेकर यह सारा राज्य | हमारा और ] तुम दोनोंका सामान्य होगा ॥ १९—२१ ॥

भत्त्वेदेवी इस प्रवार आज्ञा दे कंसने अपने महाबतको बुलाया और उसे आज्ञा दों कि तू कुवलयापीड हाथीको मत्त्वेदी रंगभूभिके द्वारपर खड़ा रख और जब वे गोपकुमार बुद्धके लिये यहाँ आवे तो उन्हें इससे नष्ट करा दे॥ २२-२३॥ इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिहासनेको यथावत् रखे देखकर, जिसकी मृत्यु पास आ गयी है वह कंस सूर्योदयको प्रतीक्षा करने लगा ॥ २४॥

प्रातःकाल होनेपर समस्त मञ्जीपर वार्गास्क लोग और राजमञ्जेपर अपने अनुचरोंके सहित राजालोग बैठे ॥ २५॥ तदनन्तर रंगभूमिके मध्य भागके समीप कंसने युद्धपरीक्षकोंको बैठाना और फिर स्वयं आप भी एक ऊँचे सिंगसनपर बैठा॥ २६॥ वहाँ अन्तःपुरकी खियोंके लिये पृथक् मचान बनाये गये थे तथा मुख्य-मुख्य वार्यगनाओं और नगरकी महिलाओंक लिये भी अलग-अलग मञ्ज थे ॥ २०॥ कुछ अन्त मञ्जोंपर नन्दगोप आदि गोपगण बिठाये गये थे और उन मञ्जोंक पास ही अन्नूर और यस्तेयको बैठे थे॥ २८॥ नगरको नारियोंके बीचमें 'चलो, अन्तकालभे ही पुत्रका मुख तो देख लूँगों ऐसा बिवारकर पुत्रक लिये मङ्गलकामना करती हुई देवकीकी बैठी थीं। २९॥

तदननार जिस समय तूर्य आदिके यजने तथा चाणूरके अलान उछल्से और मृष्टिकके ताल ठॉकनेगर दर्शकरणण हालकार कर रहे थे, गोपबेपधारे बीर बालक बलभद और कृष्ण कुछ हैसते हुए रंगभूमिके द्वारपर आये।। ३० ३१।। बहाँ आते ही महाबतकी प्रेरणासे कुंबल्यपीड नामक हाथी उन दोनों गोपकुमारोंको मासनेके लिये बड़े बेगसे दौड़ा।। ३२॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! उस समय रंगभूमिके महान् हालकार मच गया तथा बलदेवजीने अपने अनुज कृष्णको और देखकर कहा—"है महाभाग ! इस हाथीको शतुने ही प्रेरित किया है; अतः इसे मार डालना चाहिये"।। ३३-३४॥

हे द्विज ! ज्येष्ठ प्राता बल्यामजीके ऐसा करनेपर इह्युसूदन श्रीरुवायसुन्दरने बड़े जेतने सिहनाद किया ॥ ३५ ॥ फिर केशिनिगृटन भयवान् श्रीकृष्णने

ईशोऽपि सर्वजगतां बाललीलानुसारतः । क्रीडित्वा सूचिरं कृष्णः करिद्नपदान्तरे ॥ ३७ उत्पाट्य वामदत्तं तु दक्षिणेनैय पाणिना । ताडयामास यन्तारं तस्यासीच्छतथा शिरः ॥ ३८ दक्षिणं दन्तमृत्पाट्य बरूभद्रोऽपि तत्क्षणात् । सरोपस्तेन पार्श्वस्थान् गजपालानयोथयत् ॥ ३९ ततस्तुत्प्रत्य वेगेन रौहिणेयो महाबलः । जघान वामपादेन मस्तके हस्तिनं रुवा ॥ ४० स पपात इतस्तेन बलभद्रेण लीलया। सहस्राक्षेण बज्जेण ताडितः पर्वतो यथा ॥ ४१ हत्या कुवल्यापीडं हस्त्यारोहप्रचोदितम्। मदासुगनुलिप्ताङ्कौ इस्तिदन्तवरायुधौ ॥ ४२ मगमध्ये यथा सिंहौ गर्वलीलावलोकिनौ । प्रसिष्टी सुमहारङ्गं बलभद्रजनार्दनौ ॥ ४३ हाहाकारो महाञ्चन्ने महारङ्गे त्वनन्तरम्। कृष्णोऽयं बलभद्रोऽयमिति लोकस्य विसमयः ॥ ४४ सोऽयं येन इता घोरा पूतना बालघातिनी । क्षिप्तं तु शकटं येन भग्नी तु यमलार्जुनी ॥ ४५ सोऽयं यः कालियं नागं ममर्दास्त्य बालकः । धुतो गोवर्द्धनो येन सप्तरात्रं महागिरि: ॥ ४६ अरिष्टो धेनुकः केशी लीलयैव महात्मना । निहता येन दुर्वृता दुश्यतामेष सोऽच्युत: ॥ ४७ अयं चासा महाबाहर्बलभद्रोऽप्रतोऽप्रजः। प्रयाति लीलया योषिन्मनोनयननन्दनः ॥ ४८ अयं स कथ्यते प्राज्ञैः पुराणार्थविद्यारदैः । गोपालो यादवं चंशं मग्नमभ्युद्धरिष्यति ॥ ४९ अयं हि सर्वलोकस्य विष्णोरखिलजन्मनः । अवतीर्णो महीमंशो नूनं भारहरो भुव: ॥ ५० इत्येवं वर्णिते पौरे रामे कृष्णे च तत्क्षणात् । उरस्तताप देवक्याः स्त्रेहस्तृतपयोधरम् ॥ ५१ महोत्सविपवासाद्य पुत्राननविलोकनात् । युवेव वसुदेवोऽभूद्विहायाभ्यागता जराम् ॥ ५२

बलमें ऐसवतके समान उस महावली हाथीकी सुँड आपने हाथसे पकड़कर उसे मुगाया ॥ ३६ ॥ भगवान् कृष्ण पद्यपि सम्पूर्ण जगत्के स्वामी है तथापि उन्होंने बहुत देसक उस हाथीके दाँत और चरणोंके बीचमें खेरको-खेलते आपने दाएँ हाथसे उसका वायाँ दाँत उसाड़कर उससे महावतपर प्रहार किया । इससे उसके सिरके सैकड़ों उकड़े हो गये ॥ ३७-३८ ॥ उसी समय बलभद्रजीने भी क्रोधपूर्वक उसका दायाँ दाँत उसाड़कर उससे आस-पास खड़े दुए पहावतोंको मार डाला ॥ ३९ ॥ तदकत्तर पहावली रोहिणीकन्द्रको रोपपूर्वक अति नेगसे उछल्कर उस हाथीके मस्तकार अपनी कार्यों लगत गारी ॥ ४० ॥ इस प्रकार वह हाथी बलभद्रजीहारा लीलापूर्वक मारा जावर इन्द्र-कन्नसे आहत पर्वतके समान गिर पड़ा ॥ ४१ ॥

तब पहाबतसे प्रेरित कुबलपापीडको मास्कर उसके यद और रक्तसे लघ-पथ राग और कुम्पा उसके दौतोंको लिये हुए पर्वयुक्त लीलापयी चितवनसे निहारते उस महान् रंगभूमिपें इस प्रकार आये जैसे मृग-समूहके बीचमें सिंह चल जाता है ॥ ४२-४३ ॥ उस समय महान् रंगभूमिमें बड़ा कोलाइल होने लगा और सब लोगोंमें 'ये कृणा है, ये बलभद्र हैं' ऐसा विस्मय छा गया ॥ ४४ ॥ [ ये कहने लगे— ] ''जिसने बालघातिनी घोर

राक्षसी पुतनाको मारा था, शकटको उल्ट दिया था और यमलार्जनको उसाड डाला था वह यही है। जिस बालकने कालियनागके जपर चढ़कर उसका मान-मर्दन विज्ञ्या था और सात रात्रितक महापर्वत गोवर्धनको अपने हाथपर घारण किया था वह यही है ॥ ४५-४६ ॥ जिस महात्माने अस्थिस्स, धेनुकासूर और केशी आदि दुष्टोंको लीलासे ही सार खाला था: देखो, वह अच्यूत यही हैं । ४७ ॥ ये इनके आगे इनके बडे भाई महाबाहबल-भद्रजी है जो बड़े खीलापूर्वक चल रहे हैं 1 ये सियोंके मन और स्पर्नेक्षि बड़ा ही आनन्द देनेवाले हैं ? ॥ ४८ ॥ प्राणार्थवेसा विद्वान रहेग कहते हैं कि ये गोजारूजी इसे हुए यद्वंक्षका उद्धार करेंगे ॥ ४९ ॥ ये सर्वलोकमय और सर्वकारण भगवान् विष्णुके ही अंश हैं, इन्होंने पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही भृमिपर अबतार लिया है" ॥ ५० ॥ राम और कृष्णके विषयमें प्रवासियोंके इस प्रकार कहते समय देवकोके स्त्नोंसे संहके कारण दूध बहने

लगा और उसके हदयमें बड़ा अनुताप हुआ ॥ ५१ ॥

पुत्रोंका मुख देखनेसे अत्यना उल्लास-सा प्राप्त होनेके

विस्तारिताक्षियुगलो राजान्तःपुरयोषिताम् । नागरस्त्रोसमृहश्च द्रष्टुं न विरराम तम्॥ ५३ संख्यः पश्यतं कृष्णस्य मुख्यस्यरुणेक्षणम् । गजयुद्धकृतायासस्वेदाम्बुकणिकाचितम् ॥ ५४ विकासिशस्दम्योजमवश्यायजलोक्षितम् । परिभूय स्थितं जन्म सफले क्रियतां दृशः ॥ ५५ श्रीवत्साङ्कं महद्भाम बालस्यैतद्विलोक्यताम् । विपक्षक्षपणं वक्षो भुजयुग्मं च भामिनि ॥ ५६ कि न पश्यसि दुम्धेन्दुमृणालध्वलाकृतिम् । बलभद्रमिमं नीलपरिधानमुपागतम् ॥ ५७ वल्गता मुष्टिकेनैव चाणूरेण तथा संखि। क्रीडतो बलभदस्य हरेर्हास्यं विलोक्यताम् ॥ ५८ सस्यः परयत चाणूरं नियुद्धार्थमयं हरिः । समुपैति न सन्यत्र कि बृद्धा मुक्तकारिणः ॥ ५९ योवनोन्युखीभूतसुकुमारतनुर्हरिः । क व्यवकठिनाभोगशरीरोऽयं महासुरः ॥ ६० सुललितैरङ्गेर्स्वतेते नववीवनौ । इसी दैतेयमल्लाश्चाणूरप्रमुखास्त्वतिदारुणाः ॥ ६१ नियुद्धप्राक्षिकानां सु महानेष व्यतिक्रमः । यद्वालबलिनोर्युद्धं मध्यस्थैस्समुपेक्ष्यते ॥ ६२ श्रीपराञ्च उदाय इत्थं पुरस्तीलोकस्य वदतशालय-भुवम्। वयल्ग बद्धकक्ष्योऽन्तर्जनस्य भगवान्हरिः ॥ ६३ बलभद्रोऽपि चारफोट्य ववल्ग ललितं तथा । पदे पदे तथा भूमिर्वत्र शीर्णा तदद्भतम् ॥ ६४ चाणूरेण ततः कृष्णो युयुधेऽभितविक्रमः । नियुद्धकुशलो दैत्यो बलभद्रेण मुष्टिकः ॥ ६५

सन्निपातावध्तैस्तु चाणुरेण समं हरिः।

प्रक्षेपणैर्मृष्टिभिश्च कोलबल्रनिपातनैः ॥ ६६

कारण बसुदेवजी भी मानो आयी हुई जसको छोड़कर फिरसे नवयुवक-से ही गये॥ ५२॥

राजाके अन्तःपुरकी स्त्रियाँ तथा नगर नियासिनी

महिलाएँ भी उन्हें एकटक देखते-देखते उपराम न हुई ।। ५३ ।। [ये परस्पर कहने लगीं—] "अर्थ सिखयो ! अङ्ग्यनयन्त्रसे युक्त श्रीकृष्णचन्त्रसा अति सुन्दर मुख तो देखो, जो कुबलमापोडके साथ युद्ध करनेके परिश्रमसे खेद बिन्दुपूर्ण होकर हिम-कण-सिश्चित शरकालीन प्रभुक्तर कमलको लिखत कर रहा है। अर्थ ! इसका दर्शन करके अपने नेत्रीका होना सफल कर लो" ॥ ५४-५५॥

[ एक स्त्री बोली—] "हे भाषिति ! इस बालक्का यह लक्ष्मी आदिका आश्रयभूत श्रीयत्सीकयुक्त यक्षःस्थल तथा शत्रुओंको पराजित करनेवाली इसको दोनी भुजाएँ तो देखो !" ॥ ५६ ॥

[दूसरी॰—]''अरी ! क्या तुम नीव्यम्बर धारण क्रिये इन दुग्ध, चन्द्र अथवा कमलनालके समान सुभवर्ण बरव्येवजीको आते हुए नहीं देखती हो ?''॥ ५७॥ [तीसरी॰—]''अरी सखियो ! [अखाड़ेमें] चकर

देकर घूमनेबाले चाणूर और मुष्टिकके साथ क्रीडा करते हुए बलमद्र तथा कृष्णका हैंसना देख स्त्रे ।'' ॥ ५८ ॥ [चौद्यी॰—]''हाय ! सख्यिये ! देखों तो चाणुरसे

लड़नेके लिये ये हार आगे बढ़ रहे हैं; क्या इन्हें छुड़ानेवाले कोई भी बड़े-बूढ़े यहाँ नहीं हैं ?" ॥ ५९ ॥ 'कहाँ तो योवनमें प्रवेश करनेवाले मुकुमार-शारिर स्थाम और कहाँ वक्षके समान कठाँर शारित्वात्य यह महान् असुर!' ॥ ६० ॥ ये दोनों नवयुक्क तो बढ़े ही सुकुमार शरिरवाले हैं, [ किंतु इनके प्रतिपक्षी ] ये चाणूर आदि दैन्य मल्ल अत्यन्त दारूण हैं ॥ ६१ ॥ मल्ल्युद्धके परीक्षक गर्णोक यह वहत बड़ा अन्याय है जो ये मध्यस्य होकर भी इन बाल्क और यलवान् मल्लोके युद्धको संभेक्षा कर रहे हैं ॥ ६२ ॥ अगियराश्वर्ती बोले—नगरकी सियंकि इस प्रकार

वातीकाय करते समय भगवान् कृष्णचन्द्र अपनी कपर कसकर उन समसा दर्शकोंके बीचमें पृथिवीको कम्पायमान करते हुए रङ्गपूमिषे कृद पड़े ॥ ६३ ॥ श्रीबळभद्दकों भी अपने भुजदरखेंको ठोकते हुए अति मनोहर मामसे उछल्ने लगे । उस समय उनके पद-पद्धर पृथिवी नहीं फटी, बड़ी बड़ा आक्षर्य है ॥ ६४ ॥

तदनन्तर अभित-विक्रम कृष्णचन्द्र चामूरके साथ और इन्द्रयुद्धकुशल राक्षस मृष्टिक बलभदके साथ पुद्ध करने लगे॥ ६५॥ कृष्णचन्द्र चाणूरके साथ परस्वर मिड्रकर,

पादोद्धूर्तः प्रमृष्टेश तयोर्युद्धमभून्यहत् ॥ ६७ अशस्त्रमतिघोरं तत्तयोर्युद्धं सुदारुणम् । बलप्राणविनिष्पाद्यं समाजोत्सवसन्निधौ ॥ ६८ यावद्यावच चाणूरो युवुधे हरिणा सह । प्राणहानिमवापाय्यां तावत्तावल्लवाल्लवम् ॥ ६९ कृष्णोऽपि युयुधे तेन लीलयैव जगन्मय: । खेदाद्यालयता कोपान्निजडोखरकेसरम् ॥ ७० बलक्षयं विवृद्धिं च दृष्टा चाणूरकृष्णयोः । वारयामास तूर्याणि कंसः कोपपरायणः ॥ ७१ मृदङ्गादिषु तूर्येषु प्रतिषिद्धेषु तत्क्षणात् । खे सङ्गतान्यवाद्यन्त देवतूर्याण्यनेकशः ॥ ७२ जय गोविन्द चाणूरं जहि केशव दानवम्। अन्तर्द्धानगता देवास्तम्बुरतिहर्षिताः ॥ ७३ चाणूरेण चिरं कालं क्रीडित्वा मधुसुदनः । उत्थाप्य भ्रामयामास तद्वधाय कृतोद्यमः ॥ ७४ भ्रामियत्वा शतगुणं दैत्यमहरूममित्रजित् । भूमावास्फोटयामास गगने गजजीवितम् ॥ ७५ भूमाबास्फोटितस्तेन चाणुरः शतधाभवत् । रक्तस्त्रावमहापङ्कां चकार च तदा भुवम् ॥ ७६ बलदेबोऽपि तत्कालं मुष्टिकेन महाबलः । युर्धे दैत्यमल्लेन चाणूरेण यथा हरि: ॥ ७७ सोऽप्येनं पुष्टिना पूर्घि वक्षस्याहत्य जानुना । पातवित्वा धरापृष्ठे निष्यिपेय गतायुषम् ॥ ७८ कृष्णस्तोशलकं भूयो मल्लराजं महाबलम् । जाममुष्टिप्रहारेण पातथामास भूतले ॥ ७९ चाणूरे निहते मल्ले मुष्टिके विनिपातिते । नीते क्षयं तोशलके सर्वे मल्लाः प्रदुदुवुः ॥ ८० ववलगतुस्ततो रहे कृष्णसङ्ख्यानुभी। समानवयसो गोपान्बलादाकुष्य इषितौ ॥ ८१

नीचे गिराकर, उछालकर, धूँसे और वजके समान कोडनी भारकर, पैरोसे ठोकर मारकर तथा एक-दूसरेके अंगोंकी रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान् युद्ध होने लगा॥ ६६-६७॥

इस प्रकार उस समाजोत्सवके समीप केवल बल और प्राणशक्तिसे हो सम्पन्न होनेबाला उनका अंदी भयेकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ।। ६८॥ चाण्र् जैसे-जैसे भगवान्से भिड़ता गया वैसे-ही-वैसे उसकी प्राणशक्ति षोड़ी-थोड़ी करके अस्पन्त सीण होती गयी।। ६९ ॥ जयन्मय भगन्नान् कृष्ण भी, श्रम और क्वेपके क्वरण अपने पुष्पमय शिरोमुषणीमें लगे हुए केशरको हिलानेवाले उस चाणस्से लीलापर्वक लड्डने रूपे ॥ ७० ॥ उस समय चाणुरके बलका शब और क्याचन्द्रके बलका उदय देख कंसने खोझकर तुर्य आदि बाजे बन्द करा दिये ॥ ७१ ॥ रंगभूमिमें मुद्दंग और तुर्व आदिके बन्द हो जानेपर आकाशमें अनेक दिव्य तुर्य एक साथ बजने लगे ॥ ७२ ॥ और देवगण अत्यन्त हर्षित होकर अलक्षित-भावसे कहने लगे—''हे गोविन्द ! आपकी बय हो । हे केशव ! आप शीध ही इस चागुर दानवको मार डालिये।"॥७३॥

भगवान् मधुसूदन बहुत देरतक वाणूकं साथ खेल करते रहे, फिर उसका वध करनेके लिये उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया ॥ ७४ ॥ शत्रुविजयी श्रीकृष्णवन्द्रने उस दैत्य गल्छको सैकड्रों बार घुमाकर आकाशमे हो निर्जीव हो जानेपर पृथिवीपर पटक दिया ॥ ७५ ॥ मगवान्के द्वारा पृथिवीपर गिराये जाते हो चाणूरके शरीरके सैकड्रों टुकड़े हो गये और उस समय उसने रक्तलावसे पृथिवीको अत्यन्त कीचड्मय कर दिया ॥ ७६ ॥ इधर, बिस प्रकार भगवान् कृष्ण चाणूरसे छड़ रहे थे उसी प्रकार महाबली बलभद्रजी भी उस समय दैस्य मल्ल मुहिकसे भिड़े हुए थे ॥ ७७ ॥ बलग्रमजीने उसके मस्तकपर धूँसोसे तथा पक्षःस्थलमे जानुसे प्रहार किया और उस गतायु दैल्को पृथिवीपर पटककर रीद डाला ॥ ७८ ॥

तदनत्तर श्रीकृष्णचन्द्रने महाबादी मत्त्वराज तोशत्त्वो याचे हाथसे चूँमा मारकर पृथिबीपर गिरा दिया ॥ ७९ ॥ मत्त्वश्रेष्ठ चाणूर और मुश्किके मारे जानेपर तथा मत्त्वराज तोशत्त्वे नष्ट होनेपर समस्त मत्त्वगण भाग गये ॥ ८० ॥ तब कृष्ण और संकर्षण अपने समस्यस्क गोपोको बलपूर्वक खींबकर [ आलिंगन करते हुए ] हर्पसे रंगभूमिमें उल्लेन लगे ॥ ८१ ॥

कंसोऽपि कोपरक्ताक्षः प्राहोसैव्यायतानुसन् । गोपावेती समाजीघात्रिफाम्येतां बलादितः ॥ ८२ नन्दोऽपि गृह्यतां पापो निर्गलैसयसैरिह । अवृद्धार्हेण दण्डेन वस्त्वेवोऽपि वध्यताम् ॥ ८३ बल्गन्ति गोपाः कृष्णेन ये चेमे सहिताः पुरः । गावो निगृह्यतामेषां यश्चास्ति वसु किञ्चन ॥ ८४ एवमाज्ञापयन्तं तु प्रहस्य मधुसुदनः । उत्प्रत्यारुद्धा तं मझं केसं जग्राह वेगतः ॥ ८५ केदोष्टाकृष्य विगलिकरीटमबनीतले । स कंसं पातयामास तस्योपरि पपात च ॥ ८६ पततोपरि । अक्षेषजगदाधारगुरूणा कुणोन त्याजितः प्राणानुग्रसेनात्यजो नृपः ॥ ८७ मृतस्य केशेषु तदा गृहीत्वा मधुसुद्रनः। चकर्ष देहं कंसस्य रङ्गमध्ये महाबल: ॥ ८८ गौरवेणातिपहता परिघा तेन कृष्यता। कृता कंसस्य देहेन वेगेनेव महास्थस: ॥ ८९ कंसे गृहीते कृष्णेन तद्भाताऽभ्यागतो रुषा । सुमाली बलभद्रेण लीलयैव निपातितः ॥ १० ततो हाह्यकृतं सर्वमासीत्तद्रङ्गपण्डलम् । अवज्ञया हतं दुष्टा कृष्णेन मधुरेश्वरम् ॥ ११ कृष्णोऽपि वसुदेवस्य पादौ जप्राह सत्वरः । देवक्याश्च महाबाहुर्बलदेवसहायवान् ॥ ९२ उत्थाप्य वसुदेवस्तं देवकी च जनार्दनम्। स्मृतजन्योक्तवचनौ तावेव प्रणतौ स्थितौ ॥ ९३ श्रीवसुदेव उदाच प्रसीद सीदतां दत्तो देवानां यो वरः प्रभो । तथावयोः प्रसादेन कृतोद्धारस्य केशव ॥ ९४ आराधितो यद्भगवानवतीर्णो गृहे यम । दुर्वृत्तनिधनार्थीय तेन नः पावितं कुलम् ॥ ९५ त्यमन्तः सर्वभूतानां सर्वभूतमयः स्थितः । प्रवर्तेते समस्तात्मंस्त्वनो भूतभविष्यती ॥ ९६

तदमन्तर कंसने ओधसे नेत्र लाल करके वर्षा एकतिस हए प्रयोंसे कहा—"अरे ! इस समाजसे इन ग्वालबालोको बलपूर्वक निकाल दो॥ ८२ ॥ पापी गन्दको लोहेको शृद्धलामें बाँधकर पकड़ त्ये तथा वृद्ध पुरुषोक्ते अयोग्य दण्ड देकर वसुदेवको भी मार डाल्डे ॥ ८३ ॥ भेरे सामने कृष्णके साथ ये जितने गोपवालक उठल रहे हैं इन सबको भी मार ढालो तथा इनकी मीर्ष और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो" ॥ ८४ ॥ जिस समय कंस इस प्रकार आज़ा दे रहा था उसी समय श्रीमधुसुदन हैंसते-हैंसते उछलकर मञ्जपर चढ गये और शोधतासे तसे पकड़ दिखा॥८५॥ भगवान् कृष्णने उसके केशोंको खींचकर उसे पृथियोगर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कृद पड़े, इस समय उसका मुकुट सिरसे खिसककार अलग जा पड़ा ॥ ८६ ॥ सम्पूर्ण जगत्के आधार भगवान् कृष्णके ऊपर गिरते ही उप्रसेनात्मज राजा कंसने अपने प्राण छोड़ दिये ॥ ८७ ॥ तब महाबली कृष्णचन्द्रने मृतक केसके केश पकड़कर उसके देहको रंगभूमिमें घसीटा ॥ ८८ ॥ कंसका देह बहुत भारी था, इसलिये उसे मसोटनेसे जलके महान् वेगसे हुई दरास्के समान पृथिवीपर परिया बन गयी ॥ ८९ ॥

श्रोकृष्णचन्द्रद्वारं कंसके एकड़ लिये जानेपर उसके भाई सुगालीने स्रोधपूर्वक आक्रमण किया। उसे बलगमजीने लीलासे ही मार डाला॥ ९०॥ इस प्रकार मधुरापति कंसको कृष्णचन्द्रद्वारा अयज्ञापूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमिमें उपस्थित सम्पूर्ण जनता हाहाकार करने लगी॥ ९१॥ उसी समय महाबाहु कृष्णचन्द्र बल्द्रेकजी-सहित बसुदेव और देवकीके चरण पकड़ लिये॥ ९२॥ तब मसुदेव और देवकीके चरण पकड़ लिये॥ ९२॥ पगवद्वाक्योंका स्मरण हो आवा और उन्होंने श्रोबनार्वनको पृथिवीपरसे उड़ा लिया तथा उनके सामने पणतभावके सड़े हो गये॥ ९३॥

श्रीवसुदेकजी बोस्टे—हे प्रभो ! अब आप हमपर प्रसन होहये। हे केशव ! आपने आर्स देवगणीको जो बर दिया था वह इम दोनोंपर अनुप्रह करके पूर्ण कर दिया ॥ ९४ ॥ धगवन् ! आपने जो मेरी आराधनासे दुष्टजनोंके नाशके हियो मेरे घरमें जन्म लिया, उससे हमारे कुटको पवित्र कर दिया है ॥ ९५ ॥ आप सर्वभूतम्ब है और समसा भूतोंके भीतर स्थित हैं । हे समसात्मन् ! भूत और भविष्यत् आपहोसे प्रवृत्त होते हैं ॥ ९६ ॥

यज्ञैस्त्वमिज्यसेऽचिन्त्य सर्वदेवमयाच्युत । त्वमेव चज्ञो यष्ट्रा च यज्वना परमेश्वर ॥ 6/9 समुद्भवस्समस्तस्य जगतस्त्वे जनार्दन ॥ 28 सापह्नवं मम मनो यदेतस्वयि जायते। देवक्याश्रात्मजप्रीत्मा तदत्यन्तविष्ठम्बना ॥ 99 त्वं कर्ता सर्वभूतानामनादिनिधनो भवान् । त्वां मनुष्यस्य कस्पैया जिह्ना पुत्रेति वश्यित ॥ १०० जगदेतज्जगन्नाथ सम्भृतमस्विलं यतः। कया युक्त्या विना मार्या सोऽस्मत्तः सम्भविष्यति ॥ १०१ यस्मिन्प्रतिष्ठितं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् । स कोष्ठोत्सङ्गक्षयनो मानुषो जायते कश्चम् ॥ १०२ स त्वं प्रसीद परमेश्वर पाहि विश्व-मंशावतास्करणैर्न ममासि पुत्रः । आब्रह्मपादपमिदं जगदेतदीया त्वत्तो विमोहयसि कि पुरुषोत्तमास्मान् ॥ १०३ मायाविमोहितदुशा तनयो समेति कंसाद्धयं कृतमपास्तभयातितीव्रम् । नीतोऽसि गोकुलपरातिभयाकुलेन वृद्धिं गतोऽसि मम नास्ति ममत्वप्रीश् ॥ १०४ कर्माणि स्द्रमरुदश्चिशतकतुनां साध्यानि यस्य न भवन्ति निरीक्षितानि । त्वं विष्णुरीश जगतामुपकारहेतोः

हे अचिन्य ! हे सर्वदेवपय ! हे अच्युत ! समस्त यशोंसे आपहोका यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर ! आप ही यह करनेवालोंके यहा और यहालकप हैं ॥ ९७ ॥ हे जनाईन ! आप तो सम्पूर्ण जगत्के उत्पत्ति-स्थान हैं, आपके प्रति पुत्रवात्सल्यके कारण जो मेश और देवकीका जिस धान्तियुक्त हो एडा है यह बड़ी ही हैसीको बात है ॥ ९८-९९ ॥ आप आदि और अन्तसे रहित हैं तथा समस्त प्राणियोंके उत्पत्तिकर्ता हैं, ऐसा कीन मनुष्य है जिसकी जिहा अस्पको 'पुत्र' कहकर सम्बोधन करेगी ? ॥ १०० ॥ हे जगवाथ ! जिन आपसे यह सम्पर्ण जगत उत्पन्न हुआ

हे जगताथ ! जिन आपसे यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है वही आप विना मायाशक्तिके और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं ॥ १०१ ॥ जिसमें सम्पूर्ण स्थावर-चैगम जगत् स्थित है वह प्रभु कुक्षि (कोख) और गोदमें शबन करनेवाला पनुष्य कैसे हो सकता है ? ॥ १०२ ॥

स त्वं प्रसीद परमेश्वर पाहि विश्वपंशावतारकरणैर्न प्रपासि पुत्रः ।
अात्रहापादपियं जगदेतदीश
क्वतो विमोहयसि कि पुरुषोत्तमास्मान् ॥ १०३
मायाविमोहितदृशा तनयो प्रमेति
कंसाद्वयं कृतमपास्तप्रयातितीव्रम् ।
नीतोऽसि गोकुलपरातिध्याकुलेन
वृद्धिं यतोऽसि मम नास्ति ममत्वप्रीश ॥ १०४
कर्माणि स्त्रमरुदश्चिशतकतृतो
साध्यानि यस्य न भवन्ति निरीक्षितानि ।
त्वं विष्णुरीश जगतामुपकारहेतोः
आप्रोऽसि नः परिगतो विगतो हि मोहः ॥ १०५

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे विशोऽध्यायः ॥ २० ॥

# इक्कीसवाँ अध्याय

उप्रसेनका राज्याभिषेक तथा भगवान्का विद्याख्यपन

श्रीपराश्चर उदाच

तौ समुत्पन्नविज्ञानौ भगवत्कर्मदर्शनात् । देवकीवसुदेवौ तु दृष्ट्वा मायां पुनर्हरिः । मोहाय यदुवकस्य विततान स वैष्णवीम् ॥ उवाच चाम्ब हे तात विसदुत्कण्ठितेन मे । भवन्तौ कंसभीतेन दृष्टौ सङ्कर्यणेन च ॥ कुर्वतां याति यः कालो मातापित्रोरपूजनम् ।

तत्त्वण्डमायुषो व्यर्थमसाधूनां हि जायते ॥ गुरुदेवहिजातीनां मातापित्रोश्च पूजनम् । कुर्वतां सफलः कालो देहिनां तात जायते ॥

तत्क्षत्तव्यमिदं सर्वमतिक्रमकृतं पितः । कंसवीर्वप्रतापाध्याभावयोः परवश्ययोः ॥

वानावनाः वरवर्वनाः ॥

श्रीपराशाः उतान

इत्युक्त्वाच प्रणम्योभौ यदुवृद्धाननुक्रमात् । यथावदिभपूज्याच चक्रतुः पौरमाननम् ॥ ६ कंसपल्यस्ततः कंसं परिवार्य हतं भुवि । विलेयुर्मातरश्चास्य दुःखशोकपरिष्नुताः ॥ ७ बहुप्रकारमत्यर्थं पश्चातापातुरो हरिः ।

तास्समाश्वासयामास स्वयमस्त्राविलेक्षणः ॥ ८ उप्रसेनं ततो बन्धान्युमोच मधुसूदनः ।

अध्यक्तिञ्चत्तदेवैनं निजराज्ये हतात्मजम् ॥ ९ राज्येऽभिषिक्तः कृष्णेन यदुसिंहस्सृतस्य सः ।

चकार प्रेतकार्याणि ये चान्ये तत्र घातिताः ॥ १० कृतौर्द्धवदैहिकं चैनं सिंहासनगतं हरिः ।

कृताद्भवदाहक चन ।सहासनगत हारः । उवाचाज्ञापय विभो यत्कार्यमविशक्कितः ॥ ११

ययातिशापार्द्वशोऽयमराज्याहींऽपि साम्प्रतम् । मयि भृत्ये स्थिते देवानाज्ञापयतु कि नृपैः ॥ १२

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्ता सोऽस्मरद्वायुमाजगाम च तत्क्षणात्। उवाच चैनं भगवान्केशवः कार्यमानुषः॥ १३ श्रीपराशरजी बोले—अपने अति अद्धृत कर्मौको देखनेसे वसुदेव और देवकाको विज्ञान उत्पन्न सुआ देखकर भगवानुने यदुवंशियोंको मोहित करनेक लिये अपनी

भगवान्ने यदुविशयन्को मोहित करनक रूप असना वैष्णवी मासाका विस्तार किया॥ १॥ और बोले—"है मातः ! हे पिताजी ! बलरामजी और मैं बहुत दिनोसे

कंसके पयसे छिपे हुए आपके दर्शनीके लिथे उत्कॉण्डत थे, सो आज आपका दर्शन हुआ है॥ २॥ जो समय माता-पिताकी सेवा किये बिना बीतता है वह असाध्

माता-ापताका सवा किया बना बातता है वह असम्बु पुरुषोंकी ही आयुका भाग व्यर्थ जाता है ॥ ३ ॥ हे तात ! मुरु, देव, ब्राह्मण और माता-पिताका पूजन करते रहनेसे

देहधारियोंका जीवन सफ्छ हो जाता है॥ ४॥ अतः है

तात ! कंसके वीर्य और प्रतापसे भीत हम परवड़तेंसे जो

कुछ अपराध हुआ हो वह क्षमा करें"॥ ५॥

श्रीपराशस्त्री खोले—ग्रम और कृष्णने इस प्रकार कर माता-पिताको प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदुज्होंका यथायोग्य अधिवादनकर पुरवासियोंका सम्मान किया ॥ ६ ॥ उस समय कंसकी पितर्मा और माताएँ पृथियोपर पड़े हुए मृतक कंसको घेरकर दुःख-गोंकसे पूर्ण हो विस्त्रप करने स्था ॥ ७॥ तब कृष्णचन्द्रते

भी अत्यन्त पक्षकापसे विहरू ही खयं आँखोंमें आँसू मरकर उन्हें अनेकों प्रकारसे डाँडस वैधाया ॥ ८ ॥

तदनन्तर श्रीमधुसूदनने उपसेनको बन्धनसे मुक्त किया और पुत्रके भरे जानेपर उन्हें अपने छन्यपदणर अभिविक्त

किया ॥ ९ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रद्वरा राज्याभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेनने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहाँ मारे गये थे उन सबकें और्ध्वदैहिक कमें किये ॥ १० ॥ और्थ्वदैहिक

कर्मोसे निक्त होनेपर सिंहासनारूड उपसेनसे श्रीहरि बोल्टे—''हे विभो ! हमारे योग्य तो सेवा हो उसके लिये हमें निक्क्षक होकर अज्ञा दीकिये ॥ ११ ॥ ययातिका शाप

होनेसे यद्यपि हमारा वंश राज्यका अधिकारी नहीं है तथापि इस समय मुझ दासके रहते हुए राजाओंको तो थया, आप

देवताओंको भी आज्ञा दे सकते हैं" ॥ १२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—उप्रसेनसे इस प्रकार कह [धर्मसंस्थापनादि] कार्यीसद्धिक लिये मनुष्यरूप धारण

करनेवाले भगवान् कृष्णने वायुका स्वरण किया और बह उसी समय वहाँ उपस्थित हो गया । तब भगवान्ने उससे गच्छेदं ब्रूहि वायो त्वमलं गर्वेण वासव । दीयतामुत्रसेनाय सुधर्मा भवता सभा ॥ १४ कृष्णो ब्रबीति राजार्हमेतद्रव्यमनुत्तमम् । सुधर्माख्यसभा युक्तमस्यां यदुभिरासितुम् ॥ १५

श्रीपराक्षर सक्तव इसुक्तः पवनो गत्वा सर्वमाह शक्तीपतिम् । दद्दी सोऽपि सुधर्मीख्यां सभा वायोः पुरन्दरः ॥ १६ वायुना चाहतां दिव्यां सभां ते यदुपङ्गवाः । बुभुजुस्सर्वरत्नाड्यां गोविन्दभुजसंश्रयाः ॥ १७ विदितारिकलविज्ञानौ सर्वज्ञानमयावपि । शिष्याचार्यक्रमं वीरौ ख्यापयन्तौ यदत्तमौ ॥ १८ ततस्मान्दीपनि काङ्यमवन्तिपुरवासिनम् । विद्यार्थं जग्यतुर्वालौ कृतोपनयनक्रमी ॥ १९ वेदाभ्यासकृतप्रीती सङ्घर्षणजनार्दनी । तस्य शिष्यत्यमभ्येत्य गुरुवृत्तिपरौ हि तौ । दर्शयाञ्चकतुर्वीरावाचारमस्त्रिले जने ॥ २० सरहस्यं धनुर्वेदं ससङ्ग्रहमधीयताम्। अहोराञचतुष्यष्ट्रचा तदद्धुतमभूदद्विज ॥ २१ सान्दीपनिरसन्भाव्यं तयोः कुर्मातिमानुषम् । विचिन्य तौ तदा मेने प्राप्तौ चन्द्रदिवाकरौ ॥ २२ साङ्गांश चतुरो वेदान्सर्वशास्त्राणि चैव हि । अख्याममशेषं च प्रोक्तमात्रमबाप्य तौ ॥ २३ ऊचतुर्त्रियतां या ते दातव्या गुरुदक्षिणा ॥ २४ सोऽप्यतीन्द्रियमालोक्य तयोः कर्म महामतिः । अयाचत मृतं पुत्रं प्रधासे लवणार्णवे ॥ २५ गृहीतास्त्रौ ततस्तौ त सार्घ्यहस्तो महोदधिः । उवाच न भया पुत्रो हुतस्मान्दीपनेरिति ॥ २६ दैत्यः पञ्चअनो नाम शङ्करूपसा बालकम् । जग्राह योऽस्ति सलिले ममैवासुरसूदन ॥ २७

*श्रीपगशस ज्याच* इत्युक्तीऽन्तर्जलं गत्वा हत्वा पश्चजनं च तम् । कृष्णो जन्नाह तस्यास्थित्रभवं शङ्क्षमुत्तमम् ॥ २८ कहा— ॥ १३ ॥ "हे वायो ! तुम जाओ और इन्द्रसे कही कि हे बासब ! व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम उपसेनको अपनी सुधर्मी नामको सभा दो ॥ १४ ॥ कृष्णचन्द्रको आहा है कि यह सुधर्मी-सभा नामके सर्वोत्तम रत्न राजाके ही योग्य है इसमें याद्वोका विराजमान होना उपयुक्त है" ॥ १५ ॥

श्रीपराद्यस्ती खोले— पंगवान्की ऐसी आहा होनेपर वायुने यह सारा समाचार इन्द्रसे जाकर कह दिया और इन्द्रने भी तुरन्त ही अपनी सुधर्षा नामकी सभा बायुको दे दो॥ १६॥ बायुद्वारा लागी हुई उस सर्वस्त-सम्पन्न दिव्य सभाका सम्पूर्ण भीग वे यतुत्रेष्ठ श्रीकृष्णवन्द्रकी भुजाओंके आश्रित रहकर करने रूपे॥ १७॥

तदनन्तर समस्त विज्ञानीको जानते हुए और सर्वज्ञान-सम्पन्न होते हुए भी वीरका कृष्ण और बलनाम गुरु-शिष्य-सम्बन्धको प्रकाशित करनेके लिये उपनयन-संस्कारके अनन्तर विद्योषार्जनके लिये काशीमें उत्पन्न हुए अवन्तिपुरवासी सान्दीपनि मुनिके यहाँ गये ॥ १८-१९ ॥ वीर संकर्णण और जनाईन सान्दीपनिक शिष्यत्व स्वाकारकर वेदाभ्यासमस्याग हो सभायोग्य गुरुद्शुकादिने प्रवृत्त रह सम्पूर्ण लोकोंको यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे ॥ २० ॥ हे द्विज ! यह बड़े आश्चर्यकी यात हुई कि उन्होंने केवल चींसठ दिनमें रहस्य (अस-मन्त्रोपनिवत्) और संबद्ध (अखप्रयोग) के सहित सम्पूर्ण धनुर्वेद सीख लिया । २१ । सान्दीपनिने जब उनके इस असम्बद और अतिमानुष-कर्मको देखा तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चन्द्रमा ही मेरे घर आ गये है ॥ २२ ॥ उन दोनोंने अंगोंसहित चारों बेद, सम्पुर्ण शास्त्र और सब प्रकारकी अस्तविचा एक बार सुनते ही प्राप्त कर को और फिर गुरुजोसे कहा—"कहिये, आपको क्या मुरु-दक्षिणा दे ?" ॥ २३-२४ ॥ महामति सान्दोपनिने उनके अतीन्त्रिय कर्म देखकर प्रभास-क्षेत्रके खारे समुद्रमें डूबकर मरे हुए अपने पुत्रको माँगा ॥ २५ ॥ तदमसर जब वे दास्त्र प्रहणकर समुद्रके पास पहेंचे तो समुद्र अर्घ्य लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा—"मैंने सान्दीपनिका पुत्र हरण नहीं किया ॥ २६ ॥ हे दैल्पदवन ! भेरे जलमें ही पञ्चजन नामक एक दैत्य शंखकपसे रहता है; उसीने उस बालकको एकड़ लिया था" ॥ २७ ॥

श्रीयराहारजी बोले—समुद्रके इस प्रकार कहनेपर कृष्णचन्द्रने जलके भीतर लाकर पञ्चसनका क्य किया और उसकी अस्थियोंसे उत्पन्न हुए शंखको ले

यस्य नादेन दैत्यानां बलहानिरजायतः। देवानां वकुधे तेजो यात्यधर्मश्च सङ्खयम् ॥ २९ तं पाञ्चजन्यमापूर्वं गत्वा यमपुरं हरि:। बलदेवश्च बलवाञ्चित्वा वैवस्वतं यमम् ॥ ३० तं बारूं यातनासंस्थं यथापूर्वज्ञारीरिणम् । पित्रे प्रदत्तवान्कृष्णो वस्त्रश्च बस्तिनां वरः ॥ ३१ मधुरां च पुनः प्राप्तासुष्रसेनेन पालितास्। प्रहष्ट्रपुरुषस्त्रोकामुभौ रामजनार्द्नी ॥ ३२

लिया ॥ २८ ॥ जिसके अन्दर्स देखोका बल नष्ट हो जाता है, देवताओंका तेज बढ़ता है और अधर्मका क्षय होता है ॥ २९ ॥ सदमन्तर उस पाञ्चजन्य शंखको बजाते हए श्रीकृष्णचन्द्र और बलवान् बलराम समयुरको गये और सुर्यपुत्र यमको जीतकर यमयातना भोगते हुए उस बालकको पूर्ववत् प्रारीरयुक्तकर उसके पिताको दे दिया ॥ ३०-३१ ॥

इसके पश्चात् वे राम और कृष्ण राजा उन्नसेनद्वारा परिपालित भधुरापुरीयें, जहाँके स्ती-पुरुष [उनके आगमनसे} आनन्दित हो रहे थे, पधारे ॥ ३२ ॥

श्रीपराञारजी बोले—हे मैत्रेय ! महाबली केसने

जरसन्धकी पुत्री अस्ति और प्रप्तिसे विकह किया था.

इति श्रीविष्णपराणे पञ्चमेंऽशे एकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

# बाईसवाँ अध्याय

जरासन्धकी पराजय

₹

Щ.

6

श्रीपराहार उवाच

जरासन्धस्ते कंस उपयेमे महाबल: । अस्ति प्राप्ति च मैत्रेय तयोर्भर्नुहणं हरिम् ॥ महाबलपरीबारो मगधाधिपतिर्बली । हन्तुमध्याययौ कोपाजससम्बससयादवम् ॥ उपेत्य पश्चरां सोऽध करोध पगधेश्वरः। अक्षौहिणीधिस्सैन्यस्य त्रयोविशतिभिर्वतः ॥ निष्क्रम्याल्पपरीवारावुधी रामजनार्द्नौ । युयुधाते समं तस्य बलिनौ बलिसैनिकै: ॥ ४ ततो रामश्च कृष्णश्च मति चक्रतुरञ्जसा । आयुधानां पुराणानामादाने मुनिसत्तम ॥ अनन्तरं हरेश्शाई तृणौ चाक्षयसायकौ । आकाशादागतौ वित्र तथा कौमोदको गदा ॥ हुलं च बलभद्रस्य गगनादागतं महत्। मनसोऽभियतं वित्र सुनन्दं पुसलं तथा ॥ ततो युद्धे पराजित्य ससैन्यं पगधाधिपम् । विविशतुर्विरायुभौ रामजनार्दनौ ॥ जिते तस्मिन्सदर्वते जरासन्धे महामुने।

जीवमाने गते कृष्णस्तेनामन्यत नाजितम् ॥

अतः वह अत्यन्त बलिष्ठ मगधगुज क्रोधपूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियोंके स्वामी कंसको मारनेवाले श्रीहरिको यादवीके सहित मारनेकी इच्छासे मधुगुपर चढ आया॥ १-२॥ मगधेश्वर खएसन्धने तेईस अक्षौहिणी सेनाके सहित आकर नथुराको चारी ओरसे घर लिया ॥ ३ ॥ तब महाबङो राम और जनार्दन थोडी-सी सेनाके साथ नगरसे निकलकर जगसन्धके प्रवल सैनिकोंसे युद्ध करने रूपे ॥ ४ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! उस समय सम और कृष्णने अपने पुरातन शासीको यहण करनेका विचार किया ॥ ५ ॥ हे विष्र ! हरिके स्थरण करते ही उनका शार्ड्स धन्य, अक्षय बाणयुक्त दो तरकदा और कौमीटकी नामकी गढ़ा आकाशसे आकर उपस्थित हो गये ॥ ६ ॥ हे द्वित ! यहभद्रजीके पास भी उनका मनोवाञ्चित महान हरू और सुनन्द नामक पुसरू आकाञ्चासे आ गये ॥ ७ ॥ ।

तदनन्तर दोनों बीर सम और कृष्ण सेनाके सिहत मगधरांजको मुद्धपै हराकर मधुरुपुरीमै चले आये ॥ ८ ॥ हे महापूने ! दुराचारी जरासन्धव्ये जीत लेनेपर भी उसके जीवित चले जानेके कारण कृष्णचन्द्रने अपनेको अपराजित नहीं समझा ॥ ९ ॥

पुनरप्याजगामाथ जरासन्यो बलान्वितः । जितश्च रामकृष्णाभ्यामपकान्तो द्विजोत्तम ॥ १० दश चाष्ट्री च सङ्ग्रामानेवमत्यन्तदुर्मदः। बदुभिर्मागधो राजा चक्रे कृष्णपुरोगमैः॥ ११ सवेष्ट्रितेषु युद्धेषु यादवैस्त पराजिनः । अपक्रान्तो जरासन्धस्वल्पसैन्यैर्बलाधिकः ॥ १२ न तद्वलं यादवानां विजितं यदनेकराः। तत् सन्निधिमाहात्म्यं विष्णोरंशस्य चक्रिणः ॥ १३ मनुष्यधर्मशीलस्य लीला सा जगतीयतेः। अस्त्राण्यनेकरूपाणि यदरानिषु पुञ्जति ॥ १४ मनसैव जगत्सृष्टिं संहारं च करोति यः। तस्यारिपक्षक्षपणे कियानुद्यमविस्तरः ॥ १५ तथापि यो मनुष्याणां धर्मस्तमनुवर्तते । कुर्वन्बलवता सन्धि हीनैर्युद्धं करोत्यसौ ॥ १६ साम चोषप्रदानं च तथा भेदं च दर्शयन् । करोति दण्डपातं च क्वचिदेव पलायनम् ॥ १७ पनुष्यदेतिनां चेष्टामित्येवमनुवर्तते । लीला जगत्पतेस्तस्यच्छन्दतः परिवर्तते ॥ १८

हे द्विजोत्तम ! जरासन्य फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किन्तु राम और कृष्णसे पर्साजत होकर पाग गया ॥ १० ॥ इस प्रकार अल्पन्त दुर्धर्व मगधग्रज जरासन्थने राम और कृष्ण आदि यादबोसे अष्टारह बार युद्ध किया ॥ ११ ॥ इन सभी युद्धोंमें अधिक सैन्यशाली असरान्य चोड़ी-सी सेनावाले यदुवंशियोंसे तारकर भाग गया ॥ १२ ॥ यादयोकी थोड़ी-सी सेना भी जो [उसकी अनेक बड़ी सेनाओंसे] पराजित न हुई, यह सब भगवान् विष्णुके अंशावतार श्रीकृष्णचन्द्रकी सित्रिधिका हो माहास्य था ॥ १३ ॥ उन मानवधर्मशील जगत्पतिको यह लीला ही है जो कि ये अपने शहुओंपर नाना प्रकारके अख-इस्स छोड रहे हैं ॥ १४ ॥ जो केवल संकल्पमात्रसे ही संसारकी उत्पत्ति और संहार कर देते हैं उन्हें अपने शहुपक्षका बाश करनेके लिये भल्य उद्योग फैलानेकी कितनी आवश्यकता है ? ॥ १५ ॥ तथापि वे बलवानीसे सन्धि और बलहीनोंसे युद्ध करके मानव-धर्मीका अनुवर्तन कर रहे थे ॥ १६ ॥ वे कहीं साम, कहीं दान और कहीं भेदनीतिका व्यवहार करते थे तथा कहीं दण्ड देते और क्कोंसे स्वयं माग भी जाते थे ॥ १७ ॥ इस प्रकार भानवदेहधारियोंकी चेहाओंका अनुवर्तन करते हुए श्रीजगरपतिकी अधनी इक्जनसार लीलाएँ होती रहती

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्जमेऽदेः द्वाविद्योऽध्यायः ॥ २२ ॥

# तेईसवाँ अध्याय

हारका-दुर्गकी रचना, कालयबनका भस्म होना तथा पुषुकुन्दकृत भगवस्तृति

गाग्यै गोष्ठ्यां द्विजं स्थालणण्ड इत्युक्तवान्द्विज । यदूनां सित्रयौ सम्बं जहसुर्थाद्वास्तदा ॥ १ सतः कोपपरीतात्मा दक्षिणापथमेत्म सः । सुतमिन्छंस्तपस्तेषे यदुचक्रभयावहम् ॥ २ आराधयन्महादेवं लोहचूर्णमभक्षयत् । ददौ वरं च तुष्टोऽस्मै वर्षे तु द्वादशे हरः ॥ ३ सन्तोषयामास च तं यवनेशो ह्यनात्मजः । तद्योपित्सङ्गमाद्यास्य पुत्रोऽभूद्दलिसन्निभः ॥ ४

औपराशर उदाच

श्रीपराशरंजी बोले—हे द्विज! एक बार महर्णि गार्गासे उनके सालेने यादवोंकी गोष्टीमें नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यहुंबंशी हैंस पढ़े॥ १॥ तब गार्ग्यने अत्यन्त कुपित हो दक्षिण-समुद्रके तटपर जा यादवरीनाको भयभीत करनेवाले पुत्रकी प्राप्तिके लिये तपस्या की॥ १॥ उन्होंने श्रीमहादेवजीको उपासना करते हुए केवल त्येहचूर्ण भक्षण किया तब भगवान् शंकरने बास्त्रवे वर्षमें प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया॥ ३॥ एक प्रवहीन यवनस्त्रवे महर्षि गार्ग्यवी अत्यन्त

सेबाक्त उन्हें सन्तुष्ट किया, उसकी खोके संगसे ही इनके

एक भौरिक समान कृष्णवर्ण बातक स्था ॥ ४ ॥

तं कालयवनं नाम राज्ये स्वे ययनेश्वरः । अभिषिच्य वनं यातो वज्राप्रकठिनोरसम् ॥ स त् बीर्यमदोन्मतः पृथिव्यां बलिनो नुपान् । अपृब्बन्नारदस्तस्मै कथवामास यादवान् ॥ म्लेकुकोटिसहस्राणां सहस्रैस्सोऽभिसंवृतः । गजाश्वरथसम्पत्रेशकार परपोद्यमम् ॥ प्रययौ सोऽव्यवच्छिन्नं छिन्नयानो दिने दिने । यादवात्र्यति सामर्षो मैत्रेय मधुरां पुरीस् ॥ कृष्णोऽपि चिन्तयामास क्षपितं यादवं बलम् । यवनेन रणे गम्यं मागधस्य भविष्यति ॥ पागधस्य बलं क्षीणं स कालयवनो बली । हन्तैतदेवमायातं यदूनां व्यसनं द्विधा ॥ १० तस्माद्द्गी करिष्यामि यदुनामरिदुर्जयम् । स्त्रियोऽपि यत्र युद्धेयुः किं पुनर्वृष्णिपुङ्गवाः ॥ ११ मयि मत्ते प्रमत्ते वा सप्ते प्रवसितेऽपि या । यादवाभिभवं दुष्टा मा कुर्वन्त्वरयोऽधिकाः ॥ १२ इति सञ्चित्त्य गोविन्दो योजनानां महोदधिम् । ययाचे हादश पुरी हारकां तत्र निर्ममे ॥ १३ पहोद्यानां महावप्रां तटाकशतशोभिताम् । प्रासादगृहसम्बाधामिन्द्रस्येवामरावतीम् ॥ १४ मधुरावासिनं लोकं तत्रानीय जनार्दनः । आसने कालयवने मधुरां च खयं यया ॥ १५ बहिरावासिते सैन्ये मधुराया निरायुधः । निर्जगाम च गोविन्दो ददर्श यवनश्च तम् ॥ १६ स ज्ञात्वा वासुदेवं तं वाह्यहरणं नृपः। अनुयातो महायोगिचेतोभिः प्राप्यते न यः ॥ १७ तेनानुवातः कृष्णोऽपि प्रविवेश महागुहाम् । यत्र होते महाबीयों मुचुकुन्दो नरेश्वरः ॥ १८

वह यवनराज उस कालयजन नामक बालकच्छे, जिसका बक्षःस्थल वजके समान कठोर था, अपने राज्यपदपर अभिषिक्त कर स्वयं बनको चला गया॥ ५॥ तदमन्तर वोर्थभदोन्यत कालयवन्त्रे नारदाजीसे पूछा कि

पृथिबीपर बल्बान् राजा कीन कीनसे हैं ? इसपर नारदजीने उसे यादबोंको हो सबसे अधिक बलशालो बतलाया ॥ ६ ॥ यह सुनका कालयबनने हजारों हाथी, घोड़े और रथेंके सित सहलों करोड़ न्लेच्छ-सेनाको साथ ले बड़ी भारे तैयारी की ॥ ७ ॥ और यादबोंके प्रति कुद्ध होकर बह प्रतिदिन [ हाथी, घोड़े आदिक थक जानेपर ] उन वाहनोंका लाग करता हुआ [ अन्य बाहनोंपर चढ़कर ] अविच्छित्र-गतिसे सधुरापुरीपर चह आया ॥ ८ ॥

( एक और जरासम्बद्ध आक्रमण और दूसरी और कालयवनकी चड़ाई देखकर ) श्रीकृष्णवन्द्रने सीचा— "यवनोक साथ युद्ध करनेसे श्लीण हुई वादव-सेना अवस्य ही पराधनरेहासे पर्राजित ही जायगी ॥ ९ ॥ और पदि प्रथम मगधनरेहासे छड़ते हैं तो अससे श्लीण हुई यदवसेनाकी बलवान् कालयवन नष्ट कर देशा। हाथ! इस प्रकार यदवीपर [ एक ही साथ ] यह दो तरहकी आपति आ पहुँची है ॥ १० ॥ अतः मैं चादवीके लिसे एक ऐसा दुर्जम दुर्ग तैयार कराता हूँ जिसमें बैठकर वृष्णिश्रेष्ठ यदवीकी तो बात ही क्या है, खियाँ भी युद्ध कर सर्वे ॥ ११ ॥ उस दुर्गमें रहनेपर चांद्र मैं नत, प्रमत (असावधान), सीमा अथवा कहीं बाहर भी गया होके तब भी, अभिक-से-अधिक दुष्ट राष्ट्रगण भी यादवींको पराभृत न कर सर्वे ॥ ११ ॥ ऐसा विचारकर श्रीगोनिन्दने समुद्रसे वारह योजन भूमि

माँगी और उसमें द्वारक्तपृशं निर्माण की । १३ ॥ जो इन्द्रकी अपरावतीपुरीके समान महान् उचान, गहरी खाई, सैकड़ी सरोवर तथा अनेकी पहलेंकी सुन्नोधित थी । १४ ॥ काल्यवनके समीम आ जानेपर श्रीजनार्टन समूर्ण मधुरा-निवासियोको द्वारकार्य ले आये और फिर स्वयं मधुरा लेट गये ॥ १६ ॥ अब काल्यवनकी सेगाने मधुराको पेर लिया तो श्रीकृष्णचन्द्र बिना उन्हों सेगाने मधुराको पेर लिया तो श्रीकृष्णचन्द्र बिना उन्हों सेगाने मधुराको पेर लिया तो श्रीकृष्णचन्द्र बिना उन्हों सेगाने उन्हों देखा ॥ १६ ॥ महायोगीश्वरीका चित्त भी जिन्हों प्राप्त नहीं कर पाता उन्हों वासुरेवको केवल बाहुरूप इन्होंके ही सुक्त [अर्थात् खाली हाथ] देखकर यह उनके पीछे दीहर ॥ १० ॥

कल्यवनसे पीटा किये जाते हुए श्रीकृष्णचन्द्र उस महा गुहार्षे घुस गये जिसमें महावीर्यशाली राजा मुचुकुन्द

सोऽपि प्रसिष्टो यखनो दुष्टा शय्यागतं नृपम् । पादेन ताडयामास मत्वा कृष्णं सुदुर्मीतः ॥ १९ उत्थाय मुचुकुन्दोऽपि ददर्श ययनं नृपः ॥ २० दृष्टमात्रश्च तेनासौ जञ्चाल यवनोऽजिना । तत्क्रोधजेन मैत्रेय भस्मीभृतश्च तत्क्षणात् ॥ २१ स हि देवासुरे युद्धे गतो हत्वा महासुरान् । निद्रार्त्तस्तुमहाकालं निद्रां बद्रे वरं सुरान् ॥ २२ प्रोक्तश्च देवैस्तंसुप्तं यस्त्वामुख्यपविष्यति । देहजेनात्रिना सद्यसा तु भस्मीभविष्यति ॥ २३ एवं रख्या स ते पापं दृष्टा च मधुसुदनम् । कस्त्वमित्याह सोज्याह जातोऽहं शशिनः कुले । वसुदेवस्य तनयो यदोर्वशसमुद्धवः ॥ २४ मुचुकुन्दोऽपि तन्नासी वृद्धगार्ग्यवचोऽस्मरत् ॥ २५ संस्पृत्य प्रणिपत्यैनं सर्वे सर्वेश्वरं हरिष्। प्राह् ज्ञातो भवान्विष्णोरंशस्त्वं परमेश्वर ॥ २६ पुरा गाग्येंण कथितमष्टाविंशतिमे युगे। द्वापरान्ते हरेर्जन्य यदुवंशे भविष्यति ॥ २७ स त्वं प्राप्तो न सन्देहो पर्त्यानामुपकारकृत् । तथापि सुमहत्तेजो नालं सोदुपई तव ॥ २८ तथा हि सजलाम्भोदनादधीरतरं तव। वाक्यं नमति चैवोर्वी युष्मत्पादप्रपीडिता ॥ २९ देवासुरमहायुद्धे दैत्यसैन्यमहाभटाः । न सेहुपँप तेजस्ते त्वत्तेजो न सहाप्यहुप् ॥ ३० संसारपतितस्यैको जन्तोस्त्वं शरणं परम्। प्रसौद त्वं प्रपन्नार्तिहर नाहाच मेऽशुभम् ॥ ३१ त्वं पयोनिधयइशैलसरितस्त्वं वनानि च। मेदिनी गगनं वायुराषोऽत्रिरस्व तथा मनः ॥ ३२ बुद्धिरव्याकृतप्राणाः प्राणेशस्त्वं तथा पुमान् । पुंस: परतरं यद्य व्याप्यजन्मविकारवत् ॥ ३३ शब्दादिहीनमजरममेयं क्षयवर्जितम् ।

अवृद्धिनाशे तद्वह्य त्वमाद्यन्तविवर्जितम् ॥ ३४

सो रहा था ॥ १८ ॥ उस दुर्मीत यथनने भी उस गुफामें जाकर सोये हुए राजाको कृष्ण सपझकर त्यत मारी ॥ १९ ॥ उसके त्यत मारनेसे उउकर राजा मुखुकुन्दने उस ययनरजको देखा । हे मैत्रेय ! उनके देखते ही वह ययन उसकी क्रोक्टीयसे जतकर भस्मीभृत हो गया ॥ २०-२१ ॥

पूर्वकालमें राजा मुनुकुन्द देखताओंको ओरसे देवासुर-संप्रापमें गये थे; असुरोंको मार चुकनेपर अत्यन्त निद्राल्ट्र होनेके कारण उन्होंने देवताओंसे बहुत समयतक सोनेका वर गाँगा था॥ २२॥ उस समय देवताओंने कहा था कि तुन्हारे शयन करनेपर तुन्हें जो कोई जगावेगा वह तुन्त ही अपने शरीरसे उत्पन्न हुई अग्निसे जलकर भस्म हो जायगा॥ २३॥

इस प्रकार पापी कालयवनको दन्ध कर चुकनपर राजा मुजुकुन्दने श्रीमधुसुदनको देखकर पृद्धा 'आप कौन हैं ?' तय भगवान्ते कहा--"मैं चन्द्रवंशके अन्तर्गत बद्कुरुगें वसुदेवबीके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ हुँ'॥२४॥ तब मुबुकुन्दको पुद्ध गार्म्य मुनिके जन्मनीका स्नरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्रीहरिको प्रणाम करके कहा—'हे परनेश्वर ! मैंने आपको जान लिया है; आप साक्षत् भगवान् विष्णुके अंश है।। २५-२६।। पूर्वकारकों गार्ग्य युनिने सहा था कि अहाईसमें युगमें हापरके अन्तर्गे यदुकुलमें श्रीहरिका जन्म होगा । २७ ॥ निस्सन्देह आप भगवान् विष्णुके अंश हैं। और पनुष्योंके उपकारके लिये ही अवतीर्ण हुए हैं तथापि में आपके महान् तेजको सहन करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ २८ ॥ हे भगधन् ! आपका शब्द सजल नेघको घोर गर्जनके समान अति गम्भीर है तथा आपके चरणोसे पीडिसा होकर पृथिवी हुकी हुई है । २९ ॥ हे देव ! देवासूर-महासेमामर्थे दैला-सेनाके बड़े-बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और मैं आपवा तेल सहन नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ संसारमे पतित जीवोंके एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। हे शरणापतींका दुःख दुर करनेवाले ! आप प्रसन्न होड्से और मेरे अगद्धलीको नष्ट कीविये ॥ ३१ ॥

आप हो समुद्र है, आप हो पर्वत है, आप हो नदियाँ हैं और आप हो वन है तथा आप ही पृथिकी, आकाश, बायु, जल, अमि और मन हैं॥ ३२॥ आप ही बुद्धि, अव्याकृत, प्राण और प्राणीका अधिष्ठाता पुरुष हैं; तथा पुरुषसे भी पर जो व्यापक और जन्म तथा विकारसे शून्य तस्त है वह भी आप ही हैं॥ ३३॥ जो शब्दादिसे रहित, अजर, असेय, अक्षय और नाश तथा वृद्धिसे रहित है वह

त्वत्तोऽमरास्सपितरो यक्षगन्धर्विकन्नसः । सिद्धाश्चाप्सरसस्वत्तो मनुष्याः पञ्चः खगाः ॥ ३५ सरीसृपा भृगास्तर्वे त्वत्तसर्वे महीरुहाः। यद्य भूतं भविष्यं च किञ्चिदत्र चराचरम् ॥ ३६ मूर्तामूर्तं तथा चापि स्थूलं सृक्ष्मतरं तथा। तत्सर्वं त्वं जगत्कर्ता नास्ति किञ्चित्त्वया विना ॥ ३७ मया संसारचक्रेऽस्मिन्ध्रमता भगवन् सदा । तापत्रयाभिभूतेन न प्राप्ता निवृत्तिः ऋचित् ॥ ३८ दुःखान्येव सुखानीति मृगतृष्णा जलादाचा । मया नाथ गृहीतानि तानि तापाय मेऽभवन् ॥ ३९ राज्यमुर्वी बले कोशो मित्रपक्षस्तथात्मजाः । भार्या भृत्यजनो ये च शब्दाद्या विषया: प्रभो ।। ४० सुखबुद्ध्या मया सर्वं गृहोत्तमिदमव्ययम् । परिणामे तदेवेश तापात्मकमभूनमम् ॥ ४१ देवलोकगति प्राप्तो नाध देवगणोऽपि हि । मत्तस्साहाय्यकामोऽभूच्छाश्वती कुत्र निर्वृतिः ॥ ४२ त्वामनाराध्य जगतां सर्वेषां प्रभवास्पदम्। द्माश्वती प्राप्यते केन परमेश्वर निर्वृति: ॥ ४३ त्वन्यायामृद्धमनसो जन्ममृत्युजरादिकान् । अवाप्य तापान्यश्यन्ति प्रेतराजमनन्तरम् ॥ ४४ ततो निजक्तियासूति नरकेष्ट्रतिदारुणम् । प्राप्नुबन्ति नरा दुःखमस्बरूपविदस्तव ॥ ४५ अहमत्यन्तविषयी मोहितस्तव ममत्वगर्वगर्तान्तर्भ्रमामि परमेश्वर ॥ ४६ सोऽहं त्वां शरणमपारमप्रमेयं सम्प्राप्तः परमपदं यतो न किञ्चित् । संसारभ्रमपरितापतप्रचेता निर्वाणे परिणतधान्नि साधिलापः ॥ ४७

आयन्ततीन बहा भी आप ही हैं ॥ ३४ ॥ आपहींसे देवता, पितृगण, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध और अपस्थापण उत्पन्न हुए हैं। आपहींसे मनुष्य, पन्नु, पक्षी, सरोसृप और पृग आदि हुए हैं तथा आपहींसे सम्पूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत-भविष्यत् चराचर जगत् है वह सब हुआ है ॥ ३५-३६ ॥ हे प्रभी ! मूर्त-अपूर्व, स्यूल-सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वह सब आप जगत्कर्ता ही हैं, आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है ॥ ३७ ॥

हे भगवन् ! तप्पत्रयसे अभिभृत होकर सर्वदा इस संसार-चक्रमें भ्रमण करते हुए मुझे कभी शान्ति प्राप्त नहीं हुई ॥ ३८ ॥ हे नाथ ! जलको आशासे पृगतृष्णाके समान मैंने कु खोको ही सुका समझकर प्रहण किया था; परन्तु वे मेरे सन्तापके ही कारण हुए 🛭 ३९ ॥ हे प्रभी ! राज्य, पृथियी, सेना, कोश, मियपक्ष, पुरागण, खी तथा सेवक आदि और शब्दादि विषय इन रावको भैने अविनाशी तथा सुख-युद्धिसे हो अपनाया था; किन्तु हे ईश । परिणाममें वे ही दुःसहस्य सिद्ध हुए॥४०-४१॥ हे नाथ! जब देवरनेक प्राप्त करके भी देवताओंको मेरी सहायताकी इच्छा हुई तो उस (स्वर्गलोक) में भी नित्य-शान्ति कहाँ ई ? ॥ ४२ ॥ हे परमेश्वर ! सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिके आदि-स्थान आपको आराधना किये बिना काँन शास्त शान्ति प्राप्त कर सकता है ? ॥ ४३ ॥ हे प्रभौ ! आपकी मायासे मूळ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि सन्तापोको पोगते हुए अलमें यमग्रजका दर्शन करते हैं ॥ ४४ ॥ आपके स्वरूपको न जाननेवाले पुरुष नरकोंमें पडकर अपने कपौंके फलस्वरूप नाना प्रकारके दारण क्षेत्रा जाते हैं ॥ ४५ ॥ हे परमेश्वर ! मैं अत्यन्त विषयी हैं और आपकी मायाने मोहित होकर मचलाभिमानके गड्रेमें भटकता रहा हूँ ॥ ४६ ॥ यही मैं आज अपार और अप्रमेय परमपदरूप आप परमेश्वरकी शरणमे आया है जिससे भित्र दुसरा कुछ भी नहीं है, और संसारश्रमणके खेदसे खिन-चित्त होकर में निरतिकाय तेकोमय निर्धाणस्वरूप आपका हो अभिस्त्रजी हैं" ॥ ४५ ॥

### चौबीसवाँ अध्याय

मुसुकुन्दका तपस्याके लिये प्रस्थान और बलरामजीकी व्रजयात्रा

श्रीपराचर तयाच

इत्यं स्तुतस्तदा नेन मुचुकुन्देन थीमता। प्राहेशः सर्वभूतानामनादिनिधनो हरिः ॥ श्रीभगवानुवाच

यथाभियाञ्चितान्दियानान्त्र लोकावराधिप । अख्याहतपरैश्वयों मत्प्रसादोपबंहित: ॥ भुक्ता दिव्यान्महाभोगान्भविष्यसि महाकुले । जातिस्मरो मत्प्रसादात्ततो मोक्षमवाप्यसि ॥

श्रीपगुरुस इक्षाच

इत्युक्तः प्रणिपत्येशं जगतामच्युतं नृपः। गुहामुखाद्विनिकान्तसः ददर्शाल्पकात्ररान् ॥ ततः कलियुगं मत्वा प्राप्तं तप्तं नृपस्तपः । नरनारावणस्थानं प्रययौ गन्धमादनम् ॥ कृष्णोऽपि घातयित्वारिमुपायेन हि तद्वलम् । जयाह मधुरायेत्य हस्त्यधस्यन्दनोञ्ज्वलम् ॥ आनीय चोत्रसेनाय द्वारवत्यां न्यवेदयत्। पराभिभवनिश्शक्कं बभूव च यदो: कुरुप् ॥ बलदेवोऽपि मैत्रेय प्रशानाखिलविप्रहः । ज्ञातिदर्शनसोत्कण्ठः प्रययौ नन्दगोकुलम् ॥ ततो गोपांश्च गोपीश्च यथा पूर्वपमित्रजित् । तथैवाभ्यवद्खेम्णा बहुमानपुरस्तरम् ॥ स कैश्चित्सम्परिष्टकः कांश्चिरः परियस्वजे । हास्यं चक्रे समं कैश्चिद्रोपैगोंपीजनैस्तथा ॥ १० प्रियाण्यनेकान्यवदन् गोपास्तत्र हलायुधम् । गोप्यश्च प्रेमकृपिताः प्रोचुसोर्ध्यमथापसः ॥ ११ गोय्यः पप्रकुरपरा नागरीजनवल्लभः। कचिदास्ते सुखं कृष्णश्चलप्रेमलवात्मकः ॥ १२ अस्मश्रेष्ट्रामपहसन्न कश्चित्पुरयोपिताम् । सीभाग्यमानमधिकं करोति क्षणसीहदः ॥ १३

श्रीपराञ्चरजी बोले—५रम बद्धिमान एवा मुचुवुनदके इस प्रकार स्तृति करनेपर सर्व भूतोंके ईश्वर अनादिनियन भगवान् हरि बोले ॥ १ ॥

श्रीभगवान्ते कहा—हे नरेश्वर! हुन अयने अधिगत दिव्य स्ट्रोकोंको जाओ; मेरी कृपासे तुन्हें अज्याहत परम ऐश्वर्य घार होगा ॥ २ ॥ वहाँ अन्यन्त दिव्य भौगोंको भौगवर तुम अन्तर्गे एक महान् कुलमें जना लोगे, उस समय तुन्हें अपने पूर्वजन्यका स्परण रहेगा और किर मेरी कृपासे तुम मोक्षपद प्राप्त करोगे ॥ ३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—भगवान्के इस कहनेपर राजा मुचुकुन्दने जगतीक्षर श्रीअञ्चलको प्रणाम किया और गुफासे निकल्कर देखा कि लोग कहत छोटे-कोटे हो गये हैं॥४॥ उस समय कॉलयुगको वर्तमान प्रमञ्ज्ञका राजा तपस्या करनेके किये श्रीका नारायणके स्थान नन्धमादनपर्वतपर चले गये ॥ ५ ॥ इस प्रकार कल्पचन्द्रने उपायपर्वक राजको नष्टकर फिर मधरामे आ उसकी हाथी, घोड़े और स्थादिसे सुशोधित सेनाको अपने बशोधन किया और उसे ब्रास्कामें लाकर गुजा उपसेवकी अर्पण कर दिया। तबसे यदुवंश शतुओंके दगनरो निःदोक हो गया ॥ ६-७ ॥

हे मैंत्रेय ! इस सम्पूर्ण विज्ञहके शान्त हो जानेपर बलदेवजी अपने बान्धयोके दर्शनकी उत्कप्टासे नन्दनीके गोकुलको गये॥ ८॥ वहाँ पहुँचकर वलभद्रजीने गोप और गोपियोंकः पहलेहीकी भाँति अति आदर और प्रेषके साथ अधिवादन किया ॥ ९ ॥ किसीने उनका आलिङ्गन किया और किसीको उन्होंने गरे लगाया तथा किन्धे गोप और गोपियोंके साथ उन्होंने हास-परिहास किया ॥ १० ॥ गोपॉने यलसमजीसे अनेकों प्रिय चचन कहे तथा मोपियोंमेंसे कोई प्रणयवृत्तित होवर बोर्ली और किन्हींने उपास्टम्भयुक्त बार्त की ॥ ११ ॥

किन्हीं अन्य गोपियोंने पूछर— बञ्जल एवं अल्प प्रेम करनः ही जिनका स्वभाव है, ये नगर-नारियोंके प्राणाधार कृष्ण तो आनन्दमें हैं ग ? ॥ १२ छ वे श्रणिक खेहवाले नन्दनन्दन हमारी चेष्टाओंका उपहास करते हुए ख्या नगरको पहिलाओके सीभाग्यका मान नहीं बदाया

कवित्स्परित नः कृष्णो गीतानुगमनं कलम् । अप्यसौ मातरं द्रष्टुं सकृदप्यागमिष्यति ॥ १४ अथवा किं तदालापैः क्रियन्तामपराः कथाः । यस्पास्माभिविना तेन विनास्माकं भिवष्यति ॥ १५ पिता माता तथा भ्राता भर्ता बन्युजनश् किम् । सन्यक्तस्तत्कृतेऽस्माभिरकृतज्ञध्यजो हि सः ॥ १६ तथापि कविदालापिष्ठागमनसंश्रयम् । करोति कृष्णो वक्तव्यं भवता राम नानृतम् ॥ १७ दामोदरोऽसौ गोविन्दः पुरस्त्रीसक्तमानसः । अपेतप्रीतिरस्मासु दुर्दर्शः प्रतिभाति नः ॥ १८

आयन्तितश्च कृष्णेति पुनर्दामोदरेति च । जहसुस्सस्वरं गोप्यो हरिणा हतचेतसः ॥ १९ सन्देशैस्साममधुरैः प्रेमगर्भैरगर्वितैः । रामेणाश्चासिता गोप्यः कृष्णस्यातिमनोहरैः ॥ २० गोपैश्च पूर्ववद्रायः परिहासमनोहराः । कथाश्चकार रेमे च सह तैर्वजभूमिषु ॥ २१ करते ? ॥ १३ ॥ क्यां कृष्णचन्द्र कभी हमारे गौतानुयायां मनोहर खरका स्मरण करते हैं ? क्या थे एक बार अपनी माताको भी देखनके लिये यहाँ आवेंगे ? ॥ १४ ॥ अथवा अब उनकी बात करनेसे हमें क्या प्रयोजन है, कोई और बात करो । जब उनकी हमारे बिना निभ गयी तो हम भी उनके बिना निभा ही लेगी ॥ १५ ॥ क्या माता, क्या बिना, क्या बन्धु, क्या पति और क्या कुटुम्बके लोग ? हमने उनके लिये समीको छोड़ दिया, किन्तु थे तो अकृतज्ञोंकी ध्या ही निकले ॥ १६ ॥ तथापि बलगमजी ! सच-सच बतलाइये क्या कृष्ण कभी यहाँ आनेके बिषयमें भी कोई बातचीत करते हैं ? ॥ १७ ॥ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्णका चित्त नागरी-नारिबांमें फीस गया है; हममें अब उनकी प्रति नहीं है, अवः अब हमें सो उनका दर्शन दुर्लम ही जान पड़ता है ॥ १८ ॥

श्रीपराश्चरजी बोले—तदनत्तर श्रीहरिने जिनका चित हर लिया है वे गोपियाँ वलराग्जीको कृष्ण और श्रामंदर कहकर सम्बोधन करने लगीं और फिर उच्च स्वरसे हैंसने लगीं ॥ १९ ॥ तब बलमद्रजीन कृष्णबन्दका अति मनोहर और शान्तिमय, श्रेमगर्भित और गर्बहीन सन्देश सुनाकर गोपियोंको सान्त्वना दी ॥ २० ॥ तथा गोनेके साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहलेकी पाति बहुत-सी मनोहर बातें की और उनके साथ वजधूमिने नाना प्रकारकी लीलाएँ करते रहे ॥ २१ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पद्मभेऽदी चतुर्विसोऽध्यायः॥ २४ ॥

### पचीसवाँ अध्याय

बलभद्रजीका द्रज-विहार तथा यमुनाकर्पण

श्रीपराशर उवाच वने विचरतस्तस्य सह गोपैर्महात्मनः। मानुषच्छद्यरूपस्य शेपस्य धरणीधृतः॥ निष्पादितोस्त्कार्यस्य कार्येणोर्वीप्रचारिणः। उपभोगार्थमत्यश्च वरुणः प्राह वारुणीम्॥ अभीष्टा सर्वदा यस्य पदिरे त्वं पहीजसः। अनन्तस्योपभोगाय तस्य गच्छ मुदे शुभे॥ इत्युक्ता वारुणी तेन सन्निधानमधाकरोत्।

वृन्दावनसमृत्यन्नकदम्बत्तरुकोटरे

श्रीपराशरजी बोले—अपने कार्यारी पृथिवीकी विचलित करनेवाले, बड़े बिकट कार्य करनेवाले, घरणीधर शेषजीके अवतार माया-मानवरूप महात्मा बलग्रमजीको गोपेकि साथ जनमें विचरते देख उनके उपभोगके लिये वरुणने वारुणी (मदिरा) से जहा—॥१-२॥ "है गाँदरे! जिन महाचलशाली अनन्त देकको तुम सर्वदा प्रिय हो; है शुपे! हुम उनके उपभोग और प्रसन्नताके लिये जाओ"॥३॥ वरुणको ऐसो आजा होनेनर वारुणी वृन्दावनमें उत्पन्न हुए कदम्ब-वृक्षके महेटरमें रहने लगी॥४॥

विचरन् बलदेवोऽपि मदिरागन्धमुत्तमम्। महिरातर्षमबापाथ आघाय ततः कदम्बासाहसा मद्यथारां स लाङ्गली । पतन्तीं वीक्ष्य मैत्रेय प्रयथौ परमां मुद्रम् ॥ पपौ च गोपगोपीभिस्सम्पेतो मुदान्वितः। प्रगीयमानो ललितं गीतवाद्यविशारदैः ॥ स मत्तोऽत्यन्तघर्माध्यः कणिकामौत्तिकोञ्ज्वलः । आगच्छ यपुने स्नानुमिच्छामीत्याह बिह्नल: ॥ तस्य वाचं नदी सा तु मत्तोक्तामवमत्य वै । नाजगाम ततः क्रुद्धो हलं जग्राह लाङ्गली ॥ गृहीत्वा तो हलान्तेन चकर्ष पदविद्वलः । पापे नावासि नावासि गम्यतामिच्छ्यान्यतः ॥ १० साकृष्टा सहसा तेन मार्गं सन्त्यन्य निव्रगा । यत्रास्ते बलभद्रोऽसी प्लावयामास तद्वनम् ॥ ११ शरीरिणी तदाध्येत्य जासविद्वललोचना । प्रसीदेत्यक्रवीद्रामं मुख्य मां मुसलायुध ॥ १२ ततस्तस्याः सुबचनपाकण्यं स हलायुधः । सोऽज्ञवीदवजानासि यम शौर्यबले नदि। सोऽहं त्वां हलपातेन नविष्यामि सहस्रधा ॥ १३ श्रीपराशस उद्याद्य इत्युक्तयातिसन्त्रासात्तया नद्या प्रसादितः । भूभागे प्राविते तस्मिन्युमोच यपुनां क्लः ॥ १४ ततस्त्रातस्य वै कान्तिरजायत महात्मनः ॥ १५ अवतंसोत्पलं चारु गृहीत्वैकं च कुण्डलम् । वस्थाप्रहितां चास्यै मालायम्लानपङ्कुजाम् । समुद्राभे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मीरवच्छत ॥ १६ कृतावर्तसस्य तदा चारुकुण्डलभूषितः। नीलाम्बरधरस्त्राची शुश्चुभे कान्तिसंयुतः ॥ १७ इत्थं विभूषितो रेमे तत्र रामस्तथा व्रजे।

मासद्वयेन यातश्च स पुनर्द्वारकां पुरीम् ॥ १८

उपयेमे वलस्त्रस्यां जज्ञाते निश्चठोल्सुको ॥ १९

रेवर्ती नाम तनयां रैवतस्य महीपतेः।

तथ मनेहरं मुख्याले बलदेवजीको वनमें विचरते हुए माँदराको अति उत्तम गन्ध सँघनेस उसे चीनेको इच्छा हर्रि ॥ ५ ॥ हे मैंबेव : उसी समय कदम्बस **महा**न्ही भारा गिरती देख इलक्षारी बलगमजी बड़े प्रसान हुए ॥ ६ ॥ तथा गरने-कवानेमें कुशल गांच और गोपियोंके मधुर स्वरसे गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक महापान किया ॥ ७ ॥ तदनकर अत्यन्त पापके कारण स्वेद्ध-बिन्दुरूप मोतियासे स्वाधित भटोत्मत वस्त्रमञ्जीने विद्वस होकर कहा—"यमुने । आ, में स्नान करना चाहता हैं" ॥ ८ ॥ उनके वाक्रको उनातका प्रत्यप समझकर प्रमुताने उसपर कुछ भी ध्यान न दिया और बह बहाँ न आयो। इसपर हरूधाने जोधित होकर अपना हरू उदाया॥ ९॥ और मदसे विज्ञल होका यम्नाको हलकी नोकसे पकड़कार खोंबरी हुए कहा—''असे पापिने ! सु नहीं आही थी ! अच्छा, अब [याँदे ज़िक हो तो] इच्छानुसार अन्यत्र जा तो सड़ी ॥ १० ॥ इस ४कार बलरामजीके खींचनेपर समृताने अकरगात् अपना मार्ग स्त्रेह दिया और जिस यनमे

बलरामको खड़े थे उसे **आ**कृतित कर दिया ॥ ११ ॥ लब यह क्रांतर धारणकर बल्ह्यभवीके पास आयी और भयवज्ञ डथहकती आंखिंगे कहने लगी— "हे भुरात्मबुध ! आप प्रसप्त होइये और मुझे छोड़ दीजिये" १ १२ ॥ उसके उन मधुर वचनोंको सुनकर इत्ययुध बलभद्रजीने कहा—"असे नदि! क्या तू ।प्रे बल-वॉर्यकी अवदा करती है ? देख, इस हरूसे मैं अभी तेरे एजाएँ ट्रकड़ कर डालैगा ॥ १३ ॥ श्रीपराश्चरजी बोले—वलसमजोद्वारा इस प्रकार कही जानेसे भयभीत हुई यसुनाके उस भू-भागमें बहने छन्नेपर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया॥ १४ ॥ उस समय द्यान करनेपर महाला बलगमजीकी अत्यक्त शोभा हुई। तब लक्ष्मीजीने [सदारीर प्रकट होकर] उन्हें एक सुन्दर कर्णफुल, एक कुण्डल, एक वस्लकी भेकी हुई कभी न कुम्हलानेबाले कपल-पूर्धांकी माला और दो समुद्रक सफा कान्तियाले नीलवर्ण वस्त दिये॥ १५-१६॥ उन कर्णफूल, सुन्दर युग्डल, नीलाम्बर और पुष्प-मालाको धारणकर श्रीवलसमजी अतिहास कान्तियुक्त हो सुशोभित होने लगे ॥ १७ ॥ इस प्रकार विभूषित होका श्लीबरूभद्रजीने वजमें अनेकों स्मेस्बर्ट की और फिर दो मास पश्चात् द्रापकपुरीको चले आये । १८ ॥ वहाँ आकत बस्टेबजीने राजा रवतकी पूजी रवतीसे विवाह किया; उससे उनके निशट और उत्मृक समक दो पुत्र हुए॥ १९॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽही पञ्चविद्योऽध्यायः ॥ २५ ॥

### छच्चीसवाँ अध्याय

### रुविमणी-हरण

श्रीपराशर उनाच

भीष्यकः कुण्डिने राजा विदर्भविषयेऽभवत् । रुक्मी तस्याभवत्युत्रो रुक्मिणी च वरानना ॥ P रुक्ष्मिणीं चक्रमे कुष्णस्सा च तं चारुहासिनी । न ददौ यावते चैनां स्वमी हेपेण चक्रिणे ॥ ? ददी च शिशुपालाय जरासन्धप्रचोदित:। भीष्यको रुक्मिणा सार्द्धं रुक्मिणीमुरुक्किमः ॥ 3 विवाहार्थं ततः सर्वे जरासन्धमुखा नृपाः । भीष्यकस्य पुरं जग्पुदिशशुपालप्रियैषिणः ॥ कुष्णोऽपि बरूभद्राद्यैर्वदुभिः परिवास्तिः। प्रययौ कुण्डिनं द्रष्टं विवाहं चैद्यभूभृतः ॥ Ч श्लोभामिनि विवाहे तु तां कर्त्यां हतवान्हरिः । विपक्षभारमासञ्च रामादिष्यथ बन्ध्यु ॥ ततश्च पाँण्डुकङ्शीमान्द्रन्तवको विदुरथः । शिश्पालजरासन्धशाल्वाद्याश्च महीभृतः ॥ कुपितास्ते हरि हुन् चकुरुद्योगपुत्तमम्। निर्जिताश्च समागन्य रामाग्रैर्यदपुडुवै: ॥ कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि ह्यहत्वा युधि केशवम् । कृत्वा प्रतिज्ञां स्वमी च हन्तुं कृष्णमनुद्रुत: ॥ हता बलं सनागार्धं पत्तिस्यन्दनसङ्कलम् । निर्नितः पातितश्चोर्व्या लोलयेव स चॅक्रिणा ॥ १० निर्जित्य रुक्मिणं सम्बगुपयेमे च रुक्मिणीम् । राक्षसेन विवाहेन सम्बाह्म मधुसुदनः ॥ ११ तस्यां जज्ञे च प्रसुम्रो पदनांशस्सवीर्ययान् । जहार शम्बरो यं वै यो जघान च शम्बरम् ॥ १२

श्रीपराद्याची बोले-विदर्भदेशास्तर्गत कृण्डिनपुर नामक नगरमे भीष्यक नामक एक एका थे। उनके रुक्यी नामक पुत्र और रुक्मिणी नामकी एक सुपुत्नी कन्या थी॥ १॥ श्रीकृष्णचन्त्रकी अभिलाया की, किंतु भगवान् श्रीकृष्णचन्त्रके आर्थना करनेपर भी उनसे द्वेप करनेके कारण स्वर्मीने उन्हें रुक्मिणी न दी॥ २॥ महापराक्रमी मीष्मकने जरासन्यकी ग्रेरणासे रुक्मीसे सहमत होकर शिक्षुणालको रुक्मिणी देनेका निश्चय किया॥ ३॥ तब शिक्षुणालको रुक्मिणी देनेका निश्चय किया॥ ३॥ तब शिक्षुणालको रुक्मिणी देनेका निश्चय किया॥ ३॥ तब शिक्षुणालको रुक्मिणी उपलन्य आदि सम्पूर्ण राजानण विवाहमें सम्मिलित होनेके लिये भीष्यक्रिके सम्पूर्ण गये॥ ४॥ इधर चलभद्र आदि सदुर्वशियोक सहित श्रीकृष्णचन्द्र भी चेदिराजका विवाहोत्सव देखनेके लिये कृष्डिनपुर आये॥ ५॥

तदनत्तर विवाहका एक दिन रहनेपर अपने विपक्षियोका भार बलभद आदि बन्धुओको सौपकर श्रीहरिने उस कन्याका दरण कर लिया ॥ ६ ॥ तब श्रीमान् वीण्ड्रक, दत्तवक्र, विदूरश्च, इंड्यूपाल, बरासन्य और शाल्व आदि राजाओने कोधिह होकर श्रीहरिको पारनेका महान् उद्योग किया, किन्तु वे सब बलगम आदि यदुशेष्ठोंसे मुठभेड़ होनेपर पराजित हो गये ॥ ७-८ ॥ तब रवनीने यह प्रतिज्ञाकर कि 'मै युद्धमें कृष्णको मारे बिना कृष्णिद्यपुरमें प्रवेश न करूँगा' कृष्णको मारनेके लिये उनका पीछा किया ॥ ९ ॥ किन्तु श्रीकृष्णने लीलासे हैं हाथो, बोड़े, रय और पदातियोंसे युक्त उसकी सेनाको नष्ट वरके उसे जीत लिया और पृथिवीमें गिरा दिया ॥ १० ॥

इस प्रकार रक्ष्मीको मुद्धमें परास्तकर ऑमधुसूदनने राक्षस-विवाहसे मिली हुई स्क्षिणीका सम्यक् (बेदोक्त) रीतिसे पाणिग्रहण किया ॥ ११ ॥ उससे उनके कामदेवके अंशसे उत्पन्न तुए बीर्यवान् प्रसुव्रतीवर जन्म हुआ, जिन्हें राम्बरासुर हर से गया था और फिर विन्होंने [ काल-क्रमसे ] शम्बरासुरका कथ किया था ॥ १२ ॥

# सत्ताईसवाँ अध्याय

प्रद्युप्त-हरण तथा शम्बर-वध

श्रीपंत्रेय उवाच

शाखरेण हतो वीरः प्रद्युप्तः स कथं मुने ।

शुष्तरः स महावीर्यः प्रसुप्तेन कथं हतः ॥

यस्तेनापहृतः पूर्वं स कथं विज्ञधान तम्। एतद्विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि सकलं गुरो ॥

श्रीपराशर उवाच

षष्टेऽह्नि जातमात्रं तु प्रद्युप्तं सूतिकागृहात् । यमैय हत्तेति मुने हतवान्कालशम्बरः ॥

हत्वा चिक्षेष चैवैनं प्राहोत्रे लवणार्णवे ।

कल्लोलजनितावर्ते सुधोरे मकरालये ॥

पातितं तत्र चैवैको मत्यो जप्राह बालकम् । न ममार च तस्यापि जठराश्रिप्रदीपितः॥

मत्स्यक्च्यैश्च मत्स्योऽसौ मत्स्यैरन्यैस्सह द्विज ।

घातितोऽसुरवर्याय शम्बराय निवेदितः ॥

तस्य मायावती नामपत्नी सर्वगृहेश्वरी।

कारयामास सूदानामाधिपत्यमनिन्दिता ॥ दारिते मत्स्यज्ञठरे सा ददशांतिशोधनम्।

कुमारं यन्धश्रतरोर्दग्धस्य प्रथमाङ्करम् ॥

कोऽयं कथमयं मत्यज्ञहरे प्रविवेशितः। इत्येवं कौतुकाविष्टां तन्वीं प्राहाय नारदः ॥

अयं समस्तजगतः स्थितिसंहारकारिणः।

इाम्बरेण हुतो विष्णोस्तनयः सृतिकागृहात् ॥ १०

क्षिप्रसम्पुद्रे मत्स्येन निगीर्णस्ते गृहं गतः। नररत्नमिदं सुभ्रु विद्यव्या परिपालय ॥ ११

श्रीपराञ्चर उवाब

नारदेनैवमुक्ता सा पालयामास तै शिशुम् । बाल्यादेवातिसगेण रूपातिशयमोहिता ॥ १२

स यदा याँवनाभोगभूषितोऽभूनमहामते । साधिलाया तदा साथि बभूव गजगामिनी ॥ १३ श्रीमैत्रेयजी बोले—हे मुने! यीरवर प्रद्युप्तको

शप्तरासुरने कैसे हरण किया था ? और फिर उस महाबल्धी शम्बरको प्रदासने कैसे मारा ? ॥ १ ॥ जिसको

पहले उसने हरण किया था उसीने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला ? हे गुरो ! मैं यह सन्पूर्ण प्राप्तग विस्तारपूर्वक 'सुनना चाहता है ॥ २ ॥

हुए उस बालकको एक परत्यने निपल लिया, किन्तु यह उसकी जठगतिसे जलकर भी न मरा॥ ५॥

अपने जारूमें फँसाया और असुरश्रेष्ठ शम्बरको निवेदन

(रसोइयों) का आधिपत्य करती थी॥७॥ उस

कहा— ॥ ९ ॥ "हे सुन्दर भृकुटिवाली ! यह सम्पूर्ण जगत्के स्थिति और संहारकर्ता भगवान् विष्णुका पुत्र हैं;

यह तेरे घर आ गया है। तु इस नररजका विश्वस्त होकर पालन कर" ॥ १०-११ ॥

श्रीपराशास्त्री बोले--नारद्वीके ऐसा करनेपर मायावतीने उस वालकको अतिराय सुन्दरतासे मोहित हो बाल्याबस्थाले हो उसका अति अनुसमपूर्वक पालन क्तिया ॥ १२ ॥ हे महामते । जिस समय वह नवयौवनके

समागमसे सुशोधित हुआ तब वह राजनामिनी उसके प्रति कामनायुक्त अनुसम प्रकट करने लगी॥ १३॥

श्रीपराञ्चरजी बोले—हें मुने! कालके समान विकराल शम्बरासुरने प्रद्यासको, जन्म रेजेके छठे ही दिन

'यह मेरा मारनेवाला है' ऐसा जानकर सृतिकागृहसे हर रिच्या ॥ ३ ॥ उसको हरण करके शम्बरासुरने

लबणसमुद्रमे डाल दिया, जो तरंगपालाजनित आवर्तीसे

पूर्ण और बड़े भयानक मकरोंका घर है ॥ ४ ॥ वहाँ फैंके

कालान्तरमें कुछ मछेरोंने उसे अन्य मछिलयोंके साथ

किया ॥ ६ ॥ उसकी नाममात्रकी पत्नी मायावंती सम्पूर्ण अन्तःपुरकी स्वामित्री थी और वह सुलक्षणा सम्पूर्ण सूढी

मछलीका पेट चौरते ही उसमें एक अति सुन्दर बारुक दिखायी दिया जो दन्ध हुए कामकृक्षका प्रथम अंकुर था ॥ ८ ॥ 'तव यह कीन है और किस प्रकार इस

गछलीके ोट्यों दाला गया' इस प्रकार अत्यन्त आश्चर्यचिकत हुई उस सुन्दरीसे देवर्षि नारदने आकर

इसे शम्बरासूरने सृतिकागृहसे चुराकर समुद्रमें फेंक दिया था। वहाँ इसे यह मत्स्य निगल गया और अब इसीके हारा

मायावती ददौ तस्मै मायास्तर्वा महामुने। प्रद्युप्रायानुरागान्या तत्र्यस्तहृद्येक्षणा ॥ १४ प्रसञ्जन्तीं तृतां प्राह स कार्ष्णिः कमलेक्षणाम् । मातृत्वमपहायाद्य किमेवं वर्तसेऽन्यथा ॥ १५ सा तस्मै कथयामास न पुत्रस्त्वं ममेति वै ।

तनयं त्वामयं विष्णोईतवान्कालशम्बरः ॥ १६

क्षिप्तः समुद्रे मत्त्यस्य सम्प्राप्तो जठरान्यया । सा हि रोदिति ते माता कान्ताद्याप्यतिवत्सला ॥ १७ श्रीपराइस हथाच

इत्युक्तरशम्बरं युद्धे प्रद्युष्तः स समाह्रयत् । कोधाकुलीकृतमना युयुधे च महाबलः ॥ १८

हत्वा सैन्यमञ्जेषं तु तस्य दैत्यस्य यादवः। सप्त माया व्यतिक्रम्य मायां प्रवृयुजेऽप्टमीम् ॥ १९ तया जघान ते दैत्यं मायया कालशम्बरम् ।

उत्पत्त्य च तया सार्द्धमाजगाम पितुः पुरम् ॥ २० अन्तःपुरे निपत्तितं मायावत्या समन्वितम् ।

तं दुष्ट्रा कृष्णसङ्कल्पा बभूवुः कृष्णयोषितः ॥ २१

रुविमणी साभवछोम्णा सास्त्रदृष्टिरनिन्दिता। धन्यायाः खल्बयं पुत्रो वर्तते नवयौवने ॥ २२

अस्मिन्वयसि पुत्रो मे प्रह्मुम्रो यदि जीवति । सभाम्या जननी बत्स सा त्वया का विभूषिता ॥ २३

अथवा बादुशः स्त्रेहो मम बादुग्वपुस्तव । हरेरपत्यं सुव्यक्तं भवान्वत्स भविष्यति ॥ २४

ऑफ्सइस उवाच

एतस्मित्रन्तरे प्राप्तस्सह कृष्णेन नास्दः । अन्तःपुरवरां देवीं रुक्मिणीं प्राष्ट् हर्षयन् ॥ २५ एव ते तनयः सुभ्र हत्वा शम्बरमागतः।

हतो येनाभवद्वालो भवत्यासमूर्तिकागृहात् ॥ २६

इयं मायावती भार्या तनवस्यास्य ते सती। शम्बरस्य न भार्येयं श्रूयतामत्र कारणम् ॥ २७

मन्मधे तु गते नाशं तदुद्धवपरायणा ।

शम्बरं मोहयामास मायारूपेण रूपिणी ॥ २८

हे महामुने ! जो अपना हृदय और नेत्र प्रयुक्तमे अर्पित कर चुकी थी उस मायायतीने अनुरागसे अन्धी होकर उसे सब प्रकारकी माया सिला दी ॥ १४ ॥ इसे प्रकार अपने

कपर आसक हुई उस कमललोचनासे कृष्णनन्दन प्रयुद्धने कहा—"आज तुम मात्-भाषको छोडकर यह अन्य प्रकारका भाव क्यों प्रकट करती हो ?" ॥ १५ ॥ तव

मायावतीने कहा—"तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान् बिष्णुके तनय हो। तुम्हें बदलशम्बरने इस्कर समुद्रमें फेंक दिया था: तुम पुड़ो एक मत्स्यके उदरमें मिले हो। है कान्त ! आपको पुत्रवित्सला जननी आज भी रोती

क्षेत्री" ॥ १६-१७ ॥

श्रीपराशस्त्री बोले—माबाबताके इस प्रकार कहनेपर महाबलवान् प्रशुप्रजीने क्रोधसे बिह्नल हो शम्बरासुरको युद्धके लिये ललकारा और उससे युद्ध करने रूपे ॥ १८ ॥ यादवश्रेष्ट प्रद्युप्तजीने उस दैत्यकी सम्पूर्ण सेना मार डाली और उसकी सात भाषाओंको जीतकर ख्वये आठवीं मायाका भयोग किया ॥ १९ ॥ उस मायासे उन्होंने दैत्यराज कालशब्दाको पार हाला और मायावतीके साथ [किमानद्वारा] उड़का आकारामागेसे अपने पिताके नगरमें आ गये ॥ २०॥

मायावतीके सहित अन्तः पूर्मे उत्तरनेपर् श्रीकृष्णचन्द्रजी

रानियोंने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा॥ २१॥ किन्तु अनिन्दिता रुक्मिणीके नेत्रोंमें प्रेमबदा आंसु घर आये और वे कहने लगीं—"अबदय हो यह नवसौबनको प्राप्त हुआ किसी बङ्भागिनीका पुत्र है ॥ २२ ॥ यदि मेरा पुत्र प्रशुष्ट जॉकित होगा तो उसकी भी वही आयु होगी। हे बत्स ! तु ठीक ठीक बता तुने किस भाग्यवती जननीको विभूषित किया है 7 ॥ २३ ॥ अथना, बेटा ! जैसा मुझे तेरे प्रति स्त्रेह हो रहा है और जैसा तेरा स्वरूप है उससे मुझे ऐसा भी प्रतीत

श्रीपराशरजी बोले—इसी समय श्रीकृष्णचन्द्रके साध वहाँ नारदजी आ गये । उन्होंने अन्तःप्रतिकासिनी देवी हिम्मणीको आनन्दित करते हुए कहा— ॥ २५॥

होता है कि सु श्रीहरिका ही पुत्र है" ॥ २४ ॥

''हे सुभु ! यह तेरा ही पुत्र है : यह शम्बरासुरको मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे वाल्यावस्थामें स्रोतंक्यगृहसे हर लिया था ॥ २६ ॥ यह सती मायावती भी तेरे पत्रकी

ही खी है; यह अध्ययसूकी पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन ॥ २७ ॥ पूर्वकालमें कामदेवके भस्म हो जानेपर

उसके पुनर्जन्यको प्रतीक्षा करता हुई इसने अपने मायाज्य रूपसे शम्बरासुरको भोडित किया था॥ २८॥ विहाराद्युपभोगेषु रूपं मायामयं शुधम् । दर्शयामास दैत्यस्य तस्येयं मदिरेक्षणा ॥ २९ कामोऽवतीर्णः पुत्रस्ते तस्येयं दिवता रतिः ।

विश्रङ्का नात्र कर्तच्या खुषेयं तव शोभने ॥ ३०

ततो हर्षसमाविष्टौ रुक्मिणीकेशवौ तदा । नगरी च समस्ता सा साधुसाध्वित्यभाषत ॥ ३१

चिरं नष्टेन पुत्रेण सङ्गतां प्रेक्ष्य रुविमणीम् ।

अवाप विस्मयं सर्वो द्वारवत्यां तदा जनः ॥ ३२

यह मलबिलोचना इस दैत्यको विहासदि उपभोगोंके समय अपने अति सुन्दर मायामय रूप दिखलाती रहती

थी ॥ २९ ॥ कामदेवने ही तेरे पुत्ररूपसे जन्म लिया है और यह सुन्दरी उसकी प्रिया रति ही हैं। है जोमने ! यह तेरी पुत्रवधू है, इसमें तू किसी प्रकारकी विपरीत

शंबर न बार" ॥ ३० ॥ यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्णको अतिशय आनन्द हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी 'साधु-साधु' यहने लगी ॥ ३१ ॥ उस समय विस्कालने सोये हुए पुत्रके साथ रुक्मिणीकर रागागम हुआ देख द्वारकापुरीके सभी नामस्किके बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ३२ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽदो सप्तविद्योऽध्यायः ॥ २७ ॥

# अट्टाईसवाँ अध्याय

रूक्मीका घध

궠

ŧą.

श्रीपरादार उपाच

चारुदेष्णं सुदेष्णं च चारुदेहं च वीर्यवान् ।

सुषेणं चारुगुप्तं च भद्रचारुं तथा परम् ॥ चारुविन्दं सुचारुं च चारुं च बलिनां वरम् ।

रुक्मिण्यजनयस्पुत्रान्कन्यां चारुमतीं तथा ॥

अन्याश्च भार्याः कृष्णस्य बभूवुः सप्त शोभनाः । कालिन्दी मित्रविन्दा च सत्या नाप्नजिती तथा ॥

देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी ।

मद्रराजसुता चान्या सुशीला शीलमण्डना ॥

सात्राजिती सत्यभाषा लक्ष्मणा चाठ्यासिनी । योडशासन् सहस्राणि स्त्रीणामन्यानि चक्रिणः ॥

प्रद्युओऽपि महावीयों रुविमणस्तनयां शुभाम् ।

स्वयंवरे तां जन्नाह सा च तं तनयं हरे: ॥

तस्यामस्याभवत्युत्रो महाबलपराक्रमः ।

अनिरुद्धो रणेऽरुद्धवीर्योदधिरस्टिमः ॥ तस्यापि रुक्मिणः पौत्री वरयामास केशवः ।

तस्यापि रुक्मिणः पौत्री वरयामास केशवः । दौहित्राय ददौ स्वमी तां स्पर्द्धत्रपि चक्रिणा ॥ श्रीपराशरजी बोल्डे—हे मैन्नेय ! हविमणीके [प्रसुप्रके अतिरिक्त] चारुदेष्ण, सुदेष्ण, बीर्यवान,

चास्देह, सुषेण, चारुगुहा, भद्रचारु, चारुविन्द, सुचारु और बलबानोंमें श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नामकी एक कन्या हुई॥ १-२॥ स्विमणीके अतिरिक्त

श्रीकृष्णचन्द्रके कालिन्दी, मित्रविन्दा, नप्रजित्की पुत्री सत्या, जाम्बवान्की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अति-द्रीरिञ्नती महराजसुता सुशीला भद्रा, सन्नाजित्की पुत्री

सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्यणा—थे अति सन्दरी

सात स्थियाँ और थीं इनके सिवा उनके सोलह हजार सियाँ और भी थीं ॥ ३—५॥

महावीर प्रद्युसने रुक्पीकी सुन्दरी कन्याको और उस कन्याने भी मगजान्के पुत्र प्रद्युसजीको स्वयंवरमें प्रहण किया॥६॥ उससे प्रद्युसजीके अनिरुद्ध नामक एक महाबरुपराक्रमसम्पन्न पुत्र हुआ जो युद्धमें रुद्ध

(प्रतिहत) न होनेवाल, बळका समुद्र तथा शत्रुओंका दमन करनेवाला था॥७॥ कृष्णचन्द्रने उस (अनिरुद्ध)

के लिये भी रूपमोको पौत्रीका वरण किया और रुवनीन कृष्णचन्त्रसे ईर्ब्या रखते हुए भी अपने दीहित्रको अपनी

पौत्री देना स्वीकार कर लिया ॥ ८ ॥

तस्या विवाहे रामाद्या यादवा हरिणा सह । रुक्मिणो नगरं जग्युर्नाम्ना भोजकटे द्विज ॥ विवाहे तत्र निर्वृत्ते प्राद्युप्नेस्तु महात्मनः । कलिङ्गराजप्रमुखा रुक्मिणं वाक्यमञ्जूवन् ॥ १० अनक्षज्ञो हली द्युते तथास्य व्यसनं महत्। न जवायो वलं कस्माद्युतेनैनं महाबलम् ॥ ११ श्रीपरादार तवाच तथेति तानाह नृपान्स्वमी बलमदान्वितः । सभायां सह रामेण चक्रे द्युतं च वै तदा ॥ १२ सहस्रमेकं निष्काणां सक्षिणा विजितो बल: । हितीयेऽपि पणे चान्यत्सहस्रं स्विमणा जितः ॥ १३ ततो दशसहस्राणि निष्काणां यणमाददे। बलभद्रोऽजयतानि रुक्मी सुतविदां वरः ॥ १४ ततो जहास स्वनवत्कलिङ्गाधिपतिर्द्धिज। दन्तान्विदर्शयन्मूहो रुवमी चाह मदोद्धतः ॥ १५ अविद्योऽयं मया द्यूते बलभद्रः पराजितः । मुभैवाक्षावलेपान्धो योऽचमेनेऽक्षकोविदान् ॥ १६ दुष्ट्रा कलिङ्गराजन्तं प्रकाशदशनाननम् । रुविमणं चापि दुर्वाक्यं कोपं चक्रे हलायुधः ॥ १७ ततः कोपपरीतात्मा निष्ककोटि समाददे । रलहे जग्राह रूक्मी च तदर्थेऽक्षानपातयत् ॥ १८ अजयद्वलदेवस्तं प्राह्मेशैर्विजितं मयेति रुवमी प्राहोशैरलीकोक्तेरलं बल ॥ १९ त्वयोक्तोऽयं ग्लहस्सत्यं न मर्येषोऽनुमोदितः । एवं त्वया बेद्विजितं विजितं न मया कथम् ॥ २० श्रीपराशार उवाच अधान्तरिक्षे वागुर्धैः प्राहु गम्भीरनादिनी । बलदेवस्य तं कोपं वर्द्धयन्ती महात्मनः ॥ २१ जितं बलेन धर्मेण रुक्मिणा भाषितं मुषा । अनुक्तापि वचः किञ्चित्कृतं भवति कर्पणा ॥ २२ ततो बलः समुत्थाय कोपसंरक्तलोचनः।

जधानाष्ट्रापदेनैव सबिमणं स महाबल: ॥ २३

रुक्पीकी राजधानी भोजकट नामक नगरको गये॥९॥ जब प्रश्नम-पुत्र महात्वा अनिरुद्धका विवाह-संस्कार हो खुका तो कलिंगराज आदि राजाओंने स्वमीसे कहा— ॥ १० ॥ ं ये बलभद्र चुतक्रीडा [ अच्छी तरह ] जानते तो हैं नहीं क्षथापि इन्हें उसका ज्यसन बहुत है; तो फिर हम इन महाबत्वी रामको जुएसे ही क्यों न जीत ले ?" ॥ ११ ॥ श्रीपराशरजी बोले-- एव बलके मदसे उन्पत्त हक्मीने उन राजाओंसे कहा—'बहुत अच्छा' और सभामें बलगमजीके साथ शुतक्रीडा आरम्भ कर दी ॥ १२ ॥ रुक्मीने पहले ही दाँवमें बरुएमजीसे एक सहस्र निष्क जीते तथा दसरे दाँबमें एक सहस्र निष्क और जीत लिये ॥ १३ ॥ तब बलभद्रजीने दस हजार निष्कव्य एक दाँच और रूगाया । उसे भी पक्के जुआरी स्वमीने ही जीत लिया ॥ १४ ॥ हे द्विज ] इसपर मुख कलिंगराज दति दिखाता हुआ जोरसे हैंसने लगा और मदोन्मन रुक्मीने कहा— ॥ १५ ॥ "बातझीडासे अनभिश इन बरुभद्रजीको मैंने हुत दिया है; ये वृधा ही अक्षके घमण्डसे अन्धे होकर अशकुहाल पुरुषोंका अपमान करते थे" ॥ १६ ॥ इस प्रकार कलिंगराचको दाँत दिखाते और स्वमीको दर्वाक्य कहते देख हलायध बलभद्रजी अत्यन्त क्रोधित हुए । १७ ॥ तत्र उन्होंने अत्यन्त कृपित होकर करोड़ निष्कका दाँव छगाया और स्वमीने भी उसे प्रहणकर उसके निमित्त प्रसि पेंके ॥ १८ ॥ उसे वलदेवजीने ही जीता और वे जोरसे बोल उठे, 'मैंने जीता।' इसपर स्वमी भी चिल्लाकर बोला—'बलग्रम ! असत्य बोलनेसे कुछ त्त्रभ नहीं हो सकता, यह दाँच भी मैंने ही जीता है ॥ १९ ॥ आपने इस दाँवके विषयमें जिक्र अवस्य किया था, कित् मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता ?'' ॥ २०॥ श्रीपसशस्त्री बोले-उसी समय महाला बलदेव-जीके क्रोधको बढाती हुई आकाश्चाणीने मन्भीर स्वरमें कहा— ॥ २१ ॥ "इस दाँबको घर्मानुसार तो बल्पायजी ही जीते हैं: रुक्मी झुट बोल्सा है क्योंकि [अनुमोदनसूचक] बचन न कहनेपर भी [ पाँसे फेंकने आदि ] कार्यसे वह अनुमोदित हो माना जायगा" ॥ २२ ॥ तब क्रोधसे अरुणनयन हुए महाबस्त्री बरुभद्रजीने

उठका रुक्मीको जुआ खेलनेके पाँसीसे ही मार

है द्विज ! उसके विवाहमें सम्मिरित होनेके लिये

कुणाचन्द्रके साथ बलभद्र आदि अन्य याद्वगण भी

डाला ॥ २३ ॥ फिर फड़कते हुए कॉलंगराजको बलपूर्वक पकड़कर बरुरामजीने उसके दाँत, जिन्हें दिशासाता हुआ

बह हैंसा था, तोड दिये ॥ २४ ॥ इनके सिवा उसके पक्षके

और भी जो कोई राजालोग थे उन्हें बलरामजीने अत्यन्त

कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तम्भ उज्राहकर उससे मार डाला ॥ २५ ॥ हे द्विज ! उस समय बलरामजीके कॉपत

होनेसे हाहाकार सच गया और सम्पूर्ण राजालोग भयधीत

बलरामजीके भयसे कुछ भी नहीं कहा ॥ २७ ॥ तदनन्तर,

हे द्विजश्रेष्ठ ! यादवेंकि सहित श्रीकृष्णचन्द्र सपतीक

हे मैत्रेय ! उस समय स्वमीको मारा प्रया देख श्रीमधुसुदनने एक ओर रुविमणीके और दूसरी ओर

होकर भागने लगे ॥ २६ ॥

कलिङ्गराजं चादाय विस्फुरन्तं बलाङ्कलः । वभञ्ज दन्तान्कृपितो यै: प्रकाशं जहास स: ॥ २४ आकृष्य च पहास्तम्यं जातरूपमयं बल: । जवान तान्ये तत्यक्षे भूभृतः कुपितो भृताम् ॥ २५ ततो हाहाकृतं सर्वं पलायनपरं द्विज।

तद्राजमण्डलं भीतं बभूब कुपिते बले ॥ २६ बलेन निहतं दृष्टा रुक्मिणं मधुसूदनः।

नोवाच किञ्चिन्मैत्रेय हिक्मणीबलयोर्भयात् ॥ २७ ततोऽनिरुद्धमादाय कृतदारं द्विजोत्तम ।

द्वारकामाजगामाथ यदुचक्रं च केशवः ॥ २८

इति श्रीविष्णुप्राणे पञ्चनेऽदेऽष्टाविद्योऽध्यायः ॥ २८ ॥

अनिरुद्धको लेका द्वारकापुरीमें चले आये ॥ २८ ॥

उन्तीसवाँ अध्याय

नरकासुरका वध

P

श्रीपरागर उक्तन

द्वारवत्यां स्थिते कृष्णे शक्रस्त्रिभुवनेश्वरः ।

मत्तेरावतपृष्टुगः ॥ पैत्रेय आजगामाध प्रविद्य द्वारकां सोऽथ समेत्य हरिणा ततः ।

कथयामास दैत्यस्य नरकस्य विचेष्टितम् ॥

त्वया नाथेन देवानां मनुष्यत्वेऽपि तिष्ठता ।

प्रश्नमं सर्वदुःस्त्रानि नीतानि मधुसुद्वन ॥

तपस्क्वियसनार्थीय सीऽरिष्टो धेनुकस्तथा।

प्रवृत्तो यस्तथा केशी ते सर्वे निहतास्त्वया ॥

कंसः कुवलयापीडः पूतना बालघातिनी । नाज्ञं नीतास्त्वया सर्वे येऽन्ये जगदुपद्रवाः ॥

युष्महोर्दण्डसम्भृतिपरित्राते

यज्वयज्ञांज्ञसम्प्राप्त्या तृष्ट्रिं यान्ति दिवौकसः ॥

सोऽहं साम्प्रतपायातो यन्निपित्तं जनार्दन । तच्यूत्वा तत्प्रतीकारप्रयत्नं कर्तुमहींस ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय ! एक बार जब श्रीभगवान् द्वरस्कानें हो थे त्रिमुबनपति इन्द्र अपने मत

गजराज ऐरावतपर चढ्का उनके पास आये॥१॥ द्वारकामें आकर वे भगवानसे मिले और उनसे नरकासुरके अत्याचारीका वर्णन किया॥२॥ [वे

बोले— ] "हे मधुसुदन ! इस समय मनुष्यरूपमें स्थित होकर भी आप सम्पूर्ण देवताओंके स्वामीने हमारे समस्त दुःखोंको शान्त वर दिया है॥३॥

जो आरष्ट, धेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा

T.

तपस्त्रियोंको क्षेत्रित करते रहते थे उन सबको आपने

मार डाला ॥ ४ ॥ कंस, कुवल्यापीठ और बालपातिनी पुतना तथा और भी जो-जो संसारके उपद्रवरूप थे उन

सबको आपने नष्ट कर दिया ॥ ५ ॥ आपके बाहदण्डकी रातासे त्रिलोकीके सुरक्षित हो जानेके कारण याजकीके दिये हुए यज्ञभागोंको प्राप्तकर देवनण हुप्त हो रहे

हैं॥६॥ हे जनार्दन ! इस समय जिस निमित्तसे मैं आपके पास उपस्थित हुआ है उसे सुनकर आप उसके

प्रतीकारका प्रयत करें ॥ ७ ॥

भौमोऽयं नरको नाम प्राग्ज्योतिषपुरेश्वरः । सर्वभूतानामुषद्यातमरिन्दम् ॥ करोति देवसिद्धासरादीनां नृपाणां च जनादेन । हुत्वा तु सोऽसुरः कन्या रुरुधे निजमन्दिरे ॥ छत्रं यस्सिलिलस्रावि तजहार प्रचेतसः। मन्दरस्य तथा शृङ्गं हतवान्पणिपर्वतम् ॥ १० अमृतस्राविणी दिख्ये मन्मातुः कृष्ण कुण्डले । जहार सोऽसुरोऽदित्या वाञ्छत्यैरावर्त गजम् ॥ ११ दर्नीतमेत द्वीबन्द मया तस्य निवेदितम्। यदत्र प्रति कर्तव्यं तत्स्वयं परिमृश्यताम् ॥ १२ श्रीपराग्रस उवाच इति श्रुत्वा स्मितं कृत्वा भगवान्देवकीसृतः । गृहीत्वा बासवं हस्ते समुत्तस्थौ वरासनात् ॥ १३ सञ्जित्यागतमासद्धाः गरुडं गगनेचरम् । सत्यभामां समारोष्य यद्यौ प्राग्न्योतिषं पुरम् ॥ १४ आरुह्यैराबतं नागं शक्रोऽपि त्रिदिवं ययौ । ततो जगाम कृष्णश्च पश्यतां द्वारकौकसाम् ॥ १५ प्राग्ज्योतियपुरस्यापि समन्ताच्छतयोजनम् । आचिता मीरवैः पाशैः क्षुसन्तैर्भृद्विजोत्तम ॥ १६ तांशिच्छेद हरिः पाशान्शिप्या चक्रं सुदर्शनम् । ततो मुरस्समुत्तस्थौ तं जघान च केशवः ॥ १७ पुरस्य तनयानसप्त सहस्रांस्तांस्ततो हरिः। चक्रधाराग्निनिर्दग्धांश्रकार शलभानिव ॥ १८ हत्वा मुरं हयप्रीवं तथा पञ्चजनं द्विज। प्राग्ज्योतिषपुरं धीमांस्त्वरावान्समुपाद्रवत् ॥ १९ नरकेणास्य तत्राभून्यहासैन्येन संयुगम्। कुष्णस्य यत्र गोबिन्दो जघ्ने दैत्यान्सहस्रदाः ॥ २० शस्त्रास्त्रवर्षं मुञ्जन्तं तं भौमं नरकं वली। क्षिप्त्वा चक्रं द्विधा चक्रे चक्री दैतेयचक्रहा ॥ २१ हते तु नरके भूमिर्गृहीत्वादितिकुण्डले। उपतस्थे जगन्नाथं वाक्यं चेदमथाब्रवीत् ॥ २२

हे शङ्गदमन ! यह पृथिवीका पृष्ठ नरकासुर प्रारज्योतिषपुरका त्यामी है; इस समय यह सम्पूर्ण जीवीका घात कर रहा है ॥ ८ ॥ हे जनार्दन ! उसने देखता, सिद्ध, असूर और राजा आदिकोंको कन्याओंको बलात् लाकर अपने अन्तःपुरमें बन्द कर रखा है॥ ९॥ इस दैत्यने वरुणका जल बरसानेवाला छत्र और मन्दराबलका मुणिपर्वत नामक शिखर भी हर किया है ॥ १० ॥ हे कृष्ण ! उसने मेरा माता आदितिके अमृतस्राधी दोनी दिन्य कुण्डल के लिये हैं और अब इस ऐरावत हायीकी भी क्षेत्रा चाहता है।। ११॥ हे गोबिन्द ! मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियाँ सूना दी हैं; इनका जो प्रतीकार होना चाहिये, वह आप खये विचार हैं" ॥ १२ ॥ श्रीपराशरजी बोले—इन्द्रके वे वचन सुनकर श्रीदेववकेन्द्रन मुसस्त्रमे और इन्द्रका हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसनसे उठे ॥ १३ ॥ फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए अञ्चारागामी महत्वपर सत्यभागाको बढ़ाकर स्वयं चढ़े और आयन्योतिषपुरको चले ॥ १४ ॥ तदनचर इन्द्र भी ऐरावतपर चढ़कर देवलोकको गये तथा भगवान् कृष्णचन्द्र सब द्वारकावासियोंके देखते-देखते [ नरकासुरको मारने ] चले गये ॥ १५ ॥ हे द्विजोतम ! प्रान्ज्वोतिवपुरके चारों ओर पृथियों सी बोजनतक पुर दैत्यके बनाये हुए छुरेकी धाराके समान अति तीक्ष्ण पाशोंसे घिरी हुई थी ॥ १६ ॥ भगवान्ने उन पाशीको सुदर्शनचक्र पेंक्कर काट डाला; फिर मुर दैत्य भी सामना करनेके लिये उठा हब श्रीकेशवने उसे भी मार डाला ॥ १७ ॥ तदनन्तर श्रीहरिने मुस्के साथ हजार पुत्रीको भी अपने चक्रको धाररूप अग्रिमें प्रतंगके समान भस्म कर दिया ॥ १८ ॥ हे द्विज ! इस प्रकार मंतिमान् भगवान्ने मुर, हयबीच एवं पञ्जन आदि दैत्योंको भारकर बड़ी इतिहालासे प्रारच्योतिषपुरमे प्रवेदा किया ॥ १९ ॥ वहाँ पहिचकर चगवान्का अधिक सेनाबाले नरकासुरी युद्ध हुआ जिसमें श्रीगोधिन्दने उसके सहस्रों दैत्योंको मार हाला ॥ २० ॥ दैल्बइलका दलन करनेवाले महाबलबान्

भगवान् चक्रपाणिने शस्त्रासको वर्षा करते हुए भूमिपुष

नरकासरके सुदर्शनंबक फेंककर दो टुकड़े कर

दिये ॥ २१ ॥ नरकासुरके गरते ही पृथिवी अदितिके

कुण्डल लेकर उपस्थित हुई और श्रोजगनायसे कहने

लगो ॥ २२ ॥

प्रध्ययाचे

यदाहमुद्भुता नाथ त्वचा सूकरमूर्तिना। त्वल्पर्शसम्भवः पुत्रस्तदायं मय्यजायत ॥ २३

सोऽयं त्वयैव दत्तों मे त्वयैव बिनिपातितः ।

गृहाण कुण्डले चेमे पालयास्य च सन्ततिम् ॥ २४

भारावतरणार्थाय ममैव भगवानिमम्।

अंहोन लोकमायातः प्रसादसुमुखः प्रभो ॥ २५

त्वं कर्ता च विकर्ता च संहर्ता प्रभवोऽप्ययः ।

जगतां त्वं जगहूपः स्तूयतेऽच्युत कि तव ॥ २६

व्याप्रिक्यांच्ये क्रिया कर्ता कार्यं च भगवान्यथा । सर्वभूतात्मभूतस्य स्तूयते तव कि तथा ॥ २७

प्रमात्मा च भूतात्मा त्वमात्मा चाट्ययो भवान् ।

यथा तथा स्तुतिर्जाध किमर्थं ते प्रवर्तते ॥ २८

प्रसीद सर्वभूतात्पन्नरकेण सु यत्कृतम्।

तत्क्षम्यतामदोषाय त्वत्सुतस्त्वन्निपातितः ॥ २९ श्रीपराञार अञ्चल

तथेति चोक्त्या धरणीं भगवान्भृतभावनः ।

रत्नानि नरकावासाज्जश्राह मुनिसत्तम ॥ ३०

कन्यापरे स कन्यानां योडशानुलविक्रमः ।

शताधिकानि दद्देश सहस्राणि महामुने ॥ ३१ चतुर्देष्टान्गजोञ्चाय्यान् पद्सहस्राञ्च दृष्टवान् ।

काम्बोजानां तथाधानां नियुतान्येकविंशतिष् ॥ ३२

ताः कन्यास्तास्तथा नागांस्तानश्चान् द्वारकां पुरीम् ।

प्रापयामास गोविन्दस्सद्यो नरककिङ्करै: ॥ ३३ ददशे बारुणं छत्रं तथैय मणिपर्वतम्।

हरिगरिडे पतगेश्वरे ॥ ३४ आरोपयामास

आरुह्य च स्वयं कृष्णस्सत्यभामासहायवान् ।

अदित्याः कुण्डले दात् जगाम त्रिदशालयम् ॥ ३५

घारणकर आफ्ने मेरा उद्धार किया था उसी समय आफ्ने

पृथिबी बोली—हे नाथ ! जिस समय वगहरूप

स्पर्शसे मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥ २३ ॥ इस प्रकार

आपहीने मुझे यह पुत्र दिया था और अब आपहीने इसको नष्ट किया है: आप ये कृष्डल लेजिये और अब इसकी

सन्तानको रक्षा कौजिये ॥ २४ ॥ हे प्रभो ! मेरे ऊपर प्रसन्न होकर हो आप मेरा भार उतारनेके किये अपने अंशसे इस लोकने अवतीर्ण हुए है ॥ २५ ॥ हे अच्युत ! इस जगत्के

आप ही कर्ता, आप हो जिकती (पोपक) और आप ही हर्ता (संहारक) 🖏 आप ही इसकी उत्पत्ति और रूपके

स्थान है तथा आप ही जगत्रूरूप हैं। फिर हम आपकी

स्तृति किस प्रवहर करें ? ॥ २६ ॥ हे भगवन् ! जब कि व्यक्ति, व्याप्य, क्रिया, यज्ञां और कार्यरूप आप ही है तब सबके आत्मरूरूप आपक्षी किस प्रकार स्तृति को जा

सकती है ? ॥ २७ ॥ हे नाथ ! जब आप ही परमात्मा, आप हो भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा है तब किस वस्तुको लेकर आपको स्तृति हो सकती

है ? ॥ २८ ॥ हे सर्वभूतात्सन् ! आप प्रसन्न होइये और इस नरकासुरके सम्पूर्ण अपराध क्षमा कीजिये । निश्चय ही आपने अपने पुत्रको निर्दोध करनेके छिये ही स्वयं

मारा है ॥ २९ ॥ श्रीपराद्यारको बोले—हे मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर

भगवान् भृतभावनने पृथिबीसे कहा---"तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो'' और फिर नरकासुरके महलसे नाना प्रकारके रल लिये ॥ ३० ॥ हे महामुने ! अतुलविक्रम श्रीभगवान्ने नरकासरके कन्यान्तः पूरमें जाकर सोलंह हजार एक सी कन्याएँ देखीं ॥ ३१ ॥ तथा चार दतिवाले छः हजार गजश्रेष्ठ और इक्षोस काल काम्बोबदेशीय अध देखे ॥ ३२ ॥ उन कन्याओ, द्वाधियों और घोड़ोंको

पहेंचवा दिया ॥ ३३ ॥ तद्वनतर भगवान्ने वरुणका छत्र और गणिपवीत देखा, इन्हें उठाकर उन्होंने पश्चिएज गरुडपर एव लिया ॥ ३४ ॥

श्रीकृष्णचन्द्रने नरकासुरके सेवकोद्वारा तुरन्त ही द्वारकापुरी

और सत्यभामाके सहित त्वयं भी उसीपर चंदकर अदितिके कुण्डल देनेके लिये स्वर्गलोकको गये ॥ ३५॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंऽहो एकोनजिङ्गोऽध्यायः ॥ २९ ॥ - + -

# तीसवाँ अध्याय

पारिजात-हरण

4

गरुडो वारुणं छन्नं तथैव मणिपर्वतम्। सभायै च हवीकेशं लीलवैव वहन्ययौ ॥ ततञ्ज्ञङ्गमुपाध्मासीत्स्वर्गद्वारगतौ इतिः । उपतस्थुस्तथा देवास्सार्घ्यहस्ता जनार्दनम् ॥ स देवैरचिंतः कृष्णो देवमातुर्निवेशनम्। सिताभ्रज्ञिखराकारं प्रविज्य दद्द्रोऽदितिम् ॥ स तां प्रणम्य शकेण सह ते कुण्डलीत्तमे । ददौ नरकनाशं च शशंसास्यै जनार्दनः॥ ततः प्रीता जगन्माता धातारं जगतां हरिम् । तुष्टाबादितिरव्यपा कृत्वा तत्प्रवर्ण मनः॥ अदितिरूषाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयङ्कर । सनातनात्मन् सर्वात्मन् भूतात्मन् भूतभावन् ॥ प्रणेतर्पनसो बुद्धेरिन्द्रियाणां गुणात्वक ।

श्रीपराशर उनाच

त्रिगुणातीत निर्द्वेन्द्व शुद्धसत्त्व हृदि स्थित ॥ सितदीर्घादिनिइशेषकल्पनापरिवर्जित जन्मादिभिरसंस्पृष्ट स्वप्नादिपरिवर्जित ॥

सन्व्या रात्रिरहो भूमिर्गंगनं वायुरम्बु च । हुताशनो मनो बुद्धिर्भूतादिस्त्वं तथाच्युत ॥ सर्गस्थितिविनाशानां कर्ता कर्तृपतिर्भवान् । ब्रह्मविष्णुशिवाख्याभिरात्मपूर्तिभिरीश्वर देवा दैत्यास्तथा यक्षा राक्षसास्सिद्धपन्नगाः । कूष्माण्डाश्च पिज्ञाचाश्च गन्धर्वा मनुजास्तथा ॥ ११

पशवश्च मृगाश्चैष पतङ्गाश्च सरीसृपाः । वृक्षगुल्पलता बहुव्यः समस्तास्तृणजातयः ॥ १२ स्यूला मध्यास्तथा सृक्ष्मास्युक्ष्मात्सुक्ष्मतराञ्च ये । देहभेदा भवान् सर्वे ये केचित्पुर्गलाश्रयाः ॥ १३ माया तवेयमज्ञातपरमार्थातिमोहिनी ।

अनात्मन्यात्मविज्ञानं यथा मुढो निरुद्ध्यते ॥ १४

श्रीहरिकी अञ्यप्र भाजसे स्तुति की ॥ ५ ॥

पृथक् हैं तथा स्वप्नादि अवस्थात्रवसे परे हैं; आपको नमस्कार है ॥ ८ ॥ हे अच्युत ! सन्ध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, बायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार — ये सब आप ही हैं ॥ ९ ॥ हे ईश्वर ! आप बह्मा, विष्णु और ज्ञिबनायक अपनी

मृर्तियोसे जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति और नाहाके कर्ता है तथा आप कर्ताओंके भी स्वामी हैं ॥ १० ॥ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षरा, सिद्ध, पत्रम (नाम), कृष्याण्ड, पिशाच, गन्धवं, यनुष्य, पश्, मृग, पतङ्क, सरोसुप (साँप), अनेकों बुक्ष, पुल्म और लताएँ, समस्त नृगजातियाँ तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म और सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म जितने देत-भेद पूर्गल (परमाण्) के आश्रित हैं वे सब आप ही

है ॥ ११—-१३ ॥ हे प्रधा ! आपकी माया ही परपार्थतत्वके न जाननेवाले भुरुषोको मोहित करनेवाली है जिससे मृद प्रय अनात्मामें आत्मबृद्धि करके बन्धनमें पड़ जाते

श्रीपराशरजी बोले—पॉक्षराज गरुड वारुणक्रम, मणिवर्षत और सत्यभामाके सहित श्रीकृष्ण-चन्द्रको लीलसे-ही लेकर चलने लगे ॥ १ ॥ स्वर्गके द्वार

पर पहुँचते ही श्रीहरिने अपना शेख बजाया । उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ्य लेकर भगवानुके सामने उपस्थित हुए॥ २॥ देवताओंसे पुजित होकर श्रीकृष्णचन्द्रजीने देवमाता अदितिके क्षेत्र मेघशिएएके समान गृहमें जाकर

उनका दर्शन किया ॥ ३ ॥ तब श्रीजमार्दनने इन्द्रके साथ देवमाताको प्रणामकर उसके अत्युत्तम कुण्डल दिये और उसे नरक-बधका वृतास सुनाया॥४॥ तदनसर जगन्माता अद्तिने प्रसन्नतापूर्वक तन्मय होकर जगद्धाता

अदिति बोली—हे कनलनयन । हे भक्तीको अभय वसनेवाले ! हे सनातनस्वरूप ! हे सर्वात्मन् ! है भूतस्वरूप ! हे भूतभावन ! आपको नमस्कार है ॥ ६ ॥ हे मन, युद्धि और इन्द्रियोंके रचयिता ! हे गुणस्वरूप ! हे त्रिगुणातीत ! हे निद्वन्द्व ! हे शुद्धसत्त्व ! हे अन्तर्यामिन् !

आपको नमस्कार है॥ ७॥ हे नाच ! आप श्वेत, दोर्घ आदि सम्पूर्ण कल्पनाओंसे रहित हैं, जन्मादि विकारिसे

अखे स्वमिति भावोऽत्र यत्पुंसामुपजायते ।

अहं ममेति भावो यत्प्रायेणैवाभिजायते ।

संसारमातुर्मायायास्तवैतन्नाथ चेष्टितम् ॥ १५

यै: स्वधर्मपरैर्नाथ नरैराराधितो भवान् । ते तरस्यखिलामेतां मायामात्मविमुक्तये ॥ १६

ब्रह्माद्यास्सकला देवा मनुष्याः पश्चवसन्धा ।

विष्णुमायामहावर्तमोहान्धतमसायृताः

आराध्य त्वामभीप्यन्ते कामानात्मभवक्षयम् । यदेते पुरुषा माया सैवेयं भगवंस्तव॥ १८

मया त्वे पुत्रकामिन्या वैरिपक्षजवाय च । आराधितो न मोक्षाय मायाविलसितं हि तत् ॥ १९

कौपीनाच्छादनश्राया वाञ्छा कल्पहुमादपि । जायते यदपुण्यानां सोऽपराधः स्वदोषजः ॥ २०

तत्त्रसीदाखिलजगन्मायामोहकराव्यय अज्ञानं ज्ञानसद्धावभूतं भृतेश नाशय ॥ २१

नमस्ते चक्रहस्ताय शाईहस्ताय ते नमः। गदाहस्ताय ते विष्णो शृङ्खहस्ताय ते नमः ॥ २२

एतत्पश्यामि ते रूपं स्थूलचिद्धोपलक्षितम् । न जानामि परं यत्ते प्रसीद परमेश्वर ॥ २३ श्रीपराशार ख्याच

अदित्यैवं स्तुतो विष्णुः प्रहस्याह सुरारणिम्' । माता देवि त्वमस्पाकं प्रसीद वरदा भव ॥ २४

अदितिरुवाच एवपस्तु तथेच्छा ते त्वमशेषैस्पुरासुरै:। अजेयः पुरुषव्याच्च मर्त्यलोके भविष्यसि ॥ २५

श्रीपराशर उवाच

ततः कृष्णस्य पत्नी च शक्रपत्न्यासहादितिम् । सत्यभामा प्रणम्याह प्रसीदेति पुनः पुनः ॥ २६ अदितिरुवाच

मत्प्रसादाञ्च ते सुभ्र जरा वैरूप्यमेव वा । भविष्यत्यनवद्याङ्गि सुस्थिरं नवयौवनम् ॥ २७ ।

है ॥ १४ ॥ हे नाथ ! पुरुषको जो अनात्मार्गे आत्मवृद्धि और 'पें-पेरा' आदि भाव प्रायः उत्पन्न होते हैं वह सब आपकी जगजननी मायाका ही विलास है ॥ १५ ॥ है

नाथ । जो स्वधर्मपरायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं वे अपने मोक्षके लिये इस सम्पूर्ण मत्याको पार कर जाते हैं ॥ १६ ॥ बह्या आदि सम्पूर्ण देकगण तथा मनुष्य और

पशु आदि सभी विष्णुमायारूप महान् आवरीमें पड़कर मोहरूप अन्यकारसे आयुत हैं॥ १७ ॥ हे घगवन् ! [ जन्म और मरणके चक्रमें पड़े हुए ] ये पुरुष जीवके

भव-बन्धनको नष्ट करनेवाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकारकी कामनाएँ ही माँगते हैं यह आपकी माया ही है।। १८॥ मैंने भी पुत्रोंकी जयकामनासे राजुपक्षको पराजित करनेके लिये ही आपकी आराधना की है, मोक्षके

लिये नहीं। यह भी आपकी मायाका ही विलास है ॥ १९ ॥ पुण्यहीन पुरुषीकी जो कल्पवृक्षसे भी कौषीन और आच्छादन-बस्बमात्रकी ही कापना होती है यह उनका कर्म-दोष-जन्य अपराध ही है ॥ २० ॥

हे अखिलजगन्माया-मोहकारी अध्यय प्रभी ! आप प्रसन्न होइये और हे भूतेश्वर ! 'मै ज्ञानवान् हैं' मेरे इस अज्ञानको नष्ट कौजिये ॥ २१ ॥ हे चक्रपाणे ! आएको नमस्कार है, हे झार्ड्रधर! आपको नमस्कार है; हे गदाधर ! आपक्षे नमस्कार है; हे शंखपाणे ! हे विष्णो !

आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ २२ ॥ मैं स्थूल चिह्नोंसे प्रतीत होनेवाले आपके इस रूपको ही देखती हैं; आपके वास्तविक परस्वरूपको मैं नहीं जानती; हे परपेश्वर ! आप प्रसन्न होइये ॥ २३ ॥ श्रीपराञ्चरजी बोले—अदितिद्वारा इस प्रकार स्तृति किये जानेपर भगवान् विष्णु देवमातासे हैंसकर

बोले - "हे देवि ! तुम तो हमारी माता हो; तुम प्रसन्न

होकर हमें बरदायिनी होओ''॥ २४ ॥ अदिति बोली—हे पुरुषसिंह! तुम्हार्ग इच्छा पूर्ण हो। तुम मर्त्यलोकों सम्पूर्ण सुरासुरोंसे अजेय होगे ॥ २५॥ श्रीपराशरजी बोले---तदननर शक्रपती शबीके

सहित कृष्णप्रिया सत्यभामाने अदितिको पुनः-पुनः प्रणाम करके कहा---"माता ! आप प्रसन्न होड्ये" ॥ २६ ॥ अदिति बोली-- हे सुन्दर भृकृटिवाली ! मेरी श्रीपराशार उद्याच

अदित्या तु कृतानुज्ञो देवराजो जर्नादनम्। यधावत्पूजयामास बहुमानपुरस्तरम् ॥ २८

श्ची च सत्यभामायै पारिजातस्य पुष्पकम् । न ददौ मानुषीं मत्वा स्वयं पुष्पैरलङ्कृता ॥ २९

ततो ददर्श कृष्णोऽपि सत्यभामासहायवान् ।

देवोद्यानानि हृद्यानि नन्दनादीनि सत्तम ॥ ३० ददर्श च सुगन्धाढ्यं मञ्जरीपुद्धधारिणम्।

नित्याह्वादकरं ताम्रबालपल्लवशोभितम् ॥ ३१ मध्यमानेऽमृते जातं जातरूपोपमत्बचम् ।

पारिजातं जगन्नाथः केशवः केशिसूदनः ॥ ३२ तुतोष परमधीत्या तस्ताजमनुत्तमम्। तं दुष्टा प्राह गोविन्दं सत्यभामा द्विजोत्तम । कस्मात्र द्वारकामेष नीयते कृष्ण पादपः ॥ ३३

यदि चेत्त्वद्वचः सत्यं त्वमत्यर्थे प्रियेति मे । मद्रेहनिष्कुटार्थाय तदयं नीयतां तरुः ॥ ३४ न मे जाम्बवती तादुगभीष्टा न च रुक्मिणी । सत्ये यथा त्वमित्युक्तं त्वया कृष्णासकृतियम् ॥ ३५

सत्यं तद्यदि गोविन्द् नोपचारकृतं मम । तदस्तु पारिजातोऽयं मम गेहविश्रूषणम् ॥ ३६ बिभ्रती पारिजातस्य केशपक्षेण मझरीम् । सपत्नीनामहं मध्ये शोभेयमिति कामये ॥ ३७

श्रीपराशा उदाच इत्युक्तसम प्रहस्यैनां पारिजातं गरुत्पति । भो शची देवराजस्य महिषी तत्परिप्रहम् ।

पारिजातं च गोविन्द हर्तुमहींस पादपम् ॥ ३९ उत्पन्नो देवराजाय दत्तस्तोऽपि ददौ पुनः । महिच्ये सुमहाभाग देख्ये शच्ये कुतुहलात् ॥ ४० शचीविभूषणार्थाय देखैरमृतमन्थने ।

उत्पादितोऽयं न क्षेमी गृहीत्वैनं गमिष्यसि ॥ ४१

कृपासे तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता व्यास न होगी । हे अनिन्दिताङ्गि । तेरा नष्टयौवन सदा स्थिर रहेगा ॥ २७ ॥ श्रीपराशरजी बोले—तदनत्तर ऑदितिको आञ्चासे देवराजने अत्यन्तं आदर-सत्कारके साथ श्रीकृष्णवन्त्रका

पूजन किया ॥ २८ ॥ किन्तु कल्पवृक्षके पुष्पीसे अलङ्कता इन्द्राणीने सत्यभामाको मानुको समझकर ये पूर्ण न दिये ॥ २९ ॥ हे साधुश्रेष्ठ ! तदननार सत्यभामाके सहित क्षीकृष्णचन्द्रने भी देवताओंके नन्दन आदि मनोहर उद्यानेको देखा ॥ ३० ॥ बहाँपर केशिनिषदन जगनाथ

श्रीकृष्णने सुगन्धपूर्ण मञ्जरी-पुडाधारी, नित्याह्वादकारी और ताम्रवर्ण वाल पत्तीसे सुशोधित, अमृत-मन्धनके समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छालवाला पारिजात-वृक्ष

देखा ॥ ३१-३२ ॥ हे द्विजोत्तम ! उस अत्युत्तम सुधराजको देखकर परम प्रीतिवरा सलभामा अति प्रसन्न हुई और श्रीगोविन्दसे

बोली—''हे कृष्ण ! इस वृक्षको हारकापुरी क्यों नहीं ले चरुते ? ॥ ३३ ॥ यदि आपका यह वचन कि 'तुम ही मेरी अल्पन्त प्रिया हो' सत्य है तो मेरे गृहोद्यानमें लगानेके लिये इस युशको ले चलिये ॥ ३४ ॥ हे कृष्ण ! आपने वर्ड बार मुझसे वह प्रिय जाक्य कहा है कि 'हे सत्ये । पुझे तु जितनी प्यारी है उतनी न जाम्बवती है और न रुक्मिणी

मैं अपने केश-कलापोंमें गारिजात-पुष्य गुँधकर अपनी अन्य सप्रत्वियोंमें सुशोधित होऊँ''॥ ३७ ॥ श्रीपराशास्त्री बोले-सत्यधामके इस प्रकार कहनेपर श्रीहरिने हँसते हुए उस पारिजात-वृक्षको गरुडपर रख लिया; तय नन्दनवनके रक्षकोंने कहा— ॥ ३८ ॥

''हे गोजिन्द ! देवराज इन्डकी पत्नी जो महारानी राची है यह पारिजात-मुक्ष उनको सम्पत्ति है, आप इसका हरण न कोजिये ॥ ३९ ॥ क्षीर-समुद्रसे उत्पन्न होनेके अनन्तर यह देवराजको दिया गया था; फिर हे महाभाग । देवराजने

हो'॥ ३५॥ हे गोतिन्द् ! यदि आपका यह कथन सत्य

है—केवल मुझे बहलाना ही नहीं है—तो यह पारिजात-

वृक्ष भेरे भूहका भूषण हो ॥ ३६ ॥ मेरी ऐसी इच्छा है कि

कुतुहलवश इसे अपनी महिषी शबीदेवीको दे दिया है ॥४०॥ समुद्र-मन्थनके समय शबीको विभूषित करनेके लिये ही देवताओंने इसे उत्पन्न किया था; इसे लेकर आप कुशलपूर्वक नहीं जा सकेंगे॥४१॥

देवराजो मुखप्रेक्षी यस्यास्तस्याः परिवहम् । मौड्यात्प्रार्थयसे क्षेमी गृहीत्वैनं हि को व्रजेत् ॥ ४२ अवश्यमस्य देवेन्द्रो निष्कृति कृष्ण यास्यति । वज्रोद्यतकरं शक्रमनुयास्यन्ति चामराः ॥ ४३ सकलैदेवैविंप्रहेण तवाच्युत । विपाककटु यत्कर्म तन्न शंसन्ति पण्डिताः ॥ ४४ श्रीपराध्य उचाच इत्युक्ते तैरुवाचैतान् सत्यभामातिकोपिनी । का दाबी पारिजातस्य को वा शकस्भुराधियः ॥ ४५ सामान्यसर्वलोकस्य यद्येषोऽमृतमन्थने । समुत्पत्रसत्तरः कस्पादेको गृह्णाति वासवः ॥ ४६ यथा सुरा यथैवेन्दुर्यथा श्रीर्वनरक्षिणः। सामान्यसर्वलोकस्य पारिजातस्तथा हुमः ॥ ४७ भर्तृबाहुमहागर्वाहुणद्ध्येनमध्ये शची । तत्कथ्यतामले क्षान्त्या सत्या हारयति द्रमम् ॥ ४८ कथ्यतां च दूतं गत्वा पौलोम्या वचनं मम । सत्यभामा बदत्येतदिति गर्वोद्धताक्षरम् ॥ ४९ यदि त्वं दिवता भर्तुर्यदि वश्यः पतिस्तव । मद्धर्तुर्हरतो वृक्षं तत्कारय निवारणम् ॥ ५० जानामि ते पति शक्कं आनामि त्रिदशेश्वरम् । पारिजातं तथाय्येनं मानुषी हारयापि ते ॥ ५१ श्रीपराहार उदाच इत्युक्ता रक्षिणो गत्ना शच्याः प्रोचुर्यशोदितम् । श्रुत्वा चोत्साहयामास शची शक्रं सुराधिपम् ॥ ५२ ततस्समस्तदेवानां सैन्यैः परिवृतो हरिप्। प्रययौ पारिजातार्थमिन्द्रो योद्धं द्विजोत्तम ॥ ५३ परिधनिश्चिशगदाशूलवरायुधाः । बभूबुखिदशासाजाः शक्रे वज्रकरे स्थिते ॥ ५४ ततो निरीक्ष्य गोविन्दो नागराजोपरि स्थितम् । शकं देवपरीवारं युद्धाय समुपस्थितम् ॥ ५५ वकार शङ्कानियोंचं दिशक्शब्देन पुरवन् ।

कहनेपर सलापामाने अत्यन्त क्रुद्ध होका कहा—''दाबी अथवा देवराज इन्द्र ही इस पारिजातके कीन होते है 🧎 ॥ ४५ ॥ यदि यह अमृत-मन्धनके समय उत्पन्न हुआ है, ती सक्तवे समान समाति है। अकेला उन्द्र ही इसे कैसे ले सकता है ? ॥ ४६ ॥ अरे बनरक्षको । जिस्र प्रकार 🏿 समुद्रसे उत्पन्न हुए 🕽 महिए, चन्द्रमा और लक्ष्मीका सब रहेग समानतासे भोग करते है उसी प्रकार पारिजात-वृक्ष भी सभीकी सम्पत्ति है ॥ ४७ ॥ यदि पतिक बाहबलसे यविता होकर शबीने ही इसपर अपना अधिकार जगा रखः है तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्षको हरण कराकर लिये जाती है, तुम्हें क्षमा करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ४८ ॥ अरे मास्टियो ! तुम तुरन्त जाकर भेरे ये शब्द शबीसे कही कि सत्यभामा अत्यन्त गर्चपूर्वक कड़े अक्षरींमें यह कहती है कि यदि तुम अपने पतिको अत्यना प्यारी हो और ये तुम्हारे बशीभृत है तो मेरे पविको पारिजात हरण करनेसे खेके ॥४९-५०॥ बै तुंग्हारे पति शकको जानती हैं और यह भी जानती है कि वे देवलाओंके स्त्रामी है तथापि भै मानबी ही तुप्तारे इस श्रीपराशस्त्री बोले-सत्यभानके इस प्रकार कहनेपर वनरक्षकोंने राचीके पास जाकर उसरो सम्पूर्ण वतान्त ज्यों-का-त्यों कह दिया। यह सब सुनकर शकीने अपने पति देवराज इन्द्रको उत्साहित किया ॥ ५२ ॥ है हिजोत्तम ! तब देवराज इन्द्र पारिजात-युक्षको छुड़ानेके लिये सम्पूर्ण देवसेनाके सहित श्रीहरिसे लड्डनेके लिये चले ॥ ५३ ॥ जिस समय इन्द्रने अपने हाथमें बज्ज लिया उसी समय सम्पूर्ण देवगण परिघ, निश्चिक, गदा और शुरू आदि अख-शस्त्रोसे सुसज्जित हो गये॥ ५४॥ तदनन्तर देयसेनासे थिरे हुए ऐराबतास्ट इन्द्रको युद्धके लिये उद्यत देख श्रीगोबिन्दने सम्पूर्ण दिशाओंको शब्दायमान करते

अवस्य ही यस लेकर उद्यत होंगे और फिर देवपूल भी अकदय ही उनका अनुगमन करेंगे॥४३॥ अतः है अच्युत ! समला देवताओंके साथ रार बढ़ानेसे आपका कोई लाभ नहीं; क्योंकि जिस कर्मका परिणाप कुट होता है, पण्डितबन उसे अच्छा नहीं कहते "॥ ४४॥ श्रीपराद्मरजी बोले---उद्यान-रक्षकोंके इस प्रकार पारिजात-वृक्षको किये जाती हूँ''॥ ५१ ॥

देवराज भी जिसका भुँह देखते रहते है उस शब्दीकी

सम्पत्ति इस परिजातको इच्छा आप मृढताहीसे करते हैं; इसे लेकर भला कौन सकुताल जा सकता है ? ॥ ४२ ॥

है कृष्ण ! देवराज इन्द्र इस वृक्षका बदला चुकानेके लिये

वर्श श्रीकि

ततो दिशो नभश्चैव दृष्टा शरशतैश्चितम् ।

मुमुचुित्वदशासत्वे हास्त्रशस्त्राण्यनेकशः ॥ ५७

एकैकमस्त्रं शस्त्रं च देवैमुंकं सहस्रशः ।

चिच्छेद लीलयैवेशो जगतां मधुसूदनः ॥ ५८

पाशं सिललराजस्य समाकृष्योरगाशनः ।

चकार खण्डशश्चञ्चा बालपन्नगदेहवत् ॥ ५९

यमेन प्रहितं दण्डं गदाविश्चेपखण्डितम् ।

पृथिव्यां पातयामास भगवान् देवकीसुतः ॥ ६०

शिविकां च धनेशस्य चक्रेण तिलशो विभुः ।

चकार शौरिरकं च दृष्टिदृष्ट्यतौजसम् ॥ ६९

नीतोऽग्निश्चीततां बाणौद्रीविता वसवो दिशः ।

चकविच्छित्रशूलामा स्त्रा भृषि निपातिताः ॥ ६२

साथ्या विश्वेऽथ मस्त्रो गन्धर्वाञ्चैव सायकैः ।

शाङ्गिणा प्रेरितैरस्ता व्योग्नि शाल्मिलतूलवत् ॥ ६३

शार्ङ्गिणाः प्रेरितैरस्ता व्योधि शाल्मिलतूलवत् ॥ ६३ गरुत्मानिष तुण्डेन पक्षाभ्यां च नखाङ्कुरैः । भक्षयंसाडयन् देवान् दारवश्च चचार वै ॥ ६४ ततश्शरसहस्रोण देवेन्द्रमधुसूदनौ । परस्परं ववपति धाराभितिव तोयदौ ॥ ६५ ऐरावतेन गरुडो युयुधे तत्र सङ्कुले ।

देवैस्समस्तेर्युयुधे शक्रेण च जनार्दैनः ॥ ६६ भिन्नेषुशेषबाणेषु शस्त्रेषुस्त्रेषु च त्वरन् । जग्राह वासवो वर्त्र कृष्णश्चकं सुदर्शनम् ॥ ६७ ततो हाहाकृतं सर्व त्रैलोक्यं द्विजसत्तम । यञ्जचक्रकरौ दृष्टा देवराजजनार्दनौ ॥ ६८ क्षिप्तं वज्रमथेन्द्रेण जग्राह भगवान्हरिः । न मुमोच सदा चक्रं शक्रं तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ ६९

प्रणष्ट्रवज्रं देवेन्द्रं गरुडक्षतवाहनम् । सत्यभामात्रवीद्वीरं पलायनपरायणम् ॥ ७० त्रैलोक्येश न ते युक्तं शचीभर्तुः पलायनम् । पारिजातस्त्रगाभोगा त्वामुपस्थास्यते शची ॥ ७१ हुए राङ्क्रध्वनि की और हजारों-लाखों तीले बाण छोड़े ॥ ५५-५६ ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण दिशाओं और आकाशको लेकड़ों बाणोंसे पूर्ण देख देवताओंने अनेकों अस-शस छोड़े ॥ ५७ ॥ जिलोकीके स्वामी श्रीमध्मदनने देवताओंके छोड़े हुए

प्रत्येक अख-राखके लोलासे ही हजारों ट्रकड़े कर

दिये ॥ ५८ ॥ सर्पाहारी मरुखने जलाधिपति वरुणके पाशको खींचकर अपनी बोचसे सर्पके बरोके समान उसके कितने ही दुकड़े का डाले ॥ ५९ ॥ श्रीदेवकी-नन्दनने यमके फेंके हुए दण्डको अपनी गदासे खण्ड-खण्ड कर पृथिवीपर गिरा दिया॥६०॥ कुबेरके विमानको भगवान्ने सुदर्शनचक्रद्वार तिलन्तिल कर डाला और सूर्यको अपनी तेजोमय दृष्टिसे देखकर ही निस्तेज कर दिया॥ ६१॥ भगवान्ने तदनन्तर याण चरसाकर अग्रिको शीतल कर दिया और वसुओंको दिशा-विदिशाओंमें भगा दिया तथा अपने चक्रसे त्रिश्लोकी नोक काटकर रुद्रगणको पृथिसीपर गिरा दिया ॥ ६२ ॥ भगवान्के चलाये हुए वाणीरो साध्यगण, विश्वेदेवगम, मस्द्रम और गन्धर्वगण सेमलकी कईके समान आकारामें ही लीन हो गये ॥ ६३ ॥ श्रीमगवानके साथ गरुङजी भी अपनी चोंच, पहु और पङ्गोसे देवताओंको खाते. भारते और फाडने फिर रहे थे ॥ ६४ ॥ फिर जिस प्रकार दो मेघ जलकी धाराएँ बरसाते हीं उसी प्रकार देवशज इन्द्र और श्रीमधुसुदन एक दुसरेपर बाण बरसाने लगे ॥ ६५ ॥ उस युद्धमें गरुडजी ऐरायतके

लड़ रहे थे ॥ ६६ ॥ सम्पूर्ण वाणोंके चूक, जाने और अख-शकोंक कट जानेपर इन्द्रने शीवतासे कब और कृष्णने सुदर्शनका हाथमें लिया ॥ ६७ ॥ हे हिजश्रेष्ठ ! उस समय सम्पूर्ण जिल्लेकीमें इन्द्र और कृष्णचन्द्रकों ब्रम्भशः वज्र और चक्र लिये हुए देखकर हाहाकार मच गया ॥ ६८ ॥ श्रीहरिने इन्द्रके छोड़े हुए कन्नकों अपने हाथोंसे एकड़ लिया और स्वयं कक्र न छोड़कर इन्द्रसे कहा—"अरे, ठहर !" ॥ ६९ ॥ इस प्रकार वज्र छिन जाने और अपने जाहन ऐग्रवतके गरुडहाग्र क्षत-विश्वत हो जानेक कारण भागते हुए चीर इन्द्रसे सत्यामाने कहा— ॥ ७० ॥ "हे बैलोक्येश्वर ! तुम

शयोंके पति हो, तुम्हें इस प्रकार खद्धमें भीठ दिसलाना

उचित नहीं है। तुम भागो मत, पारिजात पुष्पोको मालासे

विभूषिता होकर शबी शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी ॥ ७३ ॥

साथ और श्रीकृष्णचन्द्र इन्द्र तथा सम्पूर्ण देवताओंक साथ

कीदृशं देवराज्यं ते पारिजातस्वगुञ्जलाम् । अपद्यतो यथापूर्वं प्रणयाभ्यागतां शबीम् ॥ ७२ अर्ल शक प्रयासेन न ब्रीडां गन्तुमहीस । नीयतां पारिजातोऽयं देवासस्तु गतव्यथाः ॥ ७३ पतिगर्वावलेपेन बहुमानपुरस्तरम् । न ददर्श गृष्टं यातामुपचारेण मां शबी ॥ ७४ स्त्रीत्वादगुरुवित्ताहं स्वभर्तृश्लाघनापरा । ततः कृतवती शक्र भवता सह विग्रहम् ॥ ७५ तदलं पारिजातेन परस्वेन हुतेन मे। रूपेण गर्विता सा तु भर्त्रा का स्त्री न गर्विता ॥ ७६ श्रीपराशस उवाच इत्युक्तो वै निबयृते देवराजस्तया द्विज। प्राह चैनामलं चण्डि सस्युः खेदोक्तिविस्तरैः ॥ ७७ न चापि सर्गसंहारस्थितिकर्ताखिलस्य यः । जितस्य तेन मे ब्रीडा जायते विश्वरूपिणा ॥ ७८ यस्माज्यगत्सकलमेतदनादिमध्या-

द्यस्मिन्यतश्च न भविष्यति सर्वभूतात्। तेनोद्धवप्रलयपालनकारेणन व्रीडा कथं भवति देवि निराकृतस्य ॥ ७९ सकलभुवनसृतिमृतिरल्याल्यसुक्ष्मा

तमजमकृतमीशं शाश्चर्तं स्वेच्छयैनं

विदितसकलवेदैर्जायते यस्य नान्यै:।

जगदुपकृतिमत्यै को विजेतुं समर्थः ॥ ८०

अब प्रेमवदा अपने पास आयी हुई शकीकी पहलेकी भौति पारिजात-गुध्मको मालासे अलङ्कत न देखकर तुम्हें

देवराजत्वका क्या सुख होगा ? ॥ ७२ ॥ हे सक्र ! अब तुम्हे अधिक प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं है, तुम सङ्कोच यत करो; इस पारिजात-पृक्षको ले जाओ। इसे

पाकर देवगण सन्तापरहित हों ॥ ७३ ॥ अपने पतिके बाहुबलसे अत्यन्त गर्बिता शचीने अपने घर जानेपर भी मुंझे कुछ अधिक सम्मानको दृष्टिसे नहीं देखा था ॥ ७४ ॥ स्त्री होनेसे पेरा चित भी अधिक गम्भीर नहीं है, इसलिये

मैंने भी अपने पतिका गौरव प्रकट करनेके लिये ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी॥ ७५॥ मुझे दूसरेकी सम्पत्ति इस पारिजातको ले जानेकी क्या आवश्यकता है ? राजी

अपने रूप और पतिके स्त्ररण गर्विता है तो ऐसी झौन-सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्वीकी न हो ?'' ॥ ७६ ॥ श्रीपराञ्चरजी बोले—हे हिंग ! सत्यभागके इस प्रकार करनेपर देवराज लीट आये और बोले—''हे क्रोभिते ! मैं तुन्हारा सुहृद् हैं, अतः मेरे लिये ऐसी वैपनस्य बद्दानेवाली उक्तियोंके विस्तार करनेका कोई प्रयोजन नहीं 🕏 ? ॥ ७७ ॥ जो सम्पुर्ण जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले हैं उन विश्वरूप प्रभुक्षे पराजित होनेमें भी मुझे कोई सङ्कोच नहीं है।। ७८ ।। जिस आदि और मध्यरहित प्रभुसे यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अन्तमें यह न रहेगा; हे देखि ! जगत्की उत्पत्ति, प्रलय और पालनके कारण उस परमात्मासे ही परास्त होनेमें मुझे कैसे रुज्जा हो।

मृर्तिको, जो सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाली है, सम्पूर्ण बेदोंको जाननेवाले अन्य पुरुष भी नहीं बान पाते तथा जिसने जगत्के उपकारके क्रिये अपनी इच्छासे ही मनुष्यरूप धारण किया है उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वरको जीतनेमें कौन समर्थ है ?''॥ ८० ॥

सकती है ? ॥ ७९ ॥ जिसको अत्यन्त अल्प और सुक्ष्य

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽद्यो त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

# इकतीसवाँ अध्याय

भगवानुका द्वारकापुरीयें लौटना और सोलह हजार एक सौ कत्याओंसे विवाह करना

श्रीपराशार उवाच संस्तृतो भगवानित्यं देवराजेन केशवः । प्रहस्य भावगम्भीरमुबाचेन्द्रं द्विजोत्तम् ॥

श्रीकृष्ण उद्याच

देवराजो भवानिन्द्रो वयं मर्त्या जगत्पते ।

श्चन्तव्यं भवतैवेदमपराधं कृतं मम ॥ पारिजाततस्श्रायं नीयतामुचितास्पदम् ।

गृहीतोऽयं मयां शक्त सत्यावचनकारणात् ॥ वर्ज चेदं गृहाण त्वं यदत्र प्रहितं त्वया ।

तर्ववैतसहरूणं शक्त वैरिविदारणम् ॥

विमोहयसि मामीश मत्येऽहमिति कि वदन् ।

जानीयस्त्वां भगवतो न तु सुक्ष्मविदो वयम् ॥

योऽसि सोऽसि जगत्त्राणप्रवृत्तो नाथ संस्थितः । जगतञ्ज्ञाल्यनिष्कर्षे करोष्यसुरसुद्रन् ॥

नीयतां पारिजातोऽयं कृष्ण द्वारवर्ती पुरीम् ।

पर्त्यलोके त्वया त्यक्ते नायं संस्थास्यते भुवि ॥ देव देव जगन्नाथ कृष्ण विष्णो महाभूज ।

राङ्कचकगदापाणे क्षमस्वैतदव्यतिक्रमम् ॥

औपराशर उवाच

तथेत्युक्त्वा च देवेन्द्रमाजगाम भुषं हरिः । प्रसक्तैः सिद्धगन्धर्वैः स्तुयमानः सुर्राधिभः ॥

ततस्राङ्कम्पाध्माय द्वारकोपरि संस्थितः ।

र्ह्यमुत्पादयामास द्वारकावासिनां द्विज ॥ १०

अवतीर्याधः गरुडात्सत्यभामासहायवान् ।

निच्कुटे स्थापयामास पारिजातं महातहम् ॥ ११

यमध्येत्य जनस्सबों जाति स्मरति पौर्विकीम् ।

बास्यते यस्य पृष्पोत्धगन्धेनीर्वी त्रियोजनम् ॥ १२

श्रीपराञ्चरजी बोले—हे द्विजेतम ! इन्द्रने जब इस प्रकार स्तृति की तो भगवान् कृष्णचन्द्र गम्बीर भावसे

हैंसठे हुए इस प्रकार बोले—॥ १॥ **श्रीकृष्णजी बोले**—है जगत्मते ! आप देवराज इन्द्र

हैं और हम मरणधर्मा भनव्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें ॥ २ ॥ मैंने जो वह पारिजात-वृक्ष लिया था उसे इसके योग स्थान

(नन्दनबन) को ले जाइये। हे शक्र ! मैंने तो इसे सत्यधामाके कहतेसे ही ले लिया था ॥ ३ ॥ और आपने

जो बज़ फेंका था उसे भी ले छीजिये, व्योंकि हे शक ! यह राष्ट्रअंको नष्ट करनेवाला शस्त्र आवहाँका है ॥ ४ ॥

इन्द्र बोले — हे ईश ! 'में मनुष्य है' ऐसा कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं ? हे भगवन् ! मैं तो आपके इस सगुण स्वरूपको ही जानता हैं, इस आपके सुक्ष्म

स्वरूपको जाननेवाले नहीं है ॥ ५ ॥ हे नाथ ! आप जो है

वहीं हैं, [ हम तो इतना ही जानने हैं कि ] हे दैत्यदरून ! आप लोकस्थाने तत्वर हैं और इस संसारके काँटोंको निकाल रहे हैं॥ ६॥ हे कृष्ण ! इस पारिजात-वृक्षको

आप द्वारकापुरी ले जाइचे, जिस समय आप मर्त्यलीक छोड़ देंगे, उस समय यह भुल्केंकमें नहीं रहेगा ॥ ७ ॥ है देवदेव ! हे जगनाथ ! हे फुळ्य ! हे विष्णो ! हे

कीजिये ए ८ ॥

महाबाहे ! हे शहुच्छशदापाणे ! मेरी इस भृष्टताको क्षमा

श्रीपगुरारजी बोले-नदुनन्तर श्रीहरि देवगुजसे 'तुम्तारी जैसी इच्छा है वैसा हो सही' ऐसा कहकर सिङ,

गन्धर्व और देवर्षिगणसं स्तृत हो भूलेंकमें चले आये ॥ ९ ॥ है द्विज ! द्वारकांपुरीके ऊपर पहुँचकर श्रीकृष्णचन्द्रने [ अपने आनेकी सुचना रेते हुए ] शहु वजाकर द्वारकामासियोंको आनन्दित किया॥१०॥

तदननार सत्यभाषाके सहित ग्रहसे उत्तरकर उस पारिजात-महाबुक्षको [सन्धभामाके] गृहोद्यानमें लगा दिया ॥ ११ ॥ जिसके पास आकर सब मनुष्योंको अपने

पूर्वजन्दकः स्नरण हो आता है और जिसके पृष्पोंसे निकलो हुई गन्धसे तीन योजनतक पथियो सुगन्धित रहती

ततस्ते यादवास्सर्वे देहबन्धानमानुषान्। दद्शुः पादपे तस्यिन् कुर्वन्तो मुखदर्शनम् ॥ १३ किङ्करैस्समुपानीतं हस्त्यश्चादि ततो धनम्। विभज्य प्रददी कृष्णो बान्यवानां महामतिः ॥ १४ कन्याश्च कृष्णो जब्राह नरकस्य परिव्रहान् ॥ १५ ततः काले शुभे प्राप्ते उपयेमे जनाईनः। ताः कन्या नरकेणासन्सर्वतो यास्समाहृताः ॥ १६ एकस्पित्रेव गोविन्दः काले तासी महामुने । जग्राह विधिवत्पाणीन्पृथयोहेषु धर्मतः ॥ १७

योडशस्त्रीसहस्त्राणि शतयेकं ततोऽधिकप्। तावन्ति चक्रे रूपाणि भगवान् मधुसूदनः ॥ १८ एकैकमेव ताः कन्या मेनिरे मधुसुद्रनः । ममैव पाणिमहणं मैत्रेय कृतवानिति ॥ १९ निशासु च जगत्त्रष्टा तासा गेहेषु केशवः ।

उवास वित्र सर्वासां विश्वरूपधरो हरि: ॥ २०

है।। १२ ॥ यादवीने उस वृक्षके पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना इतीर अगानुष दिखलायी

दिया ॥ १३ ॥ तदनन्तर महामति श्रीकृष्णबन्द्रने वरकासुरके सेवकोद्वारा स्प्रये हुए हाथी-धोड़े आदि धनको अपने बन्ध-बान्धवोमें बॉट दिया और मरकासुरकी वरण की हुई कन्याओंको स्वयं ले लिया ॥ १४-१५ ॥ शुभ समय पाप्त होनेपर श्रीजनार्दनने उन समस्त कन्यओंके साथ, जिन्हें नरकासुर बलात् हर लाया था, विवाह किया ॥ १६ ॥ हे पतामुने ! श्रीगोकिन्दने एक ही समय पृथक्-पृथक् भवनोमें उन संबंके साथ विधियत् धर्मपूर्वक परिपादहण किया॥ १७॥ वे सोलह हजार एक सी खियाँ थीं: उन सबके साथ पाणियहण करते समय श्रीमधुसुद्दनने इतने ही रूप बना लिये ॥ १८ ॥ हे मैंडेय ! परंतु इस समय प्रत्येक कत्या 'भगवानुने मेरा ही पाणित्रहण किया है' इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी ॥ १९ ॥ है विध्र ! जगरनक्षा विश्वरूपचारी श्रीहरि राफ्रिके समय उन सभीके घरोंने

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे एकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

# बत्तीसवाँ अध्याय

उषा-चरित्र

श्रीपरादार उवाच

प्रद्युप्राद्या हरे: पुत्रा रुक्मिण्यां कथितास्तव । भानुभौमेरिकाद्यांश्च सत्यभामा व्यजायत ॥

दीप्तिमत्ताप्रपक्षाद्या रोहिण्यां तत्रया हरे: ।

बभुवुजीम्बवत्यां च साम्बाद्या बलज्ञालिनः ॥

तनया भद्रविन्दाद्या नाप्रजित्यां महाबलाः ।

सङ्ग्रामजित्प्रधानास्तु शैव्यायां च हरेस्सुताः ॥ वुकाद्याश्च सता माद्र्यां गात्रवट्यमुखान्सुतान् ।

अवाप लक्ष्मणा पुत्रान्कालिन्द्याश्च श्रुतादय: ॥

अन्यासां चैव भार्याणां समुत्यन्नानि चक्रिणः ।

अप्टायुतानि पुत्राणी सहस्राणि शतं तथा ॥

श्रीपराशस्त्री बोले—रुक्मिणोके गर्पसे उत्पन्न हुए

भगवान्के प्रद्युत आदि पुत्रीका वर्णन हम पहेले ही कर चुके हैं; संस्थानमाने चानु और भौमेरिक आदिको उत्प दिया ॥ १ ॥ श्रीहरिके रोहिणोके गर्भसे दीप्तिमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जाम्बवतीसे बलशाली साम्ब आदि पुत्र हुए ॥ २ ॥ नाम्रजिती (सत्या) से महावली भद्रविन्द

आदि और बैच्या (मित्रविन्दा) से संघामजित् आदि उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ माद्रीसे बुक आदि, लक्ष्मणासे गाववान्। आदि तथा कालिन्दीसे श्रुत आदि पुत्रीका जन्म

हुआ ॥ ४ ॥ इसी प्रकार भगवानुकी अन्य सियोंके भी आउ अयुत आउ हजार आठ सी (अट्टासी हजार

आठ सी) पुत्र हुए ॥ ५ ॥

प्रद्यप्तः प्रथमक्तेषां सर्वेषां रुक्मिणीसृतः । प्रद्युप्तादनिरुद्धोऽभूद्वत्रस्तस्मादनायतः ॥ अनिरुद्धो रणेऽरुद्धो बलेः पौत्रीं महाबलः । उषां बाणस्य तनयामुपयेमे द्विजोत्तमः॥

यत्र युद्धमसूद्धोरं हरिराङ्करयोर्महत्। छित्रं सहस्रं बाहूनां यत्र बाणस्य चक्रिणा ॥

श्रीपेदेव उनाव कर्ण - राज्यशासमानार्थे - १

कथं युद्धमभृद्वहाञ्जुवार्थे हरकृष्णयोः । कथं क्षयं च बाणस्य बाहूनां कृतवान्हरिः ॥ एतत्सर्वं महाभाग ममाख्यातुं त्वयहींस ।

महत्कौतूहरूं जातं कथां श्रोतुमिमां हरेः ॥ १० श्रीपराशर ज्याच

उषा वाणसूता वित्र पार्वर्ती सह राम्<u>य</u>ुना ।

क्रीडन्तीमुपलक्ष्योद्यैः स्पृहां चक्रे तदाश्रयाम् ॥ ११ ततस्सकलचित्तज्ञा गौरी तामाह भामिनीम् ।

अलमत्यर्थतापेन भर्त्रा त्वमपि रंखसे ॥ १२

इत्युक्ता सा तया चक्रे कदेति मतिमात्मनः । को वा भर्ता ममेत्याह पुनस्तामाह पार्वती ॥ १३

पार्वलुद्याच

वैशास्त्रशुक्रद्वादश्यां साप्ने योऽभिभवं तत्र । करिष्यति स ते भर्ता राजपुत्रि भविष्यति ॥ १४

श्रीपरासर उपाच

तस्यां तिथानुषास्त्रप्ते यथा देख्या समीरितम् । तथैवाभिभवं चक्रे कश्चिद्यागं च तत्र सा ॥ १५

ततः प्रबुद्धा पुरुषमपश्यन्ती समुत्सुका।

क्क गतोऽसीति निर्लञ्जा पैत्रेयोक्तवती सखीम् ॥ १६

याणस्य मन्त्री कुम्भाण्डश्चित्रलेखा च तत्सुता । तस्याः सख्यभवत्सा च प्राह कोऽयं त्वयोच्यते ॥ १७

यदा लजाकुला नास्यै कथयामास सा सस्ती । तदा विश्वासमानीय सर्वमेवाभ्यवादयत् ॥ १८ इन सब पुत्रोंमें रुक्मिणीनन्दन प्रद्युग्न सबसे बड़े थे; प्रद्युग्नसे अनिस्द्रस्य जन्म हुआ और अनिस्द्रसे बज उत्पन्न हुआ || ६ || हे द्विजोत्तम | महाबली अनिरुद्ध पुद्धमें किसीसे रोके नहीं जा सकते थे | उन्होंने बलिकी

पीत्री एवं बाणासुरकी पुत्री उवासे विवाह किया था ॥ ७ ॥ उस विवाहमें श्रीहरि और चगवान् शंकरका घोर युद्ध हुआ था और श्रीकृष्णवन्द्रने बाणासुरको सहस्र भुजाएँ काट डाली थीं ॥ ८ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे ब्रह्मन्! उपके लिये

श्रोमहादेव और कृष्णका युद्ध क्यों हुआ और श्रीहरिने बाणासुरका भुजाएँ क्यों काट डार्टी ? ॥ ९ ॥ हे महाभाग ! आप मुझसे यह सम्पूर्ण कृतान्त कडिये; मुझे श्रीहरिकी यह कथा सुननेका बढ़ा चुत्तृहरू हो रहा है ॥ १० ॥

कथा सुननेका बड़ा चुन्हरूर हो रहा है ॥ १०॥

श्रीपरादारजी बोर्छ — हे थिय ! एक थार बाणासुरकी
पुजी उपाने श्रीदांकरके साथ पार्वतीजीको क्रीडा करती देख
रखये भी अपने पतिके साथ रमण करनेकी इच्छा
की ॥ ११॥ तब सर्वान्तर्यामिनी श्रीपार्वतीजीने उस
सुकुमारीसे कहा—"तू अधिक सन्तप्त मत हो, यथासमय
तू भी अपने पतिके साथ रमण करेगी"॥ १२॥

पार्वतीजीके ऐसा कहनेपर उपाने मन-ही-मन यह सोचकर कि 'न जाने ऐसा कब होगा ? और मेरा पति भी कीन

होगा ?' [ इस सम्बन्धमे ] पार्वतीकीसे पूछा, तब पार्वतीकीने उससे फिर कहा — ॥ १३ ॥ पार्वतीकी बोली — हे राजपुत्रि ! वैद्याख शुक्रा दादशीकी गतिको जो परुष स्वप्नमें तक्षसे हसार सम्भोग

द्वादशीकी राजिको जो पुरुष स्वप्नमें तुझसे हरात् सम्मीग करेगा वही तेरा पति होगा ॥ १४ ॥ श्रीपराशरजी बोले—तदनत्तर उसी तिथिको

उपाकी स्वप्नावस्थामें किसी पुरुषने उससे, जैसा श्रीपार्वतीदेवीने कहा था, उसो प्रकार सम्मोग किया और उसका भी उसमे अनुराग हो गया ॥ १५ ॥ हे मैंत्रेय ! तब उसके बाद स्वप्रसे जगनेपर जब उसने उस पुरुषको न देखा तो यह उसे देखनेके रूपे अत्यन्त उत्सुक होकर अपनी सम्मीकी और एक्य करके निर्ठजनापुर्वक कहने

लगी—"है नाध । आप कहाँ चले गये ?" ॥ १६ ॥ वाणासुरकी मन्ती कुम्भाण्ड था; इसकी चित्रलेखा नामकी पुत्री थी, वह उधाको सखी थी, ( उषाका यह प्रलाप सुनकर ] इसने पूछा—"शह तुम किसके विषयमें

फह रही हो ?''॥ १७ ॥ किन्तु जब लब्जाबरा उषाने उसे कुछ भी न बतलाया तब चित्रलेखाने [ सब बात गुप्त रखनेका ] विश्वास दिलाकर उपारो सब वृतान कहला विदितार्था तु तामाह पुनश्चोषा यथोदितम् । देव्या तथैव तत्प्राप्ती यो ह्युपायः कुरुष्ट्र तम् ॥ १९

चित्रलेखोवाच

दुर्विज्ञेयमिदं वक्तुं प्राप्तुं वापि न शक्यते । तथापि किञ्चित्कर्तव्यमुपकारं प्रिये तव ॥ २०

सप्ताष्ट्रदिनपर्यन्तं तावत्कालः प्रतीक्ष्यताम् । इत्युक्त्वाभ्यन्तरं गत्वा उपायं तमथाकरोत् ॥ २१

श्रीपराशार उचाच

ततः पटे सुरान्दैत्यानान्धर्वाश्च प्रधानतः ।

मनुष्यांश्च विलिख्यास्यै चित्रलेखा व्यदर्शयत् ॥ २२ अपास्य सा तु गन्धर्वास्तथोरगसुरासुरान्।

मनुष्येषु ददौ दृष्टिं तेष्ठप्यन्यकवृष्णिषु ॥ २३

कृष्णरामौ विलोक्यासीत्सुभूर्लजाजडेव सा । प्रद्युप्रदर्शने ब्रीडादुष्टिं निन्येऽन्यतो द्विज ॥ २४

दृष्टमात्रे ततः कान्ते प्रद्युप्रतनये द्विज । दुष्टात्यर्थविलासिन्या लज्जा कापि निराकृता ॥ २५

सोऽयं सोऽयपितीत्युक्ते तथा सा योगगामिनी । चित्रलेखाब्रवीदेनामुषां बाणसूतां तदा ॥ २६

*चित्रलेखांमाच* 

अयं कृष्णस्य पौत्रस्ते भर्ता देव्या प्रसादितः ।

अनिरुद्ध इति ख्यातः प्रख्यातः प्रियदर्शनः ॥ २७ प्राप्नोषि यदि भर्तारमिमं प्राप्तं त्वयास्त्रिलम् ।

दुष्पवेशा पुरी पूर्व द्वारका कृष्णपालिता ॥ २८

तथापि यलाद्धर्तारमानयिष्यामि ते सर्वि । रहस्यमेतद्वक्तव्यं न कस्यचिदपि त्वया ॥ २९

अचिरादागमिष्यामि सहस्व विरहं मम । ययौ द्वारवर्ती चोषां समाश्वास्य ततः सखीम् ॥ ३०

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽञ्ने द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

लिया ॥ १८ ॥ चित्रलेखाके सब बात जान लेनेपर उपाने जो कुछ श्रीपार्वतीजीने कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो ॥ ९ ॥

चित्रलेखाने कहा — हे प्रिये ! तुमने बिस पुरुषको देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है फिर उसे बहलाना या पाना कैसे हो सकता है ? तथापि मैं तुम्हारा कुछ-न-कुछ

उपकार तो करूँगी ही ॥ २० ॥ तुम सात या आठ दिनतक मेरी प्रतीद्या करना—ऐसा कहकर वह अपने घरके भीतर

गयी और उस पुरुषको दुँढनेका उपाय करने लगी ॥ २१ ॥ श्रीपसदारजी बोले--तदनत्तर [आठ-सात दिन

पश्चात् लौटकरं ] चित्रलेखाने चित्रपटपरं मुख्य-मुख्य देवता, दैत्य, गन्धर्व और यनुष्योंके चित्र लिखकर उपाको दिखलाये ॥ २२ ॥ तब उषाने गन्धर्व, नाग, देवता और दैत्य

आदिको छोड़कर केवल मनुष्योपर और उनमें भी विशेषतः अन्यक और वृष्णिवंदी यादवीपर ही दृष्टि दी !! २३ ।! हे द्विज! राम और कृष्णके चित्र देखकर वह सुन्दर

मुक्डिवाली रूजासे जहवत् हो गयो तथा प्रद्यसको देखकर

उसने लब्बावश अपनी दृष्टि हटा ली॥ २४॥ तस्पश्चात् प्रद्युवननय प्रियतम अनिरुद्धजीको देखते ही उस अत्यन्त बिलासिनीकी लब्जा मानी कहीं चली गयी॥ २५॥ (वह बोल उठी] — 'वह यही है, वह यही है।' उसके इस प्रकार

कहनेपर योगगामिनी चित्रलेखाने उस बागासुरकी कन्यासे कहा--- ॥ २६॥ चित्रलेखा खोली---देवीने प्रसन होकर यह कृष्णका

पीत्र ही तेश पति निश्चित किया है; इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुन्दरताके लिये प्रसिद्ध है।। २७॥ यदि तुझको यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा किया; किल् कुम्मचन्द्रद्वारा सुरक्षित द्वारकापुरीये पहले. प्रवेश ही करना कठित है ॥ २८ ॥ तथापि हे सर्ख ! किसी

उपायसे मैं तेरे पतिको लाऊँगी ही, तू इस गुप्त रहस्वको किसीसे भी न कहना ॥ २९ ॥ मैं तीब ही आऊँगी, इतनी देर

तु मेरे वियोगको सहन कर । अपनी सन्ती उपाको इस प्रकार ढाइस वैधाकर चित्रलेखा द्वारकापुरीको गयी ॥ ३० ॥

## तैंतीसवाँ अध्याय

श्रीकृष्ण और बाणासूरका युद्ध

श्रीपराञ्चर उजान

बाणोऽपि प्रणिपत्याप्रे मैत्रेयाह त्रिलोचनम् । देव बाहुसहस्रेण निर्विण्णोऽस्म्याहवं विना ॥

कच्चिन्यमैयां बाहुनां साफल्यजनको रणः ।

भविष्यति विना युद्धं भाराय मम कि भुजै: ।।

श्रीशङ्कर उसाच

मयुरध्वजभङ्गस्ते यदा बाण भविष्यति ।

पिशिताशिजनानन्दं प्राप्यसे त्वं तदा रणस् ॥

श्रीपराशाः उदाच

ततः प्रणम्य वरदं शस्त्रमध्यागतो गृहम्।

सभन्नं ध्वजमालोक्य हुष्टो हुर्च पुनर्ययौ ॥

एतस्मिन्नेव काले तु योगविद्यावलेन तम्। अनिरुद्धमथानिन्ये चित्रलेखा वराप्सराः ॥

कन्यान्तःपुरमध्येत्य रममाणं सहोषया ।

विज्ञाय रक्षिणो गत्वा शशंसुर्देत्यभूपतेः ॥ व्यादिष्टं किङ्कराणां तु सैन्यं तेन महात्मना ।

जघान परिघं घोरमादाय परवीरहा ॥

हतेषु तेषु बाणोऽपि रश्रस्थस्तद्वधोद्यतः ।

युध्यमानो यथाशक्ति यदुवीरेण निर्जित: ॥

मायया युयुधे तेन स तदा मन्त्रिजोदितः ।

ततस्तं पन्नगास्त्रेण बबन्ध यदुनन्दनम्॥

द्वारवत्यां क्व यातोऽसावनिरुद्धेति जल्पताम् ।

यदुनामाचचक्षे तं बद्धं वाणेन नारदः ॥ १०

तं शोणितपुरं नीतं श्रुत्वा विद्याविदग्धया ।

योखिता प्रत्ययं जग्मुर्यादवा नामरैरिति ॥ ११

ततो गरुडमारुह्य स्पृतमात्रागतं हरिः।

बलप्रसुप्रसहितो बाणस्य प्रययौ पुरम् ॥ १२

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! एक बार

बाणासुरने भी भगवान् त्रिलोचनको प्रणाम करके कहा या कि हे देख ! बिना युद्धके इन हजार भजाओंसे मुझे बड़ा ही

खेद हो रहा है॥ १॥ क्या कभी मेरी इन भुजाओंको सफल करनेवाल युद्ध होगा ? भला बिना युद्धके इन

भाररूप भुजाओंसे मुझे लाभ ही क्या है ? ॥ २ ॥

श्रीराङ्करजी बोले—हे बाणासुर ! जिल समय तेरी मयुर-चिह्नवाली ध्वजा टूट जायगी उसी समय तेरै सामने मांसभोजी यक्ष-पिद्याचाहिको आनन्द ऐनेवाला युद्ध

उपस्थिति होगा ॥ ३ ॥ श्रीपराशरजी बोले—सदननार, श्रीशंकरको प्रणामकर वाणासुर अपने घर आया और फिर

कालान्तरमें उस ध्वजाको हुटी देखकर अति आनन्दित हुआ ॥ ४ ॥ इसी समय अप्सराश्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योगबलसे अनिरुद्धको वहाँ ले आयी ॥ ५ ॥ अनिरुद्धको

क-वान्तःपुरमे आकर उपाके साथ रमण करता जान अन्तःपुराक्षकीने सम्पूर्ण मृतान्त दैत्यराज वाणासुरसे कर

दिया !! ६ ॥ तब महाबीर बाणासुरने अपने सेवकाँको उससे युद्ध करनेकी आज्ञा दी; किंतु राष्ट्र-दमन अनिरुद्धने

अपने सम्मुख आनेपर उस सम्पूर्ण सेनाको एक लोहरूप दण्डसे मार डाला ॥ ७ ॥

अपने सेवकोंके मारे जानेपर बाणासूर अनिरुद्धको मार डालनेको इच्छासे रथपर चडकर उनके साथ युद्ध करने लंगा; किंतु अपनी शक्तिभर युद्ध करनेपर भी वह यदुवीर अनिरुद्धजीसे परास्त हो गया ॥ ८ ॥ तब वह मन्तियोंकी प्रेरणासे मायापूर्वक युद्ध करने रूगा और यदुनन्दन

अनिरुद्धको नागवाशसे बाँध स्त्रिया ॥ ९ ॥ इधर हारकापुरीमें जिस समय समस्त यादवोंमें पह चर्चा हो रही थी कि 'अनिरुद्ध कहाँ गये ?' उसी समय देवार्षे नारदने उनके बाणासुरद्वारा बाँधे जानेकी सुचना दी ॥ १० ॥ नारदजीके मुखसे योगविद्यार्थे निपुण युवती चित्रलेखाद्वारा उन्हें. शोणितपुर ले जाये गये सुनकर

यादवीको विश्वास हो गया कि देवताओंने उन्हें नहीं चुराया" ॥ ११ ॥ तब स्मरणगात्रसे उपरियत हुए गरुडपर

<sup>\*</sup> अबहरू यादवराण यही सोच रहे थे कि परिजात-हरणसे चिहकर देवता ही अविरुद्धको चुरा छे गये हैं।

प्रमधैर्युद्धमासीन्महात्मनः । पुरप्रवेश ययौ बाणपुराभ्याशं नीत्वा तान्सङ्खयं हरिः ॥ १३ ततस्त्रिपादस्तिशिस ज्बरो माहेश्वरो महान्। बाणरक्षार्थमभ्येत्य युवुधे ज्ञाङ्गधन्त्रना ॥ १४ तद्धस्मस्पर्शसम्भृततापः कृष्णाङ्गसङ्गमात्। अबाप बलदेबोऽपि श्रममामीलितेक्षण: ॥ १५ ततस्स युद्धचमानस्तु सह देवेन शार्ड्डिणा । वैष्णवेन ज्वरेणाञ्च कृष्णदेहात्रिराकृतः ॥ १६ नारायणभूजा<u>घातपरिषीडनविह्</u>वलम् तं वीक्ष्य क्षम्यतामस्येत्याह देवः पितामहः ॥ १७ ततश्च क्षान्तमेवेति प्रोच्य तं वैष्णवं ज्वरम् । आत्मन्येव लयं निन्ये भगवान्मधुसुद्नः ॥ १८ मम त्वया समं युद्धं ये स्मरिष्यन्ति मानवाः । विज्वसस्ते भविष्यन्तीत्युक्त्वा चैनं ययौ ज्वरः ॥ १९ ततोऽग्रीन्भगवान्यञ्च जिल्वा नीत्वा तथा क्षयम् । दानवानां बलं कृष्णश्चर्णयामास लीलया ॥ २० ततस्समस्तसैन्येन दैतेयानां बलेस्पृतः। युर्घे सङ्करश्चेव कार्त्तिकेयश्च शौरिणा ॥ २९ हरिशङ्करयोर्युद्धपतीवासीत्सुदारुणम् । चुक्षुभुस्सकला लोकाः शखाखांश्वप्रतापिताः ॥ २२ प्रलयोज्यमशेषस्य जगतो नृनमागतः। मेनिरे त्रिदशास्तव वर्तमाने महारणे॥ २३ जुम्भकास्त्रेण गोविन्दो जुम्भयामास शङ्करम् । ततः प्रणेश्दैतियाः प्रमथाश्च समन्ततः॥ २४ जम्भाभिभृतस्तु हरो रथोपस्थ उपाविदात्। न शशाक ततो योद्धुं कृष्णेनाक्रिष्टकर्मणा ॥ २५ गरुडक्षतवाहश्च प्रसुप्रास्त्रेण पीडित: । कृष्णहङ्कारनिर्धृतक्षक्तिश्चापययौ गृहः ॥ २६

चढ़कर श्रीहरि चढ़राम और प्रयुक्तके सहित 'बाणासुरको राजधानीमें आये ॥ ६२ ॥ नगरमें बुद्धते ही उन तीनोंका भगवान् इंकरके पार्षद प्रमधगणींसे युद्ध हुआ: उन्हें नष्ट करके श्रीहरि बाणासुरको राजधानीके समीप चले गये ॥ १३ ॥ हदनकर बाणासुरकी रक्षाके लिये तीन सिर और तीन

पैरवाला माहेश्वर नामक महान् ज्वर आरो चढ़कर

श्रीभगवान्से लड़ने लगा॥ १४॥ [ उस ज्वरका ऐसा

प्रभाव था कि ] उसके फेंके हुए भस्मके त्यर्शसे सन्तर हुए श्रीकृष्णचन्द्रके शरीरका आलिङ्गन करनेपर बलदेयजीने भी शिथिल होकर नेत्र मूँद लिये ॥ १५ ॥ इस प्रकार भगवान् शार्क्नथरके साथ [ उनके शरीरमें व्याग्न होकर ] युद्ध करते हुए उस माहेश्वर ज्वरको विष्णव ज्वरने तुरंत उनके शरीरसे निकाल दिया ॥ १६ ॥ उस समय श्रीनारायणकी भुजाओंके आधातसे उस माहेश्वर ज्वरको पीड़ित और विह्वल हुआ देखकर पिडामह बहार्जने भगवान्से कहा—'इसे श्रामा कीजिये' ॥ १७ ॥ तब भगवान् नधुसूदनने 'अच्छा, मैंने श्रमा की' ऐसा कहकर उस विष्णव प्वरको अपनेगें लीन

ज्वर बोला—जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्धका स्परण करेंगे वे ज्वरतीन हो जायेंगे ऐसा कहकर वह चला गया ॥ १९ ॥

कर लिया ॥ १८ ॥

तदनत्तर भगवान् कृष्णचन्द्रने पञ्चामियोंको जीतकर नष्ट किया और फिर स्त्रीत्त्रसे ही दानवसेनाको नष्ट करने लगे ॥ २० ॥ तब सम्पूर्ण दैत्यसेनाके सिवत बलि-पुत्र बाणामुर, भगवान् दाङ्कर और स्वामिकार्सिकेयजी भगवान् कृष्णके साथ युद्ध करने लगे ॥ २१ ॥ श्रीहरि और श्रीमहादेवजीका परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ, इस युद्धमे प्रयुक्त शत्वास्त्रीके किरणजालसे सत्ता। होकर राष्पूर्ण लोक शुव्य हो गये ॥ २२ ॥ इस घोर युद्धके उपस्थित होनेपर देवताओंने समझा कि निक्षय हो यह सम्पूर्ण जगत्का प्रलयकाल आ गया है ॥ २३ ॥ श्रीगोकिन्दने कृषकाक छोड़ा जिससे महादेवजी निद्रतन्ते से होकर जमुहाई लेने लगे; उनकी ऐसी दशा देखकर देख और प्रमधनण चारों और भागने लगे ॥ २४ ॥ भगवान् शङ्कर निद्राधिभृत होकर रथके पिछले भागमें बैठ गये और पित

अन्यास ही अन्द्रत कर्म कलेवाले श्रीकृष्णचन्द्रसे युद्ध

न कर सके ॥ २५ ॥ तदनन्तर गरुडद्वारा बाहनके नष्ट

तो जानेसे, प्रद्युप्रजीके शस्त्रीसे पीड़ित होनेसे तथा

भी भागने लगे ॥ २६ ॥

जुम्मिते शङ्करे नष्टे दैत्यसैन्ये गुहे जिने। नीते प्रमथसैन्ये च सङ्ख्यं शार्डुधन्वना ॥ २७ नन्दिना सङ्गहीताश्चमधिरुढो महारथम्। बाणसत्त्राययौ योद्धं कृष्णकार्ण्णिबलैस्सह ॥ २८ बलभद्रो महावीयों बाणसैन्यमनेकथा। विच्याध वाणै: प्रभ्रह्य धर्मतश्च पलायत ॥ २९ आकृष्य लाङ्गलाप्रेण मुसलेनाशु ताडितम् । बलं बलेन दद्दों बाणों वाणैश्च चक्रिणा ॥ ३० ततः कृष्णेन बाणस्य युद्धमासीत्सुदारुणम् । समस्यतोरियुन्दीपान्कायत्राणविभेदिनः कृष्णशिक्टेद बाणैस्तान्वाणेन प्रहिताञ्चितान् । विव्याध केशवं बाणो बाणं विव्याध चक्रयुक् ॥ ३२ मुमुचाते तथास्त्राणि बाणकृष्णी जिगीषया । परस्परं क्षतिकरी लाघवादनिशं हिज ॥ ३३ भिद्यमानेष्ट्रशेषेषु शरेषुस्त्रे च सीदति । प्राचुर्येण ततो बाणं हन्तुं चक्के हरिर्मन: ॥ ३४ ततोऽर्कशतसङ्घाततेजसा सदुशद्यति । जग्राह दैत्यचक्रारिहीरिश्चकं सुदर्शनम् ॥ ३५ मुखतो बाणनाज्ञाय ततश्चकं मधुद्विषः । नग्ना दैतेयविद्याभूत्कोटरी पुरतो हरे: ॥ ३६ तामप्रतो हरिर्दुष्ट्रा मीलिताक्षस्सुदर्शनम् । मुमोच बाणमुद्दिश्यच्छेतुं बाहुवर्न रिपो: ॥ ३७ क्रमेण तत्तु बाहुनां बाणस्याच्युतचोदितम् । छेदं चक्रेऽसुरापास्तशस्त्रौघक्षपणादुतम् ॥ ३८ छिन्ने बाह्बने तत्तु करस्यं मधुसुद्रनः ।

मुमुक्षुर्बाणनाञ्चाय विज्ञातस्त्रिपुरद्विया ॥ ३९

विलोक्य वाणं दोर्दण्डक्डेदासक्याववर्षिणम् ॥ ४०

समुपेत्याहः गोविन्दं सामपूर्वपुपापतिः ।

इस प्रकार औकृष्णचन्द्रद्वारा महादेकशीके निद्राधिभृत, दैत्य-सेनाके नष्ट, स्वामिकार्त्तिकयके पराजित और शिवगणोंके क्षाँण हो जानेपर कृष्ण, प्रधुप्र और बलभद्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये वहाँ याणासुर साक्षात् नन्दीश्वरद्वारा हाँके जाते हुए महान् स्थपर चढ़कर आया ॥ २७-२८ ॥ उसके आते हो यहाबोर्यशाली बळभ्द्रजीने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुरको सेनाको क्रिन-भिन्न कर डाला; तब वह बीरधर्मसे भ्रष्ट होकर भागने लगी ॥ २९ ॥ बाणासुरने देखा कि इसकी सेनाको बळभद्रजी बड़ी फुर्तीसे हरुसे खींच-खींचकर मुसरुसे मार रहे हैं और श्रीकृष्णचन्द्र उसे वाणीसे बीधे डाल्से हैं ॥ ३० ॥ तब बागासुरका श्रीकृष्णचन्द्रके साथ योर युद्ध छिड़ गया । वे दोनें। परस्पर कबचभेदी बाग खेडने रूगे । परंतु भगवान् कृष्णने वाणासुरके छोड़े हुए तीसे वाणीको अपने वाणोंसे काट डाला; और फिर बाणासुर कृष्णको तथा कृष्ण बाणास्रको बीधने लगे॥ ३१-३२॥ हे द्विज ! उस समय परस्य घोट करनेवाले बाणासुर और कृष्ण दोनो ही विजयको इच्छासे निरन्तर शीघ्रतापूर्वक अख-शस छोडने लगे ॥ ३३ ॥ अन्तमें, समस्त वाणोंके छिन्न और सम्पूर्ण अख-शस्त्रेंके निष्कल हो जानेपर श्रीहरिने बाणासूरको मार डालनेका विचार किया ॥ ३४ ॥ तब दैत्यमञ्डलके जब भगवान् कृष्णने सैकड़ों सुर्वेकि समान प्रकाशमान अपने सुदर्शनच्छलके दाधमें हे लिया॥ ३५॥ जिस समय भगवान् मधुसुदन बाणासुरको मारनेके लिये चक्र छोड़ना ही चाहते थे उसी समय दैस्पेंकी विद्या (मलमयो कुलदेवी) बोटरी भगवानुके सामने नवायस्थामे उपस्थित हुई॥ ३६॥ उसे देखते ही भगवान्ने नेत्र मुँद लिये और जाणासुरको लक्ष्य करके उस शङ्की भुजाओंके बनको काटनेके लिये सुदर्शनचक्र छोड़ा ॥ ३७ ॥ भगवान् अच्युतके द्वारा प्रेरित उस चक्रने दैलोंके छोड़े हुए अखसपृहको काटकर क्रमशः बाणासस्की भुजाओंको काट डाला [ केबल दो भुजाएँ होड दीं ] ॥ ३८ ॥ तब त्रिपुरशतु भगवान् शहुर जान गर्य कि श्रीमधुसुदन याणासुरके बाहुवनको काटकर अपने हाथमें आये हुए चक्रको उसका वध करनेके लिये फिर छोड़ना चाहते हैं॥३९॥ अतः बाणासुरको अपने सम्बद मुखदण्डोंसे लोहकी घारा बहाते देख

कृष्णचन्द्रके हुंकारसे शक्तिहीन हो जानेसे स्वामिकार्त्तिकेय

श्रीशङ्कर उद्याच

कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमम् ।

परेइां परमात्मानमनादिनिधनं हरिम् ॥ ४१

देवतिर्यङ्गनुष्येषु इत्तरेग्यहणात्मका । लीलेयं सर्वभृतस्य तव चेष्टोपलक्षणा ॥ ४२

तहासीदाभयं दत्तं काणस्यास्य मया प्रभो ।

तत्त्वया नानृतं कार्यं यन्त्रया व्याहृतं वचः ॥ ४३

अस्मत्संश्रयद्वप्तोऽयं नापराधी तवाव्यय ।

मया दत्तवरो दैत्यस्ततस्त्वा क्षपयाम्यहम् ॥ ४४ श्रीपराशार देवाच

इत्युक्तः प्राप्त गोविन्दः शुलपाणिमुमापतिम् । प्रसन्नबद्दनो भूत्वा गतामबोंऽसुरं प्रति ॥ ४५

श्रीभगवानुवाच

युष्पद्त्तवरो वाणो जीवतामेष शङ्कर। त्वद्वाक्यगौरवादेतन्यया चक्कं निवर्तितम् ॥ ४६

त्वया यद्भयं दत्तं तहत्तमिखलं मया।

मत्तोऽविभिन्नमात्पानं द्रष्टुमहेंसि शङ्कर ॥ ४७

योऽहं स त्वं जगद्येदं सदेवासुरमानुषम्।

मत्तो नान्यदशेषं यत्तत्त्वं ज्ञातुमिहाहींस ॥ ४८ अविद्यामोहितात्पानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः।

बदन्ति मेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥ ४९

प्रसन्नोऽहं गमिष्यामि त्वं गच्छ वृषभध्वज ॥ ५०

श्रीपराश्य उवाध

इत्युक्त्वा प्रययो कृष्णः प्राद्युम्रियंत्र तिष्ठति ।

नेशुर्गरुडानिल्ल्योथिताः ॥ ५१ तद्वस्यफणिनो

ततोऽनिरुद्धमारोप्य सपत्नीकं गरुत्पति ।

आजग्मुद्धरिकां रामकाध्यिदामोदराः पुरीम् ॥ ५२ पुत्रपीत्रैः परिवृतस्तत्र रेमे जनार्दनः।

वित्र भूभारतरणेच्छ्या ॥ ५३ देवीभिस्सतत

श्रीतमापतिने गोबिन्दके पास आकर सामपूर्वक

कहा--- ॥ ४० ॥

श्रीशङ्करजी बोले—हे कृष्ण ! हे कृष्ण !! हे जगन्नाध !! मैं यह जानता है कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर, परमातमा और आदि-अन्तरो रहित श्रीहरि है।।४१।।

आप सर्वभूतमय है । आप जो देव, तिर्यक् और मनुष्यादि योनियोंमें शरीर धारण करते हैं यह आपकी स्वाधीन चेष्टाकी उपलक्षिका लीला ही है ॥ ४२ ॥ है प्रभी ! आप

प्रसन्न होह्ये । मैंने इस बाणामुरको अभयदान दिया है । है नाय । मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या न

करें ॥ ४३ ॥ है अव्यय ! यह आपका अपराधी नहीं है; यह तो भेरा आश्रय पानेसे ही इतना गर्वीला हो गया है।

इस दैत्यको मैंने ही वर दिया था इसलिये मैं ही आपरो इसके छिये क्षमा कराता है ॥ ४४ ॥ श्रीपराञ्चरजी बोले—शिशुलपणि भगवान् उनापतिके

इस प्रकार कहनेपर श्रीमोनिन्दने बाणासुरके प्रति क्रीक्रमाव त्याग दिया और प्रसन्नवदन होकर उनसे कहा— ॥ ४५ ॥

श्रीभगवान् वोले—हे शहूर ! यदि आपने इसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे । आपके वन्तरका मान रखनेके क्रिये में इस चक्रको रोके लेता हूँ ॥ ४६ ॥ आपने

जो अभय दिया है वह सब भैने भी दे दिया। है शहूर ! आप अपनेको मुझरो सर्वथा अभिन्न देखे ॥ ४७ ॥ आप यह भली प्रकार समझ है कि जो मैं हूँ सो आप है तथा यह सम्पूर्ण जगत्, देव, असुर और मनुख्य आदि कोई भी भुड़ासे

भिन्न नहीं है ॥ ४८ ॥ है हर ] जिन लोगोंका चित अविद्यासे मोहित है वे पित्रदर्शी पुरुष ही हम दोनोंमें पेद देखने और बतत्वते हैं । हे चृषगध्वत ! मैं प्रसन्न हूँ, आप प्रधारिये, मै भी अब जाऊँगा ॥ ४९-५० ॥

कृष्ण जहाँ प्रशुप्रकृमार अनिरुद्ध थे सहाँ गये। उनके पहुँचते ही अनिरुद्धके बन्धनरूप समस्त नागगण गरुडके वेगसे उत्पन्न हुए बायुके प्रहारसे नष्ट हो गये॥ ५१॥ तदनन्तर् समझीक अनिरुद्धको मरुङ्गपर चड़ाकर बलगाम, प्रसुद्ध और कृष्णचन्द्र द्वारकापुरीमें स्त्रैट आये ॥ ५२ ॥ है

**श्रीपरादारजी बोले—**इस प्रकार कहकर भगवान

विञ्र ! वहाँ भू-भार-हरणको इच्छासे रहते हुए श्रीजनार्दन अपने पुत्र-पीत्रादिसे थिरे रहकर अपनी सनियोंके साथ रमण करने लगे ।। ५३ ॥

इति शीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽदो त्रयखिदो।ऽध्यायः ॥ ३३ ॥

### चौंतीसवाँ अध्याय

पौण्डुक-सथ तथा काशीदहन

4

8

ረ

धीमेंबेद उदाव चक्के कर्म महच्छौरिबिंभाणो मानुर्वी तनुम् ।

जिगाय शक्रे शर्वे च सर्वन्दियांश्च लीलया ॥

यद्यान्यदकरोत्कर्म दिव्यचेष्टाविधातकृत्।

तत्कथ्यतां महाभाग परं कौतृहलं हि मे ॥

श्रीपराश्वर उत्तान

गदतो मम बिप्रवें श्रुयतामिदमादरात्।

नरावतारे कृष्णेन दग्धा वाराणसी यथा ॥

पौण्डुको वासुदेवस्तु वासुदेवोऽभवन्द्रुवि ।

अवतीर्णस्त्वमित्युक्तो जनैरज्ञानमोहितैः ॥ स मेने वासुदेवोऽहपवतीणीं महीतले।

नष्टस्पृतिस्ततस्सर्वे विष्णुचिह्नमचीकस्त् ॥ दूतं च प्रेषयामास कृष्णाय सुमहात्मने ।

त्यक्ता चक्रादिकं चिह्नं मदीयं नाम चात्मनः ॥

वासुदेवात्मकं मूळ त्यक्त्वा सर्वमशेपतः। आत्मनो जीवितार्थाय ततो मे प्रणति क्रज ॥

इत्युक्तस्सम्प्रहस्यैनं दूतं प्राह् जनार्दनः। निजिचह्रमहं चक्कं समुत्त्रक्ष्ये त्वयीति वै ॥

वाच्यश्च पौण्डुको गत्वा त्वया दूत वजो मम । ज्ञातस्त्वद्वाक्यसद्भावो यत्कार्यं तद्विधीयताम् ॥

गृहीतचिद्ववेषोऽहमागमिष्यामि ते पुरम्। उत्त्रक्ष्यामि च तद्यकं किजचिह्नपसंशयम् ॥ १० आज्ञापुर्वं च यदिद्रमागच्छेति त्वयोदितम् ।

सम्पादियन्ये श्वस्तुभ्यं समागम्याबिलम्बितम् ॥ ११ शरणं ते समभ्येत्य कर्तास्मि नृपते तथा।

यथा त्वतो भयं भूयो न मे किञ्जिद्धविष्यति ॥ १२ श्रीपशक्त उत्राच इत्युक्तेऽपगते दुते संस्मृत्याभ्यागतं हरिः ।

गरुत्यन्तमधारुद्धाः त्वरितस्तत्परं ययौ ॥ १३

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे गुरो । श्रीविष्णुभगवान्ते मनुष्य-सुरीर भारणकर जो लीलासे ही इन्द्र, शङ्कर और सम्पूर्ण देवराणको जोतकर महान् कर्म किये थे | वह मै

सुन चुका ] ॥ १ ॥ इनके सिवा देवताओंकी चेष्टाओंका विधात करनेवाले उन्होंने और भी जो कर्न किये थे. है पहाशाय ! वे सब मुझे सुनाइये; मुझे उनके सुननेका बड़ा

क्तुहल हो रहा है ॥ २ ॥ श्रीपराशस्त्री बोले—हे वहार्षे ! यनुष्यायतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी अलायी थी वह मैं सुनाता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ३ ॥ पौण्हकवंशीय

बासुदेव नागक एक राजाको अज्ञानभौहित पुरुष 'आप

वासुदेवरूपसे पृथिमीपर अवतीर्ण हुए हैं' ऐसा कहकर स्तृति किया करते थे ॥ ४ ॥ अन्तर्मे वह भी यहाँ मानने लगा कि 'मैं बासुदेवरूपसे पृथिबीमें अवसीर्ण हुआ हूँ !' इस प्रकार आत्म-बिस्मृत हो जानेसे उसने विष्णुभगवान्के समस्त चिद्ध भारण कर लिये ॥ ५ ॥ और महात्मा कृष्णचन्द्रके पास यह सन्देश लेकर दृह भेजा कि "है

पूढ़ ! अपने वासुदेव नामको छोड़कर मेर चक्र आदि सम्पूर्ण चिह्नोको छोड़ दे और यदि तुझे जोवनकी इच्छा है। तो मेरी शरणमें आ" ॥ ६-७ ॥ दुतने जब इसी प्रकार कहा तो श्रीजनाईन उससे हैंसकर बोले—"ठीक है, मैं अपने चिह्न चंक्रको तेरे

प्रति छोड्डैगा। हे दूत ! मेरी ओरसे तू पौण्ड्असे जाकर यह फहना कि मैंने तेरे याक्यका यास्तविक भाव सगझ

ल्या है, तुझे जो करना हो सो कर ॥ ८-९ ॥ मैं अपने चिह्न और वेष चारणकर तेरे नगरमें आऊँगा ! और निस्सन्देह अपने चिह्न चक्रको तेरे ऊपर छोडूँगा ॥ १० ॥ 'और शुने जो आज्ञा करते हुए 'आ' ऐसा कहा ई सो मैं उसे भी अवस्य पालन करूँगा और कल शोध ही हैरे गरा पहुँचूँगा ॥ ११ ॥ हे राजन् ! तेरी इसफर्स आकर मैं वही उपाय करूँगा जिससे फिर तुझसे मुझे कोई भय न रहे ॥ १२ ॥

श्रीपराद्यस्जी बोले—श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर जब दृत चला गया तो भगजान् स्वरण करते ही उपस्थित हुए गरुडयर चढकर तरंत उसकी राजधानीको चले ॥ १३ ॥ ततस्त केशबोद्योगं श्रुत्वा काशिपतिस्तदा । सर्वसैन्यपरीवारः पार्ष्णियाह उपाययौ ॥ १४ ततो बलेन महता काशिराजवलेन च। पौण्डको वासुदेवोऽसौ केशवाभिमुखो ययी ॥ १५ तं ददर्श हरिर्दूरादुदारस्यन्दने स्थितम्। चक्रहस्तं गदाशाङ्गीबाह् पाणिगताप्बुजम् ॥ १६ ह्मग्धरं पीतवसनं सूपर्णरचितध्वजम्। वक्षःस्थले कृतं वास्य श्रीयत्सं ददुशे हरिः ॥ १७ किरीटकुण्डलधरे नानारलोपशोभितम्। तं दुष्टा भावगम्भीरं जहास गरुडध्वजः ॥ १८ युबुधे च बलेनास्य हस्त्यश्चवितना द्विज । निर्स्विशासिगदाशुलशक्तिकार्मुकशालिना ॥ १९ क्षणेन शार्कृनिर्मुक्तैश्शरैररिविदारणैः । गदाचक्रनिपातेश्च सूदयामासं तद्वलम् ॥ २० काद्दिराजवलं चैवं क्षयं नीत्वा जनार्दनः । उवाच पौण्डुकं मूडमात्मचिह्नोपलक्षितम् ॥ २१ श्रीभगवानुबाच पौण्डुकोक्तं त्वया यतु दूतवक्वेण मां प्रति । समुत्सजेति चिह्नानि तत्ते सम्पादयाम्यहम् ॥ २२ चक्रमेतत्समृत्सृष्टं गदेयं ते विसर्जिता। गर्कत्मानेष चोत्सृष्टस्समारोहतु ते ध्वजम् ॥ २३ श्रीपराशास उसाच इत्यद्यार्थं विमुक्तेन चक्रेणासौ विदारितः । पातितो गदया भन्नो ध्वजश्चास्य गरुत्मता ॥ २४

श्रीपग्रस्य उसान इत्युद्धार्य विमुक्तेन चक्रेणासौ विदारितः । पातितो गदया भन्नो ध्वजश्चास्य गरुत्मता ॥ २४ ततो हाहाकृते लोके काशिपुर्यधिपो बली । युद्धश्चे वासुदेवेन पित्रस्यापचितौ स्थितः ॥ २५ ततश्शार्क्रधनुर्मुक्तैशिङ्ख्ला तस्य शिरश्शरैः । काशिपुर्या स विक्षेय कुर्वल्लोकस्य विस्मयम् ॥ २६ हत्वा तं पौण्डूकं शौरिः काशिसजं च सानुगम् । पुनद्वीरवर्ती प्राप्तो रेमे स्वर्गगतो यथा ॥ २७

तच्छिरः पतितं तत्र दृष्टा काशिपतेः पुरे ।

जनः किमेतदित्याहिकत्रं केनेति विस्पितः ॥ २८

भी उसका पृष्ठपोषक (सहायक) होकर अपनी सम्पूर्ण सेना छे उपस्थित हुआ ॥ १४ ॥ तदनचर अपनी महान् सेनाके सहित काशीनोशको सेना लेकर पीण्डक जासुदेव श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आया ॥ १५ ॥ धगवान्ने दूरसे ही उसे हाथमें चक्र, गदा, हार्ड्स-धनुष और पन लिये एक उत्तम (थगर बैंडे देखा ॥ १६ ॥ श्रीहरिने देखा कि उसके कण्डमे केजवन्तीमाला है, शहरमें पीताम्बर है, परुखरियत ध्वजा है और वसःस्थलमें श्रीवसचित्र हैं ॥ १७ ॥ उसे नाना प्रकारके स्लांसे सुराज्जित किरीट और कुण्डल धारण क्रिये देखकर श्रीमरुद्धका भगवान् गर्णीर भावसे हसने रुपे ॥ १८ ॥ और हे द्वित ! उसकी हाथी-घोड़ीसे बलिप्ट तथा निस्तिश सब्ह, गदा, शुल, शक्ति और धनुष आदिसे सस्बित सेनासे यद्ध करने छमे ॥ १९ ॥ श्रीभगवान्ते एक क्षणमें ही अपने शार्ज़-धनुषसे छोड़े हुए शत्रुओंको जिदीर्ण करनेवाले तीक्ष्ण वाणों तथा यदा और चक्रके उसको सन्पूर्ण सेनाको नष्ट कर खला ॥ २० ॥ इसी प्रकार काशिएजकी सेनाको भी नष्ट करके श्रीजनार्दनने अपने चिह्नोसे युक्त मृद्धमति वौष्डुकसे कहा ॥ २१ ॥ श्रीभगवान् बोले—हे पौज्ड्क ! मेरे प्रति तूरे जो दुतके मुखसे यह कहल्लया था कि मेरे बिह्नोंको छोड़ दे सी भै तिर् सम्पन्न उस आज्ञाको सम्पन्न करता है ॥ २२ ॥ देखा. यह मैंने चक्र छोड़ दिया, यह तेर ऊपर गदा भी छोड़ टी और यह गरूट भी छोड़े देता है, यह तेरी ध्वजापर

आरुढ़ हो ॥ २३ ॥

भगवानुके आक्रमणका समावार सुनकर काशीनरेश

श्रीपराद्वारची बोले—एंसा कहकर छोड़े हुए चक्रने पीण्डुकको विदीर्ण कर खाला, गदाने नीचे गिरा दिया और गरुड़ने उसकी ध्ववा तोड़ डाली ॥ २४ ॥ तदनन्तर सम्पूर्ण सेनामे हाहाकार मच जानेपर अपने मित्रका बदला चुकानेके लिये खड़ा हुआ काशीनरेश श्रीवासुदेवसे लड़ने लगा ॥ २५ ॥ तब भगवान्ने शार्ष्ट्र-धनुपसे छोड़े हुए एक बागसे उसका सिर काटकर सम्पूर्ण लोगोंको विस्तित करते हुए काशीपुरीमें फेंक दिया ॥ २६ ॥ इस प्रकार पीण्डुक और काशीनरेशको अनुचरोंसहित मारकर भगवान् फिर झरकाको छोट आये और वहाँ स्वर्ग-सदृश मुखका अनुभव करते हुए रमण करने लगे ॥ २७ ॥ इथर कार्शपुरीमे काशियाबका सिर गिरा देखा सम्पूर्ण नगरनिवासी विस्मत्मुर्वक कहने लगे— 'यह

क्या हुआ ? इसे किसने काट डाला ?'॥ २८॥

ज्ञात्वा तं वासुदेवेन हतं तस्य सुतस्ततः। पुरोहितेन सहितस्तोषयामास शङ्करम्॥ २९ अविमुक्ते महाक्षेत्रे तोषितस्तेन राष्ट्ररः। वरं वृणीष्ट्रेति तदा तं प्रोवाच नृपात्मजम् ॥ ३० स बब्ने भगवन्कृत्या पितृहन्तुर्वधाय मे । समुत्तिष्ठतु कृष्णस्य त्वत्प्रसादान्यहेश्वर ॥ ३१ श्रीपराश्चर उजाच एवं भविष्यतीत्युक्ते दक्षिणाग्नेरनन्तरम्। महाकृत्या समुत्तस्थौ तस्यैबाग्नेर्विनाशिनी ॥ ३२ ततो ज्वालाकरालास्या ज्वलकेशकपालिका । कृष्ण कृष्णेति कुपिता कृत्या द्वारवर्ती ययौ ॥ ३३ तामवेश्च जनसासाञ्चिलल्लोचनो मुने। ययौ शरण्ये जगतां शरणं मधुसूदनम् ॥ ३४ काशिराजसतेनेयमाराध्य वृषभध्यजम्। उत्पादिता महाकृत्येत्यवगम्याय चक्रिणा ॥ ३५ जहि कत्यापिपामुयां वहिञ्चालाजटालकाम्। चक्रमुत्सृष्टमक्षेषु क्रीडासक्तेन लीलया ॥ ३६ तद्विमालाजटिलञ्चालो द्वारातिभीषणाम् कृत्यामनुजगामाञ्च विष्णुचक्रे सुदर्शनम् ॥ ३७ चक्रप्रतापनिर्दग्धा कृत्या माहेश्वरी तदा। ननाञ्च बेगिनी बेगात्तद्य्यनुजगाम ताम् ॥ ३८ कृत्या वाराणसीमेव प्रविवेश त्वरान्विता । विष्णुचक्रप्रतिहतप्रभावा मुनिसत्तम ॥ ३९ तृतः काशीबलं भूरि प्रमथानां तथा बलम् । समस्तरास्त्रास्त्रयुतं चक्रस्याधिमुखं ययौ ॥ ४० शस्त्रास्त्रमोक्षचतुरं दग्ध्या तद्दलमोजसा। कृत्यागर्भामशेषां तां तदा वाराणसीं पुरीम् ॥ ४१ सभूभृद्भृत्यपौरां तु साश्वमातङ्गमानवाम्।

अशोषगोष्टकोशां तां दुर्निरीक्ष्यां सुरैरपि ॥ ४२

जब उसके पुत्रको मालूप तुआ कि उसे श्रीवासुदेवने भारा है तो उसने अपने पुरोहितके साथ मिलकर मगयान् शंकरको सन्तुष्ट किया ॥ २९ ॥ अविमुक्त महाक्षेत्रमे उस राजबुत्रमरसे सन्तुष्ट होकर औशंकरने कहा—'यर माँग' ॥ ३० ॥ वह बोला—''हे भगवन् ! हे गहेश्वर !! आपकी कृपासे मेरे पिताका वध करनेवाले कृष्णका नाश करनेके लिये (अफ्रिसे) कृत्या उत्पन्न हो''\* ॥ ३१ ॥ श्रीपराशरजी बोले—भगवान् शहूरने कहा, 'ऐसा

ही होगा। अनके ऐसा कहनेपर दक्षिणांप्रिका चयन करनेके अनन्तर उससे उस अग्निका ही बिनाश करनेवाली कृत्या उत्पन्न हुई ॥ ३२ ॥ उसकी कराल मुख ज्वालामालाओंरो पूर्ण था तथा उसके केश अग्निशिखाके समान दींप्रिमान् और ताप्रचर्ण थे। वह क्येभपूर्वक कृत्या। कृत्या !! कहती द्वारकापुरीमें आयी ॥ ३३ ॥ हे मुने ! उसे देखकर लोगोने भय-विचलित नेत्रोंसे जगद्दि भगवान् मधुसूदनकी शरण ली ॥ ३४ ॥ जब

भगवान् चक्रपाणिने जाना कि श्रीशंकरकी उपासनाकर काशिराजके पुत्रने ही यह महाकृत्या उत्तत्र की है तो अश्वक्रीडामें लगे हुए उन्होंने लीलासे ही यह कहकर कि 'इस ऑग्रन्जलामयी जटाओंबाली भयंकर कृत्याको गार डाल' अपना चक्र छोड़ा ॥ ३५-३६ ॥ तब भगवान् विष्णुके सुदर्शन चक्रमे उस अग्नि-मालागण्डित जटाओंबाली और अग्निज्वालाओंके कारण

भयानक मुख्याली कृत्याका पीछा किया ॥ ३७ ॥ उस

चक्रके तेजरो दग्ध होकर छिन-भिन्न होती हुई बह माहेश्वरी वृद्ध्या अति वेगसे दौड़ने लगो तथा बह चक्र भी उतने ही वैगसे उनका पीछा करने लगा॥ ३८॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! अन्तमे विष्णुचक्रसे हतप्रभाव हुई कृत्यांने शीवतासे काशोंमें ही प्रवेश किया॥ ३९॥ उस सम्पय काशी-नरेशकी सम्पूर्ण सेना और प्रथम-गण अस-शस्त्रोंसे सुस्राज्यत होकर उस चक्रके सम्पुल अस्ये॥ ४०॥

तब यह चक्र अपने तेबसे शब्दाख-प्रचोगमे कुशल उस सम्पूर्ण सेनाको दम्भकर कृत्याके सहित सम्पूर्ण वाराणसीको जलाने लगा॥४१॥ जो राजा, प्रजा और सेवकॉसे पूर्ण थी; बोड़े, हाथी और मनुष्योंसे भरी थी; सप्पूर्ण पोष्ठ और कोशोंसे युक्त थी और देवताओंके

<sup>\*</sup> इस वाक्यका अर्थ यह मी होता है कि 'मेरे वधके लिये मेरे पिताके मारोबाले कृष्यके पास कृत्या उत्पन्न हो ।' इसलिये बाँदे इस वरका विवरीत परिणाम हुआ तो उसमें रांका नहीं करनी चाहिये ।

ज्वालापरिष्कृताशेषगृहप्राकारचत्वराम् ददाह तद्धरेशकं सकलामेव तां पुरीम् ॥ ४३

अक्षीणामर्चमत्युत्रसाध्यसाधनसस्पृहम्

तशक्रं प्रस्फुरहीप्ति विष्णोरभ्याययौ करम् ॥ ४४

प्रकटकर जला डाला ॥ ४२-४३ ॥ अन्तमें, विसका क्रोध अभी शान्त नहीं हुआ तथा जो अत्यन्त उन्न कर्म करनेको उत्सक था और जिसकी दीप्ति नारों और फैल रही थी वह चंद्र फिर लॉटकर भगवान् विष्णुके हाधमें आ गया ॥ ४४ ॥

खिब भी दुर्दर्शनीय थी उसी काशीपुरोको भगवान् विष्णुके उस चक्रने उसके एह, कोट और चवृतरोमें अधिकी ज्यालाएँ

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चभेऽशे चतुर्सिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

# पैंतीसवाँ अध्याय

#### साम्बका विवाह

3

# धीमेंबेय उवाच

भय एवाइमिच्छामि बलभद्रस्य धीमतः।

श्रोतं पराक्रमं ब्रह्मन् तन्ममाख्यातुमहीस ॥

यमुनाकर्षणादीनि श्रुतानि भगवन्यया ।

तत्कथ्यतां महाभाग यदन्यत्कृतवान्बलः ॥ श्रीपराशर उवाच

मैन्नेय श्रयतां कर्म यदामेणाभवत्कतम् ।

अनन्तेनाप्रमेयेन शेषेण

धरणीधृता ॥ सुयोधनस्य तनयां स्वयंवरकृतक्षणाम्।

बलादादत्तबान्धीरस्साम्बो जाम्बवतीसतः ॥

ततः क्रुद्धा महावीर्याः कर्णद्योधनाद्यः ।

भीष्मद्रोणादयश्चैनं बबन्युर्युधि निर्जितम् ॥ तच्छत्या यादबास्तर्वे क्रोधं दुर्योधनादिषु ।

मैन्नेय चक्कः कृष्णश्च तान्निहन्तुं महोद्यमम् ॥ तान्निवार्य बलः प्राह मदलोलकलाक्षरम् ।

मोक्ष्यन्ति ते महत्त्वनाद्यास्याम्येको हि कौरवान् ॥ औपराञ्च हत्याच

बलदेवस्ततो गत्वा नगरं नागसाह्वयम्।

बाह्योपवनमध्येऽभूत्र विवेश च तत्पुरम्।।

दुर्वोधनादयः । बलमागतमाज्ञाय भूपा गामर्घ्यमुदकं चैव रामाय प्रत्यवेदयन्॥ श्रीमैत्रेयजी बोस्टे—हे बहुन! अब में फिर

पतिमान् बलगङ्गजीके पराक्रमको वार्ता सुनना चाहता हुँ ,

आप वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ है भगवन् ! मेरी उनके यमनाकर्षणादि पराक्रम तो सुन लिये; अब हे महाभाग !

उन्होंने जो और-और विक्रम दिखलाये हैं उनका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

श्रीपराशस्त्री बोल्टे—हे मैंत्रेय ! अनन्त, अप्रमेय, धरणोधर दोपाबतार श्रोबलसमजीत जो कमें किये थे. बह

सनो-- ॥ ३॥

एक बार जाम्बवती-नन्दन वीरवर साम्बने स्वयंवरके अवसरपर दुर्वोधनकी पुत्रीको बलात् हरण किया ॥ ४ ॥

तब महाबीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और होण आदिने क्रदर

होकर उसे युद्धमें इसकर बाँध लिया ॥ ५ ॥ यह समाचार पाकर कृष्णचन्द्र आदि समस्त यादवीने दुर्योधनादिका बुद्ध होकर उन्हें मारनेक क्षिये बड़ी तैयारी की ॥ ६ ॥

उनको रोककर श्रीबलसम्बीने महिराके उन्पादसे लड़खड़ाते हुए शब्दोंमें कहा—''कौरवगण मेरे कहनेसे

寶"川田川

साम्बको छोड़ देंगे अतः मैं अकेला हो उनके पास बाता

श्रीपराइएरजी बोले—तदनन्तर, श्रीवलदेवजी हस्तिनापुरके समीप पहुँचकर उसके बाहर एक उधानमें ठहर गये; उन्होंने नगरमें प्रवेश नहीं किया ॥ ८ ॥

बल्समजीको आये जान दुर्योधन आदि राजाओंने उन्हें भी, अर्घ्य और पाद्यादि निवेदन किये॥ ९॥ गृहीत्वा विधिवत्सर्वं ततस्तानाह कौरवान् । आज्ञाययत्युवसेनस्साम्बमाशु विमुञ्जत ॥ १०

ततस्तद्भवनं श्रत्वा भीष्मद्रोणाद्यो नृपाः । कर्णदुर्योधनाद्याश्च चुक्षुभृद्धिजसत्तम् ॥ ११

**ऊच्**श कृपितास्सर्वे बाह्निकाद्याश्च कौरवाः ।

अराज्याही यदोर्वशमबेक्ष्य मुसलायुधम् ॥ १२

भो भो किमेतद्भवता बलभग्नेरितं वचः। आज्ञां कुरुकुलोत्धानां यादवः कः प्रदास्पति ॥ १३

उत्रसेनोऽपि यद्याज्ञां कौरवाणां प्रदास्यति ।

तदलं पाण्डुरैङ्छत्रैर्नृपयोग्यैर्विडम्बर्नैः ॥ १४

त दुच्छ बल मा वा त्वं साम्बमन्यायचेष्टितम् । विपोक्ष्यामो न भवतश्चोत्रसेनस्य शासनात् ॥ १५

प्रणतियां कृतास्माकं पान्यानां कुकुरान्धकैः । ननाम सा कृता केयमाज्ञा स्थामिनि भृत्यतः ॥ १६

गर्वमारोपिता यूयं समानासनभोजनैः। को दोषो भवतां नीतियंद्यीत्या नावलोकिता ॥ १७

अस्पाभिर्घों भवतो योऽयं बल निवेदितः । प्रेम्णेतत्रैतदस्माकं कुलाद्युष्यत्कुलोचितम् ॥ १८

श्रीपराञ्च दक्षाच

इत्युक्त्वा कुरवः साम्बं मुझामो न हरेासुतम् । कृतैकनिश्चयास्तूणी विविद्गुर्गजसाह्नयम् ॥ १९

मतः कोपेन चाघूर्णस्ततोऽधिक्षेपजन्मना ।

उत्थाय पाणर्या वसुधां जघान स हलायुधः ॥ २०

ततो विदारिता पृथ्वी पार्क्षिघातान्यहात्पनः ।

आस्फोटवामास तदा दिशश्चब्देन पूरवन् ॥ २१

उबाच चातिताम्राक्षो भुकुटीकृटिलाननः ॥ २२

अहो भदावलेषोऽयमसाराणां दुरात्मनाम् । कौरवाणां महीपत्वमस्माकं किल कालजम् ।

उपसेनस्य ये नाज्ञां पन्यन्तेऽद्यापि लङ्कनम् ॥ २३ उप्रसेनः समध्यास्ते सुधर्मा न शचीपतिः ।

धिञ्चानुयशतोच्छिष्टे तृष्टिरेयां नृषासने ॥ २४

कहा—"राजः उदसेनको आज्ञा है आपलोग साम्बको तुरत्त छोड़ दें" ॥ १०॥ हे द्विजसतम ! बल्यामर्कके इन वचनीको सुनकर

उन सबको विधियत् ग्रहण कर बलमद्रजीने कौरवाँसे

मीष्ण, होण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओंको बड़ा क्षोण हुआ ॥ ११ ॥ और यदबेशको राज्यपदके अयोग्य

समझ बाह्निक आदि सभी कीरवगण कृपित होकर मुसलधारी बलभद्रजीसे कटने लगे— । १२॥ "है

बलभद्र ! तुम यह क्या कह रहे हो; ऐसा कौन यदुकंशी है जो कुरुकुलेखब्र किसी वीरको आज्ञा दे ? ॥ १३ ॥ यदि उपसेन भी कीरबोंको आजा दे सकता है तो राजाओंक

योग्य कीरबोंके इस श्वेत छत्रका क्या प्रयोजन

है ? ॥ १४ ॥ अतः हे यरुरुम ! तम जाओ अथवा रहो, हमस्त्रेग तुम्हारी या उन्नधेनकी आज्ञासे अन्यायकर्मी साम्बको नहीं छोड़ सकते ॥ १५ ॥ पूर्वकारूमें कुक्र और अञ्चकवंद्वीय यादवगण हम चाननीयोंको प्रणाम किया

करते थे सो अब वे ऐसा नहीं करते तो न सही किन्त स्वामीको यह सेवकको औरसे आज्ञा देना कैसा? ॥ १६ ॥ तमरुपेगीके साथ रामान आसन और भोजनका

व्यवहार वसके तुन्हें हमहीने यद्यींका बना दिया है; इसमें तुम्हारा क्येई दोष नहीं है क्योंकि हमने ही श्रीतिवश नीतिका विचार नहीं किया ॥ १७ ॥ है बलराम ! इसने जो तुम्हें यह अर्ध्य आदि विवेदन किया है यह प्रेमवदा ही किया है.

वास्तवमें इमारे कुलकी तरफसे तुम्हारे कुलको अध्यदि देना डचित नहीं हैं" ॥ १८ ॥ श्रीपराञ्चाकी बोर्ल-एसा कहकर कौरवण्य यह

निश्चय करके कि "हम कुणके पुत्र साम्बको नहीं खोडेंगे" तुरना हस्तिनापुरमें चले गये ॥ १९ ॥ तदनन्तर हरूायुध श्रीबरुरामजीने उनके तिरस्कारसे उत्पन्न हुए क्रोधसे मत्त होक्टर सुरते हुए पृथिश्रीमें त्यत भारी॥ २०॥ महात्मा वसरागजीके पाद प्रहारसे पृथियो फर गयी और वे अपने शब्दसे सन्पूर्ण दिशाओंको गुँजाकर कम्बायमान करने

लगे तथा लाल-लाल नेत्र और देवी भूकृटि करके

बोले— ॥ २९-२२ ॥ "अहो ! इन सपहीन दुसला कौरबोंको यह कैसा गजमतका अधिमान है। कौरवोंका महीपालन्य हो स्पतःसिद्ध है और हमारा सामयिक — ऐसा समझकर ही आज ये गहाराज उपसेनकी आज्ञा नहीं

मानते; बह्चिः उद्धवत उल्लङ्कन कर रहे हैं ॥ २३ ॥ आज राजा उपसेन सुधर्मा-सभामें स्वयं विराजमान होते हैं. उसमें राचीपति इन्द्र भी नहीं बैठने पाते। परन्तु इन

पारिजाततरोः पुष्पमञ्जरीर्वनिताजनः । विभिर्ति यस्य भृत्यानां सोऽप्येषां न महीपतिः ॥ २५ समस्तभूभृतां नाथ उप्रसेनस्स तिष्ठतु । अद्य निष्कौरवापुर्वी कृत्वा यास्यामि तत्पुरीम् ॥ २६ कणं दुर्योधनं द्रोणमद्य भीष्यं सवाद्धिकम् । दुश्शासनादीन्भूरि च भूरिश्रवसमेव च ॥ २७ सोमदत्तं श्रत्यं चैव भीमार्जुनयुधिष्ठिसन् । यमौ च कौरवांश्चान्यान्त्वा साश्चरथिद्वपान् ॥ २८ वीरमादाय तं साम्बं सपत्नीकं ततः पुरीम् । द्वारकामुग्रसेनादीन्यत्वा द्रश्चामि बान्धवान् ॥ २९ अथ वा कौरवावासं समस्तैः कुरुभिस्सद्व । भागीरथ्यां क्षिपाम्याश्च नगरं नागसाद्वयम् ॥ ३०

श्रीपगञ्च उक्षःच इत्युक्त्वा पदस्काक्षः कर्षणाधोमुखं हलम् । प्राकारवप्रदुर्गस्य चक्कषं मुसलायुधः ॥ ३१ आधृणितं तत्सद्वसा ततो व हास्तिनं पुरम् । दृष्टा संक्षुत्र्यह्वयाश्चक्षुभुः सर्वकौरवाः ॥ ३२ राम राम महाबाहो क्षम्यतां क्षम्यतां त्वया । उपसंद्वियतां कोपः प्रसीद मुसलायुध ॥ ३३ एष साम्बस्सपत्नीकस्तव निर्यातिनो वल । अविज्ञातप्रभावाणां क्षायतामपराधिनाम् ॥ ३४

*ध्रापवसस् उथाच* ततो निर्यातयामासुस्साम्बं पत्नीसमन्वितम् ।

निष्क्रम्य स्वपुरानुर्णं कौरका मुनिपुङ्गव ॥ ३५ मिप्पद्रोणकृपादीनां प्रणस्य बदतां प्रियम् । क्षान्तमेव मचेत्पाह बलो बलवतां बरः ॥ ३६ अद्याप्याधूर्णिताकारं लक्ष्यते तत्पुरं द्विज । एव प्रभावो समस्य बलशौर्योपलक्षणः ॥ ३७ ततस्तु कौरवास्साम्बं सम्पूज्य हलिना सह । प्रेयामासुरुद्धहथनभार्यासमन्त्रितम् ॥ ३८

राजिसंहासनमें इतनी तुष्टि है ॥ २४ ॥ जिनके सेवकोकी कियाँ भी पारिजात-वृक्षकी पुष्प-मञ्जरी धारण करती हैं यह भी इन कीरवीके महाराज नहीं है ? [यह कैसा आश्चर्य है ?] ॥ २५ ॥ वे उपसेन हो सम्पूर्ण राजाओंके महाराज वर्ती है ? [यह कैसा आश्चर्य है ?] ॥ २५ ॥ वे उपसेन हो सम्पूर्ण राजाओंके महाराज बनकर रहे । आज में अकेरल ही पृथिवीको कौरवहीन करके उनकी द्वारकापुरीको जाकँगा ॥ २६ ॥ आज कर्ण, दुर्गोधन, त्रोण, भीष्म, व्याह्मक, दुर्शासनादि, भूरि, भूरिक्षण, सोमदत्त, शरू, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अन्यान्य समस्त कौरवीको उनके हाधी-धोड़े और रथके सहित मारकर तथा नववधूके साथ वीरवर साम्वको लेकर ही मैं द्वारकापुरीमें जाकर उपसेन आदि अपने बन्धु-बान्धवोंको देखूँगा ॥ २७ — २९ ॥ अथवा समस्त कौरवीके सहित उनके निवासस्थान इस हितनापुर नगरको ही अर्था गङ्गाजीमें भेके देता हैं" ॥ ३० ॥

कौरवोंको धिकार है जिन्हें सैकड़ों मनुष्येंके उच्छिए

श्रीपराधारजी बौले—ऐसा कहवार मदसे अरुणनयन मुसलायुध श्रीवलभद्रजीने हलकी नौंकको हरितनपुरके खाई और दुर्गसे युक्त प्राकारके मूलमें लगाकर खींचा ।। ३१ ।। उस समय सम्पूर्ण हरितनपुर सहसा डगमनाता देख समस्त कौरबगण शुख्यिक होकर भयभीत हो गये ॥ ३६ ॥ [और कहने लगे—] "हे एम ! हे एम ! हे महाबाहों ! क्षमा करो, क्षमा करो । हे गुसलायुध ! अपना कोप शान्त करके प्रसन्न होइयें ॥ ३३ ॥ हे बलतम ! हम आपको पत्नीके सहित इस साम्बको सींपते हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसीसे आपका अपराध किया; कृषया क्षमा कीजियें ॥ ३४ ॥

श्रीपराद्वारखी बोल्डे—हे मुनिश्रेष्ठ ! तदननर कौरवोंने तुरन्त ही अपने नगरसे वाहर आकर प्रतीसहित साम्बको श्रीबल्समजीके अपीण कर दिया ॥ ३५ ॥ तब प्रणामपूर्वक प्रिय वाक्य बोल्डो हुए मोष्म, द्रोण, कृप आदिसे वीरवर बल्समजीने कहा—"अन्छा मैंने श्रमा किया" ॥ ३६ ॥ हे द्विज ! इस समय भी हरितनापुर [ मङ्गकी ओर ] कुछ सुका हुआ-सा दिखायो देता है, यह श्रीबल्समजीके बल्सभौर शूकारताका परिचय देनेवाला उनका श्रभाव ही है ॥ ३७ ॥ तदनन्तर कौरवोंने बल्समजीके सहित साम्बका पूजन किया तथा बहुत-से दहेन और वधूके सहित उन्हें द्वारानापुर भेज दिया ॥ ३८ ॥

## छत्तीसवाँ अध्याय

#### ब्रिविद-वध

P

ዺ

Ć.

श्रीवसकार उदाच भैत्रेयैतद्वलं तस्य बलस्य बलशालिनः ।

कृतं यदन्यतेनाभूतदपि श्रूवतां त्वया।।

नरकस्पासरेन्द्रस्य देवपक्षविरोधिनः । सखाभवन्पहावीयों द्विविदो वानरषेभः ॥

वैरानुबन्धं बलवान्स चकार सुरास्प्रति । नरकं इतवान्कृष्णो देवराजेन चोदितः॥

करिष्ये सर्वदेवानां तस्पादेतत्प्रतिक्रियाम् ।

यज्ञविध्वंसनं कुर्वन् मत्यंलोकक्षयं तथा ॥ ततो विध्वंसयामास यज्ञानज्ञानमोहितः ।

बिभेद साधुमर्यादां क्षयं चक्रे च देहिनाम् ॥

ददाह सबनान्देशान्परप्रामान्तराणि च। पर्वताक्षेपैर्यामादीन्समचूर्णयत् ॥

शैलानुत्पाट्य तोयेषु मुमोचाम्बुनियौ तथा ।

पुनश्चार्णवमध्यस्थः क्षोभयामास सागरम् ॥

तेन विक्षोभितशाब्धिरुद्वेलो द्विज जायते । प्रावयंस्तीरजान्यामान्पुरादीनतिवेगवान् ॥

कामरूपी महारूपं कुला सस्यान्यशेषतः ।

ल्टन्श्रमणसम्मद्दैस्सञ्चर्णवति वानरः ॥

तेन विष्रकृतं सर्वं जगदेतद्वरात्मना। निस्स्वाध्याययषट्कारं मैत्रेयासीत्सुदःखितम् ॥ १०

एकदा रैवतोद्याने पपौ पानं हलायुधः । रेवती च महाभागा तथैबान्या वरिश्वयः ॥ ११

उद्गीयमानो विलसल्ललनामौलिमध्यगः । रेमे यदुकुलश्रेष्ठः कुबेर इव मन्दरे॥ १२

ततस्स वानरोऽभ्येत्य गृहीत्वा सीरिणो हलम् ।

मुसलं च चकारास्य सम्पुखं च विडम्बनम् ॥ १३ तथैव योषितां तासां जहासाभिमुखं कपि: ।

पानपूर्णाञ्च करकाञ्चिक्षेपाहत्य वै तदा ॥ १४

श्रीपराहरजी बोले—हे मैत्रेय ! बलशाली बस्यामजीका ऐसा ही पराक्रम था। अब, उन्होंने जो और

एक कर्म किया था वह भी सुनो ॥ १ ॥ द्विविद नामक एक महालीर्यशास्त्री वानस्त्रेष्ट देव-विरोधी दैत्यराज

नरकासरका मित्र था॥२॥ भगवान् कृष्णने देवराञ इन्द्रकी प्रेरणासे जरकासुरका वध किया था, इसल्यि जोर

चानर द्विविदने देवताओंसे वैर टाना ॥ ३ ॥ [उसने निश्चय

किया कि] ''मैं मर्त्यलोकका क्षय कर दुँगा और इस इकार यज्ञ-वागादिका उच्छेद करके सम्पूर्ण देवताओंसे

इसका बदला चुका लूँगा"॥४॥ तबसे अज्ञानमीहित होकर यज्ञीको विध्वंस करने लगा और साधुसर्यादाको मिटाने तथा देहधारी जीवीकी नष्ट करने

रुगा ॥ ५ ॥ वह बन, देश, पुर और भिन्न-भिन्न प्रामोको जला देता तथा कभी पर्वत गिराकर प्रामादिकोंको चूर्ण कर डाल्या ॥ ६ ॥ कभी पहाडींकी चट्टान उलाहुक्त समुद्रके

जलमें होड़ देता और फिर कभी समुद्रमें घुसकर उसे अभित कर देता॥ ७॥ है दिज ! उससे अभिन हुआ समुद्र ऊँची-ऊँची तरहोसे उउकर अति वेगसे युक्त हो

वह कामरूपी वानर महान् रूप धारणकर छोटने लगता था और अपने रुण्डनके संघर्षसे सम्पूर्ण धान्यो (खेतों) को कुचल डालवा था ॥ ९ ॥ है द्विज ! उस दुरात्माने इस

अपने तीरवर्ती प्राम और पुर आदिको डुको देता था ॥ ८ ॥

सम्पूर्ण जगतुको स्वाच्याय और वषट्कारसे शुन्य कर दिवा था, जिससे यह अत्यन्त दुःसामय हो गया ॥ १० ॥ एक दिन श्रीबरुभद्रजी रैवतोद्यानमें [ क्रीडासक

होकर ] महापान कर रहे थे। साथ ही महाभागा रेवती तथा अन्य सुन्दर रमणियाँ भी थीं ॥ ११ ॥ उस समय यदुक्षेष्ठ श्रीब्राङ्यपञ्जी मन्द्रसचल पर्वतपर बुज्येके समान [ रैवतकपर स्वयं ] रमण कर रहे थे ॥ १२ ॥ इसी समय

वहाँ द्विविद जानर आया और श्रोहलभरके हल और मुसल लेकर उनके सामने ही तनकी नकल करने खगा 🛭 १३ ॥ वह दुसत्भा बानर उन स्त्रियोंकी और देख-

देखकर हैंसने लगा और उसने मदिरासे भरे हुए घड़े फोडकर फेक दिवे ॥ १४ ॥

ततः कोपपरीतात्मा भर्त्सयामास तं हर्ली । तथापि तमबज्ञाय चक्रे किलकिलध्यनिम् ॥ १५ ततः स्मवित्वा स बलो जप्राह पुसलं रुषा । सोऽपि शैलशिलां भीमां जग्राह प्रवगोत्तमः ॥ १६ चिक्षेप स च तां क्षिप्तां पुसलेन सहस्रधा । बिभेद यादवश्रेष्ठस्सा पपात महीतले ॥ १७ अथ तन्पुसलं चासी समुल्लङ्घ्य प्रवङ्गमः । वेगेनागत्य रोवेण करेणोरस्यताङ्यत् ॥ १८ ततो बलेन कोपेन मुष्टिना मुर्खि ताडितः । पपात रुधिरोद्वारी द्विविदः क्षीणजीवितः ॥ १९ पतता तच्छरीरेण गिरेश्शृङ्गमशीर्यत । मैत्रेय शतधा बन्निबज्रेणेस विदारितम्॥ २० पुष्पवृष्टिं ततो देवा रामस्योपरि चिक्षिपुः ।

प्रशर्शसुस्ततोऽभ्येत्य साध्वेतते महत्कृतम् ॥ २१ अनेन दुष्टकपिना दैत्यपक्षोपकारिणा। जगन्निराकृतं बीर दिष्ट्या स क्षयमागतः ॥ २२ इत्युक्त्वा दिवमाजग्मुदेवा हृष्टास्सग्ह्यकाः ॥ २३

औपराशर उदाच

एवंविधान्यनेकानि बलदेवस्य धीपतः।

कर्माण्यपरिमेयानि शेषस्य धरणीभृतः॥ २४

तव श्रीहरूधरने क्रुद्ध होकर उसे घमकाया तथाएँप वह उनकी अवहा करके किलकारी भारते लगा॥ १५ ॥ तदनन्तर श्रीबलरामजीने मुसकाकर क्रोधसे अपना मूसल इडा लिया तथा उस वानरने भी एक भारी चट्टान ले ही॥ १६॥ और उसे बलगमजीके ऊपर फैंकी किन्त यहुवीर बलभद्रजीने मूसलसे उसके हजारी टुकड़े कर दिये; जिससे वह पश्चितीपर गिर पड़ी ॥ १७ ॥ तब उस मानरने बलग्रमबोके मूसलका बार बचाकर शेषपूर्वक अत्यत्त बेगसे उनकी छातीमें चूँसा मारा॥ १८॥ तत्पश्चात् बलभद्रजोने भी कुद्ध होकर द्विविदके सिरमे धूँसा माउ जिससे वह संधिर समन करता हुआ निर्जीव होकर पृथियीपर गिर पड़ा ॥ १९ ॥ हे मैंबेथ ! उसके गिरते समय उसके शरीएका आधात पाकर इन्द्र-वद्धसे विदीर्ण होनेके समान

उस समय देवतालोग बलगमजीके ऊपर फुल बरसाने लगे और वहाँ आकर "आपने यह बड़ा अच्छा किया'' ऐसा कहवार उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ २१ ॥ "हे बीर ! दैत्य-पक्षके उपकारक इस दुर वानरने संसारको बड़ा कष्ट दे रखा था; यह बड़े हो सीभाग्यका विषय है कि आज यह आपके हाथों गारा गया।'' ऐसा कहका गुहाकोंके सक्तित देवगण अत्यन्त इर्षपूर्वक खर्गलोकको चले आये॥ २२-२३॥

उस पर्वतके शिखके सैकडों इकडे हो गये ॥ २० ॥

श्रीपराशरजी बोले-शेपावतार धरणीधर धीमान् बरुभद्रजीके ऐसे ही अनेकों कर्ग हैं, जिनका कोई परिमाण (तुलना) नहीं बताया जा सकता ॥ २४ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽद्रो पद्त्रिजोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

## सैंतीसवाँ अध्याय

त्रर्शवयोका शाप, यदुवंशविनाश तथा भगवान्का खथाम सिधारना

ą

श्रीपराचार उसाचा

एवं दैत्यवधं कृष्णो बलदेवसहायवान्। बक्रे दुष्टक्षितीशानां तथैव जगतः कृते ॥ क्षितेश्च भारं भगवान्काल्गुनेन समन्वितः । अवतास्यामास विभुस्समस्ताक्षाँहिणीवधात् ॥ कृत्वा भारावतरणं भूवो हत्वाखिलाभ्रुपान् । शापव्याजेन विप्राणामुपसंहतवान्कुलम् ॥

श्रीपराञारजी बोले—हे मैत्रेय ! इसी प्रकार उपकारके लिये बलभद्रजीके श्रीकृष्णचन्द्रने देखों और दुष्ट राजाओंका किया॥ १॥ तथा अन्तमे अर्जुनके साथ मिलकर

भगवान् कृष्णने अठारह अश्वीहिणी सेनाको मारकर पृथिवीका भार उतारा॥२॥ इस प्रकार सम्पूर्ण राजाओको मारकर पृथिबीका भारावतरण किया और फिर

ब्राह्मणोंके शापके मिपसे अपने कुलका भी उपसंहार कर

X

ч

उत्सुज्य द्वारकां कृष्णस्यक्ता मानुष्यमात्मनः । सांशो विष्णुपयं स्थानं प्रविवेश मुने निजम् ॥ श्रीमैंत्रेय उदाच स विप्रशापव्याजेन संजहे स्वकुलं कथम् । कथं च मानुषं देहपुत्ससर्ज जनार्दनः ॥ श्रीपराशम उद्यान विश्वामित्रस्तथा कण्वो नारदश्च महामुनिः। **यिण्डारके महातीर्थे दृष्टा यदुकुमारकैः** ॥ ततस्ते यौवनोन्मत्ता भाविकार्यप्रचोदिताः । साम्बं जाम्बबतीपुत्रं भूषयित्वा स्त्रियं यथा ॥ प्रश्रितास्तान्युनीनृत्युः प्रणिपातपुरस्सरम् । इयं स्त्री पुत्रकामा वै ब्रुत कि जनविष्यति ॥ श्रीपराद्यर उचाच दिव्यज्ञानोपपञ्चास्ते वित्रलब्धाः कुमारकैः । मुनयः कुपिताः प्रोचुर्मुसलं जनयिष्यति ॥ सर्ववादवसंहारकारणं भूवनोत्तरम् । येनासिलकुलोत्सादो यादवानां भविष्यति ॥ १० इत्युक्तास्ते कुमारास्तु आचचक्ष्यंथातथम् । उञ्चसेनाय मुसलं जज्ञे साम्बस्य चोदरात् ॥ ११ तद्वयसेनो मुसलययशुर्णमकारयत्। जज़े तदेस्काचूणी प्रक्षिप्तं तैमीहोदधी॥ १२ मुसलसाध लोहस्य चुर्णितस्य तु यादवै: । खण्डं चूर्णितशेषं तु ततो यत्तोपराकृति ॥ १३ तदव्यम्ब्रुनिधौ क्षिप्तं मत्त्यो जब्राह जालिभिः । धातितस्योदरानस्य लुब्धो जन्नाह तज्जराः ॥ १४ खिज्ञातयरमार्थोऽपि भगवान्मधुसूदनः । नैच्छत्तदन्यथा कर्तुं विधिना यत्समीहितम् ॥ १५ देवैश्च प्रहितो बायुः प्रणिपत्याह् केशवम् ।

रहस्येवमहं दूतः प्रहितो भगवन्सुरै: ॥ १६

विज्ञापयति शक्रस्त्वां तदिदं श्रयतां विभो ॥ १७

वस्वश्चिमस्दादित्यसङ्ग्रसाध्यादिभिस्सह

अपने मानव-इारीरको त्यागकर श्रीकृष्णचन्द्रने अपने अंदा (बलसम-प्रद्युवादि) के सहित अपने विष्णुमय पाममें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ **श्रीमैत्रेयजी खोले—**हे मुने! श्रीचनार्दनने विप्रशापके मिक्से किस प्रकार अपने कुलका नाश किया और अपने मानव-देहको किस प्रकार छोडा ? ॥ ५ ॥ श्रीपराशरजी बोले-एक बार कुछ यदुकुमारेनि महातीर्थ पिण्डारक-क्षेत्रमें विश्वामित्र, कण्य और नारद आदि महामुनियोंको देखा ॥ ६ ॥ तब यौवनसे उत्पत्त हुए उन बालकोने होनहारको प्रेरणासे जाम्बवतीके पुत्र साम्बका स्त्री-वेष बनावर उन मुनीश्वरीको प्रणाम करनेके अनन्तर अति नम्रतारो पृष्ठा—"इस खोको पुत्रको इन्छ। है, हे मुनिजन ! कहिये यह क्या जनेगी ?'' ॥ ७-८ ॥ । श्रीपरावारची बोले---यदुकुमारोंके इस प्रकार धोखा देनेपर उन दिव्य ज्ञानसम्पन्न मुनिव्यनीन कुरिता होकर कहा-"यह एक लेक्ब्रेसर मुसल जनेगी जो समसा यादवीके नाराका कारण होगा और जिससे गादवीका सम्पूर्ण कुल संसारमें निर्मुल हो जायगा ॥ ९-१० ॥ गुनिगणके इस प्रकार कहनेपर उन कुगारोंने सम्पूर्ण वृतान्त ज्यों-का-त्यों राजा उपसेनसे कह दिया तथा सान्वके पेटसे एक मूसल उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ उपसेनने उस लोहमय मूललका चूर्ण करा डाला और उसे उन बालकोंने [ले जाकर] समुद्रमें फेंक दिया, उससे वहाँ बहुत-से सरकण्डे उत्पन्न हो गये ॥ १२ ॥ यादवीद्वारा चूर्ण किये गये इस मुसलके लोहेका जो भालेकी नोकके समान एक खण्ड चूर्ण करनेसे बचा उसे भी समुद्रहीयें फिकवा दिया। उसे एक मछली निग्ल गर्या। उस मछलीकी मछेरीने पकड़ लिया तथा चीरनेपर उसके पेटसे निकले हुए उस मुसल्खण्डको जरा नामक व्याधने से लिया ॥ १३-१४ ॥ भगवान् मधुसुदन इन समस्त वातींको यथायत् जानते ये तथापि उन्होंने विधाताकी इच्छाको अन्यथा करना न चाहा ॥ १५ ॥ इसी समय देवताओंने वायुको भेजा । उसने एकान्तमें श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करके कहा—"भगवन् ! मुद्दो देवताओंने दूत बनाकर भेजा है॥ १६॥ "हे विमो ! वसुगण, अधिनीकुमान, रुद्र, आदिस्य, मरुद्रण और साध्यादिके सहित इन्हर्ने आपको जो सन्देश भेजा है वह

दिया ॥ ३ ॥ हे मुने ! अन्तमें द्वारकापुरीको छोड़कर तथा

सुनिये ॥ १७ ॥ हे भगवन् ! देवताओंकी प्रेरणारो उनके ही साथ पृथिवीका भार उतारनेके किये अवतीर्ण हुए

आपको सौ वर्षसे अधिक बीत चुके हैं ॥ १८ ॥ अब आप

दुसचारी दैत्योंको मार चुके और पृथियोका भार भी उतार

चुके, अतः (हमारी प्रार्थना है कि) अब देवगण सर्वदा

भारावतरणार्थीय वर्षाणामधिकं शतम् । भगवानवतीर्णोऽत्र त्रिदशैस्सह चोदितः ॥ १८

3F° 3'9 ]

दर्बुत्ता निहता दैत्या भूवो भारोऽवतारितः। त्वया सनाथास्त्रिदशा भवन्तु त्रिदिवे सदा ॥ १९ तदतीतं जगन्नाथ वर्षाणामधिकं शतम्।

इदानीं गम्यतां स्वर्गो भवता यदि रोचते ॥ २० देवैर्विज्ञाप्यते देव तथात्रैव रतिस्तव।

तत्स्थीयतां यथाकालमाख्येयमनुजीविभिः ॥ २१ श्रीभगवानुवाच यस्वमात्यास्त्रिलं दूत वेद्म्येतदहमप्युत।

प्रारब्ध एव हि मया यादवानां परिक्षयः ॥ २२ भुवो नाद्यापि भारोऽयं यादवैरनिवर्हितैः । अवतार्य करोप्येतत्सप्तरात्रेण सत्वरः ॥ २३ यथा गृहीतामध्योधेर्दत्त्वाहं द्वारकाभुवम् । यादवानुपसंहत्य याखापि प्रिदशालयम् ॥ २४ मनुष्यदेहमृत्सुन्य सङ्कर्षणसहायवान् । प्राप्त एवास्मि मन्तव्यो देवेन्द्रेण तथामरैः ॥ २५

जरासन्धादयो येऽन्ये निहता भारहेतयः । क्षितेस्तेभ्यः कुमारोऽपि यदुनां नापचीयते ॥ २६ तदेतं सुमहाभारमवतार्य क्षितेरहम् ।

यास्याध्यमरलोकस्य पालनाय ब्रबीहि तान् ॥ २७ श्रीपराशर उयाच इत्युक्तो बासुदेवेन देवदूत: प्रणम्य तम्। मैत्रेय दिव्यया गत्या देवराजान्तिकं ययौ ॥ २८ भगवानप्यथोत्पातान्द्व्यभौमान्तरिक्षजान् ।

द्दर्भ द्वारकापुर्यी विनाशाय दिवानिशम् ॥ २९ तान्दुञ्चा यादवानाहः पश्यध्यमतिदारुणान् । महोत्पाताञ्छमायैषां प्रभासं याम मा चिरम् ॥ ३० श्रीपसभार उचाच एवमुक्ते तु कृष्णेन यादवप्रवरस्ततः।

महाभागवतः प्राह प्रणिपत्योद्धवो हरिष् ॥ ३१

बि-पु॰ १४—

स्वर्गमें ही आपसे सनाथ हो [अर्थात् आप स्वर्ग प्रधास्कर देवताओंको सनाथ करें] ॥ १९ ॥ है जगन्नाथ ! आपको भूमण्डरव्में प्रथारे हुए सी वर्षसे अधिक हो गये, अब यदि आपको पसन्द आवे तो स्वर्गलोक पधारिये॥२०॥ हे देव ! देवगणका यह भी कथन है कि यदि आपको यहीं रहना अच्छा छने तो रहें, रोवकोंका तो यही धर्म है कि [स्वामीको | यथासमय कर्तव्यका निवेदन कर दे" ॥ २१ ॥ श्रीभगवान् बोले — हे दूत ! तुम वो कुछ कहते हो वह मैं सब जानता हैं, इसिलये अब मैंने गादवोंके नाशका आरम्भ कर ही दिया है ॥ २२ ॥ इन यहद्वीका संहार हुए बिना अधीतक पृथिवीका भार हल्का नहीं हुआ है, अतः अब सात राविके भीतर [ इटका संहार करके ] पृथिवीका भार उतारकार में शीध हो [ बैसा तुम कहते हो ] वही करूँगा ॥ २३ ॥ जिस प्रकार यह द्वारकाकी भृमि मैंने समृद्रसे गाँगी थी इसे इसी प्रकार उसे लीटाकर तथा यादवीका उपसंहारकर में स्वर्गलोकमें आऊँगा

ा। २४ ॥ अय देवराज इन्द्र और देवताओंको यह रामझना चाहिये कि संकर्षणके सहित मैं मनुष्य-इतोरको छोड़कर स्वर्ग पहुँच ही चुका है ॥ २५ ॥ पृथिकीके भारभूत जो जरासन्ध आदि अन्य गुजागण मारे गये है, ये यदकुमार भी उनसे कम नहीं हैं ॥ २६ ॥ अतः तुम देवताओंसे जाकर कहो कि मैं पृथिवीके इस महाभारको उतारकर हो देव-लोकका पालन करनेके लिये स्वर्गमें आर्डिगा ॥ २७ ॥ श्रीपराशस्त्री बोले—हे मैंत्रेय ! भगवान् वासुदेवके इस प्रकार कड्नेपर देखदुत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी दिन्य गतिसे देवराजके पास चले आये॥ २८॥

दिव्य, भीम और अन्तरिक्ष-सम्बन्धी महान् उत्पात हो रहे हैं ॥ ३९ ॥ उन उत्पातींको देखकर भगवानुने यादवींसे कहा— ''देशो, ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं, चल्बे, श्रीध ही इनकी ज़ात्सिके लिये प्रभासक्षेत्रको चलें'' ॥ ३० ॥ श्रीपराशस्त्री खोले—कृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर महाभागवत यादवश्रेष्ठ उद्धवने श्रीहरिको प्रणाम करके

भगवान्ते देखा कि द्वारकापुरीमें एत-दिन नाशके सुचक

भगवन्यन्यसा कार्यं तदाज्ञापय साम्प्रतम् । मन्ये कुलमिदं सर्वं धगवान्संहरिष्यति ॥ ३२

नाशायास्य निर्मित्तानि कुलस्याच्यतः लक्षये ॥ ३३

शीपगवानवान

गच्छ त्वं दिव्यया गत्या महासादसमृत्यया । यद्वदर्बाश्रमं पुण्यं गन्धमादनपर्वते ।

नरनारायणस्थाने तत्पवित्रं महीतले ॥ ३४

मन्मना मत्प्रसादेन तत्र सिद्धिमवाप्यसि । अहं स्वर्ग गमिष्यामि ह्यपसंहत्य वै कुलम् ॥ ३५

द्वारकां च भया त्यक्तां समुद्रः प्रावयिष्यति । महेश्म चैकं मुक्ता तु भयान्मत्तो जलाशये ।

तत्र सन्निहितश्चाहं भक्तानां हितकाम्यया ॥ ३६

श्रीपराधार उद्याच इत्युक्तः प्रणिपत्यैनं जगामाञ् तपोवनम् ।

नरनारायणस्थानं केशबेनानुमोदितः ॥ ३७ ततस्ते यादवास्तर्वे स्थानारुह्य शीघगान् ।

प्रभासं प्रवयुसार्द्धं कृष्णरानदिभिर्द्धिंग ॥ ३८ प्रभासं समनुप्राप्ताः कुकुरान्धकवृष्णयः ।

चक्रस्तत्र महापानं वास्देवेन चोदिताः॥३९ पिबतां तत्र चैतेषां सङ्गर्वेण परस्परम्।

अतिवादेन्धनो जज्ञे कलहामिः श्रयाबहः ॥ ४० श्रीमेष्ट्रेय उत्तरच

स्यं स्यं वै भुखतां तेषां कलहः किन्निमित्तकः ।

सङ्घर्षे वा द्विजश्लेष्ठ तन्यमाख्यातुमर्शीस ॥ ४१ श्रीवराज्ञा उदाच

मृष्टं मदीयमञ्जे ते च मृष्टमिति जल्पताम्। मृष्टामृष्टकथा जज्ञे सङ्गर्षकलहाँ ततः॥४२ ततश्चान्योन्यमभ्येत्य क्रोधसंरक्तलोचनाः ।

जञ्च: परस्परं ते तृ शसौदेंबयलात्कृताः ॥ ४३

क्षीणशस्त्राश्च जगृहः प्रत्यासन्नामधैरकाम् ॥ ४४

कहा— ॥ ३१ ॥ "भगवन् ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुलवा नहा करेंगे, क्योंकि है

अच्युत ! इस समय संब और इसके नाराके सुचक कारण दिसायी दे रहे हैं; अतः मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं क्या कहें ?"॥ ३२-३३॥

श्रीभगवान् बोले-सहे उदय ! अब तुम मेरी कपासे प्राप्त हुई दिव्य गतिसे नर-नारायणके निवासस्थान गन्धमादनपर्वतपर जो पनित्र वदरिकाश्रम क्षेत्र है वहाँ जाओ । पृथिवीतरूपर वही सबसे पावन स्थान है ॥ ३४ ॥

वहाँधर मुहामें चित लगाकर तुम मेरी क्यासे सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुलका संहार करके स्वर्गलोकको चला जाऊँगा ॥ ३५ ॥ मेरे छोड़ देनेपर सम्पूर्ण द्वारकाको

समुद्र जलमें डुवी देगा; मुझसे भय माननेके कारण केवल मेरे भवनको छोड देगा: अपने इस भवनमें मैं भक्तीकी हितकामनासे सर्वदा निवास करता है ॥ ३६ ॥

श्रीपराद्वारजी बोले-पगवान्के ऐसा करनेपर उद्भवजी उन्हें प्रणामकर तुरन्त हो उनके वतलाये हुए तपोवन श्रीनरनाग्यणके स्थानको चले गये ॥ ३७ ॥ है द्विज । तदनन्तर कुम्म और बलगम आदिके सहित सन्पूर्ण

यादव शीव्रगामी रथोपर चड्कर प्रभासक्षेत्रमें आये

॥ ३८ ॥ वहाँ पहुँचकर कुकुर, अन्यक और वृष्णि आदि वंशिक समस्त चादवॉने कृष्णचन्द्रकी प्रेरणासे महापान और भोजन<sup>र</sup> किया ॥ ३९ ॥ पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जानेसे वहाँ कुवाक्यरूप ईंधनसे यक्त प्रस्वकारिणी करुद्राप्ति घषक उठी ॥ ४० ॥ श्रीमेंब्रेयजी बोले—हे द्वित ! अपना-अपना भोजन

काते हुए उन यादवोमें किस कारणसे कलह (बाग्युद्ध) अववा संघवं (हाथापाई) हुआ, सो आप कहिये ॥ ४१ ॥ श्रीपराक्षरजी बोले—'मेरा भोजन शुद्ध है. तेए अच्छा नहीं है।' इस प्रकार भोजनके अच्छे-बरेकी चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और

हाधामाई हो गयाँ॥ ४२॥ तब ये दैवी प्रेरणासे वित्रश होकर आपसमें क्रोधसे रक्तनेत्र हुए एक-दूसरेपर शरकप्रहार करने रूपे और जब शरक समाप्त हो गये तो पासहोंने उमे हुए सरकण्डे के किये ॥ ४३-४४ ॥

१. मैत्रेयजीके अग्रिम प्रश्न और पराशास्त्रीके उत्तरसे वहीं यदुवंशियोंका अन्न-भोजन करना भी सिद्ध होता है।

एरका तु गृहीता वै वज्रभूतेव लक्ष्यते। तया परस्परं जञ्चस्तंत्रहारे सुदारूणे॥ ४५ प्रद्युष्टसाम्बप्रमुखाः कृतवर्माच सात्यकिः । अनिरुद्धादवश्चान्ये पृष्ठुर्विपृश्वरेव च ॥ ४६ चारुवर्मा चारुकश्च तथाकुरादयो द्विज। एरकारूपिभिर्वर्जीते किन्नष्टः परस्परम् ॥ ४७ निवारवामास हरियद्विंस्ते च केरावम्। सहायं मेनिरेऽरीणां प्राप्तं जञ्चः परस्परम् ॥ ४८ कृष्णोऽपि कृपितस्तेषामेरकामृष्टिमाददे । बधाय सोऽपि मुसलं मुष्टिलौंहमभूतदा ॥ ४९ जधान तेन निश्शेषान्याद्वानाततायिनः। जद्युस्ते सहसाध्येत्य तथान्येऽपि परस्परम् ॥ ५० ततशाणंवमध्येन जैत्रोऽसौ चक्किणो स्थः । पञ्चतो दारुकस्याथ प्राचादश्चैर्धतो द्विज ॥ ५१ चक्रं गदा तथा शार्ङ्गं तूणी शङ्कोऽसिरेव च । प्रदक्षिणं हरिं कृत्वा जम्मुरादित्यवर्त्मना ॥ ५२ क्षणेन नाभवत्कश्चिद्यादवानामघातितः । इस्ते कृष्णे पहात्मानं वारुकं च महामुने ॥ ५३ चङ्कम्यमाणौ तौ रामं वृक्षमूले कृतासनम् । ददृशाते मुखाचास्य निष्कामन्तं महोरगम् ॥ ५४ निष्क्रम्य स पुरतात्तस्य महाभोगो भुजङ्गमः । प्रययावर्णवं सिद्धैः पूज्यमानस्तथोरगैः ॥ ५५ ततोऽर्घ्यमादाय तदा जलधिसामुखं ययौ । प्रविवेश ततस्तीयं पूजितः पत्रगोत्तमैः ॥ ५६ दृष्टा बलस्य निर्याणं दारुकं प्राह केशवः । इदं सर्वं समाचक्ष्व वसुदेवोप्रसेनयोः ॥ ५७ निर्याणं बलभद्रस्य यादवानां तथा क्षयम् ।

योगे स्थित्वाहमध्येतत्परित्यक्ष्ये कलेवरम् ॥ ५८

यधेमां नगरीं सबी समुद्रः प्राविषध्यति ॥ ५९

न स्थेयं द्वारकामध्ये निष्कान्ते तत्र पाण्डवे ॥ ६०

वाच्यश्च द्वारकावासी जनसर्वस्तथाहुकः।

तसाद्भवद्भिसर्वेस्तु प्रतीक्ष्यो हार्जुनागमः ।

उनके हाथमें रूगे हुए वे सरकण्डे वज्रके समान प्रतीत होते थे, उन वजनुल्य सरकण्डोंसे ही वे उस दारुण युद्धमें एक दुसरेपर प्रहार करने लगे ॥ ४५ ॥ हे द्वित । प्रशुप्त और सान्य आदि कृष्णपुत्रगण, करावर्मा, सार्याक और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादवराण एक-दुसरेवर एरकारूपी क्योंसे प्रहार करने लंगे ॥ ४६-४७ ॥ जब श्रीतरिने उन्हें आपसमें लड़नेसे रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षीका सहायक होकर आये हुए समझा और [ उनकी बातकी अबहेलनाकर ] एक-दूसरेको मारने लगे ॥ ४८ ॥ कृष्णचन्द्रने भी कुपित होकर उनका बध कलेके सिये एक मुद्रो सरकन्डे उठा लिये। ये मुद्रीभर साकण्डे कोहेके मूसल [समान] हो गये॥ ४९॥ उन मूसलरूप सरकण्डीसे कृष्णचन्द्र सम्पूर्ण आतताची यादबोको मारने रूगे तथा अन्य समस्त यादब भी यहाँ आ-आकर एक-दूसरेको मारने छगे॥ ५०॥ है द्विज ! तदनन्तर भगवान् कृष्णबन्द्रका जैत्र नामक रथ घोड़ीसे आकृष्ट हो दारुकके देखते-देखते समुद्रके मध्यपथसे चला गया ॥ ५१ ॥ इसके प्रधात् भगवान्के शंख, चक्र, गदा, शार्क्रधनुष, तरकश और खङ्ग आदि आयुध श्रीहरिको प्रदक्षिणाकर सूर्यमार्गसे चले गये ॥ ५२ ॥ हे महापुने ! एक क्षणमें ही महातम कृष्णचन्द्र और उनके सारधो दारुकको छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित न बचा॥ ५३॥ उन दोनेनि वहाँ घूमते सुए देखा कि श्रीवलरामजी एक वृक्षक तले बैठे हैं और उनके मुखसे

एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है॥ ५४॥ वह विशाल फणचारी सर्प उनके मुखसे निकलकर सिद्ध और नागीसे पूजित हुआ समुद्रकी ओर गया ॥ ५५ ॥ उसी समय समुद्र अर्घ्य रेकर उस (महासर्प) के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नागश्रेहोंसे पुजित हो समुद्रमें घुस गया ॥ ५६ ॥ इस प्रकार श्रीवलगमजीका प्रयाण देखकर श्रीकृष्ण-चन्द्रने दारुकसे कहा—"तुम यह सब जृतान्त उपसेन और बसुदेवजीसे जाकर कहो" ॥ ५७ ॥ बलभद्रजीका निर्याण, यादबोका क्षय और मैं भी योगस्थ होकर रारीर क्षेड्रॅगा—[ यह सब समाचार उन्हें ] जावर सुनाओ ॥ ५८॥ सन्पूर्ण द्वारकावासी और आहुक (उपसेन)

से कहना कि अब इस सम्पूर्ण नगरीको रागुद्र हुनो

देगा ॥ ५९ ॥ इस्रस्थि आप सब केवल अर्बुनके

आगमनको प्रतीक्षा और करें तथा अर्जुनके यहाँसे लौटने

तेनैव सह गन्तव्यं यत्र याति स कौरवः ॥ ६१ गत्वा च ब्रहि कौन्तेयमर्जुनं वचनान्मम । पालनीयस्त्वया शक्त्या जनोऽयं मत्परिव्रहः ॥ ६२ त्वमर्जुनेन सहितो द्वारवत्यां तथा जनम्। गृहीत्वा याहि वज्रश्च यदुराजो भविष्यति ॥ ६३ श्रीपराश्म उदान प्रदक्षिणं च बहुदाः कृत्वा प्रायाद्यथोदितम् ॥ ६४ आनिनाय महाबुद्धिर्वत्रं चक्रे तथा नृपम् ॥ ६५ तुर्वावस्थं सलीलं च शेते स्म पुरुषोत्तमः ॥ ६६ योगयुक्तोऽभवत्पादं कृत्वा जानुनि सत्तप ॥ ६७ मुसलावशेषलोहैकसायकन्यस्ततोमरः ॥ ६८ तले विद्याध तेनैव तोमरेण द्विजोत्तम ॥ ६९

इत्युक्तो दारुक: कृष्णे प्रणिपत्य पुन: पुन: । स च गत्वा तदाचष्ट द्वारकायां तथार्जुनम् । भगवानपि गोविन्दो वासुदेवात्मकं परम्। ब्रह्मात्मनि समारोप्य सर्वभृतेषुधारयत् । निष्प्रपञ्जे महाभाग संयोज्यात्मानमात्मनि । सम्पानयन्त्रिज्ञवचो दुर्वासा यदुवाच हु। आययौ च जरानाम तदा तत्र स लुब्धकः । स तत्पादे मृगाकारमधेक्ष्यारादवस्थितः । ततश्च दद्शे तत्र चतुर्बाहुधरं नरम्। प्रणिपत्याह चैवैनं प्रसीदेति पुनः पुनः॥ ७० अजानता कृतमिदं मया हरिणशङ्ख्या। क्षम्यतां मम पापेन दग्धं मां त्रातुमहीसि ॥ ७१ श्रीपसभार उद्माच ततस्तं भगवानाह् न तेऽस्तु भयमण्वपि । गच्छ त्वं प्रस्नासादेन लुट्य स्वर्गं सुरास्पदम् ॥ ७२

विमानपागतं सद्यस्तद्वाक्यसमनन्तरम् ।

आरुह्य प्रययौ स्वर्ग लुब्धकस्तत्प्रसादतः ॥ ७३

तुम द्वारकावासी सभी लोगोंको लेकर अर्जुनके साथ चले जाना । (हमारे पीछे) बज्र यदुवंशका राजा होगा ॥ ६३ ॥ श्रीपरादारजी बोले—भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके इस प्रकार कहनेवर दारुकने उन्हें बारम्बार प्रणाम किया और उनको अनेक परिक्रमाएँ कर उनके कथनानुसार चला गया ॥ ६४ ॥ उस महाबुद्धिने द्वारकार्ये पहुँचकर संस्पूर्ण वृताना सुना दिया और अर्जुनको वहाँ लाकर समको राज्याभिविक्तः किया ॥ ६५ ॥ इधर भगवान् कृष्णचन्द्रने समस्त भूतीये व्याप बासुदेवस्वरूप परब्रह्मको अपने आलामे आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग ! वे पुरुषोत्तम लीलासे ही अपने चिसको निष्पपञ्च परमात्मामें लीनकर तुरीयपदमें स्थित हुए ॥ ६६ ॥ है मुनिश्रेष्ठ ! दुर्वासाजीने [ श्रीकृष्णचन्द्रके लिये ] जैसा कहा था उस द्विज-बाक्यका \* मान रखनेके लिये वे अपनी जानुओपर चरण रखकर योगयक्त होकर बैठे ॥ ६७ ॥ इसी समय, जिसने मुसलके बचे हुए तोमर (बाणमें लगे हुए लोहेके टुकड़े) के आकारवाले लोहसाण्डको अपने बाणको नोंकपर लगां लिया था; बह जरा नामक व्याध वहाँ आया ॥ ६८ ॥ हे द्विजोत्तम ! उस चरणको मृगाकार देख उस च्याधने उसे दुरहोसे खड़े-खड़े उसी तोषरसे बीच डाला ॥ ६९ ॥ किंतु बहाँ पहुँचनेपर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा । यह देखते ही यह चरणोमें गिरकर बारम्बार उनसे कहने लगा—"प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये ॥ ७० ॥ मैंने बिना

ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारकामें न रहे; जहाँ वै कुरुनन्दन बावै वहीं सब लोग चले जायें !! ६०-६१ !! कुन्तीपुत्र

अर्जनरी तम मेरी ओरसे कहना कि "अपनी सामर्थ्यानुसार

तुम मेरे परिवारके लोगोंको रक्षा करना'' ॥ ६२ ॥ और

इन भगवद्वाक्योंके समाप्त होते हो वहाँ एक विमान आया, उसपर चढ़कर वह व्याध भगवानुकी कृपासे उसी समय 🌯 महाभारतमें यह प्रसंग आदा है कि — एक जर महर्षि दुर्जासा श्रोकृष्णचन्द्रजोके यहाँ आये और भगवान्से सत्कार पाकर उन्होंने कहा कि आप मेरा जुँठ। जल अपने सारे शरीरमें लगाइये । धगवानुने बैसा ही किया, परंतु 'बाह्मणका जूँठ पैरसे

जाने ही मुगब्बे आङ्गाङ्कासे यह अपराध किया है, कृपया

क्षमा क्वेजिये । मैं अपने पापसे दग्ध हो रहा है, आप मेरी

कहा—"लुब्धक ! तू तनिक भी न डर; मेरी कृपासे त्

अभी देवताओंके स्थान स्वर्गलेकको चला जा॥ ७२॥

श्रीपराञ्चरजी बोले—तब भगवान्ने उससे

रक्षा कीजिये" ॥ ७१ ॥

जहीं छूना चाहिये' ऐसा सोचकर पैरमें नहीं रुगाया : इरापर तुर्जासाने शाप दिया कि आपके पैरमें कभी छेद हो आयगा ।

गते तस्मिन्स भगवान्संयोज्यात्मानमात्मनि । वासुदेवमयेऽमले ॥ ७४ ब्रह्मभूतेऽच्ययेऽचित्त्ये

अजन्यन्यमरे विष्णावप्रमेयेऽखिलात्मनि ।

तत्याज मानुषं देहपतीत्य त्रिविधां गतिम् ॥ ७५ |

कळाचन्द्रने अपने आत्माको अव्यय, अचिन्य, तास्देवस्वरूप, अमल, अजन्म, अपर, अपनेय, आंजिलात्या और ब्रह्मस्तरूप विष्णुभगवान्नें लीन कर त्रिगुणात्मक गतिको पार करके इस मनुष्य-शरीरको छोड़ दिया ॥ ७४-७५ ॥

स्वर्गको चला गया ॥ ७३ ॥ उसके चले जानेपर भगवान

इति श्रीविष्णुप्राणे पञ्चमेंऽदी सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

## अड्तीसवाँ अध्याय

यादवींका अन्त्येष्टि-संस्कार परीक्षित्का राज्याभिषेक तथा पाण्डबोंका स्वर्गारोहण

₹

औपरास्त्र उदाच

अर्जुनोऽपि तदान्विष्य रामकृष्णकलेवरे ।

संस्कारं लम्भयायास तथान्येषामनुक्रमात् ॥

अष्ट्री पहिष्यः कथिता रुक्मिणीप्रमुखास्त् याः ।

उपगृह्य हरेदेंहं विविद्युस्ता हताशनम्॥

रेवती चापि रामस्य देहमाहिलच्य सत्तमा ।

विवेश ज्विति वृद्धिं तत्सङ्गुद्धादशीतलम् ॥

उपसेनस्तु तच्छ्रत्वा तथैवानकदुन्दुभिः। देवकी रोहिणी चैस विविश्जातबेदसम् ॥

ततोऽर्जुनः प्रेतकार्यं कृत्वा तेषां यथाविधि ।

निश्चकाम जर्न सर्वं गृहोत्वा चत्रमेव च ॥

द्वारवत्या विनिष्कान्ताः कृष्णपत्यः सहस्रराः । बच्चं जनं च कौन्तेयः पालयऋनकैर्ययौ ॥

सभा सधर्मा कृष्णेन मर्त्यलोके समृन्झिते ।

स्वर्गं जगाम मेंत्रेय पारिजातश्च पादपः ॥ यस्मिन्दिने हरियति। दिवं सन्यज्य मेदिनीम् ।

तिसन्नेवावतीर्णोऽयं कालकायो बली कलिः ॥

प्रावयामास तां शुन्यां द्वारको च पहोदधिः । बासुदेवगृहं त्वेकं न प्रावयति सागरः॥

नातिकान्तुमलं ब्रह्मंस्तदद्यापि महोद्धिः । नित्यं सम्निहितसम्ब भगवान्केशवो यतः ॥ १०

कल्जियम पृथिबीपर आ गया ॥ ८ ॥ इस प्रकार जनशून्य

डुबानेमें समुद्र आज भी समर्थ नहीं है क्वोंकि उसमें

श्रीपराशस्त्री बोले — अर्जुनने राम और कृष्ण तथा

अन्यान्य मुख्य-मुख्य यादवीके मृत देहींकी खोज कराकर क्रमञः उन सबके औष्वंदैहिक संस्कार किये॥१॥ भगवान् कृष्णकी जो रुक्मिणी आदि आठ पटरानी

बतलायी गयी है उन सबने उनके शरीरका आलिङ्गच कर अग्निमें प्रवेश किया॥२॥ सती रेवतीजी भी

बल्लामजीके देहका आलियन कर, उनके अंग-रांगके आह्वादसे जीतल प्रनीत होती हुई प्रज्यलित अग्रिमें प्रवेक कर गर्वी ॥ ३ ॥ इस सम्पूर्ण अनिष्टका समाचार सुनते ही

उपसेन, बसुदेव, देवकी और ऐहिणीने भी अग्निमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ तदनन्तर अर्जुन उन सबका विधिपूर्वक प्रेत-कर्म कर

बज्र तथा अन्यान्य कुटुम्बिबोवो साथ लेकर हारकासे बाहर आये ॥ ५ ॥ द्वारकाते निकली हुई कृष्णचन्द्रकी सहस्रों प्रविद्यों तथा बज्ज और अन्यान्य बान्धवींकी

चले ॥ ६ ॥ हे मैत्रेय ! कृष्णचन्द्रके मर्त्यलोकका त्याग करते ही सधर्मा सभा और पारिजात-वृक्ष भी स्वर्गलोकको चले गये ॥ ७ ॥ जिस दिन भगवान पृथिवीको छोड्कर स्वर्ग सिधारे थे उसी दिनसे यह महिनदेश महाबळी

[ सावधानतापूर्वक ] रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे-धीरे

द्वारकाको सन्दर्न हुयो दिया, केवल एक कृष्णचन्द्रके भवनको वह नहीं डुकाता है॥ ९॥ हे ब्रह्मन् ! उसे

भगवान कष्णचन्द्र सर्वेदा निवास करते हैं ॥ १० ॥

विष्णुश्रियान्वितं स्थानं दृष्टा पापाद्विपुच्यते ॥ ११ पार्थः पञ्चनदे देशे ब्रह्धान्यधनान्विते । चकार वासं सर्वस्य जनस्य मुनिसत्तमः॥ १२

तदतीव महापुण्यं सर्वपातकनाशनम्।

ततो लोभस्समभवत्पार्थेनैकेन धन्विना । दुष्ट्रा श्चियो नीयमाना दस्यूनां निहतेश्वराः ॥ १३

ततस्ते पापकर्याणो लोभोपहृतचेतसः । आभीरा मन्त्रवामासुस्समेत्यात्यन्तदुर्घदाः ॥ १४ अयमेकोऽर्जुनो धन्दी स्त्रीजनं निहतेश्वरम् ।

नयत्यस्मानतिक्रम्य धिगेतद्भवतां बलम् ॥ १५ हत्या गर्वसमारुढो भीष्यद्रोणजयद्रयान् । कर्णार्टीश्च न जानाति बलं प्रापनिवासिनाम् ॥ १६

यष्टिहस्तानवेक्ष्यास्यान्धनुष्पाणिस्स दुर्मतिः । सर्वानेवावजानाति कि वो बाह्भिरुव्रतै: ॥ १७ ततो यष्टिप्रहरणा दस्यवो लोष्ट्रधारिणः। सहस्रक्षोऽभ्यधावन्त तं जनं निहृतेश्वरम् ॥ १८

निवर्तध्वमधर्मज्ञा यदि न स्थ मुमूर्षवः ॥ १९ अवज्ञाय यचस्तस्य जगृहस्ते तदा धनम्। स्त्रीधनं चैव मैत्रेय विष्युक्सेनपरियहम् ॥ २०

ततो निर्भर्त्स्य कौन्तेयः प्राह्मभीरान्हसन्निव ।

ततोऽर्जुनो धनुर्दिव्यं गाण्डीवमजरं युधि । आरोपयितुमारेभे न शशाक च वीर्यवान् ॥ २१ चकार सर्ज्यं कृच्छ्राद्य तद्याभूच्छिथिलं पुन: ।

न सस्पार ततोऽस्त्राणि चिन्तयन्नपि पाण्डवः ॥ २२ शरान्युमोच चैतेषु पार्थो वैरि**ष्ट्र**मर्षितः । त्वग्भेदं ते परं चक्करस्ता गाण्डीवधन्विना ॥ २३

बह्रिना येऽक्षया दत्ताश्शारास्तेऽपि क्षयं ययुः । युद्ध्यतसाह गोपालैरर्जुनस्य भवक्षये ॥ २४

अविन्तयश्च कौन्तेयः कृष्णस्यैव हि तद्वलम् । यन्यया शासक्षातैस्सकला भूभृतो हताः ॥ २५ मिषतः पाण्डुपुत्रस्य ततस्ताः प्रयदोत्तमाः ।

पापीको नष्ट करनेवाला है; उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है ॥ ११ ॥

वह भगवदेशर्थसम्पन्न स्थान अति पवित्र और समस्त

हे भुनिश्रेष्ठ ! अर्जुनने उन समस्त द्वारकावासियोकी अत्यन्त धन-धान्य-सम्पन्न पञ्चनद (पञ्जाब) देशमें बसावा ॥ १२ ॥ उस समय अनाधा स्नियोंको अकेले बनुर्धारी अर्जुनको छे जाते देख लुटेरोंको लोभ उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ तब उन अत्यन्त दुर्मद, पाएकर्मा और

लुबाह्यय आभीर दखुओंने परस्पर मिलकर सम्मात की— ॥ १४ ॥ 'देखो, यह धनुर्धारी अर्जून अकेरा ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाधा सियोंको लिये जाता है; हमारे ऐसे बल-पुरुषार्थको धिकार है ! ॥ १५॥ यह भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण आदि [नगर-निवासियों] को मारकर ही इतना अभिमानी हो गया है, अभी हम क्रामीणोंके बलको यह नहीं जानता ॥ १६ ॥ हमारे हाथींमें

करता है फिर हमारी इन ऊँची-ऊँची भुजाओंसे क्या लाभ है ?' ॥ १७ ॥ ऐसी सम्मतिका वे सहस्रों लुटेरे लाठी और देले लेकर **३२ अनाथ द्वारकावासियोपर दूट पहे ॥ १८ ॥ सब** अर्जुनने उन लुटेरोंको झिड़ककर ईसते हुए कहा — "अरे पापियो ! यदि तुन्हें मरनेकी इच्छा न हो तो अभी छौट

लाठी देखकर यह दुर्मीत धनुष लेकर हम सबकी अवशा

जाओं' ॥ १९ ॥ किन्तु हे मैत्रेय ! स्ट्रेरोने उनके कथनपर कुछ भी ध्वान न दिया और भगवान् कुष्णके संम्पूर्ण धन और स्तीधनको अपने अधीन कर लिया॥२०॥ तन बीरवर अर्जुनने युद्धमें अक्षीण अपने गाण्डीय धनुषको चढ़ाना चाहा; किन्तु ये ऐसा न कर सके ॥ २१ ॥ उन्होंने जैसे-तैसे अति कठिनतासे उसपर प्रत्यक्का (डोरी) चहा भी हो तो फिर वे दिखिल हो गये और बहुत कुछ सोचनेपर भी उन्हें अपने अक्षेत्रित्र स्मरण न हुआ ॥ २२ ॥ त्रब वे कृद्ध होकर अपने शतुओंपर वाण बरसाने लगे;

किन्तु गाण्डीबयारी अर्जुनके छोड़े हुए उन वाणोने केवल

उनकी त्वचाकी हो बोंधा ॥ २३ ॥ अर्जुनका उन्द्रव शीण

हो जानेके कारण अग्निसे दिये हुए उनके अहाय वाण भी

उन अहीरोंके साथ लड़नेमें नष्ट हो गये ॥ २४ ॥ तब अर्जुनने सोचा कि मैंने जो अपने शरसमूहसे अनेकों राजाओंको जीता था वह सब कृष्णचन्द्रका ही प्रमास था॥ २५॥ अर्जनके देखते-देखते ये अहीर उन स्वीरत्वोको खीच-खींचकर छे जाने लगे तथा कोई-आभौरैरपकृष्यन्त कामं चान्याः प्रदृद्धः ॥ २६ कोई अपनी इच्छानुसार इधर-उधर भाग गर्यो ॥ २६ ॥ तत्वक्षरेषु क्षीणेषु धनुष्कोट्या धनञ्जयः। जधान दस्यूस्ते चास्य प्रहासञ्जहसूर्म्ने ॥ २७ प्रेक्षतस्तस्य पार्थस्य वृष्णयन्यकवरस्त्रियः । जग्पुरादाय ते म्लेच्छाः समस्ता मुनिसत्तम ॥ २८ ततस्तद्वःखितो जिष्णुः कष्टं कष्टमिति ब्रुवन् । अहो भगवतानेन विज्ञतोऽस्मि रुरोद ह ॥ २९ तद्भनुस्तानि शस्त्राणि स रथस्ते च वाजिनः । सर्वमेकपदे नष्टं दानमश्रोत्रिये यशा ॥ ३० अहोऽतिबलबद्दैवं विना तेन महात्पना। यदसामर्थ्ययुक्तेऽपि नीचवर्गे जयप्रदम् ॥ ३१ तौ बाहु स च मे मुष्टिः स्थानं तत्सोऽस्मि चार्जुनः । पुण्येनैव विना तेन गतं सर्वमसारताम् ॥ ३२ ममार्जुनत्वं भीमस्य भीमत्वं तत्कृते ध्रुवम् । विना तेन यदाभीरैजिंतोऽहं रिघनां वरः ॥ ३३ श्रीपराद्वार उत्तान इत्थं वदन्ययौ जिष्णुरिन्द्रप्रस्थं पुरोत्तमम् । चकार तत्र राजानं वज्रं यादवनन्दनम्॥३४

स ददर्श ततो व्यासं फाल्गुनः काननाश्रयम् । तमुपेत्य महाभागं विनयेनाध्यवादयत्॥ ३५ तं वन्दमानं चरणाववलोक्य मुनिश्चिरम् । उवाच वाक्यं विच्छायः कथमद्य त्वमीदृशः ॥ ३६ अवीरजोऽनुगमनं ब्रह्महत्या कृताश्च वा। दुबाशाभङ्गदुःसीव भ्रष्टुखायोऽसि साम्प्रतम् ॥ ३७ सान्तानिकादयो वाते याचपाना निराकृताः । अगम्यस्त्रीरतिर्वा त्वं येनासि विगतप्रभः ॥ ३८ भुद्देऽप्रदाय विप्रेथ्यो पिष्टपेकोऽध वा भवान् । किं वा कृपणवित्तानि हतानि भवतार्जुन ॥ ३९

कचित्र शूर्पवातस्य गोचरत्वं गतोऽर्जुन । दुष्टचक्षुर्हतो वाऽसि निइश्रीकः कश्रमन्यथा ॥ ४०

सृष्ट्रो नखाम्भसा वाथ घटवार्युक्षितोऽपि वा ।

केन त्वं वासि विच्छायो न्यूनैर्वा युधि निर्जितः ॥ ४१

हे मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार अर्जुनके देखते-देखते वे म्लेच्छगण वृष्टि और अन्यकवंशकी उन समस्त क्रियोंको लेकर चले गये ॥ २८ ॥ तब सर्वदा जयशील अर्जुन अत्यन्त दु:स्ती होकर 'हा ! कैसा कष्ट है ? कैसा कष्ट है ?' ऐस बहकर रोने छमे[और बोले—] "अहो ! मुझे उन भगवानुने हो उग लिया ॥ २९ ॥ देखो, वहाँ धनुप हैं, वे ही द्दाहर हैं, बही रथ है और वे ही अध है, किन्तु अश्लोत्रियको दिये हुए दानके समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गये ॥ ३० । अहो ! दैव बड़ा प्रवल है, जिसने आज इन महात्मा कृष्णके न स्तनेपर असमर्थ और नीच अहीरोंको जम दे दी ॥ ३१ । देखों । मेरी वे ही भुजाएँ हैं, वहीं मेरी मुष्टि (मुट्टी) है, वहीं (कुरुक्षेत्र) स्थान है और मैं भी वही अर्जुन हें तथापि पुण्वदर्शन कुष्णके विना आज सब सारक्षीन हो गये ॥ ३२ । अबस्य हो मेरा अर्जुनल और भीयका भीयल भगवान कृष्णकी कृपासे ही था । देखों, उनके बिना आज महार्राथयोंमे श्रेष्ठ मुझको तुच्छ आभीरीने जीत लिया'' ॥ ३३ ॥ श्रीपरादारजी बोले-अर्जुन इस प्रकार कहते हुए अपनी राजधानी इन्द्रप्रस्थमें आये और वहाँ यादवनन्दन क्षप्रका राज्याभिषेक किया॥ ३४॥ तदनत्तर वे बिपिनवासी ब्यासमुनिसे मिले और उन महाभाग मुनिवरके निकट जाजर उन्हें जिनसपूर्वक प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ अर्जुनको बहुत देरतक अपने चरणोंकी वन्दना करते देख मुनिवरने कहा—"आज तुम ऐसे कान्तिहीन क्यों हो रहे हो ? ॥ ३६ ॥ क्या तुमने भेड़ीकी धुठिका अनुगगन किया है अधवा बहाहत्या की है य तुन्हारी कोई पुदुढ़ आशा भंग हो गयी है ? जिसके दु:सारे तुम इस समय इतने श्रीहीन हो रहे हो ॥ ३७ ॥ तुमने किसी सन्तानके इच्छुकका विवाहके लिये याचना करनेपर विरादर तो नहीं किया अथवा किसी अगन्य खोसे रमण ते नहीं किया, जिससे तुम ऐसे तेजोड़ीन हो रहे हो ॥ ३८ ॥

हे अर्जुन ! तुम ब्राह्मशोंको बिना दिये मिछात्र अकेले तो

नहीं खा लेते हो, अथवा तुमने किसी कृपणका धन तो नही

हर लिया है ॥ ३९ ॥ है अर्जुन ! तुमने सूपकी वायुका तो सेवन नहीं किया ? क्या तुम्हारी आँखें दुखती हैं अथवा

तुन्हें किसीने मारा है ? तुम इस प्रकार श्रीहीन कैसे

हो रहे हो ? ॥ ४० ॥ तुमने नख-जलका स्पर्ध तो

नहीं किया ? तुम्हारे ऊपर घड़ेसे छलके हुए जलको छीटे

बाणोंके समाप्त हो जानेपर घनलय अर्जुनने धनुषकी नोंकसे ही प्रहार करना आरम्भ किया, किन्तु हे मुने ! वे

दस्युगण उन प्रहारीकी और भी हैंसी बड़ाने रूपे ॥ २७ ॥

#### श्रीपराशर द्याच

ततः पार्थो विनिःश्वस्य श्रूयतां भगवित्रति । उक्ता यथाबदाचष्टे व्यासावात्वपराभवम् ॥ ४२

अर्जुन उषाच

यद्वलं यद्य मत्तेजो यद्वीर्य यः पराक्रमः। या श्रीदछाया च नः सोऽस्मान्यस्त्रिन्य हरिर्गतः ॥ ४३

ईश्वरेणापि महता स्मित्तपूर्वाभिभाषिणा।

हीना वयं मुने तेन जातास्तृणसया इव ॥ ४४ अञ्चाणां सायकानां च गाण्डीवस्य तथा मम ।

सारता याभवन्यूर्तिसा गतः पुरुषोत्तमः॥ ४५

यस्यावलोकनादस्माञ्ज्ञीर्जयः सम्पदुन्नतिः । न तत्याज स गोविन्दस्यवत्वास्मान्धगवानातः ॥ ४६

भीष्मद्रोणाङ्गराजाद्यास्तथा दर्योधनादयः ।

यत्रभावेण निर्दग्धासा कृष्णस्यक्तवान्भुवम् ॥ ४७ निर्यौतना गतश्रीका नष्टकावेद मेदिनी ।

विभाति तात नैकोऽहं विरहे तस्य चक्रिण: ॥ ४८

यस्य प्रभावाद्भीष्माद्यैर्मस्यप्रौ श्रुलभावितम् । विना तेनाद्य कृष्णेन गोपालैरस्मि निर्जितः ॥ ४९

गाण्डीवस्त्रिषु लोकेषु स्थाति यदनुभावतः ।

गतस्तेन विनाभीरलगुडैस्स तिरस्कृतः ॥ ५०

स्त्रीसहस्राण्यनेकानि मञ्जाशानि महामुने । यततो मम नीतानि दस्युभिर्लगुडायुधैः ॥ ५१

आनीयमानमाभीरैः कृष्ण कृष्णावरोधनम् ।

हर्त यष्टिप्रहरणै: परिभूय बलं मम ॥ ५२

निदश्रीकता न मे चित्रं यज्ञीवामि तदद्भुतम् । नीचावमानपङ्काङ्की निलज्जोऽस्मि पितामह ॥ ५३

श्रीन्यास उद्याच

अलं ते ब्रीडया पार्ध न त्वं शोचिनुमहैंसि । अवेहि सर्वभूतेषु कालस्य गतिरीदृशी ॥ ५४

कॉलो भवाय भूतानामभवाय च पाण्डव ।

कालमूलमिदं ज्ञात्वा भव स्थैर्यपरोऽर्जुन ॥ ५५

पराजित तो नहीं किया ? पित्र तुम इस तरह हतप्रभ कैसे

तो नहीं पड़ गर्या अथवा तुन्हें किसी हीनवल पुरुषने युद्धमें

हो रहे हो ?'' ॥ ४१ ॥ श्रीपराशास्त्री बोले—तब अर्जुनने दीर्घ निःशास

छोड़ते हुए बद्धा-"भगवन् ! सुनियं" ऐसा कहकर उन्होंने अपने पराजयका समार्ग वसान्त व्यासजीको

ज्यों-का-त्यों सुना दिया ॥ ४२ ॥ अर्जुन बोले—जो हरि मेरे एकमात्र वल, तेज,

वीर्य, पराक्रम, श्री और फालि थे वे हमें छोड़कर चले गये ॥ ४३ ॥ जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवत हैंस-हैंसकर बाते किया करते थे, हे मुने ! उन हरिके चिना हम आज दुणमच पुतलेके समान निःसन्त हो गये

है ॥ ४४ ॥ जो मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्यवाणी और मण्डीव धनुषके मृर्तिनान् सह थे वे पुरुषोत्तम धगवान् हमें छोड़कर चले गये हैं ॥ ४५ ॥ जिनको कुणदृष्टिसे श्री, जय, सम्पत्ति और उन्नतिने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा वे ही भगवान गोधिन्द हमें जीड़कर चले गये हैं॥४६॥ जिनकी

शुरबीर दन्ध हो गये थे उन कृष्णचन्द्रने इस भूमण्डरूको छोड़ दिया है ॥ ४७ ॥ हे सत ! उन चक्रपाणि कृष्णच≾के विएहमें एक मैं ही क्या, सम्पुर्ण पृथियी ही श्रीवन, श्री और काक्तिसे हीय प्रतीत होती है ॥ ४८ ॥ जिनके प्रभावसे

अञ्चलका मुझमें भीष्य आदि महारथीएण प्रतंगवत भस्म हो गये थे, आज उन्हों कृष्यके विना मुझे गोपीने हरा दिया ! ॥ ४९ ॥ जिनके प्रभावसे यह गाण्डीब धन्य तीनों लोकोर्च विख्यात हुआ या उन्होंके विना आज यह अहरोंको लाठियोंसे तिस्कृत हो गया ! ॥ ५० ॥ हे

महामुने ! भगवान्को जो सहस्रो स्वियाँ मेरी देख-रेखाने आ

प्रभावादिमें भीव्य, होण, कर्ण और द्योंधन आदि अनेको

रही थीं उन्हें, मेरे सब प्रकार यहां करते रहनेपर भी दस्यगण अपनी लाठियोंके बलसे ले गये॥ ५१॥ हे कृष्ण-द्वैपायन ! रंगदियाँ ही जिनके हथियार हैं उन आधीरोने आज मेरे बलको कृण्डितकर मेरेद्वारा साथ साथे हुए सम्पूर्ण कृष्ण-परिवारको हर लिखा ॥ ५२ ॥ ऐसी अवस्थामे मेरा श्रीहीन होना कोई आशर्यकी चान नहीं है; हे पितामह !

आक्षर्य तो जह है कि नीच पुरुषोद्वारा अपयान-पंक्रमें सनकर भी मैं निर्लंख अभी जीवित ही हैं॥ ५३॥ श्रीव्यासजी बोले—हे पार्थ ! तुन्हारी लजा व्यर्थ

है, तुम्हे शोक करना उचित नहीं है । तुम सम्पूर्ण भूतोंगि कारूकी ऐसी ही यति जानो॥ ५४॥ हे पाण्डव ! भ्राणियोंकी उन्नति और अवस्तिका जाएंग काल ही है.

नद्यः समुद्रा गिरयस्सकला च वसुन्धरा । देवा पनुष्याः पशवस्तरवश्च सरीसुषाः ॥ ५६ सृष्टाः कालेन कालेन पुनर्यास्यन्ति संक्षयम् ।

कालात्मकपिदं सर्व ज्ञात्वा शममवाप्नुहि ॥ ५७

कालखरूपी भगवान्कृष्णः कमललोचनः ।

यशास्त्र कृष्णमाहात्म्यं तत्त्रथैव धनञ्जय ॥ ५८

भारावतारकार्यार्थमवतीर्णसः मेदिनीम् । भाराक्रान्ता धरा याता देवानां समिति पुरा ॥ ५९

तदर्थमवतीणोंऽसौ कालरूपी जनार्दनः । तच निष्पदितं कार्यमशेषा भूभुजो हताः ॥ ६०

वृष्ण्यन्यककुलं सर्वं तथा पार्थोपसंहतम् । न किञ्चिदन्यत्कर्तव्यं तस्य भूषितले प्रभो: ॥ ६१

अतो गतस्स भगवान्कृतकृत्यो वश्रेळ्या । सृष्टिं सर्गे करोत्येष देवदेवः स्थितौ स्थितिम् ।

अन्तेऽन्ताय समर्थोऽयं साम्प्रतं वै यथा गतः ॥ ६२

तस्मात्पार्थं न सन्तायस्त्वया कार्यः पराभवे । भवन्ति भावाः कालेषु पुरुषाणां यतः स्तुतिः ॥ ६३

त्वयैकेन हता भीष्मद्रोणकर्णादयो रणे।

तेपामर्जुन कालोत्यः कि न्यूनाभिभवो न सः ॥ ६४

विष्णोस्तस्य प्रभावेण यथा तेषां पराभवः । कृतस्तर्थेव भवतो दस्युभ्यस्स पराभवः ॥ ६५

कृतस्तर्थव भवती दस्युभ्यस्स पराभवः ॥ ६० स देवेशश्शारीराणि समाविश्य जगतिस्थतिम् ।

करोति सर्वभूतानां नाशमन्ते जगत्पतिः ॥ ६६

भगोदये ते कौनोय सहायोऽभूजनार्दनः ।

तथान्ते तद्विपक्षास्ते केशवेन विलोकिताः ॥ ६७

कदश्रद्दध्यात्सगाङ्गेयान्हन्यास्त्वं कौरवानिति । आभीरेभ्यश्च भवतः कः श्रद्दध्यात्पराभवम् ॥ ६८ अतः हे अर्जुन । इन जय-पराजयोको कालके अधीय समझकर तुम रिथरता धारण करो ॥ ५५ ॥ नॉदयों, समुद्र, गिरिगण, सम्पूर्ण पृथिकी, देव, मनुष्य, पञ्च, वृक्ष और सरोस्रप आदि सम्पूर्ण पदार्थ कालके ही रचे हुए हैं और

फिर कालहीसे ये श्रीण हो जाते हैं, अतः इस सारे प्रपञ्चकी कालात्मक जानकर शान्त होओ ॥ ५६-५७ ॥

हे धनक्षथ : तुमने कृष्णबन्दका जैसा माहात्त्व सम्बद्धाः है वह सम्बद्धाः भी है, क्ष्मेंकि कार्यसम्बद्धाः

बतलाया है वह सब तत्व ही है; क्योंकि कमरुनयन भगवान् कृष्ण साक्षात् कालस्वरूप ही है। ५८॥ उन्होंने

पृथिक्षेका भार उतारनेके लिये ही मर्त्यक्षेक्से अवतार लिया था। एक रामय पूर्वकालमें पृथिको भाराक्राता होकर देवताओंको सभामें गयी थी॥ ५९॥ कालस्कर्ण

श्रींजनार्दनने उसीके लिये अवतार लिया था। अय सम्पूर्ण दृष्ट राजा मारे जा मुके, अतः वह कार्य सम्पन्न तो

गया ॥ ६० ॥ हे पार्थ ! कृष्णि और अन्यक आदि सम्पूर्ण यदुकुलका भी उपसंहार हो गया; इरालिये उन प्रमुक्ते लिये

अब पृथिबीतरूपर और कुछ भी कर्तव्य नहीं रहा ॥ ६९ ॥ अतः अपना कार्य समाप्त हो चुकनेपर भगवान् स्वेच्छानुसार चरु गये, ये देवदेव प्रभु सर्गक्त आरम्भयं सुष्टि-रचना करते

हैं, स्थितिके समय पालन करते हैं और अन्तमें ये ही उसका नाश करनेमें समर्थ हैं—जैसे इस समय वे ¶ गक्षस

आदिका संहार करके ] चले गये हैं ॥ ६२ ॥ अतः हे पार्थ ! सुन्ने अभनी पराजयसे दुःखी न होना चाहिये. क्योंकि अभ्युदय-काल उपस्थित होनेपर ही पुरुषोसे ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तृति होती है ॥ ६३ ॥ है अर्जुन ! जिस समय तुझ अकेलेने ही

युद्धमें भीष्म, द्रोण और कर्ण आदिको मार डाला था वह क्या उन वीरीका बालक्रमसे प्राप्त होनबल पुरुषसे पराभव नहीं था ? ॥ ६४ ॥ जिस प्रकार भगवान विष्णुके प्रभावसे तुमने उन सर्वोको नोचा दिखलाया था उसी प्रकार तुझे

दस्युओंसे दबना पड़ा है ॥ ६५ ॥ वे जगत्पति देवेश्वर ही। इसोरोमें प्रविष्ट होबर जगत्की स्थिति करते हैं और वे ही। अन्तमें समस्त जीवोंका नाहा करते हैं ॥ ६६ ॥

हे कीन्त्रेय ! जिस समय तेरा भाग्योदय हुआ था उस समय श्रीजनार्दन तेरे सहायक थे और जब उस (सीभाग्य) का अन्त हो गया तो तेरे विपक्षियोंघर

श्रीकेशवको कृपादृष्टि हुई है। ६७॥ तू मङ्गानन्दन भीष्मपितामहके सहित सम्पूर्ण कौरबोको पार डालेगा— इस बातको कौन मान सकता था और फिर यह भी किसे

विधास होगा कि तू आधीरीसे हार जायगा ॥ ६८ ॥

पार्थेतत्सर्वभूतस्य हरेलींलाविचेष्टितम् । त्वया यत्कौरवा ध्वस्ता यदाभीरैभंवाह्नितः ॥ ६९ गृहीता दस्पृभियांश्च भवाञ्छोचित तास्स्रियः । एतस्याहं यथावृत्तं कथयामि तवार्जुन ॥ ७० अष्टाबक्रः पुरा वित्रो जलवासरतोऽभवत् । बहुन्वर्षगणान्पार्थ गृणन्त्रह्य सनातनम् ॥ ७१ जितेष्ठसुरसङ्घेषु मेरुपृष्ठे महोत्सवः । बभूव तत्र गच्छन्यो ददृशुस्तं सुरस्त्रियः ॥ ७२ स्थातिलोत्तमाद्यास्तु शतशोऽथ सहस्रशः ।

तुष्टुबुस्तं महात्मानं प्रशशंसुश्च पाण्ड्य ॥ ७३ आकण्डपप्रं सलिले जटाभारवहं मुनिम् । विनयाचनताश्चैनं प्रणेमुः स्तोत्रतत्पराः ॥ ७४

यथा यथा प्रसन्नोऽसौ तुष्टुवुस्तं तथा तथा । सर्वोस्ताः कौरवश्रेष्ठ तं वरिष्ठं द्विजन्मनाम् ॥ ७५

अशुक्क उवाच

प्रसन्नोऽहं महाभागा भवतीनां यदिष्यते । पत्तस्तद्वियतां सर्वे प्रदास्याम्यतिदुर्लभम् ॥ ७६ रम्भातिलोत्तमाद्यास्तं वैदिक्योऽप्सरसोऽन्नुवन् । प्रसन्ने त्वय्यपर्याप्तं कियस्माकिमिति द्विज ॥ ७७ इतरास्त्वब्रुवन्विप्त प्रसन्नो भगवान्यदि । तदिन्छामः पति प्राप्तं विप्रेन्द्र पुरुषोत्तमम् ॥ ७८

श्रीव्यास उद्याच

एवं भविष्यतीत्युक्त्वा ह्युत्ततार जलान्युनिः । तमुत्तीर्णं च दद्दशुर्विरूपं वक्रमष्ट्रधा ॥ ७९ तं दृष्ट्वा मूहमानानां वासां हासः स्फुटोऽभवत् । ताइशशाय पुनिः कोपमवाप्य कुरुनन्दन ॥ ८० यस्माद्विकृतरूपं मां मत्वा हासावमानना । भवतीभिः कृता तस्मादेतं शापं ददामि वः ॥ ८१

मच्छाघोपहतास्सर्वा द्स्युइस्तं गमिष्यथः ॥ ८२ श्रीव्यात त्याच

इत्युदीरितपाकण्यं मुनिस्ताभिः प्रसादितः । पुनस्सुरेन्द्रलोकं वै प्राष्ट्र भूयो गमिष्यथः॥ ८३

घटासादेन भर्तारं लब्ध्वा तु पुरुषोत्तमम्।

है पार्थ ! यह सब सर्वाञा मगवान्की लीलाका ही कौतुक है कि तुझ अकेलेने कौरवोंको नष्ट कर दिया और किर स्वयं अहीरोसे पराजित हो गया ॥ ६९ ॥

हे अर्जुन ! तू जो उन दस्युओंद्वारा हरण की गयी क्रियोंके लिये शोक करता है सो मैं तुझे उसका यथायंत् रहस्य बतलाता हूँ ॥ ७० ॥ एक बार पूर्वकालमें विप्रवर अष्टावक्रजी सनातन ब्रह्मकी स्तुति करते हुए अनेकों वर्षतक जलमें रहे ॥ ७१ ॥ उसी समय दैत्योंपर विजय प्राप्त करनेसे देवताओंने सुमेंह पर्वतपर एक महान् उताब किया । उसमें सम्मिलित होनेके लिये जाती हुई रम्मा और तिलोनमा आदि सैकड़ों-इजतों देवाङ्गनाओंने मार्गमें उन पुनिवरको देखकर उनकी अत्यन्त स्तुति और प्रशंसा जी ॥ ७२-७३ ॥ वे देवाङ्गनाएँ उन बटाधारी मुनिवरको कण्डपर्यन्त जलमें डूवे देखकर विनयपूर्वक स्तुति करती हुई प्रणाम करने लगों ॥ ७४ ॥ हे कीरवश्रेष्ठ ! जिस प्रकार वे द्विचश्रेष्ठ अष्टावक्रजी प्रसन्न हो उसो प्रकार वे अप्तराएँ उनकी स्तुति करने लगों ॥ ७५ ॥

अश्वाचक्रकी बोले—हैं महाभागाओं ! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुन्हारी जो इब्ब्र हो मुझसे वही वर माँग लो; मैं अति दुर्लभ होनेपर भी तुन्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा ॥ ७६ ॥ तब रक्षा और तिलोत्तमा आदि वैदिकी (वेदप्रसिद्ध) अप्सराओंने उनसे कहा—"हे द्विज 1 आपके प्रसन्न हो जानेपर हमें क्या नहीं मिल गया ॥ ७७ ॥ तथा अन्य अप्सराओंने कहा—"यदि भगवान् इमपर प्रसन्न हैं तो है चिप्रेन्द्र ! हम साक्षान् पुरुषोत्तमभगवान्को पतिरूपसे प्राप्त करना चाहती हैं"॥ ७८ ॥

श्रीख्यासजी बोले—तब 'ऐसा ही होगा'—यह कहकर मुनिवर अष्टावक जलसे बाहर आये। उनके बाहर आते समय अपस्यअंनि आठ स्थानीमें टेन्ने उनके कुरूप देहको देखा॥ ७९॥ उसे देखकर जिन अपस्यओंकी हैंसी छिपानेपर भी प्रकट ही गयों, हे कुरूनन्दन! उन्हें मुनिवरने कुद्ध होकर यह शाप दिया—॥ ८०॥ "मुझे कुरूप देखकर तुपने हैंसते हुए मेरा अपनान किया है, इर्राल्य में तुन्हें यह शाप देता है कि मेरी कृपसे श्रीपुरणीतमको पतिरूपसे पाकर भी तुप मेरे शापके बंशीभूत होकर लुट्रेरोंके हाथोंने पदोगी"॥ ८१-८२॥

श्रीव्यासजी बोले — मुनिका यह वाक्य सुनकर उन अप्यस्थाने उन्हें फिर प्रसन्न किया, तब मुनिवरने उन्हों कहा — ''उसके पश्चात् तुम फिर स्वर्गलोकमें चली

एवं तस्य मुनेश्शापादष्टावकस्य चक्रिणम् । भर्तारं प्राप्त ता याता दस्युहस्तं सुराङ्गनाः ॥ ८४ तत्त्वया नात्र कर्त्तव्यक्शोकोऽल्पोऽपि हि पाण्डव । तेनैवास्त्रिलनाथेन सर्व तदुपसंहतम् ॥ ८५ भवतां चोपसंहार आसन्नस्तेन पाण्डव । बलं तेजस्तथा वीर्यं माहात्यं चोपसंहतम् ॥ ८६ जातस्य नियतो मृत्युः यतनं च तथोत्रतेः । विप्रयोगावसानस्तु संघोगः सञ्चये क्षयः ॥ ८७ विज्ञाय न बुधारुशोर्क न हर्षपुपयान्ति ये । तेषामेबेतरे चेष्टां शिक्षन्तस्मन्ति तादुशाः ॥ ८८ तस्मात्त्वया नरश्रेष्ठ ज्ञात्वैतद्भ्रातृभिस्सह । परित्यज्याखिलं तन्त्रं गन्तव्यं तपसे वनम् ॥ ८९ तदुः धर्मराजाय निवेशैतह्वो मम। परश्चो प्रातृभिस्सार्द्धं यथा यासि तथा कुरु ॥ ९० इत्युक्तोऽभ्येत्व पार्थाभ्यां यमाभ्यां च सहार्जुनः । दुष्टं चैवानुभूतं च सर्वमाख्यातवांस्तथा ॥ ९१

व्यासवाक्यं च ते सर्वे श्रुत्वार्जुनमुखेरितम् ।

इत्येतत्तव मैत्रेय विस्तरेण मबोदितम्।

यश्चैतष्टरितं तस्य कृष्णस्य शृणुयात्सदा ।

ाहाः संस्कृत

राज्ये परीक्षितं कृत्वा ययुः पाण्डुसुता बनम् ॥ ९२

जातस्य यद्यदोर्वेशे वासुदेवस्य चेष्टितम् ॥ ९३

सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १४

जाओगी" ॥ ८३ ॥ इस प्रकार मुनिवर अष्टाबक्रके शायरे। ही वे देवाङ्गनाएँ श्रीकृष्णचन्द्रको पति पाकर भी फिर दस्युओंके हाथमें पड़ी हैं ॥ ८४ ॥ हे पाष्ट्रय ! दुझे इस विषयमें तनिक भी शोक न करना चाहिये क्योंकि उन ऑसलेश्वरने ही सम्पूर्ण यदुकुलका उपसंच्या किया है ॥ ८५ ॥ उशा कार्यक्रोंका अन्य भी शह

ह पाष्ट्रप ! तुझ इस विषयम तानक मा शाक न करनी चाहिये क्योंकि उन ऑखलेक्सरने ही सम्पूर्ण यदुकुलका उपसंहार किया है ॥ ८५ ॥ तथा तुमलेगोंका अन्त भी अब निकट ही हैं, इसलिये उन सर्वेक्सरने तुम्हारे बल, तेज, बीर्य और माहात्म्यका सङ्कोच कर दिया है ॥ ८६ ॥ 'जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उन्नतका पतन अवश्यम्भावी है, संयोगका ठान्त वियोग ही है तथा सञ्चय (एकप्र करने) के अनन्तर क्षय (स्यय) होना सर्वधा निश्चित ही है' —ऐसा जानकर जो बुद्धिमान् पुरुष लाभ या हानिमें हर्ष अथवा शोक नहीं करते उन्होंकी चेहाका अवलम्बन कर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा आचरण बनाते हैं ॥ ८७-८८ ॥ इसल्यि है नरक्षेष्ठ ! तुम ऐसा जानकर अपने भाइयोंसहित सम्पूर्ण राज्यको छोड़कर तपस्यांके लिये चनको जाओ ॥ ८९ ॥ अब तुम जाओ तथा धर्मराज युर्घिष्ठरसे मेरी ये सारी वाते कहो और जिस तरह परसो माइयोंसहित बनको चले जा सको वैसा यन्न करो ॥ ९० ॥

सका वसा यन करा ॥ ९० ॥

मुनिवर व्यासजीके ऐसा करनेपर अर्जुनने
[ इन्द्रप्रस्थमे ] आकर पृथा-पुत्र (युषिष्ठिर और
भीमसेन) तथा यमजीं (क्कुल और सहदेव) से उन्होंने
जो कुछ जैसा-जैसा देखा और सुना था सब ज्यों-का-त्यों
सुना दिया ॥ ९१ ॥ उन सब पाण्डु-पुत्रीने अर्जुनके मुखसे
व्यासजीका सन्देश सुनकर राज्यपदपर परीक्षित्को
अभिषिक्त किया और खयं वनको वले गये ॥ ९२ ॥

है गैत्रेय ! भगवान् वासुरेयने यदुवंशमें जन्म छेकर जो-जो लोखाएँ को थीं वह सब गैंने विस्तारपूर्वक तुन्हें सुना वीं ॥ ९३ ॥ जो पुरुष भगवान् कृष्णके इस चरित्रको सर्वदा सुनता है वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर अन्तमें विष्णुखेकको जाता है ॥ ९४ ॥

इति श्रीविष्णुपराणे पञ्चमेंऽशे अष्टात्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमति विष्णुमहापुराणे पञ्चमोऽशः समाप्तः ।

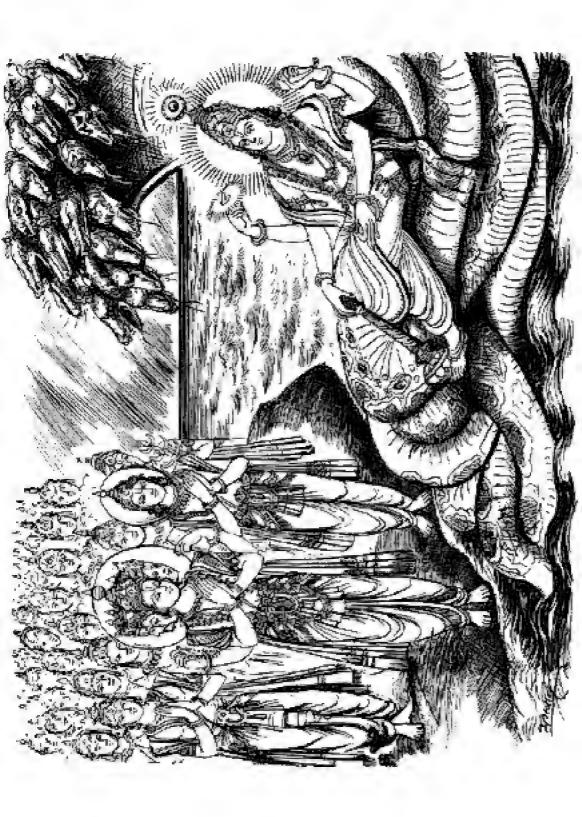

श्रीमत्रारायणाय नमः

# श्रीविष्णुपुराण

# षष्ठ अंश

### पहला अध्याय

कलिधर्मनिरूपण

6

श्रीमेंत्रेय उद्याच व्याख्याता भवता सर्गवंशमन्वन्तरस्थिति: । वंशानुचरितं चैव विस्तरेण महामुने ॥ श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तो यथावदुपसंहतिम्। महाप्रलयसंज्ञां च कल्पान्ते च महामुने ॥ श्रीपराशर उत्राच मैत्रेय श्रूयतां मत्तो यथाबदुपसंहति:। कल्पान्ते प्राकृते चैव प्रलये जायते यथा ॥ अहोरात्रं पितृणां तु मासोऽब्द्स्तिदिबौकसाम् । चतुर्युगसहस्रे तु ब्रह्मणो वै द्विजोत्तम ॥ कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्। दिव्यवर्षसङ्ग्रेस्त तद्बादशिकच्यते ॥ No. चतुर्युगाण्यशेषाणि सदृशानि स्वरूपतः। आद्यं कृतयुगं मुक्त्वा मैन्नेयान्त्यं तथा कलिम् ॥ आहे कृतसुगे सर्गो ब्रह्मणा क्रियते यथा। क्रियते चोपसंहारस्तथान्ते च कलौ युगे ॥

श्रीमैत्रेय उवाच कलेस्त्वरूपं भगवन्विस्तराहुकुमहीस । धर्मश्चतुष्पाद्धगवान्यस्मिन्वप्रवपृच्छति ॥ श्रीपाला उवाच

श्रीपराशर उवाच कलेस्स्वरूपं मैत्रेय यद्भवाञ्ज्रोतुमिच्छति । तन्निबोध समासेन वर्तते यन्महामुने ॥ ९ वर्णाश्रमाचारवती प्रवृत्तिनं कलौ नृणाम् । न सामऋण्यजुर्धमीविनिष्पादनहैतुकी ॥ १०

विवाहा न कली धर्म्या न शिष्यगुस्सॅस्थितिः । न दाम्पत्यक्रमो नैव वह्निदेवात्मकः क्रमः ॥ ११ श्रीमैत्रेयजी बोले—हे महामुने ! आपने सृष्टिरचना, वेदा-परम्परा और मन्वन्तरीकी स्थितिका तथा वंद्रोंके चरित्रोंका विस्तारसे वर्णन किया ॥ १ ॥ अब मैं आपसे कल्पान्तमें होनेवाले महाप्रलय नामक संसारके उपसंहारका यथावत् वर्णन सुनना चलता हूँ ॥ २ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय। कल्पनके समय प्राकृत प्रत्यमें जिस प्रकार जीवोका उपसंहार होता है, यह सुनी ॥ ३ ॥ हे द्विजोत्तम! मनुष्योंका एक मास पितृगणका, एक वर्ष देवगणका और दो सहस्र चतुर्युंग बंद्याका एक दिन-रात होता है ॥ ४ ॥ सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कांकि—चे चार चुग है, इन सबका काल मिलाकर बारह हजार दिव्य वर्ष कहा जाता है ॥ ५ ॥ हे पैत्रेव ! [प्रत्येक मन्वत्तरके] आदि कृतयुग और अन्तिम कालियुगको छोड़कर शेष सब चतुर्युंग स्वरूपसे एक समान है ॥ ६ ॥ जिस प्रकार आदा (प्रथम) सत्ययुगमें ब्रह्माची जगत्की रचना करते है उसी प्रकार अन्तिम कालियुगमें ये उसका उपसंहार करते हैं ॥ ७ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले — हे भगवन् ! कलिके खरूपका विस्तारसे वर्णन कीजिये, जिसमें चार चरणोंवाले भगवान् धर्मका प्रायः लीप हो जाता है ॥ ८॥

श्रीपराशस्त्री बोलें — हे भैत्रेच ! आप जो काॅलयुगका स्वरूप सुनना चाहते हैं सो उस समय जो कुछ होता है वह राक्षेपसे सुनिये ॥ १ ॥ कांलयुगमें मनुष्योंकी प्रवृत्ति वर्णाक्षम-धर्मानुकूळ नहीं रहती और न वह ऋक्-साम-यजुरूप प्रयी-धर्मवा सम्पादन करनेवाली ही होती है ॥ १० ॥ उस समय धर्मविवाह, गुरु-शिष्य-सम्बन्धकी स्थिति, दाम्पत्यक्रम और अग्निमें देखयज्ञ-क्रियाका क्रम (अनुष्ठान) भी नहीं रहता ॥ ११ ॥ यत्र कुत्र कुले जातो बली सर्वेश्वरः कली । सर्वेभ्य एव वर्णेभ्यो योग्यः कन्यावरोधने ॥ १२

येन केन च योगेन द्विजातिर्देखितः कर्लौ । यैव सैव च मैत्रेय प्रायश्चित्तं कलौ क्रिया ॥ १३

सर्वमेव कलौ शास्त्रं यस्य यहचनं द्विज ।

देवता च कलौ सर्वा सर्वस्सर्वस्य चाश्रमः ॥ १४ उपवासस्तथायासो वित्तोत्सर्गस्तपः कली।

धर्मा यथाभिरुचितैरनुष्ठानैरनुष्ठितः ॥ १५

वित्तेन भविता पुंसो खल्पेनाड्यमदः कर्ला । स्त्रीणां रूपमद्श्रैवं केशैरेव भविष्यति ॥ १६

सुवर्णमणिरतादी वस्त्रे चोपक्षयं गते।

कलौ स्त्रियो भविष्यन्ति तदा केशैरलङ्कृताः ॥ १७ परित्यक्ष्यन्ति भर्त्तारं वित्तहीनं तथा स्त्रिय: ।

भत्तां भविष्यति कली वित्तवानेय योषिताम् ॥ १८

यो वै ददाति बहुलं स्वं स स्वामी सदा नृणाम् । स्वामित्वहेतुस्सम्बन्धो न चाभिजनता तथा ॥ १९

गृहान्ता द्रव्यसङ्घाता द्रव्यान्ता च तथा मति: । अर्थाश्चात्मोपभोम्यान्ता भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ २० स्त्रियः कलौ भविष्यन्ति स्वैरिण्यो लल्जिसाहाः ।

अन्यायावास्त्रवित्तेषु पुरुषाः स्पृह्यालवः ॥ २१ अध्यर्थितापि सुहदा स्वार्थहानि न मानवाः ।

पणार्थार्थार्द्धमात्रेऽपि करिष्यन्ति कलौ द्विज ॥ २२

समानपौरुषं चेतो भावि विप्रेषु वै कलौ ।

क्षीरप्रदानसम्बन्धि भाषि गोषु च गौरवम् ॥ २३

अनावृष्टिभयप्रायाः प्रजाः क्षुद्धयकातराः । भविष्यक्ति तदा सर्वे गगनासक्तदृष्टयः॥ २४

कन्द्रभूलफलाश्वासस्तापसा इव मानवाः। आत्मानं घातयिष्यन्ति ह्यनाबृष्ट्यादिदुःस्तिताः ॥ २५ कल्पियुगमें जो बलवान् होगा वही सबका स्वामी होगा

चाहे किसी भी कुलमें क्यों न उत्पन्न हुआ हो, वह सभी वर्णोंसे कन्या ब्रहण करनेमें समर्थ होगा॥ १२॥ उस

समय द्विजातिगण जिस-किसी उपायसे [ अर्थात् निपिद्ध ह्रच्य आदिसे ] भी 'दीक्षित' हो जायेंगे और जैसी-तैसी क्रियाएँ ही प्राथश्चित मान ली जावेंगी॥१३॥ हे

द्विज ! कॉल्स्युगर्मे जिसके पुखसे जो कुछ निकल जायपा वही शास्त्र समझा जायगा; उस समय सभी (भूत-प्रेत-मज्ञान आदि) देवता होंगे और सभीके सब आश्रम

होंगे ॥ १४ ॥ उपनास, तीर्थाटनादि कायहेदा, धन-दान तथा तप आदि अपनी रुचिके अनुसार अनुष्ठान किये हुए ही धर्म समझे जायैंगे ॥ १५॥

कलियुगमें अल्प धनसे ही छोगोंको धनाड्यताका गर्ब हो जायगा और केशोंसे ही श्रियोंको सुन्दरताका अभिमान

होगा ॥ १६ ॥ उस समय सुवर्ण, मणि, स्त्र और वस्त्रीके क्षीण हो जानेसे कियाँ केश-कलापीसे हो अपनेको विभृषित करेंगी ॥ १७ ॥ जो पति धवहीन होगा इसे खियाँ छोड़ देंगी । कॉलयुगमें धनवान् पुरुष ही खियोका पति

दानका सम्बन्ध ही स्वापित्वका कारण होगा. कर्लीनता नहीं ॥ १९॥ कल्मिं सारा द्रव्य-संग्रह घर बनानेमें ही समाप्त हो

होगा ॥ १८ ॥ जो मनुष्य [ चाहे यह कितनाह निन्दा हो ] अधिक यन देगा वहाँ स्थेगोंका स्वामी होगा: यह धन-

जायगा [ दान-पुण्यादिमें नहीं ], बुद्धि धन-सञ्चयमें ही लगी रहेगी | आत्मज्ञानमें नहीं ], सारी सम्पत्ति अपने उपभोगमें ही नष्ट हो जायगी | उससे अतिथिसत्कारादि न होगा 🛘 ॥ २०॥

कल्किकालमें स्विमाँ सन्दर प्रध्यकी कामनासे

संस्थानारिणी होंगी तथा पुरुष अन्वायोपार्जित धनके इच्छुक होंगे ॥ २१ ॥ हे द्विज ! कल्प्यिपमें अपने समुद्रोंके प्रार्थना करनेपर भी लोग एक-एक दमड़ीके लिये भी स्वार्वहानि नहीं करेंने ॥ २२ ॥ कठिमें ब्राह्मणोके साथ शुद्ध आदि समानताका दावा करेंगे और दुध देनेके कारण

ही गौओंका सम्मान होगा ॥ २३ ॥ उस समय सम्पूर्ण प्रजा क्षुचाकी व्यथासे व्याकल हो प्रायः अनावृष्टिके भयरो सदा आकाशको और दृष्टि रूगाये रहेगी ॥ र४ ॥ मनुष्य [ अत्रका अभाव होनेसे ]

तपस्तियोंके समान केवल कन्द, मूल और फल आदिके सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टिके कारण दुःखी होकर दुर्भिक्षमेव सततं तथा क्षेत्रामनीश्वराः । प्राप्यन्ति व्याहतसुखप्रमोदा मानवाः कलौ ॥ २६ अस्त्रानभोजिनो नाप्रिदेवतातिथिपूजनम् ।

अश्लानभाजना नगप्रदेवतातायपूजनम् । करिव्यन्ति कर्लो प्राप्ते न च पिण्डोदकक्रियाम् ॥ २७

लोलुपा हस्वदेहाश्च बहुत्रादनतत्पराः । बहुपजालप्रभागयश्च भविष्यन्ति कर्तौ स्त्रियः ।

बहुप्रजाल्पभाग्याश्च भविष्यन्ति कलौ स्त्रियः ॥ २८ उभाभ्यामपि पाणिभ्यां हारःकण्ड्रयनं स्त्रियः ।

उभाभ्यामपि पाणिभ्यो हिारःकण्डूयने स्त्रियः । कुर्वन्त्यो गुरुभर्तृणामाज्ञां भेत्स्यन्त्यनादतः ॥ २९

कुवनया पुरुषतृणामारा मस्यन्यनादराः ॥ खपोषणपराः शुद्रा देहसंस्कारवर्जिताः । परुषानृतभाषिण्यो भविष्यन्ति कलौ खियः ॥

परुषानृतभाषिण्यो भविष्यन्ति कलौ खियः ॥ ३० दुःशीला दुष्टशीलेषु कुर्वन्यसाततं स्पृहास् ।

असद्वृत्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गनाः ॥ ३१ वेदादानं करिष्यन्ति वटवश्चाकृतव्रताः ।

गृहस्थाश्च न होष्यन्ति न दास्यन्युवितान्यपि ॥ ३२ वानप्रस्था भविष्यन्ति ग्राम्याहारपरिग्रहाः । भिक्षवश्चापि मित्रादिस्त्रेहसम्बन्धयन्त्रणाः ॥ ३३

अरक्षितारो हर्त्तारङ्गुल्कव्याजेन पार्थिवाः । हारिणो जनवित्तानां सम्प्राप्ते तु कलौ युगे ॥ ३४ यो योऽश्वरथनागाळ्यसा स राजा प्रविध्यति ।

यश्च यश्चाबलसार्वसा स भृत्यः कली युगे ॥ ३५ वैश्याः कृषिवाणिज्यादि सत्त्यज्य निजकर्मयत् । अद्यवस्या प्रवत्स्यीनः कारुकसर्गेयजीवितः ॥ ३६

शुद्रवृत्या प्रवर्त्स्यनि कारुकर्मोपजीविनः ॥ ३६ भैक्षव्रतपराः शुद्राः प्रव्रज्यालिङ्गिनोऽथमाः ।

भक्षत्रतपताः शुद्धाः प्रव्रज्याालाङ्गनाऽयमाः । पाषण्डसंश्रयां वृत्तिमाश्रयिष्यन्ति सत्कृताः ॥ ३७ दुर्भिक्षकरपीडाभिरतीवोपदृता जनाः ।

गोधूमाप्तयवाष्ट्राख्यान्देशान्यास्यन्ति दुःखिताः ॥ ३८ वेदमार्गे प्रलीने च पाषण्डाढ्ये ततो जने । अधर्मवृद्ध्या लोकानामल्पमायुर्भविष्यति ॥ ३९ अशास्त्रविहितं घोरं तष्यमानेषु वै तपः ।

नरेषु नृपदोषेण बाल्ये मृत्युर्भविष्यति ॥ ४०

आत्मधात करेंगे ॥ २५ ॥ कलियुगमें असमर्थ लोग सुख और आनन्दके नष्ट हो जानेसे प्रायः सर्वदा दुर्गिक्ष तथा

क्षेत्रा ही भोगेंगे ॥ २६ ॥ कलिके अलेयर लोग बिना स्नान किये ही भोजन बारेंगे, अग्नि, देवता और अतिथिका पूजन न करेंगे और न पिष्डोदक क्रिया ही करेंगे ॥ २७ ॥

उस समयकी हिन्याँ विषयलोलुप, छोटे इत्तीरवाली, अति मोजन करनेवाली, अधिक सत्तान पैदा करनेवाली और मन्द्रभाष्या होंगी॥ २८॥ वे दोनों हाथींसे सिर

और मन्द्रभाष्या होंगी॥२८॥ वे दोनों हाथोंने सिर खुनलातों हुई अपने गुरुवनों और परियोक्त आदेशका अतादरपूर्वक खण्डन करेंगी॥२९॥ कलियुगकी सियाँ अपना ही पेट पाठनेमें तत्पर, शह चिनवाली, आगिक

अपना ही पेट पालनेमें तत्पर, श्रुद्ध चित्तवाली, शारीरिक शीचसे हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करनेवाली होंगी॥ ३०॥ उस समयकी कुळाडूनाएँ निरत्तर दुश्चरित्र पुरुषोकी इच्छा रखनेवाली एवं दुराचारिणी होंगी तथा

पुरुषोके साथ असद्व्यवहार करेंगी ॥ ३१ ॥ अह्यचारिगण वैदिक वत आदिसे होन एहकर हो वेदाध्ययन करेंगे तथा गृहस्थगण न तो एवन करेंगे और न सद्पातको उचित दान हो देंगे ॥ ३२ ॥ वानप्रस्थ [ वनके वन्द-मूलादिको छोड़कर ] प्राप्य भोजनको स्वीकार करेंगे

और संन्यासी अपने मित्रादिके छोह-बन्धनमें ही बैधे

रहेंगे ॥ ३३ ॥ कलियुगके आनेपर राजालोग प्रवाकी रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर सेनेके बहाने प्रजाका ही धन छीनेंगे ॥ ३४ ॥ उस समय जिस-जिसके पास बहुत-से हाथी, बोड़े और रथ होंगे बह-बह ही राजा होगा तथा जो-जो शक्तिसेन

होगा बहु-बहु ही सेवक होगा॥३५॥ बैहयगण

कृषि-वाणिज्यादि अपने कमीको छोड़कर शिल्पकारी आदिसे जीवन-निर्जात करते हुए शूद्रवृत्तियोमें ही लग जामेंगे ॥ ३६ ॥ आश्रमादिके विद्वसे रहित अञ्चम शूद्रगण सैन्यास छेकर भिश्वावृत्तिमें तत्तर रहेंगे और लोगोंसे सम्मानित होकर पाण्ण्ड-वृत्तिका आश्रय लेंगे ॥ ३७ ॥ प्रजाजन दुर्भिक्ष और करको पीड़ासे अत्यन्त उपद्रवस्क

उस समय बेदमार्गका लोप, मनुष्योमें पाषण्डकी प्रमुखा और अधर्मको वृद्धि हो जानेसे प्रजाकी आयु अल्प हो जायगी॥ ३९॥ लोगोंके शास्त्रविरुद्ध घोर सपस्या करनेसे तथा सजाके दोषसे प्रजाओंकी

और दु:खित होकर ऐसे देशोंमें चले जायेंगे जहाँ गेहें और

बाल्पावस्थामें मृत्यु होने लगेगी ॥ ४० ॥

जीकी अधिकता होगी ॥ ३८ ॥

भविता योषितां सृतिः पञ्चषदसप्तवार्षिकी । नवाष्ट्रदशवर्षाणां मनुष्याणां तथा कली ॥ ४१ पिलतोद्धवश्च भविता तथा द्वादशवार्षिकः । नातिजीवति वै कश्चित्करती वर्षाणि विंशति: ॥ ४२ अल्पप्रज्ञा वृथातिङ्गा दुष्टानःकरणाः कलौ। यतस्ततो विनङ्क्ष्यन्ति कालेनाल्पेन मानवाः ॥ ४३ यदा यदा हि मैत्रेय हानिर्धर्मस्य लक्ष्यते । तदा तदा कलेर्वद्धिरनुमेया विचक्षणै: ॥ ४४ वदा यदा हि पाषण्डवृद्धिमैत्रेय लक्ष्यते। तदा तदा कलेर्विद्धिरनुमेया महात्मभिः॥४५ चदा चदा सतां हानिर्वेदमार्गानुसारिणाम् । तदा तदा कलेवीद्धिरनुमेया विचक्षणै: ॥ ४६ प्रारम्भाश्चाबसीदन्ति यदा धर्मभृतां नृणाम् । तदानुषेयं प्राधान्यं कलेपैत्रिय पण्डितै: ॥ ४७ यदा यदा न यज्ञानामीश्वरः पुरुयोत्तमः। इञ्चते पुरुषैर्यज्ञैस्तदा ज्ञेयं कलेखेंलम् ॥ ४८ न प्रीतिर्वेदवादेषु पाषण्डेषु यदा रतिः। कलेर्वेद्धिस्तदा प्राज्ञैरनुमेवा विचक्षणै: ॥ ४९ कलौ जगत्पति विष्णुं सर्वस्नष्टारमीश्वरम्। नार्चियप्यन्ति पैन्नेय पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५० कि देवै: कि हिजैबेदै: कि शौचेनाम्बजन्पना । इत्येवं वित्र वक्ष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५१ खल्पाम्बुवृष्टिः पर्जन्यः सस्यं खल्पफलं तथा । फलै तथाल्पसार्र च वित्र प्राप्ते कलौ युगे ॥ ५२ शाणीप्रायाणि वस्त्राणि शमीप्राया महीस्हाः । शुद्रप्रायास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ ५३ अणुप्रायाणि धान्यानि अजाप्रायं तथा प्यः । भविष्यति कली प्राप्ते ह्यौशीरं चानुलेपनम् ॥ ५४ श्रश्रृश्वशुरभूयिष्ठा गुरवश्च नृणां कलौ। **इयालाद्या हारिभार्वाश्च सुहृदो मुनिसत्तम ॥** ५५

कस्य माता पिता कस्य यथा कर्मानुगः पुमान् ।

इति चोदाहरिष्यन्ति श्वशूरानुगता नराः ॥ ५६

और कोई भी व्यक्ति बीस वर्षसे अधिक जीवित न रहेगा ॥ ४२ ॥ व्यक्तियुगमें लोग सन्द-वृद्धि, व्यथं चिह्न घारण करनेवाले और दुष्ट चित्तवाले होंगे, इसलिये वे अल्पकालमें ही नष्ट हो जायेंगे ॥ ४३ ॥ हे मैत्रेय ! जब-जब धर्मको अधिक हानि दिखलायी दे तभी-तभी बुद्धिमान् मनुष्यको क्रिल्यगकी बुद्धिका अनुमध्न करना चाहिये॥ ४४ ॥ हे मैब्रेय ! जब-जब पापण्ड बक्ता हुआ दीखे तभी-तभी महात्वाओंको किंद्रमुगकी बृद्धि समझनी चाहिये॥४५॥ जब-जब वैदिक भागंका अनुसरण करनेवाले राह्यस्योका अधाव हो तथी-तथी बुद्धिमान् मनुष्य कलिकी बृद्धि हुई जाने ॥ ४६ ॥ हे मैत्रेय ! जब धर्मात्मा पुरुषेकि आरम्प किये हुए कार्योपे असफल्प्रता हो तब पण्डितजन कलियुगकी प्रधानता समझें ॥ ४७ ॥ जब-जब यशेंकि अधीक्षर चगवल् पुरुषोत्तमका लोग यज्ञोद्वारा यजन न करें तब-राब वर्जलका प्रभाव हो समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ जब वेद-बादमें अंतिका आधाव हो और पाष्ट्रण्डमें प्रेम हो तब वृद्धिमान् प्राज्ञ पुरुष काँकृयुगको बद्धा हुआ जाते ॥ ४९ ॥ है मैंब्रेय ! कल्प्युगमें स्त्रेग पाषण्डके वशीभृत हो। जानेसे सबके रचयिता और प्रभु जगर्यात भगवान विष्णुका पूजन नहीं करेंगे ॥ ५० ॥ हे विष्न ! उस समय लोग पाषण्डके वशीभृत होकर कहेंगे-- इन देव, द्विज, वेद और जरूसे हीनेवाले शौचादिमें क्या रखा है ?'॥ ५१ ॥ है विप्र ! कलिके आनेपर वृष्टि अल्प जलवाळी होगी, खेती थोडी उपजवाळी होगी और फल्कांदे अस्य सारयुक्त होंगे॥ ५२॥ कलियुगमें प्रायः सन्दे बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शबीके वृक्ष

कलिमें पाँच-छ: अथवा सात वर्षती खी और आई-

बै या दस क्षेके पुरुषेके ही सन्तान हो जायगी ॥ ४१ ॥ बारह वर्षकी अवस्थामें ही होगोंके बाल पकते लगेंगे

हे मुनिश्रेष्ठ ! किंद्युगर्ने सास और ससुर हो लोगोंके गुरुजन होंगे: और हदचहारियों भार्या तथा साले ही सहद होंगे ॥ ५५ ॥ स्त्रेग अपने ससुरके अनुगामी होकर कहेंगे कि 'कीन किसका पिता है और कीन किसकी माता: राव पुरुष अपने कर्णानुसार जन्मते मस्ते रहते हैं ॥ ५६ ॥

होंगे और चारों क्ये बहुधा शुद्रवत् हो जायेंगे॥ ५३॥

कलिके आनेपर बान्य अत्यन्त अणु होंगे, प्रायः

बक्तरियोंका ही तूध मिलेगा और उसीर (खस) ही

एकमात्र अनलेयन होगा ॥ ५४ ॥

उस समय अस्पर्योद्ध पुरुष बाएबार वाणी, मन और

श्रापेशदिके दोवोंके तशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः-पुनः पापकर्म करेंगे॥ ५७॥ शक्ति, शीच और लजाहीन

पुरुषोंको जो-जो दुःख हो सकते हैं व्यक्तियुगयें वे सभी दुःख

उपस्थित होंगे ॥ ५८ ॥ उस समय संसारके खाध्याच और वपट्कारसे होन तथा साधा और स्वाहासे वर्जित हो जानेसे

कहीं-कहीं कुछ-कुछ धर्प रहेगा ॥ ५२ ॥ किंत् कल्यिंगमे

पनुष्य थोड़ा-सा प्रयत्न करनेसे हो जो अत्यन्त उत्तम

पुण्यसदि। प्राप्त करता है जहीं सत्ययुगमें महान् सपस्थासे

नराः पापान्यनुदिनं करिष्यन्त्यल्पमेश्रसः ॥ ५७

निस्सत्त्वानामशौचानां निहीकाणां तथा नृणाम् ।

यद्यददुः खाय तत्सर्वं कलिकाले भविष्यति ॥ ५८

निस्खाध्याचवषद्कारे स्वधास्वाहाविवर्जिते ।

तदा प्रविरलो धर्मः क्रचिल्लोके निवल्पति ॥ ५९ तत्राल्पेनैव यहोन पुण्यस्कन्धमनुत्तमम्।

करोति यं कृतयुगे क्रियते तपसा हि सः ॥ ६०

# दूसरा अध्याय

इति श्रीविष्णुपुराणे बहें उसे प्रथमोऽध्याव ॥ १ ॥

श्रीव्यासजीद्वारा कल्यिया, शुद्र और ख्रियोंका महत्त्व-वर्णन

1

la,

श्रीवसदार उद्याच

व्यासश्चाह महाबुद्धिर्यदत्रैव हि वस्तुनि ।

तच्छुयतां महाभाग गदतो मम तत्वतः ॥

कस्मिन्कालेञ्ल्पको धर्मो ददाति सुमहत्फलम् ।

मुनीनां पुण्यबादोऽभूत्कैश्चासी क्रियते सुखम् ॥ सन्देहनिर्णयार्थाय वेदव्यासं महामुनिम्।

ययुक्ते संशयं प्रष्टुं मैत्रेय युनिपुङ्गवाः ॥

ददृशुस्ते मुनि तत्र जाह्नवीसलिले द्विज। वेदव्यासं महाभागमर्द्धस्तातं सुतं मम ॥

स्नानावसानं ते तस्य प्रतीक्षन्तो महर्षयः । तस्थुस्तीरे महानद्यास्तरुपण्डमुपाश्रिताः ॥

मग्नोऽथ जाह्नवीतोयादुत्थायाह सुतो मम ।

जूद्रस्ताधुः कलिस्साधुरित्येवं शृण्वतां वचः ॥ तेषां मुनीनां भूयश्च ममज्ञ स नदीजले ।

साधु साध्वित चोत्थाय शुद्ध धन्योऽसि चात्रवीत् ॥ निमञ्जश समुत्याय पुनः प्राह महामुनिः ।

योषितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोऽस्ति कः ॥

श्रीपराञरजी बोले—हे महाभाग ! इसी विषयमें महामति व्यासदेवने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत् वर्णन

माप्त किया जा सकता है ॥ ६०॥

करता हूँ, सुनो ॥ १ ॥ एक चार मुनियोंने [परस्पर]

पुण्यके विषयमें यह वार्तालाप हुआ कि 'किस समयमें थोड़ा-सा पुण्य भी महान् फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं ?' ॥ २ ॥ हे पैबेय ! वे

समसा मुनिश्रेष्ठ इस सन्देशका निर्णय करनेके रिज्ये महामृति ज्यासजीके पास यह प्रश्न पूछने गये ॥ ३ ॥ है द्विज ! वहाँ पहुँचनेपर उन मुनिजनोने मेरे पुत्र महाभाग व्यासजीको मङ्गाजीने आधा खल किये देसा ॥ ४ ॥ वे

महानदीके तटपर वृक्षोंके तले बैठे रहे ॥ ५ ॥ उस समय मङ्गाजीमें दुवकी लगाये मेरे पुत्र व्यासने जलसे उठकर उन मुनिजनोंके सुनते हुए 'कलियुग ही श्रेष्ट

महर्षिगण व्यासजीके ज्ञान कर चुकनेकी प्रतीक्षामें उस

है. जुद्र ही श्रेष्ठ हैं' यह वचन कहा । ऐसा कहका उन्होंने फिर जलमें गोता खगाया और फिर उठकर कहा-''जूद्र ! तुप ती श्रेष्ठ तो, तुम ही धन्य हो''॥ ६-७ ॥ यह

कहकर वे महापुनि फिर जलमें मण्न हो गये और फिर खडे होकर बोलें---"क्षियों ही साधु है, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कीन है ?"॥ ८॥

तदनन्तर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यासजी स्नान करनेके

ततः स्नात्वा यथान्यायमायान्तं च कृतक्रियम् । उपतस्थुर्महाभागं मुनयस्ते सुतं मम ॥ कृतसंबन्दनांशाह कृतासनपरिप्रहान् । क्रिमर्थमागता यूवमिति सत्यवतीसुतः ॥ १० तम्बुः संशयं प्रष्टं भवन्तं वयपागताः। अलं तेनास्तु तावन्नः कथ्यतामपरं त्वया ॥ ११ कलिस्साध्विति यद्योक्तं शृद्धः साध्विति योधिनः । यदाह भगवान् साथु धन्याश्चेति पुनः पुनः ॥ १२ तत्सवै श्रोतुभिच्छामो न चेद् गृह्यं महामुने । तत्कथ्यतां ततो हत्स्थं पुच्छामस्त्वां प्रयोजनम् ॥ १३ औपराशर उनाच इत्युक्ती मुनिभिर्व्यासः प्रहस्येदमथाब्रबीत् । श्र्यतां भो मुनिश्रेष्ठा यदक्तं साध् साध्वित ॥ १४ श्रीक्यास उद्याच यत्कृते दशभिवर्विक्षेतायां हायनेन नत्। द्वापरे तद्य मासेन हाहोरात्रेण तत्कली ॥ १५ तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः । प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिस्साध्विति भाषितम् ॥ १६ ध्यायन्कृते यजन्यज्ञैस्त्रेताचां द्वापरेऽर्चयन् । यदाप्रोति तदाप्रोति कलौ संकीर्त्य केशवम् ॥ १७ धर्मोत्कर्पमतीचात्र प्राप्नोति पुरुषः कलौ । अल्पायासेन धर्मज्ञास्तेन तुष्टोऽस्म्यहं कले: ॥ १८

व्रतस्मयापरैप्राह्या बेदाः पूर्व द्विजातिभिः ।

वृक्षा कथा वृक्षा भोज्यं वृक्षेत्या च हिजनानाम् ।

असम्बद्धरणे दोषस्तेषां सर्वेषु वस्तुषु।

पारतन्त्र्यं समस्तेषु तेषां कार्येषु वै यतः ।

जयन्ति ते निर्जाल्लोकान्हेरोन पहता द्विजाः ॥ २२

अनन्तर नियमानुसार नित्यकर्मसे नियुत्त होफर आये तो वे ततस्बधर्मसम्प्राप्तैर्यष्टव्यं विधिवद्धनैः ॥ १९ पतनाय ततो भाव्यं तैस्तु संयमिभिस्सदा ॥ २० भोज्यपेयादिकं चेषां नेच्छाप्राप्तिकरं द्विजाः ॥ २१

भृतिजन उनके पास पहुँचे ॥ १ ॥ वहाँ आकर जब वे यथायोग्य अभिवादनादिके अनन्तर आसनोपर बैठ चये ती सत्यवर्तानन्दन व्यासजीने उनसे पृष्ठा—"आपटोग कैसे आये हैं ?" ॥ १०॥ तब मुनियोंने उनसे बाहा—''हमलोग आपसे एक सन्देह पुछनेक ल्प्ये आये थे, किंतु इस समय उसे तो जाने दीखिये, एक और बात हमें बतलाइये ॥ ११ ॥ भगवन् ! आपने जो कान करते समय कई बार कहा था कि 'कल्पिया ही श्रेष्ठ है, शह ही शेष्ठ हैं, सिक्यों ही साथ और धन्य हैं , सो क्या बात है ? हम यह सम्पूर्ण विधय सुनना चाहते हैं। हे महामुने ! यदि गोपनीय व हो ती कहिये। इसके पीछे हम आपसे अपना आन्तरिक सन्देह पूर्लेगे" ॥ १२-१३ ॥ श्रीपसञ्चरजी बोलं—मुनियोक इस प्रज्यर पूछनेपर व्यासजीने हैंसते हुए कहा—"हे मुनिश्रेष्टो । मैंने जो इन्हें बारम्बार साधु-साधु कहा था, उसका कारण स्तेवें '॥ १४ ॥ श्रीव्यासजी बोले—हे द्विजगण! जो फल सत्ययुगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेसे मिलता है उसे यनुष्य बेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक मास और कलियुगमें केवल एक दिन-सतमें प्राप्त कर लेता है, इस नहरण ही मैंने कल्जियुगको श्रेष्ठ कहा। है।। १५-१६ । जो फल सत्ययुगी ध्यान, त्रेतारी यज्ञ और द्वापरमें देवार्दन करनेसे प्राप्त होता है वही क्छियगर्षे श्रीकृष्णचन्द्रका नाय-कीर्तन करनेसे पिछ जाता है ॥ १७ ॥ हे धर्मज्ञगण ! कल्रियुगर्धे घोडे-से परिश्रमसे ही पुरुषको महान् धर्मकी प्राप्ति हो जाती है, इसीलिये में व्यक्तियुगसे अति सन्तृष्ट हैं ॥ १८ ॥ [ अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ हैं, यह बतलाते हैं] द्विजातियोंको पहले ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्मानरणसे उपार्जित थनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं॥ १९॥ इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ पज्ञ उनके पतनके कारण होते हैं; इसलिये उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है।। २०॥ सभी कार्योंने अनुचित (विधिके विपरीत) करनेसे उन्हें दोष लगता है: यहतिक कि भोजन और पानादि भी वे अपने इच्छानुसार नहीं भोग सकते ॥ २१ ॥ क्योंकि उन्हें सम्पूर्ण कार्योमें परतन्त्रता रहतो है। है द्विजगण ! इस प्रकार वे अत्यन्त क्षेत्रासे पुण्य-

द्विजश्रुष्रयेवैष पाकयज्ञाधिकारवान् ।

भक्ष्याभक्ष्येषु नास्यास्ति पेयापेयेषु वै यतः ।

निजाञ्जयति वै लोकाञ्चूद्रो धन्यतरस्ततः ॥ २३

नियमो मुनिशार्दूलास्तेनासौ साध्वितीरितः ॥ २४

स्वधर्मस्याविरोधेन नरैलंक्यं धनं सदा। प्रतिपादनीयं पात्रेषु यष्टव्यं च यद्याविधि ॥ २५ तस्याजीने महाक्षेत्राः पालने च द्विजोत्तमाः । तथासद्धिनियोगेन विज्ञातं गहनं नृणाम् ॥ २६ एवमन्यैस्तथा क्षेत्रीः पुरुषा द्विजसत्तमाः। निजाञ्चयन्ति वै लोकान्प्राज्ञायत्यदिकान्क्रमात् ॥ २७ योषिच्छश्रूषणाद्धर्तुः कर्मणा मनसा गिरा । तद्भिता शुभमाप्रोति तत्सालोक्यं यतो द्विजाः ॥ २८ नातिक्केरोन महता तानेव पुरुषो यथा। तुर्तीयं व्याहृतं तेन मया साध्विति योषितः ॥ २९ एतद्वः कथितं विप्रा यन्निमित्तमिहागताः । तत्पृच्छत यथाकामं सर्वं वक्ष्यामि व: स्फुटम् ॥ ३० ऋषयस्ते ततः प्रोचुर्यत्रपृष्ट्यं महापुने। अस्मिन्नेव च तत् प्रश्ने यश्रावर्त्काश्चतं त्वया ॥ ३१ औपराशस उद्याच ततः प्रहस्य तानाह कृष्णद्वैपायनो मुनिः। विसमयोत्फुल्लनयनांस्तापसांस्तानुपागतान् ॥ ३२ मयैष भवतां प्रश्नो ज्ञातो दिच्येन चक्षुषा । ततो हि व: प्रसङ्गेन साधु साध्वित भावितम् ॥ ३३ खल्पेन हि प्रयत्नेन धर्मीस्सद्ध्यति वै कलौ । नरैरात्मगुष्णाम्भोषिः क्षालिताखिलकिल्विषैः॥३४ शुद्रैश्च द्विजश्रृषातत्परैर्द्विजसत्तमाः । तथा स्त्रीभिरनायासात्पतिश्रूषयैव हि ॥ ३५ ततस्त्रितयमय्येतन्मम धन्यतरं मतम्। धर्मसम्पादने क्रेशो हिजातीनां कृतादिषु ॥ ३६

मबद्धिर्यद्भिप्रेतं तदेतत्कथिते

अपृष्टेनापि धर्मज्ञाः किमन्यत्क्रियतां द्विजाः ॥ ३७

चाहिये ॥ २५ ॥ हे द्विजोत्तमगण ! इस द्रव्यके उपार्जन तथा रक्षणमें महान् हेश होता है और उसको अनुचित कार्यने लगानेसे भी मनुष्येक्षि जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम हो है ॥ २६ ॥ इस प्रकार है द्विजसत्तमो ! पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्टसाध्य उपायोंसे क्रमशः प्राजापत्य आदि शुभ लोकोंको प्राप्त करते हैं॥२७॥ किंतु खियाँ तो तन मन-बचनसे पतिकी सेवा करनेसे ही उनकी हिलकारिणी होकर पतिके समान शुभ लोकोको अनायास ही भार कर लेती हैं जो कि पुरुषोंको अत्यन्त परिश्रमसे मिलते है। इसीलिये मैंने तीसरी बार यह कहा था कि 'स्तियाँ साध् हैं'॥ २८-२९॥ ''हे विद्रगण ! मैंने आपलोगीसे यह [ अपने साधुबादका रहस्य ] कह दिया, अब आव जिसित्स्वे प्रधारे हैं बह इच्छानुसार पुछिये । मैं आपसे सक यातें स्पष्ट करके कह दुँगा"॥३०॥ तब ऋषियोने कहा--''हे पहामुने! हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत् उत्तर आपने इसी प्रश्नमें दे दिया है। [ इस्रस्थि अब हमें और कुछ पूछना नहीं है ] ॥ ३१ ॥ श्रीपराद्यारजी बोले--तब मृनिवर कृष्णर्देपायनने बिस्मयसे खिले हुए नेप्नोंबाले उन समागत नगरिबयोंसे हँसकर कहा ॥ ३२ ॥ मैं दिव्य दृष्टिसे आपके इस प्रश्नको जान गया था इसीलिये मैंने आपलोगोंके प्रसंगसे ही 'साधु-साधु' कहा था॥ ३३॥ जिन पुरुषेनि गुणरूप जलसे अपने समस्त दोष धो ढाले हैं उनके थोड़े-से प्रियलरहे ही कल्पियामें धर्म सिद्ध हो जाता है।। ३४॥ हे द्विजश्रेष्टो ! शुद्रोंको द्विजसेवापरायण होनेसे और ख़ियोंको पतिको सेवामात्र करनेसे ही अनत्यास धर्मकी सिद्धि हो जाती है ॥ ३५ ॥ इसीलिये मेरे विचारसे वे तीनों घन्यतर हैं, क्योंकि सररयुगादि अन्य तीन युगोमें भी द्विजातियोंको ही धर्म सम्पादन करनेमें महान् क्षेत्रा उठाना पड़ता है ॥ ३६ ॥ हे धर्मज्ञ ब्राह्मणो ! इस प्रकार आपल्डेगोंका जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे

द्विजोंकी सेवा करनेसे ही सद्दित प्राप्त कर लेता है, इसलिये यह अन्य जातियोकी अपेक्षा धन्यतर है। २३॥ है मुनिशार्ट्स्जो ! शृद्धको भहयामध्य अधवा पेयापेयका कोई नियम नहीं है, इसलिये मैंने उसे साधु कहा है।। २४॥ [ अब खियोंको किसलिये श्रेष्ठ कहा, यह बतलाते हैं— ] पुरुषोंको अपने धर्मानुकूल प्राप्त किये हुए धनसे ही सर्वदा सुपात्रको दान और विभिन्नूर्वक यह करना चाहिये।। २५॥ हे द्विजोत्तमपण ! इस द्रव्यके उपार्जन तथा रक्षणमें महान् हेश होता है और उसको अनुचित कार्शने लगानेसे भी मनुष्योंको जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम हो है।। २६॥ इस प्रकार हे द्विजसत्तमों ! पुरुषणण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट्रसाध्य उपायोंको कमशः प्राजापत्य आदि कार्यों हो अन्य कष्ट्रसाध्य उपायोंको कमशः प्राजापत्य आदि कार्योंको हो। इस प्रकार है द्विजसत्तमों ! पुरुषणण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट्रसाध्य उपायोंको कमशः प्राजापत्य आदि कार्योंको हो।

लोकों प्राप्त करते हैं ॥ २२ ॥ किंतु जिसे केवल

[ मन्तहीन ] पाक-यज्ञका ही अधिकार है वह सुद्र

ही कह दिया, अब और क्या करूँ ?" ॥ ३७ ॥

श्रीपराशरजी बोले-तदनत्तर उन्होंने व्यासजीका

पुजनकर उनकी वारम्बार प्रशंसा की और उनके कथनानुसार

विश्वयकर जहाँसे आये थे वहाँ चले गये ॥ ३८ ॥ हे महाभाग

मैत्रेयजी ! आपसे भी मैंने यह रहस्य कह दिया । इस अस्तना

द्रष्ट कलियुगर्भे यही एक महान् गुण है कि इस युगमें केवल कृष्णचन्द्रका नाम-संकीर्तन करनेसे ही मनुष्य परमपद प्राप्त

कर होता है ॥ ३९ ॥ अब आपने मुझसे जो संसारके

उपसंहार—प्राकृत प्ररूप और अवान्तर प्ररूपके विषयमें

पुछा था वह भी सुनाता है ॥ ४० ॥

[ 34° \$

श्रीपराञ्चर उनाच

ततस्तम्पूज्य ते व्यासं प्रशशसुः पुनः पुनः । यथाऽऽगतं द्विजा जग्मुर्व्यासोक्तिकृतनिश्चयाः ॥ ३८

भक्तोऽपि महाभाग रहस्यं कथितं मया। अत्यन्तदृष्टस्य कलेखमेको महानाणः।

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धः परं व्रजेत् ॥ ३९

यद्यातं भवता पृष्टो जगतापुपसंहतिम्। प्राकृतामन्तरालां च तामप्येष वदामि ते ॥ ४०

इति श्रीविष्णुपुराणे पष्ठेऽद्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय

श्रीविष्णुपुराण

निमेषादि काल-मान तथा नैमित्तिक प्रख्यका वर्णन

Ş.

P

.

श्रीपगुरार उवाच

सर्वेषामेव भूतानां त्रिविधः प्रतिसञ्चरः।

नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तश्रैवात्यन्तिको लयः ॥

ब्राह्मो नैमित्तिकस्तेयां कल्पान्ते प्रतिसञ्चरः ।

आत्यन्तिकस्तु मोक्षाख्यः प्राकृतो द्विपरार्द्धकः ॥

श्रीमेजेय उदाच परार्द्धसंख्यां भगवन्ममाचक्ष्व यया तु सः ।

हिर्गुणीकृतया ज्ञेयः प्राकृतः प्रतिसञ्जरः॥ श्रीपराश्तर उत्पन

स्थानातस्थानं दशगुणमेकस्माद्रण्यते द्विज । ततोऽष्ट्रादशमे भागे परार्द्धमभिधीयते ॥ परार्द्धद्विगुणं यनु प्राकृतस्य लयो द्विज ।

तदाव्यक्तेऽखिलं व्यक्तं स्वहेती लयमेति वै ॥ निमेषो मानुषो योऽसौ मात्रा मात्राप्रमाणतः ।

तै: पञ्जदशभि: काष्ट्रा विशत्काष्ट्रा कला स्पृता ॥ नाडिका तु प्रमाणेन सा कला दश पञ्च च । उन्पानेनाम्भसस्सा त पलान्यर्द्धत्रयोदशः॥

श्रीपराहारजी बोले—सम्पूर्ण प्राणियोंका प्रलय

नैमिसिक, प्राकृतिक और आत्यन्तिक तीन प्रकारका होता 🕏 ॥ १ ॥ उनमेरो जो कल्पान्तमें ब्राह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष जामक प्ररूप है वह आत्यन्तिक और जो दो पराईके अन्तमें होता है वह प्राकृत प्रलय कहलाता 着日刊出

संख्या बतलाइये, जिसको दुना करनेसे प्राकृत प्रस्यवरी परिमाण जाना जा सके ॥ ३ ॥ श्रीपराशस्त्री बोले--हे द्वित । एकसे लेकर क्रमशः दशगुण गिनते-गिनते जो अठारहवीं कार\* गिनी जाती है वह संख्या परार्द्ध कहलाती है ॥ ४ ॥ है द्वित्र !

इस परार्द्धकी दुनी संख्यायाला प्राकृत प्ररूप है, उस समय

यह सम्पूर्ण जगत् अपने कारण अव्यक्तमें लीन हो जाता

श्रीमैत्रेयजी बोले—भगवन् । आप मुझे पगर्डकी

है।। ५।। मनुष्यका निर्मेष ही एक मात्रावाले अक्षरके उद्धारण-कालके समान परिमाणवाला होनेसे मात्रा कहलाता है; उन पन्द्रह निषेषोंकों एक काछा होती है और तीस काशको एक करन कही जाती है ॥ ६ ॥ पन्द्रह करन एक नाडिकाका प्रमाण है। यह नाडिका साढ़े बारत परु राजिके बने हुए जलके पात्रमे जानी जा सकती है ॥ ७ ॥

<sup>🏄</sup> वायुपुराणमे इन अठारह संख्वाओंके इस प्रकार नाम है---एक, एस, शत, सहस्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्युट, न्यर्नुद, बन्द, खर्ब, निखर्ब, शख, पदा, समुद्र, मध्य, अन्त, परार्ड ।

मागधेन तु मानेन जलप्रस्थस्तु स स्मृतः । हेममायै: कृतच्छिद्रश्चतुर्भिश्चतुरङ्गलै: ॥ नाडिकाभ्यामध्य द्वाभ्यां मुहुतीं द्विजसत्तम् । अहोरात्रं मुहुर्तास्तु त्रिशन्यासो दिनैस्तथा ॥ मासैर्होदशभिर्वर्षमहोरात्रं त् त्रिभिर्वर्षशतैर्वर्षे षष्ट्या जैवासुरद्विवाम् ॥ १० तैस्तु द्वादशसाहस्स्त्रैश्चतुर्युगमुदाहृतम् । चतुर्युगसहस्रं तु कथ्यते ब्रह्मणो दिनम् ॥ ११ स कल्पस्तत्र मनवश्चतुर्दश महामुने । तदन्ते चैव मैत्रेय ब्राह्मो नैमित्तिको लय: ॥ १२ तस्य स्वरूपमत्युमं मैत्रेय गदतो सम । शृणुष्ट प्राकृतं भूयस्तव वक्ष्याम्यहं लयम् ॥ १३ चतुर्युगसहस्रान्ते श्लीणप्राये महातले। अनावृष्टिरतीबोपा जायते शतवार्षिको ॥ १४ ततो यान्यरूपसाराणि तानि सत्त्वान्यशेषतः । क्षयं यान्ति मुनिश्रेष्ठ पार्थिवान्यनुपोडनात् ॥ १५ ततः स भगवान्विष्णु सद्ररूपधरोऽव्ययः । क्षयाय यतते कर्तुमात्मस्थास्सकलाः प्रजाः ॥ १६ ततस्य भगवान्विष्णुभानोस्सप्तस् रहिमषु । स्थितः पिबत्यशेषाणि जलानि मुनिसत्तम ॥ १७ पीत्वाम्भांसि समस्तानि प्राणिभूपिगतान्यपि। शोषं नयति मैत्रेय समस्तं पृथिवीतलम् ॥ १८ समुद्रान्सरितः शैलनदीप्रखवणानि च । पातालेषु च यत्तोयं तत्सर्वं नयति क्षयम् ॥ १९ ततस्तस्यानुभावेन तोथाहारोपवृंहिताः । त एव ररमयस्सप्त जायने सप्त भास्कराः ॥ २० अधश्लोध्वे च ते दीप्रास्ततस्सप्त दिवाकराः । दहन्यशेषं त्रैलोक्यं सपातालतलं द्विज ॥ २१

दह्यमानं तु तैर्दर्भिःखैलोक्यं द्विज भास्करैः ।

ततो निर्देग्धवृक्षाम्ब त्रैलोक्यमखिलं ह्विज ।

साद्रिनद्यर्णवाभोगं निस्नेहमभिजायते ॥ २२

भवत्येषा च वसुधा कुर्मपृष्ट्रोपमाकृतिः ॥ २३

चतुर्भगका ब्रह्मका एक दिन होता है ॥ ११ ॥ है ॥ २१ ॥ है हिज ! उन प्रदीष्ठ भास्त्रतीसे दम्ध हुई ब्रिस्तेकी पर्वत, नदी और समुद्रादिके सहित सर्वथा नीरस हो जाती है॥ २२ ॥ उस समय रमपूर्ण त्रिलोकीके वृक्ष और जल-आदिके दग्ध हो जानेसे यह पृथिवी कहुएकी पीठके समान कडोर हो जाती है ॥ २३ ॥

मगभदेशीय मापसे वह पात्र जलप्रस्थ कहलाता है, उसमें चार अङ्गल लम्बी चार मासेकी सुवर्ण-शलकासे छिद्र किया रहता हैं [ उसके छिदको ऊपर करके जलमें डुबो देनेसे जितनी देरमें वह पात्र भर जाय उतने ही समयको एक नडिका समझना चाहिये | ॥ ८ ॥ हे द्विबसत्तम ! ऐसी दो नाडिकाओंका एक मुहर्त होता है, तीस मुहर्तका एक दिन-रात होता है तथा इतने (तीस) ही दिन-रातका एक मास होता है ॥ ९ ॥ बारह मासका एक वर्ष होता है. देवलोकमे यहाँ एक दिन-यत होता है । ऐसे तीन सौ साठ वर्षीका देवताओंका एक वर्ष होता है ॥ १० ॥ ऐसे बारह हजार दिच्य वर्षीका एक चतुर्युग होता है और एक हजार हे महामुने । यही एक कल्प है । इसमें चीदह मनु बीत जाते हैं । हे मैत्रेय ! इसके अन्तर्गे ब्रह्माका नैमित्तिक प्ररूप होता है ॥ १२ ॥ हे मैत्रेय ! सुनो, मैं उस नैमितिक प्ररूपका अत्यन्त भयानक रूप यर्णन करता हूँ ! इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रलयका भी वर्णन करूँगा ॥ १३ ॥ एक सहस्र चतुर्युग बीतनेपर जब पृथिबी शीणप्राय हो जाती है तो सी वर्षतक अति फोर अनावृष्टि होती है ॥ १४ ॥ हे सुनिश्रेष्ठ ! उस समय जो पार्थिय जीव अल्प शक्तिवाले होते हैं वे सब अनावृष्टिसे पीड़ित होकर सर्वया नष्ट हो जाते हैं ॥ १५ ॥ तटनलर्, रुद्ररूपधारी अव्ययात्मा भगवान् विष्णु सेसारका धाय करनेके लिये सम्पूर्ण प्रजाको अपनेमें लीन कर लेनेका प्रयक्ष करते हैं ॥ १६ ॥ हे मुनिसत्तम ! उस समय भगवान् विष्णु सुर्यकी सातों किरणोंमें स्थित होकर सम्पूर्ण जलकी सोग्न रोते हैं ॥ १७ ॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार प्राणियों तथा पृथिवीके अन्तर्गत सम्पूर्ण जलको सोखकर वे समस्त भूमण्डलको शुष्क का देते हैं ॥ १८ ॥ समुद्र तथा नदियोंमें, पर्वतीय सरिताओं और स्रोतोंमें तथा विधिन्न पातालोंमें जितना जल है वे उस सक्को सुखा डालते हैं ॥ १९ ॥ तब भगवानुके प्रभावसे प्रभावित होकर तथा जलपानसे पृष्ट होकर वे सातों सूर्यर्धियम्माँ सात सूर्य हो जाती है ॥ २० ॥ हे द्विज ! उस समय ऊपर-नीचे सब ओर देदींप्यमान होकर वे सातो सूर्य पातालपर्यन्त समार्ण त्रिलोकीको भस्म कर डालते

ततः कालाग्रिस्द्रोऽसौ भूत्वा सर्वहरो हरिः । होषाहिश्वाससम्भूतः पातालानि दहत्वधः ॥ २४ पातालानि समस्तानि स दग्ध्वा ज्वलनो पहान । भूमिमभ्येत्य सकलं बर्भास्त वसुधातलम् ॥ २५ भुक्लोंकं ततसावी खलोंकं च सुदारुणः । ज्वालामालामहावर्तस्त्रवैव परिवर्तते ॥ २६ अम्बरीयमिवाभाति त्रैलोक्यमस्त्रिलं तदा । ञ्वालावर्तपरीवारमुपक्षीणचराचरम् ॥ २७ ततस्तापपरीतास्तु लोकद्वयनिवासिनः। कृताधिकारा गच्छन्ति महलोंकं महामुने ॥ २८ तस्माद्पि महातापतप्ता लोकात्ततः परम् । गच्छन्ति जनलोकं ते दशाकृत्वा परैषिण: ॥ २९ ततो दग्ध्वा जगत्सर्व स्ट्रहरूपी जनार्दनः । मुखनिःश्वासजान्मेद्यान्करोति भुनिसत्तम ॥ ३०

ततो गजकुलप्रख्यास्तडित्वन्तोऽतिनादिनः । वत्तिष्ठन्ति तथा व्योद्धि घोरास्संवर्तका घनाः ॥ ३१ केचित्रीलोत्पलङ्यामाः केचित्कुमुद्दसन्निभाः । धूप्रवर्णा घनाः केचित्केचित्पीताः पद्मोधराः ॥ ३२ केचिद्रासभवर्णाभा लाक्षारसनिभास्तथा।

केचिद्वैद्ध्यंसङ्काशा इन्द्रनीलनिभाः क्रवित् ॥ ३३ शङ्ककुन्दनिभाश्चान्ये जात्यञ्चननिभाः परे । इन्द्रगोपनिभाः केचित्ततदिशस्त्रिनिभास्तथा ॥ ३४ मनश्चिरालाभाः केचिद्वं हरितालनिभाः परे । चायपत्रनिभाः केचिदुत्तिष्ठन्ते महाघनाः॥ ३५ केचित्परवराकाराः केचित्पर्वतसन्निभाः।

कुटागारनिभाश्चान्ये केचितस्थलनिभा घनाः ॥ ३६ महारावा महाकायाः पूरवन्ति नभःस्थलम् । वर्षन्तस्ते पहासारांस्तपञ्जिपतिभैरवम् । शमयन्यखिलं विप्र त्रैलोक्यान्तरिष्ठष्टितम् ॥ ३७ नष्टे चामौ च सततं वर्षमाणा ह्यहर्निशम् ।

तब, सबको नष्ट करनेके रूखे उद्यत हुए ओर्ह्सर कालाभिरुद्ररूपसे शेषनापके पुखरो प्रकट होकर नीचेसे पातारतेको जलाना आरम्भ करते हैं ॥ २४ ॥ वह महान अप्रि समस्त पानालोंको जलाकर पृथिवीपर पहुँचता है और सम्पूर्ण भूतलको भस्म कर द्वालता है ॥ २५ ॥ तब यह दारण अपि भवलींक तथा स्वर्गलोकको जल्प टालता

होते हैं॥ ३६॥ वे धनघोर अन्द करनेवाले महाकाय मेघगण आवड्याको आच्छादित कर रुते है और मुसलाधार जल बरसाकर त्रिलोकव्यापी भयदूर ऑहको शान्त कर देते हैं ॥ ३७ ॥ हे मुनिश्रेष्ट ! अमिके नष्ट हो प्रावयन्ति जगत्सर्वयष्मोभिर्मुनिसत्तम् ॥ ३८ जानेपर भी अहर्निदा निरन्तर बरसरी हुए वे मेथ सम्पूर्ण

है और यह ज्याला-समूहका महान् आवर्त वहीं चहत रुपनि रुपता है।। २६॥ इस प्रवार अग्निके आक्तीस घिरकर सम्पूर्ण चराचरके नष्ट हो जानेपर समस्त त्रिलोकी एक तप्त कराइके सपान प्रतीत होने लगती है।। २७ । हे महामृते ! तदनन्तर अयस्थाके परिवर्तनसे परलोककी चाहवाले भुवलींक और खर्गलोकमें रहनेवाले [ मन्यदि ] अधिकारिगण अग्निज्यालासे सन्तम् होकर महलॉकको चले जाते हैं किन्तु वहाँ भी उस उम कालानलके महातापरी सन्तार होनेक कारण वे उससे बचनेके छिये जनलेकमें चले जाते हैं॥ २८-२५॥ है भुनिश्रेष्ठ । तदनन्तर रुद्ररूपी भगवान् विष्णु सम्पूर्ण संसारको दन्ध करके अपने गुख-निःश्वाससे मेघोंको उत्पन्न करते हैं॥३०॥ सब विद्युत्से युक्त भयङ्कर गर्जना करनेवाले गजसगृहके समान वृत्तदाकार संवर्तक नामक घोर मेघ आकाशमें उठते हैं ॥ ३१ ॥ उनमेंसे कोई मेघ नील कमलके समान श्यामवर्ण, कोई कुमुद-कुसुमके समान श्रेत, कोई धृम्रवर्ण और कोई पीलवर्ण होते हैं॥ ३२॥ कोई गधेके-से वर्णवाले, कोई लाखके-से रङ्गवाले, कोई बैड्रव-निषके समान और कोई इन्द्रनील-मणिके समान होते हैं ॥ ३३ ॥ कोई शङ्क और कुन्दके समान श्वेत-वर्ण, कोई जाती (चधेरी) के समान ठण्ण्यर और कोई कन्नलोः समान स्यामवर्ण, कोई इन्द्रगोपके रागान रक्तवर्ण और कोई मयुरके समान विचित्र वर्णवाले होते हैं ॥ ३४ ॥ कोई गेरूके समान, कोई हरितालके समान और कोई महामेघ, नील-कण्डके पहुके समान रहुवाले होते हैं॥ ३५॥ कोई नगरके समान, कोई पर्वतके समान और कोई कुटागार (गृहबिशोष) के समान बृहदाकार होते हैं तथा कोई पृथिवीतरुके समान विस्तृत

जगत्को जलमे डुबो देते है ॥ ३८ ॥ हे द्विज ! अपनी अति स्थल धाराओंसे भूलोंकको जलमें डुबोकर वे भुवलोंक तथा

उसके भी ऊपरके लोकोंको भी जलमग्र कर देते हैं ॥ ३९ ॥

इस प्रकार सम्पूर्ण संसारके अन्यकारमय हो जानेपर तथा

सन्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जीवेंकि नष्ट हो जानेपर भी वे महायेथ सी वर्षसे आधिक कालतक बरसते रहते हैं ॥ ४० ॥ हे

मृनिश्रेष्ठ ! सनातन परमातम वास्ट्रेवके माहात्यसे

कल्पान्तमें इसी प्रकार यह समस्य बिद्धव होता है ॥ ४१ ॥

धाराभिरतियात्राभिः प्लावधित्वाखिलं भुवम् । भुवलॉकं तथैबोध्वं प्रावयन्ति हि ते द्विज ॥ ३९

अन्धकारीकृते लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे ।

वर्षन्ति ते महामेघा वर्षाणामधिकं शतम् ॥ ४०

एवं भवति कल्पान्ते समस्तं मुनिसत्तम । वासुदेवस्य माहात्म्यान्नित्यस्य परमात्मनः ॥ ४१

इति श्रीविष्णुपुराणे पष्टेऽहो तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय

3

सप्तर्षिस्थानमाक्रम्य स्थितेऽस्थास महायुने ।

श्रीपराकार उत्तान

एकार्णवे भवत्येतत्त्रैलोक्यमखिलं ततः ॥

मुखनिःश्वासजो विष्णोर्वायुस्ताङ्गलदांस्ततः ।

नाशयन्वाति भैत्रेय वर्षाणामपरं शतम् ॥ सर्वभूतमयोऽचिन्त्यो भगवान्भृतभावनः ।

अनादिसदिर्विष्टस्य पीत्वा वायुमशेषतः ॥

एकार्णवे ततस्तस्मिञ्छेषशय्यागतः प्रभुः ।

ब्रह्मरूपधरश्रीते भगवानादिकृद्धरिः ॥ जनलोकगतैस्तिद्धैस्तनकाद्यैरभिष्टतः

ब्रह्मलोकगतैश्चैव चिन्समानो मुसुक्षभिः ॥

आत्ममायामवीं दिव्यां योगनिद्रां समास्थितः । आत्मानं वासुदेवाख्यं चिन्तयन्पयुसुदनः॥

एष नैमित्तिको नाम मैत्रेय प्रतिसञ्जरः । निमित्तं तत्र यच्छेते ब्रह्मरूपथरो हरिः॥

यदा जागर्ति सर्वात्मा स तदा चेष्टते जगन् । निमीलत्येतद्क्षिलं मायाशय्यां गतेच्यते ॥ पद्मयोनेदिनं यन

चतुर्धुगसहस्रवत् । एकार्णवीकृते लोके तावती रात्रिरिष्यते ॥

प्राकृत प्रख्यका वर्णन

श्रीपराशरजी बोले—हे महामुने! जब अल सप्तर्षियोंके स्थानको भी पार कर जाता है तो यह सम्पूर्ण

त्रिलीकी एक महासमुद्रके समान हो जाती है ॥ १ ॥ हे मैत्रेय ! तदनत्तर, भगवान् बिष्णुके मुख-निःश्वाससे प्रकट

हुआ वायु उन मेपोंको नष्ट करके पुनः सौ वर्षतक चलता रहता है॥२॥ फिर जनलोकनियासी सनकादि सिद्धगणसे स्तृत और बहालेकको प्राप्त हुए गुमुक्षुओंरो

ध्यान किये जाते हुए सर्वभूतमय, अचिन्स, अनादि, जगत्के आदिकारण, आदिकर्ता, भूतभावन, मध्सुदन

इसलिये यह नैमितिक प्रलय बाहराता है॥ ७॥ जिस

अच्यत मायारूपो ज्ञाय्यापर सो जाते हैं उस रुमय संसार

एकार्णवरूप हो जानेपर उनकी रात्रि भी उतनी ही बडी होती

भगवान् हरि विश्वके सम्पूर्ण वायुक्ते पीकर अपनी दिव्य-मायारूपिणी योगनिहाका आश्रय है अपने वासुदेवात्मक

स्वरूपका चिन्तन करते हुए उस महासमुद्रमें शेपशस्यापर रायन करते हैं ॥ ३—६ ॥ हे मैंब्रेय ! इस प्रक्रयके होनेमें ब्रह्मारूपथारी भगवान् हरिका शयन करना ही निमित्त है;

समय सर्वात्मा भगवान् विष्णु जागते रहते हैं उस समय सम्पूर्ण संसारको चेष्टाएँ होती रहती हैं और जिस समय वे

भी लीन हो जाता है ॥ ८ ॥ जिस प्रकार ब्रह्माजीका दिव एक हजार चतुर्पणका होता है उसी प्रवार संसारके ततः प्रबुद्धो राज्यन्ते पुनस्सृष्टिं करोत्यजः । ब्रह्मस्वरूपधृष्विष्णुर्यथा ते कथितं पुरा ॥ १० इत्येष कल्पसंहारोऽवान्तरप्रलयो हिज। नैमित्तिकस्ते कथितः प्राकृतं शृण्वतः परम् ॥ ११ अनावृष्ट्रवादिसम्पर्कात्कृते संक्षालने मुने । समस्तेष्ठेव लोकेषु पातालेषुखिलेषु च ॥ १२ पहदादेविंकारस्य विशेषात्तस्य संक्षये। कृष्णेच्छाकारिते तस्मिन्प्रवृत्ते प्रतिसञ्जरे ॥ १३ आपो व्रसन्ति वै पूर्व भूमेर्गन्धात्मकं गुणम् । आत्तगन्धा ततो भूमि: प्रलयत्वाय कल्पते ॥ १४ प्रणष्टे गन्धतन्यात्रे भवत्युर्वी जलात्मिका । आपस्तदा प्रवृद्धास्तु वेगवत्यो महास्वनाः ॥ १५ सर्वमापुरयन्तीदं तिष्ठन्ति विचरन्ति च ।

सिल्लेनोर्मिमालेन लोका व्याप्ताः समन्ततः ॥ १६ अपामपि गुणो यस्तु ज्योतिषा पीयते तु सः । नस्यन्यापस्ततस्ताश्च रसतन्पत्रसंक्षयात् ॥ १७ ततश्चापो इतरसा ज्योतिषं प्राप्नवन्ति वै।

अग्न्यवस्थे तु सलिले तेजसा सर्वतो वृते ॥ १८ स चात्रिः सर्वतो व्याप्य चादते तज्जलं तथा । सर्वमापूर्वतेऽर्जिभिस्तदा जगदिदं शनैः ॥ १९ अर्चिभिस्संबृते तस्मिस्तर्यगूर्ध्वपद्यस्तदा । ज्योतिषोऽपि परं रूपं वायुरत्ति प्रभाकरम् ॥ २०

प्रलीने च ततस्तस्मिन्वायुभृतेऽखिलात्मनि ।

प्रणष्टे रूपतन्मात्रे हतरूपो विभावस्: ॥ २१

प्रशाम्यति तदा ज्योतिर्वायदोध्यते महान् । निरालोके तथा लोके बाय्ववस्थे च तेजसि ॥ २२ ततस्तु मूलमासाद्य वायुस्सब्धवमात्मनः । ऊर्ध्वं चाथश्च तिर्येक्क दोधवीति दिशो दश ॥ २३ वायोरपि गुणं स्पर्शमाकाशो प्रसते ततः । प्रशाप्यति तनो बत्युः खं तु तिष्ठत्यनावृतम् ॥ २४

अरूपरसमस्पर्शमगन्धं न च मुर्तिमन्।

सुमहत्तत्वकाशते ॥ २५

सर्वमापुरयद्यैव

है ॥ ९ ॥ उस रात्रिका अन्त होनेपर अजन्मा भगवान् विष्णु जायते हैं और ब्रह्मारूप धारणकर, जैसा तुगसे पहले कहा था उसी क्रमसे फिर सृष्टि रचते हैं ॥ १०॥ है द्विज ! इस प्रकार तुमसे कल्यान्तमें होनेवाले नैमितिक एवं अवान्तर-प्रलयका वर्णन किया। अब दूसरे प्राकृत प्रख्यवत्र वर्णन सुनै ॥ ११ ॥ हे मुने । अनावृष्टि आदिके संबोगसे सम्पूर्ण लोक और निस्तिल पातालोंके नष्ट हो जानेपर तथा भगवदिन्दासे उस प्ररूपकालके उपस्थित होनेपर जब महत्तत्त्वसे लेकर ( पृथिवी आदि पञ्च । विशेषनर्यन्त सम्पूर्ण विकार धौण हो जाते हैं तो प्रथम जल पृथिक्षीके गुण गञ्चको अपनेमें छीन कर लेता है । इस प्रकार गन्ध छिन किये जानेसे पशिक्षीका प्रकेय हो जाता है ॥ १२ --- १४ ॥ गन्ध-तन्यात्राके नष्ट हो जानेपर पृथिजी जलमय हो जाती है, उस समय वह बेगसे घोर शब्द करता हुआ जल बहुकर इस सम्पूर्ण जयत्को ज्यात

कर लेता है। यह जल कभी स्थिर होता और कभी वहने लगता है। इस प्रकार तरहमालाओसे पूर्ण इस जलसे सम्पूर्ण लोक सब ओरसे च्याम हो जाते हैं ॥ १५-१६ ।: तदनन्तर जरूके मृण रखको तेज अपनेमें लीन कर लेता है । इस प्रकार रस-तन्मवाका क्षय हो जनेसे जल भी नष्ट हो जाता है ॥ १७ ॥ तब रसहीत हो जानेसे जल अग्रिहरू हो जाता है तथा अभिके सब और व्याप्त हो जानेसे जलके अग्निमें स्थित ही जानेगर वह अग्नि सब और फैलकर सम्पूर्ण जलको सोख लेता है और धीर-धीरे यह सम्पूर्ण जगत् ज्वाल्पसे पूर्ण हो जाता है ॥ १८-१९ । जिस समय

सम्पूर्ण लोक ऊपर-भीचे तथा सब और अग्नि-शिखाओंसे व्याप्त हो जाता है उस समय अग्निके प्रकाशक सारूपकी

बायु अपनेमें लीन कर लेता है ॥ २० ॥ सबके प्राणस्वरूप

उस वायुमें जब अग्निका प्रकाशक रूप स्त्रीन हो जाता है तो

रूप-तृष्पात्राके नष्ट हो जानेसे आग्नि रूपहीन हो जाता है ॥ २१ ॥ उस समय संसारके प्रकाशहीन और तेजके वायुमें लीन हो जानेसे अग्नि शान्त हो जाता है और अटि प्रचण्ड बायु चलने रूपता है ॥ २२ ॥ तब अपने उद्धव-स्थान आकाशका आश्रय कर वह प्रचण्ड बायु उत्पर-नीचे तथा सब और दसीं दिशाओंमें बड़े बेगसे चरने रूपता है ॥ २३ ॥ तदनन्तर वायुक्ते गुण स्पर्शको आकारा लीन कर छेता है; तब बायू ज्ञान्त हो जाता है और आकाश आवरणहीन हो जाता है ॥ २४ ॥ उस समय रूप, रस, स्पर्दा, गन्ध तथा आकारसे रहित अत्यन्त महान् एक अच्छाश ही सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है ॥ २५ ॥

उस समय चारों ओरसे गोल, छिद्रस्वरूप, शब्दलक्षण

आकाश ही शेष रहता है; और वह शब्दमात्र अवकाश सबको आच्छादित किये रहता है॥२६॥ तदनत्तर,

परिमण्डलं च सुविरमाकाशं शब्दलक्षणम् । शब्दमात्रं तदाकाशं सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ २६ ततस्थाब्दगुणं तस्य भूतादिर्धसते पुनः । भूतेन्द्रियेषु युगपद्भृतादी संस्थितेषु वै। अभिमानात्मको होष भूतादिस्तामसस्मृतः ॥ २७ भूतादि यसते चापि महान्वे बुद्धिलक्षणः ॥ २८ उर्वी महोश्च जगतः प्रान्तेऽन्तर्बाह्यतस्तथा ॥ २९ एवं सप्त महाबुद्धे क्रमात्मकृतयसमृताः । प्रत्याहारे तु तास्सर्वाः प्रविद्यन्ति परस्परम् ॥ ३० येनेदमावृतं सर्वमण्डमप्तु प्रलीवते । सप्तद्वीपसमुद्रान्तं सप्तलोकं सपर्वतम् ॥ ३१ उदकावरणं यनु ज्योतिषा पीयते तु तत् । ज्योतिर्वायौ लयं याति यात्याकाङ्गे समीरण: ॥ ३२ आकाशं चैव भुतादिर्धसने तं तथा महान् । महान्तमेभिस्सहितं प्रकृतियंसते हिज ॥ ३३ गुणसाम्यमनुद्रिक्तमन्यूनं च महासूने । प्रोच्यते प्रकृतिर्हेतुः प्रधानं कारणं परम् ॥ ३४ इत्येषा प्रकृतिस्तर्वा व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । व्यक्तस्वरूपमञ्चक्ते तस्मान्मेत्रेय लीयते ॥ ३५ एकश्रुद्धोऽक्षरो नित्यसार्वच्यापी तथा पुमान् । सोऽप्यंशस्सर्वभृतस्य मैत्रेय परमात्मनः ॥ ३६ न सन्ति यत्र सर्वेशे नामजात्यादिकल्पनाः । सत्तामात्रात्यके ज्ञेये ज्ञानात्यन्यात्मनः परे ॥ ३७ तद्भहा परमं धाम परमात्मा स चेश्वरः । स विष्णुस्सर्वमेवेदं यतो नावर्तते यति: ॥ ३८

प्रकृतियां मयाऽऽख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी ।

परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः।

पुरुषश्चाच्युभावेतौ लीयेते परमात्पनि ॥ ३९

विष्णुनामा स बेदेषु वेदान्तेषु च गीवते ॥ ४०

आकाराके गुण सब्दको भूतादि प्रस हेना है। इस भूतादिये ही एक साथ पञ्चभूत और इन्द्रियोंका भी लग हो जानेपर केवल अहंकाग्रत्मक रह जानेसे यह तानस (तम:प्रधान) कहलाता है फिर इस भूतादिकों भी [ सत्त्वप्रयान होनेसे ] बुद्धिरूप महत्तस्व अस केता है ॥ २७-२८ ॥ जिस प्रकार पृथ्वी और महत्तत्व ब्रह्माण्डके अन्तर्जगत्की आदि अन्त सीमाएँ हैं उसी प्रकार उसके बाह्य जगत्का भी हैं ॥ २९ ॥ हे महाबुद्धे ! इसी तरह जो सात आवरण बताये गये हैं वे सब भी प्रलयकालमें [ पूर्ववत् पृथिवी आदि क्रमसे ] परस्पर (अपने-अपने कारणोंमें) स्त्रीन हो जाते हैं॥ ३०॥ जिससे यह समसा कोक व्याप्त है वह सन्पूर्ण भूमण्डल सातों द्वीप, सातों समुद्र, सातों लोक और सकल पर्वतश्रेणियंकि सहित जलमें लीन हो जाता है ॥ ३१ ॥ फिर जो जलका आवरण है उसे अप्ति पी जाता है तथा अप्ति वायुमें और बायु आकारामें लीन हो जाता है ॥ ३२ ॥ है द्विज ! आकाराको भूतादि (तायस अहंकार), भूतादिको महतत्व और इन सबके सहित महत्तत्वको मूल प्रकृति अपनेमें लीन कर लेती है ॥ ३३ ॥ हे महामूने ! न्यूनाधिकसे रहित जो रात्वादि तीनो गुणींकी साम्यावस्था है उसीकी प्रकृति कहते है; इसोका नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही सम्पूर्ण जगत्का परम कारण है ॥ ३४ ॥ यह प्रकृति व्यक्त और अञ्चक्तरूपसे सर्वनयी है। हे मैत्रेय ! इसीलिये अञ्चक्तमें व्यक्तरूप लीन हो जाता है ॥ ३५ ॥ इससे पृथक जो एक शुद्ध, अक्षर, नित्य और सर्वेक्यापक पुरुष है वह भी सर्वभूत परमात्माका अंदा ही है ॥ ३६ ॥ जिस सत्तामात्रसारूप आत्मा (देहादि संघात)। से पृथक् रहनेवाले ज्ञानाता। एवं ज्ञातव्य सर्वेश्वरमें नाम और जाति आदिको कल्पना नहीं है वही सबका परम आश्रय परवद्य परमात्मा है और वही ईश्वर है। वह विष्णु ही इस असिल विश्वरूपमें अवस्थित है उसको प्राप्त हो। ज्ञानेपर योगिजन फिर इस संसारमें नहीं लीटते ॥ ३७-३८ ॥ जिस व्यतः और अव्यक्तसरूपिणी प्रकृतिका मैंने वर्णन किया है यह तथा पुरुष— ये दोनों भी उस परमात्मामें ही लीन हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ वह परमात्मा राजका आधार और एकमात्र अधोद्धर है; उसीका बेद ताभ्यामुभाभ्यां पुरुषैस्तर्वपूर्तिस्त इज्यते ॥ ४१ ऋग्यज्ञसामधिमाँगैः प्रवृत्तैरिज्यते ह्यसौ ।

यज्ञेश्वरो यज्ञपुमान्युरुषैः पुरुषोत्तमः ॥ ४२ ज्ञानात्या ज्ञानयोगेन ज्ञानपूर्तिः स चेन्यते ।

निवृत्ते योगिभिमार्गे विष्णुमृक्तिफलप्रदः ॥ ४३

ह्रस्वदीर्घष्ट्रतैर्यत् किञ्चिद्धस्विभधीयते ।

यश्च बाचामिषवयं तत्सर्वे बिष्णुरव्ययः ॥ ४४

व्यक्तसा एव चाव्यक्तसा एव पुरुषोऽव्ययः ।

परमात्मा च विश्वातमा विश्वरूपधरो हरिः ॥ ४५ व्यक्ताव्यक्तात्मिका तस्मिन्यकृतिसाम्प्रलीयते ।

पुरुषश्चापि मैन्नेय व्यापिन्यव्याहतात्मनि ॥ ४६ द्विपरार्द्धात्मकः कालः कथितो यो मया तव ।

तदहस्तस्य मैत्रेय विष्णोरीशस्य कथ्यते ॥ ४७ व्यक्ते च प्रकृतौ लीने प्रकृत्यां पुरुषे तथा ।

तत्र स्थिते निज्ञा चास्य तत्प्रमाणा महामुने ॥ ४८ नैवाहस्तस्य न निशा नित्यस्य परमात्यनः ।

उपचारस्तधाप्येष तस्येशस्य द्विजोच्यते ॥ ४९ इत्येष तव मैत्रेय कथितः प्राकृतो लयः । आत्यन्तिकमथी ब्रह्मन्निबोध प्रतिसञ्चरम् ॥ ५०

इति श्रीविष्णुपुराणे षष्टेंऽरी चतुर्घोऽध्यायः ॥ ४ ॥

# पाँचवाँ अध्याय

पारमार्थिक स्वरूपका वर्णन

आध्यात्मिकादि मैत्रेय ज्ञात्या तापत्रयं बुधः ।

उत्पन्नज्ञानवैसम्यः प्राप्नोत्यात्यन्तिकं लयम् ॥ आध्यात्मिकोऽपि द्विविधस्त्रारीरो मानसस्तथा ।

शारीरो बहम्मिभेदैर्मिद्यते श्रूयतां च सः ॥

करते हैं ॥ ४३ ॥ हस्य, दीर्घ और प्रत—इन विविध स्वरोंसे जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणीका विषय नहीं है यह सब भी अव्ययात्मा विष्णु हो है ॥ ४४ ॥ यह विश्वरूप बारी विश्वरूप परमात्वा श्रीहरि ही व्यक्त, अव्यक्त एवं ऑवनारी पुरुष है।।४५॥ हे मैत्रेय! उन सर्वव्यापक और

और वेदालंभे विष्णुनामसे वर्णन किया है ॥ ४० ॥ वैदिक वर्म दो प्रकारका है—प्रवृत्तिरूप (कर्मयोग) और

निर्वृतिरूप (सांख्ययोग) । इन दोनों प्रकारके कमेसि उस

सर्वभृत पुरुषोत्तमका ही यजन किया जाता है ॥ ४१ ॥ ऋक्,

यज्ञ: और सामबेदोक्त प्रवृत्ति-मार्गसे लोग उन यज्ञपति

पुरुषोतम यज्ञ-पुरुषका ही पूजन करते हैं॥४२॥ तथा निवत्ति-मार्गर्से स्थित योगिवन भी उन्हीं ज्ञानाला ज्ञानस्वरूप

मुक्ति-फल-दायक भगवान् विष्णुका ही ज्ञानयोगद्वारा यजन

अविकृतस्य परमात्मामें ही व्यक्ताव्यक्तरूपियो प्रकृति और पुरुष छीन हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ हे मैंबेय ! मैंने तुमसे जो द्विपरार्द्धकाल कहा है वह उन विष्णुभगवानुका केवल एक दिन है ॥ ४७ ॥ हे महामुने ]

व्यक्त जगत्के अव्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृतिके पुरुषमें लीन हो जानेपर इतने ही कालकी विष्णुधगवान्की राजि होती है ॥ ४८ ॥ हे द्विज ! वास्तवमें तो उन नित्य

परमात्माका न कोई दिन है और न राजि, तथापि केवल उपचार (अध्यारोप) से ऐसा कहा जाता है ॥ ४९ ॥ हे मैन्नेय ! इस प्रकार मैंने तुमसे यह प्राकृत प्रख्यका वर्णन किया, अब तुम आत्यन्तिक प्रलयका वर्णन और

आध्यात्मिकादि त्रिविध तापोका वर्णन, भगवान् तथा वासुदेव शब्दोंकी व्याख्या और भगवान्के

श्रीपराद्याखी बोले—हे मैत्रेय ! आध्यात्मक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तमोंको जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होनेपर पण्डितजन आर्व्यन्तिक

प्रक्रय प्राप्त करते हैं॥१॥ आच्यारिमक राप

प्रातीरक और मानसिक दो प्रकारके होते हैं; उनमें शारीरिक तापके भी कितने ही भेद हैं, वह सुनो ॥ २ ॥

Ę

शिरोरोग, प्रतिक्याय (पीनस), ज्वर, शूरु, भगन्दर,

गुल्म, अर्श (बबासीर), श्रोथ (सूजन), श्रास (दमा), छर्दि तथा नेत्ररोग, अतिसार और कुष्ट आदि ज्ञारीरिक

कप्ट-भेदसे दैहिक तापके कितने हो भेद हैं । अब पार्नासक

तापोंको सुनो ॥ ३-४ ॥ है द्विजश्रेष्ठ ! काम, क्रोध, भय,

द्वेप, लोभ, मोर, विपाद, शोक, असूया (गुणींमे

दोपारोपण), अपमान, ईर्घ्या और पास्तर्य आदि पेदोंसे मानसिक सापके अवेक भेद हैं। ऐसे ही नाना प्रकारके

**शिरोरोगप्रतिश्यायज्वरशुलभगन्दरैः** गुल्यार्शःश्रयथुशासच्चर्धादिभिरनेकथा तथाक्षिरोगातीसारकुष्ठाङ्गामयसंज्ञितैः भिद्यते देहजस्तायो यानसं श्रोतुमहंसि ॥ कामकोधभयद्वेषलोभमोहविषादजः <u>शोकासुयावमानेष्यांमात्सर्यादिमयस्तथा</u> मानसोऽपि ह्रिजश्रेष्ठ तापो भवति नैक्घा । इत्येवमादिभिभेदिस्तापो ह्याध्यात्मिकः स्मृतः ॥ मृगपक्षिमनुष्याद्यैः पिशाचोरगराक्षसैः । सरीसुपाद्यैश्च नृणां जायते चाधिभौतिक: ॥ शीतवातोष्णवर्षाम्बुवैद्युतदिसमुद्भवः तायो द्विजवर श्रेष्ठैः कथ्यते चाधिदैविकः ॥ गर्भजन्मजस्रज्ञानमृत्युनारकजं दुःखं सहस्रको भेदैभिंद्यते मुनिसत्तम ॥ सुकुमारतनुर्गभें जन्तुर्बहुपलावृते । उल्बसंबेष्टितो भुप्रपृष्ठग्रीवास्थिसंहति: ॥ १० अत्यम्लकदुतीक्ष्णोष्णलवणैर्मातृभोजनैः । अत्यन्ततापैरत्यर्थ वर्द्धमानातिवेदनः ॥ ११ प्रसारणाकुञ्चनादी नाङ्गानां प्रभुरात्मनः । शकुन्मूत्रमहापङ्कशायी सर्वत्र पीडितः ॥ १२ निरुच्छवासः सर्वेतन्यस्परञ्जन्यशतान्यथः। आस्ते गर्भेऽतिदुःखेन निजकर्पनिबन्धनः ॥ १३ जायमानः पुरीषासृङ्गुत्रशुक्राविलाननः । प्राजापत्येन वातेन पीड्यमानास्थिबन्धनः ॥ १४ अधोमुखों वै कियते प्रबर्लस्युतिमास्तैः। क्षेत्रात्रिक्कान्तिमाप्रीति जठरान्यातुरातुरः ॥ १५ मूर्च्छामवाप्य महतीं संस्पृष्टो बाह्यवायुना । विज्ञानभ्रंशमात्रोति जातश्च मुनिसत्तम ॥ १६

कण्टकैरिव तुत्राङ्गः क्रकचैरिय दारितः ।

कण्डुयनेऽपि चाञ्चाकः परिवर्तेऽप्यनीश्वरः ।

पूर्तिव्रणात्रिपतितो धरण्यां क्रिमिको यथा ॥ १७

स्नानपानादिकाहारमप्याप्नोति परेच्छया ॥ १८

भेदोंसे युक्त तापको आध्यासिक कहते हैं॥ ५-६॥ मनुष्योंको जो दु:ख मुग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्स और सरीसृप (बिच्छू) आदिसे प्राप्त होता है उसे आधिभौतिक कहते हैं॥७॥ तथा हे द्विजवर ! शीत, उप्ण, खायु, बर्षा, जल और विद्युत् आदिसे प्राप्त हुए दुःखको श्रेष्ठ पुरुष आधिदैधिक कहते है ॥ ८ ॥ है मुनिश्रेष्ठ । इनके अतिरिक्त गर्थ, जन्म, अरा, अज्ञान, मृत्यु और गरकसे उत्पन्न हुए दुःखके भी सहस्रो प्रकारके भेद हैं ॥ ९ ॥ अत्यन्त मरुपूर्ण गर्भाशयमें उल्ब (मर्भकी झिल्ली) से लिपटा हुआ यह सुकुमारशरीर जीव, जिसकी पीठ और योषाकी अस्थियों कुण्डलकार मुड़ी रहती हैं, माताके खाये हुए अत्यन्त तापप्रद खड्डे, कड्ते, चरपरे, मर्म और खारे पदाधींसे जिसकी बेदना बह्त बड़ जाती है, जो मल-मृत्ररूप महापद्भमें पड़ा-पड़ा सम्पूर्ण अङ्गोमें अल्पन्त पौड़ित होनेपर भी अपने अङ्गोकी फैलाने या सिकोड़नेमें समर्थ नहीं होता और चेतनायुक्त होनेपर भी क्षास नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों पूर्वजन्मीता स्मरण कर कमेरित बैधा हुआ अत्यन्त दुःखपूर्वक गर्भमें पड़ा रहता है ॥ १० — १३ ॥ उत्पन्न होनेके समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर्य आदिमे लिपटा रहता है और उसके सम्पूर्ण अस्थिबन्धन प्रकायत्व (गर्भको राङ्क्ष्मित करनेवात्वे) वासुसे अत्यन्त पीड़िन होते हैं ॥ १४ ॥ प्रवल प्रसृति-वायु तसका मुख नीचेको कर देती है और वह आतुर होकर बड़े क्लेशके साथ माताके गर्भाशयसे बाहर निकल पाता है ॥ १५ ॥ हे मुनिसत्तम ! उत्पन्न होनेके आनन्तर बाह्य बायुका रपर्श होनेसे अत्यन्त मूर्क्छित होकर यह बीच बेसुध हो जाता है ॥ १६ ॥ उस समय वह जीव दुर्गन्वयुक्त फोड़ेमेंसे गिरे तुए किसी कण्टक-विद्ध अथवा आरेसे चीर हुए कीड़ेके समान पृथिबोपर गिरता है॥ १७॥ इसे स्वयं खुबलाने अथवा करबट लेनेकी भी शक्ति नहीं रहती। वह सान

अञ्चित्रस्तरे सुप्तः कीटदंशादिभिस्तथा । भक्ष्यमाणोऽपि नैवेषां समर्थो विनिवारणे ॥ १९ जन्मदुःखान्यनेकानि जन्मनोऽनन्तराणि च । बालभावे यदाप्रोति ह्याधिभौतादिकानि च ॥ २० अज्ञानतमसाऽऽच्छन्नो मुढान्तःकरणो नरः । न जानाति कतः कोऽहं काहं गन्ता कियात्मनः ॥ २१ केन बन्धेन बद्धोऽहं कारणं किमकारणम् । कि कार्य किमकार्य वा कि बाच्चें कि च नोच्यते ॥ २२ को धर्मः कश्च वाधर्मः कत्मिन्वतेऽय वा कथम् । कि कर्तव्यमकर्तव्यं कि वा कि गुणदोषवत् ॥ २३ एवं पशुसमैमृँढैरज्ञानप्रभवं महत्। अबाय्यते नर्रेदुःखं शिश्रोदरपरायणैः ॥ २४ अज्ञाने तापसो भावः कार्यास्मप्रवृत्तयः। अज्ञानिनां प्रवर्तनो कर्मलोपास्ततो द्विज ॥ २५ नरकं कर्मणां लोपात्फलमार्ह्मनीषिणः। तस्मादज्ञानिनां दुःखिपह वामुत्र बोत्तमम् ॥ २६ जराजर्जरदेहश्च शिथिलावयवः पुमान्। विगलक्कीर्णदशनो वलिखायुशिरावृतः ॥ २७ दुरप्रणष्टनयनो व्योमान्तर्गततारकः । नासाविवरनिर्यातलोमपुञ्जश्रलहुपुः 35 11 प्रकटीभूतसर्वास्थिनंतपृष्टास्थिसंहतिः उत्सन्नज्ञठराज्ञित्वादल्याहारोऽल्पचेष्टितः 11 28 कुच्छ्रमञ्जूकमणोत्यानशयनासनचेष्टितः मन्दीभवच्छोत्रनेवस्त्ववल्लालाविलाननः 05 11

अनायत्तैस्समस्तेश्च करणीर्मरणोन्पुखः ।

तत्क्षणेऽप्यनुभूतानामस्पर्ताखिलवस्तुनाम् ॥ ३१

पड़ा रहता है, उस समय कोड़े और खाँस आदि उसे काटते हैं तथापि वह उन्हें दूर करनेमें भी समर्थ नहीं होता ॥ १९ ॥ इस प्रकार जन्मके समय और उसके अनन्तर कल्यावस्थामें जीव आधिजीतिकादि अनेकी दुःख भोगता है ॥ २० ॥ अज्ञानरूप अन्धकारसे आनुत होक्स मुंद्रहृदय पुरुष यह नहीं जानता कि 'मैं कहाँसे आया हूँ ? कीन हूँ ? कहाँ बाकेगा ? तथा भेरा स्वरूप क्या है ? ॥ २१ ॥ मैं किस बन्धनसे बैधा हैं ? इस बन्धनका क्या कारण है ? अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है ? मुझे क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये ? तथा क्या कहना चाहिये और क्या न कहना चाहिये ? ॥ २२ ॥ धर्म क्या है ? अधर्म क्या है ? किस अवस्थामें मुझे किस प्रकार रहना चाहिये ? क्या कर्तच्य है और क्या अकर्तव्य है ? अथवा क्या गुणमय और क्या दोषमय है ?' ॥ २३ ॥ इस प्रकार पश्के समान विवेकशुन्य शिश्रोदरपरायण पुरुष अज्ञानजनित महान् दुःख भोगते हैं ॥ २४ ॥ है द्विज ! अज्ञान तामसिक माम (मिन्दर) है, अतः अञ्चानी पुरुषोंकी (तागसिक) कनेकि आरम्पमें प्रवृत्ति होती है; इससे बैदिक कमेंकि क्षेप हो जाता है ॥ २५॥ भनीषिजनीने कर्म-स्थेपका फल नरक बतलाया है: इसल्बि अज्ञानी पुरुषोंको इहलोक और परलेक दोनों जगह अत्यन्तं ही दुःखा योगमा पहता है ॥ २६ ॥ शरीरके जरा-जर्जरित हो जानेपर पुरुषके अङ्ग-प्रत्यङ्ग शिधिल हो जाते हैं, उसके दाँत पुराने होकर उसड़ जाते हैं और शरीर **झरियों** तथा नस-नाड़ियोंसे आयुत हो जाता है ॥ २७ ॥ उसकी दृष्टि दूरस्थ विषयके प्रतण करनेमें असमर्थ हो जाती है, नेहोंके सारे गोलकोंमें पुस जाते हैं, नासिकाके रश्चोंमेंसे बहुत-से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर कौपते लगता है॥ २८॥ उसकी समस्त हर्डियाँ दिखलायी देने लगती हैं, मेस्दण्ड झुक जाता है तथा जटग्रमिके मन्द पड़ जानेसे उसके आहार और पुरुपार्थ कम हो जाते हैं ॥ २९ ॥ उस समय उसकी चलना-फिरना, उटना-बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएँ बढ़ी कठिनतासे होती हैं, उसके श्रोत्र और नेत्रोंकी शक्ति मन्द पड़ जाती है तथा लार बहते रहनेसे उसका मुख मलिन हो जाता है ॥ ३० ॥ अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ खाधीन न रहनेके कारण वह सब प्रकार मरणासन्न हो जाता है तथा [स्मरणशक्तिके श्रीण हो जानेरी ] वह तसी समय

तथा दुष्यपानादि आहार भी दूसरेखेकी इच्छासे प्राप्त करता

है ॥ १८ ॥ अपनित्र (मल-मृत्रादिमें सने हए) विस्तरपर

सकृदुशारिते वाक्ये समुद्धृतमहाश्रमः। श्वासकाशसमुद्धतमहायासप्रजागरः 11 37 अन्येनोत्याप्यतेऽन्येन तथा संवेदयते जरी। भृत्यात्मपुत्रदाराणामचमानास्पदीकृतः प्रक्षीणाखिलशौचश्च विहाराहारसस्पृहः । हास्यः परिजनस्यापि निर्विषणाद्येषबान्धवः ॥ ३४ अनुभूतमिवान्यस्मिञ्जन्यन्यात्मविचेष्टितम् । संस्परन्यौवने दीर्घ निःश्वसत्यभितापितः ॥ ३५ एवमादीनि दुःखानि जरायामनुभूय वै। यरणे यानि दुःखानि प्राप्नोति शृणु तान्यपि ॥ ३६ क्लथद्यीवाङ्घ्रिहस्तोऽथ व्याप्तो वेषथुना भृहाम् । मुहुग्लीनिपरबद्दो मुहुर्ज्ञानलबान्तितः ॥ ३७ हिरण्यधान्यतनयभार्या**भृत्यगृहादिषु** एते कथं भविष्यन्तीत्यतीव ममताकुलः ॥ ३८ मर्मिश्चिर्महारोगैः क्रकवेरिव दारुणैः। शरीरवान्तकस्योग्रैश्छिद्यमानासुबन्धनः ॥ ३९ परिवर्तितताराक्षो हस्तयादं मुहः क्षिपन्। संशुष्यमाणताल्बोष्ठपुटो घुरघुरायते ॥ ४० निरुद्धकण्ठो दोषौषैरुदानश्वासपीडितः । तापेन महता व्याप्तस्तुषा चार्तस्तथा क्षुधा ॥ ४१ क्रेशातुत्कान्तिमाञ्चोति यमकिङ्करपीडितः ।

ततश्च यातनादेहं क्रेशेन प्रतिपद्यते ॥ ४२

शृणुषु नरके यानि प्राप्यन्ते पुरुषैर्मृतैः ॥ ४३

यमस्य दर्शनं चोग्रमुग्रमार्गीवलोकनम् ॥ ४४

एतान्यन्यानि चोद्याणि दुःखानि मरणे नृणाम् ।

याम्यकिङ्करपाशादिग्रहणं दण्डताडनम् ।

कष्टके कारण वह [दिन-एत] जागता रहता है ॥ ३२ ॥ बुद्ध पुरुष औरोंकी सहायतासे ही उठता तथा औरोंके बिठानेसे ही बैठ सकता है, अतः वह अपने सेवक और स्नी-पुत्रदिके लिये सदा अनादरका पात्र बना रहता है ॥ ३३ ॥ उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजनकी लालसा बढ़ जाती है; उसके परिजन भी उसकी हैंसी उड़ाते हैं और बन्धुजन उससे उदासीन हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ अपनी युवावस्थाकी चेष्टाओंको अन्य बन्धमें अनुभव की हुई-सी स्मरण करके वह अल्पन्त सन्तापवदा दीर्घ निःधात छोड़ता रहता है ॥ ३५॥ इस प्रकार लुद्धावस्थामें ऐसे ही अनेकों दुःश अनुभव कर उसे मरणकरत्में जो कहा भोगने पड़ते हैं वे भी सुनी ॥ ३६ ॥ कण्ड और हाथ-पैर विधिल पढ़ जाते तथा इधिरमें अत्यन्त कम्प छा जाता है। बार-बार उसे ग्लानि होती और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है ॥ ३७ ॥ उस समय वह अपने हिरण्य (सोना), घन-घान्य, पुत्र-स्त्री, भृत्य और भृष्ट आदिके प्रति 'इन सबका क्या होगा ?' इस पकार अस्यन्त भगतासे व्यक्तिल हो जाता है ॥ ३८ ॥ इस समय मर्सभेदी क्रकच (आरे) तथा यमगुजके विकराल बागके समान महाभयङ्कर रोगोंसे उसके प्राण-बन्धन कटने लगते हैं ॥ ३९ ॥ उसकी आँखोंके तारे चढ़ जाते हैं, वह अत्यन्त पीड़ासे बारम्बार हाथ-पैर पटकता है तथा उसके तालु और ओठ सुखने लगते हैं॥४०॥ फिर क्रमञः चोप-समुहसे उसका क्रण्ठ स्क जाता है अतः वह 'घरघर' शब्द वसने लगता है; तथा ऊर्ध्वश्वाससे पीड़ित और महान् तापसे व्याप्त होकर शुधा-तृष्णासे व्याकुल हो उठता है ॥ ४१ ॥ ऐसी अवस्थामें भी यमदुतीसे पीड़ित होता हुआ वह बड़े क्रेशसे दारीर छोड़ता है और अस्यन्त कष्टसे कर्मफल भोगनेके लिये यातना-देह प्राप्त करता 🕏 ॥ ४२ ॥ मरणकालमें मनुष्योंको ये और ऐसे हो अन्य भयानक कष्ट भोगने पहते हैं; अब, मरणोपरान्त उन्हें नरकमें जो यातनाएँ भोगनी पहती हैं वह सुनो— ॥ ४३ ॥ प्रथम यय-किद्भुर अपने पाशीमें बाँधते हैं; फिर

उनके दण्ड-प्रहार सहने पड़ते हैं, तदननार यमराजका

दर्शन होता है और वहाँतक पहुँचनेगे बढ़ा दुर्गम मार्ग

देखना पड़ता है ॥ ४४ ॥

अनुभव किये हुए समस्त पदार्थीको भी भूल जाता है ॥ ३१ ॥ उसे एक वाक्य उत्तारण करनेथे भी महान्

परिश्रम होता है तथा श्वास और खाँसी आदिके महान्

करम्भबालुकायह्नियन्त्रशस्त्रादिभीषणे प्रत्येकं नरके याश्च यातना द्विज दु:सहा: ॥ ४५ क्रकचैः पाट्यमानानां मूषायां चापि दहाताम् <sup>९</sup> । कुठारैः कृत्यमानानां भूमौ चापि निखन्यताम् ॥ ४६ ञ्चलेष्ट्रारोप्यमाणानां व्याघ्यवस्त्रे प्रवेश्यताम् । गृधैसाव्यक्ष्यमाणानां द्वीपिभिश्चोपभुन्यताम् ॥ ४७ क्वाध्यतां तैलमध्ये च क्विद्यतां क्षारकर्दमे । उद्यान्निपात्यमानानां क्षिप्यतां क्षेपयन्त्रकै: ॥ ४८ नरके यानि दुःखानि पापहेतुद्धवानि वै। प्राप्यन्ते नारकैर्विप्र तेषां संख्या न विद्यते ॥ ४९ न केवलं ह्यिश्रेष्ट नरके दुःखपद्धतिः। स्वर्गेऽपि पातभीतस्य क्षयिष्णोर्नास्ति निर्वृतिः ॥ ५० पुनश्च गर्भे भवति जायते च पुनः पुनः। गर्भे विलीयते भूयो जायमानोऽस्तमेति वै ॥ ५१ जातमात्रश्च म्रियते बालभावेऽध यौषने । मध्यमं या वयः प्राप्य बार्द्धके बाथबा मृतिः ॥ ५२ यावजीवति तायच दुःखैर्नानाविधैः प्रुतः । तन्तुकारणपक्ष्मीर्घरास्ते कार्पासबीजवत् ॥ ५३ द्रव्यनाशे तश्रोत्पत्तौ पालने च सदा नृणाम् । भवन्यनेकदु:खानि तथैवेष्टविपत्तिषु ॥ ५४ यद्यत्प्रीतिकरं पुंसां वस्तु मैत्रेय जायते। तदेव दुःखवृक्षस्य बीजत्वमुपगच्छति ॥ ५५ कलत्रपुत्रमित्रार्थगृहक्षेत्रधनादिकैः क्रियते न तथा भूरि सुर्खं पुंस्रो यथाऽसुखम् ॥ ५६ इति संसारदु:खार्कतापतापितचेतसाम् । विमुक्तिपादपच्छायामृते कुत्र सुखं गुणाम् ॥ ५७ तदस्य त्रिविधस्यापि दःखजातस्य यै मम ।

इस्क्रादिसे महाभयंकर नरकोंमें जो यातनाएँ भोगनी पढ़ती है वे अत्यन्त असहा होती है ॥ ४५ ॥ आरेसे चीरे जाने. मुसमें तपाये जाने, कुल्हाड़ीसे काटे जाने, भूमिमें गाड़े जाने, जुलीपर चढ़ाये जाने, सिहके मुखमें डाले जाने, गिद्धोंके नोचने, हायियोंसे दलित होने, तेलमें पकाये जाने, गर्भजन्यजसरोषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ॥ ५८

खारे दलदलमें फैसने, ऊपर ले जाकर नीचे पिराये जाने और क्षेपण-यन्त्रहास दूर फेंके जानेसे नरकनिवासियोंको अपने पाप-कमेंकि करण जो-जो कप्ट उठाने पडते हैं तनकी गणना नहीं हो सकती ॥ ४६—४९ ॥ हे द्विजन्नेष्ठ । केवल गरवामें ही दुःसा हो, सो बात नहीं है, स्वर्गमें भी पतनका भय रूपे रहनेसे कभी शान्ति नहीं मिरुती ॥ ५० ॥ [ नरक अचवा स्वर्ग-भोगके अनन्तर ]। बार-बार वह गर्भमें आता है और जन्म महण करता है तथा फिर कभी गर्थमें ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है ॥ ५१ ॥ जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते हो, जाल्यावस्थामें, युवावस्थामें, मध्यमवयमें अथवा जरायस्त होनेपर अवश्य मर जाता है ॥ ५२ ॥ जबतक जीता है तबतक नाना प्रकारके कष्टोंसे बिरा रहता है, जिस तरह कि कपासका बीज तनुओंके नहरण सुत्रोंसे विस रहता है ॥ ५३ ॥ द्रव्यके उपार्जन, रक्षण और नाशमें तथा इट-मित्रोंके विपत्तिप्रस्त होनेपर भी मनुष्योंको अनेकों ਵ:ख ਤਨਜੇ पड़ते हैं ॥ ५४ ॥ हे पैत्रेय ! मनुष्योंको जो-जो वस्तुएँ प्रिय हैं, वे सभी दुःखरूपी बुक्कक बीज हो जाती हैं॥ ५५॥ स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, गृह, क्षेत्र और धन आदिसे पुरुषोंको जैसा दःख होता है वैसा सुख नहीं होता ॥ ५६ ॥ इस प्रकार सांसारिक दुःखरूप सूर्यके तापसे जिनका अन्तःकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषोंको मोक्षरूपी वृक्षकी [यनी] छायाको छोडकर और कहाँ सुक मिल सकता है ? ॥ ५७ ॥ अतः गेरे यतमे गर्य, जन्म और जरा आदि स्थानोंमें प्रकट होनेवाले आध्यात्मकादि विविध दुःख-समृहकी एकमात्र सनातन ओषधि भगवत्त्राप्ति ही है जिसका निरंतिराय आनन्दरूप सुप्तकी प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षाण है ॥ ५८-५९ ॥ इसस्त्रिये पण्डितजनीको भगवत्पप्तिका प्रयत्न करना चाहिये । हे महामुने ! कर्म और ज्ञान— ये दी ही उसकी प्राप्तिके कारण करे गये हैं ॥ ६० ॥

हे द्विज । फिर तप्त बालुका, अग्नि-यन्त और

भेषजं भगवत्प्राप्तिरेकान्तात्पन्तिकी मता ॥ ५९ तस्मात्तरप्राप्तये यहाः कर्तव्यः पण्डितैनीरैः । तत्प्राप्तिहेतुर्ज्ञानं च कर्म चोक्तं महामुने ॥ ६० १-दहातागित्यादिषु परस्तेवदमार्यम् ।

निरस्तातिशयाह्वादसुखभावैकलक्षणा

आगमोर्स्य विवेकाच द्विया ज्ञानं तदुच्यते । शब्दब्रह्मागममयं परं ब्रह्म विवेकजम् ॥ ६१ अन्धं तम इवाज्ञानं दीपवचेन्द्रियोद्भवम्।

यथा सूर्यस्तथा ज्ञानं यद्विप्रधें विवेकजम् ॥ ६२

मनुख्याह वेदार्थं स्मृत्वा यन्युनिसत्तम। तदेतच्छुयतामत्र सम्बन्धे गदतो मम।। ६३

हे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्।

शब्दब्रह्मणि निष्णातः यरं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ६४

हे वै विद्ये वेदितच्ये इति चाथर्वणी श्रुतिः ।

पर्या

त्वक्षरप्राप्तिऋग्वेदादिमयायरा ॥ ६५

यत्तद्व्यक्तमजरमचित्त्यमजमन्ययम्

अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादाद्यसंयुतम् ॥ ६६ विभु सर्वगतं नित्यं भूतयोनिरकारणम् । व्याप्यव्याप्तं यतः सर्वं यद्वै पञ्यन्ति सूरयः ॥ ६७

तद्बह्य तत्परं धाम तद्धयेवं मोक्षकाङ्क्रिभिः । श्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्मं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ६८

तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः। वाचको भगवच्छन्दस्तत्वाद्यस्याक्षयात्मनः ॥ ६९

एवं निगदितार्थस्य तत्तत्त्वं तस्य तत्त्वतः।

ज्ञायते येन तन्ज्ञानं परपन्यत्त्रयीमयम् ॥ ७० अञ्चन्दगोचरस्वापि तस्य वै ब्रह्मणो हिज ।

पूजायां भगवच्छन्दः क्रियते ह्युपचारतः ॥ ७१ शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि शब्धते ।

भगवच्छदस्सर्वकारणकारणे ॥ ७२

सम्भतेति तथा भर्ता भकारोऽर्थद्वयान्वितः । नेता गमधिता स्रष्टा गकारार्थस्तथा मुने ॥ ७३

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसदिश्रयः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ ७४ वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि ।

सं च भूतेष्ठशेषेषु वकारार्थस्ततोऽव्ययः ॥ ७५

शान दो प्रकारका है*—* शास्त्रजन्य तथा विवेकन । शब्दअह्मका ज्ञान शास्त्रजन्य है और परवहाका बोध

विवेकज ॥ ६१ ॥ हे विप्रपें ! अज्ञान घोर अञ्चलारके समान है। उसको नष्ट करनेके लिये शासजन्य" ज्ञान

दौपकवत् और विवेकज ज्ञान सुर्वके समान है ॥ ६२ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! इस विषयमें बेदार्थका रमरणकर मनुजीने जो

कुछ कहा है यह बतल्पता है, अवण करो ॥ ६३ ॥ ब्रह्म दो प्रकारका है—शब्दब्रह्म और परब्रह्म। शब्दबद्ध (श्रास्त्रजन्य शान) में निपुण हो जानेपर जिज्ञास्

[ विवेकज ज्ञानके द्वारा ] परव्रहाको प्राप्त कर रहेता

है ॥ ६४ ॥ अथर्ववेदकी श्रुति है कि विद्या दो प्रकारकी है—पर और अपत । परासे अक्षर ब्रह्मकी प्राप्ति होती है और अपरा ऋगादि बेदजबोरूपा है ॥ ६५ ॥ जो अव्यक्त,

अंबर, अचिन्य, अज, अध्यय, आंबेर्डेश्य, अरूप, पाणि-पादादिशुन्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भृतोंका आदिकारण, खर्च कारणतीन तथा जिससे तन्पूर्ण व्याप्य और व्यापक प्रकट हुआ है और जिसे पण्डितजन

[ ज्ञाननेत्रींसे ] देखते हैं वह परमधाय ही बहा है,

मुष्धुओको उसीका ध्यान करना चाहिये और वही भगवान् विष्णुका वेदवचनीसै प्रतिपादित अति सुक्ष्म परमपद् है ॥ ६६—६८ ॥ परमात्नका वह स्वरूप हो 'भगवत्' शब्दका चाच्य है और भगवत् शब्द ही उस आद्य एवं अक्षय स्वरूपका वाचक है ॥ ६९ ॥ जिसका ऐसा स्वरूप अत्रकाया गया है उस परगाताके

तत्त्वका जिसके द्वारा चास्त्रविक ज्ञान होता है वही परमञ्जान (परा विद्या) है। श्रयीमय ज्ञान (कर्मकाण्ड) इससे पृथक् (अपरा बिद्या) है ॥ ७० ॥ हे हिज ! यह बहु यहाँप शब्दका विषय नहीं है तथापि आदरप्रदर्शनके लिये उसका

'भगवत्' शब्दसे उपचारतः कथन किया जाता है ॥ ७१ ॥

हे मैंत्रेय ! समझ कारणोंके कारण, महाविश्वतिसंज्ञक परब्रह्मके लिये ही 'भगवत' शब्दका प्रयोग हुआ है ॥ ७२ ॥ इस ('भगवत्' झब्द) में भकारके दो अर्थ हैं—पोषण करनेवारत और सबका आधार तथा गकारके अर्थ कर्म-फल प्राप्त करनेवाला, लय करनेवाला और रचयिता हैं॥७३॥ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यहा, श्री,

ज्ञान और वैराष्य—इन छःका नाम 'भग' है।। ७४॥ उस अशिलगुतालामे समस्त भूतवण निवास करते हैं। और वह स्वयं भी समस्त भूतोमें विराजमान है, इसलिये वह अय्यय (परमात्मा) ही वकारका अर्थ है ॥ ७५ ॥

<sup>🍍</sup> अवण-इन्द्रियद्वारा शास्त्रका जतण होता है; इसल्प्रिये शास्त्रजन्य ज्ञान ही 'इन्द्रियोद्धव' शब्दरी बद्धा गया है ।

है।। १५९ ।।

परमञ्ज्ञहाभृतस्य नासदेवस्य पुज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्त्रितः । त्रव शब्दोऽयं नोपवारेण त्वन्यत्र ह्यूपवारतः ॥ ७७

एखमेष महाञ्छन्दो मैत्रेय भगवानिति।

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामायति गतिम् । वेति विद्यापविद्यां च स बाच्यो भगवानिति ॥ ७८

ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यवीयंतेजांस्यशेषतः भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः ॥ ७९ सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि ।

भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः सृतः ॥ ८०

खाण्डिक्यजनकायाह पृष्टः केशिध्वजः पुरा । नामव्याख्यामननस्य वासुदेवस्य तत्त्वतः ॥ ८१ भृतेषु वसते सोऽन्तर्वसन्यत्र च तानि यत् ।

धाता विधाता जगता वासुदेवस्ततः प्रभुः ॥ ८२ स सर्वेभूतप्रकृति विकारा-न्।णादिदोषांश्च मुने व्यतीतः।

अतीतसर्वावरणोऽखिलात्मा तेनास्तृतं यद्धवनान्तराले ॥ ८३ समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ स्वदाक्तिलेशायृतभूतवर्गः

इच्छागृहीताभिमतोस्ट्रेह-तेजोबलैश्वर्यमहावबोध-

पर: पराणां सकला न यत्र क्षेशादयसान्ति

इंश्वरो व्यष्टिसमष्टिरूपो स सर्वेश्वरस्तवंदुक् सर्वविद्य

संदुर्यते

व्यक्तस्वरूपोऽप्रकटस्वरूपः समस्त्रशक्तिः संज्ञायते येन तदस्तदोषं

वाष्यवगम्यते वा

परमेश्वराख्यः ॥ ८६ शुद्धं परं निर्मलमेकरूपम् ।

तन्त्रानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम्

संसाधिताहोषजगद्भितो सुर्वीर्यशक्त्यादिगुणैकराशिः

परावरेशे ॥ ८५

।। ८७ विद्या) है।। ८७॥

परब्रह्मत्वरूप श्रीवासुदेवका ही वाचक है, किसी औरका नहीं ॥ ७६ ॥ पूज्य पदार्थीको सृचित करनेके लक्षणसे युक्त इस 'भगवान्' शब्दका परमात्मामे मुख्य प्रयोग है तथा औरिके लिये गौण॥७७॥ क्योंकि जो समस

हे मैत्रेय ! इस प्रकार यह महान् 'भगवान्' शब्द

प्राणियोंके उत्पत्ति और भाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्याको जानता है वही भएवान कहलनेयोग्य है ॥ ७८ ॥ त्याग करनेयोग्य [ त्रिविध ] गुण [ और उनके क्रेश ] आदिकों छोड़कर शन, शक्ति, बल, पृथर्य,

वीर्य और तेज आदि सदगुण हो 'भगवत्' शब्दके वाच्य उन परमालामें ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्मारूपसे सकल भूतोंने विराजमान है, इसलिये उन्हें वास्**देव भी कहते है ॥ ८० ॥ पूर्वकालमें खा**ण्डिक्य

जनकके पूछनेपर केशिष्यजने उनसे भगवान अनन्तके 'तासदेव' नामको यथार्थ ज्याख्या इस प्रकार की थी ॥ ८१ ॥ 'प्रभु समस्त भृतेंगें अ्यात हैं और सम्पूर्ण भृत भी उन्होंने रहते हैं तथा वे ही संसारके रचयिता और रक्षक हैं; इसलिये वे 'वास्ट्रेव' कहलाते हैं' ॥ ८२ ॥ हे पूने ! वे सर्वात्मा समस्त आवरणींसे परे हैं। वे समस्त भूतीकी

प्रकृति, प्रकृतिके विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोपोसे विलक्षण हैं ! पृथियो और आकाशके बीचमें जो कुछ स्थित है उन्होंने वह सब व्याप्त किया है ॥ ८३ ॥ वे सम्पूर्ण कल्याण-गुणोंके स्वरूप हैं, उन्होंने अपनी मायाशितके लेशमावसे ही सम्पूर्ण प्राणियोंको ज्याप

किया है और वे अपनी इच्छारे स्वमनोधनकुल महान् शरीर धारणकर समस्त संसारका कल्याण-साधन करते है ॥ ८४ ॥ वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणोंको एकमात्र संशि हैं, प्रकृति आदिसे भी परे हैं और उन परावरेश्वरमें अविद्यादि सम्पूर्ण

क्षेत्रोंका अत्यन्ताभाव है ॥ ८५ ॥ वे ईश्वर ही समष्टि और व्यष्टिरूप हैं, वे ही व्यक्त और अव्यक्तरारूप हैं, वे ही सबके खामी, सबके लाशी और सब कुछ जानेवाले हैं तथा उन्हों सर्वशक्तिमान्की परमेश्वरसंज्ञा है॥ ८६ ॥

जिसके द्वारा वे निर्देश, विश्वाद, निर्गेल और एकरूप परमात्वा देखे या जाने जाते हैं उसीका नाम जान (परा विद्या) है और जो इसके धिमरीत है वही अज्ञान (अपरा

इति श्रीविष्णुपुराणे पष्ठेंऽहो पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

## छठा अध्याय

केशिध्यन और खाण्डिक्यकी कथा

8

श्रीपराश्चर उनाच

खाध्यायसंयमाभ्यां स दृश्यते पुरुषोत्तमः ।

तत्प्राप्तिकारणं ब्रह्म तदेतदिति पठ्यते ॥

स्वाध्यायाद्योगमासीतं योगात्स्वाध्यायमायसेत् ।

स्वाध्याययोगसम्पत्त्वा परमात्मा प्रकाशते ॥

तदीक्षणाय स्वाध्यायश्चक्षयोगस्तथा परम् ।

न मांसचक्ष्या द्रष्टुं ब्रह्मभूतस्स शक्यते ॥

श्रीमैंप्रेय उवाच

भगवंस्तमहं योगं ज्ञातुमिन्छामि ते वद।

ज्ञाते यत्राखिलाधारं पश्येयं परमेश्वरम् ॥ ४

औपराभार उचाच

यथा केशिध्वजः प्राह खाण्डिक्याय महात्मने ।

जनकाय पुरा योगं तमहं कथयामि ते॥

श्रीमैश्रेय उद्याच

साण्डिक्यः कोऽभवद्वह्यन्को वा केशिध्वजः कृती। कथं तयोश्च संवादो योगसम्बन्धवानभत्।।

श्रीपराञ्चर उद्याच

धर्मध्वजो वै जनकस्तस्य पुत्रोऽमितध्वजः ।

कृतध्वजश्च नाम्रासीत्सदाध्यात्मर्रातर्नृयः ॥

कृतध्वजस्य पुत्रोऽभृत् ख्यातः केशिध्वजो नृषः ।

पुत्रोऽमितध्वजस्थापि खाण्डिक्यजनकोऽभवत् ॥

कर्पमार्गेण खाण्डिक्यः पृथिव्यामधवत्कृती ।

केशिध्वजोऽप्यतीवासीदात्मविद्याविद्यारदः ॥

ताबुभावपि चैवास्तां विजिगीषु परस्परम् । केशिध्वजेन स्त्राण्डिक्यस्वराज्याद्वरोपितः ॥ १०

प्रोधसा मन्त्रिभिश्च समवेतोऽत्पसाधनः ।

राज्यात्रिराकृतस्सोऽध दुर्गारण्यचरोऽभवत् ॥ १९ इयाज सोऽपि सुबह्न्यज्ञाञ्जानव्यपाश्रयः ।

ब्रह्मविद्यामधिष्ठाय तर्त्तु मृत्युमविद्यया ॥ १२

विश्व पुरु १६--

श्रीपराश्वरजी बोले-चे प्रयोत्तम खाध्याय और संयमद्वारा देखे जाते हैं. ब्रह्मकी प्राप्तिका कारण होनेसे ये

भी ब्रह्म ही कहरूति हैं ॥ १ ॥ स्वाध्यायसे योगका और योगसे स्वाध्यायका आश्रय करे । इस प्रवहर स्वाध्याय और

योगरूप सम्पत्तिसे परमात्मा प्रकाशित (ज्ञानके विषय) होते हैं ॥ २ ॥ बहास्वरूप परमात्माको गोसमय चक्षुओंसे

नहीं देखा जा सकता, उन्हें देखनेके लिये खाध्याय और बोग हो दो नेत्र हैं ॥ ३ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले — भगवन् ! जिसे जान हेनेयर मैं।

अखिलाश्वार परमेश्वरको देख सकुँगा उस योगको मैं जानना चाहता हैं; उसका वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥

श्रीपराशस्त्री बोले -- पूर्वकालमें जिस प्रकार इस योगका केशिध्वजने महात्या खण्डिक्य जनकरी वर्णन

किया था मैं तुम्हें वही बतलाता है ॥ ५ ॥ श्रीपैत्रेयजी खोले-ब्रह्मन् ! यह साण्डिका और

विद्वान केशिध्यक कौन थे ? और उनका योगसन्बन्धी

संवाद किस कारणसे हुआ बा ? ॥ ६ ॥ श्रीपरादारजी बोले-पूर्वकालमें धर्मध्यज जनक

नामक एक राजा थे। उनके अधिनप्यज और वृतध्यज नामक टो पुत्र हुए । इनमें कृतस्वज सर्वदा अध्यात्मशास्त्रमें रत रहता थ।।। ७ ॥ कृतध्वजका पुत्र केशिध्वज नामसे

विख्यात हुआ और अमितध्वजका पुत्र खाष्डिक्य जनक तुआ ॥ ८ ॥ पृथिवोमण्डलमे खाण्डिक्य कर्म-मार्गमें अलाना निपुण था और केशिध्वज अध्यासमिद्याका विशेषञ्च था ॥ ९ ॥ ये दोनी परस्पर एक-दूसरेको पराजित

केर्दिशब्दजने खाण्डिवयको शञ्चल्युत कर दिया ॥ १० ॥ राज्यश्रष्ट होनेपर खाण्डिका पुरोहित और मन्त्रियोके सहित थोडी-सी सामग्री लेकर दुर्गम बनोमें चला गया ॥ ११ ॥

करनेको चेष्टामें लगे रहते थे। अन्तमें, कालक्रमसे

केशिष्यं ज्ञाननिष्ठ का तो भी अविद्या (कर्म) हारा पृत्युको पार करनेके लिये ज्ञानदृष्टि एखते हुए उसने अनेकों यञ्जेका अनुष्ठान किया ॥ १२ ॥

एकदा वर्तमानस्य यागे योगविदां वर । धर्मधेनुं जधानोग्रहहार्द्छो विजने वने ॥ १३

ततो राजा हतां श्रुत्वा धेनुं व्याघ्रेण चर्त्विज: ।

प्रायश्चित्तं स पप्रच्छ किमन्नेति विधीयताम् ॥ १४ तेऽप्यूचुर्न वयं विद्याः कशेरुः पुच्छ्यतामिति ।

कशेरुरिप तेनोक्तस्तथैव प्राह भार्गवम् ॥ १५ शुनकं पृच्छ राजेन्द्र नाहं वेद्धि स वेस्पति ।

स गत्वा तमपुच्छच्च सोऽप्याह शृणु यन्पुने ॥ १६ न करोरुर्न चैवाहं न चान्यः साम्प्रतं भूवि । वेत्त्येक एव त्वच्छत्रः स्वाण्डिक्यो यो जितस्त्वया ॥ १७

स चाह तं ब्रजाप्येष प्रष्टमात्मरिषुं मुने । प्राप्त एव महायज्ञो यदि मां स हनिष्यति ॥ १८ प्रायश्चित्तमद्रोषेण स चेत्पृष्टो वदिष्यति ।

ततश्चाविकलो यागो मुनिश्रेष्ट भविष्यति ॥ १९ श्रीपराज्ञार उवाच इत्युक्त्वा रथमारुह्य कृष्णाजिनधरो नृप:। वनं जगाम यत्रास्ते स खाण्डिक्यो महामतिः ॥ २०

तमापतन्तमालोक्य स्वाध्डिक्यो रिषुमात्वनः । प्रोबाच क्रोधताम्राक्षस्तमारोपितकार्मुकः ॥ २१ खाण्डिका उवाच कृष्णाजिनं त्वं कवचमाबध्यासमञ्जनिष्यप्ति ।

कृष्णाजिनधरे वेत्सि न मयि प्रहरिष्यति ॥ २२ मुगाणां बद पृष्ठेषु मृढ कुष्णाजिनं न किम् । येषां मया त्वया चोत्राः प्रहिताश्चितसायकाः ॥ २३

स त्वामहं हनिष्यामि न मे जीवन्विमोक्ष्यसे । आतताय्यसि दुर्बुद्धे मम राज्यहरो रिपुः ॥ २४ केशिध्वन उवाच

खाण्डिक्य संशयं प्रष्टे भवन्तमहमागतः । न त्वां हन्तुं विचार्येतत्कोपं बाणं विमुञ्ज वा ॥ २५ श्रीपराश्चर उवाच

मन्त्रयामास खाण्डिक्यस्सर्वेरेच महामतिः ॥ २६

ततस्स मन्त्रिभस्सार्द्धमेकान्ते सपुरोहितः ।

यज्ञानुहानमें स्थित थे उनकी धर्मधेनु (हबिके लिये दुध देनेवाली गौ) को निर्जन बनमें एक भयंकर सिंहने मार डाला ॥ १३ ॥ व्याघद्वास चौको मारी गयी सून राजाने ऋत्विजोसे पुछा कि 'इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिये ?'॥ १४ ॥ ऋत्विजेनि कहा—'हम [इस

हे योगिश्रेष्ट ! एक दिन जब राजा केशिध्यज

विषयमें } नहीं जानते; आप कड़ीरुसे पृष्टिये ।' जब राजाने करोरुसे यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि 'हे राजेन्द्र ! मैं इस विषयमें नहीं जानता । आप मृगुपूत्र इनिकसे पुछिये, वे अवस्य जानते होंगे ।' हे मुने ! जब राजाने शुनकसे जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा,

बह सुनिये--- ॥ १५-१६॥ ''इस समय भूमण्डलमें इस बातको न करोरु जानता है, न मैं जानता हूँ और न कोई और ही जानता है, केवल जिसे तुमने परास्त किया है यह तुम्हाय शत्रु खाण्डिक्य हो। इस बातको जानता हैं ' ॥ १७ ॥ यह सुनकर केशिध्वजने कहा— 'है मुनिश्रेष्ठ ! मैं अपने शबू खाण्डिक्यसे ही यह

बात पूछने जाता हूँ । यदि उसने पुड़ो मार दिया तो भी मुझे महायज्ञका फल तो मिल ही जायगा और यदि मेरे पूछनेपर उसने मुझे सारा प्रायक्षित यथावत् बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विद्य पूर्ण हो जायगा' ॥ १८-१९ ॥ श्रीपराद्यारजी बोले—ऐसा कहकर सुन्धा कैशिध्वज कृष्ण मृगवर्ष धारणकर रथपर आरूत हो

वनने, जहाँ महामति खाष्ट्रिक्य रहते थे, आये ॥ २० ॥ खाष्ट्रिक्यने अपने शतुक्ती आते देशकर धनुष चढ़ा स्टिया और क्रोधसे नेत्र लाल करके कहा— ॥ २१ ॥ खाण्डिक्य बोले—और ! क्या तू कृष्णाजिनरूप कबन वर्षिकर हमलोगोंको मारेगा ? क्या तु यह समझता है कि कृष्ण-मुगचर्म धारण किये हुए मुझपर यह प्रहार

नहीं करेगा ? ॥ २२ ॥ हे मूढ़ ! मुगोंकी पीठपर क्या

कृष्ण-मृश्चर्स नहीं होता, जिसपर कि मैंने और तुने

दोनोहीने तीक्ष्ण वाणोंकी वर्षा की है ॥ २३ ॥ अतः अब मैं

तुझे अवश्य मार्हला, तु मेरे हाथसे जीवित बचकर नहीं जा सकता । हे दुर्बुद्धे ! तु मेरा राज्य छीननेवाला राज् हैं, इसल्पिये आततायी है ॥ २४ ॥ केशिध्यव योले—हे खाप्डिक ! मैं आपसे एक सन्देह पूछनेके लिये आया हूँ, आपको मारनेके लिये नहीं

आया, इस वातको सोचकर आप मुझपर क्रोध अथवा बाण छोड दीजिये ॥ २५ ॥ श्रीपराञ्चरजी खोले—यह स्नकर महामति तमृचुर्मन्त्रणो वध्यो रिपुरेष वदा गतः ।
हतेऽस्मिन्पृथिवी सर्वा तव वदया भविष्यति ॥ २७
स्वाण्डिक्यश्चाह तान्सर्वानेवमेतत्र संद्यथः ।
हतेऽस्मिन्पृथिवी सर्वा गम वदया भविष्यति ॥ २८
परलोकजयस्तस्य पृथिवी संकला मम ।
न हन्पि चेल्लोकजयो मम तस्य वसुन्यरा ॥ २९
नार्ह मन्ये लोकजयादिधका स्वाहसुन्यरा ।
परलोकजयोऽनन्तस्वल्पकालो महीजयः ॥ ३०
तस्मान्नैनं हनिष्यामि यत्पृच्छित वदामि तत् ॥ ३९
श्रीपराहर उयाव
ततस्तमभ्युपेत्याह स्वाण्डिक्यजनको रिपुम् ।
प्रष्टव्यं यन्त्वया सर्वं तत्पृच्छस्य बदाम्यहम् ॥ ३२
ततस्तवी यथावृत्तं धर्मधेनुवधं द्विज ।
कथियत्वा स पत्रच्छ प्रायश्चित्तं हि तद्वतम् ॥ ३३

स चाचष्ट यथान्यायं द्विज केशिध्वजाय तत् । प्रायश्चित्तमशेषेण यद्वै तत्र विद्यीयते ॥ ३४ विदितार्थसा तेनैव ह्यनुज्ञातो महात्मना । यागभूमिमुपागस्य चक्रे सर्वाः क्रियाः क्रमात् ॥ ३५ क्रमेण विधिवद्यागं नीत्वा सोऽवभृथापुतः । कृतकृत्यस्ततो भूत्वा चिन्तयामास पार्थिवः ॥ ३६ पूजिताश्च द्विजास्सर्वे सदस्या मानिता मया । तथैवार्थिजनोऽप्यर्थैयोजितोऽभिमतेर्मया ॥ ३७ यथाईमस्य लोकस्य मया सर्वं विचेष्टितम् । अनिष्पत्रक्रियं चेतस्तथापि मम कि यथा ॥ ३८

इत्थं सिञ्चन्तयन्नेव सस्मार स महीपतिः । खाण्डिक्याय न दत्तेति मया वै गुस्दक्षिणा ॥ ३९ स जगाम तदा भूयो रथमासहा पार्थिवः । मैत्रेय दुर्गगहनं खाण्डिक्यो यत्र संस्थितः ॥ ४० खाण्डिक्योऽपि पुनर्दृष्ट्वा तमायान्तं धृतायुचम् । तस्थौ हन्तुं कृतमतिस्तमाह स पुनर्नृपः ॥ ४९ भो नाहं तेऽपराधाय प्राप्तः खाण्डिक्य मा कुथः । गुरोर्निष्कयदानाय मामवेहि त्वमागतम् ॥ ४२ स्नाण्डिक्यने अपने सम्पूर्ण पुरिहित और मिलयोंसे एकान्तमें सल्लाह की ॥ २६ ॥ मिलयोंने कहा कि 'इस समय इन्नु आपके धड़ामें है, इसे मार डालना चाहिये। इसको मार देनेपर यह सम्पूर्ण पृथिवी आपके अधीन हो जायगी' ॥ २७ ॥ स्नाण्डिक्यने कहा—''यह निस्सन्देह ठीक है, इसके मारे जानेपर अवश्य सम्पूर्ण पृथिवी मेरे अधीन हो जायगी; किन्तु इसे पारलीकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथिवी ॥ २८-२९ ॥ मैं पारलीकिक जयसे पृथिवीको अधिक महीं मानता; व्योकि परलोक-जय अननतानिको अधिक महीं मानता; व्योकि परलोक-जय अननतानिको स्थिवी होती है और पृथिवी तो थोड़े ही दिन रहती है। इसिल्ये में इसे मारूँगा नहीं, यह जो कुछ पूछेगा, बतला दुंगा'' ॥ ३०-३१ ॥

पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूँगा' ॥ ३२ ॥
हे द्विज ! तब केंद्रिाध्यजने जिस प्रकार धर्मधेनु मार्ग गयों थी वह सब वृत्तान्त खाण्डिक्यने जङ्गा और उसके हिस्से प्रायक्षित पूछा ॥ ३३ ॥ खाण्डिक्यने भी वह सम्पूर्ण प्रायक्षित, जिसका कि उसके लिये विधान था, केद्रिाध्यजकी विधिपूर्वक बतला दिया ॥ ३३ ॥ तदनन्तर पूछे हुए अर्थको जान लेनेपर महात्मा खाण्डिक्यकी आशा लेकर वे यज्ञभूमिमें आये और क्रमशः सम्पूर्ण कर्म समाप्त किया ॥ ३५ ॥

श्रीपराद्यारजी खोले—तब खण्डिक्य जनकरे अपने

शत्र केशिध्वजके पास आकर कहा—'तुम्हें जो कुछ

फिर कालक्रमसं यह समाप्त होनेपर अयभ्थ (यहान्त) स्नानके अनन्तर कृतकृत्य होकर राजा केशिष्वजने सोचा॥ ३६॥ "मैंने सम्पूर्ण ऋत्वज् ब्राह्मणींका पूजन किया, समस्त सदस्योंका पान किया, याचकोंको उनकी शिंच्छत वस्तुएँ हीं, लोकाचारके अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी पैने किया, तथापि न जाने, क्यों मेरे चित्तमें किसी क्रियाका अभाव सटक रहा है ?"॥ ३७-३८॥ इस प्रकार सोचते-सोचते राजाको स्मरण हुआ कि मैंने अभीतक साण्डिक्यको गुरु-दक्षिणा नहीं दी॥ ३९॥ हे मैन्नेय। तब वे स्थपर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वनमें पये, जहाँ लाण्डिक्य रहते थे॥ ४०॥ खाण्डिक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किये आते देख

मारनेके लिये उद्यत हुए। तब राजा केक्निध्वजने कहा— ॥ ४१ ॥ "खाण्डिक्य ! तुभ क्रोध न करे, मैं तुम्हारा कोई अभिष्ट करनेके लिये नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु-दक्षिणा निष्पादितो मया यागः सम्यक्तवदुपदेशतः । सोऽहं ते दातुमिच्छामि वृणीष्ट्र गुरुदक्षिणाम् ॥ ४३ श्रीपरागः ज्वाच

श्रूपस्स मिलिशिस्साद्धै मन्त्रयापास पार्थिवः । गुरुनिष्क्रयकामोऽयं कि मया प्रार्थ्यतामिति ॥ ४४ तमूनुर्मिन्त्रणो राज्यमदोषं प्रार्थ्यतामयम् । शत्रुभिः प्रार्थ्यते राज्यमनायासितसैनिकैः ॥ ४५ प्रहस्य तानाह नृपस्स खाण्डिक्यो महामितः । खल्पकालं महीपाल्यं मादुदीः प्रार्थ्यते कथम् ॥ ४६ एवमेतद्भवन्तोऽत्र हार्थसाधनमन्त्रिणः । परमार्थः कथं कोऽत्र यूयं नात्र विचक्षणाः ॥ ४७

इत्युक्त्वा समुपेत्यैनं स तु केशिध्वजं नृपः । उवाच किमवश्यं त्वं ददासि गुरुदक्षिणाम् ॥ ४८ बाढमित्येव तेनोक्तः खाण्डिक्यस्तमधाव्रयीत् । भवानध्यात्मविज्ञानपरमार्थेविचक्षणः ॥ ४९ यदि चेद्दीयते महां भवता गुरुनिष्क्रयः । तत्क्षेशप्रशमायालं यत्कर्म तदुदीस्य ॥ ५० देनेके लिये आया हूँ—ऐसा समझो ॥ ४२ ॥ मैंने तुन्हारे उपदेशानुसार अपना यह भली प्रकार समाप्त कर दिया है, अब भैं तुन्हें गुरु-दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुन्हें जो इच्छा हो माँग लो" ॥'४३ ॥

श्रीपराशरंजी बोले—तब खाण्डिक्यने फिर अपने मिलयोंसे परामर्श किया कि "यह मुझे गुरु-दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मॉर्मू ?" ॥४४॥ मिलयोंने कहा—"आप इससे सम्पूर्ण राज्य मॉग लोजिये, खुद्धिमान् लोग शत्रुओंसे अपने सैनिकोंको कष्ट दिये विना राज्य ही मॉमा करते हैं"॥४५॥ तब पहार्मात राजा खाण्डिक्यने उनसे हैंसते हुए कहा—"मेरे-जैसे लोग कुछ ही दिन रहनेवाला राज्यपद कैसे मॉग सकते हैं ?॥४६॥ यह ठीक है आपलोग स्वार्थ-साधनके लिये ही परामर्श देनेवाले हैं; किन्तु 'परमार्थ क्या और कैसा है ?' इस विषयमं आयको विशेष जान नहीं है"॥४७॥

श्रीपराशरजी बोले—यह कहकर राजा खाण्डिक्य केशिध्वजके पास आये और उनसे कहा, 'क्या तुम पुढ़ी अवश्य गुरु-दक्षिणा दोगे ?' ॥ ४८ ॥ जब केशिध्वजने कहा कि 'मैं अवश्य दूँगा' तो खाण्डिक्य बोले—''आप आध्यात्मज्ञानरूप परमार्थ-विद्यामें बड़े कुशल हैं ॥ ४९ ॥ सो यदि आप मुझे गुरु-दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जी कर्म समस्त क्रेड़ोंकी ज्ञान्ति करनेमें समर्थ हो बह बतलाइये''॥ ५० ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे बष्टेंऽशे बष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

## सातवाँ अध्याय

ब्रह्मयोगका निर्णय

वेत्रीध्यव उधाच

न प्रार्थितं त्वया कस्मादस्मद्राज्यमकण्टकम् । राज्यलाभाद्विना नान्यत्क्षत्रियाणामतिप्रियम् ॥ साण्डिका उवान

केशिय्वज निबोध त्वं मया न प्रार्थितं यतः । राज्यमेतदशेषं ते यत्र गृथ्चन्त्यपण्डिताः ॥

क्षत्रियाणात्मयं धर्मो यत्प्रजापरिपालनम् । वधश्च धर्मयुद्धेन स्वराज्यपरिपन्थिनाम् ॥ केशिध्वज बोले—क्षत्रियोंको तो राज्य-प्राप्तिसे अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने पेरा निष्कण्टक राज्य क्यों नहीं माँगा ? ॥ १॥

खाण्डिक्य बोले—हे केशिध्यज ! मैंने जिस कारणसे तुम्हारा राज्य नहीं माँगा वह सुनो । इन राज्यादिकी आकाङ्का तो मूर्जोको हुआ करती है ॥ २ ॥

क्षत्रियोंका धर्म तो यही है कि प्रजाका पालन करें और अपने राज्यके विरोधियोंका धर्म-युद्धसे वध करें ॥ ३ ॥

तत्राशक्तस्य मे दोषो नैवास्त्यपद्वते त्वया । बन्धार्येव भवत्येषा ह्यविद्याप्यक्रमोज्झिता ॥ X जन्मोपभोगलिप्सार्थमियं राज्यस्पृहा मम । अन्येषां दोषजा सैव धर्म वै नानुस्ध्यते ॥ न याच्या क्षत्रबन्धनां धर्मायैतत्सतां मतम् । अतो न याचितं राज्यमविद्यान्तर्गतं तव ॥ राज्ये गृक्षन्यविद्वांसो ममत्वाहतचेतसः। मादुशाः ॥ अहंमानमहापानमद्यता श्रीपरादार उचाच प्रहाष्ट्रस्साध्विति प्राह ततः केशिध्वजो नृपः । खाण्डिक्यजनकं प्रीत्या श्रुयतां बचनं मम ॥ अहं हाविद्यया मृत्युं तर्तुकामः करोमि वै । राज्यं यागांश्च विविधान्धोरी: पुण्यक्षयं तथा ॥ तदिदं ते मनो दिष्ट्या विवेकश्चर्यतां गतम्। कुलनन्दन ॥ १० तच्छ्रयतामविद्यायास्त्ररूपं अनात्पन्यात्पबुद्धियां चास्वे स्वपिति या पतिः । संसारतरुसम्भृतिबीजमेतद्द्विधा स्थितम् ॥ ११ पञ्चभूतात्मके देहे देही मोहतमोवृतः। अहं मर्येतदित्युर्धैः कुरुते कुमतिर्मतिम् ॥ १२ आकाशवाय्वप्रिजलपृष्टिवीभ्यः पृथक् स्थिते । आत्मन्यात्ममयं भावं कः करोति कलेवरे ॥ १३ कलेवरोपभोग्यं हि गृहक्षेत्रादिकं च कः। अदेहे ह्यात्मिन प्राज्ञो ममेदिमिति मन्यते ॥ १४ इत्थं च पुत्रपौत्रेषु तहेहोत्पादितेषु कः । करोति पण्डितस्खाम्यमनात्पनि कलेखरे ॥ १५ सर्व देहोपभोगाय कुस्ते कर्म मानवः। देहश्चान्यो यदा पुंसस्तदा बन्धाय तत्परम् ॥ १६ मुण्मयं हि यथा गेहं लिप्यते वै मृदश्यसा । पार्थिबोऽयं तथा देहो मुदम्ह्यालेपनस्थितः ॥ १७

शक्तिहीन होनेके कारण यदि तमने भेरा राज्य हरण कर लिया है, तो [ असमर्थताथरा प्रजापालन न करनेपर भी ] मुझे कोई दोष न होगा। [ किन्तु राज्याधिकार होनेपर यथावत् प्रजापालन न करनेसे दोषका भागी होना पड़ता है ] क्योंकि यद्यपि वह (सकर्म) अविद्या ही है। तथापि नियमधिरुद्ध त्याग करनेपर यह बन्धनका कारण होती है॥४॥ यह राज्यकी चाह मुझे तो जन्मानरके [ कमीद्वारा प्राप्त ] सुखभोगके क्रिये होती है; और वही मन्ती आदि अन्य जनेंको राग एवं लोभ आदि दोषोसे उत्पन्न होती है केवल धर्मानरोधसे नहीं ॥ ५ ॥ 'उत्तम क्षत्रियोंका [ राज्यादिको ] याचना करना धर्म नहीं हैं' यह महात्माओका मत है । इसोलिये मैंने आंबद्या (पालनादि कर्म) के अन्तर्गत तुम्हारा राज्य नहीं माँगा ॥ ६ ॥ जो लोग अहंकाररूपी मंदिराका पनि करके उत्पत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममतायस्त हो रहा है वे मृदुजन ही राज्यको आभिलामा करते हैं; मेरे-जैसे लोग राज्यकी इच्छा नहीं करते ॥ ७ ॥

श्रीपरादारजी बोले--तब राजा केहिएवजने प्रसन होकर खाण्डिक्य जनकको साधुवाद दिया और प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो— ॥ ८ ॥ मैं अविद्याद्वारा पृत्युको पार करनेकी इच्छासे ही राज्य तथा विविध यहाँका अनुष्ठान करता हैं और नाना भोगोंद्वारा अपने पुण्योंका श्रय कर रहा हैं ॥ ९ ॥ हे कुलनन्दन ! खड़े सीभाग्यकी बात है कि तुम्हारा मन विवेकसम्पन्न हुआ है अतः तुम अविद्याका स्वरूप सुनो ॥ १० ॥ संसार-वृक्षकी बीजभूता यह ऑवद्या दो प्रकारकी है—अनात्मामें आत्मवृद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना ॥ ११ ॥ यह कॅमिति जीव मोहरूपी अन्धकारसे आवृत होकर इस पद्धभृतालक देहमें 'मैं' और 'मेरापन' का भाव करता है ॥ १२ ॥ जब कि आत्मा आकारा, वायु, अग्नि, जल और पृथिकी आदिसे सर्वधा पृथक् है तो कीन बृद्धिमान् व्यक्ति शरीरमें आत्मबृद्धि करेगा ? ॥ १३ ॥ और आत्मके देहसे परे होनेपर भी देहके उपभोष्य गृह-क्षेत्रादिको कौन प्राज्ञ पुरुष 'अपना' मान सकता है ॥ १४ ॥ इस प्रकार इस शरीरके अनात्मा होनेसे इससे उत्पन्न हुए पुत्र-पौत्रादिमें भी कौन विद्वान् अपनापन करेगा ॥ १५ ॥ मनुष्य सारे कर्म देहके ही उपभोगके लिये करता है; किन्तु जब कि यह देह अपनेसे पृथक् हैं, तो वे कर्म केवल बन्धन (देहोत्पत्ति) के ही कारण होते हैं ॥ १६ ॥ जिस प्रकार मिड़ीके घरकी जल और मिड़ीसे लीयते-पोतते है उसी प्रकार यह पार्थित पञ्चभूतात्मकंभोंगैः पञ्चभूतात्मकं वयुः । आप्यायते यदि ततः पुंसो भोगोऽत्र कि कृतः ॥ १८ अनेकजन्मसाहर्सी संसारपदवीं त्रजन् । मोहश्रमं प्रयातोऽसौ वासनारेणुकुण्डितः ॥ १९ प्रक्षाल्यते यदा सोऽस्य रेणुर्ज्ञानोष्णवारिणा । तदा संसारपान्थस्य याति मोहश्रमदशमम् ॥ २० मोहश्रमं शमं याते स्वस्थान्तःकरणः पुमान् । अनन्यातिशयाबाधं परं निवार्णमृच्छति ॥ २१ निवार्णमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः । दुःसाज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः ॥ २२

दुःस्वकानमया धमाः प्रकृतस्त तु नात्मनः ॥ २२ जलस्य नाप्रिसंसर्गः स्थालीसंगात्तथापि हि । शब्दोद्रेकादिकान्धर्मास्तत्करोति यथा नृप ॥ २३ तथातमा प्रकृतेस्सङ्घादहम्मानादिद्वपितः ।

भजते प्राकृतान्धर्मानन्यस्तेभ्यो हि सोऽव्ययः ॥ २४ तदेतत्कथितं बीजमविद्याया भया तव । क्रेशानां च क्षयकरं योगादन्यत्र विद्यते ॥ २५ साण्डिक्य उवास

तं तु ब्रुहि महाभाग योगं योगविदुत्तमः । विज्ञातयोगशास्त्रार्थस्त्वमस्यां निमिसन्ततौ ॥ २६ *वेशिव्यव उवाच* योगस्वरूपं स्वाप्डिक्य श्रयतां गदतो ममः ।

क्त्र स्थितो न च्यवते प्राप्य ब्रह्मलयं मुनिः ॥ २७ यन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासङ्गि मुक्त्यै निर्विषयं मनः ॥ २८

विषयेभ्यस्समाहत्य विज्ञानात्मा मनो मुनिः । चिन्तयेन्युक्तये तेन ब्रह्मभूतं परेश्वरम् ॥ २९

आत्मभावं नयत्वेनं तद्वह्य ध्यायिनं मुनिम् । विकार्यमात्मनश्शक्त्या लोहमाकर्षको यथा ॥ ३०

आत्यप्रयत्नसापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः । तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥ ३१ शरीर भी मृतिका (मृष्यय अल) और जलकी सहायतासे ही स्थिर रहता है ॥ १७ ॥ यदि यह प्रक्रभूतात्मक शरीर पाळभौतिक पदार्थीसे पुष्ट होता है तो इसमें पुरुषने क्या

मोग किया ॥ १८ ॥ यह जीव अनेक सहस्र बन्नोंतक सांसारिक भोगोंमें पड़े रहनेसे वन्हींको वासनारूपी धृत्यिक्षे आच्छादित हो जानेके कारण केवल मोहरूपी श्रमको ही प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ जिस समय ज्ञानरूपी गर्म जलसे उसकी वह धाल धो दी जाती है तब इस संसार-पथके

उसकी वह धूलि यो दी जाती है तब इस संसार-पथके पश्चिकका मोहरूपी श्रम शान्त हो जाता है। २०॥ मोह-श्रमके शान्त हो जानेपर पुरुष खस्थ-चित्त हो जाता है और निरतिशय एवं निर्वाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है॥ २९॥ यह शानमय निर्मल आत्मा निर्वाण-सारूप ही है, दु:ख आदि जो अञ्चानमय धर्म है वे प्रकृतिके है, आत्माके नहीं॥ २२॥ हे राजन् ! जिस प्रकार स्थाली (बटलोई) के जलका अग्निसे संयोग नहीं होता तथापि

स्थालीके संसर्गसे हो उसमें खौलनेके शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृतिके संसर्गसे

ही आत्मा अहंकारादिसे दुषित होकर प्राकृत धर्मीको

स्वीकार करता है: बास्तवमें तो वह अध्ययात्मा उनसे

सर्वधा पथक है ॥ २३-२४॥ इस प्रकार भैने तुन्हें यह

अविद्याका बीज बतलाया; इस अविद्याते प्राप्त हुए हेस्सोंको नष्ट करनेवाला योगसे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है ॥ २५ ॥ स्वाण्डिक्य बोलें—हे योगवेताओंमे श्रेष्ट महाभाग केशिध्वज ! तुम निमिवंशमें योगशासके मर्मश हो, अतः उस योगका वर्णन करो ॥ २६ ॥

केशिध्यज बोले — हे साण्डियय ! जिसमें स्थित होकर बहामें लीन हुए मुनिजन फिर सरूपसे च्युत नहीं होते, मैं उस योगका वर्णन करता हूँ; श्रवण करो ॥ २७ ॥ मनुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण केवल मन ही है; विषयका संग करनेसे वह बन्धनकारी और विषयशुन्य

सम्पन्न मुनि अपने चित्तको विषयोसे हटाकर मोक्षप्राप्तिके लिये ब्रह्मस्वरूप परमात्माका चित्तन करे ॥ २९ ॥ जिस प्रकार अगरकान्तमणि अपनी शक्तिसे लोहेको खींचकर अपनेमें संयुक्त कर लेखा है उसी प्रकार ब्रह्मचित्तन करनेवाले मुनिको परमात्मा स्वभावसे ही स्वरूपमें लीन कर देता है ॥ ३० ॥ आत्मज्ञानके प्रयक्षभृत यम, नियम

होनेरो गोक्षकाएक होता है ॥ २८ ॥ अतः विवेकज्ञान-

आदिसी अपेक्षा रखनेवाली जो मनकी विशिष्ट पति है, उसका ब्रह्मके साथ संधोग होना ही 'योग' कहलाता अ॰ ७ ] एक्षमत्यनावैशिष्ट्ययुक्तधर्मीपलक्षणः यस्य योगस्स वै योगी मुमुक्षुरभिधीयते ॥ ३२ योगयुक् प्रथमं योगी युजानो ह्यपिधीयते । विनिष्पन्नसमाधिस्तु परं ब्रह्मोपलब्धिमान् ॥ ३३ यद्यन्तरायदोषेण दुष्यते चास्य मानसम्। जन्मान्तरैरभ्यसतो मुक्तिः पूर्वस्य जायने ॥ ३४ विनिष्यत्रसमाधिस्तु मुक्ति तत्रैव जन्मनि । प्राप्नोति योगी योगान्निदग्धकमंचयोऽचिरात् ॥ ३५ व्रह्मचर्यमहिंसां च सत्यास्त्रेयापरित्रहान् । सेवेत योगी निष्कामो योग्यता स्वमनो नयन् ॥ ३६ स्वाध्यायशौचसन्तोषतपांसि नियतत्मवान् । कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन्यवर्ण मनः ॥ ३७ एते यमास्सनियमाः पञ्च पञ्च च कौर्तिताः । विशिष्टफलदाः काम्या निष्कामाणां विमृक्तिदाः ॥ ३८ एकं भद्रासनादीनां समास्थाय गुणैर्युतः । यमाख्यैनियमास्येश्च युद्धीत नियतो यतिः ॥ ३१ प्राणास्यमनिलं वश्यमध्यासात्कुस्ते तु यत् । प्राणायामस्स विज्ञेयस्सबीजोऽबीज एव च ॥ ४० परस्परेणाभिभवं प्राणापानौ यक्षानिरही । <del>कुस्तसाद्विधानेन</del>

वशीकृते ततः कुर्यात्स्थितं चेत्रश्राभाश्रये ॥ ४५

है ॥ ३१ ॥ जिसका योग इस प्रकारके विशिष्ट धर्मसे युक्त होता है यह मुम्क् योगी कहा जाता है ॥ ३२ ॥ जब मुम्क् पहले-पहले योगाध्यास आरम्भ करता है तो उसे 'योगयुक्त योगो' कहते हैं और जब उसे परब्रह्मकी प्राप्ति हो। जाती है तो वह 'विनिष्यत्रसमाधि' कहलाता है ॥ ३३ ॥ यदि किसी विष्नवंश उस योगवृक्त योगीका चित दुषित हो। नृतीयस्तंयमात्तयोः ॥ ४१ तस्य चालम्बनवतः स्थूलस्तपं द्विजोत्तमः। आलम्बनमनन्तस्य योगिनोऽभ्यसतः स्मृतम् ॥ ४२ शब्दादिष्टुनुरक्तानि निगृह्याक्षाणि योगवित्। कुर्याचिनानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ ४३ वश्यता परमा तेन जायतेऽतिचलात्मनाम् । इन्द्रियाणामबञ्चेस्तैनं योगी योगसाधकः ॥ ४४ प्राणायामेन पक्षने प्रत्याहारेण चेन्द्रिये।

जाता है तो जम्मान्तरमें भी उसी अभ्यासको करते रहनेसे वह मुक्त हो जाता है ॥ ३४ ॥ विनिध्यत्रसमाधि योगी तो योगांत्रिसे कर्मसमुहके भस्म हो जानेके कारण उसी जन्ममें भोडे ही समयमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ३५ ॥ योगीको चाहिये कि अपने चित्तको ब्रह्मचित्तनके योग्य बनाता हुआ। ब्रह्मचर्य, अहिसा, सत्य, अस्तेच और अपरिवहका निष्यग्रमभावसे सेवन करे ॥ ३६ ॥ तथा संयत चित्तसे त्वाथ्याय, शीच, ससोप और तपका आचरण करे तथा ननको निरन्तर परब्रह्ममें लगाता रहे ॥ ३'७ ॥ ये पाँच-पाँच यम और नियम बतलाये गये हैं। इनका सकाम आचाण करनेसे पृथक-पृथक फल पिरुते हैं और निष्कामभावसे सेवन करनेसे मोश प्राप्त होता 養非等な用 यतिको चाहिये कि भद्रासनादि आर।नींमेंसे किसी एकका अवरुम्बन कर यष-नियमादि गुणीसे युक्त हो योगाध्यास करे ॥ ३९ ॥ अध्यासके द्वार जो प्राणवास्को वदामें किया जाता है उसे 'प्राणायाम' समझना चाहिये। वह सबीज (ध्यान तथा मन्त्रपाट आदि आतम्बनयक्त)। और निर्वीज (निरात्स्व) भेदसे दो प्रकारका है ॥ ४० ॥ सद्रुक्ते उपदेशसे जब योगी प्राण और अपानकायद्वारा एक-दूसरेका निरोध करता है तो [ क्रमक्तः रेकक और पुरक नामक ] दो प्राणायाम होते है और इन दोनोका एक ही समय संयम करनेसे [ कुम्मक नामक ] तीसरा प्राणायाम होता है।। ४१॥ हे द्विजोत्तम ! जब योगी सबीज प्राणायासका अध्यास आरम्भ करता है तो उसका आलम्बन भगवान् अनन्तका हिरण्यगर्भ आदि स्थूलरूप होता है ॥ ४२ ॥ तदनत्तर यह प्रत्याहारका अध्यास करते हए शब्दादि विषयोमे अनुसन हुई अपनी इन्द्रियोंको रोककर अपने चित्तकी अनुगामिनी बनाता है ॥ ४३ ॥ ऐसा करनेसे अत्यन्त चञ्चल इन्द्रियाँ उसके बजीघृत हो जाती हैं। इन्द्रियोंको चरामें किये बिना कोई योगी योग-। साधन नहीं कर सकता ॥ ४४ ॥ इस प्रकार प्राणायामसे वायु और प्रत्याहारसे इन्द्रियोंको बद्दीभृत करके चित्तको।

उसके शुभ आश्रयमें स्थित करे ॥ ४५ ॥

साव्डिक्य असाच

कथ्यतां मे महाभाग चेतसो यरराभाश्रयः । यहाधारपशेषं तद्धन्ति दोषमलोद्धवम् ॥ ४६

केशिध्यज उवाच

आश्रवश्चेतसो ब्रह्म द्विधा तस स्वभावत: ।

भूष मूर्तेमपूर्त च परं चापरमेव च ॥ ४७

त्रिविधा भावना भूप विश्वयेतत्रिखोधताम् ।

ब्रह्माख्या कर्पसंज्ञा च तथा चैवोभयात्मिका ॥ ४८

कर्मभावात्मिका होका ब्रह्मभावात्मिका परा ।

उपवात्पिका तश्रैवान्या त्रिविधा भावभावना ॥ ४९

सनन्दरादयो ये तु ब्रह्मभावनया युताः।

कर्मभावनया चान्ये देवाद्याः स्थावराश्चराः ॥ ५० हिरण्यगर्भादिषु च ब्रह्मकर्मात्मका द्विथा ।

बोधाधिकारयुक्तेषु विद्यते भावभावना ॥ ५१

अक्षीणेषु समस्तेषु विशेषज्ञानकर्मस् ।

बिश्वमेतत्परं चान्यद्धेदभिन्नदृशां नृणाम् ॥ ५२ प्रत्यस्तमितभेदं यत्सत्तामात्रमगोचरम्। वचसामात्मसंवेद्यं तञ्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥ ५३

तत्त विच्नोः परं रूपसरूपाख्यमनुत्तमम्। विश्वस्वरूपवैरूपलक्षणं परपात्पनः ॥ ५४

न तद्योगयुजा शक्यं नृप चिन्तयितुं यतः । ततः स्थूलं हरे रूपं चिन्तयेद्विश्वगोचरम् ॥ ५५

हिरण्यगर्थो भगवान्त्रासुदेव: प्रजापति:। मस्तो वसवो स्द्रा भास्करास्तरका ब्रहाः ॥ ५६

गन्धर्वयक्षदैत्याद्यास्मकला देवयोनयः । मनुष्याः पञ्चवदशैलाससमुद्रास्परितो त्रुमाः ॥ ५७

भूप भुतान्यशेषाणि भुतानां ये च हेतवः । प्रधानादिविशेषान्तं चेतनाचेतनात्मकम् ॥ ५८

एकपादं द्विपादं च बहुपादमपादकम्। मूर्तमेतद्धरे रूपं भावनात्रितयात्यकम् ॥ ५९

विश्वं जगदेतश्वराचरम् ।

एतत्सर्वमिदं

स्वापिहसय बोले —हे महाभाग ! यह बतलाइये कि

जिसका आश्रय करनेसे चितके सम्पूर्ण दोष नए हो जाते हैं बह जितका शुभाश्रय क्या है ? ॥ ४६ ॥

केशिध्वज बोले—हे राजन् ! चिनका आश्रय ब्रह्म

है जो कि पूर्व और अपूर्व अथवा अपर और पर-रूपसे क्वभावसे ही दो प्रकारका है ॥ ४७ ॥ हे मृप ! इस जगत्में

क्रहा, कर्म और उपयात्मक नामसे तीन प्रकारको मायनाएँ है ॥ ४८ ॥ इनमें पहल्पे कर्मभावना, दूसरी बराभावना

और तीसरी इभयासिकाभावना कहलाती है। इस प्रकार ये जिल्हा भागमाएँ है। ४९॥ सनन्दनादि मुनिजन

ब्रह्मभावनासे युक्त हैं और देवताओंसे लेकर स्थावर-जंगमपर्यन्त समस्त प्राणी कर्मभावनःशुक्त है ॥ ५० ॥ तथा

[स्वरूपविषयक] बोध और [स्वर्णीदेविषयक] अधिकारसे युक्त हिरण्यगर्भदिषे बहाकर्ममधी इभयात्मकाभावना है ॥ ५१ ॥

हे एकन् ! जबतक विदोव ज्ञानके हेत् कर्म श्रीण नहीं होते तमीतक अहकारादि भेदके कारण भिन्न दृष्टि रखनेवाले मनुष्योंको बहा और जगतुको भिन्नता प्रतीत होती है ॥ ५२ ॥ जिसमें सम्पूर्ण भेट शस्त हो जाते हैं. जो

करनेयोग्य है, बड़ी ब्रह्मज्ञान कहरूरता है ॥ ५३ ॥ वही परमात्म विष्णुकः अरूप नामक परम् रूप् है, जो उनके विश्वरूपसे विरुक्षण है ॥ ५४ ॥ हे गुजन ! योगाभ्यासी जन पहले-पहल उस रूपका

चित्तन नहीं कर सकते, इसिक्टिये उन्हें श्रीहरिके विश्वमय

स्थुल रूपका ही चिलन करना चाटिये॥ ५५॥

सत्तामात्र और वाणीका अविषय है तथा स्तर्य हो अनुभन्न

हिरण्यमधी, धगवान बासदेव, प्रजापति, महत्, वस्, रुद्र, सुर्यं, तारे, प्रहराण, यन्धर्यं, यक्ष और दैल्य आदि समस्त देवयोजियां तथा मनुष्य, पद्म, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, सम्पूर्ण भूत एवं प्रधानसे लेकर विशेष (पञ्चतन्मात्रा)

पर्यन्त इनके कारण तथा चेतन, अचेतन, एक, दो अथवा अनेक: चरणीवाले प्राणी और बिना चरणीवाले जीव—ये सब भगवान् हरिके भावनात्रभात्मक पूर्वरूप हैं ॥ ५६ — ५९ ॥ यह सम्पूर्ण कराकर जगत्, परवहास्त्ररूप

भगवान् विष्णुका, उनकी शक्तिसे सम्पन्न 'विश्व' नामक परब्रह्मस्वरूपस्य विष्णोदशक्तिसमन्वितम् ॥ ६० रूप है।। ६० ॥

विष्णुराक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा । अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया इक्तिरिष्यते ॥ ६१ यया क्षेत्रज्ञज्ञाक्तिस्सा बेष्टिता नृप सर्वगा । संसारतापानित्वलानवाप्रोत्यतिसन्ततान् ॥ ६२ तया तिरोहितत्वाच शक्तिः क्षेत्रज्ञसंज्ञिता । सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन लक्ष्यते ॥ ६३ अप्राणबस् स्वल्या सा स्थावरेषु ततोऽधिका । सरीसुपेषु तेभ्योऽपि ह्यतिशक्त्या पतत्त्रिषु ॥ ६४ पत्तत्त्रिभ्यो मृगास्तेभ्यसत्त्रक्रक्या पदाबोऽधिकाः । पशुभ्यो मनुजाञ्चातिशक्त्या पुँसः प्रभाविताः ॥ ६५ तेश्योऽपि नागगन्धर्वयक्षाद्या देवता नृप ॥ ६६ शक्रसमस्तदेवेभ्यस्ततश्चाति प्रजापतिः । हिरण्यगभींऽपि ततः पुंसः शक्त्युपलक्षितः ॥ ६७ एतान्यशेषरूपाणि तस्य रूपाणि पार्थित । यतस्तक्कक्तियोगेन युक्तानि नभसा यथा ॥ ६८ द्वितीयं विष्णुसंज्ञस्य योगिध्येयं महामते । अपूर्त ब्रह्मणो रूपं यत्सदित्युच्यते बुधैः ॥ ६९ समस्ताः शक्तयश्चैता नृप यत्र प्रतिष्ठिताः । तद्विश्चरूपवैरूप्यं रूपमन्यद्धरेर्महत् ॥ ७० समस्तराक्तिरूपाणि तत्करोति जनेश्वर । देवतिर्यङ्गमुष्यादिचेष्टावन्ति स्वलीलया ॥ ७१ जगतामुपकाराय न सा कर्मनिमित्तजा। चेष्टा तस्याप्रमेयस्य व्यापिन्यव्याहतात्मिका ॥ ७२ तद्वपं विश्वरूपस्य तस्य योगयुजा नृप। चिन्त्यमात्मविश्दक्रुचर्थं सर्विकित्विपनाशनम् ॥ ७३ यथाप्रिरुद्धतशिखः कक्षं दहित सानिलः । तद्या चित्तस्थितो विष्णुर्योगिनां सर्वकिल्बिषम् ।। ७४ तस्मात्समस्त्रशक्तीनामाधारे तत्र चेतसः ।

कुर्वीत संस्थिति सा तु विज्ञेया सुद्धधारणा ॥ ७५

त्रिधावभावनातीतो मुक्तये योगिनो नृप ॥ ७६

वृभाश्रयः स वित्तस्य सर्वगस्याचलात्मनः ।

विश्वाहाति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक राक्ति अपरा है और कर्म नामको तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है ॥ ६१ ॥ है राजन् ! इस अविद्या-दाकिसे आवृत होकर वह सर्वगमिनी क्षेत्रज्ञ-शक्ति सब प्रकारके जाति विस्तृत सीसारिक कष्ट भोगा करती है।। ६२॥ हे भूपाल ! अविद्या-जाकिसे तिरोहित रहनेके कारण ही क्षेत्रज्ञशक्ति समाणे प्राणियोंमें तास्तान्यसे दिखलायी देती है ॥ ६३ ॥ वह सबसे कम जह पदार्थोंमें है, उनसे अधिक वृक्ष-पर्वतादि स्थावरॉमें, स्थावरोंसे अधिक सरीसुपादिमें और उनसे अधिक पश्चिमोंने है ॥ ६४ ॥ पश्चिमोरो भुगोंने और मुगोंसे पद्मओंमें वह शक्ति अधिक है तथा पद्मओंकी अपेक्षः मनुष्य भगवान्की उस (क्षेत्रज्ञ) शक्तिसे अधिक प्रभावित हैं ॥ ६५ ॥ यनुष्योंसे नाग, गन्धर्य और यक्ष आदि समस्त देवगणीमें, देवताऔंसे इन्द्रमें, इन्द्रसे प्रजापतिमें और प्रजापतिसे हिरण्यगर्भमे उस शरिका विशेष प्रकाश है ॥ ६६-६७ ॥ हे राजन् ! ये सम्पूर्ण रूप उस परमेश्वरके ही शरीर है, क्योंकि ये सब आवडशके समान उनकी शक्तिसे व्याप्त हैं ॥ ६८ ॥ हे महामते ! विष्णु नामक बहाका दुसरा अपूर्त (आकारहीन) रूप है, जिसका योगिजन ध्यान करते हैं और जिसे नयजन 'सत्' कहकर पुकारते हैं॥ ६९ ॥ है नुष ! जिसमें कि ये सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं वही भनवानुका विश्वरूपसे विल्ड्हाण द्वितीय रूप है ॥ ७० ॥ है नरेश । भगवानुका बही रूप अपनी खोलासे देव, तिर्यक् और मनुष्यादिकी चेष्टाओंसे युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है ॥ ७१ ॥ इन रूपोमें अप्रमेव भगवानुकी जो व्यापक एवं अव्यक्ति चेष्टा होती है वह संसारके उपकारके सिये ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती ॥ ७२ ॥ हे तजन् ! योगाध्यासीको आता-शृद्धिके लिये भगवान् विश्वरूपके उस सर्वपापनाञ्चक रूपका ही विचान करना चाहिये ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार वायसहित अपि ऊँची न्यालाओंसे यक्त होका शुष्क तुषसमृहकी जला डालता है उसी प्रकार चित्तमें स्थित हुए भगवान् विष्णु योगियोंके समस्त पाप नष्ट कर देते हैं ॥ ७४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण शक्तियोंके आधार भगवान् विष्णुमें वितको स्थिर करे, यही शुद्ध धारणा है ॥ ७५ ॥ हे राज्य ! तीनों भावनाओं से अतीत भगवान् विष्णु ही

योगिजनोंकी पुक्तिके लिये उनके [ स्वतः ] चञ्चल तथा

[ किसी अमूठे विषयमें ] स्थिर रहनेवाले गित्तके शुम

अन्ये तु पुरुषव्याघ्र चेतसो ये व्यपाश्रयाः । अञ्चद्धास्ते समस्तास्तु देवाद्याः कर्मयोनयः ॥ ७७

मुर्त भगवतो रूपं सर्वापाश्रयनिःस्पृहम् ।

एषा वै धारणा प्रोक्ता यद्यितं तत्र धार्यते ॥ ७८

यद्य मूर्त हरे रूपं यादृक्तिन्त्यं नराधिष ।

तच्छ्रयतामनाधार। धारणा नोपपद्यते ॥ ७९ प्रसन्नवदर्न चारुपदापन्नोयपेक्षणम् ।

सुकपोलं सुविस्तीर्णलकाटफलकोञ्चलम् ॥ ८०

समकर्णान्तविन्यस्तवास्कुण्डलभूषणम् । कम्बुग्रीवं सुविस्तीर्णश्रीवत्साङ्कितवक्षसम् ॥ ८१

विलित्रिमङ्किना मद्मनाभिना ह्यदरेण च। प्रलम्बाष्ट्रभुजं विष्णुमथवापि चतुर्भुजम् ॥ ८२ समस्थितोरुजङ्गं च सुस्थिताङ्घिवराम्बुजम् ।

बिन्तयेद्वहाभूतं ते पीतनिर्मलवाससम् ॥ ८३ किरीटहारकेयुरकटकादिविभूयितम् ॥ ८४ शार्ङ्गशङ्खगदाखङ्गवक्राक्षवलयान्वितम् ।

वादाभयहस्तं च मुद्रिकारत्रभूषितम् ॥ ८५ चिन्तवेत्तन्यवो योगी समाधायात्प्रमानसम् । तावद्यावददुढीभूता तत्रैव नृष धारणा॥ ८६

व्रजतस्तिष्ठतोऽन्यद्धाः स्वेच्छयः। कर्म कुर्वतः । नापयाति यदा चितात्सिद्धां मन्येत तां तदा ॥ ८७

ततः शङ्ख्यादाचक्रशाङ्गीदरहितं बुधः। चिन्तयेद्धगवद्भूपं प्रशान्तं साक्षसूत्रकम् ॥ ८८

सा यदा धारणा तद्वदवस्थानवती ततः। किरीटकेचूरमुखैर्भूवणै रहितं स्मरेत्॥८९

तदेकावयवं देवं चेतसा हि पुनर्वुधः । कुर्यात्ततोऽवयविनि प्रणिधानयरो भवेत् ॥ ९०

आश्रय है ॥ ७६ ॥ हे पुरुषसिंह । इसके अतिरिक्त मनके आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि फर्मयोनियाँ हैं, वे सब

अञ्चद्ध हैं ॥ ७३ ॥ भगवानुका यह मूर्तरूप चित्तको अन्य आलम्बनोसे नि.स्पृह कर देता है। इस क्रकार चितका भगवानमें रिधर करना ही धारणा कहलाती है ॥ ७८ ॥

हे नेरुद्र ! धारणा चिना किसी आधारके नहीं हो सकती: इसल्ये भगवानुके जिस मुर्तस्थका जिस प्रकार ध्यान करना चाहिये, यह सुनो ॥ ७९ ॥ जो प्रसन्नवदन

और कमलदलके समान सुन्दर नेत्रोंवाले हैं, सुन्दर कपोल और विदाल भारते अत्यन्त सुशोभित है तथा अपने सुन्दर कानोपें पनोहर कुण्डल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीया शहुके सनान और विशाल वक्षास्थल श्रीवत्सिव्हरे सुन्त्रोभित है, जो बरङ्गाकार विवली तथा नीची नाधिवाले टदरसे सुनोभित है, जिनके रुम्बी-लम्बी आउ अथवा

चार भुजाएँ हैं तथा जिनके जङ्का एवं ऊरु समानभायसे स्थित है और मनोहर चरणारविन्द सूधरतासे विराजमान है उन निर्मेल पीताञ्चरधारी ब्रह्मस्वरूप भगवान् विष्णुका चित्तन बरे ॥ ८०---८३ ॥ हे राजन् ! किरोट, हार, केयुर और कटक आदि आभूषणोंसे विभूषित, शार्द्धधनुष्ठ, शङ्क, गदा, लङ्क, चक्र तथा अक्षमालासे युक्त बरद और

अध्ययक हाधीवाले\* [ तथा अनिलयोमें धारण को

हुई ] रत्ननयी पुद्रिकासे शोभायमान भगवानुके दिव्य

रूपका योगीको अपना चित्त एकाय करके तन्मयभावसे तबतक चिन्तन करना चाहिये जबतक यह धारणा दुई न हो जाय ॥ ८४---८६ ॥ जल चलते-फिरते, उडते-बैडते अधवा स्वेच्डानुकुल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मृति अपने चित्तसे दुर न हो तो इसे सिद्ध हुई माननी

इसके दड होनंपर जृद्धिमान व्यक्ति शुद्ध, चक्र, यदा और

शार्क् आदिसे रहित भगवान्के स्फटिकाक्षपाला और

यञ्जीपबीतधारी शान्त स्वरूपका चिन्तन करे॥ ८८ ॥ जब

यह धारण भी पूर्ववत् स्थिर हो जाय तो भगवान्के कितीट, केयुर्वाद आभुवयोंसे र्यहत रूपका स्परण करे।: ८९॥ तदनत्तर बिश्च पुरुष अपने चित्तमें एक (प्रधान) अबबब-विज्ञिष्ट भगवानुका इदयसे चित्तन करे और फिर सम्पूर्ण अदयवींको छोड़कर केवल अवयवीका ध्यान करे ॥ ९० ॥

चाहिये ॥ ८७ ॥

<sup>🏄</sup> चतुर्भूज-मूर्तके ध्यानमें चारों हम्बोंने कमकः अह्न, सक्त, यहा और पशकी भावना करे तथा अष्ट्रमुखरूपका ध्यान करते समय छः हाथोगै तो कर्ज् आदि छः अस्युशीकी भक्तम करे तथा होत्र दोने पदा और माण अध्यम गरद और अभय-मुद्राका निक्तन करे ।

99

93

69

88

94

25

26

अ ।

तद्ध्यानं प्रथमैरङ्गैः षड्भिर्निष्पाद्यते नृप ॥ तस्यैव कल्पनाहीनं स्वरूपप्रहणं हि यत् ।

मनसा ध्याननिष्पाद्यं समाधिः सोऽभिधीयते ॥

विज्ञानं प्रापकं प्राप्ये परे ब्रह्मणि पार्थिव ।

प्रापणीयस्तथैवात्मा प्रक्षीणाद्येषधावनः ॥ क्षेत्रज्ञः करणी ज्ञानं करणं तस्य तेन तत् ।

निष्पाद्य मुक्तिकार्यं वै कृतकृत्यो निवर्तते ॥

तद्भायभावमापन्नस्ततोऽसौ परमात्वना । भवत्यभेदी भेदश्च तस्याज्ञानकृतो भवेत् ॥

विभेदजनकेऽज्ञाने नाशपात्यन्तिकं गते। आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥

इत्युक्तस्ते मया योगः खाण्डिक्य परिपृच्छतः । संक्षेपविस्तराभ्यां तु किमन्यक्तियतां तव ॥

साण्डिक्य उवाच कथिते योगसद्भावे सर्वमेव कृतं मम।

तबोपदेशेनाशेयो नष्टश्चित्तमलो यतः ॥ ममेति यन्पया चोक्तमसदेतन्न चान्यशा। नरेन्द्र गदितुं शक्यमपि विज्ञेयवेदिभिः॥

99 अहं ममेत्यविद्येयं व्यवहारस्तथानयोः।

परमार्थस्त्वसंलापो गोचरे बचसां न यः ॥ १०० त दुन्छ श्रेयसे सर्व ममैतद्भवता कृतम्। यद्विमुक्तिप्रदो योगः प्रोक्तः केशिध्वजाव्ययः ॥ १०१

श्रीपराद्यार उमाच

यशार्हं पूजया तेन खाण्डिक्येन स पूजितः । आजगाम पुरं ब्रह्मस्ततः केञ्चिद्धजो नृषः ॥ १०२

खाण्डिक्योऽपि सतं कृत्वा राजानं योगसिद्धये । वनं जगाम गोविन्दे विनिवेशितमानसः ॥ १०३

तत्रैकान्तमतिर्भृत्वा यमादिगुणसंयुवः ।

विष्णवाख्ये निर्मले ब्रह्मण्यवाप नुपतिर्रूयम् ॥ १०४

अपने पुत्रको बनाया ।

हे राजन् ! जिसमें परनेश्वरके रूपकी ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयानारको स्पृहासे रहित एक अनवरत धारी है उसे ही भ्यान कहते हैं; यह अपनेसे पूर्व यम-नियमादि

छः अङ्ग्रोसे निष्पन्न होता है ॥ ९१ ॥ उस ध्येच पदार्थका ही जो मनके द्वारा ध्यानसे सिद्ध होनेयोग्य कल्पनाहीन (ध्याता, ध्येच और ध्यानके भेदरी रहित) स्वरूप ग्रहण किया जाता है उसे ही समर्थि कहते हैं ॥ ९२ ॥ हे राजन् !

🛭 समाधिसे होनेवाला भगवत्साक्षात्वाररूप 🛾 विज्ञान ही प्राप्तव्य परब्रह्मतक पहुँचानेवाला है तथा सम्पूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय (वहाँतक पहुँचनेवाला) है ॥ ६३ ॥ मुक्ति-लाभमें क्षेत्रज्ञ कर्ता है और ज्ञान करण है: [ज्ञानरूपी करणके द्वारा क्षेत्रज्ञके] मुक्तिरूपी कार्यको सिद्ध करके वह विज्ञान कृतकृत्य होकर निवृत हो जाता है ॥ ९४ ॥ उस समय यह भगवद्भावसे

भरकर परमात्मासे ऑभज हो जाता है। इसका भेद-न्नाम तो अज्ञानजन्य ही है॥ ९५॥ भेद उत्पन्न करनेवाछे अज्ञानके सर्वथा नष्ट हो जानेपर ब्रह्म और आत्मामें असत्। (अविद्यमान) भेद कीन कर सकता है ? ॥ १६॥ है खाण्डिक्य 1 इस प्रकार तुन्हारे पुछनेके अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तारसे योगका वर्णन किया; अब मैं तुन्हारा और

क्या कार्य करूँ ? ॥ ९७ ॥ खाण्डिक्य बोले—आपने इस महायोगका वर्णन करके पेस सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेशसे मेरे चितका सम्पूर्ण पुरु तष्ट हो गया है ॥ ९८ ॥ हे राजन् !

मैंने जो 'मेरा' कहा यह भी असत्य ही है, अन्यया प्रेय वस्तको जाननेवाले तो यह भी नहीं वह सकते॥ ९९॥ 'मैं' और 'मेरा' ऐसी बृद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है, परमार्थ तो कहने-सुननेकी बात नहीं है क्योंकि वह वाणीका अविषय है ॥ १०० ॥ हे केशियव ! आपने इस

मुक्तिप्रद योगका वर्णन करके मेरे कल्यागके लिये सब

कुछ कर दिया, अब आप सुखपूर्वक पधारिये ॥ १०१ ॥

श्रीपराशस्त्री बोले—हे बहान्। तदनन्तर साण्डिक्यसे यथोचित पुजित हो राजा केशिध्वज अपने नगरमें चले आसे ॥ १०२ ॥ तथा खारिडक्य भी अपने पुत्रको रूच्य दे" श्रीगोधिन्दमे चित्र लगाकर योग सिद्ध करनेके लिये [ निर्जन ] चनको चले गये ॥ १०३ ॥ बहाँ

राजा खाण्डिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्ममें लीन हो 🍍 बर्बाप खाण्डिका उस समय राजा नहीं था; तथापि बनमें जो उसके दुर्ग, मन्त्री और भूत्य आदि थे उन्हींका स्थानी

यमादि गुणौरी युक्त होकर एकाप्रचित्तसे ध्यान करते हुए

केशिध्वजो विमुक्त्यर्थं स्वकर्मेक्षपणोन्पुखः । बुभुजे विषयान्कर्म चक्रे चानभिसंहितम् ॥ १०५

सकल्याणोपभोगैश्च क्षीणपापोऽमलस्तथा ।

अवाय सिद्धिमत्यन्तां तायक्षयफलां द्विज ॥ १०६ |

गये॥ १०४॥ किन्तु केशिध्यज्, विदेहपुक्तिके लिये अपने

कमीको क्षय करते हुए समस्र जिपय भोगते रहे । उन्होंने फलको इच्छा न करके अनेको शुभ-कर्म किये ॥ १०५ ॥ है दिज । इस

प्रकार अनेकों कल्याणपद भोगोंको भोगते हुए उन्होंने पाप और मल (प्रारब्ध-कर्म) का क्षय हो जनेपर तापक्षयको दूर करनेवाली आत्यन्तिक सिद्धि प्राप्त कर हो।। १०६॥

इति शीविष्णप्राणे पष्टेऽशे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

## आठवाँ अध्याय

Ŷ

₹

t<sub>E</sub>

शिष्यपरम्परा, माहात्म्य और उपसंहार

श्रीपराश्चर उदान इत्येष कथितः सम्यक् तृतीयः प्रतिसञ्जरः ।

आत्यन्तिको विमुक्तियाँ लयो ब्रह्मणि शाश्चते ॥

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्यन्तराणि च ।

वंशानुचरितं चैव भवतो गदितं मया॥

पुराणं वैष्णवं चैतत्सर्वेकिल्बिषनाशनम् ।

विशिष्टं सर्वशास्त्रेध्यः पुरुषार्थोपपादकम् ॥ तुभ्यं यथावन्यैत्रेय प्रोक्तं शुश्रूषवेऽव्ययम्।

यदन्यदपि वक्तव्यं तत्पृच्छाद्य बदामि ते ॥ श्रीपेत्रेय उवाच

भगवन्कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽसि मया मुने । श्रुतं चैतन्यया भक्त्या नान्यत्प्रष्टव्यमस्ति मे ॥ विच्छित्राः सर्वसन्देहा वैमल्यं मनसः कृतम् ।

त्वत्प्रसादान्पया ज्ञाता उत्पत्तिस्थितिसंक्षयाः ॥ ज्ञातश्चतुर्विधो सद्दिाः शक्तिश्च त्रिविधा पुरो ।

विज्ञाता सा च कारस्येंन त्रिविधा भावभावना ॥

त्वस्रसादान्यया ज्ञातं ज्ञेयमन्यैरलं द्विज । यदेतदस्तिलं विष्णोर्जगन्न व्यतिरिच्यते ॥ श्रीपराञ्चरजी खोले-हे मैत्रेय ! इस प्रकार मैंने

तुमसे तीसरे आत्यन्तिक प्रलयका वर्णन किया, जो

सनातन बहामें रूपरूप मोक्ष ही है॥१॥ मैंने तुमसे संसारकी उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मन्यन्तर तथा वंशीके

चरित्रोंका वर्णन किया ॥ २ ॥ हे मैत्रेय ! मैंने तुन्हें सुननेके

लिये उत्सुक देखकर यह सम्पूर्ण शास्त्रोमें श्रेष्ठ सर्वपःपविनाशक और पुरुषार्धका प्रतिपादक वैष्णवपुराण

सुना दिया। अब तुग्हें जो और कुछ पूछना हो पूछो। मैं उसका तुमसे कर्णन करूँगा ॥ ३-४ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—भगवन् ! मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे श्रद्धाभक्तिगूर्वक सुना, अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है।। ५ ॥ हे मुने ! आपकी कृपासे मेरे समस्त सन्देह

निवृत्त हो गये और मेरा चित्त निर्मेख हो गया तथा मुझे संसारको उत्पत्ति, विधति और प्ररूपका ज्ञान हो गया ॥ ६ ॥ हे नुरो ! मैं श्वार प्रकारकी संकि<sup>र</sup> और तीन प्रकारकी शक्तियाँ <sup>?</sup> जान गया तथा मुझे त्रिविध भाव-भावनाओंका<sup>३</sup> भी सम्यक् बोध हो गया ॥ ७ ॥ हे द्विज 🕻

आपको कुपासे मैं, जो जानना चाहिये यह भरते प्रकार जान गंगा कि यह सम्पूर्ण जगत् श्रीविष्णुभगवान्से भिन्न नहीं है, इसलिये अब मुझे अन्य बातीके जाननेसे कोई

१-देकिये—प्रथम अंश अध्याय २२ इलोक २३—३३। यष्ठ अंश अध्याय ७ वलोक ६१ — ६३। पष्ट अंश अध्याय ७ चलोक ४८—५१। B= 11

सप्तविभिस्तथा धिणयैधिणयाधिपतिभिस्तथा। ब्राह्मणाद्यैर्मनुष्येश्च तथैव पशुभिर्मृगैः ॥ २४ सरीसुपैर्विहर्देश्च पलाशादीमहीरहैः । वनाश्रिसागरसरित्पातालैः सधरादिभिः॥ २५ शब्दादिभिश्च सहितं ब्रह्माण्डमखिलं द्विज । मेरोरिवाणुर्वस्थैतद्यन्ययं च द्विजोत्तम ॥ २६ स सर्वः सर्ववित्सर्वस्वरूपो रूपवर्जितः । भगवान्कीर्तितो विष्णुस्त्र पापप्रणाज्ञनः ॥ २७ यदश्चमेधावधृथे स्नातः प्राप्नोति वै फलम् । मानवस्तदवाञ्चोति श्रुत्वैतन्पुनिसत्तम् ॥ २८ प्रयागे पुष्करे चैव कुरुक्षेत्रे तथार्णवे। कृतोपवासः प्राप्नोति तदस्य श्रवणाञ्चरः ॥ २९ यदप्रिहोत्रे सहते वर्षेणाञ्चोति मानवः। महापुण्यफलं विष्र तदस्य श्रवणात्सकृत् ॥ ३० यञ्ज्येष्ठशङ्कद्वादञ्यां स्नात्वा वै यमुनाजले। मधुरायां हरि दुष्टा प्राप्नोति पुरुषः फलम् ॥ ३१ तदाप्रोत्यखिलं सम्यगध्यायं यः शृणोति वै । पुराणस्यास्य विप्रर्षे केदावार्यितमानसः ॥ ३२ यमुनासिललस्नातः पुरुषो मुनिसत्तमः। ज्येष्टामुले सिते पक्षे द्वादश्यां समुयोपितः ॥ ३३ समभ्यर्च्याच्युतं सम्यङ् मथुरायां समाहितः । अश्वमेधस्य यज्ञस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम् ॥ ३४ आलोक्यद्धिमशान्येषामुश्रीतानां स्ववंशनैः । एतत्किलोचुरन्येयां पितरः सपितामहाः ॥ ३५ कचिदस्मत्कुले जातः कालिन्दीसलिलाप्रतः। अर्वियष्यति गोविन्दं मश्रुरायामुपोषितः ॥ ३६ ज्येष्टामूले सिते पक्षे येनैसं वयमप्युत । परामृद्धिपवाप्यामस्तारिताः खकुलोद्धवैः ॥ ३७

ज्येष्टामूले सिते पक्षे समध्यर्च्य जनार्दनम् ।

तस्मिन्काले समभ्यर्च्य तत्र कृष्णं समाहितः ।

सप्तर्षि, लोक, लोकपालगण, ब्राह्मणादि पनुष्य, पशु, मृग, सरीस्प, विहङ्ग, पत्थदा आदि वृक्ष, वन, अप्रि, समुद्र, नदी, पातारू तथा पृथिवी आदि और शब्दादि विषयोंके सहित यह सम्पूर्ण बहाएड जिनके आगे सुमेरके सामने एक रेणुके समान है तथा जो इसके उपादान-कारण है उन सर्व सर्वज्ञ सर्वस्थरूप रूपरहित और पापनाशक भगवान विष्णुका इसमे कीतंत्र किया गया है।। २२---२७॥ हे मृतिसत्तम ! अश्वमेष-यज्ञमे अवभूष (यज्ञान्त) खान करनेसे जो फल मिलता है नहीं फल मनुख्य इसको सुनकर ब्राप्त कर छेता है।। २८॥ प्रयाग, पुष्कर, कहक्षेत्र तथा समुद्रतटगर रहकर उपवास करनेसे जो फल मिलता है वही इस पुराणको सुननेसे घारा हो जाता है।। २९॥ एक वर्षतक नियमानुसार अग्निहोत्र करनेसे यनुष्यको जो महान् पुण्यफल मिलता है वही इसे एक बार सुननेसे हो जाता है ॥ ३० ॥ ज्येष्ठ शुक्ता द्वादशीके दिन मधुरापुरीमें यम्भा-स्नान करके क्ष्णाचन्द्रका दर्शन करनेसे जो फल मिलता है है विषयें ! बही भगवान् कृष्णमें चित्त लगाकर इस पुराणके एक अध्यायको सावधानतापूर्वक सुननेसे मिल जाता है ॥ ३१-३२ ॥ हे मुनिश्रेष्ट ! ज्येष्टमासके शुक्रपक्षकी द्वादशीको मध्रापुरीमें उपवास करते हुए यमुनास्नान करके समाहितचित्तसे श्रीअच्युतका भल्लेप्रकार पूजन करनेसे मनुष्यको अक्षमेध-यज्ञका सम्पूर्ण फल पिलता है ॥ ३३-३४ ॥ कहते हैं अपने चंदाजोद्वार [ यम्ना-तटपर पिण्डदान करनेसे ] उन्नति लाग किये हुए अन्य पितरोंकी समृद्धि देखकर दूसरे लोगोंके पित-पितामहीने [अपने चंद्राजीको लक्ष्य करके] इस प्रकार कहा था — ॥ ३५ ॥ क्या हमारे कुरुमें उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ-मासके इक्त्र पक्षमें [द्वादक्षां तिथिको] मधुरामें

उपवास करते हुए यमुनाजलमें सान करके श्रीगोकिन्दका पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजोद्धार उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे ? जो बहे भाग्यवान होते हैं उन्होंके वंशधर ज्येष्टवासीय शुरूपक्षमें धन्यानां कुलजः पिण्डान्यमुनायां प्रदास्पति ॥ ३८ भगवानुका अर्चन करके यमुनामें पितृगणको भिण्डदान करते हैं ॥ ३६—३८ ॥ उस समय यमुनाजलमे स्तान दत्त्वा पिण्डं पितृभ्यश्च यमुनासलिलाप्नतः ॥ ३९ करके सावधानतापूर्वक भटीप्रकार भगवान्का पूजन

यदाय्रोति नरः पुण्यं तारयन्त्वपितामहान् । श्रुत्वध्यायं तदाय्रोति पुराणस्यास्य भक्तितः ॥ ४० एतत्संसारभीरूणां परित्राणमनुत्तमम् । श्राव्याणां परमं श्राव्यं पवित्राणामनुत्तमम् ॥ ४१ दुःस्वप्रमाशनं नॄणां सर्वदुष्टनिबर्हणम् ।

मङ्गलं मङ्गलानां च पुत्रसम्पत्रदायकम् ॥ ४२ इदमार्पे पुरा प्राह ऋभवे कमलोद्धवः ।

इदमार्पे पुरा प्राह ऋभवे कमलोद्धवः । ऋभुः प्रियव्रतायाह स च भागुरयेऽब्रवीत् ॥ ४३

भागुरिः सम्भवित्राय दधीचाय स बोक्तवान् । सारस्वताय तेनोक्तं भृगुस्सारस्वतेन च ॥ ४४ भृगुणा पुरुकुत्साय नर्मदायै स बोक्तवान् । नर्मदा धृतराष्ट्राय नागायापूरणाय<sup>र</sup> च ॥ ४५

ताभ्यां च नागराजाय प्रोक्तं वासुकये द्विज । वासुकिः प्राहं वत्साय वत्सश्चाश्चतराय वै ॥ ४६ कम्बलाय च तेनोक्तमेलापुत्राय तेन वै ॥ ४७

पातालं समनुष्राप्तस्ततो वेदशिरा मुनिः। प्राप्तवानेतद्खिलं स च प्रमतये ददौ॥४८

दत्तं प्रमतिना चैतजातुकर्णाच थीयते । जातुकर्णेन चैवोक्तमन्येषां पुण्यकर्मणाम् ॥ ४९

पुलस्यवरदानेन ममाप्येतत्स्पृति गतम्। पुलस्यवरदानेन ममाप्येतत्स्पृति गतम्। मयापि तुभ्यं मैत्रेय यथावत्कथितं त्विदम्॥ ५०

त्वमप्येतच्छिनीकाय कलेरत्ते वदिष्यसि ॥ ५१

इत्येतत्परमं गुह्यं कलिकल्मधनाशनम् । यः शृणोति नरो भक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५२

यः शृणोति नसे भक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५२ समस्ततीर्थस्नानानि समस्तामरसंस्तृतिः ।

समस्ततिर्थस्तानानि समस्तामरसंस्तुतिः । कृता तेन भवेदेतद्यः शृणोति दिने दिने ॥ ५३

कपिलादानजनितं पुण्यमत्यन्तदुर्लभम् । श्रुत्वैतस्य दशाध्यायानवाप्नोति न संशयः ॥ ५४

यस्त्वेतत्सकलं शृणोति पुरुषः

कृत्वा मनस्यच्युतं

करनेसे और पितृगणको पिष्ड देनेसे अपने पितामहोंको तारता हुआ पुरुष जिस पुण्यका भागी होता है वही पुण्य भक्तिपूर्वक इस पुराणका एक अध्याय सुननेसे प्राप्त हो जातः है।॥ ३९-४०॥ यह पुराण संसारसे भयभीत हुए

पुरुषोका अति उत्तम रक्षक, अत्यन्त श्रवणयोग्य तथा पवित्रोमें परम उत्तम है ॥ ४१ ॥ यह मनुष्योके दुःस्वप्रोको नष्ट करनेवाला, सम्पूर्ण दोषोको दूर करनेवाला, मानुलिक सम्बन्धोंमें परम मानुलिक और सन्तान तथा नायनिका

बस्तुओंथं परम माङ्गरिक और सन्तान तथा सम्पत्तिका देनेबाला है ॥ ४२ ॥ इस आर्थपुराणको सबसे गहले भगवान् ब्रह्मजीने ऋभुको सुनाया था। ऋभुने प्रियत्नहको सुनाया और प्रियत्नहरी भागुरिसे बज्जा ॥ ४३ ॥ फिर इसे भागुरिने

स्तष्पमित्रको, स्तष्पमित्रने दश्रीचिको, दश्रीचिने

सतस्वतको और सारस्वतने भूगुको सुनाया॥४४॥

तथा भूगुने पुरुकुत्ससे, पुरुकुत्सने नर्मदासे और नर्मदाने

मृतराष्ट्र एवं पूरणनामसे कहा ॥ ४५ ॥ हे द्विच ! इन दोनोंने यह पुराण नागराज वासुकिको सुनाया । वासुकिके वसको, वसने अश्वतरको, अश्वतरने कम्बलको और कम्बलने मुल्लपुरको समस्य ॥ ४६-५५ ॥ १४वे स्थलपुर

कम्बलने एलायुत्रको सुनाया ॥ ४६-४७ ॥ इसी समय मुनिवर वेदशिस पाताललोकमें पहुँचे, उन्होंने यह समस्त पुरुण प्राप्त किया और फिर प्रमतिको सुनाया ॥ ४८ ॥ प्रमतिने उसे परम बुद्धिमान् जातुकर्णको दिया तथा

जातुकर्णने अन्यान्य पुण्यशील महाठाओंको सुनाया ॥ ४९ ॥ [ पूर्व-जन्ममे सारस्करके मुखसे सुना हुआ यह

पुराण ] पुलस्त्यजीके वरदानसे मुझे भी स्मरण स्त गया । सो मैंने ज्यों-का-को तुन्हें सुना दिया । अब तुम भी कल्छियुगके अन्तमें इसे ज्ञिनीकको सुनाओंगे ॥ ५०-५१ ॥

जो पुरुष इस अति गुढ़ा और करिन-करनप-नाशक पुराणको भक्तिपूर्वक सुनता है वह सब पापोसे मुक्त हो बाता है॥ पर॥ जो मनुष्य इसका प्रतिदिन अवण करता है उसने तो मानी सभी तीथोंमें स्वान कर लिया

और सभी देवताओंकी स्तुति कर सी॥ ५३॥ इसके दस अध्यामोंका श्रवण करनेसे निःसन्देह कपिला गौके दानका अति दुर्लभ पुण्य-फल प्राप्त होता है॥ ५४॥

१-नामाया (अवर्ष दीर्घ)

सर्वं सर्वमयं समस्तजगतामाधारमात्माश्रयम् ।
ज्ञानज्ञेयमनादियन्तरहितं
सर्वोमराणां हितं
स प्राप्नोति न संज्ञयोऽस्यविकलं
यद्वाजिमेधे फलम् ॥ ५५

यहाजिमेधे प यत्रादौ भगवांश्चराचरगुरु-र्मध्ये तथान्ते व

र्मध्ये तथान्ते व सः ब्रह्मज्ञानमयोऽच्युतोऽस्तिलजग-न्यथ्यान्तसर्गप्रभः

न्यथ्यान्तसगत्रभुः तत्सर्व पुरुषः पवित्रमयलं शुण्यन्यठन्याचय-

शृण्वन्यठन्वाचय-न्याप्नोत्यस्ति न तत्फलं त्रिभुषने-वेकान्यस्टिटिटि

श्वेकान्तसिर्द्धिहरिः यस्मित्र्यस्तमतिर्ने याति नरकं

स्वर्गोऽपि यश्चिन्तने विद्यो यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः ।

मुक्तिं चेतसि यः स्थितोऽमलधियां पुंसी ददात्यव्ययः कि चित्रं यद्घं प्रयाति विलयं तत्राच्यते कीर्तिते ॥ ५७

तत्राच्युते कीर्तिते यज्ञैर्यज्ञविदो यजन्ति सततं यज्ञेश्वरं कर्मिणो

यहेश्वरं कर्मिणो यं वै ब्रह्ममयं परावरमयं ध्यायन्ति च ज्ञानिनः।

ये सिञ्चन्य न जायते न म्नियते नो बर्द्धते नैवासत्र च सद्भवत्यति ततः

किं वा हरेः श्रूयताम् ॥ ५८ कव्यं यः पितृरूपधृग्विधिहुतं

हव्यं च पुङ्के विभु-देवत्वे भगवाननादिनिधनः स्वाहास्वधासंज्ञिते जो पुरुष सम्पूर्ण जगत्के आधार, आत्मके अवसम्ब, सर्वस्वरूप, सर्वमय ज्ञान और ज्ञेषरूप आदि-अन्तरहित

तथा समस्त देवताओंके हितकारक श्रीविष्णुधगबान्सा चितमे ध्यान कर इस सम्पूर्ण पुराणको सुनता है उसे निःसन्देह अश्वमेध-यज्ञका समग्र फल शार

होता है ॥ ५५॥

श्रीविष्णुपुराण

11 46

हीयत

जिसके आदि, मध्य और अनमें अखिल जगत्की सृष्टि, स्थिति तथा संहारमें समर्थ ब्रह्मझानमय चराचरगुरु भगयान् अच्युतका ही वर्तिन हुआ है उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराणको सुनने, पढ़ने और धारण करनेसे जो फल प्राप्त होता है वह राग्पूर्ण ब्रिलोकीमें और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकाना मुक्तिक्य सिद्धिको देनेवाले भगवान् विष्णु ही

इसके प्राप्तव्य फल हैं।। ५६॥

जिनमें चित लगानेवाला कभी नरकमें नहीं जी सकता, जिनके स्मरणमें स्वर्ग भी विश्वरूप है, जिनमें चित्त लग जानेपर महालोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है तथा जो अव्यय प्रभु निर्मलाचेत पुरुषेकि हदयमें स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं उन्हों अच्युतका नवेर्तन

ही क्या है ? ॥ ५७ ॥ यहबेक्त कर्मनिष्ठ स्क्रेग यहोंद्वारा जिनका यहेश्वररूपसे यजन करते हैं, ज्ञानीजन जिनस्य परावरमय ब्रह्मस्वरूपरो ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करनेसे पुरुष न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है

और न क्षोण ही होता है तथा जो न सत् (करण)

हैं और न असत् (कार्य) हो है उन श्रोहरिके अतिरिक्त

करनेसे यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य

और क्या सुना जाय ? ॥ ५८ ॥ जो अनादिनिधन भगवान् विमु पितृरूप धारणकर स्वधासंज्ञक कव्यको और देवता होकर अग्निमें विधिमूर्वक हवन किये हुए

स्याहा नामक हच्यको ग्रहण करते हैं तथा जिन समस्त राक्तियोंके आश्रयभूत भगवानके विषयमें बड़े-बड़े यस्यित्रहाणि सर्वशक्तिन्छये मानानि नो मानिना प्रथवित हिन्त यातो हरिः ॥ ५९ नानोऽस्ति यस्य न च यस्य समुद्धकोऽस्ति वृद्धिर्न यस्य परिणामविवर्जितस्य । नापक्षयं च समुपेत्यविकारि वस्तु यस्तं नतोऽस्मि परुषोत्तममीशमीङ्यम् ॥ ६० तस्यैव योऽनु गुणभुग्बहधैक शुद्धोऽप्यशुद्ध इव भाति हि मूर्तिभेदैः । ज्ञानान्वितः सकलसत्त्वविभूतिकर्ता तस्मै नमोऽस्तु पुरुषाय सदाव्ययाय ॥ ६१ ज्ञानप्रकृतिनियमैक्यमयाय भोगप्रदानपटवे त्रिगुणात्यकाय । भवभावनकारणाय अव्याकृताय बन्दे स्वरूपभवनाय सदाजराय ॥ ६२ व्योमानिलासिजलभूरचनामयाय शब्दादिभोग्यविषयोपनयक्षमाय । समस्तकरणैरूपकारकाय पुस: व्यक्ताय सुक्ष्मबृहदात्मवते नतोऽस्मि ॥ ६३ विविधमजस्य **इ**ति यस्य <u>प्रकृतिपरात्ममयं</u> सनातनस्य ।

भगवानशेषपुंसा

हरिस्पजन्यजरादिकां स सिद्धिम् ॥ ६४

340 5

प्रदिशत्

प्रमाणकुशल पुरुषोंके प्रभाण भी इयता करनेमें समर्थ नहीं होते वे श्रीहरि श्रवण-पथमें जाते ही समस्त पापीको नष्ट कर देते हैं ॥ ५९ ॥

जिन परिणामहीन प्रभुका आदि, अन्त, वृद्धि और

क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ हैं

उन स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तमको मैं नमस्कर करता हुँ ॥ ६० ॥ जो उन्होंके समान गुणोंको भोगनेवाला है, एक होकर भी अनेक रूप है तथा शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपेके कारण अङ्गुद्ध-(विकारवान्-) सा अतीत होता है और जो ज्ञानस्यरूप एवं सपस्त भूत तथा विभृतियोंका कर्ता है उस नित्य अञ्चय पुरुषको नयस्कार है।। ६१ ।। जो ज्ञान (सस्त), प्रवृत्ति (रज) और नियमन (तम) को एकतारूप है, पुरुपको भोग प्रदान करनेमें कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अव्याकृत है, संसारको उत्पत्तिका कारण है, उस खतःसिद्ध तथा जराञ्च्य प्रभुको सर्वदा नयस्कार करता है॥ ६२ ॥ जो आकाश, वायु, अधि, वल और पृषिवीरूप है, शब्दादि घोग्य विषयोंकी प्राप्ति करानेमें समर्थ है और पुरुषका उसकी समस्त इन्द्रियोद्धार उपकार करता है उस सुक्ष्म और विग्रद्रुव व्यक्त परपात्मको नमस्त्रर करता है ॥ ६३ ॥

इस प्रकार जिन नित्य संगातन परमात्मके प्रकृति-पुरुषमय ऐसे अनेक रूप है वे भगवान् हरि सपस्त पुरुषोंको जन्म और जरा आदिसे रहित (मुक्तिरूप) सिद्धि प्रदान करें ॥ ६४ ॥

इति श्रीविष्णुपुरुणे पश्चेंऽशे अष्टमोऽच्यायः ॥ ८ ॥

इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमति

विष्णुमहापुराणे षष्ठोंऽशः समाप्तः ।

इति श्रीविक्युमहापुराणं सम्पूर्णम्

॥ श्रीविकवर्पणयस्तु ॥

समाप्त

| श्रीवि                  | ष्णुपुरा | णान     | तगत    | श्लाव  | <b>ानामकारादिक्रम</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गानुव | क्रम्: | •         |
|-------------------------|----------|---------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|                         |          |         |        |        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |           |
| হতাবন:                  |          | अंद्याः | आख्याः | इस्कें | इल्लेब्स:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ओझाः   | अध्याः    |
|                         | 310      |         |        |        | अङ्गारसुनीयवित्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 854   | Ę      | ₹₹        |
| अक्टोरस्यतनुबन्धाम्     |          | 2       | ¥      | ے      | अचिरादामधिष्याधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Lq.    | <b>३२</b> |
| अकारुगर्जितादी च        | 4.48     | 寻       | 8.8    | 共독     | आचित्रयम् कीत्रेयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 4      | 3-6       |
| अक्रिब्रनमसम्बन्धम्     | *=-      | 3       | 25     | 53     | अच्छेनरगन्धरेत्रीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 3      | 更更        |
| अकृष्टपच्या पृथियी      |          | 5       | 23     | 40     | अच्युतोर्जय तहिरूपं रलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | A      | 43        |
| अकृत्वा पहर्याः द्वीचम् | 187      | 2       | न्द    | 3/3    | अच्युठोऽप्यतिप्रणतासस्मात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 404   | 8      | 63        |
|                         |          |         |        |        | and the second s |       |        |           |

अवयहलदेवस्तम्

अध्यक्षेत्र स्वरूधः

अञ्चल्यान्यः पुत्रः

अजन्मन्यमरे विकर्ण

अजायत च विप्रोऽसी

अञ्जीननसुष्करिष्याम्

**अज्ञान तामसो भाषः** 

अञ्चानतमसाञ्चलः

अञ्चलकुरुनामानम्

अणुष व्युवयत्री च

अगुष्कवर्तम धान्यानि

अत कार्न प्रवक्ष्यांन

अतश्चेक्ष्यकाले परिषयाः

अणोरणीयांसकसत्त्वरूपम्

अन्<u>मृह्मञ्जूज्ञ</u>ाह्माः

अतश्च यान्यात्ः

अतिष्ठ पुस्तंत्राम्

अतिचयस्त्रिकता

ऑतदुश्संब्रारिणः

र्ज्यातिस्थायनं क्रुरम्

अतिश्वियस्य मदाशः

अतिधियंस्य प्रप्रादाः

अतिथि ज्ञागते तथ अतिथि सद्र सम्बाहर्

अतिबेगिक्या कालम्

अतिभीमा समागन्य

अतिविभृतेः

क्ष्यां तु सहस्राग्यम्

अज्ञाद्दर्भः अजानता कृतिमदम्

अजधीदस्य निस्मी नाम

अजगोदस्यान्य ऋसनाना

अजमीर्डाहुजमोरुपुरमीराः

300

àu.

34

28

ٷڿ

4/3

ţŝ

35

30

극한

13.3

بالق

şų,

46

海散

4

Ŷ4

21

ξţ

ψle.

t o

84,

48

83

3

Ŗ

Ģ0

R

28

3

र् वह

₹₹

66

24

20

48

44

38

Ц

8

K

K

Ä,

Ŋ.

Ŋ,

₹

×

Ľ,

Ť

Ę

Ę

P

3

ş

Ŗ

إيا

ą

¥,

Ē

¥

Y

8

¥

ş

4

3

Ę

ş

₹

Ż

35

28

78

tt

23

98

19

ŧ

×

导通

53

4

Ę,

£ţ

9

33

99

Ŕ

Ŕ,

ŧ

3

考る

२२

ŧ

13

7

813

22

4

99

ŧ٤

4

RC

13

63

206

ŧ

30

35

45

20

Ü

44

.

凝風

36

80

75

Q.a

59

224

B'B

43

FK

8,8

73

13

٩

33

84

4

38

ţŧ

ćŧ,

¥

Щ

ą

ą.

1

 $\mathbb{I}_{\mathbb{I}_{\underline{k}}}$ 

Ī,

₹

Ę

ч

Y

à

१६

23

१क

\$15

22

₹⊘.

२२

3

۷

15

SV.

ξ

Ą

23

99

9

44

28

R. La

₹

Ç

Ř,

[19

77

40

RX.

19

የረ

Ę

E,

l bij

ق

ŧ

₹

Ę

अवृत्ताप्रयणं यस

अङ्गरतृत्राययंत्रमुखाक्ष

अक्रुरोऽि विनिषकस्य

अकूरः कूरहदयः

अक्षरं तत्परं ब्रह्म

अक्षप्रमागमुगयोः

अस्तिगेषु समस्तेषु

**अक्षेणामपैपत्**युप्र॰

अक्षेत्रियपोऽत्र बहुसाः

असिलजगतसपुर्भगवतः

अगस्तिग्रिजंडवानलश

अम्हणापारमश्चयम्

अध्ये कव्यवाहत्य

अप्तिगुञ्जसयेद्धातुम्

अग्निबाहुः शुनिः शुक्रः

अप्रियुत्रेः कुम्बरस्

अमिहोते भूयते या

आग्नस्तुवर्णसा नुसः

अप्रेः शीतेन नोयस्य

अञ्चलकादिरूपेण

अग्रन्यहाँ विकासाधः

अङ्गयेषा प्रयी विष्णोः

अङ्गारकोऽपि शुक्तस्य

अक्षुति वेदाशस्याः

अङ्गुष्ठार्द्य समाद्धः

अङ्गलस्याष्ट्रभागोऽपि

अङ्गिरसञ्च सक्वशात्

व्यक्तदनयानसातः

अग्रजस्य हे हीयमक्तिस्कया

अख्रिलजनमध्ये सिहनददर्शनः

अङ्गरमग्वतः तम्

अक्षाय्यं गान्यदाधारम्

अङ्गरोऽप्युतममणिसमुद्धतः

#### (\$53)

अच् इसिंग्रावन्यम्

अंदरः अध्यक्षः इस्तेन

\$61,1126.3 CR

\$6.00**次**0.00**元**0.00

\*\*\*\* 23. 1. 4. EEB

18'11 - 18'11 12'8

इस्के

52

अवेद्धाः अवस्याप

x 3x 80\$

इस्सेकाः

अवीता वर्तमानासः

अर्वाय होटिल बार्छ।

*હાતી તબત-પાંચમા*ને

अथ जिल्ह्हीपश्चश

| <i>અત્યા</i> લમસ્યાલમા      | 4. R. 3           | अय गाद्ववक्ष्म्यायसक्         |                                               |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| आ <u>र्व ताचांगर्याल</u> ीक | … ફ ૧ ૧           | अथ दुर्वसोवैशयनधारम           | লং <b>্বর্গ</b> ে গ্রে <b>গ্র</b> িক (১৮)     |
| अर्तेच जागरूवर्ष            | ·· 3 85 49        | अथवा कि तदासमें।              | •••                                           |
| अते गतस्य प्रमुखान्         | ··· ५ ≩ሪ · ዷዊ     | अपना बाद्यः शहः               | ••• <b>५</b> हा १ <b>२७</b> १०० व्हेर         |
| अहो सन्दर्भ नाभ्याम्        | . 3 5 38          | अथवा कीरवाजसम्                | क्रम <b>। ६</b> ०० ३ <b>३६</b> ०० ७ ३३        |
| अतं। प्रसमस्य धोअशस्त्री ।  | x 23 eqc          | अध उपुत्तरं कर्त              | *** 4 388 *** \$6                             |
| अवेधकें ममाभीयम्            | ··· ৮ ৬ ২২        | अथ हर्व्हेक्नोऽने च           | *** \$1,550,\$1,000,000                       |
| अतः क्रीलकपुर्वकृतनेतः      | A. 3. 65          | अवर्ययेदं समुनिः              | 7 & 2                                         |
| अनः परं नवातः               | × 32 2            | अथ मुद्धे नृहे सस्य           | ··· 3 185 185                                 |
| अतः संस्थापते सार्गः        | 9 3 ×             | अयं तत्रहैं। च                | X X 50                                        |
| आहः परं स्विध्यानस्य        | ४ २१ १            | अय पृष्टा पुनएयक्रवीत्        | ··· X popping consider                        |
| अतं गभा वाटवर्वाहरूपु       | ··· 4 4 30        | अध्यन्नद्यगुरु                | ··· × 9 9%                                    |
| <i>સંભેનામું</i> લુઝ૧૦      | 4 '19 42          | अय भएकत् पितानक               | ··· With the sales                            |
| अस्यासम्बद्धतोक्ष्योत्माः   | 4 4 88            | अवस्थाभ ततीरम्                | ··· २ :१३: ः १३                               |
| अत्यस्थित सोउच्छ            | ··· 4 45 46       | अधान्यमञ्जूरणकमाद्यय          | ¥ & 61.                                       |
| अत्यन्तं न्यमिताद्वानाम्    | ·· १ १७ ६१        | असाह याजनस्वयस्तु             | ફ ધ દ                                         |
| अस्यानीअगत्पिकाणाय          | & & \$e           | अधाद भगवान्                   | X 4 X                                         |
| अत्र हि सहो मुखनाधस्य       | ·                 | अधार कुम्पामकूरः              | ··· • • • • • • • • • • • • • • • • • •       |
| अत्र इस्स्वः                | g . 28 . 3 .      | अधागत्य देवराजाः ज्यवीत्      | ४ २ ६०                                        |
| अत्र जन्मसहस्तकाम्          | २ ३ २३            | अ <u>धान्तर्जला</u> जीस्थतः   | ··· 😽 💥 🤻 🕾 💯                                 |
| अप्र हि संपी                | स ४ देवे द        | अध्यक्तरपक्षीयैभौतैः          | •••       ४ এ বংগ্ৰহণ নহুহুহ                  |
| সাস বা হয়েশ্বর             | ¥ <i>≩ ∜</i> 3    | अधाराङ्ग्रदः स एषः            | ባያ - ሽለተርያቸው ለተ <b>ጀ</b> ጀ                    |
| अत्र देवासाचा देखाः         | ६ ८ १४            | अयानारिश्वे वापुर्वः          | ··· Quality Company                           |
| अंत्रानुबंदारहीको भवति      | γ <b>ξο </b> ξ    | अप्रान्तरिक्षे वापुर्यः       | म १६ २६ स                                     |
| अञाये इलेकः                 | ४ २१ १७           | अधाहान्त्रहिंतो विष           | un 4200 2402 26                               |
| अत्रामुर्गराहरोकः           | × 32              | अयोश्यामित्र सर्वतान्त्       | ··· 8/10/20/20                                |
| अञ्जलकोर्चमोः कृष्य         | ··· # 3. 25       | अधेताम् केवानायतः<br>-        | ¥1-104(70)48                                  |
| अयत्तो च स्तरः              | '8 8 4£           | अर्धनन्तरिको जीवनृतकान्       | ··· ¥ 3500,\$400,984\$                        |
| अम्बंधि भारते हेप्टम्       | 75 \$ 5           | अर्थनामञ्ज्यनेवाप्रिस्वर्रस्य | ··· ¥ & 68                                    |
| अवनि श्रुको इस्रोकः         | & & VS            | अर्धेन देवर्षयः               | ··· \$25576,00004                             |
| ऑदर्थां सहा यदिश            | ·· \$ 3 · 70      | अर्थनं स्वम्हराय              | ¥ :::\\\?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\       |
| अवेसमेनः                    | x 6 6             | अर्थन अञ्चेताच                | 2 55 50                                       |
| आफेर्ज्यहरू ये तेन          | ··· & \$3 34      | अर्थनं भगवानात्               | x x 34                                        |
| अद तहें। पंपायक             | 8 . 5 54          | अमोपनाक्षास्त्रय              | ··· ५ १२ १३                                   |
| अह प्रस्तानदनः              | ··· १ १२ ५०       | अस्टिनं सुदो विष्णुः          | · ५ ३० स्ट                                    |
| अर्थ देखेशांख               | ४ ६ ६             | आदित्या तु कृतानुष्कः         | G (130                                        |
| अथ वी चत्रकः स्तेत्रम्      | ल है १३ के        | अदीर्महस्त्रमस्थ्लम्          | ··· १ १४ ३९                                   |
| अथवा त्राय को दोषः          | <b>૧ ૧</b> ૫ ઝલ્વ | असुरुपाय रासस्तरमे            | <b>G</b> p. 33. <b>\$2</b> ,675 or <b>\$2</b> |
| अय पुत्रसहस्त्राणि          | 8 84 .8a          | असुष्टाः पुरुषस्स्रीपिः       | 4 2 4                                         |
| अब देलेशर प्रोतुः           | 6 60 RC           | अहा मे सफले जन्म              | 4 40 3                                        |
| अस भद्राका भूतान            | 8 80 68           | अध्यापसापूर्णिकाव्यसम्        | மு. <u></u>                                   |
| name di Santa               |                   |                               |                                               |

असैय ते व्यत्सेकारकावत्वाः

8 9 20

अनुरक्ष दिस्ही चैव

अंस्ड अध्यक इसके

रेल , १२% व्यक्ति

Propertion of

18

अंशः अध्यक् १एक

7.7

ų

अर्धन देव कंछे अपू

अभिक्दो (बे.स.स्.

अनुसं देवि प्रयक्त्

अनुदिशको इसि केनेतृक्

| का सन्। देश अस्तितेशम्        | 4 3 35                                | अनुहरस्य दिल्ला चय         | A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अधननीजपुद्धम्                 | ··· \$ \$ \$ ···                      | अनुदिशनुक्रवस्तरः          | ४ २ <b>१</b> १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अध्यक्तमी न तेपासाम्          | 90 × 5                                | ध्यादिने प्राथमाग्रदः      | ··· Strifferen Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अपक्षेष्यं च ते शेलः          | \$ 3 21                               | अनुपार्जन <b>म्हा</b> न्य  | - 4 (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अधिसीमकृष्णत्                 | & St @                                | अनुरागेण दीक्षिरन्दम्      | · ५ ११४ । १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अधीमुखे वे क्रियते            | ·· 6 ' 4 84                           | अनुमुक्त्री ततस्त्री सु    | <u>4990</u> 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अमारियोगिर्द्यने              | ··· * * * * **                        | अनुमृतमितानश्रीका          | ··· € 4 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बनाग्रहणसा च                  | x \$4 \$0                             | अनुवनेक व्यवसार यहेतुः     | ··· \$ : : 28 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>अनन्यचेतस्य</b> तस्य       | \$ \$5. 10                            | अनेन दुष्टकिना             | 4 35 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अननारे च तुर्वसुम्            | ··· 8 49 43                           | अनेकनगराहरूपम्             | ··· ६ ७ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अनम्पर्व्यं प्रत्योक्तेपान्   | 3 . 49 . do                           | अनोगनसङ्ग्रीयः             | en Romania (Sept. 1994)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क्षवन्तरं च सर                | x a = \$2                             | अन्तर्वले यदाशर्यम्        | ··· Googganing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अनरण्यास पृषदशः               | x 5. 60                               | अन्तर्दानं गते तस्मिन्     | ·· च्यार्वः अर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अनसको इसी सुरो                | ५ १३ १६                               | असर्वत्यदृश्यदाने े        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अनुन्तरं हरेइकार्ल्य          | ··· ५ ২২ ছ                            | अत्तरस्थामाचनस्यत्         | X & 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अनुसरं चाडोगः                 | R SR 68                               | अन्तःपुरामा मद्धाः।        | म, २० २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अनन्तरं च सप्रपद्             | ४ १५ २८                               | अन्तः प्राचेष्टश्च धान्याः | A 53 RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अनस्मित्रस्य पुत्रः           | 8 83 x 6                              | अन्तःपुरं नियतित्तम्       | n- <u>წავეგტება (გ</u> წ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अनभित्रस्थान्वये              | ¥ 4% .€                               | अन्बकारीकृते लोके          | 4 88 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्ष्मन्तरं <b>भातिभुद्ध</b> ः | ··· & \$5 .33                         | अञ्चलवरीकृते होनेह         | <b>6</b> 00003000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अनन्तरं च तेरुत्तम्           |                                       | अन्य सम्बद्धाः नम्         | ··· \$ 4 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अनन्तरं च देगापि              | X X A                                 | अभारतकान्त्रसम्            | ··· 2000-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अनसूचा कथैबाप्रैः             | ा १ १० ८                              | अप्रामक समुद्धुत्य         | ··· क्राह्मालाह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अनावृद्धि भवत्रात्राः         | হ হ ২ <b>২</b> ৮                      | अप्रन था यथाइक्या          | ··· \$ RY SPRY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अनाव्यवदिसम्पर्कत्            | € 34 ,6 <i>5</i>                      | अने बलाय में पूरी          | 3 88 : 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अन्यतिस्समसीध्                | … ક્રું ≒ે ≩ફેર                       | अन्दरनन्त्रकृतीः पुण्यैः   | 111 \$ 200 p. 200 |
| अग्रात्स्यातम्बद्धिया         | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · | अन्यका सकारत स्रोकाः       | . 8 88 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अन्तरि भीगवानकार्यः           | ₹ ₹ ₹ <del>?</del>                    | अन्यामे कादसत्तिहरम्       | 8 8 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अनार्धाधतमे चिन्दैः           | ···· \$7 . \$8                        | अन्यानप्रत्यपापष्ठः        | \$360.48000.00 <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अनाकरशमसस्पर्यम्              | ··· & 38 80                           | अन्यसं देव भार्यताम्       | က ရုံ သချုံရားသက <sup>ား</sup> သည်။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अनानगादमसम्बद्ध               | ++ 6 68 . 26                          | अन्याश्च भार्याः कृष्णस्य  | ધ વ્ઠે ક                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अकदिनयान्तम्जम्               | ··· १ १७ १६                           | अल्याश्च दालदास्त्रत्र     | ··· २ ः ४००६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अनासी नत्मार्थक               | 5 38 - 58                             | अन्याच एवं युनिहतुः        | x 2x <3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अनामच्छति तस्मिन्त्रसेनः      | A \$3. 54                             | अन्यानध सङ्गीयान्          | ··· 4 · 4 · 12 · 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अनाळकीव साधुत्बहेतुः          | ™ ሄ ₹ዬ ሪቴ                             | अन्य क्वाति भी गोपाः       | લ કરૂ રહ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अनास्येपसम् <u>यासम्</u>      | ··· 4 \$6 49                          | अन्यः सहस्रदासस्य          | \$ 100800088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अन्तिकोत्ती समिननः            | X 24 Xa                               | अञ्चलतिर्वतस्य             | - 3 008 00 <b>9</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अभिकेतः समाज्याः              | 4 4 23                                | अन्यनक्षणगृद्धिम           | 4 2 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अनिन्धं भक्षदेदिस्यम्         | 3 '{\$ 'CR                            | अनेपो धेव अनुसम्           | ··· 1 002 300 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अगिलस्य दिला पार्ची           | 4 .40 512                             | अन्ये च पण्डवामानाज्ञः     | 2 5° 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अनिकानने च मपुरस्ती           | x 43. xc                              | अन्येनीस्थापक्षेत्रन्येन   | & 4 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               |                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

सन्दे तु पुरुषना प्र अन्देश्चे दुसंगे स्थातम्

अन्देश यो न प्रयुति

ų **ફ**ફ. છ

6 . 50 ..

7.0

28

## (४६३)

|                              | ,                                                       | 946)                           |      |                |           |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------|-----------|------------------|
| · इत्येकाः                   | र्भशाः अध्याः   इंटोः                                   | ्रस्के <del>क</del> ः          |      | 3,5%           | अध्या॰    | হক্ত             |
| अनेऽपि सस्केत मृखः पृतिकाम्  | 8 5 PS                                                  | अभिष्य सुरो औरम्               |      | ₹              | ₹         | 56               |
| अन्योन्यमृतुस्ते सर्वे       | <b>१ १५ ५</b> ८                                         | . अभिञ्चलक्षया स्तेनः          | F11  | · 🕏            | १५        | 5                |
| अपर्यः कृतिकानो तु           | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   | अभीष्टा सर्वेद्य यस्य          |      | L <sub>E</sub> | 구노        | 4                |
| उत्पद्भवा तन्यासम्           | 8 8                                                     | अमुक्तवस्यु चैतेषु             | 400  | 콯              | 7.5       | 95               |
| अयसर्पियी न तेखे वै          | ··· २ ः४ १३                                             | अधृद्धिदेखेऽस्य पितेति वैदेतः  | ***  | ×              | ų,        | 43               |
| अपलब्धे न गच्छेच             | ··· के ११ रक                                            | अभ्यर्थिताचि सुद्वदा           | -11  | Ę              | - 3       | २२               |
| अपहिन्त तमो यश               | ·· क ५-०००३३                                            | <b>अप्रस्</b> वः ध्रयतस्यापः   |      | 3              | 3         | ţο               |
| अवध्यसम्बद्धः सोऽपि          | २ १३ ४१                                                 | अन्तेषु मनावज्ञा               | 4.4  | 14             | X         | ર                |
| <u>अपश्चयदिना भाग्याम्</u>   | 8 \$                                                    | अन्बद्यदिन्द्रस्तोमेन          | 611  | A              | Ť,        | 美量               |
| अन्यसङ्के व्यक्ति सु         | ह ं ८ंव श्र <b>हर</b>                                   | अन्द्रशास्य नदा पुष्य          | 71 5 | ē              | ξX        | Z                |
| अपन्यपि नुगो यहा             | E & 45                                                  | अन्यवारक यदा नेत्र*            | -11  | \$             | ξķ        | 13               |
| अपने तत्र पनिश्च             | ·· 2 26 33                                              | अभितामा भूतस्या                | 717  | 3              | Ŗ         | 99               |
| अस्पास्य सा तु गन्धर्वान्    | म्म <b>५ हर</b> ीय अन्ह                                 | अनुष्टं जायते मृष्टम्          | 771  | 3              | 24        | २८               |
| अपि थनाः कुले जायात्         | ३ १४ २२                                                 | अनुतस्रादिणी दिस्ये            | HFF  | G,             | 23        | ११               |
| अपि ते प्रामा सप्तिः         | ٠٠٠ <b>٦ ڳ</b> ٽ ڳڻ                                     | अन्वरीयमिवाभाति                | 771  | Ę              | 可.        | 5.0              |
| अपि स्ट्रांस राजेन्द्र       | 4 450000                                                | अन्य यत्त्वमिदं प्रास्य        | •••  | 7              | 13        | રૃંધ             |
| ऑप दस्स कुले खायात्          | ··· \$ 98 '\$8                                          | अञ्चरीषस्य मान्यातृतस्यस्य     | 775  | 8              | Ė         | ÷                |
| अपि नस्ते भविष्यति           | 35 py 4 ···                                             | अञ्चरीपस्यापि                  | ***  | 3              | ą         | Ġ.               |
| अर्पष्टया तमोः क्द्रगण्      | ··· 3 (\$ \$ \$ \int \int \int \int \int \int \int \int | अन्त कथफा वयम्                 | ***  | ¥              | =         | 28               |
| अंपुना तस्य सा पत्री         | ··· 8 64 68                                             | अपनस्य तरस्यादी                | 120  | 7              | 4         | \$4              |
| अपुत्रा प्रागियं विष्युम्    | ··· १ १५ '6                                             | उपयोग भूने प्रशः               | 44-  | ğ              | lg-       | 6                |
| <u>अपुण्यपुरुषोपरमे</u>      | - 6 S - 690                                             | अवगन्यदेऽस्पत्रस्यारुपानीःस्यः | 100  | 35             | 4         | 66               |
| अपुज्य च पृथुकः              | ··· 16 ' 4 70                                           | अवस्मान् कार्जिः               | 755  | 8              | ÷         | 90               |
| अपूर्वमित्रहोत्रे च          | *** \$ \$\$~~~****                                      | अयगतीन दुगला संत्राचित्        |      | ¥              | <b>73</b> | 8,6              |
| अपुर्यन्यस्वरणाहो            | १ <del>१४</del> ७                                       | अवनिष च वहाद इसरम्             |      | 3              | \$\$      | १३६              |
| अप्यत्र वसी भवतकः सुराम्     | # ¥ ¥ \$ 0€                                             | अवनेप्रेक्ट्रिनो धन्त्री       |      | 4              | 36        | १५               |
| अध्येष मां कंसपरिप्रहेण      | ··· 4 \$6 7 38                                          | अयुजो फोजयेत् व्यमम्           |      | ₹              | 83        | 26               |
| अध्येव पृष्टे मम इताययम्     | 4 819 86                                                | असे कुरुर त्य पीत्रस्त         |      | e <sub>k</sub> | 34        | र्रेक            |
| अन्यतेऽस्मत्युद्धाः करुभाषणः | x & \$188                                               | अयं हि वास अतब लगरतमा          | 140  | 8              | E.        | 8                |
| अध्यानेन च विजिह्येन्द्रम्   | ··· ४ ९ १६                                              | अयं स पुरुषेत्वृहरः            | ***  | 8              | €         | 93               |
| उन्प्रतिस्तस्य केम्बः        | m & forward                                             | अर्थ हि भगवान्                 |      | ×              | 34        | to               |
| अप्रतिरमस्यापरः              | x +3 0                                                  | अयं च तस्य इस्लेफ              |      | 8              | 90        | 23               |
| अन्नापायल्यु स्त्रस्या रह    | ··· ६ · खेल्ल्य्हर                                      | अपं चास्य महालाहुः             | 178  | ě,             | 20        | 86               |
| अप्रियेण तु तान्दृष्ट्वा     | 2 4 78                                                  | अर्थ स कथ्यते पाई              |      | 4              | 90        | 88               |
| अप्सु तस्मत्रहोरात्रे        | २ १२ प                                                  | अये हि सर्वलेकस्य              |      | *              | 50        | L <sub>Q</sub> O |
| अच्छे च पूर्ण                | Y E 67                                                  | अर्थ समस्त्रजगतः               |      | R <sub>4</sub> | 70        | 80               |
| अभवन्दनुपुत्रांश             | 4 54mm n.A.                                             | अस्बोङसञ्दममृतम्               |      | 7              | 18        | 85               |
| अनब स्वपूर्वेभ्यः            | 3 8- 76                                                 | <b>अस्टि</b> ।तासे हतीरः       |      | ₹.             | *         | 38               |
| अमयप्रगत्मीहारणमेव           | 8 38 ··· 36                                             | आएक्के कुरश्रेम                |      | \$             | 13        | 5,0              |
| अधियन्द्र गर्ना महस्यात्     | on a garante                                            | अरिष्टा धनुकः केली             | 140  | e,             | ą.        | 58               |
| अधिष्टुष च तं सम्भिः         | 4 \$ 4                                                  | असहो धेनुकः केशी               | 116  | 4              | ₹0        | 89               |
| अभिक्षिति दाष्यत्यः          | ४ २४ छह                                                 | अध्यक्षी बसुर्यामः             |      | ર              | રવ        | 804              |
| अधियनोस्तरायां परिक्षीयेषु   | क १००० वर्षे                                            | अस्तिते नहां सहस्              |      | 3              | . 3       | ₹€               |
| सभिषिको यहा राज्ये           | **                                                      | अक्रप्रसम्बर्धाम्              | . 14 | Ą              | 8         | 24               |

### **(**8£8)

अञ्चाः अध्यकः स्टोन

| क्लक्कि:<br>-                    | अच्याः अरेक्स्ने दस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>इस्मन्त्रः</b>                   | अक्षाः सम्बद्धः १८६५                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| अर्ज़रचेव मि तस्य धाः            | ee - ইং০ ইউ চন্টেটেই                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अविशितोऽप्यतियरम                    | \$ .\$\cdot \psi \psi \psi \psi \psi \psi \psi \psi |
| आर्चीर्भसंघते तस्पन्             | & & Zo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अविद्योज्ये स्या पूरो               | ··· 4 96 ··· 12 '                                   |
| अर्जनसम्बद्धस्यान्               | ··· \$ 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ब्राधिद्यामहित्यस्या</b> नः      | ··· ৬ বৃহ্নত্তিশ                                    |
| उस्त्रीनाधै त्यहं सर्वान्        | 4 45 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>गरिक्</b> तुक्ते पहाक्षेत्रे     | ५ देश ३०                                            |
| अर्जुनोऽपि तदान्तिस्य            | W. 346 inthone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>अधीरकोऽनुगमनम्</b>               | ··· ५ ३८; ∷≹∳                                       |
| अर्थी विस्कृति वासी              | 39 5 9 ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अञ्चल कारण यसर्                     | 29 5 3                                              |
| अर्धनारीनरवापुः                  | t 19 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अस् <del>य के</del> लावृत्ये अस्तन् | રૂ રે. ક્લ્                                         |
| अर्यमः पुरस्क्षेत्र              | j fa j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अज्ञब्दमाचरस्यापि                   | F <sub>i</sub> - 4 <sub>1</sub> - ⊕\$               |
| अर्थोक्सोलस्यु क्येथतः           | ou transferation beauti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अञ्चलक्षेत्रेर तत्                  | ··· ዺ - ବିଶ୍ରାମଙ୍ଗରିତ                               |
| अर्हण्य प्रस्थेतं स              | c 33 g m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अभारतिहती प्रेशन्                   | £ \$ %0                                             |
| अईतेतं गराधमंत्                  | 40,55 <b>45</b> 0000 <b>34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अञ्चासम्बद्धसम्बद्धाः               | <b> ફ ७</b> ,<ా≒ <b>३१</b>                          |
| असमान्यसम्बद्धाः                 | ··· t t 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अञ्जूषि मस्त्रेर सुधः               | <b>६</b> ५ का हिंद                                  |
| अलमसम्बेदसद्बर्शन                | ४ ३ ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | असेन-वेन्सेन्स्                     | ··· ३ ११::::१२०                                     |
| अस्त्रतच्यानकातिः                | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अभेषभूभृतः पूर्वम्                  | 63 E                                                |
| अलाहुं गृजनं सैत                 | ··· 8; :: (\$\varepsilon \cdot \varepsilon | <b>এইডব্ৰহাথা</b>                   | —                                                   |
| असे ते बोडक कर्ष                 | 4 42 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अध्ययत-पर्या पूरत                   | ·· 3 22 50 CM                                       |
| अर्ल शक प्रयक्ति                 | 44 the governor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अव्यक्तस्य मुरुको नाम               | ··· 8 2 .43                                         |
| अस्त शासन गोपात्यः               | ų <b>ર</b> હ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अधिनी क्सबक्षेण                     | 411 Q - \$1500 EX                                   |
| अलं निरम्परिदेगीः                | ··· tomitunite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अष्ट्रनोऽनुम्हः सर्गः               | 6 4 32                                              |
| अस्त महीन्द्री उद्यापम् वर्गानि  | " Y " " 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अष्टरमेरितसम्बद्धि                  | <b>१ চ</b> ান্ত্রীয়                                |
| अस्पप्रसादा पुरुकोषाः            | m Brank Bank 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अशहरितस्त्रास्त्रीय                 | ··· ₹ 20000 <b>%</b> \$                             |
| अल्पप्रश्नी वृष्णिलहाः           | ··· \$5000 080 084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अष्टाचः काञ्चनः श्रीन्तर्           | - 2 - tameste                                       |
| अस्ये हरने चामाछ समम्            | ··· V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अष्टभिः प्रस्टरिर्देशः              | 25 5                                                |
| अवतीर्याय गुरुडात्               | ···· 集中,基督的法国发表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अष्टविद्यतिकृत्यो ये                | ы 3 3 %                                             |
| अवस्पास्य देवेन्द्रः             | அ <sub>ு</sub> . ஆச <sub>ு. இத</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अष्टविश्रद्धयोषमम्                  | ··· ই. १७১৮৮১১১১                                    |
| अस्वरह्य स नागेन्द्रक            | m Harriston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अञ्चलकः पुराविषः                    | 4 362 yest                                          |
| <u>ज्ञ्नतार्यं भग्नतन्त्रीप्</u> | ··· New York Straighte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अर्द्धी पातसङ्ख्यांग                | <b>%</b>                                            |
| अवतीर्वं च तहायम्                | ··· Winder Berneu Bla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अर्थे महिष्यः अर्थितः               | ••• <b>৭ র্ট</b> ্টারট <b>ন</b>                     |
| अवलोधि च मण्डात्तम्              | ₹.0×₹₩.000 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अरस्त्रनिगृष्टीता तु                | ··· 3 5 5                                           |
| अवद्यय वर्षसारा                  | ল ব্নান্তই <b>ে</b> ্লেইছ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | असहन्त्री हु सा भाई                 | 3 2 3                                               |
| अतास्त्रममञ्जूतः                 | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | असमर्थाञ्चरतस्य                     | ··· \$ \$\$ \$4                                     |
| अवगहिरपः पूर्वम्                 | ··· Bushinger troops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | असहसीहिणेयस्थ                       | म्म <b>५ २</b> ००० <b>१७</b>                        |
| अवया बद्धारको                    | <b>₹</b> @###\$\$\$ <b>¥</b> ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | असम्बद्धारे दोषः                    | ··· ६ .२ २१                                         |
| अवर्ध्ध पर्यक्षेत्र              | are the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | असारतंसारविवतनेषु                   | 1 13 pp 199                                         |
| अवश्रमी महापाणिः                 | <b>१</b> ००७३ <b>१८</b> ०० हे <b>३९</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | असत्वाप हिरम्पपाचे.                 | 8 K AC                                              |
| अवशेलांग यश्रीप                  | ··· & & 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अस्तराचि स्वाग्द्रोद्शाअस्मि        | ··· Y Your MA                                       |
| अवकारण शेषस                      | ૫ ૨ ૧૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | असायप्यनास्त्रीयतोत्तरवचनः          | 8 43-30                                             |
| अनवस्थानदोषामाम्                 | \$ \$\$ \$5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>अस्कृद्धया</b> हे                | 8 \$3 or (6)                                        |
| अवस्या चगुश्रान्ये               | ··· t who do do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | असावपि देवापिपैटचारः                | ¥ 20 28                                             |
| अन्यत्यामतम्बस्य                 | … ર⊹ક્ષ ધ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अस्ति। अवने यक्ति                   | २ ६ २६                                              |
| अवापुद्धापगृत्यर्थम्             | ··· 4 to 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अक्ष <u>ाच्यासंस्था</u> न           | . १ २२ <i>७६</i>                                    |
| अविकासय शुद्धीय                  | ··· \$ \$ ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अञ्चली साथकानां च                   | ··· ५ . ३८०:३७४५                                    |
| अधिकरमञ्जू शुरूष                 | ··· togatywisiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अस्तानभेदियसे नामिः                 | ···· <b>&amp;</b> Reference                         |
| अविकारं स वद्भुक्ता              | \ ::\\$6::::::\\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अस्त्रवाशी पुरुष                    | ··· \$ 10 \$\$0 00 00                               |

#### $(x \in r')$ इलोकाः 🔑

अत्बदाहि ने समयमिति 🕟

अस्थानै हाप्युपारयानैः

अंशाः अध्याः एलेन

9 E & 82.

- 34

24

··· Y. A

... 3 K

संज्ञाः सम्बद्धः ं इंखे॰

--- 4, 33 ·¥¥ ·

··· 4 · 38 · 82

**२**एकेकः

अस्तत्वेश्रयहारे अपन्

अस्द्रवेष्टामबद्दसन्

आएपातं च उनेसेपान्

| अस्त्रवाद्यास्य वर्षसम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | -4                  | 40 15        | आंदरामधार्लीलास्त्रामः           |        | 5 4 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अस्मान्यस्थि भवतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 613    | $\epsilon_{\rm ej}$ | 39 PF        | आगण्ड हे गुजन्                   | F13 () | % ₹¢₹८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अस्पि-वसति दुष्टात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | .14                 | 'ક દ્        | अंग्रपनश्रवणसमनत्तरम्            | 141    | R 5. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| અસ્મિત્વયસિ પુત્રો વે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Cq.                 | ्यक. २३      | आगताय वसिष्ठाय                   |        | A A Ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अरपान्नुरस्य पिता प्रफल्कः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | K                   | 28 884       | असम्बद्धस हुते देशाः             | k1-    | P. 84. 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अस्वे स्विपति पायोज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 4                   | 44 44        | आगमोत्थे विवेद्यत                | - 1-   | દ્દ ધ ફર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अङङ्गृतक अवस्थानाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -,-    | 8                   | 4. 88        | आगारक्क्षी निजयः                 |        | १ ६ . २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अहन्यदस्यनुष्टानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | R                   | ६ २८         | अगाधियुरे सूर्यक्षरः             |        | x x 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अष्टन्दरन्यशाचार्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***    | *                   | १९ २६        | अजीधशाजियात्ध                    | -17    | \$ \$ 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अष्टमेयाधायोः नित्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | Q.                  | १९ ८६        | अहोशम्हम् वैय                    |        | ₹ € ₹₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अहमनस्यपवितेन धात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r      | 3                   | 10 EN        | अध्यूषितं सन्तरस्य               | ***    | ५ ३५ - ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| आरमप्यदिशुहानस् .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 35                  | <b>22</b> 4  | अलीयो साः परलेकम्                | 111    | 4. <b>22</b> %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अहमत्यनविषयी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***    | ČĄ.                 | र्इ ४६ ∶     | अज्ञापूर्य च व्यदिदम्            |        | ५ ३४ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आहेलाईदेश्रदोपेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 3                   | ₹\$ 4.       | आताष्ट्रस्यमः क्रीपत्            |        | الإن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| असे क्षात्रं परं तेजः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | les le | Ŕ                   | 28 36        | अतास हि अस्टर्सपः                |        | રાલી હ વધ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अहोऽस्य तपसो क्षेपैम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | j.10   | ₹.                  | 88 88        | अत्सन्त्रयो रहन्ययाम्            | .,.    | 35: 25 :28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अझेरावकृतं पापप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hı-    | Ą:                  | 90 30 ·      | आसनोऽधिगतकानः                    | -11    | रमा १३ - ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अहोरागार्डणचास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | ₹.                  | 6. 60        | आरुगामागर्यी दिल्याम्            |        | € <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अद्योगम् स्पन्नस्यानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 3                   | ११ ७         | अस्य पार्व नयस्थितम्             | 117    | දර් ම ලිං                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अहोगी च कुर्निगुङ्के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 3                   | 58 68        | आत्मप्रयवसायेका े                |        | इलं ७ ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अहो पन्योऽयनीदृष्टन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,      | 8                   | হ ৬৮         | अस्मानस्य नगरः                   | 119    | 23 99 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अहो में मोहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 8                   | 2 884        | अत्यातमदेहगुणवत्                 |        | <b>4</b> 055 <b>\$ -38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अही भोपीजनस्थान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199    | - 94                | 36 36        | आत्मा सुद्धाऽशरः कान्तः          |        | र हा इंड - ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अहोऽलियस्व्यहेषम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 191    | 4                   | ३८ ३१        | अस्ता ध्येयः सदा भूप             |        | २३% १४ १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अहारात्र चितृषा तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146    | Ę                   | 8 8          | अदत्ते संस्पिति तु               | 144    | इल्पादर २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अहभैयति यसपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ર                   | Z 30         | अद्भव कृष्णं सस्त्रस्ता          |        | <b>4</b> :: 4: -22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अहं हरि सर्वमिदं स्पादनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144    | Ę.                  | . ३३ - ८७    | आदय असुदेवोऽपि                   | ,      | 나(())) 왕 · 국왕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अहं व्यं च तथात्ये च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-6    | ÷                   | 18 86        | <b>अहरतहनायाँयुभारि</b> ः        | -44    | ३ १३ ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अहं चरित्रामि तदासने उथै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | las    | Y                   | 9 899        | अविद्रस्या महत्त्रस्याध्याः      |        | <b>प</b> ार्थ र . १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अहं रामध मथुएम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 14                  | <b>36. 3</b> | आदित्यानिसृतो ग्रहुः             |        | कर्वे १५ - २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अहं हालिदासा मृत्युम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181    | £                   | 9 9          | अदिस्यवसुरुद्राद्याः             |        | <b>38.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अहं गोर्चिन्होक् ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | S.                  | 0 800        | <b>अव्यम्भवन्यम्</b> ताम्        |        | १ : १३: ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300    |                     |              | अवयं वृत्तयुगे सर्गः             | 114    | <b>€</b> 001€ • <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| সাক্রমতদঙ্গ মন্তিক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | G,                  | 30 M.        | आहो यहपुमानीख्यः                 |        | રેંગ ૧ દશ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अस्त्रकारमध्येषुतेजस्मि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 261    | ŧ                   | ₹ 40         | अल्यो वेदश्रहणदः                 | -4-    | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| आन्त्रशगङ्गासिकसम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 3                   | 79 1 7       | अग्रतं सर्वेषुत्राणनम्           | 114    | ३ ६ २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| आक्राशसम्बद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261    | à.                  | १३ : २०      | आवारभूर्व जगडः                   | -44    | १ त्यास्त्रः ८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>এনেহাঞ্চলগ্রন্ত</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***    | F.                  | ও হয়        | अनुबारभूतं विश्वस                |        | 1 mg 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आकारा चैव भूतादिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 466    | Ę                   | ¥ . 33       | आपारः शिक्षुमारत्य               |        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अस्कृत्य सङ्गलाचेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ты .   | ų.                  | ∵व्ह. ३०.    | आगारभूदः संदिद्                  | 146    | રાં કે રફ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अस्कृष्य च महास्त्रभम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 461    | 4                   | २८ २५        | श्राध्यात्मिकदि मैंत्रेय         | 125    | E . 4 . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अक्षानः पर्वतः कस्मात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 411    |                     | 18 b         | आध्यात्मिकोऽपि दिशिधः            | 110    | Chille of and . A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a with the state of the state o |        |                     | 44           | - sa a sina si sangan miginalana |        | THE PARTY OF THE P |

38

\*\*\* \$ \*\*

आज्यंच यमुनिहरू

### (868)

| 1.0                              | _                        | da)                         |      |                                      |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|
| इस्स्काः                         | अंक्षः अस्योः । इस्त्रे॰ | वरनेकाः                     |      | अंबाः अध्यक्षः स्टबेः                |
| अलम्ब वापि हस्ताप्याम्           | ∾ ધ્ છ ૪૪૪               | आश्रिला तमसो गृहिम्         | ***  | ६ २२ १८                              |
| आनक्षुनु ने देखन्त्राभीप         | ·· ४ १५ १६               | अस्तर्भ कैय जग्राह          | ***  | <b>५</b> अवस्थितात्र्                |
| अपन्तित्वमा परमधार्गिकः          | x , £\$                  | आसम्बे हि करिटः             | 187  | * <b>१ ७</b> ७                       |
| अनुसंस्थिति स्वतन्त्रमः पुतः     | X ( \$X )                | अस्तो विक्रीत खेळकम्        | 400  | २ ३ १८                               |
| अनिये च पुतः संज्ञाम्            | ⇒ ३ ३ ८                  | ज्यस्कोटपामास तदा           |      | 4 0 88                               |
| आनीस्त्रियपायानी.                | ··· 국 국 목록               | अपन् येने युन्तकरत          |      | X: 1138 11 12 83                     |
| आनीय सहिता देखेः                 | · 1 9 9 546              | अबर चीन्त्रपतिपापे          | 1-8  | क्षाल क्षा अस्                       |
| आनीय चोधसेनाय                    | … પ વ∀ છ                 | आह च भगवान्                 |      | જ કૃ ફ                               |
| अनियमसम्बद्धीः                   | ५ वट ५३                  | अन्नह चेतर्रही              |      | A 4. 18 4. 11. 20.                   |
| आन्योदितको प्रकी यत्त्री         | 8 6 648                  | अल् न एका                   | 15-  | ४ ६ ७६                               |
| आर्क्षिक्को प्रयो वार्ता         | d 80 50                  | अस्यरः फलमूखनि              | :-   | \$ 25 14 \$ 12 to 10 CE              |
| आपस्तिमारे चास्य                 | ··· 66\$                 | आहुनस्य देवकोयसेनी          | 17-  | \$ 100 <b>\$ 8</b> 00 me <b>\$ 6</b> |
| आसन्य पुत्री वीरान्यः            | २ १६ रहर                 | अक्रुद्करिणः सुधाः          | 181  | San Part Course                      |
| असदसीयन्त्रम्यम्                 | ··· ን የት ¥ሪ              | 7 0 0                       |      | 100 3 1000                           |
| उद्यपी भूवस सोमश्च               | १ े १५ ११०               | इक्ष्मकृतिनयो यः            |      | * 4 . \$                             |
| आपो नाग इति प्रो <del>ता</del> ः | 6 K € .                  | इक्ष्यासुध्य नृगर्धय        | 181  | \$ 6 95                              |
| आयो प्रसन्ति वै पूर्वम्          |                          | इक्साकुकुत्सचार्या वसिष्ठः  |      | X 3 80                               |
| अस्यः प्रसृत भववश्च              | ·· 3 · 5 · 70            | इक्ष्मानुष्यानुः            | 440  | R SR 586                             |
| आपूर्वसंद्रवं स्कृतः(            | ··· \$ & \$4             | इस्यानुम्बागये वेशः         | •••  | A. 1. 155 Beer \$3                   |
| आसित्तक कृष्णीत                  | ··· 3 58 56              | इच्छा श्रीभगवान्त्रायः      |      | 8:000                                |
| आमृत्युतो नव मनोरथान्त्रम्       | ·· ४ २ ११९               | इञ्चले तहा भगवान्           |      | S. 8 86                              |
| आयसिनियांतसिय "                  | ·· \$ \$ .               | <b>इतरस्थनुदिनम्</b>        | 187  | Ruth Karpen KA                       |
| अ <b>द्रवर्धः च सग्</b> नामः     | ··· 气· (40. ) 等次         | इतरास्त्रम्यन्यप            |      | ६ ३८ सम्बद                           |
| ञालचे सङ्गुरस्रम्                | ५ २० १५                  | इति विक्रीनमञ्ज्य यहा १९३५  | P10  | १३३ ४ ३                              |
| आयस्) महत्येगसम्                 | ५ २० १३                  | इति संग्रादुःसार्कः         | ***  | élimentan néa                        |
| आयान्तं दैत्यकृष्यम्             | ··· 4 88 80              | इति कृत्वा पति कृष्णः       | 111  | ५ ः ११ः ः १६                         |
| अधुर्वेदो धनुर्वेदः              | ··· à द ३९               | देशि गोपकुम्बराणान्         | ***  | 4 000 000 E                          |
| असन्दर्भक निर्णेसाः              | m \$- 85 8               | इति गेलीसच <b>ेश्रु</b> त्व |      | ष्याः ७० % ३३                        |
| आस्त्र्यस्यात्मः                 | 8 \$6 8                  | इति रास्त्रिकः कृष्णः       | ***  | B 199 11 - 185                       |
| आग्राधितास ग्राचिन्यत्           | ··· ₹ 4· ₹               | इति संस्मारित्वे विद्य      | 142  | ५ ९ ३X                               |
| आग्रध्यः कवितो देवः              | \$ \$\$ GO               | इति श्रुत्या दरेजीन्यम्     | 4-6  | <b>५</b> ,(ा)क्षेत्रमाध्यक्ष         |
| आराध्य वरदं विष्णुम्             | 5 fg 1g                  | इति साँशनय गोबिन्दः         | ***  | क् दुई रहे                           |
| अरधनार स्थेन्यनाम्               | 3 \$6 \$\$               | इति श्रुट्या सित्ते युन्द   |      | पुरुष्य १९०० - १३                    |
| अस्यविते यद्गायान्               | 4 60 20                  | इति तस्य प्रचः शुला         |      | e 10 25                              |
| आग्रधपग्महदिवम्                  | ल ५ .३३ -३               | इवि नामन्द्रियमञ्ज्ञः       | 1    | A & 26                               |
| आग्रध्य खाममीप्सची               | ५ ३० १८                  | इति गुल्हा मधि सर्वे        | 128  | 4, 8 50                              |
| आर्ष्) (तस्त्रया विष्णुः         | f sd . 25.               | इतिहासपुराणे च              | 149  | ५ १ . १८                             |
| अवस्थितः। नामम्                  | ८, २९ -३८                | इति प्रसृति सृच्यीन म्      |      | Received the                         |
| ÷वस्तु म् स्वयं कृष्णः           | 4 74 44                  | इति क्षानियवनम्             | ***  | 8 5 60                               |
| आर्थनलभद्रेपारि                  | A 65 6r/a                | इति पत्या स्वद्धेसु         | •••  | इःा१रः १२५                           |
| आर्थ्यः कुरमञ्जेव                | 5 & €0 ;                 | इति निजभटसासनाय देशः        | 187  | ३ ७ हर                               |
| आत्येकार्श्विमधान्येकास्         | €. ₹ \$A.                | इति रुपयन्त्रे निशाय पारहे  | ***  | A 15 45 Per - 5 86                   |
| अञ्चलको व सर्वेश्वर              | '\$, ''' & 3&            | इति इत्यान्सम्बद्धाः        | ***  | \$ € 35                              |
| अञ्चयकेतमा सह                    | ¥ 'U 80'                 | इति पूर्व असिष्ठेन          | 83.1 | 7 7 79                               |

- **र**छोदाः

इत्पुक्तः सकले मात्रे

इत्यक्तास्ते ततः सर्पाः

**अशाः अध्या** ः २स्ते <sup>,</sup>

9.

1 . 4

6 6 526

93 98

अंशाः अध्याः १स्ते>

NE - 64 0 1 9 ...

38

واوا

वर ः रहा

99 9 u.

**उस्त्रेकाः** 

रति विज्ञायमानोऽपि

इत्युक्ता प्रयये थितः

इत्युद्धितामाक्रण्यं

इति सक्तरविभूत्यवासिहेतुः

| इत्तावकायमानाअप                      |      | १ १३ २६                   | इत्युक्तस्य ततः सपः        | ६ ६७ . ३८                                                                                                      |
|--------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इति शुला स देखेन्द्रः                | 146  | 95 95 9                   | इस्पुलत्वा सोऽभवन्त्रेनी   | 6. 68 84                                                                                                       |
| इति सवाह भरतः                        |      | S \$3.77.56               | इरयुक्त्रस्थेन ते क्रुस्थः | ··· 5 \$800 33                                                                                                 |
| इति भरतनरेग्द्रसक्रावृत्तम्          | 1    | २ १६ २५                   | इत्युक्ताक्षेत्र ते सर्थे  | 6 65 1 38                                                                                                      |
| इग्रीरितहोत स एउवर्चः                | ine  | २ १६६० ३४ २४              | इत्युक्त्या है सती पत्ना   | ··· \$ \$8 8\$                                                                                                 |
| इतीरिकेट्सी कमलोद्ध्येन              |      | A. \$11.51.63             | इत्युक्तात्तर्थं देखः      | ··· ६ क्षेत्रः <u>स्थ</u> ि                                                                                    |
| इतः स्वर्णेष्ट मोक्स्य               |      | २ ३ ५                     | इत्युक्तालर्दधं विष्णुः    | ··· \$ 50 . 56                                                                                                 |
| इत्यमुक्तर्गय तेषु                   | 400  | ३ १८ ३३                   | इन्युक्ते मौसिन भूयः       | ··· २ १५ : १                                                                                                   |
| इस्तं च पुत्रपीक्षु                  | 441  | ६ ७ १५                    | इंस्पुक्तव देन सा पत्नी    | 🗝 😝 पुरु : १५                                                                                                  |
| इस्यं स्वित्स्यवेत                   | 466  | ६ ६ ३९                    | इत्युक्तः सहस्रास्द्रा     | ने १६ १२                                                                                                       |
| इस्ये क्यून्ययी जिल्लुः              |      | ५ ६८ ३४                   | इस्तुनः राज्यं तस्य        | 6 60 militari                                                                                                  |
| इत्यं विशूषितो रंगे                  |      | ५ २५ १८                   | इत्युक्त्ये स्वध्यक्तान    | લુ ધં, ક્ષ્મ                                                                                                   |
| इस्पे पुरस्रीलीकल                    | 797  | ५ ५० ६३                   | इस्पुचार्य नसे दद्यात्     | ··· ૩ ફર્યા                                                                                                    |
| इस्ये पुनान्प्रधानं च                |      | १ २७%////७५               | रस्तुचार्य सरहरहेन         | E 487 6288                                                                                                     |
| इत्ये चिरणते तरिनम्                  | 11.1 | र १३०००५८                 | इत्यृत्तो भगवीसोम्यः       | ··· \$ ' \$0 - 84                                                                                              |
| इस्वं विकित्स बस्था च                | F1.1 | ५ ७ ११                    | इञ्चलाः प्रमिपत्येनम्      | 3 49 Ad                                                                                                        |
| झ्यं सङ्कित्तर्यात्वण्युम्           | •••  | 4 83 . 86                 | इञ्ज्वायस्ट्रिनिशम्        | X . \$640.88                                                                                                   |
| इस्य स्तुतसादा तेन                   | ***  | <b>५ १४</b> छ हि          | इत्यक्ता प्रथमी तत्र       | ··· 4 28                                                                                                       |
| इत्यनेकालबादे च                      | 861  | \$ \$600 mg               | इरपुक्त्वा प्रयणी देवी     | म ५ व्≅ार्                                                                                                     |
| इत्यन्ते वचसस्तेपाम्                 |      | १ ५०% हिंद                | इस्युक्ताः प्रयस्थातीयाः   | ··· • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                        |
| इत्यालकास्त्रकरोम                    | 114  | પ શ્રે ધ્                 | इस्युक्ते तानिसाशस्य       | ų iš 50                                                                                                        |
| इल्याझमस्तवस्तेन                     | 146  | १ - १७०० अध्य             | इत्युक्ता सर्परजं दम्      | ··· • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                        |
| इस्याकण्यं अक्तसम्य                  |      | २ १५ ३२                   | इस्पुत्तमस्तेन वे गोखः     | <b>4</b> \$8 7 88                                                                                              |
| हलाह भगवानीलः                        | -1-  | 3 - 62                    | इस्तः सम्परिष्ठन्य         | ત પ્રાવેફ વધ્ય                                                                                                 |
| इस्थानमध्ये समान्तदेवैः              | -1-  | % 2 · \$e                 | इसुक्खारफोट्य गोविन्दः     | ··· 4 86 6                                                                                                     |
| इस्साम्बन्धना <b>रा</b> नैयाभिधाम    |      | X 5 655                   | इत्युक्तम् चीदयागास        | 4 20 9                                                                                                         |
| इत्यात्मेर् <del>यावनेपकलुपितः</del> | 141  | R 65 35                   | इत्युक्ता मगवास्तूष्णीन्   | 'α, <u>ફ</u> ું, ું લું                                                                                        |
| इत्याकण्योपरस्त्रधारय                |      | A 45 845                  | इत्युक्ता प्रविवेद्धध      | ५ १६०००११                                                                                                      |
| इत्याकण्यं समुत्यका                  |      | 4 8 8                     | इत्युक्तां तद्गुहात्कृष्णः | ५ १२ २९                                                                                                        |
| इत्याकण्यं धरायाच्यम्                | 771  | ५ १०० २५                  | इखुतन्सकेऽप्रजेनाच         | ··· ५१ २० ३५                                                                                                   |
| इत्याक्षाच्यासुकन्द्रसः              | 486  | 4 8 88                    | इस्युक्त्यास प्रयन्योधी    | 4 . 48 months                                                                                                  |
| इसाधास विमुक्ता च                    | -11  | મુ જિલ્લા <b>મૃ</b> હ     | इस्तुक्ता सोऽसंरद्धायुम्   | ⊶ <b>६ ः२१</b> ०००े१्व                                                                                         |
| इस्रास्त्रेण सदुहात्या               | ***  | 4 (4 33                   | इस्तुतः पतने गला           | ··· ५ - २१० विकास                                                                                              |
| इस्माशसंस्थ्यदाङ्गरः                 |      | प् (७००) हेह              | इस्युक्तोऽक्तर्जलं गुरुषः  | ५ २१ २८                                                                                                        |
| इत्यादिश्य संती महत्त्री             | •••  | <b>५</b> - २७००० हुन्     | इलुक्तः अणपलेशम्           | un प्रश्निक विश्वतिक |
| इत्युक्तोऽसी तटा देखेः               | 614  | १ १७ ३८                   | इत्युक्ता याकणी तेल        | m q qà '∀                                                                                                      |
| इत्युक्तः स तयाः प्राह               | 114  | ई <i>ईस्टर-स्टा</i> ट कंग | इत्युक्तम्यातिसन्त्रसात्   | क प्राप्त १४                                                                                                   |
| इस्पुबत्या गन्तपूर्वालीः             | 111  | १ १३ २९                   | इस्युक्तरकाम्बरं बुद्धेः   | ··· 4 50 \$5                                                                                                   |
| इत्युक्ता देवदेवेन                   | 116  | १ ९ ८२                    | इत्युक्तस्स प्रहस्यैनाम्   | ··· 4 \$2000\$\$                                                                                               |
| इत्युक्ता देवदेवेन                   |      | १ १२ ४०                   | इत्युक्ते तैरुवाधितान्     | ६ ३० ४५                                                                                                        |
| इत्युक्ता प्रययो साथ                 | Lot  | <b>१ १२</b> ःः <b>२४</b>  | इखुक्ता रक्षिणी गत्ना      | ६ ३० ६२                                                                                                        |
| रूक्ताका समाग्री विकास               |      | 8 6 54                    | Part & Parts               | ச. கூட மிக                                                                                                     |

इत्युक्तों वै नियवृते

इसुः स तया क्रक

ŧ

₹**4**,

North W.

Ŗ

3.

440

इत्येते नाष्ट्रधाः

सम्बद्धः अध्यक्षः २१४०

\$ 1.00**\$%**(100.**2**\$

--- & thai**\$\$**tton (**\$\$** 

अंशः अध्यक्ष इसेन

্বেরুর মান্ত ফর্মেন্

इस्ती चेक्यक्रमः

इत्येते बहुत्तक प्रोतकः

A BELLEVA

| As a minimum and | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4             | 4-11-                           |       |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------------|
| रत्तुकत्व प्रयद्ये कृष्णः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ∾ હ ફફ દર                                           | इ <i>लेरे उ</i> ट्टिक्स्ट्रनस्य | 9.14  | 8 . 58 . 6 .                             |
| इत्युक्तन्त्रनाहरीनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तन ५ <b>३४</b> अक्षाप <b>र</b>                      | इत्येते शेएनामः                 | 444   | 4. 58. 546                               |
| इत्युक्ते २५गते दुवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - \$5000000000000000000000000000000000000           | इस्पेते शृङ्ग द्वार शोचरम्      |       | R 1881 - 1884                            |
| इस्तुवार्यं विभुवेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ··· 4 \$6555 \$75                                   | इसेंडे छाजी हैताः               | -     | x 4x 630                                 |
| इत्युक्तक कुरवः साम्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ··· 数 特殊的的特殊                                        | इत्येष कवितः सम्पक्             | 111   | R 48 \$\$0                               |
| इत्युक्तवाग्रहरत्त्व छः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m भि. केस देश                                       | इत्येव संद्यवं श्रुखा           |       | 47.55.24.5.548                           |
| इत्युक्ता दिवमानाम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ᠁ ዺ ፥ዄዀ፨፞፞፞፞፞ጞጜ                                     | इत्येखमनिहार्द्धन               | 17-   | ५ १८ ३३                                  |
| इत्वाहो कुम्हरस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一 头 海绵性的过去式                                         | इत्येश क्रिक्ति और              |       | ध देश - युद्                             |
| इत्पुक्ते बासुदेवेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ··· ६ १४: १४:                                       | कृत्येतत्त्व मैक्रेस            |       | 4 (13 <b>3</b> 5) 11 <b>3</b>            |
| इत्युकः प्रमिपस्यैतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ச் <u>தேத்</u> மித                                  | इस्पेतन्यामे गुड्डान्           |       | 6,000,000,000,000                        |
| इत्युक्तो दारुकः कृष्णम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ··· 4 7/97 77/58                                    | इलेक्सनसङ्घेतरो                 |       | 800 4800 BB                              |
| इल्क्ट्रीरतमञ्ज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ų &ሪ. ፈ <u>ቅ</u>                                    | इस्येष कथितः सम्बद्             | 141   | <b>६</b> %/ % <b>८</b> %% / <b>१</b>     |
| इसकोऽध्येल प्रकायकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ··· 4 86 99                                         | <b>इत्येष कारणसंदारः</b>        | T-1   | \$7557 <b>X</b> 15 <b>48</b>             |
| इत्युक्ते यूनिभय्यासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ·· द दे हे हे •                                     | इल्पेय तन मेहिय                 | 410   | RECORDS NO                               |
| इस्थला एक्कस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सर ६ ह. २०                                          | इस्रेश प्रकृतिस्त्रका           |       | E 1800 - 34                              |
| इत्युक्ता समुदेत्येनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ···                                                 | इदमार्थ पुरा प्राड              | 186   | \$ 6 83                                  |
| इलुकारे मदा योगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ξ δ</b> :::::: <b>/5</b> 8                       | हर्द च स्यु कैंग्रेय            |       | 8 9 8                                    |
| दत्येते कश्चिताः सर्गाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ** \$ NEEDS                                         | इदं चाणि अपेदन्यु               |       | <b>発売して書からら過ぎ</b>                        |
| इत्येष अञ्चल सर्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ··· 8 555738                                        | इद्दे च भूगतः भ=न्त्            | 1-4   | ى ئەربىقىيەچ<br>ئارىئەرىقىيىنىڭ          |
| इस्पेना भोषणीनां तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ··· \$ \$ ···                                       | इन्द्रत्वगक्तपेदैशः             | ***   | 8" . 1 ( to to top. 3                    |
| इत्येषा दशकन्य औम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | इन्हर्भगितिस्त्र। तु            | 1.45  | \$ - 5.4 <b>X</b> 0500 <b>23</b>         |
| इत्यवपुरनान्ते पिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 88 £ ···                                         | इन्द्राय धर्मगुन्त्रप           | 77-   | 等 "阿姨我们还来看                               |
| इत्यञ्जूबत्वा ता देशीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6. 56.22338                                         | हन्त्रिय थेषु भृतेषु            | ***   | \$60,004,000 <b>65</b>                   |
| इत्हेब सेंडकाः प्रथमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ··· 1 77                                            | इन्हें विद्यवसुः स्तेतः         | 448   | ₹ \$10 <b>.4</b> ≥000,50 <b>%</b>        |
| इत्येते मुनियम्बितंत्रः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ··· ₹ ₹/5/4/88/j                                    | इसमदिगई धैर्यात्                | 100   | 4 22 24                                  |
| इत्येव तम् मैत्रेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. R 51                                             | इसी जुलक्षिकेर्युः              | ***   | 4 \$0 EE                                 |
| इत्येष सक्तियेद्यो उपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २ १२ ३५                                             | इमें केंद्रहरूसत्र              | 4.44  | STATISTICS.                              |
| इत्येतास्त्रभ्यसम्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ··· 3 6.445.28                                      | [ इमें रहवे यः पदति             | 1 - 1 | <b>ર</b> ૧૫)                             |
| इस्पेताः प्रतिकासाध्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4-4 \$ \$ \$E.                                      | इपान गहान् तुपार्न्             |       | \$5 - <b>\$4</b> 55 - <b>\$\$</b>        |
| क्लेक्सक्रिकान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ··· \$ 4 ₹€                                         | दश्यन सोङ्गि सुबहून्            |       | 4.000 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 |
| इलेते क्युंखा रखन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · ३ ८ ४१                                            | इन न वर्तने सम्भव               | 197   | B - 29 - 28                              |
| इत्यतेऽतिभयः पोस्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | इस च शारिया पूर्वम्             | 7-8   | \$100 \$40 G \$6                         |
| इलविस्तृभिगीतन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••• <b>র ইড</b> ার্ডুই                              | इय महसावता भारी                 | 185   | ६०० २७०० १७                              |
| इस्पेतन्था- <u>श्र</u> ाहुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er ४ %, १३२                                         | इत्यवृताय भ्रदरी                | 28"   | <b>3</b>                                 |
| इत्येते गियकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·· ধ ধ্যান্ত                                        | इट्टा यदिन्द्रो यज्ञानाथ्       | ***   | भूग <i>ं १</i> ७०० छ।                    |
| इत्येक्षमाद्यतिक्रणस्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Y . ¥ .4n2                                          | इंटि च फिल्रावरणकेः             |       | MARKET CONTRACTOR                        |
| इत्येतां ज्यागयत्य सम्बदिष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ••• ' <b>* !?</b> ?;;;;;;; <b>!</b>                 | इह चारोग्यविपुत्स्य             |       | ३ ११ ७६                                  |
| इत्येतन्त्रयञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४ १३ १६२                                            |                                 | r.    |                                          |
| इत्येत अभियाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>v (v</b> :0000)                                  | इंग्रह्मसनी तो याँचै            | 401   | 4                                        |
| इत्येष सन्तरस्यको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥ {\$\circ} \circ\circ\circ\circ\circ\circ\circ\cir | ईक्षेत्रीय सर्वजगताम्           | 8.00  | ધ ૨૦ ૧૭                                  |
| इस्पेरी मया म्हर्गयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * P. P. C. C. C.                                    | ईश्वरेणापि महता                 | *11   | भूजात <b>दे</b> देश <i>ः वे</i> ष्ठ      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                 |       |                                          |

**४ , २३**% लाहर

3 .. × .. 26

उक्तरतयेवं समृतिः

### (४६९) १ स्थापाः

उदप्रक्षुक्रभोगः

उदहसुको दिवा मूत्रम्

**1**77

ē

\$6 ....

अंदाः अध्याः प्रत्येः

23

80

\$X: ---- 76

2

হুমৌজা:

उत्लेडप बहुतः किछित्

रुश्रीनस्त्रपि कंस पत्रोधे

क्ष्मुन्य द्वारको कृष्णः

तदकवाने स्तु

| उपसेत्रमुखे करि                     | 115   | ५ १६ व          | ५ उद्यक्तिकार्याच                             |   | ٠. ٦        | 25 3                                      |
|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------|
| उपसेने पश्च कसः                     | •••   | 4 56            | ६ उदगस्ताने चैव                               |   | ٠ ٦         | 6 33                                      |
| इससेनं तस्ते अन्धन्                 | 751   | 4 38            | < <i>उद्क्यासृ</i> डकाशीचिः                   |   | . a         | \$\$ ** \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| उपसेनोजप पद्माशम्                   | 861   |                 | (४ अग्रवसोनीन्दवर्दनः                         | - | ×           | ષ સંઘ                                     |
| उपसेनः समस्यास्त                    |       | 4 34 5          | १४ अदितो यद्भीगनाभिः                          | - | ą           | S., 80                                    |
| उपसेनस्य राष्ट्रस्य                 | 81.4  |                 | ४ उदाच्यां च तथेयानुम्                        |   | 8           | 26 . 32                                   |
| उप्रमुखाकेषा केम्पत्                |       |                 | ८ उद्येक्सने विकसन्                           |   | ور          | 34 44                                     |
| दस्यभावाभिति समने स्                | 4     | x 6             | ८ हिन्दी देशुम क्षेत                          |   | . 4         | . K                                       |
| दशायनानि पुतानि                     | 4. 6  | 2 4 4           | 🥴 📑 डोर्न परमे जन्मः                          |   | ·- ₹        | 9 200                                     |
| उ <b>र्ह</b> र्मनोर <b>ध</b> रोऽयम् | rri   | 8 88            | <ul> <li>उक्तान्युरोप पृथित्रहितुः</li> </ul> | E | . 8         | 28 29                                     |
| उलुरः भनुनिर्देष                    |       |                 | ३ उत्परस्रतपुरिकः                             |   | ٠ ٤٠        | 8                                         |
| उन्नरं प्रदेशस्थ्यस्य               |       | \$ 3000         | ५ उपस्थितिस्यक्षे                             |   | q           | £                                         |
| डसरं नलामुहस्य                      | 100   | २ ३             | ং উত্তল্ভ মানুধান                             |   | ٠- و        | 84 X                                      |
| उत्त <u>नोत्पमेत्रात्यम्</u>        |       | <b>१ ११</b>     | ८ डिपयेम पुनश्चेमाम्                          |   | \$          | ১ ৪৮                                      |
| उत्तमः सम्मन् भ्राता                | 195   | \$ \$\$ TO      | ८ डगर्पाव्रतस्थाञ्चेलम्                       | , | ٠           | 80000                                     |
| उनुमहानसम् <del>पद</del> ्रे        |       | \$ \$0 =        | <ul> <li>उपस्थितहिष्णासः</li> </ul>           |   | . 3         | १५ १२७                                    |
| <b>उन्नलपदनुरम्</b>                 |       | 3 8             | ५ उपर्देश्यान एक                              |   | ٠ २         | 36 . 33                                   |
| उतानप दुर्शस्यायः                   | 4 6 8 | <b>૨ (૨</b> )   | १ उपीतहरित वै सम्बाम्                         |   | . 3         | \$\$ \$0X                                 |
| उत्पन्नवाद्यस्यम् "                 | 199   | १ ११ ह          | हैं उपयोगवालें च ताम्                         |   | ·· ×,       | ₩ <b>₹</b> 0                              |
| रविद्यात केन मुकाईनस्माहत्य         | her   | 6 8.1.12        | <ul><li>उपसंहर संगत्नन्</li></ul>             |   | n 4         | 31 T <b>t</b> a                           |
| अन्यमसम् अस्परंकुकः                 |       | 8 . R . 2       | १९ उदयसस्तिकवासः                              |   | · Ę         | ₹4.                                       |
| उन्हाच्य ससुदेशस्त्रम्              |       | 4 70            | ३ द्यापतः समास्याः                            |   |             | १३ ७८                                     |
| बस्ताय नुषुकृत्ये अप                | **    | 4 23 7          | ं उपेल मधुरा सोऽध                             |   | a G         | 94: " 3                                   |
| उसस्तिस्थतिनासास्यम्                | 7     | E 6 5           | ८ इयगमपि तनानस्कान्                           |   | ¥           | \$14 n <b>3</b> 2                         |
| কথলি প্ৰক্ৰেম বীল                   | 197   | 6 6 6           | sc उच्ना पुरुषनशस्य भेव्                      | 1 | ٠ ۶         | र १७                                      |
| <b>ंस्पति विश्वति नापकानम्</b>      |       | <b>ર</b> જિલ્લા | इं इस्योन्स्वीयप्रोप्ट                        |   | . 3         | २२: ४८                                    |
| ब्रह्मदिश सिवेधश                    | •-•   | \$ \$4000 a     | र इंग्रेबी: कहेंचीमध्ये                       |   | ţ           | 4 88                                      |
| তমেসনু <i>হ্মি</i>                  | 410   | A. 3 (          | ८ टाइम्यासपि प्रतिपन्द्रम्                    |   | · ξ         | १ २९                                      |
| इत्पन्नक्षापि में मृत्युः           |       | 4 8 8           | २ विभे सन्ध्ये रिवे भूप                       | • | . 3         | 4                                         |
| उत्पन्नः प्रोचंदते विद्वन्          | 185   | इ इ             | ४ उर्ववीदरीकदुद्धुत-                          |   | ·· A.       | 4. 6.5                                    |
| उपक्री देवराजाय                     | 5.01  | ५ हें र         | o उन्नीकी स तदुपमोग्यात्                      |   | · ¥         | ६ ४९                                      |
| उरक्ता श्राप्तिक तु                 | 78-   | 4. 68.          | ३ ठवंशस्त्रकेषम्                              |   | · 4         | ह दर्                                     |
| उत्पाद्य कामदन्त तु                 | 144   | ५ २० इ          | 🕢 उर्वी महोश जनतः                             |   | · Ę         | 8 . 55                                    |
| 3045000 ACO                         |       | 4 6 8           | 👊 🗷 डेब्रिय च सं क्रिपेन                      |   |             | १९ ५१                                     |
| ं उन्हर्म के बतन्त्री सु तयः        | 175   | و نړ و          | १२ विषेत्र शिविनेशे वस्य                      | - | · · · · ·   | 23 54                                     |
| उत्सर्ध वक्षतं तुषिसृष्             | 758   | \$ 4            | १६ उवार्वनं सङ्ख्यम्                          |   | · - 3.      | <b>8</b> 154                              |
| उत्साधिकरश्चनकान्                   |       |                 | उत्ताब व सुधने बे                             |   | 4- <b>i</b> | <b>8</b> 88                               |
| उस्वन्दिः वादः                      | 1     | र देद ा         | १ उक्च क्या हेतात                             |   | . 4         | ₹₹- 1, 1, 1, 1, 1                         |
| <del>ड स्</del> रूप्य पूर्वमा यातः  | 444   |                 | द उत्पन चातितामासः                            |   | o W         | ३५ २२                                     |
| उत्सूच्य कलसर्वन्यम्                | 481   | e 44            | ४ असम्बद्धा दुवितसम्                          |   | - ¥         | \$6" " \$                                 |

उद्गीन(स्मपि दिविनृपः

उच्च एत्रिः समास्थारा

| प्रत्येक <u>ः</u>                 |                 | अद्याः         | : अध्या         | रिली॰ | হুক্তীকা:                 |       | अन्तः      | अध्याः      | <u>&gt;₹</u> |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|---------------------------|-------|------------|-------------|--------------|
| उपा बाणसुता वित्र                 | 199             | C <sub>1</sub> | 35              | 2.9   | एकविरःपथर्याणम्           |       | 2          | 4           | 4E           |
| उण्डाद्विचित्रस्थः                | F11             | Y              | 24              | P.o.  | एकस्मिन् यत्र निधतम्      | 119   | ₹          | <b>₹</b> \$ | खंद          |
|                                   | <del>G</del> no |                |                 |       | एकदा तु लगयुकः            | 1.48  | *          | 24          | ₹¥           |
| क्वतुर्वियतां याते                | F11             | ч              | ₹\$             | 4.8   | एकदा तु स घर्मानव         | • • • | *          | 20          | 22           |
| <u>कचुद्धैनमप्रिमाध्यसमुखारी</u>  | 44-             | 8              | Ę               | 30    | एकदा तु मधा पृष्टम्       |       | 4          | 10          | ₹₹           |
| कचुङ युपितासस्त्रे                | 181             | ų              | 14              | \$3   | एकदा तु समं साती          | 414   | ą          | <b>有</b> 6  | 40           |
| करणभीजुद्धाः                      |                 | ą.             | 7               | Mile  | एकदा तु दुहित्कोहः .      | 411   | *          | 3           | 707          |
| ठारः पूछरवाता <u>न</u> ्यः        | 64.4            | 4              | 7               | 78    | एकदा तु किश्रिन्          | ***   | 8,         | R,          | 48           |
| कर्जायां तु बसिप्रस्य             |                 | 2              | ŧ o             | 29    | एकदा त्यम्मोनियतीरसंश्रयः |       | K          | 13          | 13           |
| ऊर्जः सम्पत्तथा प्रामः            | 6.2.1           | 3              | Ŷ               | 8.5   | एकटा तु बिना रामम्        | F17   | l.         | Last        | 2            |
| ऊर्घ्यं तिर्धेगयक्षेत्र           | 875             | 8              | ફ લ્ય           | 62.   | एकदा रेवतोग्रान           | 864   | ч          | 隐民          | \$8          |
| <b>ऊर्ध्वोत्तरमृषिध्यस्</b>       |                 | 7              | 4               | 38    | एकदा वर्तमानस्य           |       | 5          | 2           | 55           |
| अभिन्द्रकृतिगं सह                 | •••             | ₹              | ę u             | 30    | एकचक्के महाबाहुः          |       | R.         | ₹1          | No.          |
| <u>अंद्रुक्त्यार्थयात</u> ्त्रीन  |                 | Ц              | E               | 36    | एकप्रमाणनेकैयः            | - L L | 3          | 6           | 2.5          |
|                                   | 9               |                |                 |       | एककारूपमेदश्च             |       | Ŷ          | 2.4         | 司章           |
| प्रकृपतिनिहर्त च                  | ***             | Ж              | 83              | 司名    | एक आसोद्यजुर्वेदः         | F = 7 | 쿻          | *           | 2.2          |
| <b>ऋक्षाद्धी</b> मसेनः            | <b>=</b> 7~     | ¥              | 70              | Ø     | एकराहास्थितियमि           | 78-   | 3          | 8           | 36           |
| <b>ऋक्षो</b> ऽभृद्धार्गवस्तस्मात् |                 | 4              | 3               | 35    | एकयसम्पर्धेऽथाई॰          |       | B          | 3.8         | 90           |
| <b>ऋ</b> ष्य नुस्तामसंत्रेयम्     | ***             | 4              | à là            | L.    | एकश्रुद्धं पगवानुताः      | •••   | da,        | ₹.          | 48           |
| ऋ्यजुस्सामभिमीर्गैः               | •••             | Ę              | 8               | ×₹    | एकस्मित्रेव गोविन्दः      | •••   | , lag      | 9€          | 10           |
| ऋन्पजुः स्तमनिष्माद्यम्           | ***             | 3              | 18              | 会会!   | एकदशुद्धोऽक्षरो नित्यः    | ier   | Ę          | 18          | 36           |
| ऋग्वेदपाठकं पैलम्                 | •••             | 3              | Y               | 6     | एककात्र महाभाग            | 140   | 3          | 8           | 70,5         |
| भूम्बेदस्य यजुर्वेदः              | 778             | لو             | ₹.              | 979   | एकपादं द्विपादं च         |       | Ę          | 13          | 48           |
| ऋचीके स तस्य शस्म्                |                 | 8              | 13              | ₹\o   | एकानेकस्थरूपाय            |       | 4          | ₹           | Ð,           |
| ऋचो यर्जुधि सामानि                |                 | . 8            | 39              | 42    | एकाणीये तु वैरक्तेक्ये    | 4 m m | 8.         | - 3         | 58.          |
| ऋवः सुवत्ति पृवहि                 |                 | 9              | 3.8             | 50    | एकान्तिनः मद्यां ब्रह्म   |       | \$         | 4           | 7€           |
| ऋतान्पगम <u>्</u> शस्तः           | 878             | 3              | \$\$            | 652   | एकाण्येताः सततम्          | .4-   | \$         | \$5         | 30           |
| <b>ऋतुपर्णपुत्रस्तर्वकामः</b>     | 1-1             | 8              | 8               | 34    | एकादशश्च भश्चिता          | 111   | 킕          | R           | 54           |
| <b>ऋतेऽमर्शिर</b> र्नेशेः         |                 | 2              | 6               | 56    | एकाददी हु बिहिन्सः        |       | 5          | 4           | 6.2          |
| ऋतेषु कक्षेषु स्थण्डिलेषुः        | •••             | ×              | ₹9,             | 5     | एका लिक्के गुदे तिस्तः    | 44-   | 3          | 7.5         | 39           |
| ऋतेषोग्रन्तिन्दरः                 | 4               | $\times$       | 2.5             | 毒     | एका वंशकरमेकम्            | 78"   | 8          | A           | 3            |
| प्रतिवयस्यश्रेय॰                  | 440             | 3              | 8,4,            | 3     | <b>ऍकाययबस्</b> क्षांतः   | 141   | L          | Ų.          | E 6          |
| प्रत् <u>भ</u> ुनीमा भवत्पुत्रः   | 878             | 3              | 14              | 3     | एकार्णवे ततस्तस्मिन्      | 811   | Ę          | 16          | 16           |
| ऋभुरस्मि तवाचार्यः                | ***             | ₹              | 14              | 38    | एकादोन स्थितो किच्युः     |       | *          | 3.5         | 56           |
| त्राभुर्वपंसद्यं तु               | F11             | ₹              | 35              | 3     | एकेनादीन ब्रह्मसौ         | rés   | 8          | 44          | 5.8.         |
| ऋवयस्ते ततः प्रोचुः               |                 | 暖              | 4               | 38    | एककमेव ताः कन्याः         | 64.0  | ů,         | 38          | १९           |
| त्रहपभान्द्रस्तो नही              | . 14            | ₹              | 1               | ₹८    | एकैकमले शस्त्रे च         | ***   | Q.         | 30          | 46           |
| ऋषिकुरत्याकृमायंचाः               | 119             | 3              | 3               | 4.8   | एकैक समधा चक्रे           | 161   | Ę.         | 海南          | Ro           |
| ऋषिया यतादा गर्भः                 |                 | ₹.             | 24              | RC    | एको प्रशिस्त्राच भवत्     | ***   | 16         | Ę           | 3.2          |
| ऋषिभ्यस्तु सहस्राणाम्             | 124             | ₹-             | 13              | 80    | प्कोह्प्टमयो थर्मः        | 111   | 4          | <b>ξ</b> \$ | 75           |
| ञ्चवियोज्य महामेरो                |                 | 즼              | l <sub>et</sub> | R     | एकोहिएविद्यानिन           | ***   | 4          | £\$ ::      | 5/9          |
| ऋषीयो नामधेयानि                   |                 | 4              | Ca <sub>3</sub> | EL    | एकोऽप्यंस्त्र दालव्यः     |       | <b>B</b> . | . <b>१३</b> | ₹.₹          |
|                                   | T.              |                |                 |       | एको सेद्धतुर्धा तु        | •••   | \$         | 3           | 70           |
| एकमस्य व्यतीतं तु                 | 211             | 2              | 3               | २७    | एको व्यापी समः कृढः       |       | 3          | \$8.        | 35           |

14

₹0

एतक्षियोवयेच्या है।

एता जन्मा इसप्यक्षेप •

अंद्रक अध्यक ्रास्ट

 $\P \subseteq$ 

₹3

484

医海绵虫甲基克

र ः ३७

Ą,

अस्य अध्यकः स्टोन

110

80.

¥

इस्क्रेकाः

एक स्वैतस्तृतामन्

एकं वर्षसहस्त्रम् 🔻

**एत्र**स्तेसारपीकणाम्

प्रानि स्याधनारम्

एतः युगाद्याः कथिताः पुराने

प्ताश सब योग

| when is a state out of           | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sept. A. Harbert Charles       | . 1-4                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| एक स्वमप्य परम पर यह             | i' i kil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एतान्यन्यनि शोदार॰             | 6 @\$5.                               |
| एक भड़ासनार्दसाम्                | <b>६</b> १००८ <b>७</b> ००३ <b>३९</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | एतान्यनकनि चोप्रकृष            | ··· দু <sup>ে দু</sup> দু শিশ্        |
| एकः समस्य यदिवासि                | क्ष १ कि अप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | एस-प्रदेशसम्पाणि               | … દે છ ક્ડ                            |
| स्तर्ते प्रश्येतं असन्           | 6 6 42.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एतं चन्ये च ये देखाः           | ··· १ १६ः - २२                        |
| स्बद्धकासनम्                     | \$ 28800 CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | एते निल्द्रशं देखः             | ··· \$ \$3 6\$                        |
| एत से क्रियती सम्पन्             | · 6 2 4 6 4 2 4 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | म्ले दनोः <b>स्</b> ताः स्यातः | 14 8 36 . A                           |
| प्तान्जनाप प्रमुखान्             | ··       १ ু ু ११% জ পুরু                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पते वे दानकाः सेष्ठा           | ··· 6 - 55 - 59                       |
| ए।इडानगर्ल्य य                   | १ १५ ५%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एवे कुगसङ्खान्ते               | ··· 6 66 830                          |
| एतलई महामाग                      | ·· रिक्का स्वास्त्र व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | एवं कार्यपद्यिक्तः             | हुं २१ २६                             |
| <i>श्राप्तित्रम्य देखेन्द्रः</i> | 4 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एते सर्वे अनुसस्य              | 8 . 55 ≥ 5¢                           |
| एत्सान्यन सफल्यम्                | ··· १००१११००४ व्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | एत दोगाः समुदेशन               | 5 ± 5,5,5,0¢                          |
| एसिकान्द्रा संबंध                | Brakkenst XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | एते शैल्यस्त्रया नदाः          | <b>३</b> . ४००० १३                    |
| प्ताच्युत्या सु कोपेन            | दे देव ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एते च्हन्ये च नरकाः            | ··· 5 & 30                            |
| एसस्यहक्याहेन                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | एते सन मया स्त्रेकाः           | २ : ७ २१                              |
| य्राष्ट्रियेकविद्यानम्           | स्य स्थापन विश्वप्रकार के जिल्ला के स्थापन के जिल्ला के | एटे वातन्ति थे चीव             | ··· 4 GOOD R                          |
| प्रकृत्यन्य स्था र्यतः           | 5 £R, €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्ते मचा प्रक्रमां 🕏           | २ १ <u>ं</u> त्र २४                   |
| एततु श्रेकुपिन्स्यपि             | en jizuni∮aani∳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | एते सूर्य असान्तरस्य           | ··· २ रेडे २°३                        |
| एकर्मस विधा पेरम्                | 3 · 3 · 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | एतेषां यस वो धर्मः             | en <b>ફ ફo ફ</b> લ્                   |
| एतते कवितं सर्वम्                | ··· 8 4 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>एते नवासम्बा</b> कवाताः     | ••• व १८ १०वे                         |
| एतन्तुने खमास्यातम्              | વૃ. લાકોનું કર્યું ફોય                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एते पार्वण्डिनः क्याः          | ·· \$ . 50. 50.8                      |
| एसच श्रुस्य प्रमन्य              | x 5 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एते चेपारिका भूप्तः            | 8 8 48                                |
| प्तिदिन्द्रस्य स्वपद <b>ः</b>    | ४ 🐧 २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एते सम्बनस्ताः                 | A Samués                              |
| र्विद्यं स्थितसम्बद्धाः          | A 65 50R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एवं न्य पर्वत                  | A 5 Re                                |
| <b>एका सर्वकातम्</b>             | x. 52 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एते फालाधर्मपरित्यागात्        | ··· ¥ \$ 84                           |
| एर्डियसम्यहं श्रीतुम्            | 8 \$4 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एते इस्वाकु चूपारमः            | ··· A . A \$59                        |
| प्रातकारिक्ट नया भिन्दिम्        | 8137841212 <b>44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | एसे काप्यकरगाञ्च               | A SEE !! RS                           |
| क्सिहिला न नरेण स्वर्थम्         | ··· ४-ः १५४ः ्ष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | एते च तुल्पकरशासार्वे          | 8 -53,4 cm 190                        |
| कास्मिक्षेत्र काले तु            | Ast6400.165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | एतेन क्रमबोरेन                 | · 8 52 550                            |
| स्तदमं तु लेके प्रस्मन्          | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एते चान्ये व पूजारक            | ·· 8 880.555                          |
| एट यम पत गोगाः                   | ··· 4 to \$8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्हो वस्क्रमेपस्य              | म ६ क्षिताहरू                         |
| एकतृत्वं सक्देण                  | ··· March Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यते ययं वृद्धस्पृक्षभापम्      | m a t us                              |
| एक्टिंग बन्तरे प्राप्तः          | 6) 360 m 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | एते वपासर्गनयमाः               | ક્ છ ફેડ                              |
| प्रतरहमामि ते रूपम्              | ··· # 30 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | एती हि गुजपान्ड है             | ··· २ १६ ८                            |
| एइत्सर्व महाभाग                  | ო <b>ს 3</b> 0 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | घरका हु मुझेता मै              | 4 30 ¥4                               |
| एत्रीसनेय काले तु                | मा <b>स्</b> ष्य <b>३३</b> हरू स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एस्स्युक्तस्था नागः            | ··· 3 58 45                           |
| एतदः व्यक्ति विकाः               | ••• व्र⇔्क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | एउमस्यस्थिशिटन॰                | म ६ ७ ३३                              |
| एकसर्वनिदं विश्वम्               | mr Bud Wassige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एकमान्तर्गरे जिल्लाम्          | ··· 4 - 1965-51-54                    |
| प्ताते वक्तपाद्यमातम्            | ··· 6 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एवगुकरतवा शीरी                 | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 4                                | - 8 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 40.25 40 cm Sec.                      |

 $\mathbf{Y}^{n}$ 

13

**ૄ**ં ે ફ્રિંગ ે ફ્રેલ્

क् इंटर्डिस्<mark>स्ट्रिस्टर अर्डि**स्ट्रि**ड</del></mark>

14

एश्याक्षणयसं मु

एवमस्तु मधेन्छा है

एक्ष्मुके तु कृष्णेत

एकमन्बस्तक हे हैं:

अंदर्भः अध्यकः इस्प्रेन

(दस्प्रे<del>द्धाः .</del>

एवं गदा अगस्यामी

अंदाहः अध्यान १५७३०

4、《福田·二·李

| वस्त्रेकाः .                       | अंद्रकः अध्यक्षः दश्मिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSTR.                      | अवद्याः अध्यातः । देखकः              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| एषमादौँनि दुःग्यन्ति               | म ६. ५ ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एवं पूर्व जयस्यात्           | 11. Spires \$ \$ 1,000 64            |
| एकमेप महाव्छन्दः                   | ··· ६ ५ ଓ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एवं ज्ञाला सर्वाङ्गास्म्     | १. ाश्वास्तिक संद                    |
| एक्मेतद्वयसोध्य                    | ••• <b>t, t, %</b> (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एवं प्रभावस्स पृथुः          | ··· 14 4544 Billion 163              |
| एजमस्यन्तनिःश्रीके                 | ··· V American                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | एत प्रसेतसो विष्णुन्         | 6. 60. RR                            |
| एकपुरस्का सुधनस्थान्               | ξ <b>γ</b> 3¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | एन दुरासमध्यक्ष              | ··· Standard Con                     |
| प्रमेक्तप्रश्चरत्                  | ··· \$ 80 . 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | एवंसेते महाप्राप्तः          | \$5 : : XX : 6X                      |
| प्रविकार वितन                      | ··· t transfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्व नुकरमध्य                 | २ ४ २६                               |
| एथम्बन्धा सत्तर्भन                 | ··· ধ ধুর কে ধুর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | एवं पृष्ठसङ्गा भिन्ध         | ··· \$200 \$844 . \$41.5             |
| एक्सुक्त्वा तु ते सर्थे            | ·· १ १५ १२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | एवं सर्वेषु भूदेषु           | \$ \$4 4                             |
| प्रमध्यस्तिक्षेत्                  | 1 1à dã                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एकं इति स भगवान्             | 8 . 86 ×6                            |
| पुरामञ्चाकृतारपूर्वभ्              | ··· ব জন্মন্ত্রীর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | एवं सन्धिन्तवीनाकान्         | ··· \$ . 50 \$                       |
| एक्सेय विभागीऽयम्                  | १ २२ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एवं भूतानि स्पृष्टानि        | ··· Supplied Comments                |
| ध्वनेव नगत्सृष्ट                   | 100 \$ \$2.77.580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | एवं प्रभावो देखोऽसी          | · Sales Solise Be                    |
| <b>एवनेतन्मदारप्यतम्</b>           | ર દ્ . ૧૨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एवं विषय राज्यति             | ··· King of the contract of the      |
| र्यस्वयर्गम् ।                     | 5 C 10-17 CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | एवं प्रश्नस्यमस्य            | ৽৽৽<br>য়ৢ৽৽৽৻ড়ৢড়ৢ৽৽৻ৢ৽৸ৢয়        |
| एक्षपेतलाई विकास                   | ··· १ ८ः ःइकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | एवं क्षेत्राः रुगुरेश        | 5, 12,8,2,1,20                       |
| स्यमुक्ताभ <del>व भी</del> शी      | १ १३ ७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रूप यहात येदाध               | ··· 4)***********************        |
| र्विक्शिद् विद्                    | ··· २ १५: ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ग्स्यं स्व स्वस्थिकी इतिहः   | 5 : \$4 - 5x                         |
| एकपुरुता यसै विद्यान्              | ?\$ \$\$ \$ ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वर्त रव से मार्च्य इतिहा     | २ ११ २०                              |
| एक्-ते विश्वसतार्यव्द ?            | 140 8 38 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | एशं देखन् सित्ते पर्ध        | \$2.43\$\$10.45 <b>\$\$</b>          |
| एक्षणेते मौय्यां दश                | ४ १४ दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एवं छाशसम्बनाम्              | २. १३ ९६                             |
| एक् <b>मनेक्या</b> ञ्चर क॰         | ात <b>४ १५ ४३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | एसं रूपवस्थिते जस्ये         | ··· 60006\$1 1160\$                  |
| एवपुकः सोऽप्याह                    | 89 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | एवं न गरमाओं प्रसित          | ··· 🗧 🐉 - 👯                          |
| <b>्यमे</b> डळग <del>द्यव</del> म् | ·· ३ ्१ ह्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एवं जिनाशिषिर्दर्शः          | = = =============================    |
| प्यमुक्ती रही हसी                  | ••• ३ ६ . २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | एवं शाद बुधः कुर्यात्        | ··· 367744-05.64                     |
| एगंब व कक्ते                       | ·· 3 & € €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एवं बुक्त कुन्यथ-(           | B 225 26                             |
| दुवनेवेटि फूर्टिः                  | X 76 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एवं उत्तम सोटर्यः            | 8: 14: 5. 15: 5et                    |
| एक्षुकान च महानाखानाः              | ४ ∴ह, <b>५</b> ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्थ च उपोरतीयोजः             | ··· ४∵ ६ ∵ १६                        |
| प्रभुकास्त्राधास्स्रस्यः           | मा ४ प्रद <b>्ध ७०</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ्यं देशासुकावार्यभौगः        | x & . 10                             |
| एअधेल स्तपुरम्                     | y 116 ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एवं तेरका सा तस              | A . & . 52                           |
| <b>य्यग</b> रित्वति                | X 7.0 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एवं च पशाद्यातिकवं:          | ··· & \$8 : \$8                      |
| एसमध्येकम्                         | ·· 8 : \$ \$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | एवं च तस्य गर्भस्य           | ··· Randanudbl                       |
| एवं हातेन तेनाइम्                  | 🚥 🐮 🎊. २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एवं सर्वननत्येऽप्यनङ्ग-      | ··· A DARMANIA                       |
| एवं हु काइणो सर्वम्                | ০০ <b>ব্</b> ঞ্জি ভুগু                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एवं क्यातिहासन्              | X &E E                               |
| एवं प्रस्तिर्वहुनिः                | ··· ३ १८ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एवं चातिहरू।कराज्यस्यः       | R 48 48                              |
| एवं प्रचारी रही होते.              | ल १ ह्इंट ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | एवं संस्पृयन्द्रनहरू         | · 4 8: 68                            |
| एकं तंत्रुबन्धनस्तु                | m ই এই প্ৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ्शं संलुय <u>त्वय</u> स      | ···································· |
| एवं संस्कृत्यनस्य                  | t ∴જ જસ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एतं व्यवस्थातायाः            | ··· William Control                  |
| एवं संस्थापानस्                    | ··· t /: \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | एवं लागा संदर्गा प्राप्तेसत् | ··· n d 6 . 94                       |
| प्व संस्कृषमानस्तु                 | र ः १ १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एई चन्त्र प्रस्थरम्          | Aleksik Birnelija                    |
| एवं सर्वदर्शन्तु                   | ल १ हक. ¥ई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एवं दम्ब्यास ते पापम्        | in 有效的基础的现在是                         |
| एवं श्रीः संस्तुता सम्यक्          | ··· १ 💢 ९ १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | एवं भविष्यतीस्तुनेह          | ··· 나 : 왕왕 : 화학                      |
| पूर्व रही वर देवी                  | ··· \$ ~ \$ .440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | एवंविधान्यनेकानि             | ··· # 36. 5x                         |
| main many in the second            | de Company de la | men Bernesseh mann.          | de la Califer de la de               |

\$ 4. 6. 6.26

एवं दैल्यको मुख्यः

|                            | ()                                                   | (\$60                             |                  |                   |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| ্ প্রভৌক্তর:               | अंशाः अध्याः । इली॰                                  | ्र रही <b>कः</b>                  |                  | સંસુદ અલ્યા       | ০ পূত্যুত |
| एडे भविष्यतीत्त्रुक्त्या   | 4: 36: 54                                            | औनागमादे भद्रे ते                 | 16.6             | 4 . 55            | .25       |
| एकं तस्य पुनेः शापात्      | 40.36 0.68                                           | औरघगड्येश तथा                     |                  | 3 28              | ેર        |
| एवं भगति करभत्।            | E. 3 RE                                              |                                   | 310              |                   |           |
| एवं सप्त महत्युद्धे        | 80                                                   | असकारयंगाध्यसितु                  |                  | 9 70              | 63        |
| युकं पद्ध्यमें मुंदिः      | <ul> <li>श्रीकार वर्ष के उन्हें देश</li> </ul>       | अंदालहारी बहार्ष                  | 11-              | e. 6.             | á         |
| एकं निगदिनार्धना           | <b>ξ 'ς '</b> 3ο                                     | अंदोन तस्या जन्नेऽसी              | 115              | \$ . 8.           | ું ફુક્   |
| एक पाला है संस्थानित्      | § 3 <b>१८</b> .: १ <b>९</b> ६                        |                                   | <del>Ujs</del> e |                   | •         |
| एव चरुभें इत्या            | ··· 8 ·· 6 6 · 199                                   | व्यकुचति इतेऽरिष्टे               |                  | P . \$4.          | ą.        |
| एव ब्रह्मा सहास्माभिः      | bir 6 £3                                             | कबुद्धथस्याप्यनेकः                | • • •            | * \$              | 33        |
| एस मे संशयो ब्रह्मन्       | 75 : 10 pg 27                                        | चल्हुस्तु पञ्चयः पष्टः            | 118              | \$ &              | 50        |
| एस गन्बन्हरे सर्गः         | m ballister of the                                   | कसित्यप्रदिनः कृष्णः              | -14              | 5 58              | 62        |
| एव स्वायम्बुतः सर्गः       | 11. 40 (11.0) \$ (11.0) \$ (2.0)                     | कविष्मगैया वाह्नाम्               | ,                | e*≨ģ              | ₹         |
| एम तूरेशतो वेशः            | ··· : \$\int \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi | कश्चितु द्रपृथ्वातस्य             |                  | E 36              | .80       |
| एय मोहं गतः कृष्णः         | ५ ७ १९                                               | कविद्रमालुके जातः                 | 514              | 8 6               | ₹         |
| एक समिग सहितः              | ···· しいで変からでき、                                       | वन्द्रकाषुकुर्वकार्णिकद्वद्रभेदैः |                  | 3 0               | ₹6        |
| एव कुरण्यः धरवीसीः         | ··· 4 . \$4 38                                       | कण्डकेरंच दुत्राङ्गः              | ,                | €ં ધ્             | 6/3       |
| एय है सनमः सुञ्            | # 4 65 12                                            | कञ्जूर्नाभ मुनिः पूर्वम्          | -11              | <b>ર્જ રે</b> ધ   | 99        |
| एव द्वीयः समृद्धेण         | ··· ২. স - ২ুর                                       | कम्बूयनेव्य चासकः                 | F1.0             | <b>克</b> 人        | 53        |
| एष साम्बस्तपत्रीकः         | ··· 4 34 38                                          | कम्बोरप्रसम्य सा                  | -1 -             | ₹ १६              | . 65      |
| एव चैंमिक्किके नाम-        | m 「真った。安部 かっち」                                       | कण्याचेवातिथः                     |                  | N 88              | 34        |
| एक मही देव महीप्रमृतेः     | कर्मा <b>।</b> हुन्दिर्भिति <b>ह</b> ुर्भिति क्षा    | कंभवामि संगतपूर्वम्               |                  | दं र              | 4         |
| एख ससुमती तस्य             | ··· ३ १६ २५                                          | नहत्रमेभिरस्ट्युत्तम्             | -11              | 8 . 8             | 5.8       |
| एकं सृत्भिसृतिभ्याम्       | · & & \$ ·                                           | यह बाल बालस करवारामाध्यकः         | 416              | ¥ ξ               | 35        |
| एपा ज्येष्टी बीतिशेत्रः    | ··· According AR                                     | क्षत्रमेष गरेन्द्रप्रयाम्         | F11              | R 38              | 25.5      |
| एकेव स्थागरुन्             | ··· ः धःः १८ः । ११                                   | कवाशरीरत्वमवाप गर्दे              |                  | . 8 5A            | 486       |
| एहोति दुष्ट्र मृष्णोऽत्रम् | نړ کېږ ن∵                                            | वस्यतस्यामसः सर्गः                | 71 5             | 2 8               | \$        |
| 200                        | <del>₫</del> >                                       | न्हिंथतं में त्यना सम्बंग्        | ***              | \$ 50             | ŧ         |
| देखिनदः वर्ग स्थानम्       | 8. 88 Apr                                            | वर्षधतो भक्ता वंदः                |                  | ₹ १€              | . 6       |
| ऐराबतेन गरुडः              | ৸ %, য়ৢ৹ ি ৪ য়য়৾                                  | क्रियतो भवता बद्धम्               | ***              | ₹ ₹               | ŧ         |
| पेल्डेडस्य दुव्यन्तन्      | A. 86 4                                              | वर्धित भूतर् ज्ञास्               |                  | ₹ \ <b>3</b>      | , t       |
| देश्वर्यमददुशस्मन्         | ··· 2 4 22                                           | क्रियता गुरुगा सन्बन्             | ήιι              | ફે રે<br>ફ રક     | ŧ         |
| पेश्वर्यस्य समग्रस्य       | ξ G W8                                               | वर्षथम् चातुरुधस्यन्              |                  |                   |           |
| 41.00                      | ओ॰                                                   | क्वित खेगसद्खे                    |                  | हैं ७             | 3.5       |
| ओंगच्यः फलम्ब्स्टिन्दः     |                                                      | क्य महित्रप्रमारोषु               | TIF              | <b>१ १९</b>       | 3 4       |
| ॐकरबहासंयुक्तम्            | m \$20.0282542                                       | कवं ममदमनस्य                      |                  | . <u>\$</u> . 58. | \$ 6.8    |
| उद्भारी भगवाम् विष्णुः     | ··· 8 6 48                                           | केथे गुद्धभूद्धसम्                | are              | ५ इन              | 3         |
| <i>ध्य</i> नगो जासुदेवाय   | ५ १८ ५८                                              | कथ्यतां च दुतं मृत्वा             | 111              | 6 30              | 86        |
| ॐनगो जासुदेवाय             | \$1.5 <b>.79</b>                                     | कथ्यता में गताभाग                 | 114              | Ę W               | 8.6       |
| ॐामो विष्यये तसी           | ·· 8· 86 CX                                          | कदञानि द्विजैतानि                 |                  | २ १५              | . 29      |
| ॐनमः परमार्थार्थ           | ··· 60.50.                                           | कदम्बस्तेषु जन्मूश्च              | 414              | ₹ं २              | 79        |
| ॐपराश्चरे गुनेबरम्         | 8: 8 · 8                                             | कटाचिच्छकंटस्या <b>यः</b>         | 114              | ય દ્              | ং         |
|                            | औ•<br>•                                              | क्रनक्रमपि रहस्यवेश्य जुद्धा      |                  | 3 6               | 1.83      |
| अतिकारमध्यसरे देवः         | m 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3              | वनदमूरुप्रस्ताताः                 | 1.4              | हैं १             |           |
| क्षेत्रप्रमणदिवसमा         | ··· \$ 1004\$ 0000\$6                                | फ:चनुरविचहेषु                     | •••              | \$ 53             | · in the  |

#### (ReX)

कलाकाष्ट्रामुहुतीदि-

अंद्राः अध्यक्ष २००१

... 3c...3 . 3d

अंदाः अध्याः । इस्रोत

···· 4(15)是基本运动的概

दलोकाः

बन्यात्तः पुरमध्येत्य

कलाइयाणीयहत्त्

| બન્ન્યાના-પુરસમ્પરય                                                                                                                                                                                                            | 1       |                                      | कर्वासम्हानीहिमार्दर            | •••  | A. A. 44                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------|
| बन्धाश कृष्णी नपार                                                                                                                                                                                                             | al in a | 4psg §€spaga@4                       | <b>क्लाकाहा</b> निमेपदिः        |      | \$ 124 8 5 Park 306                            |
| कन्यापुरे स कन्यानाम्                                                                                                                                                                                                          | •••     | ५ २९ ३१                              | वर्गरामस्थानस्य प्रस्य नासा     | 211  | हर ७. हर                                       |
| कन्वाहर्य च धर्मज                                                                                                                                                                                                              | 444     | \$ 6 \$6                             | क्रिक्टनपमध्युत्रम्             |      | ६ . ८ ऱ्१                                      |
| क्षपटवयधारणमेव                                                                                                                                                                                                                 | ***     | X/013X0111343                        | करिन्द्साध्यति यत्त्रोतनम्      |      | ६ २ १२                                         |
| क्षेप्रहार्विभगव्यतः                                                                                                                                                                                                           | 444     | <b>9</b> 8% 9                        | करिङ्गमहित्रमहेन्द्र            | 751  | ४ २४ ६५                                        |
| ऋषिस्वदान्जन्तिस्य् .                                                                                                                                                                                                          | 4-6     | ६ ८ ५४                               | क्रिक्ड्यन साराय                | 700  | अवस्थान्द्र <b>े</b> ंस्यास्य द्वेष            |
| मध्यवन चासुदेन निष्णो                                                                                                                                                                                                          |         | <b>ই</b> টেইড়াই এড়ত <b>ই</b> ই     | कालेस्स्थरूपं भगवन्             | 711  | <b>6</b> (6) \$100,000                         |
| क्ष्यसम्बद्धम् च सेनेतसम्                                                                                                                                                                                                      | 4       | ६ ८ ४७                               | क्लेस्ट्रक्रूपं मैत्रिय         | ***  | Princes in the                                 |
| करम्भवा <u>ल्</u> ड्जबहि॰                                                                                                                                                                                                      |         | <b>বি</b> ্যাক দিয়ে গোটাইৰ          | क् <b>लेव</b> हेकभीग्यं हि      | •••  | <b>发</b> 现在100分子, <b>发发</b>                    |
| क्यतस्य स्वयं स्वयं<br>स्वयं स्वयं स |         | द २० ११.                             | क्रुंथे से क्षेत्रभूताः         |      | *                                              |
| करूपश पुष्यश                                                                                                                                                                                                                   |         | ÷ १ ३४                               | क्रुली जगराति विष्णुम्          | ***  | \$ \$ 60                                       |
| करिय्ये सहिदेवानाम्                                                                                                                                                                                                            |         | hoseikka print                       | कल्यान् कल्यकिभागाधः            |      | 4 4                                            |
| कृष्टिये तन्त्रहाभागः                                                                                                                                                                                                          |         | 4 36 6                               | <b>अस्थाद्यवात्मगस्</b> रवम्    |      | \$ 300 SC1 SCH 9 R                             |
| क्रिक्टत्येष यत्नमं                                                                                                                                                                                                            | ***     | રૂ ૧૨ ५૬                             | करपाचे यस वकायः                 | - 14 | २ त (ते.धतानाम <b>१९</b>                       |
| करोजभागदिग्धार्तीः                                                                                                                                                                                                             |         | Home Britishell,                     | कृष्यं यः पितृरूपधृणिधिहुताम्   |      | \$-3100-X20-000-48                             |
| बहेन करमाकृष्य                                                                                                                                                                                                                 |         | भुक्त ,ज्युक्त चांतुकु <b>्व</b> द्  | कञ्चपस्य तुः प्रयोगाः           |      | ያ ያደβዩሎች ነ <b>የዊ</b> ሄ                         |
| करोति कर्णिनो यश्च                                                                                                                                                                                                             | -14     | र ६ १७                               | <u> सहश्रद्ध्यासागाह्रेयान्</u> |      | 4 tolka works                                  |
| क्वोति शिक्षदश्चसनस्वरूपी                                                                                                                                                                                                      | ***     | <b>*</b> 0.5800.344                  | कस्य महत्रा फ़िला कस्य          |      | R: . * NE                                      |
| त्रकोति हे देखसूताः                                                                                                                                                                                                            |         | 7 40                                 | क्षत्रिक्यके प्रस्का धर्मः      | 137  | ६ ाइ । ३                                       |
| स्टलेस्बर्जाकथां सारित्य                                                                                                                                                                                                       |         | ٠ ٩ <b>६</b> ६                       | काक्यश्चर्यं वाली               | ***  | <b>ध</b> ्राक्षक   <b>वि</b> र्देश <b>विवे</b> |
| कर्त-ट वरियते भाना                                                                                                                                                                                                             |         | 5 6 86                               | फाविकांयलस <u>ञ्</u> दू         | 177  | ् १५ . ५४                                      |
| क्राग्डिबुन्सेनः                                                                                                                                                                                                               | ria.    | X0284000 38                          | काचित्रकृषोति कृष्योति          |      | <b>February 1</b>                              |
| कर्ण दुर्गोधनं होत्पन्                                                                                                                                                                                                         |         | ५ ३५ २७                              | काविषास्त्रथसाने                | 647  | Santana Ro                                     |
| कर्त्व कियाणी स च इच्यते क्रतुः                                                                                                                                                                                                |         | ₹ ७: ४,8                             | काचिदारोज्य ग्रेथिन्दम्         | •••  | q=32 + 88                                      |
| कदमश्रोद्धरियं अ                                                                                                                                                                                                               | 1.1     | to stanceto                          | काचिद् भूगदुर्व कृत्वा          |      | <b>有</b> 信用 <b>性</b> 基础 自 <b>持</b>             |
| कर्दभग्यात्मुनां कन्द्राम्                                                                                                                                                                                                     |         | 2 2 4                                | काविदालाभ्य गोविन्दम्           | 211  | ५ १३ ४६                                        |
| क्षमीभभाषिताः पूर्वः                                                                                                                                                                                                           | 1144    | 8 4 36                               | कारिनावान् यो निसति             |      | \$481 <b>84</b> (354) <b>3</b> 8               |
| कर्मणा जायते सर्वस्                                                                                                                                                                                                            | 110     | १, १८ ३२                             | क्रा त्वन्या स्मृग्ते           | ***  | १ ःशाहर्भश्य                                   |
| क्रमंगार्गिण स्वर्धण्डकयः                                                                                                                                                                                                      | 41.1    | ६ ६ ९                                | कड्येयास्तु वरिनः               |      | र       २१ २०                                  |
| कर्तपन्न मनसा बाचा                                                                                                                                                                                                             |         | \$ 35 E                              | कर्तन्त्रचं ज्येष्टसम्येखम्     | 44.1 | 3 56 58                                        |
| क्रमीयनाव्यका श्रीका                                                                                                                                                                                                           |         | १ ७ ४९                               | क्यन्त क्रस्मात्र वानासि        | 7    | 4 . Zc B                                       |
| रहर्मभद्रया <u>गु</u> ष्पार्वके                                                                                                                                                                                                | 461     | २ १३ ७०                              | क्रवि देन समायाता 🕟             | 4-4  | ५ १३ - ३३                                      |
| कर्न यशास्त्रकं श्रेगः                                                                                                                                                                                                         |         | ক্ষিত্ৰত ক্ষিত্ৰ প্ৰচাৰ্থ <b>ক্ষ</b> | कामको चास्त्रयद्वेष             | ***  | Emiliar Constitu                               |
| क्रमोपि क्रमस्दिधिरक्षक्रत्वाम्                                                                                                                                                                                                | ,       | 4 motorial tok                       | कामरूपी सहारूपम्                | ***  | 4: 28: 9                                       |
| कर्माञ्चलावतारे ते                                                                                                                                                                                                             |         | An antiques little                   | कामगभो तथेच्छा लग्              | 4-6  | <u> শূর্য সংক্রমীর লগতে শ্রীর</u>              |
| कर्मास्यसङ्कृतिपनतत्पन्त्रानि                                                                                                                                                                                                  | 177     | ধীলের পার্টি সায়ত্র বিশ্ব           | कामोऽचतीर्णः पुत्रस्ते          | ***  | ५ १७ स्थ                                       |
| क्षेत्राधासुद्धिय                                                                                                                                                                                                              | 16.1    | ४ १५ २९                              | कामः प्रवधस्त्रश्च दर्गः        | ***  | देश हो हिलाको है०                              |
| कर्षता युक्तखेर्मध्ये                                                                                                                                                                                                          |         | <b>५</b> ८७% <b>६</b> ८७% <b>१७</b>  | काम्बोदक्षातानं ते              | 99=  | 80 : 28 - 30                                   |
| कर्षञ्चणा कृषिर्वृतिः                                                                                                                                                                                                          |         | 4 30 '89.                            | कारणं कारणस्मापि                | 1*1  | 6 - 6 - 86                                     |
| कलकपुत्रसिवार्थः                                                                                                                                                                                                               |         | Samuel March MS                      | कारूण मालवार्श्वव               | 117  | \$. \$ \$0                                     |
| कल्बमुङ्गुतर्रिदमयश्च कालः                                                                                                                                                                                                     | ***     | Y frank standy                       | कारिका पुष्परमान्त्रे ः         | 118  | \$ . \$\$ . 69 ·                               |
| कल्क्षकरप्रानिमपदिः                                                                                                                                                                                                            |         | 3400.040000086                       | बार्यकार्यस्य यत्वार्यम्        | 444  | 8 8 86                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                |         |                                      |                                 |      |                                                |

कालस्तरूपं विष्णोश

2 mil 3 marc

वृत्तुदक्षेत्रवर्षय

<u> नुभुदेश्यारद्यभाषिः</u>

युक्तको पम खाकतानि

कुरुः पुरुः सम्बद्धानः

कुरोरजनगस्पुत्रम्

कुर्यवस्ते प्रसम्बद्धम्

कुर्यवां खति क कारः

कुरुद्रभेऽपि खेच्छिने

नुरुक्षेत्रे चारमानसस्यन्यामध

48

砂

10

V

4

6

Ę

ŧş

220

काश्चा निमेश दक्त पहा की।

किङ्कुराः पाद-दण्हाक्ष

विक्**रे**ससम्पानीतम्

किञ्चित्परस्थं न हरेत्

कि विभिन्न सरी पर्कः

विमनेन:यन्योग

किमार्थ गर्नुको महको

किम्बानुभूवभ-दश

किन्नग्रद्भितिशास्त्रसम्बद्

₹

\$

ч

è

¥

Ł

Ą

4

13

30

13

33

RE

25

-8

23

?

Į,

ð.

7

ŧ

₹.

2

Ų

200

4

10

36

- 6

ħĐ,

19

20

35

53

35

E

r<sub>sk</sub>

44

4

针

23

3

33

### $(\mathcal{M}SE_i)$

अंदराः अच्छा । पूर्णः ।

A . 10 . 20-

...

अंदाः अप्याः । इत्येष

इस्त्रेयमः

कृत्यमा दश्चमानं संप्रन्

| इस्सेयज्ञ:                      |            | এবহর:                          | S. Cally | इस्कृष्ट   | क्तुम <b>ा</b>                    |          | G-50: GHAME A GAL |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|----------|-------------------|
| <del>कुलालध्यक्रपर्यन्तः</del>  | r-1        | 7:                             | 567      | 26         | वृह्या जाराणसँभेव                 | 3.9      | d 34 36           |
| <b>कुलालक्कापर्य</b> न्तः       | ***        | $\overline{\mathcal{A}}_{i,r}$ | 1367     | বহ         | वृत्रक्ष्य्रविधानञ्च              | 1 -6     | £ 36 56           |
| कुलार नक्षमध्य <del>न</del> थः  | -++        | 200 cm                         | 40       | - 24       | बृत्या भरवतरणम्                   | •••      | ५ ३७ - ३          |
| कुः अस्तर्वभाव                  |            | <b>*</b>                       | 161      | ধ্র        | कृत्यक्रियंत्रं स्थारीरप्रस्यम्   | 4 -4     | \$ . 4, \$4       |
| कुल इंडिसं संयः सत्यम्          |            | 8                              | 24       | EL         | चूर्ववर्णणञ्चा सहस्र              | 4.14     | ५ १० २८           |
| कुशस्थली तो न पुरिमुपेत्य       |            | 8                              |          | 6.8        | कृष्णस्तःनुत्सुकरन्धा             | F15      | ५ १० १७           |
| कुडास्यत्थ्रे यो तथ्र भूप रम्यः |            | 341                            | 3.8      | 19.0       | कुळा: कुळ्य हिंग होष:             | 114      | ५ ९ २०            |
| कुरालो नन्तमक्षीयाः             | ***        | ે₹                             | 18.      | 28         | कृष्णीक्षस्यसमस                   |          | ४ १३ १३१          |
| कुरस्यदिषिः                     |            | 8.                             | -7       | 204        | कृष्यस्तु लिएलं ब्लेम             | II PT    | 7 15 ER           |
| कृटसाधी तथा सम्बद्              | 4-1        | ₹                              | Ę,       | . <b>'</b> | कृष्णद्वैपायनं व्यस्तम्           | 4.1      | રૂ ૪ ૯            |
| <b>क्रे</b> स्बूद्धु देशोधन     | 461        |                                | 12       | સંધ        | कृष्ण कृष्ण शृत्युप्रेष्ट्रम्     | • • • •  | ધ, ફર્વ ∘ દ્      |
| क्ष्माण्डा सिनिधे स्टी:         |            | 8                              | ₹₹       | 53         | कृष्णस्त सस्तानं गाउम्            |          | ્યું ધ્ ૧         |
| क्ष्युगसङ्ख्यापरित्रामः         |            | 6                              | ų        | 30         | कृष्णमिक्रिक्समिन                 | 1115     | ्र ७ ८२           |
| कृतभागस्य पुत्रो अपूत्          | 1990.00    | : <b>E</b>                     | . Q      | 6          | कुम्बद्धिकंद्र सर्वेतान्          |          | ध ३३ ३२           |
| <u> कृतसंबन्दर्गधाद</u>         | PI 1       | 5                              | 7        | *c         | वृत्स्यामी विलेक्सातीत्           | ***      | .९: ३२ १४         |
| कृतकुरुर्वगयानगरम्              |            | G,                             | 2.2      | Ę          | कृष्णसोक्षरकं मृषः                | 1-,      | ्ष् २० ७९         |
| <i>भृतस्</i> वन्दर्भं तेन       |            | 34                             | 26       | .∌         | कृष्णसः प्रमुखे वास्              | ***      | ५ १६ ११           |
| कृतस्याद्रणस्यः                 | E B 1      | <b>W</b> :                     | 33       | 13         | कृत्यावद्गराज्यसम्                | 100      | A . 88 48         |
| क्तर्श-पातलकार्यक्र             |            | ×                              | ₹\$      | ₹E         | কুলে কুলা জনমাধ                   |          | G 38 X8           |
| कृतवीर्योदर्भुः                 | ***        | 36)                            | 2.5      | 12         | कृष्णादिनं स्रो अन्यवस्           | 410      | ६ ६ २२            |
| कृतपाद(दिशीयस्)                 | •••        | 3                              | 13       | ***        | कृत्यो निवरहाइदयाः                | 102      | ्द १३ २६          |
| <u>क्राकाक्सचीर्मधी</u>         | ***        | 7                              | Jgr      | 50         | कुल्योऽपि सहभातपाह                |          | × 23 84           |
| बुद्धम्यस्य ताष्ट्रपञ्जी        | 91.5       | 3                              | 4        | ₹\$        | कृष्णे अपि दिश्यासमात्रम्         | 107      | 8 53 60           |
| क्रम्बूखोशीस भगवन्              |            | ₹:                             | ₹ 65.    | ₹6,        | कृष्णे अपि ते द्रधारेष            | and a    | ंदं देश २०        |
| कृतकृत्वसिवास्त्रसम्            | ***        | ₹.                             | 44       | ₹          | कुर्मिः है सहितो गेहरः            | P4 1     | ५ १२ २६           |
| कृत्वानुस्थिति शहर              | 1 * 11     | .8:                            | - 2      | 98         | ब्रुजोडहभेव लॉटाइम्               | ***      | ६० १६ - २६        |
| <i>कृक्षवर्तास</i> तस्तरमात्    |            | 8                              | . 1      | ९५         | कृष्णोद्धरि युवुधे तन             | 1.2      | c' 50. 00         |
| कृतायतसस्य ट्या                 | 141        | 34                             | 24       | 1.0        | कृष्योति यस्देवस्य                | F17      | ुर २० दर          |
| कुताचीऽद्रासान्दरः              | 4.2        | , E                            | 3        | 6          | कृत्याचीय चित्रयाम्यस             |          | ं २३ १            |
| <u>बृत्कचोप्राष्</u> रुपः       | 444        | <b>'Y</b> -                    | 39       | 43         | कृष्णीक्षरे महस्रिकारम्           | #* P     | ्र एष । इ         |
| कृते युगे लिहागन्य              | 114        | 16                             | .2.8     | 2.55       | মূলনীয়নি মন্তপ্রার্থন            |          | ત્ કેશ            |
| कृते कृते रमुवेर्लिप            | 110        | 3.                             | - 2      | - Kra      | कृष्णोऽपि भूधितस्तेशाम्           | •••      | ÷ 30 × 26         |
| मुन्ते पापञ्चतापी थे            | 17.8       | ₹.                             | ξ        | Yo         | कृष्णीः अर्थाकी सन्दर्भम्         |          | 4 - 38 - 34       |
| कृते जरे हुने यहाँ              | ***        | 3                              | 35       | 486        | कुञ्चल प्रशिक्ष स्रीय             | II t. t. | A. 50 35          |
| क्के पुरावर जनम्                | ***        | 3                              | 3        | યદ         | केरिकानुर्दुर्ग यावन्             | -2 6     | 3: 45 62          |
| कुरोत्रामी च तत्त्रुभावुग्रहभर  | ***        | ¥                              | 83       | - ረጀ       | केरीबाद्रिनिन्दी बद्दान्छम्       | acr      | ₹ ₹6 ₹4           |
| कृतोपनयनं सैनमोर्वः             | <b>#14</b> | 8                              | Ð.       | 7/3        | केविप्रीत्येत्यलञ्चानाः           | च में ह  | ह ३ ३२            |
| कर्ती सन्तिवरिश्यम              | ***        | Æ                              | L,       | 37         | केविद्धसम्बर्णाभाः                | 787      | 4: 3 33           |
| क्रेट्वंरेहिक केन्द्            | 181        | Eq.                            | 88       | 28         | केचित्रु(वगुष्याः                 | 14-      | \$ \$ \$E         |
| कृतं त्रेता द्वापरश             | 714        | 2                              | ş        | १५         | वेन वसेन बद्धे छन्                | 778      | ६ ६ ६२            |
| कृतं तेता द्वापरं च             | -11        | ŧ                              | ę        | ų          | केलकास्पृश्तर <i>मृत्</i>         | ***      | A. 4. 36          |
| वृत्रिकारियु प्रक्षेणु          | 111        | 3                              | 8        | 50         | केवलाइन्युगमा,                    | 1        | A 4 A.S.          |
| कृत्यो च दैत्यगुरयः             |            | 8                              | 25       | · 8        | केन्द्राहिन्द्रकार्यकार्यकार्यकार | 175      | 2) 12 th          |
| 2                               |            | 6                              | No. of   | 3/         | ने विकास करते विकास स्टब्स्       |          | S. 15 20%         |

··· १ - १८ व८ वेर्नक्षणाने निकृत्वार्गम्

# (K99)

|                                 |       |                 |              | ν,           | (99)                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |
|---------------------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| કુરહે?લાડ<br>-                  |       | क्षेत्र:        | <u>গ্রহল</u> | इस्के        | <b>१९९७ वर्ष</b>             |       | अंशाः अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्याः        | হল্প           |
| केशिकाब निबोध त्यम्             | 41.6  | 5,              | 13           | ą į          | कियास्मित्रिहे यस्य          |       | - 13 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13           | 39             |
| केविको अदमे तेन                 |       | ų               | 35           | 20           | केंडेन सस्मानाकम्य           |       | 4 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1            | · '\$\t        |
| केवी स्थिप बस्तेस्यः            |       | 4,              | 83           | * 1          | क्रोप्टीस्तु बदुपुत्रस्य     | 114   | 8 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14           | - 1            |
| केपोसवृज्य विगलत्               |       | 4               | ₹o           | ďξ,          | क्रीअद्वीपो मद्दश्यम         | 199   | ž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8            | 316            |
| <i>फैस</i> र्सबदुपुलिन्द॰       |       | JE.             | 38           | · 有象 (       | व्यक्तिहारीये द्युतिमतः      |       | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ϋ́ -         | খুড়           |
| को धर्मः कञ्च दाधर्मः           | 214   | 8               | u,           | ₹\$          | क्षीत्रश्च वापनश्चेष         |       | ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ý:           | · Ligo         |
| को नद्राः कि समाचारः            | 61-   | ŧ               | 819          | ¥            | सर्वेश्वद्वीयः समुद्रेण      |       | ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 643            |
| को नु समस्त्रभाषाभिः            |       | taj             | 36           | 70           | क्रोंको वैरावित्यन्तदात्     | 146   | ə                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87           | 35             |
| कोपं यद्धत राज्यनः              |       | Ę               | १५           | ₹ .          | क्रोगा तु जनमान्यस           | 101   | Ť 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 377          | - 5x           |
| क्रोपः स्थल्पोऽपि में नाहित्    |       | ų               | · G          | 4/3          | क्रीर्यभायामये घोरम्         | •••   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O.           | 35             |
| कोऽन्यं कथमयं मत्त्व॰           | 177   | lą.             | २७           | 3            | क्रिशादुरुक्तिवसम्बद्धि      | 814   | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            | 163            |
| कोऽमं विष्णुः सुदुर्बुद्धे      | ***   | 2               | 4(9          | 7.5          | क्ष च त्वं पञ्चवर्षातः       | -61   | <b>ફે</b> ફ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | á.           | 113            |
| को एवं इक्रमस्त्री नाम          | 761   | 4               | ₹¢           | (8)          | क्रिविहर्साक्योग्यम्         |       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ę            | 38             |
| कीव्यसम्बद्धम् ।<br>जन्म        |       | 8               | 58           | 83           | कविद्रोतिनस्समं रम्यम्       |       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EFF          | *84            |
| कोटित्य एक चन्द्रगुप्तम्        | ***   | 8               | 28           | 8-55         | कवित्यदायक क्वित्री          |       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017         | YĘ             |
| क्ष्रैपीनाच्छ्रदनप्रायाः        |       | ίą.             | 3a           | ₹65          | कं नावस्रहरूमनम्             | -44   | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ğ            | 88             |
| कीरवाणां महीपत्तम्              | -1 -  | 4               | 36           | ₹3           | क निवस्ते मन्द्रिक           |       | ₹ <b>१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lej .        | 36             |
| कराग्रुव्यस्ततः केराग्          |       | ς,              | 35           | <b>3</b>     | क निवस्साध्ये सुक्रम्        | 751   | ₹ 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ų.           | - २३           |
| कंसस्य रजकः सोऽय                |       | <b>t</b> .      | 23           | 14           | कः पत्रमाञ्ज्यवीयोऽयम्       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ġ.           | S. CE          |
| कंसरतदेश <u>िक्त</u> मचाः       | 147   | Q.              | 'X'          | 3            | सः योजनान्युसी पून>          |       | હે ર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9            | ६०             |
| वंत्सस्तूर्णमुक्त्यैनःम्        |       | q.              | 3            | 34           | क दर्गरमक्षेत्राज्यम्        | 201   | र र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 to        | - ६२           |
| र्कतस्य करदानाय                 | 181   | t <sub>i</sub>  | ą.           | 19           | काव्यक्षे रीलमध्ये च         | ***   | 18,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G.           | 38             |
| कंसस त्यामुगदाय                 |       | ų               | Ę            | 60           | श्रापेन नाभवस्कांश्रस्       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19           | ं ५३           |
| <b>क्ससम्बद्धसम्</b>            | -1:   | ly.             | 8            | É            | श्रमेन राष्ट्रिनिमुँहिः      | ***   | र्ष ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8            | 20             |
| फेलाकेसवतीस् <u>त</u> ्रम्      | 614   | 76              | 32           | <b>98</b>    | क्षणेनालङ्कुतः पृथ्वी        | 11-   | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            | 2.5            |
| क्स्क्रय चाष्ट्रमी एर्भः        |       | ٠,              | 3            | <b>\$</b> 0  | क्षण भूत्वा त्वसी तृष्णीम्   |       | 4 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bigita       | (C.,/ <b>Q</b> |
| केंसऱ्य नार्दः प्राह            | 114   | Ç,              | 35           | \$           | श्यम् इत्यात् होतः           |       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cir.         | 198 <b>8</b>   |
| क्षेत्रे गृहीते कृष्णेन         | 11-   | r <sub>i,</sub> | ₹0           | 9.0          | समब्द्रहरूतः                 |       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4</b> 000 | ्रद्           |
| कसोऽपि कोचरतस्यः                | hin   | e <sub>t</sub>  | 90           | 23           | स्रोतियहणानम् धर्मः          |       | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آق           | \$             |
| कारोजीय तद्यपक्षस्य             | m.a.m | <u>G</u>        | - 8          | 6.8          | शरश्रस्यके विष्तुः           |       | ₹ ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र्ःः         | ाह्य           |
| कंसो नाग महाबाहुः               |       | ų.              | 57           | ₹₹           | धाने कर्न दिवस्योक्तम्       |       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ž ini        | 98             |
| र्कतः कुवलकागीडः                |       | 4               | 28           | 4            | क्षातेदन पथा होनः            |       | ₹ ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4            | *              |
| कः केन इत्यते जन्तुः            | ***   | 2               | १८           | <b>3</b> (1) | <b>धितिलयमागर्याऽनिलन्दे</b> |       | Ę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . وا         | 715            |
| क्रकत्वैः पट्यमानलाम्           | ***   | ξ               | · G          | 88           | क्षितेश भार भगवान्           |       | द ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            | *              |
| ब्रह्म <b>भंगस्त्रधोर्णायुः</b> |       | Ę               | 20           | 22           | विकाससमुद्रे मत्स्येन        | p = 4 | 4 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ij           | 23             |
| ऋतोश सक्ततिर्पार्यः             |       | Ŕ.              | ₹o .         | 5.5          | रिता वजनमेन्द्रेण            | ***   | ं इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 163            |
| क्रथस्य सुर्वापुत्रस्य          |       | ¥               | \$5          | 760          | ंसप्तः समुद्रे यस्यस्य       | 111   | म्हें १ है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نِا          | ₹ <del>a</del> |
| क्रमण विध्यक्षमम्               |       | F               | E,           | 35,          | र्ताणरास्त्रश्च जगृहुः       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o            | 88             |
| इस्मेण राषु कालूनल्य            | ***   | $N_{i}=$        | 33           | 36           | शीपासु सर्वमायासु            |       | from the same of t | \$1          | ٦٩             |
| क्रमेण येन पीदोऽसी              |       | Ą               | 75           | <b>(</b> ()  | खेणाधिनबरः सन्दर्भ           | 110   | \$ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | o,           | 88             |
| क्रमेपानेत जेव्यामः             | . 11. | ¥               | 52           | 330          | क्षीणं पीतं सुरैः स्वेमम्    |       | S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in it.       | S. S.          |
| क्रियमाणेऽभिषेके तुः            | ***   | ų               | 88           | 38           | र्श्वरमेक्डक्सनां यत्        | 785   | \$ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ę            | 28             |
| क्रियता समझभक्ताः               |       | $b_{\tilde{q}}$ | ķ            | 34           | श्रीरवत्य इमा गावः           |       | i t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ģ'           | 22             |
| क्रियते कि कृषा करस             | 811   | \$              | \$x ".       | 19           | अविविधः रहेर्नतो आहर्म       | ***   | 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>K</b>     | 60             |
|                                 |       |                 |              |              |                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |

# (895)

異 なっ

58

अंशाः सध्यकः अस्त्रेः

इस्टब्स्

क्या क्ला निवर्डने

| इस्म्बाः                   |         | अस्तः दास्याः इतसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>वरमञ्ज</i> ः                |       | अकाः अध्याः     | 100             |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| क्षीराय्यौ श्रीः समुत्यका  | 4+4     | १८८१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ला च कूहि को नोयम्             | 400   | ķ · <b>∋</b> 0. | 45              |
| क्षेत्रेश रूप प्रकले       | ***     | *** P 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | एदतो मन विपर्धे                | 144   | ५ ३४            | 3               |
| शीशदमध्ये मनवान्           |         | १ ९ ८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग्लाक्यं प्रमुदेवस्य           | 171   | 4               | 23              |
| शीरिक्सोका जूनम्           | di.     | Bronklein Ko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गरुसादन वर्षे तु               | 444   | ₹ ₹             | 73              |
| भूतवसस्य मनोरिङ्गकुः       |         | * 150 miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गुरुपमाद <b>्य</b> ीस्थ्रस्    | 107   | ₹ ₹             | 84              |
| <i>धृत</i> क्षमान-धकारेऽध  |         | <b>ર</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गन्भवंगभारक्षरिः               | •••   | 3 3             | 38              |
| शुक्रुक्योपश्चमं तहत्      |         | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गुन्कां स्थासः सिद्धाः         | •••   | <b>?</b> 4      | 14              |
| ्रातृष्णे देहसर्गतस्ये     | B 1 1   | २ १५ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गःचविवसदेस्यकः                 | -4-   | € . \9          | 46              |
| श्रुधस्य तस्य भुकेञ्जे     | 611     | 7 84 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पन्नाय सहामाग                  | 441   | t 64            | 48              |
| क्षेत्रकः सर्वाते ज्ञानम्  | ***     | ६ ७ ५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गणामुधेस्य यः शहस्य            |       | 38 . 38         | 3               |
| थ्डेनितः स तया स्वर्धम्    | rti     | 8 24 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गरुसराजवादक                    |       | 54 - 34         | 34              |
| खोलमानी प्रभावन्ती         | 780     | 4 9 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नस्त्री व्यष्टर्न छुडम्        |       | <b>6</b> 30     | ŧ               |
| FU 12.                     | स्त्रिं |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गरुडे च दर्दशीचीः              |       | 14 88           | -8              |
| सर्वाज्ञास्थियाहः          |         | Karangar ba <b>ka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गुरुत्म नांध शुण्डेन           | /88   | स् ३०           | 8.6             |
| राङ्गमासम्बीदात्र          |         | के देश के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गर्गक्ष ग्रेकुरो राज           |       | 4 4             | 6               |
| सरा तु पशरसंसि             | 4-1     | १ : . २१ : २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गर्गातिकानः ततस्य              | 104   | 8 28            | 33              |
| पार्वच्छनयञ्चलकायात्       | 171     | 8 4 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गर्भजन्मअध्यानः                |       | 8 4             | - 8             |
| साध्यिक्यः कोऽभक्तद्वासुन् |         | ६ ६ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गर्भसङ्क्षणास्तोऽध             |       | 4 4             | WR.             |
| काष्ट्रिका संदर्भ प्रमृग्  | -4.     | द ६ २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गर्भस युवनश्चस्य               | •••   | <b>36</b> - 9   | 48              |
| साधिकनाश्चर कार्यन         | 78-     | £ 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गर्भप्रमुतिदेशेष               | 141   | २ १३            | 25              |
| सान्टिक्येअपि पुनर्दृष्ट   | 444     | ६ ६ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गर्भवासिद्धं चानतु             |       | 1: 46           | 48              |
| एएपिडवपोऽपि सुते कृतवा     |         | \$ 4 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गर्पभारमयधार्थाय               | 171   | र २१            | 8/ <sub>4</sub> |
| र्याक्षः सञ्जय सम्पूर्यः   | a-b     | <b>૧</b> ૦૦ (૧૦૦ <b>(૧૦</b> ૦ <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गर्भद्र मुसलेको द्वी           |       | 6/\$ 7          | 53              |
| ख्याती मूनि च सम्मृतिम्    |         | १ ७ ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गर्धमरोपिता पुषम्              |       | લ કુલ           | 10              |
|                            | ख्यू÷   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गवानेसकुर्व चाक्यम्            | :     | ધ જર            | 25              |
| प्रभाषाः सरितस्तोयैः       | ey *    | \$ 1, 19 15 \$ 19 14 1 \$ 0 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गन्द्रीयस्तिषु स्वेतेनु        | 970   | 4 36            | 40              |
| गम्भा गङ्गेरिव नैर्नाम     |         | २ ८ १२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गार्थ गोष्ठभा द्विज् स्थालः    | 1 - 0 | 4 33            | 2               |
| गर्हा सर्ह्य समुन्तम्      | 711     | \$ 8× 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ग्रहिष्ठ संस्कारी कन्याम्      |       | 8 19            | 42              |
| गण्ड से दिख्यका गरवा       |         | Sec. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गांधिरचरिरोषणाथ                |       | 8 6             | 88              |
| प्रबद्धां जनस्योग          |         | 4 page 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>्वयताभ</u> न्यगोपानाम्      |       | ણ 4             | 86              |
| भन्छ पापे यभाकाकृत्        | ari     | 2 24 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गायते अङ्गासस्यकः              | 149   | <b>ર</b> 4      | 28              |
| गन्छई बृद्धि बार्य सम्     | nine.   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न्वयन्त्रि वैद्यस्पितरः कदा नु | -4-   | वे रक्ष         | 25              |
| गच्छेनं विश्वयहास्त्रक्रम् |         | A 8 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गायाँस देखाः किल गीतकारि       |       | ₹ 3             | 68              |
| गत्री योऽयमधी ब्रह्मन्     | #1B     | देश प्रदेश प्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भारतं च प्रत्यर्थेय            |       | <u> </u>        | 43.             |
| गसः मुख्यस्त्र्याचेतः      |         | 4 84 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | राज्यस्तु तेन पताचा            | 448   | 4 22            | 20              |
| मनः पुरुतस्यापीतः          | 41.     | 4 84 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गमस्त्रातः समुद्धः             | 2.22  | \$ 85           | 8.8             |
| गर्ग क्रीध्यक्षयिदि        | 411     | रूपान्दरेसा ३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गाबदरीलं हतश्रहः               | 84.4  | 4 60            | AC              |
| गते। एपे पास्त्रव्य        |         | 4 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पिरितरे च सकल्मेव              | ٤     | ४ १३            | Ro              |
| गते व वस्तिन् सुप्रदेव     | ***     | ४ १३ ७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मिरिकास्कवं तसमूद              | 614   | 4 20            | 34              |
| गते समादनत्वको             | 4       | 8 78 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विस्पृद्धी कृष्योऽनि           | -4-   | 4 20            | W/5             |
| यते इक्ने ते गोपालाः       | 114     | Special Specia | गोतत्वसाने श भगधन्             |       | 8 6             | 100             |
| गढेऽनुगमनं चकुः            |         | <b>५</b> ०० <b>१३</b> ००० <b>५७</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पीतं सनलुकारेण                 |       | B - 58          | 12              |
| गते वीस्पना मगवान्         |         | 4 1130 1109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मीयनानः स गोपोपिः              | 14    | ر. الا          | 43              |
| E EX                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |       |                 |                 |

30

₹ -

गुलसम्बद्ध<u>ां</u> इत्स्

# (১৯৬৪)

|                                                               |      |                |               | f.a             | 2002)                                             |            |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| ः इस्टेव्सिः                                                  |      | अंगाः          | अध्या         | ্হতে?           | ্ৰক্ষান্ত্ৰ                                       |            | अझः अस्य               | • चूरकोर               |
| पुषप्रयुक्त मृतासम्                                           | F14  | · ?            | -\$X          | 47.3            | नोभिक्ष नहिंदतः कृष्ण                             |            | \$(1) \$9              | 4.5                    |
| मुणवयमयं होतद्                                                | -11  | 3              | - 1.9         | YG !            | नोमंदर्शय चन्द्रश्च                               |            | 3300 X                 | 43                     |
| गुजसान्ये सतस्तस्मिन्                                         | Lin  | ŧ              | R             | 30              | गोषाटमध्ये क्लीडन्ती                              | . 14       | 4 (W. A.               | 72                     |
| मुणसम्बद्ध                                                    |      | \$             | R             | 국국: {           | गौतमादिशिय-पैरन्दग्                               |            | P ::.5                 | - २१                   |
| पुणा व बाह्य शायके                                            | F18  | ξ              | 装             | 44              | और देणातिकहरूत                                    |            | Kilon Ro               | 18                     |
| पुणाञ्चन <u>श</u> ुणास्तरः                                    | ***  | Ŗ              | ₹¢            | 30              | गौरवः पुरुषे मेषः                                 | ,          | 1. C. L.               | 域                      |
| पुरुदेवद्विजातीया <b>ः</b>                                    |      | 84             | 38            | X.              | गौरी लक्ष्मीसंहाभाग्त                             |            | ₹cg/ €.                | 92                     |
| गुरुणान्ति सर्वेखम्                                           | 111  | t              | 25            | 26.             | गाँधी कुमुद्रती चैव                               | ,          | <b>R</b> . 4           | 44                     |
| मुरुगागमतो बतुरम्                                             | 751  | :4             | 28            | 33              | गोरी वाप्युद्धत्वन्यान्                           |            | 2 26                   | 30.                    |
| मृत्समदत्य शीनकः                                              | 181  | 8              | 6             | F,              | गाः पालयस्त्री च पुतः                             |            | ५ ं ८                  | 8                      |
| गृहस्थस्य सङ्ख्यासम्                                          | ***  | ₽:             | ११            | . p             | ऋर्धताकागर्भा                                     | 4-1-       | <b>प</b> ाड <b>व</b> ं | . ફર                   |
| नृतस्य पुरसञ्जाप                                              |      | 3              | 42 -          | 26              | प्रहर्क्षतराध्यक्षयानि                            |            | ₹: १३                  | 34                     |
| गृहाणि च सथान्यायम्                                           |      | 2              | Ŕ             | 15              | प्रह <i>र्श्वतारकतांचव</i> ः                      |            | ધ ૧                    | 30                     |
| ृक्षान्य प्रज्यसङ्घताः                                        | 611  | 18             | -8            | 20              | 'ब्रान्यारण्यः समृत्य होतः                        | bi s       | ₹ · €                  | २१                     |
| <b>गुडीत्वानस्त्रज्ञन</b>                                     | F1.1 | *              | ,             | 4               | पान्यो हरिस्य कासाम्                              | P14        | 9 86                   | . 26                   |
| गृहीत <b>ा अंक्ष्येर</b> धीन्                                 | -1.  | 8.             | 8.8           | <b>9</b> 14     | ग्रांक्षित्र रहे च पशक्ये                         |            | 3 6                    | 20                     |
| गृहीतनीतिक । स्रं दम्                                         |      | ž              | 28            | 5/3             | Self-co- And the Ideators                         | <b>ਬ</b> > | 7 0                    |                        |
| गृहीतनीतिशास्त्रस्ते                                          |      | 31             | 39            | ₹4              | <b>भृद्रगा</b> त्रं चारुगाह्मरः                   |            | 8 8                    | <b>∀</b> €             |
| युहीतो मिरिटना मिरः                                           |      | 5              | 84            | NA.             | Section abilities                                 | <b>≅</b> ∘ | * *                    | **                     |
| गृहोत्तय इन्द्रेश                                             |      | 3              | . 4           | . 9.            | चकर्र पद्धां च तद                                 |            | الر و                  | 20                     |
| युक्तेतिंग्यो गुरवे                                           | 1    | 3              | Ęo.           | <b>13</b> 0     |                                                   |            | 4 32                   | 55                     |
| गृहोला प्राप्तकपास                                            |      | 6              | 4.            | 8:              | चववर सृज्य कृतकुरस<br>चन्द्रर पञ्जरीयोषार         |            |                        | ųĘ.                    |
| गृहोतासी ततस्ती नु                                            |      | q              | . द है:<br>-  | 75              | जनस्य यामि अस्परित                                |            | ધ ફુક<br>ધ ફ           | ત્વ<br><b>ફ</b> .      |
| गुर्शला वा इस्प्रचेतः                                         | 81 6 | ta-            | ÷4.           | 200             | चक्रसमुद्देन चासी                                 |            | 3 88                   | \$ <b>2</b>            |
| गृहीति विद्योगी अहम्                                          |      |                | 376°.         | \$ to           | पक्ष-प्रतापनिर्देग्धाः<br>-                       |            | -                      | 36                     |
| गृक्षित्वा विश्वयतस्योम्                                      |      | _A;<br>•\      | ₹4.           | . \$@: S        | चक्रमेतसमुख्यम्                                   |            | ر <u>څې</u>            |                        |
| गृहीता दस्युमियांश                                            |      | ٠<br>٩ ·       | 36            | 550             | ज्ञानसम्बद्धाः<br>ज्ञानसम्बद्धाः                  |            | ्र<br>इ. देह           | ્યું ફે<br><b>યુ</b> હ |
| गृहाति विषयाप्रित्यः                                          | b. w | 3:             | 52            | 38              | चके नामान्यथैतानि                                 |            |                        | 10                     |
| गोपुरोधमुकदाय                                                 | #14  | Q.             | L,            | 40.             | चक्रे कर्म महत्त्वीरिः                            |            |                        |                        |
| ग्रेसुक्ते वसुदेवस्य                                          |      | r <sub>k</sub> | 8             | GR.             | चक्रे गडा वधा शाहुंग्                             |            | \$ <b>‡</b> 8          | <b>ξ</b>               |
| प्रोद्या स्थानक स्थाप                                         | F13  | 8              | 8.5           | No. of Co.      | चलुर पश्चिमगिरी                                   | 31.5       | ų \$6                  | 45                     |
| गोदावरी भीयस्था                                               | L10  | 3              | 3             | 27<br>27        | चक्यम्यमाणी ती रामम्                              | 178        | 6 · 5                  | - 3/9<br>- 5/2         |
| ग्रेशबुद्धास्त्रकः सर्वे                                      |      | i,             | E.            | 38              | वचाराश्रमपूर्यते                                  | 112        | , jų - 3/0<br>m 3/0    | L/X                    |
| गोपगोपीयनिर्द्धाः<br>गोपगोपीयनिर्द्धाः                        |      | ų              |               |                 | चतुर्युगाणो संस्थातः                              | 41.5       | ₹: <b>१</b> ३          | <b>P</b> o-            |
| गोगस्टदास्की प्राप्ती                                         |      | 4              | देदे<br>२०    | 72              | नंदिने, पाना संस्था क                             |            | 3 3                    | 26                     |
| गुरुपं श्राह हलुम्झारिः                                       | 108  | 4 .            |               | 33-             | चतुर्देशनुणे होषः<br>पतुर्विभागः संस् <b>ष्टी</b> |            | ,                      | · 44.                  |
| गीयाः केनेति केनेटम्                                          |      | -              | .\$3 <u>.</u> | <b>१</b> ७<br>४ | चतुर्वशीस्माङ्खः<br>चतुर्वशीस्माङ्खः              | -+-        | १: ३९                  | 44                     |
| गोबीपरिवृत्ते स्तिम्                                          |      | 4              |               |                 | चतुर्वशास्त्रकाणि<br>चतुर्वशस्त्रकाणि             |            | र ;र                   | ٠                      |
| गोपीक्रयोक्तसंहरूयम्<br>गोपीक्रयोक्तसंहरूयम्                  |      | *4.            | 25<br>25      | ₹ <b>2</b> % (  | चतुरशस्त्रकाण<br>सर्वुपोचेर नोर्भम्               | 140        | ₹: :3<br>**            | 3¥<br>200              |
| गोनेश पूर्वयद्यामः                                            |      |                |               | 565;            |                                                   |            | <b>3</b>               | 4.2                    |
| ्राच्या पूर्ववश्चानः<br>चौनैस्समङ्गेस्सदिती                   |      | te<br>te       | <u>58</u>     | <b>RX</b> :     | च्युर्युगाने सेदानम्<br>स्टब्स्कारिकेट            | FBT        | क् के                  | NE.                    |
| यामानगरमञ्जूष<br>योग्यञ्जनसम्बद्धाः <b>कृष्ण</b> -            |      | _              | <b>€</b>      | Set of          | चतुर्दशभितिस्तु<br>चतुर्वनेऽप्यस्य विष्णुः        | 110        | \$ G                   | La.                    |
| नान्यस्य वृद्धाः कृष्णाः<br>नो <u>न्यस्</u> यन्या स्टब्स्यक्ष |      | 1              | ₹\$<br>       | -58             | स्त्रीत्रक्षस्य ।वर्षाः                           |            | \$ 3                   | 4 c.                   |
| मानुबद्धसम्बद्धाः सद्धसम्बद्धाः<br>स्रोतसम्बद्धसम्बद्धाः      |      | ·į.            | 100           | 99              | चतुर्थी समिनेदाय                                  | ,-         | \$. 8                  | શંહ                    |
| मोजः पप्रन्दुस्पराः                                           | 100  | M.,            | 38            | <b>१२</b> ः     | चतुष्ट्रयेन भेदेश                                 |            | ≹ं ∙ ६                 | 86.                    |

अन्तरः अस्त्राः । १९५०

22

3.3

 $\mathbf{v}_{i}\mathbf{v}_{i}$ 

े इस्टेन्प्रः

चनुर्धान अमे विस्के

बसुर्देशो पूतपरो य एक

विर्त च कितं च नृणां विश्व दस्

विष्यतेन याचिया पतः

विकट्टरस् करः एव

वित्तयानास चापूरः

निन्तयनी जगत्स्र्किम्

इंटर्नेकाः

विक्यमिति गाँविका

विन्तवेत-पयो योगी

अकाः अध्यकः प्रतीः

\* 1. 4 6. 1 10. 13.

ŧ

क्षा व्यवस्थात्र

Partie Ray See

73 EK

46

६ १८ १ इ.स.च्या

| अधिरंडिय संधानमा संस         | * **                                    | And the state of the             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चतुर्देशवर्षमी थैय           | ··· \$777 - \$752 - \$1                 | ८८ चिरं नष्टेन पुत्रेण           | 117         | ६ २७ १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चतुष्मचं चैत्यतहम्           |                                         | 😝 चीर्ण सप्ते पत्तु जरप्रश्रयण   | ***         | 8 5 65\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यमुज्यकासमुख्यात्            |                                         | २ चेरबुलैकसिरह्मिः               |             | Record Section |
| चतुर्वेत्रह न <i>फर्कणम्</i> | <b>३</b> ∹જ્ <b>ર</b> (                 | १४ वैक्रीसम्पूरमणः               |             | \$ 100 BURNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| चतुओं ४३ वर्णानाम्           | ··· \$ = (\$6 )                         | १९ चैत्वज्ञायस्त्रीयेषु          | -11         | ३ः <b>११</b> ं १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चसुदैष्ट्रामाओसा।(यान्       | ात ६ <b>२९</b> १                        | (२) चीरो विलोहे पर्यां           |             | 5. 6 6R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चतुर्युगान्यरोपानि           | Pro                                     | ६ व्यवनासुदासः सुदासात्          | 114         | Roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u> ब्रह्मुंगसहस्राचे</u>    |                                         | 68                               | Se.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चतुर्थस्यार्वज्ञरतः          | en 😩 ingeria                            | 😿 📆 यस्तिस्रस्याचि               | -41         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चतुः प्रकारतो सस्य           | १ २३ ¹                                  | ८३ - स्वयसंशाददी सम्बन्          |             | <b>३ ६ ५</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| चतुः पञ्चान्द्रसम्बूतः       | ··· 2 ~ 28 ~ /3                         | 😢 🛮 स्त्रगरसंशासुरो योऽसी        | -1-         | <b>美</b> 沙····································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चलारिक्स्प्रीच               |                                         | 😢 🏿 छिन्हीं बीरुधी यस्तु         |             | 5 - 11 6 5 - 2 - 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चलार्विक स्टब्स्स्ट्रामीय    | २ ८                                     | ६ क्रिके बहुबने वन्              |             | ६ ा३३ःगाः ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 'क्रकार सीणि है चैकम्        | eee                                     | रंदे                             | <b>∵</b> io |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| च्ह्यारि भारते वर्षे         |                                         | १९ सगराठी राक्षा =च्ये           | 300         | \$11. 11 \$ \$ 11 12 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चपलं चपले समिन्              | ··· 2 23 1                              | ३० जगतः प्रस्थोत्यस्योः          |             | \$1.00 \$10 00 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चन्त्रस्य हर्यहर             | Y 86                                    | ११ जगरेहरनायस्य                  |             | \$ \$2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चर्नकारकृती कुर्यात्         | · } ? ?                                 | २० जगत्वर्थ समञ्जय               | 44          | ५ ः ७ः ः ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| चल्लस्य+अमस्यत्तम्           | ··· • • • • • • • • • • • • • • • • • • | or, जादेशणहास्य <sup>®</sup>     | • • •       | 4 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| चल्तितं ते पुनर्श्वहर        | ··· 2 6 ··                              | ८७ अगदेनखगनाथ                    | 111         | ५ २० १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| वाश्चरकान्तरे गुर्वेग्       | 6.7.460 4.                              | १२ जनसमुनकासम                    |             | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चासुरे चान्तरे देयः          | er Same                                 | ८१ - जगाम वसुषा खोमम्            |             | ₹ <sup>~</sup> `? <b>६</b> ः` <sup>`</sup> ``\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चास्तुवाहः पविज्ञाध          | सम दि दे ी                              | ४३ जगाम सो प्रेंकेक्टर्पम्       | 819         | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चार्युपाच तिष्यसम्बद्धाः     | 114 Rough Story                         | २५ जामुमुद्दे तसे देवाः          | • • •       | 62 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चाणुरोऽत्र महासोर्यः         | سه در ودر                               | ७ अपनि भरणी पार्दः               | •••         | ५ १६ १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वस्यू जुद्धिकी मल्ली         | 14 But 60                               | १६ जपान तेन निश्तेषात्           |             | 4 30 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| धार्मुक ततः कृष्णः           |                                         | ६५ जन्मस् गगर्वाशिर्धः           |             | 6 6 £6A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कार्युक निसं सारम्           |                                         | ९४ जस्ते देखबूदध                 |             | 5 m. 5 m. 24\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| थाणूरे निहते मरुखे           |                                         | ८० जडानामविक्कानाम्              |             | 8 69 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चान्द्रस्य तस्य युक्टप्रस्य  | me grant garan                          | ६० - ब्हुगृहदस्थानां राज्ङानकस्य |             | A \$2: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| च्याचार्यस्य नस्यासी         | 3 " s                                   | ५८ चनायैक्टिकिन्देवः             |             | \$110, 12,000 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| च्यस्यसं पहायोगंम्           | an L (**** 東東(****)**                   | ् , जनलेक गरीविस्ट्येः           | 122         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| च्चारदेव्यं सुदेव्यं ध       | ы <b>Ц</b> « <b>«ДС</b>                 | १ जनहोकगरीसिन्दैः                |             | <b>E Y G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शास्त्रिक्ट सुवारं च         |                                         | २ जनश्रदेश्वनस्पतत्              | 416         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चलवण चल्ला                   | و ∴ عن د                                | ४३ व्यक्तगृहे च महस्यस्य         |             | ४ ४ ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| विक्रीप च ज़िलाकुट           | m Q · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                  | 4-4         | $\mathbf{x}_{m_{i+1}}\cdot \mathbf{e}_{i+1}\cdot \hat{\mathbf{e}}_{i}b$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विदेश स च तां शिक्षाम्       | ын <b>Ц</b> ММ <b>ЦЕ</b> СТ. Д          |                                  | 819         | ४ १३ १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | man elektrica est                       | Annua Gree                       |             | Commence of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

जनपे बयस्यकी

जनमेश्रदासुमृतिः

अभन्या महस्यसम्

जनहः सन्दर्भकानि

ज्ञमा बास्ये ततः सर्वः

पे<sup>-</sup> १३<sup>० लहत</sup> १२

A. 86

64

(858)

| स्त्रीय प्राप्त के स्वर्ण |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l o                              | 56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| जनां प्रणापिक सार्थ । ६ ७ ५ जार विकास के विकास  | - स्टोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | असाः अध्या <sup>त</sup> ः त्रले• | ्रत्ये <b>लाः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | औरतः आध्याः उसीः                                    |
| स्मार्कार स्थापक के स्वार्थ के प्रश्निक के स्थापक के स्वर्ध के स्वर्ध के स्थापक के स्वर्ध के स्थापक के स्वर्ध के स्थापक के स्वर्ध के स्वर्ध के स्थापक के स्वर्ध के स् |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m Recognition                    | जान्यवानप्राप्तनीयस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ··· স্পৃত্তী প্ৰাপ্তিক                              |
| ज्ञानुर्विध प्रशासका  ज्ञानुर्विध प्रशासका  ज्ञानुर्विध स्थानका  ज्ञानुर्विध समस्यानका  ज्ञानुर्व समस्य |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 6 66                                              |
| ज्यनुतीर स्विधार्गाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | & 4 . 8A                                            |
| ज्यमुद्धीर सरकामानम् २ १ १ १ १ १ विद्या विद्या सरकामानम् २ १ १ १ १ विद्या विद्या सरकामानम् २ १ १ ७ विद्या विद्या सरकामानम् २ १ ७ ७ विद्या विद्या सरकामानम् २ १ १ १ १ विद्या विद्या सरकामानम् २ १ १ १ १ विद्या विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ १ विद्या विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ १ विद्या विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ १ विद्या विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ १ विद्या विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ १ विद्या विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ १ विद्या विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ १ १ विद्या सरकामानम् १ १ १ विद्या सरकामान् १ १ १ १ विद्या सरकामान् १ १ १ १ विद्या सरकामान् १ १ १ विद्य |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ··· Million St All 1845                             |
| ब्रह्महुरीयः समस्तान्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | and the second s |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | પ ફરૂ ૧                                             |
| जनकुर समावाद । १ १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ··· 4 36 33                                         |
| अनुहों स्पावृत्य स्वावृत्य स्वत्य स्वावृत्य स्वावृत्य स्वावृत्य स्व स्ववृत्य स्ववृत्य स्ववृत्य  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ବ୍ୟୁଦ୍ୟୁ ଅନ୍ତକ୍                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ··· \$153\$\$00005(\$                               |
| बन्दुहीपस सिलार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| बस्तु हो एस सा जन्म : २ २ २० इस्तु हो एक हो में सा जन्म : २ २ २० इस्तु में सा जन्म : २ २ १० २६ इस्तु में सा जन्म : २० ४३ इस्तु में सा जन्म : २० ४२ इस्तु में सा जन्म : २० ४३ इस्तु में सा जन्म : २० ४२ इस्तु में सा जन्म : २० ४४ इस्तु में सा जनम : २० ४४ इ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| स्वत्यं स्वतं स | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | हुक्त् रजेतुन्ये तत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ··· Som American                                    |
| स्वत्यं महाश्वामाराहरू । ५ १० ७३ वृह्णानिक्त्वा । ५ १३ १४ वृह्णानिक्त्वा । ५ १० १३ १४ वृह्णानिक्त्वा । ५ १० ११ १२ वृह्णानिक्त्वा । ५ १० ११ १२ वृह्णानिक्त्वा । ५ १० १२ वृह्णानिक्त्वा । ५ १४ १० वृह्णानिक्त्वा । ५ १० १० वृह्णानिक्त्वा  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • ३ १५ २६                                           |
| स्वस्त्रभी महाश्वामागरण १ १८ २३ वृत्विमा सहित्व वृत्व वृत्य वृत्य वृत्य वृत्व वृत्व वृत्व वृत्व वृत्व वृत्य |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ··· ধু রাজ্বররাগার্থ                                |
| सवय्यन्तातारुक्षुः ४ ११ २२ वृधिति राष्ट्रिये स्थि ५ ३३ २० व्यक्षित्राज्ञ्ञसम्य १ १ ४ ३२ व्यक्षित्राच्या १ १ ४ ३२ व्यक्षित्राच्या १ १ १ १ व्यक्षित्राच्या १ १ १ १ व्यक्षित्राच्या १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X 8% 4\$                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n: ५,१९३ <b>३,३</b> ६६७३ <b>२५</b> ६                |
| जयस्वित्वज्ञानसर्थ  र ४ ३१ जयस्वात्वर्षियो प्रदेश  क्रम्माव्यस्य पुरः सार्वद्धः  र ४ ३१ ज्यास्यस्य पुरः सार्वद्धः  र ४ ३१ ज्यास्य स्यास्य पुर्वः  र ४ ३२ ज्यास्य स्यास्य स्यास्य स्यास्य १०० ज्यास्य स्यास्य स्यास्य १०० ज्ञास्य स्यास्य स्यास्य १०० ज्ञास्य स्यास्य स्यास्य प्रताः  र ४ ६० ज्ञास्य स्यास्य प्रताः  र ४ ६० ज्ञास्य स्यास्य प्रताः  र ४ ६० ज्ञास्य स्यास्य स्यास्य स्यास्य स्यास्य प्रताः  र ४ ६० ज्ञास्य स्यास्य |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ··· ৸ ঽঽ ২৩                                         |
| व्योश्वराणी परिशे केश्वर्थ व्याप्त व्याप्त विशे केश्वर्थ व्याप्त व्याप्त विशे केश्वर्थ व्याप्त व्याप्त विशे केश्वर्थ व्याप्त केश्वर्थ विश्वर्थ विश्वर्य विश्वर्य व्याप्त केश्वर्य व्याप केश्वर्य व्याप्त केश्वर्य व्याप्त केश्वर्य व्याप्त केश्वर्य व्याप्त केश्वर्य व्याप केश्वर्य व्याप्त केश्वर्य व्याप्त केश्वर्य व्याप केश्वर्य व्याप क |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ × 6                                              |
| स्वारुक्षण्डम्परिया स्वारुक्षण्डमार्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | इक्तसनुर्विधी स्वीतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Q & ' 9                                             |
| स्वास्त्रसम्ब पुरः सहदेवः  स्वास्त्रसम्ब पुरः सहदेवः  स्वास्त्रमान्न विश्व ।  स्वास्त्रम विश्व ।  स्वस्त्रम विश्व  ।  स्वस्त्रम विश्व  ।  स्वस्त्रम विश्व  ।  स्वस्त्रम विश्व  ।  स्वस्त् |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ . 3 . 3                                          |
| स्वास्त्रयसुर्वे केशः । ५ २२ ६ स्वाधिक देवरेवेशः । ५ १५ ९९ स्वास्त्रयस्व वेऽवे । ५ १० १९ स्वाधिक वेऽवे । ५ १४ १९ स्वाधिक वेऽवे । ५ १४ १९ स्वाधिक वेऽवे । ५ १४ १० स्वाधिक वेऽवे । ५ १० १० स्वाधक वे |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | ज्ञातमेतमञ्ज्ञ युक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are <b>अ</b> श्वास्त्रक, सम्बद्ध                    |
| करसम्बद्धा वेडचे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ম্</b> লেক্স্ট্রেট্রেট্রেট্র  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| सहस्रविदेश गोधिन्दः १ ८ १६ स्वर्धारम्पायानः १ ११ ४६ ४६ स्वर्धारम्पायाम् १ १६ १६ स्वर्धारम्पायाम् १ १६ १६ स्वर्धारम्पायाम् १ १८ १६ स्वर्धारम्पायाम् १ ८ १६ स्वर्धारम्पायाम् पूर्वः १ ८ १६ स्वर्धारम्पायाम् पूर्वः १ ६ १६ स्वर्धारम्पायाम् पूर्वः १ ६ १६ स्वर्धारम्पायाम् १ ६ १६ स्वर्धारम्पायाम् स्वर्धारम्पायाम् १ ६ १६ स्वर्धारम्पायाम्                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | हरूबा प्रश्वेषयं पुरुष्टां हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ··· १ ः १५५-ः १ <b>१</b> ९                          |
| सल्याहिक गोविक्ः १८८६ स्व स्वाहिक स्वाहिक गोविक्ः १८८६ स्व स्वाहिक गोविक्स स्वाहिक स् |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·· ५· ३४ ३९                                         |
| बलस्थ बुसाए । १ ४ १० इन्हर्स स्विष्ट । १ १४ ४० विक्तर विक्रिया । १ १४ ४० विक्तर विक्रिया । १ १४ ४० विक्तर विक्रिया । १ १४ ४० व्राव्र विक्रिय । १ १ १४ व्राव्र विक्रिय । १ १ १४ व्राव्र विक्रिय । १ १ १ १ व्राव्र विक्रय । १ १ १ १ व्राव्र विक्रय । १ १ १ १ व्राव्र विक्रय । १ १ १ व |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | The second secon | ····································                |
| खहरत महिन्दार : - ६ ७ २३ इत्याच्या वे तस्य : १ २१ ४९ व्यक्तिय प्रतिक्वाः : - ३ ११ ३५ इत्याच्या वे तस्य : १ २१ ४९ व्यक्तिय प्रतिक्वाः : - ३ ११ ३५ वर्ष क्षत्रिक्ष प्रतिक्वाः : - ३ १० वर्ष क्षत्र प्रतिक्वाः : - १ १० ३४ वर्ष क्षत्र प्रतिक्वाः : - १ १० १० वर्ष क्षत्र क्षत |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | on British Care                                     |
| बहेनर पूर्वित्यः ः ३ ११ ६५ छन्नेन गरं बहु ः ३ ६ ५० विह कृत्वित्रिम्मुख्यम् ः ५ ३४ ३६ छन्नेन गरं बहु ः ३ ६ ५० ७० छन्नेन स्वाराम् स्वाराम् ः ५ ३४ ३६ छन्नेन स्वाराम् स्वाराम् स्वाराम् ः ५ ४० ०० छन्नेन स्वाराम् स्वाराम् स्वाराम् स्वाराम् पूर्वित् ः ६ ५ ६२ छन्नेन स्वाराम् स्वाराम् स्वाराम् स्वाराम् स्वाराम् स्वाराम् स्वाराम स्वराम स्वाराम स्वाराम स्वराम  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ दे <b>७</b> र≉                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 45 ×6                                             |
| बहि कुरविस्थानुवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | to the same of the |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 % 40                                              |
| बह्नीश सुमनुर्गाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L 376 35                         | क्षत्रसङ्ग्रे भगवन्त्रोत्रहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 55 36                                             |
| नहोत्त पुरारो बाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>श्चानशक्तियकैश्चर्यः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | on & Continue 1994                                  |
| जातक वातक विदेश । १ १८ ११ ताता वातको । ६ ४ ४६ तातक वातको विदेश । ६ १८ ४१ तातक वातको विदेश । ५ १८ ३४ तातक वातको विदेश । ५ १८ ८७ तातक वातको विदेश । ५ १८ ८७ तातक वातको विदेश । ५ १८ ८७ तातक वातको विदेश । ५ १२ वर्ष विदेश । ५ १३ ३४ ते विदेश । ५ १३ ४४ ते विदेश । ५ १ १३ ३४ ते विदेश । ५ १ १३ ४४ ते विदेश । ५ १ १३ ४४ ते विदेश । ५ १ १३ वर्ष विदेश । ५ १ १३ ३४ त्रिक्ष विदेश । ५ १ १४ ३४ त्रिक्ष विदेश । ५ १ १४ ३४ त्रिक्ष विदेश । ५ १ १४ १४ त्रिक्ष विदेश । ५ १ १४ १४ त्रिक्ष विदेश । ५ १ १४ १४ त्रिक्ष विदेश । ५ ११ १४ त्रिक्ष विदेश । ५ १४ विदेश । ५ १४ त्रिक्ष विदेश । ५ १४ विदेश । ५ १४ विदेश विदेश । ५  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ··· ४ ३० ३                       | ज्ञानप्रवृतिनियमेक्यमयाय पुराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ··· ६ ८ ६२                                          |
| जातस्य जातकर्यादिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99 ८९ १                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ভালে সম্প্ৰত প্ৰ <b>ত</b>                           |
| जातस्य तिस्तो मृत्युः ५ ६८ ८७ सम्बद्धिकः मेतः १ ७ ४६ स्वतं स्वत         | जातस्य जातस्यर्गीदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ \$c - ¥                       | <u>शानाराष्ट्रपामस्या</u> सस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ভ <b>ভাগ্য</b> ায় <b>ত</b> ভাল্ <mark>যুক্ত</mark> |
| ज्ञातम्बद्ध प्रियते ६ ५ ५६ ज्ञां विशुद्ध विमलं विक्रोक्टम् २ ६२ ४४ ज्ञां विशुद्ध विमलं विक्रोक्टम् २ ६२ ४४ ज्ञां क्रांतस्मरेण करितः ३ ७ १३ ज्ञां क्रांतस्मरेण करितः ३ ७ १३ ज्याहामूर्ण क्षिते पक्षे ६ ८ ३८ ज्याहामूर्ण क्षिते पक्षे ६ ८ ३८ ज्याहामूर्ण क्षिते पक्षे ६ ८ ३८ ज्याहामूर्ण क्षिते पक्षे ५ ६ ९ ज्याहामूर्ण क्षिते पक्षे ६ ९ ज्याहामूर्ण क्ष्या ६ १५ इ६ ज्याहामूर्ण क्ष्या ६ १६ १९ ज्याहामूर्ण क्ष्या ६ १९ ज्याहामूर्ण क्ष्या १ ५ ६९ ज्याहामूर्ण क्ष्या १ ५ ६० ज्याहामूर्ण क्ष्या १ ५ ६० ज्याहामूर्ण क्ष्या १ ५ ४० ज्याहामूर्ण क्ष्या १ ५ ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ··· 4 36 63                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ল কুল্লেক্ডলুক <b>্</b>                             |
| ज्यतिस्मरेण क्यितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | દુઃ હ હવે                        | अने विशुद्धे किमले विकेक्स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$2:175 <b>33</b>                                   |
| क्रांतुस्त्रभोऽभयगातः ः ३ ७ १३ ज्येष्ठामूर्वे सिते पक्षे ः ६ ८ ३८ ज्येष्ठामूर्वे सिते पक्षे ः ६ ८ ३८ ज्येष्ठामूर्वे सिते पक्षे ः ५ ८ ३७ ज्येष्ठामूर्वे सिते पक्षे ः ५ ८ ३७ ज्येष्ठामूर्वे सिते पक्षे ः ५ ८ ३७ ज्येष्ठामूर्वे सिते पक्षे ः ५ ६ ९ ज्येष्ठामूर्वे सिते पक्षे ः ५ ६ ९ ज्येष्ठामूर्वे सिते पक्षे ः ५ ६ ९ ज्येष्ठामूर्वे स्थानस्थान् ः ५ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | क्स <del>ित स्ट</del> रवाडुद्विकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 43 38.                         | श्रेया करार्चयः पूर्वन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m हुन्नारसम्बद्धाः विकास                            |
| जातुक्रमीऽभयगातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कतिसमरेण वर्धमतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 😘 😘 🧸                            | ज्येहामूरे सिते पक्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| जाते देव तिस्तर्जा होता थि। ४ १ १३ ज्येष्ठं म समितिस्य स्थात स्था | जातुक्रणेऽभयणसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 3 49                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्ष्री, अ. क्ष्री के कि                             |
| ब्बतेश्वित देवदेवस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - X 3 33                         | ज्येष्ठं न रामांमित्याह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ∾ ५ ६ ९                                             |
| जातो नार्गेय के पारवर्षित ४ २ ५९ ज्योतिष्य प्रमुख्य २ १ ८ ज्योतिष्य प्रमुख्य ३ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य २ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य २ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य २ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य २ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य १ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य १ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य १ ५ ३९ ज्योतिष्य प्रमुख्य ज्योतिष्य १ ५ ३९ ज्योतिष्य प्रमुख्य ज्योतिष्य १ ५ ३९ ज्योतिष्य ज्योतिष्य ज्योतिष्य १ ५ ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जातेन च तेनास्त्रिप्टन् 🕟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$i \$4; ≩€                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ··· file fix : Sex                                  |
| जातो नार्गेय के पारवर्षित ४ २ ५९ ज्योतिष्य प्रमुख्य २ १ ८ ज्योतिष्य प्रमुख्य ३ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य २ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य २ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य २ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य २ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य १ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य १ १९ ज्योतिष्य प्रमुख्य १ ५ ३९ ज्योतिष्य प्रमुख्य ज्योतिष्य १ ५ ३९ ज्योतिष्य प्रमुख्य ज्योतिष्य १ ५ ३९ ज्योतिष्य ज्योतिष्य ज्योतिष्य १ ५ ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | व्यतीश्रीत देवदेवश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 3 80                           | ज्योतिभातः कृत्यतीने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ \$ \$e                                           |
| न्तानभ्यहे यक्षा बहान् ः २ १६ ११ ज्योतीयि विष्णु-कृष्णमि विष्णुः ः २ १२ ०४ ०४<br>न्नानाभि ते पति प्राकृष् ः ५ ३० ५१ ज्योत्स्वायभे सुश्रद्धनः ः १ ५ ३९<br>न्नानोम वैततक अर्थ विरुद्धिः ः २ ३ २६ ज्योतस्य राष्ट्राह्मी सम्बद्धः ः १ ५ ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कते साम क गासकीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 . 5 . 8                        | ज्योतिन्युन्द इत्यस्तेपान्<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 8 4                                               |
| न्तानभ्यहे यक्षा बहान् ः २ १६ ११ ज्योतीयि विष्णु-कृष्णमि विष्णुः ः २ १२ ०४ ०४<br>न्नानाभि ते पति प्राकृष् ः ५ ३० ५१ ज्योत्स्वायभे सुश्रद्धनः ः १ ५ ३९<br>न्नानोम वैततक अर्थ विरुद्धिः ः २ ३ २६ ज्योतस्य राष्ट्राह्मी सम्बद्धः ः १ ५ ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अस्त्रीन भारते सेदो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 55 . 56                       | क्योतिर्धाम पृथुः करकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| जानामि ते पति प्राकृष् ५ ३० ५१ ज्योत्स्वायमे सु अस्तिः १ ५ ३९<br>जानोम मैंतरक अर्थ विस्तिरे २ ३ २६ ज्योतस्य राज्यस्त्री सञ्च्या १ ५ ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३ १६ ११                          | ज्योतीय विष्णुक्षेत्रतानि विष्णुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | ज्योत्सक्षको सु अस्मिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| जान्द्रवर्ती सात्तःपुरे             ४ः    १३        १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** [국: ' 및 · 국동                 | ज्योतस्या राज्यात्मी सन्ध्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जम्बन्ती द्यसःपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥i 18 83                         | न्योत्स्य संक्ष्मीः प्रयोगेऽसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सम्बद्धाः द्वाराज्येक                               |

|                                 |                                                  | 6 <del>4)</del>                   | the same,                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ् इल्लेखः                       | अंद्राः अध्याः एलोन                              | ं <b>क्रमेंका</b> ः               | अंशाः <b>अध्य</b> ः रहेर                |
| ञ्चेल्या वासरवर्ग व्यस्         | ··· :4 .4 \$0                                    | क्तल् पृथियो गर <i>ः</i>          | १ १३ हिं                                |
| <i>व्यक्ति</i> श्चेन्त्रतीयाः   | ··· 8. 50 99                                     | ततस्ते इत्तरं बचुष्य              | \$ \$3                                  |
| न्यरूक्ट्राक्ट <u>ाएस</u>       | · 8 8 39.                                        | सत् उत्स्वस्यामासः 🥫              | 4 45 63                                 |
| ञ्चारमध्येष्युन्ता होपे॰        | r 38 83                                          | त्त्रश्च देखेमुनिकः 🔻             | ··· \$ \$\$                             |
| कार्यरामसुरा विहः               | \$1 .70 KG                                       | टक्से तलितुः शुखा                 | \$ &x : 43                              |
| Decide on                       | <b>g</b> a                                       | ततसङ्ग्रहः भगवान्                 | \$ \$x .xa                              |
| तम् लिब्बोः पर रूपम्            | ··· 8 · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | ततस्त्रमृज्यस्यम्                 | 6 4x xc                                 |
| तस्य द्विस्तरमतः 🔻 🕟            | ··· ሄ १९ हर                                      | ततला सार्थसो विष्टः               | … १ १५ ः ३१                             |
| क्स पुत्रशिवयगर्गिर             | A 36 58                                          | सतसीयशतको देखेः                   | 6 ·\$12 ·· · 32.                        |
| तत रूपमुख्यसम्                  | × \$4 . \$3                                      | दलक्ष म्रमुमध्येति                | ··· \$ \$ 40 ·· 40                      |
| त्रव सुनिन दियगणम्              | 21 .45. 30                                       | तहरतं विविधपुः सर्वे              | ··· \$. \$6 \ 55                        |
| तद्य विपरीते सुर्खास्यः         | or 38 3 34 36                                    | तकस्त सन्तरा देखाः                | \$ . \$Q . 46                           |
| বর বর্জনানুসিরন্                | R                                                | तत्त्वं स्थाल, चेक्टा             | ··· ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| तस्य करत्रकामपरिनेष्यः          | ४ २ <i>५</i> ३                                   | तत्त्रध भारते वर्षम्              | 5 3 24                                  |
| तर इसमयं व्यक्ति                | सर देश हिन्द केन्द्रे                            | चतरतमः सम्बद्धस                   | 2 % 94                                  |
| वृद्ध जिमार्गाप्रिहेर्जुतैः     | 40 <b>%</b> : ( <b>t</b> , <b>t</b> , <b>t</b> , | वत्रस्य नरका विश्व                | ··· 육 : 및 스윙                            |
| तमास्य चात्रासम्                | H1 ¥ ₹ · ₹ ′                                     | स्तरश्च मिथुनस्थान्ते .           | 5 €. ±4                                 |
| तचारिषक्रमणकः                   | ··· 💰 १३ <b>१</b> ছ                              | रेशकाम्बर्गिदायः                  | q . 6 . 20E                             |
| तिवनविमलाबुद्धः                 | ··· ५° १३ ३१                                     | तमा देखालक्षम्                    | 3 25 35                                 |
| तन्त्रराज्यस्थारित्।            | W 33 98:                                         | तत्त्वसीयात्वाका <u>य</u>         | २ १३ ५१                                 |
| एक्सवाय दिसांबरणकेः             | Y: 4 22.                                         | ततस्य ऋष उद्भुत्य                 | \$ \$ t3                                |
| अध्यक्षरः एतिसं सम              | ५ ३४ देश                                         | संतक्ष नाम कुर्वीत                | 9 80 C                                  |
| तन्त्रेलं भवित्तेः पृथ्वी       | ·· ३ ११ ४४                                       | वतस्यवर्षभर्भेणः                  | ··· 8 88 5\$                            |
| तब्दुका सम्रोते गेपः            | ·· ५ ७ २०                                        | दलसः भगेग्डन् किश्चित्            | ··· ¥                                   |
| तेन्द्रश्त्वा <b>चट्यासर्वे</b> | ધ રૂધ ક                                          | तत्तक्षाम्यौ विश्वविद्यः          | 39 F . 8                                |
| तन्त्रनादिनमन्त्रर्थम् ।        | ம் வித்து                                        | जतस प्रमाननीः                     | अ २ व्र                                 |
| उत्तश निस्त्रपण                 | · ४ १३ १४६                                       | त्ततस्रु माभ्यता                  | <b>૪ ર</b> ίξὸ                          |
| वृत्रहासी भगवास्क्रथणम्         | · * * 1 91                                       | ततह गन्नहा                        | 35. · 5 × ···                           |
| तुतक्रियास्ये ते पूर्यः         | 59 39 €                                          | तहस् पितृयन्यपिदरमान्             | 😼 🐧 . Ko                                |
| ततस्सा चित्ररं प्रन्यी          | 3 86 66                                          | <u>नवधासम्बद्धसर्वातः</u>         | B . B . S€                              |
| तत्त्व्यु कन्यते एन्य           | 3 26 64                                          | नस्तारानयाः                       | · * · · * · * * * * * * * * * * * * * * |
| तहस्या दिख्यका दृष्ट्या         | मा है १८ ६६                                      | ततको प्रसारमुखा द्वात्            | ·* A : A - 5\$                          |
| वसन्त् वैश्वदेवारणम्            | के १५ ६०                                         | उत्तराम्य प्रमुख्य                | & K 35                                  |
| ततस्य पर्यापार्थः               | · \$ 82 99                                       | ततस्सा बाह्यची सहशस्त्रम्         | Y . 8 . 58                              |
| वास प्राप्त पराधान्             | मा के के के                                      | तत्रशासिकोपसमन्यतः                | → A. A. EA.                             |
| वसस्य तरावे अध                  | ा १ २ २८                                         | स्त्रसार्थे क्षद्रसञ्दर्भ         | · ૪ · ૪ · ≒a                            |
| काञ्चलेथ प्रस्तान्              | १ 3 ११                                           | उत्तथ समस्तरास्त्रध्य             | ¥ € ₹o                                  |
| दतसे जगहुर्दस्यः                | 4 9 906                                          | বর্গু খনগ্রন্                     | ४ ६ १९                                  |
| दतस्त्रगृष्टवः पूर्वम्          | ला ३१ : ५३ - ५५                                  | <b>रातक्षां</b> गंदीं पुरुष्य सोः | X . E Left                              |
| त्वसो मुनयः सर्वे               | ··· 8 83 60                                      | ततशोगातरूपो आये                   | & € &                                   |
| ततश्च गुन्यो रेजुम्             | . 2 23 30                                        | ततस्तांगृचीकः कन्यस्              | # 8 · 6 · 38                            |
| हर्वस्त्रसम्भया याजाः           | ••• হ হ <b>ই ই</b> ছ                             | तताल द                            | x 4 35                                  |
| रतस्त्रवृष्ड्ववि <b>मान्</b>    | ••• ्ष - १९३० स्पेष्ट                            | टतश कुमस्य सनाननम्                | मा अक्षा १८ १५ वृद्                     |
| ततस्य कुर्वार्विष्यम्           | ल्ल १९ स् <b>१३</b> ० स <b>दर</b> े              | टतश मलकेतुस्तस्मत्                | an Kingapapan 190                       |
| -24                             | •                                                |                                   |                                         |

| (\$6.5)                                |                                  |                              |                                    |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| ংশ্বন্ধীয়াঃ                           | अन्ताः अभ्याः स्टेर              | इस्तेक⊧                      | अंश्रह अध्याप क्लोन                |  |  |  |
| रतश बहुतिथे ब्युरे                     | <b>৮ ভ</b> ্ৰাষ্                 | तत <b>स्ट</b> ारसहस्ये       | 14 30 RS                           |  |  |  |
| ततस्यान्यदेवस्मान्त्रस्                | ¥ <b>९ २</b> ९                   | त <b>तहराङ्कम्</b> यास्माय   | ५ दृष्ट् रव                        |  |  |  |
| तत्त्रश्च स्थातिः                      | স্বাস্থ্যসূত্ৰ                   | क्राको यादकारतमे             | ५ ३१ ∵१७                           |  |  |  |
| <u>नतंश्रीशुक्तस्माच</u>               | ··· R 46. 23                     | वतस्यक्तर्यं वत्रः।          | 14 35 155.                         |  |  |  |
| तत्रश्चानीमत्रस्तवा                    | ···· ¥ DYBEDSER                  | तलकिपद्धारितिः .             | ≠                                  |  |  |  |
| <b>ात</b> तत्त्वसम् मृतियस्            | ··· 8 . 58 . 54                  | दतस्य युद्धामानस्            | ··· ६ ३३ १६                        |  |  |  |
| <u>स्त्रात्त्रमात्स्योग्ण्यस्य</u>     | B . 83 84                        | रक्षक शास्त्रमेनेति          | ··· 6. 38 · 55                     |  |  |  |
| सर्वक्षां गुद्धस्मानस्य                | ४ <b>१३</b> ००००५६               | द्रहस्समस्तरीन्येन           | ··· 4 \$\$ : : ₹\$                 |  |  |  |
| त्तरतस्यमाद्यमातम्                     | ৬ ুংকুলাগ্রেদ্                   | स्वस्तु केस्त्रवेद्योगस्     | b <sub>1</sub>                     |  |  |  |
| तत्रकांक्षामानकनुर्जामः                | 3 SA 56                          | ततश्यक्षेत्रपुर्विः          | <i>वं देश देखें</i>                |  |  |  |
| स्तिस् स्टब्स्ट्रिकानाम्               | ··· ४ १५००४१३                    | ततसाहचन शुल्ब                | ··· ५ <b>५५ ११</b>                 |  |  |  |
| तत्त्वसंभवक्षेदेषु                     | x theresex                       | ततस्तु क्षेत्रवातसम्बन्      | by - 9by 36.                       |  |  |  |
| तक्षा सम्बद्धानमञ्जू                   | y. ்¢்ட் ு}்                     | ततस्य वानचेऽभ्येत्य          | n- ५ वृद्ध १३                      |  |  |  |
| त्त्वश्च पौरवं हुष्यन्त्रभ्            | <b>४ १६</b> % ३०%                | उत्तरक्षे वीवनेत्यताः        | <i>५ वृक्ष</i> ७                   |  |  |  |
| ततिश्चित्रस्थः                         | ୪ ଃ୍୪ <u>୯</u> ରେ୬ୡ              | ततासी यादवास्तर्वे           | ৬ জুড় জু <b>৫</b>                 |  |  |  |
| ततश्रम्यं यश्चम्यम्                    | y. to to                         | त्रवक्षान्योन्यमभ्येत्य      | ५ ३७ ४३                            |  |  |  |
| स्तश्च इयेशः                           | 8 840000K                        | <b>ततकुर्णयमध्ये</b> न       | u, ayu 1,8                         |  |  |  |
| काओपरिचरी यसुः                         | 8 89 60                          | तलस दङ्शे त्य                | હ ફુછ હુંક                         |  |  |  |
| <b>त्त्रशारीमग्रह</b> िकग्रासम्        | Y .: 40 \$4                      | व्यक्तं भगवानाह              | 4 \$6 · · · @4                     |  |  |  |
|                                        | 8 4000046                        | तकरते प्रापकर्माणः           | ५ - <b>३</b> ८ - १४                |  |  |  |
| शतक समृजुताकाणाः<br>शतको साराजाः       | ¥ . %o . %o                      | दतस्योषु धीणेषु              | 4 - 3¢ 70                          |  |  |  |
|                                        | X 22 E                           | ततस्य स्थाते जिल्ला          | ·· 4 36 38                         |  |  |  |
| रातकः मृह्यक्ताः<br>सतस्य श्रुद्धकारमध | ४ - ३३ · ९ ·                     | ततस्त्रिवनसम्पेतत्           | ··· হ :                            |  |  |  |
| तत्रश्च सेन्जिपार                      | પ્રાપ્≷ફ ∴ પ્રા                  | ततसम्युज्यते व्याहम्         | € - <del>2</del> °3∠               |  |  |  |
| रवश विद्यालयूषः                        | " A - 58 - A                     | ततसा पंगभनिकणुः              | ··· 有い: 真                          |  |  |  |
| तत्वस् विक्षुनाभः                      | 8 58 \$                          | <b>उत्स्वरमा</b> तृशकेन      | स्म हुः ३० २०                      |  |  |  |
| नतप्रास्त्रावेशनुः                     | ··· 2 - 58 - 58.                 | इंडर <b>नस्परीता</b> लु      | ··· € 3 32                         |  |  |  |
| तत्रध सब चैतानन्दान्                   | ४२४ २६                           | ततकारी इतस्याः               | \$·- · · <b>X</b> ·. · <b>\$</b> 4 |  |  |  |
| सत्रह कृष्णसम्।                        | <b> ४ . ঃব্ধ</b> ংবস্ <b>ধের</b> | ततस्यु मृत्यमासम्ब           | ··· क्ष्माः क्षाः <b>२३</b>        |  |  |  |
| ज्ञा <i>श</i> ारिष्टकर्मा              | ··· 8 48 88.                     | तत्त्वराध्यपुर्वे तस्य       | … ૬ ∴ ૪ : વ!લેઃ                    |  |  |  |
| स्त्राप्योद्धश शकाः                    | ··· R. 58, 65.                   | रक्षस्य पन्तिभस्तार्द्धम्    | ··· ୱ ፡ବ୍ବ୍ୟୁ                      |  |  |  |
| रसक्षादी ययनाः                         | 8 . 8x . 43                      | <u> द्रवस्तमभ्यूपेस्या</u> ह | … ૬६ ଅଟ୍                           |  |  |  |
| दशस एकादश मृज्ययः                      | ··· \$258. 1/8,                  | टतस्सवै वधावृत्तम्           | Ē · Ē · \$\$                       |  |  |  |
| हतस्यभुगस्यगेदस                        | 8 78 · Ma:                       | ततस्तो व्यक्तसूर्वी सु       | 41. 8 8                            |  |  |  |
| ततस क्वेशस्त्रकं यु                    | 8: - 5x - 44                     | ततस्त्रान्दोलिकाभिश्च        | and Grant Grant Co.                |  |  |  |
| ततशानुदिनमस्पारपः                      | ··· 8 78% 165                    | ततस्रवातिक्योऽधि             | ··· 4. 4 79                        |  |  |  |
| तुनक्षार्थं प्यामियनहेतुः              | R. 58:00 008                     | सतस्तद्रोकुट सर्वम्          | ·· ५ ११ १३                         |  |  |  |
| तत्वध स्त्रीतः                         | % - 4.≒.≒5₫                      | <b>अत्यक्ष</b> ः             | R & 1/2                            |  |  |  |
| <b>उत्तक्षाक्षित्रभृतिः</b>            | ४ ः <b>१</b> ः् <b>२८</b> .      | उत्रक्ष कृष्णको नाग          | A J He                             |  |  |  |
| ततम् नरः                               | 8 . 8 . 8c                       | तमश्च रथीतरः                 | , ४ 💸 · 🕏                          |  |  |  |
| तस्थ वृत्रविन्दुः                      | 8                                | त्स्य कुशासः                 | ¥ ~ 3 ×\$                          |  |  |  |
| ततश्चलम्बुसाराम् <u> </u>              | Y . \$ 1388                      | ततस्य सुमनास्त्रस्यापि       | ··· R with water                   |  |  |  |
| <b>ततरशङ्खमु</b> पाभासीत्              | ··· 4 34 28                      | ततशामिनेकमङ्गलम्             | W &                                |  |  |  |
| ततसरमस्तदेवानस्य                       | ··ः ः प्रितिकृतिक अस्ति ।        | नतथ भृष्टकेनुः               | … কিন্তু ব্যক্ত                    |  |  |  |

| (404)                            |                                                                                                                |                             |                                                     |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| इन्होक्तः                        | अंदहः अध्या॰ ं दर्रो॰                                                                                          | <b>इस्त्रेयक</b> ः          | अंदाः अध्याः रहोः                                   |  |  |  |
| तमधीवमगायस                       | 8 395 FEB                                                                                                      | तते निर्धश्य गोविन्दः       | त्वः <b>५</b> ०% <b>३०</b> % <b>५५</b>              |  |  |  |
| त्त्वश्च संन्तित्                | X                                                                                                              | तांग्रे ददर्श कृष्णोजिय     | <b>५</b> ०० <b>६०</b> % १५०३                        |  |  |  |
| तत्व किष्ठम्भेन                  | R 56 RE                                                                                                        | तत्वेऽनि <i>धद्भ</i> ष्टराम | ५ ६८:१११६८                                          |  |  |  |
| स्तात स्ट्योडन्योडभस्ट           | HE 第一次海海(1967年)                                                                                                | ततो हाहाकृत सम्म            | ··· d idaniada                                      |  |  |  |
| ततस्ते पुनरप्यूचुः               | <b>γ</b> ં∴વેજ∴ાક્ <b>ર</b>                                                                                    | ततो बरुः समुखान             | ५ २८ २३                                             |  |  |  |
| सतसावित्                         | ~. 성단~무급적은 것이                                                                                                  | तता जहास सम्बत्             | ···                                                 |  |  |  |
| राजस्त्वा कान्द्रम् राज्यः       | क्षा व्यवस्थानम् । व्यवस्थ | ततो प्रीपन्यायतः सस्य       | 🏌 🧯 🧗                                               |  |  |  |
| तनश्च दामहेदरताम्                | ६ ः इतिहासूत                                                                                                   | ররী বহামধ্বমানি             | P'ilistr inite.                                     |  |  |  |
| गतस्त्रप्रतिष्येस क्षम्          | - 4 f8 6                                                                                                       | ततो हर्षसभाविष्टी           | ⊶ <i>६ ३७ ३</i> ६                                   |  |  |  |
| <u> अवस्थनस्टमीपानाम्</u>        | ··· 4 . 24 84                                                                                                  | तती दृहरोतः                 | ···· 表記的過程的問題所有                                     |  |  |  |
| <b>उत्तर</b> शलमङ्गिण            | ५ न्यू १३०,५६                                                                                                  | व्यक्ति प्रपार इस्ताल नीकाः | ··· 本京市中省大学中央                                       |  |  |  |
| तससो चिष्कुके शैनिः              | or William Rough R                                                                                             | वर्त्वो भूतानि              | ··· A. M. Mariette                                  |  |  |  |
| ततस्तुक्षुस्य नेगेन              | m - 40m/役が上が後                                                                                                  | रतो वृष्यस्य बाहुर्गेऽसी    | × 3 3€                                              |  |  |  |
| ततसः दिशनि काइयम्                | 4 : 26 :: fd                                                                                                   | वतेऽनवस्तेन                 | ·· & & 600                                          |  |  |  |
| ततस्तरयाः सुवधनम्                | m प्ार्कान्यक्ष                                                                                                | तते सम्बद्धानमा             | ∀. স্ংাক্রি                                         |  |  |  |
| ततस्त्रातस्य वै करितः            | ··· 4. 314 84                                                                                                  | ततोऽनाप तया लार्डन्         | ··· \$ \$C. 68                                      |  |  |  |
| ततञ्ज पीण्ड्रकरश्रीमान्          | ··· ५ २६ ♦                                                                                                     | ततो मैत्रेय तत्मार्गः       | ·· ३ १८ः ःः(३६                                      |  |  |  |
| रतस्तरयाः पिता गान्दिनी          | ४ हि≑्रहरू                                                                                                     | ततो देवासुर युद्धम्         | 3 : 30 <b>\$\$</b> ::::::: <b>\$</b> \$             |  |  |  |
| सतोऽर्जुनो <b>धनुर्दिव्यम्</b>   | ··· ५ ः३४ःः।३१                                                                                                 | स्तो दिगम्बरो मुख्यः        | ···· 身,這多 <b>\$</b> \$~~~~\$                        |  |  |  |
| जो। एँगा इत <sup>्</sup> युल्य   | ··· ६ ६ ६४                                                                                                     | उत्तोऽर्ज मृष्टमत्यर्थम्    | 3 \$4 38                                            |  |  |  |
| तहो मजकुरकारयाः                  | <b>6</b>                                                                                                       | रक्षे गोदोहमात्रं वै        | \$ <b>\$</b> \$\$100.000                            |  |  |  |
| ततो दण्या जगत्सर्थम्             | m - 貴川ができた。小身を                                                                                                 | ततोऽन्यदमश्रदाय             | \$ \$\$0.00 kg                                      |  |  |  |
| रतो निर्देश्कृ <u>क्षाम्</u> यु  | ··· & · \$ 49                                                                                                  | विद्योजन्यानि दही क्स्मै    | ··· <b>*</b> \$ \$\$\$\$ <b>4</b> \$\$1* 图 <b>4</b> |  |  |  |
| तहो यान्य <del>स्य</del> सार्याण | ६ ३ १५                                                                                                         | ततो यथाभिरूपिता             | ··· १ (११ <b>१२</b> % (१४ <b>८६</b> )               |  |  |  |
| ततो निर्भेर्क्स कॉन्से <b>ः</b>  | ५ ३८ १९                                                                                                        | ततो नजाञ्च त्यरिता          | १ १३: ७०                                            |  |  |  |
| ततो वार्युर्विकुर्वाणः           | -m <b>\</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                | ततो गुरुमृहे वालः           | b infaithmile                                       |  |  |  |
| ततो यश्चित्रहरणाः                | L                                                                                                              | ततो विस्त्रीक्य सं स्वस्थम् | en h st 12                                          |  |  |  |
| ततो लोगस्समभवत्                  | ५ ३८ <b>१३</b>                                                                                                 | शती भग्यका तस्य             | \$200 8 6 4 1 1 6 8                                 |  |  |  |
| रातोऽजीनः मेतकदर्यम्             | ··· 4 👯 4                                                                                                      | त्रती देखा दानवाध           | 6. 2 <b>\$\$</b> ande 1 <b>6</b> \$                 |  |  |  |
| नतोऽध्योगदाय सदा                 | <i>વે ફેઇ</i> ક ઇફ                                                                                             | त्रतो राजिः अयं पाति        | ₹ .♥ .₫ο                                            |  |  |  |
| इसो करेन जोपेव                   | ··· dessible                                                                                                   | सतो राज्याङ्की प्राप्य      | १ २० ३३                                             |  |  |  |
| तुनो विध्यंसयामास                | ти — <b>Қ. Р. ЗБ</b> УУРНОЙ                                                                                    | तते मनुष्यः पश्चयः          | ** \$ 1975 STEE                                     |  |  |  |
| ततो निर्यातचामासुः               | m <b>५</b> हर <b>ेश्</b> र अञ्चल                                                                               | तते विवस्त्रानास्याते       | ७ २ ६                                               |  |  |  |
| त्रतो विद्धारेता पृथ्यी          | 4 34 78                                                                                                        | ततो व्यासो भरदाजः           | m 27 \$ \$2                                         |  |  |  |
| न्तो प्रवासाकस्य स्थायाः         | ५ ३४ं ३३                                                                                                       | ततोऽभ मध्युतो व्यासः        | THE BUILDING STREET                                 |  |  |  |
| ततो हाहायुनो स्थेके              | ··· च्याःकृष्टश्राहरू                                                                                          | ततोऽन-तरसंस्कर*             | ··· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \             |  |  |  |
| ततोः बलेन महता                   | ··· ધ ૩૪ ૧૬                                                                                                    | ततोञ्जं स्थासं सत्रम्       | in 8 - 6 48                                         |  |  |  |
| <b>सत्</b> क्रिक्ट्समाकेण        | प्रक्रिः <b>्रप्र</b>                                                                                          | ततोऽन्यं स तदा दथ्यी        | E & \$44                                            |  |  |  |
| ततोऽर्केन्द्रतसन् <u>व</u> ावः   | ५ ३३ ३५                                                                                                        | ततोऽर्वाक्सोवसी सर्गः       | 🕻 ালেই ক্রিটি                                       |  |  |  |
| संबद्धाःमागवानस्य                | ··· 니 역동소 연구하                                                                                                  | ततो देवासुर्केकृत्          | १ ५ ३०                                              |  |  |  |
| तको गृहार्चर्न कुष्मेत्          | \$ \$\$0. JR6                                                                                                  | क्रते हुर्गाणि च यवा॰       | ··· ξ ፡ቼ ፡፡- የሪ                                     |  |  |  |
| ततो गरुखमासद्वा                  |                                                                                                                | वर्ता ब्रह्मत्ससम्भूतम्     | \$ 12 · · · \$4                                     |  |  |  |
| क्वी खाराजृत्वं सर्वम्           | ५ ३० ६८                                                                                                        | रखे यन्त्रकारियः            | - Attache de bilante                                |  |  |  |
| टतो दिशो नभशैष                   | લ ૩૭ <sup>ને પા</sup> લ                                                                                        | इक्टें देवा मुझ युकाः       | 6 minister de ses                                   |  |  |  |

(\$C#)

|                                | (                                                      | <b>୪</b> ሬ६)                  | -                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| - হভীকা:                       | अंशाः अध्याः इस्रे॰                                    | च्छोबरः                       | र्अन्यः अध्याः एत्ये                           |
| तले नारावतीश्रीप्रान्          |                                                        | द्वहः प्रकेष्टितस्त्रेनैः     | <b></b>                                        |
| तते नाराविधानदान्              | \$500\$\$ SEE                                          | स्तः सप्देन प्रथम्ः           | त ५ ६ २६                                       |
| नतो महण्यसम्                   | ·· 8 8 36                                              | वृतः नव्यक्तसभाग्यः           | ५ स्कृतिहरूसार <b>१८</b>                       |
| ततोऽस्य वितये पुत्रजन्मनि      | - 8400000 00000                                        | ततः पुनर्तायासन्              | una 💘 १५० हैं है हैं है है                     |
| ततो नन्दी                      | 8 380 1000                                             | ततः क्षयभद्गोपास्ते           | … ધ્ ૧, ૬૨,                                    |
| सतो पहानन्दी                   | ··· 8 . 88 86                                          | ततः शुचिरमः                   | *** 「第四回開発の、の復発                                |
| ततो विविशकः                    | m 強力の対象のの <b>得</b> 名                                   | दतः परमस्रो स्वीपीयम्         | A. A. £0                                       |
| अक्षे रञ्गरणबद्                | & - & De                                               | ततः वेज्ञलोऽभृत्              | ··· 8 (2) \$ (5) \$ \$ -                       |
| ततो महा क्षेत्रदेशप्           | ଳ <b>୍ଷ୍ଟ୍ରମ୍ପର</b> ଅ <b>ପ୍ର</b>                       | काः पुष्पमित्राः पद्भिन्ताः   | ··· Rough Salaby                               |
| ततोऽहं सम्भविञ्यपि             | L 2                                                    | ह्याः सम्प्रानेषाः भूः        | ··· A 58 \$0                                   |
| ततो प्रद्राणस्यम्              | m Q po∰grana¥                                          | स्तः प्रयुति शुक्रा मृत्यस्यः | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| ततोऽधितः नगत्पदाः              | o, g, g                                                | ततः कुमारः कृषः               | A 30184 C 12185                                |
| तक्रे बारम्यनि शुक्क           | ··· Constant section                                   | ततः प्रमुख्यकृरः प्रकटेनैय    | ··· <b>¥</b> 111.85 (1.858)                    |
| रात्ये अस्ताकृतं स्टर्भः       | m groupe to g                                          | ततः स्योद्धस्यस्यनिगोपितः     | <sup>५५</sup> ४०० <b>१३</b> ः १४५              |
| रुती गरवो निराबासाः            | ··· ႏိုင္ငံႏွင္းခဲ့ခဲ့                                 | क्तः प्रस्कृदुन्द्वसिंगम्     | <b>ઝ</b> ુરામાં <b>ફે</b> લ્લા <b>ફેફ</b> ા    |
| दतो भूते महाशेले               | 4 88 98                                                | द्धतः परमर्त्रिण              | m X balkana 🚜                                  |
| सतो ददुश् <u>य</u> ुगयान्त्रम् | … વં∴ક્રેવ⊹ે હક્                                       | ततः कोन्यपीतात्या             | ५ ३६ १५                                        |
| तता गोष्यश्च गोपाश             | ··· ५ - १६ - · · १७                                    | ततः प्रयुद्धोः सन्यन्ते       | m ≥ Symings                                    |
| ततो सिद्धसम्बद्धायः            | 4                                                      | ततः प्रयस्य यस्त्य            | une die eine fan en fallige                    |
| वती हाराकृतं स्त्रम्           | હ ૨૦ ૧૬                                                | ततः वृत्यके। याणस्य           | ··· 4 \$\$ \$\$                                |
| वनो रामध कृष्णश                | *** <b>ાં્વેર્</b> ં                                   | ततः व्यक्तिवरः भूति           | ··· 4 \$2 80                                   |
| <u>क्ले युद्धे पर्राजल</u>     | ···                                                    | ततः कुद्धा महावीर्षाः         | ५ <u>०,७३</u> ५० हुन १५                        |
| तको निजाकेयास्ति               | ··· 4 43 84                                            | मतः पुनरखुरपत्र <sup>०</sup>  | X & 40                                         |
| ततो ग्रेपेस्ट गोपीध            | m & the state of                                       | द्याः विजित्तवननदिक्षाः       | ···                                            |
| ततः <b>पटे सुरान्दै</b> त्यान् | ৺ <b>৸</b> ুল্ডহালাইই                                  | रतः मञ्जञ्जामस्यत्रम्         | ··· \$4 94 <b>86</b> 0 400 <b>68</b>           |
| ततः प्रशुद्धाः पुरुषम्         | ······································                 | रतः क्रीधक्त्वायादीन्         | \$ \$4 \$0                                     |
| ततः काले सुनै प्राहे           | '''                                                    | रतः स्ववस्तिनेद्रस्थि         | 2 £6 @8                                        |
| तृतः परिवर्गनिस्तिराः          | ··· ६८ हे । १५६                                        | ततः कर्द्यं समुखाय            | <b> දි</b> ්යාදීදියා, 2 ුර                     |
| ततः कृष्णस्य पति च             | ल ५ ३० ≷६                                              | ततः क्रुद्धो गुरुः त्राह      | ···· Prophylipsing                             |
| स्तः प्रीक्ष ज्यन्यातः         | ધ્ ફ્રેંફ હ્યુ                                         | ततः प्रभुद्धे भगवाम्          | ल ३ ्रेड्ंप्                                   |
| रातः करेपपरीत्यस्मा            | ··· 400036000046                                       | ततः पितृरूपापक्षे             | à \$ã \$o.                                     |
| श्रद्धः कद्भनात्सहसा           | <b>\</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\             | ततः पुनः सथै देवः             | OF STATES & MA                                 |
| <b>हतः करित्युगं मध्या</b>     | ના <b>ધ</b> ્રા <b>્ટ્રેજ</b> )એ ફ્લા <b>ન</b>         | ततः खद्गं समादाय              | ••• दे शास्त्रीच्याके अ <b>भ्</b> य            |
| स्तः कोष्यप्रतातम              | ··· ५ २३ <b>२</b>                                      | क्तः सा सहसा त्रासान्         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| ततः कुञ्च्यापिदः               | ··· 나 २० .작곡                                           | [ '-                          | 5 % 66                                         |
| ततः सगलमधेषु                   | u en eg                                                |                               |                                                |
| ततः पूरवता तेन                 | m Printsprints                                         | ततः प्रभयति वद्यन्            | 3 6 806                                        |
| तितः प्रदेशस्य                 | ··· a \$4 .95                                          | ततः संसर्पयो यस्याः           | m 5 mg 1450                                    |
| ततः प्रभाते विगले              | ··· \$600.45000.45                                     | त्वः अव्यक्ति भगनान्          | <b>२</b> ह <b>ं</b> हु <b>ं</b> हुआहे <b>५</b> |
| तनः प्रथमृते ससः               | ··· 4 \$3 78 - 44                                      | ततः सूर्यस्य तेष्ट्रसम्       | \$ \$500 <b>&amp;</b> 000000\$ <b>\$</b> \$    |
| ततः क्यक्षित्यपास्त्रपः        | ઌઌ૽૽૽૽ૺ૽૽ૢ૽ૡ૽ઌ૽૽૽૽ૢ૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ |                               | \$ : :::\$\$ :::: \\$\$                        |
| <u>ततः फल्पन्यनेकाल</u>        | <ul> <li>4 significant description</li> </ul>          | रतः सूदा भगवस्तः              |                                                |
| ततः खन्न वृधिनी                | r                                                      |                               | -11 \$ 1842 145.20                             |
| ततः कुरु जगत्स्यास्ति          | പ് <sup>ര</sup> ിക്കാ വി                               | दतः सर्वासु-मानासु            | ·· १ (१२ ·· ३१)                                |

#### (826) श्रंशाः **शब्धाः ः इ**लोः . ३<del>०के</del>बः

- १ १३ वर तत्त्वनंदिञ्ज्

इल्प्रेकाः -

ततः सन्दर्भ ते सर्वे

तसु वास्त्यनं पत्रक

**अज्ञाः अध्या**ः एत्रेन

भूतिकार**्य**न्तुवस्**य** 

5 . 8. . 36.

| त्ताः सम्बन्धे ते सुध                  | 8     | 5.6-    | 44          | तसु तालवना १६ २६म्          |                   | mili december medels einst                |
|----------------------------------------|-------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| द्धाः सः नृपतिस्रोपम्                  | 217   | ર રેફ   | 49          | द्रस्त्या नाव कर्तक्यः      |                   | 4 BC C4                                   |
| प्रतः प्रमञ्जयसमुधा                    | F11   | \$ \$\$ | <b>.09</b>  | तस्त्रचा नात्र कर्तव्याम्   | -41               | \$ \$\$ . \$5                             |
| द्वतः प्रसन्धाः भगवदन्                 |       | 8 88    | 86          | तरिया तु बसिप्रवचनात्       |                   | ४ १ १६                                    |
| त्रतः प्रहास सुदर्ध                    | ***   | १ १५    | · २६        | तत्पुत्रशः सुमित्रः         | 14-               | 8 - 35 De 50                              |
| ततः सोमस्य वचनात्                      |       | 2 24    | ডেই         | तस्पुत्रश्च प्रश्नुषर्गः    | 138               | R                                         |
| ततः प्रभृति नै भाता                    | 1=r   | १ १५    | হু ঠ'ব      | तसुकः सञ्जयस्तास्त्री       |                   | ४ ९ २६                                    |
| ततः प्रमृति मैत्रैय                    | .46   | १ १५    | . 96        | तस्पूत्राः जनगरः            | • • • •           | R ARMINING                                |
| इक्षरं सं कश्रियापार्य                 |       | १ ११    | \$19        | तकुष्टः काकवर्णो भविता      | F17               | Right & Million & P.                      |
| क्षक भराक्षणाः सूर्यः                  | -4-   | 8 9     | <b>₹</b> ₹₹ | त्रसुकी विभिन्तरः           | F13               | A 5                                       |
| ततः पपुः सुरगभाः                       | 148   | 9 9     | 120         | तरपुरी जनमेशयः              |                   | K- modition do                            |
| हात <sup>ः</sup> सम्बंधित्वाःस चलः     |       | ५ हे६   | ংগ্         | त्रद्भमाष्ट्रेन स इंग्यः    | rit               | <i>ት</i> ጸ ጸሶ                             |
| दतः कालाग्रिकोऽसी                      | 11-   | ų ą     | 58.         | डलसदिन्धं तन्त्रवे          |                   | S . A . SS                                |
| ंततः पाधौ विनिःशस्य                    |       | 4 36    | 85          | <b>द</b> द्यसादविवर्द्धमारः |                   | A 66 24.                                  |
| तहा. स्हात्या वधान्यावाम्              | ٠ ٠   | ६ २     | · • •       | तत्प्रसोदास्त्रिरूनगत्      |                   | ५ ३० दर                                   |
| काः प्रदेश रामाद                       | 111   | द र     | 39          | लप्रकार्यः इतैः             |                   | १ है १३                                   |
| ततः स भगवान् प्रिष्णुः                 |       | દ રૂં   | १६ .        | तद्यसीदाभयं दत्तम्          |                   | et dem gegentliche zeit.                  |
| रतः सङ्घीयमार्गस्                      |       | 4 4     | <b>হ</b> 4, | सम्बन्धवास्य स्वतः          | • • • •           | ¥ <b>१३</b> . ५६                          |
| रतः प्रीतः स भगवान्                    | FFF   | 6 . 6   | 44          | तदानाणं चानुलैः कुर्वन्     | • • •             | 8 E 98                                    |
| सनः समुस्तित्व थर्च सब्देट्य           |       | 8 %     | रे€्        | राख्यम्या चावशी             | 117               | Tala Carrent A                            |
| तवः क्षिति समी मृन्ता                  | 410   | 8.      | *60         | तत्यमायात्त्युतृष्ट         |                   | Y grand there is                          |
| ततः पुनः समर्थादी                      | þ     | ξ' · 'ψ | 42          | तय विष्णुश इस्तर            |                   | ই এনাই <u>টিল কেই</u> ট্রুক               |
| ततः प्रारम्भाका योजनी                  |       | १ ६     | \$16        | राज प्रमृत्याप्सरील         | -11.              | 8 10 80 100 100 100 100 100 100 100 100   |
| ततः सा सङ्घाभिद्धः                     | 1-1   | y       | <b>{</b> 8, | तम शानानियोधन               | ***               | <b>ર</b> મહારે <b>કર</b> ે કરાવા કરે      |
| त्ताः प्रणृति भिःश्रीकरम्              |       | 8 8     | 38          | तुत्र सर्वनिदं प्रोतन्      | r <sub>ee</sub> . | \$350 <b>333</b> 000 <b>5</b> X           |
| ततः श्रीतीद्युरणव्यव्                  | 112   | 9 9     | 415         | का चागतमात्र एन तसा         |                   | A \$2. \$30                               |
| ततः लक्षमास्त्रास्त                    |       | 2 9     | 38          | तत्र चोगविष्टेशिसलेम्       |                   | ४श्वर १६३ सम <b>१३८</b>                   |
| ततः स्कृतकान्तिमत्                     | 112   | 8 8     | 200         | રાત્ર બાલિયલિક માસ્કુરિ     | 611               | *-1:39 Pippin <b>?</b> \$                 |
| <u>तस्य धर्मास्मन्न प्रत्यक्तेऽत्र</u> | -1.   | 8 13    | \$98        | दम चान्तर्वले सम्पदः        | •••               | ४ २ ७०                                    |
| राज्यसम्बद्धानं य                      |       | K A     | - 6         | तम् वाशेपरिस्यकस्य+         | 441               | 20 00 40                                  |
| संस्करभ्यता महाभाग                     | •••   | 77 9    | . 4         | सञ्ज्ञास्याद्याध्यसरे       | 4                 | A (1996) 14. \$1. \$1. \$1.               |
| तालक्षमें अद्य धनवायः                  |       | t 49    | 38          | त्त्र च सिंहाद्वधमयाप       | ,                 | ¥াংইলাল ই <b>ং</b>                        |
| जिल्हमतेन महत्त्वम्                    | 6.6.1 | ५ १९    | :2          | तत्र व्यक्तिस्त्रनामेष      |                   | <b>४</b> ०० विद्यालया <b>१५</b>           |
| तत्क्रमेण विष्यु सन्                   | er.   | 4 9     | મહ્         | तत्र च दिस्प्यक्रीशपुः      | ***               | <b>૪</b> ( <b>. ૧૯</b> ,૦%) છે.           |
| तस्य चल्यमिदं स्लिप्                   |       | 4 28    | N/          | तंत्र च कुनारः              |                   | ૪ િ ધ્ ે ૨૧                               |
| तदक्षीचाच सुरेश्चेण                    |       | १ १५    | १₹          | तल पुण्या जनपदाः            | EIA               | १ ४ ६४                                    |
| ततमयञ्जारि।दिन्दुः                     |       | ४ १२    | 3           | ন্য দূত্রহার্থনিক           | ***               | F. 1916,000 165                           |
| तद्भवो भूगाकः                          | 14L   | 8 8     | 48          | गत्र केल्युस्ट्रेझंडरी      |                   | र १३ ३६                                   |
| तत्त्वय <u>स्य</u> दास                 | 111   | 8 8     | 38          | तम हे बहार हैंसडाः          | 401               | 5 000 Silver 65                           |
| हहास्य हृद्यं प्राप्य                  | 613   | 2 86    | 34          | এর জনবাস্থার                | 414               | 8 8 4                                     |
| ततस्यवेदिनो भूत्वा                     |       | 2 8     | 48          | तामध्यक्तस्वरूपोऽभी         | 466               | \$ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 |
| तत्त्वात्र <b>मु</b> ष्यदाय            | 111   | £9 9    | ९१          | समस्यासम्बद्धाः             |                   | र २३ ५७                                   |
| तहनको पहिष्यम्                         | ***   | A 53    | *           | तबापि पर्वताः सत            | .41               | २ ४ २५                                    |
| अस्य अवस्थानं नहाः                     |       | L - 9   | - 3         | स्वाचित्र रेस्ट्राइस्ट्रिक  |                   | 15 · 30 · 300                             |

तप्रापि देवगञ्ज्

4 . 1/2

| ্বক্টালা:                     | अंशाः अध्याः ऋके                                            | , करावा<br>, दुलीखाः             |       | अंद्याः अच्याः हेलीः                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| त्वकी विकृत्भीगतान्           | ૨ ેજ ્યા                                                    |                                  | 114   | 4 X to                                          |
| तन्त्रसाने महात्मानः          | 2 40% mark                                                  | तः क्रयहे जारखानिन्              |       | Company of the                                  |
| स्त्र दि प्रवादिभाः           | 5 - 44 105                                                  | চাৰা থ কুনায়ন্তানী              | ***   | 1, 100 to 100 XX                                |
| तज्ञाध्यसामध्येषुतः           | ३ १४ः ः२६                                                   | तमापि चौ मनुष्याणाम्             | 811   | ६ २२ ११                                         |
| सनापि दृष्ट्रा वं आह          | § 65 mg                                                     | तथा हि सम्हान्नादः               |       | च् । अध्यक्षक । । <b>वर</b>                     |
| राजप्यनुदिनं वैश्वनः          | ··· ¥ 7 830                                                 | तवाधि श्रीतदास्यमध्              | 44    | 4 7785 76                                       |
| तक्षप्रि विशेष्य              | 14. X C                                                     | तकापि पत्रबद्धारम्               | 400   | 4 32 79                                         |
| शतायं इल्डेनः                 | सर्वाच्या <b>द</b> ार देव                                   | तथाधिरो गातीलाए                  |       | E company of the contract of                    |
| गजान्त्रिव कृतो होमे          | 11. 4 to Xe                                                 | तथाला मक्तेस्सङ्ख्               | 4-1-  | ह ७ १४                                          |
| तक्रमेक प्रक्राणि             | હ કહ્ય રહ                                                   | तथेके सह गुरुवचनम्               | 111   | 14 3 KB                                         |
| कारचेका प्रवेत                | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | तथेलुके अल्पेखेनिः               |       | 8 8 K                                           |
| सवादाकसा से क्ष               | 5, 4 %                                                      | सभेजुके बाहुरः                   | ***   | A 150 63 1 11- 160                              |
| तर्शश तब यस्पूर्णम्           | ··· \$ 10 1840 - 10 184                                     | त्रपरवाद् सतः कसः                | 110   | क्षण अन्दर्भ वर्ष <b> ५५</b>                    |
| त्येशक्षिता देवम्             | 6 68 50                                                     | स्थालुक्त्यः बल्देनः             | 107   | 8 83 80                                         |
| तंत्रक प्रसीव पूरा            | ક ક્ષ્મ ઘર                                                  | रधेखुक्ता च सन्दरम्              |       | 4 64 58                                         |
| स्त्रीय चेद्राहपद हु पूर्व    | \$10.1\$800 180                                             | स्त्रेलुकल्याच्याः               |       | of the State of the                             |
| तकेन्द्रन्तमति भूँताः         | દું છ ફ્લ્કે                                                | श्रदेशि शानाइ नुवान्             |       | ५ २८ १२                                         |
| तत्त्वं श्रीतुभिन्दायः        | ६ २ १३                                                      | रायेति चौक्रमा धरणीम्            | 414   | 4 : 53 4 : 14 80                                |
| उत्सर्थ विस्तर्श्वन्या        | 4 242 42 45                                                 | A 4.1                            |       | Um aginane                                      |
| तत्सङ्गतस्य राम् द्रम्        | + Cap.co.gc                                                 | तबेल्द्रकतातु सोस्थिनम्          | 1     | 1 119000 48                                     |
| त्रस्यस्य सदा ब्रह्म          | சு ஆ. இவும், ∞ <b>டிக</b>                                   | सथल्युक्लानिदायेन                |       | २ १५ ३६                                         |
| तत्स्राप्यतन्त्रमी देवयाः     | 4 4 44                                                      | तथेति चाँके तैर्विभैः            | 4     | \$ 500 <b>4</b> 4 (~ 40 <b>84</b>               |
| उन्संह्याचेल तत्रापि          | 8 % 58                                                      | तर्थय योषितां तहसाम्             | 777   | Kircle #6.000 188                               |
| कुसर्यंत्रभनेग्रहमन्          | ··· 6, 9 33                                                 | त्यैय प्रदर्सस्थानम्             | ***   | <b>3</b> 000 000 000 000                        |
| तथा मध्यायतसस्य               | ··· हरायस्य व्यव                                            | तथैयालकनन्दर्गप                  |       | \$ 10 \$ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| तक्षापि तुभ्यं देखेझ          | ··· 8 88 to                                                 | तथोत्तरेऽसी द्विषा सीलग्         | 144   | 83 11 9                                         |
| तथापि दुःखं न भवान्           | · 6 376423055                                               | सथायदृम्खभ्दः                    | 428   | \$ 10.11 \$ \$ 10.00 miles                      |
| सका चार्र करिएकमे             | E TELLISON                                                  | रदन्त्रपञ्च सहस्वसर्वे           |       | 81.15.6                                         |
| सच्य तर्वन यात से             | in quality in                                               | तदहं होतुमिन्झमि                 |       | \$ 6 40                                         |
| तथा हिरणमरीमाणप्              | सन् । <b>वृ</b> ष्णाः <b>वृष्णाः वृष्णाः</b> । ४ <b>१</b> ५ | तदनेनेय वेकनाम्                  | 118   | <b>३</b> हर अक्षेत्र अस्ति है।                  |
| तथा पृथवहः पदाः               | ஸ். ஆ. நல் <b>த</b> ்சில் ஆ                                 | वदन्तरे च महता                   | 4.5   | 5 62 5                                          |
| तवा करियनेथ्यु                | ··· २ ७ ३९                                                  | तदसः गंदासम्ब                    | 112   | \$ 15 J \$ 15 J \$                              |
| तया केतुरथस्थाः               | स्य <b>२</b> अ <b>६२</b> ० - <b>२३</b>                      | तदस्थानं: प्रसदिश                | ***   | \$11.0165 - 30                                  |
| तवा वैर्वजुणिर्भूष            | ··· 2 ξ\$≈∴∴ <b>∪</b> 8                                     | तदन्यचात्र अतियाः                | 817   | R Specifical Property                           |
| तथा त्वमपि धमेश               | ૨ १૧ ૨૧                                                     | तद्वगम्मः <u>स्टिङ्क</u> ्रमेतत् |       | x & 60                                          |
| उक्त चेत्रपुरुवरी             | ··· व्यान्याद्वीका प्रदेश                                   | 1                                | 706   | x x 54                                          |
| तन्त्रीक्ष्ययशीरिश            | மை துரு <b>∤த</b> ுவ <b>்</b>                               | तदनतरे प्रतिप्रल्यसम्            | p. sh | Rose Charles                                    |
| तथा देवलक् <b>रो</b> व        | <b>ફ</b> ું∴ા <b>ૄધ∠</b>                                    |                                  | ***   | 8- Se 58                                        |
| डमा नतानहश्राङ्म्             | a :: :                                                      | 4 -                              | rèt   | A TOTAL SE                                      |
| तयान्यरशिवीवार्थसः            | ··· 5 62 63                                                 | 4 4                              | ***   | A                                               |
| तथार्थ देन वा जन्म            | ··· \$ 7-9 8 - 1804                                         | सद्वनसम्बद्धातः ।                | •••   | ३ ७ २६                                          |
| त्र <u>यामञ्जलोश्री</u> यमाया | - જ અ ર                                                     | तदन्बदशरंपम्                     |       | ष्ट्र अपूर्व अपूर्व                             |
| तथार्थनेवस्त्रक्त्            |                                                             | तदपक्षश्रीनिदिनात्रस्थ           | 107   | A 19 . 4 5 445                                  |
| तथाने च महायोगीः              | ··· 4 6 36                                                  | - B                              | ***   | 8 4 4                                           |

## (866)

| <i>प्रकृति</i> का                              |      | ओद्याः         | প্ৰথা:         | इस्के                  | . <b>वरोकः</b>                                     |      | अंभः           | Stepho              | 1990                                    |
|------------------------------------------------|------|----------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <u>स्ट्यमञ्जीवतामञ्</u> म्                     | 190  | ×              | 49             | 253                    | तदेतहुपदिष्टे ते                                   |      | ₹ -            | <b>₹</b> 6% 1       | 122                                     |
| छुरुं यहुर्शको व्यं यसग्रहः                    | 140  | ×              | ₹ <b>3</b> ::: | <b>345</b> 6.          | तदेसमेजाहमाप्तिः                                   | 788  | <b>"6</b>      | 6.7                 | 658                                     |
| स्ट्रकनेके तु तस्म                             | 140  | ×              | ₹0             | 22                     | सदेतसम्बद्धाःसमिति                                 |      | ¥ -            | <b>१२</b> ा         | ्रेड्क                                  |
| क्ष्युकं परिवापेन                              | 1.15 | N <sub>k</sub> | 11,5           | १६                     | तदेव विश्वस्था                                     |      | 8              | 10                  | २६                                      |
| सदस्य मागराजस्य                                | 114  | ų.             | 30             | 4                      | रुदेशं नाविद्युस्यम्                               |      | Sq.            | <b>15</b> %         | 1.50                                    |
| त्वलं सन्देशितं                                |      | 14             | ĝo.            | 88                     | उदेशस्यरम् १इम                                     |      | le.            | 30                  | 36                                      |
| सदर्क पारिखातेल                                | 111  | ų,             | 30             | 96                     | हरेतं मुमहाभारम्                                   | 444  | Są.            | 36                  | 3/3                                     |
| ट्यक्रियस्थानदिस्                              |      | Ų.             | 88             | देश                    | हदेतल्डीयतं योजप्                                  | 144  | Ę,             | 1000                | ∵ <b>३</b> ६                            |
| त्रस्यम्बुनिधी शिक्षम्                         | P 89 | te.            | 3/0            | 4.5                    | इरेकावयवं देवन                                     | 419  | 8,             | · ts                | 80                                      |
| तदसी जगताथ                                     | 6.00 | 44             | 313            | ξo                     | उद्ध गामग्राज्यम्                                  | .17  | 8,             | <b>6</b> (2.3       |                                         |
| तदर्शव मसपुरुषम्                               |      | 4              | 36             | 7.5                    | हर्देव विषुव्यस्योध्यम्                            | - 14 | 5              | ٤                   | 36                                      |
| तद्यंकवनीयीऽसी                                 | 411  | ų.             | 36             | Ęe                     | <u>इदेश्वाृतसः</u> केंगम्                          | F F7 | 14             | 1:12                | : <b>1</b> 1                            |
| तदाहि दक्को सर्वम्                             | 411  | 7              | - 13<br>- 13   | - 23                   | उद्गळते न भीः कार्या                               |      | è              | <b>10</b>           | 100                                     |
| तद्यधारं जगनेदम्                               | -4-  | =              | •              | v                      | तहक बर माया लग्                                    | ***  | ب              | 34                  | 24                                      |
| तस्यक्ष्यं ते च                                | 14=  | ¥              | :00            | 32                     | तहरू प्रगतकाय                                      | 111  | ų,             | 327%                | 190                                     |
| राह्यकर्ण भगवते                                | 117  | ×              | ્રસ્           | - 0                    | उद्गच्छ श्रेयसे सर्वन्                             | 410  | 6              | · G                 | \$0\$                                   |
| हदा हुल्यनहोराशम्                              |      | 7              | - 4            | أيهام                  | वहर्शनाह सस्याम्                                   | 411  | В              | 45                  | 39                                      |
| स्टा प्रमृत्तक्ष करिल                          |      | ¥              | सर             | ? ola                  | কর্নুরানি খান্দানি                                 |      | Ų,             | 320                 |                                         |
| स्दाकार्य एका यहम्                             |      | ¥              | , E            | L/K                    | तद्भारा परमं निस्यम्                               |      | 8              |                     | 3400                                    |
| स्टास्थारभेवतत्                                |      | 7              | . 4            | 44                     | रकुड़ परमं योगी                                    | 114  | ٤              | <b>2</b> %          | . WY                                    |
| त्रदार्तस्यश्रवणाननस् <u>।</u>                 |      | W.             | 23             | 20%                    | तहुह्य तहरा धाम                                    |      | વં             | 13                  | 68                                      |
| त्रस्थममुख्यता ५                               |      | Ÿ              | 50             | 52                     | तहास तत्वर भाग                                     | Fr.d | 6              | ε <sub>ξ</sub> (kg) | MARK                                    |
| ट्याप् <i>कृत्यानु</i> मः                      | F1.1 | i.             |                | 9.5                    | खुद्ध परने धार्म                                   | F11  | 5              | A 193               | 3500                                    |
| तदा किकारकं सर्थम्                             |      | ų              | 84             | ₹₹                     | तद्भवनेत्र भारवितुम्                               |      | 8              | 360                 |                                         |
| रद्योत्वींखलं सम्बद्                           | 6.1  | Ę              | 4              | 55                     | तन्त्र <i>मस्प</i> र्शसम्भूतः                      |      | ē <sub>q</sub> | 39                  | 94                                      |
| तहिंद ते मनो दिष्टर                            |      | દ્             | 9              | १०                     | तदर्ग्यु तथा तस्तु                                 |      | ų.             | 23                  | 6.8                                     |
| रहेर्द् स्वयन्त्रकरे <b>लम्</b>                | que  | 8              | .83            | SAR.                   | तद्भायभागमान                                       |      | Ą.             | 15                  | 94                                      |
| रहितं सदीयत्पहराना                             |      | 8              | 45             | 50                     | तक्रुसिमस्पिद्धानी                                 |      | 4              | 2.7                 | (4. <b>%</b>                            |
| तदेशकाय स्थानस्य                               | 4    | ř.             | Ę              | - 3                    | क्शक नक्छनन्त्रम्                                  |      | 8              | į                   | ų                                       |
| त्युपक्षेत्रो मुक्तस्य                         |      | eq.            | 3/3            | 44                     | त्रधेयरस्मि केव्य                                  |      | 4              | ¥                   | ा <b>ंक्</b>                            |
| स्थुमकान्युक्तस्य<br>स्थुमकान्युक्तस्य         | 177  | 8              | 19             | 5.6                    | रद्धनं विश्वसम्बद्ध                                |      | 2              | 6                   | 15/3                                    |
| स्दु विद्यास्त्राती एकः                        | 7.17 | ¥              | 35             | 64                     | तद्वप्रशत्यया नेका                                 | 4 4  | ব              | 137.2               | \$2.7                                   |
| स्यु प्रकारकता १५६<br>स्यु प्रमोत्तरिक्षेद्राध | 711  | ×              | 40             | 39<br>39               | वहद्धरीकंकेप्यश                                    | 412  | 8              | 22                  | 64                                      |
| त्दे उदयमचाहम्<br>-                            |      | 5              | ₹₹.            | X4                     | सङ्ग्यकथ                                           | med  | 35             |                     | 280                                     |
| तद्वारस्याच्यालम्<br>तदेभारतम्हार्थम्          | 1    | Ę              | 56             | 34                     | तद्वष्टिजन्ति सस्यम्                               | FIR  | 4              |                     | (1 <b>)</b>                             |
| तदेशकायातं सर्यम्<br>सर्वेशकायातं सर्यम्       | 7 -  | Ę              | 85             | 44                     | सङ्ग्रहण्यस्य स्टब्स्                              |      | ilej.          |                     | . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |
| तदेवहैं महास्मतम्                              |      | <b>{</b>       | 60             | 33                     | तुम्बमसम्बद्धीतसंस्थ्य                             | WP1  | 8              | 86                  | 44                                      |
| सद्धः मञ्जारम्<br>सद्देशमनिद्धः स्वान्तम्      | 4    |                | ₹ <b>0</b>     |                        | त्रवारश्रुतिखन्तम्बद्धः<br>त्रवारश्रुतिखन्तम्बद्धः |      | 4              |                     | - ११                                    |
| सद्यमान्द्रस्थान्यम्<br>सदेत्र सोदमध्ये सु     | 4=+  | Ę              | 66             | C.t.                   | तक्रियोध यथा सर्गे                                 | T    | 8              |                     | # # <b>1</b>                            |
| सद्य सर्थकेंब्रेतत्                            | 9-1  | ٤              | 3              | 62                     | तञ्चनमस्य सक्तरो                                   | 87.1 | 8              | १३                  | \$28                                    |
| तद्य अञ्चलत्<br>सदेहदश्यरं निष्यम्             | 116  | ς.             | <b>२</b> २     | Ę.                     | तन्त्रमः जैयते पृजाः                               |      | 8              |                     | ाहर                                     |
| तब्रावकार तप्पन्<br>सदेवकारमध्ये कर्ष          | F1-  | 5<br>2         | 52.            | 34                     | तस्य प्रमानय सम्                                   | 112  | 8              |                     |                                         |
|                                                |      | . ₹            | -854<br>-      |                        | तन्मता च <b>विश्व</b> मित्रम्                      |      | 8              |                     | ् विके                                  |
| सदेवन्द्रगता वाला                              | 1.4  |                |                |                        |                                                    |      |                | i Mga               |                                         |
| तदेश क्रीसचे मूल                               | F10  |                |                | 110 <b>89</b> -)<br>44 | दन्मात्रणहेद्वितीयश्च                              |      |                |                     |                                         |

TRANS.

तमेशायं इस्टेकः

तकोश परस्याम्

अंद्राः अध्यः

ţ\$

13

क न्द्र १२

YE.

अंद्राः अध्या•् इस्टे॰

\$ \$ 100 **X**Q

१ १२ ७५

**ेट्रह्मस्ट**ः

ত পাত্ৰকালী কৰিব

तंपरारहरफले प्रातम्

स्योद्धिकासस्यः

| वनसर्वदर्शक भागम्                 | ··· ₹ ₹₹                                | . जन्म विस्तर्भा                | •••         | + 54 +4           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|
| तस्य बसलोकस                       | m 4 . \$⊕0                              | ्रह तयोहनागपदस्य                | ***         | १ ११ २            |
| सन्धरस्यु पृथिनीम्                | 8 \$d                                   | 🔋 🥫 तयोक्ष्य सम्बद्धीय भीषण म्  | 411         | S. S. 40          |
| तपस्तपस्यो सञ्ज्ञापश्री य         | मा १ ४                                  | ८१ । सस्यविकां विकडाम्          |             | e 20 4x           |
| गयसार्थात सुगयः                   | ··· 4 3 ·                               | २० तस्वस्करमर्गणीरः             | 14-         | A . SR . 68       |
| गमसा कर्षितोऽस्यदम्               | ૨ શ્ર                                   | ः विस्त्रमुद्धास्त्र            | ***         | 4 4 4             |
| सन्दर्भी सुनामधीय                 | ··· * * *                               | ्र-५ दश्र <u>मु</u> ण्येख्यम्   |             | च् कि क्ष         |
| नवस्याभिक्तान्सेडध                | -1- \$ \$\$'(3)                         | ः १ विवेपदेशसम्बद               | a fe de     | 8 84 80           |
| नवस्थित्वयसमाध्यीय                | ··· + 39                                | ४ रसाहुजीनस्तितिक्षू            | 466         | S 38 8            |
| तपर्ने क्यचर्यस                   | ∾ ६ २                                   | १६ तसम्बद्धसन्तः                | 448         | 8 86 0            |
| त्रपंक्षि सम् दर्शाद              | ··· ₹ ₹4.                               | ३६ तसम्बद्धाराजः                | 610         | 8 8% &            |
| तम् तम्रे गैः पुरुषस्यतिः         | ··· * \$8: -                            | १४४ तस्यद्धि सङ्ख्यः            | •••         | A 62 9            |
| त्मा खन्नायः दृष्ट च              | ··· ६ ३०ःः                              | <b>२४ वरग</b> ्रसम्             |             | A 85 C            |
| तम्बस्यक्षकं भन्ना                | و فر                                    | १२ तत्माद्भव्यक्षेण्यः          |             | ¥ 22 20           |
| समतीय महारेड्स                    | by 1000                                 | ं ५ वसादेतामहं स्पन्ना          | 865         | x 60 36           |
| रामाह बसिष्टोऽहिमन्द्रेष          | n R Missi                               | ः इं सस्मादिसण्यन्त्रभः         | 184         | 1 y \$ 60%        |
| रामालेका सर्वपादकानाः             | ··· ¥ {\$                               | १४९ - तस्त्रम सङ्ग्रहः          | 484         | 8 8 96            |
| त्रक्लोक्स्तरोत्र बस्याद्रः       | R 13                                    | १५० दस्कदससञ्ज्ञासन्            | ***         | Y Y 5             |
| रामार सम् नोविन्दः                | $r_{ij} = r_{ij}$ , $r_{ij} = r_{ij}$   | २२ तस्यद्धचंतः                  | ***         | 2 3               |
| तम्बद्धान्तमारतेपद                | <u>G</u>                                | २१ रामारक्षणिक्रमः              | 4 b =       | €9 33 £           |
| तन्त्रपायमञ्ज्ञातमन् <u> </u>     | \$ \$6000                               | ४० समादेत प्रवे नामन्           | 444         | 3 46 48           |
| वनुहुमनं सेगेन                    | → 3 (4)                                 | े १६                            |             | \$ \$€ <b>€</b> ४ |
| <u>स्तृप्रसन्त्रः रंगः</u>        | 3 10                                    | ३६ तस्मदभ्यपिकतन्               | •••         | 3 84 34           |
| रन्ष्यीतको स्थ्यम्                | Ę, Ę,                                   | ४५ तस्मारकामभक्षेत्रम्          | ***         | ३ १५ १२           |
| શ્વયુ: સંસ્થિ પ્રષ્ટન             | <b>ξ</b> ₹0.0                           | ् ११ - बस्मादुक्स्सेश्रमः       | 5.1 6       | ३ १३ ४१           |
| तपुरुपत्तिको सध्यः                | <b>ह</b> ं हुः≗ी                        | २७ वसात् सर्स बदेखाः            |             | 2 . 63 . 23       |
| तर्रोद्धेक्दि च कल्पान्ते         | ∾ ક્રે                                  | ६३ । तस्मात्स्वशक्त्या गलेन्द्र |             | ३ ११ १०१          |
| तमो नीही गहागोहः                  | 6 0                                     | ५ सम्मह्युक्तीसूर्य             | rs # 2-     | \$ 84 . 205       |
| तका कथिएतः सोऽपि                  | ··· > 38                                | ्र्५ तस्महर्विषम्बद्धम्         |             | \$ 88 00          |
| हया तिसेहितल्लाह                  | € <b>.</b>                              | ६३ अनासंद्रान्त्रवा             | -++         | 3 . 5 66          |
| स्या ज्यान ते देखम्               | 4 34                                    | २० तस्मान्द्रेयांस्यकेर्याः     |             | 3 . 84 . 60       |
| राजा सह सः चार्कानपतिः            | · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                 | 611         | .५ ३८ वड          |
| तया विस्त्रीकितदेण                | <b>t Q</b> (1)                          | १०६ तस्पास्त्रया अरश्रेष्ट      |             | ५ ३८ ४९           |
| तया ना रमतस्त्रस्य                | \$ . \$d                                |                                 | 814         | ६ ७ ३१            |
| अपनि व सर्वनेटत्                  | A 5                                     | १०१ टालाबेन इनिशक्त             | <b>p</b> cd | €. € 34           |
| तमा सैक्युकः                      | ··· 8 52                                | ं ५४ - तरगार्दांग सान्तिः       | p.14        | × 86, 10          |
| त्येवं सारिते तस्ति               | 3 94                                    | ७१ तस्वनुद्रसम्बन               | 1 12        | × 88 48           |
| स्यैदमुकः सभूतिः                  | ··· { ?4                                | १५ सरमात्सहरेकसङ्घरेकात्        | 114         | A . 86. NA        |
| हर्षेद्धमुक्तो देवेशः             | ··· \$ \$4.45                           |                                 | 814         | * 40 A            |
| त्येव देव्या श्रीव्यदाहम्         | ··· & \$5:0                             | ं २२                            | 721         | २ ८ ३६            |
| <b>त्रपं</b> र्विड्रस्त्रेरेत्रम् | 4 · 20                                  | १ वस्त्रं(वक्षक्रस्त्रापि       |             | A. 15 . 35        |
| तयोः सेव पृथामास                  | a. ≱. ⊚%.                               | ा ।<br>अस्तादव्यविसीमञ्जूष्यः   |             | A 5€. 6           |
| ുത്തിയത്നുണ്ടുമാം.                | are to the                              | . १७ व्यासन्तरिकार्यकारः        | 171         | W 1138 11 45      |

५ ९ ११ वस्ताद्यांप्यामास्याः

तस्मात्राजावितः धाँय

अशाः अध्याः <u> इस्त</u>ि

....60

**学** 图 电放射器 文

**第一个/056の時の意**覧

**"**在特色的特殊。

345

. ₹\$

23

भंदाः अच्याः ५त्येः

28 84

इस्तेकः

सम्प्राचीद्वन उदयनात्

तस्मादुस्य असामग्रह

तस्मात्परित्यकेष सम्

वस्पाद्धस्य विकेताला

तस्त्रस्थानेवृद्धार्थम्

| तस्यातस्यदेवः                       | 79.0    | x 35 &       | तस्त्रम् पुरुष्ठरेखो               | 44-    | $\Delta \beta = \Psi - g$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>उस्टर्भक</b> ः                   |         | ४ रह १५      | तत्वते द्वायपट्टलः                 | -44    | t omegrenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| त्तरमाधीरयनः .                      | P**9    | A . 44 0 56. | रहसम्रेज महायशे                    | 11-    | \$ 63 AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तसमायस्थात् राजेन्द्र               | • • • • | हे ११ ध      | तस्य आते तु भूतानि                 |        | \$ £3 R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| हस्मक्षेप मन्दिकादेनः               | 140     | 8 38. 59     | वसिन्धर्मपर निस्पन्                | 4      | 25 BE \$25.383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| रसासुन्येष्ठात्तः                   | .44     | ४ स्४ १५     | स्त्रीमकारके विकित्तरहरू साम्बर्   | ~ 4 11 | \$ 580 min 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तस्मादेवशृतिः                       | 114     | 8 88 B       | व <del>रिमान्यसन्ति</del> भनुष्यः  |        | 4 1155 <b>8</b> 55551 <b>30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्लास्योधार्थः                      | .,-     | x 38 86      | तस्मित्रनारे बस्युच्या             | ***    | 8 3 - 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सम्माकासूनः                         |         | क ४ ४%       | त्रस्मित्रक्षेश्वेश्वस्य सर्वरूपिः | ***    | 3 1/4 chtsp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तराहच् सन्तिहः                      | -14     | × 6 50       | ताँसस विहुते                       | 177    | X 1733 10 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नत्माद्यसन्तिक्षत्                  | *14     | ४ १ ३०       | त्रीस-बार्ट यशोदापि                | ***    | Name of the Participation of t |
| तस्याच दयः                          | F1F     | ¥ €. %4      | त्ररियवाराभरीतेथे                  | 140    | 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तस्यचन्दः                           |         | \$8. \$ Y    | तसिंहर्शसिंह्यु                    | 448    | 5 . 5 . 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| বাইছা বিক্তুম্প                     | 484     | 8 - 5 - 28   | सहित्रकारे समध्यक                  |        | 6 1000 000 000 000 000 000 000 000 000 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सस्यासः प्रसेनिकत्                  | 100     | X . 5 80     | तसी चापुजाय                        | b-y    | ४ ६४ : ३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सम्बादम्बन                          |         | 8 8 . 84     | तस्मै स्वमेन तन्या नरेन्द्र        | 410    | ******************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तम्ब्र <b>मण्</b> ह                 | 4.4     | x 36 x3      | तस्य पे जातमञ्जलः                  | ***    | \$550. <b>\$3</b> 0000.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| त्सर्व्यक्तिवः                      | 4.4     | 8 30 4       | तस्य शारमकादीका                    | 144    | १ :: १५: ः २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स्माच श्रेनकः                       |         | ४ २१ १६      | तस्य पुत्रास्तु प्रत्यारः          |        | \$ 75864779888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तस्मात्सुकरूः                       |         | ×            | तस्य प्रकाशमत्त्रम्                |        | 2 m/6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सम्पर्धिर्धान्त                     |         | ४ :२३ : २१   | तस्य पुत्रे महाभूमः                | 111    | १ १७ २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| रामद्वारेषु च पर                    | 127     | 4 . X 23     | अस तन्द्रभनायोगात्                 | 814    | \$ 195 <b>30</b> 950000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| বাদোক্তবৃথি কলাব:                   | 1.89    | 4 20 78      | तस्य रागेतस्रो देवः                |        | \$114. <b>3</b> 0,146,148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तस्महोधर्थनदरीसः                    | 1111    | 4 20 86      | रास्य पुत्रा प्रभृतुस्ते           | 444    | २ १ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सम्बद्धं मित्रिवनब्रदेखः            |         | 4 80 33:     | तस्य पुगो महत्वीर्थः               | 142    | २ १ ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ततादुर्गं ऋष्यमि                    | 616     | લ ૩૩         | तस्य बीमै प्रभवकः                  |        | र ६ ः २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तस्प्रद्वयदिसर्थस <u>ु</u>          |         | ષ ફક ફ્ર     | तस्य संस्परीनिर्युतः               | -,-    | 99. 19. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| राह्यासरेत ये योगी                  | ш.      | \$ 48 .85    | तस्य तहिमान्त्रमे दुरः             | P48    | २ १३ २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तस्त्राध विद्रञ्जन्ते कि विशेष्ट्रव |         | २ .१२ ४३     | वस्य दिख्यो निदाबो प्रमृत्         | *15    | 7 . 14 . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| THE PARKET HAVE THE                 |         | १८६२         | तस्य मण्डन्दरं होतन्               |        | \$ 5 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तहातावज्ञश्रक्त्रस्                 |         | ह ७ ७६       | तस्य दिव्यवश्चित्रयं स्थः          |        | \$ X 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| हस्माहपात्र्यं यहः                  | ***     | E 4 FO       | रुख रेखती नाम                      | 114    | ४ ९ ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सस्मान्याध्यक्तिकत्कात्मत्          | 121     | \$ 2 \$      | सस्य पुश्रदश्वप्रणानाः             |        | ४ असंस्कृतिसंस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तस्मात्रीत्रस्युत्यं नापर्यम्       | ***     | रं ८ ५७      | क्य च तनस्कारमञ्जाः                | ***    | 8 5 X\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तस्मन्द्रस्युवरस्यां वै             | 614     | 5 x 50       | सस्य मापुणस्य                      |        | 8 30008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तस्माद्दुःस्थात्मकं नारित           | 1       | 3 5 68       | उस्य च पूर्वाक्षेत्रद्वीहिशाः      |        | Windsoff Stay Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तस्यादहर्निशं विष्णुम्              |         | ર દ જ્ય      | तहा च पुत्रेविष्टितन्              |        | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| रास्त्रच सूक्ष्मीर्कवरोगनायम्       | 144     | १ १९. ७५     | वस वरहरूः                          | -,4    | × × 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तस्यव्यक्तेतं पुष्पेषु              | 217     | र १९० ४६     | उस पुश्रार्थ करनपुत्रम्            |        | ¥ 400 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Transfer of the second              |         |              | THE PERSON OF THE PERSON OF        |        | Gr. St. Hillson Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

· 13%

-スペー 7年 1

213

तस्य चन्द्रस्य स बृहस्पतेः

तस्य च पन्यन्तरः नुवः

१४०० १५ 🖟 देखे च असस्य

| दर्शकाः ःः                     | अंशोः अध्यक्ष इंटोन                   | क्सोबदः -                       | अवाः अय्याः इलेल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्सा व हर्यहरू                 | ୪ୁ <b>କ</b> ୍ଷ୍ୟକ୍ରୀ                  | रस्यापि स्वम्बन्ध्यः            | ··· (\$\psi_1\psi_2\psi_1\psi_2\psi_1\psi_2\psi_1\psi_2\psi_1\psi_2\psi_1\psi_2\psi_1\psi_2\psi_1\psi_2\psi_1\psi_2\psi_1\psi_2\psi_1\psi_2\psi_1\psi_1\psi_2\psi_1\psi_1\psi_2\psi_1\psi_1\psi_2\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1\psi_1 |
| तस्य इंड्यरेट्यः               | X 22 19                               | तस्यस्यवापिः                    | ··· 84 ~ 44/~~ 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तस्य च इस्तेवः                 |                                       | तस्त्राक्यमञ्जूतः .             | ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तस्य च पुषक्रतप्रधानीः         | **                                    | तस्यापि सस्यकः                  | ··· 8 :: 885: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तस्य च इतस्रकलम्               |                                       | तस्यार्जुने महाहितः             | ··· <b>દ્</b> ં કાર. <b>૨૬</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तस्य च दिलापुनीन               | ··· 80 4400004                        | तस्य विवाहे समाताः              | ··· 4.5076 3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| त्तस्य च विदेशं होते           | 8 Re 34                               | दसायाहुक आहुकी                  | 8 11/28 11 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| तुस्य च संत्रासितः             | ··· ४ ः १३ ः ११                       | तस्यापि कृतवर्माः               | ४(; . १४ · . २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तस्य खेळीळेळाः प्रभाषाः        | - V 1300134                           | तस्याश्च संपक्षी भड़ि           | ··· ጸ የጸ \$@                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तस्य च सारणहेदीनास्म्          | A 65 683                              | तस्यागरिरुद्धे जहे              | ·· ४ १५ · · ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तस्य च देवभाग                  | X 3X 301                              | तस्यामस्य वास्रो अशे            | 8 44 .X6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तस्य ऋखार्थणः                  | y 44 - 44                             | तसर्कार हेगों हेगस्पर्क         | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| तस्य संबरणः                    | X 28 : W                              | नस्मापि युतत्रतः                | 8. 140 11.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तस्य च शान्तनो स्पृ            | 'হ'় <u>২</u> ৩০০০ হৈছ                | तस्यापि मेथानिधः                | A :: 99 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तस्य च नन्दिवर्धनः             | ल के देश दि                           | तस्यापि नाम्बनियंचनश्लेकः       | x . 82 . 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तस्य च पुत्रः क्षेमधर्मा       | ··· 87 78300011                       | तस्यापि धृद्धिमाससमाध           | ··· & 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| त्तस्य महापद्यस्यानु           | R 48, 88                              | तस्यर्क्षमे देवासिद्यान्तत्     | <b>*</b> 200, <b>26</b> 00 - 4 <b>9</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तस्य पुत्रो भूमितः             | A . 38 386                            | सस्यायुकाः पुत्रः               | ·· 8 34 · 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| संस्थ च हुसाः                  | ·· × = - 44                           | तस्यपि बसाजनामा                 | ··· 8 58 · \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| त्रस्य चर्तस्यक इत्येव         | KO KOOK 66                            | तस्यापि क्षतीयाः                | ··· 8. · · · 5. 8. · · · · · 6. 6. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| तस्य पादपहारेण                 | 4 <b>\$</b>                           | तस्यास्यष्टी सुद्धाः            | ··· স <sub>ু</sub> স্থান বি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तस्य दुपंबलं भड्डला            | વ જ્ઞાાાકર                            | तस्थापि पुत्रो विन्दुसार        | ४ ३ <b>४ २९</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तस्य हेषितश्रद्धेन             | ·· <b>ધં શેર્લ</b> ાજા કે             | ट्साप्यशोकसर्दैनः               | ··· · 原《沙龙民 · · 香口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| क्ष्य कार्च नदा सा तु          | ٠٠٠ ٩ - ١٩٩٠ - ١٩                     | तस्खिप वृहद्रयनामः              | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तस्य मायावती                   | t -745                                | तत्वारि पुषः शानकर्णिः          | ··· * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>तस्य स्वरूपम</b> ्युग्भ     | ee 4/ 3/15/1 <b>/25</b>               | वस्यापि द्यान्त्रवर्त्तर्णस्तरः | A SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तस्य चारुन्बसक्तः              | E V X3                                | तुःबाध्यध्यक्षनं यज्ञः          | ··· ヨージック・丁葉な                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सस्य क्षित्रवास्तु थे ५ छ      | 3 - 8.∮. <del>3</del> 4               | तस्याच्येका ब्लंबा              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सस्याधिक्यस्यतः सर्गः          | <b>R</b> 1435                         | तस्यान्ष्यस्य विशास्त्रः        | ··· A A CONTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रास्याभिमानमुद्धिः च           | <b>१ : १२:</b> % . <b>१</b> ८         | तस्त्रवि सञ्जयोऽभूत्            | A . 4. 3.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सस्यार्द्धवानारत्रेपनुः        | ा <i>ार</i> ं चर्ंाः ३६               | तस्यान्यस्योगः                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सुर्वास्त्रमन्त्रसभाक्षे       | \$ \$ \@\$\$                          | तस्यपि चान्द्रे युक्ताधः        | Z S 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तस्वत्भपरदेहेषु                | ····································· | রয়েদি কুবহুদায়ঃ               | ω <b>૪</b> ° ⋯₹∴ <b>३९</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तस्यान्युतकलगयः                | % १० <b>१</b> ४                       | तस्यागिः विदृश्यः               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तस्याद्यं संदर्भया गर्भः       | ·· & 3 . 50                           | तस्यापि क्षेम्पस्ततः श          | ··· ૪′′ ₹\$\. \`\ <b>६</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तस्यापि भगवान्                 | ··· 3/- 1/8 1/- 60                    | तस्मार्थि रिपुद्धनः             | R \43 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तस्यात्मनः प्रमुखुकः           | & . & \$                              | तस्याञ्चातिमहाभीसम्             | ···· Spirite April 19 and A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तस्याणि कतस्य सम्बद्धाः भृतेतः | X 4                                   | तस्थामस्यामधस्युहः              | b 36 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तस्यकाके नीवमानः               | m ¥ ≒€™MR                             | तस्यापि रुविपणः पौत्रीम्        | can by the Marine C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तस्त्रप्याहिष्यमाणः            | ¥ #\\\                                | तस्यां च शिशुपालः               | 10 8 10 82 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तस्याध्यादुःश्वीमानम्          | Your Appeter of the                   | तस्यो च मच्च्यांत्री            | m Armania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| संस्थाप्य जनस्ततः              | 😮 20 <b>0</b> . 200 <b>%</b>          | इस्योशुमतो दिलीपः               | ··· A: ·· · · A . · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नस्याध्यक्कस्य                 | Sp : S: 18:                           | तस्यो चारोबधात्रहत्त्रसम्       | 8.00 B : 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तस्यप्रि वृश्यिप्रमुखम्        | ·· 8 88 100 700 7                     | संस्थे च पञ्चपुत्रस्            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                               | (0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>ग्रह्मेकाः</b>             | अंदर्भः अध्यक्षः । दत्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>अलोकाः</u>                 | সংস্থাঃ সংখ্যাৎ   বকাৎ     |
| तस्यां चासी इस्पनिष्ठिकसंशी   | ··· R 65. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तरकविगते व्योति               | en grit Agaza en gapa      |
| तस्यां चासी दशसुभन्           | R 18. 11. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | लरागयं भगवतः                  | 6 46 MARIE 6               |
| तस्य य धर्मानिकेन्द्र         | x (x - 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | त्रलख्डुस्य राजसङ्ख्यम्       | R 84 53                    |
| तस्याच नासलाम्                | & by all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तायक भगवाने आश्               | ४ १६ १५                    |
| तस्या च दलगरते सम             | 8 68 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तायस गुन्धरीएयनीचोम्ब्यला     | X € 5€                     |
| दस्यां च सन्तदेनादयः          | ··· Re 6200 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तांचर प्रहाणोऽजितके           | 10 A HOR 10 48             |
| रस्यों जहें से प्रश्नुसः      | ··· 4 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शायत्संस्थेरहोएतम्            | \$ 3273 Page 3.5           |
| तस्योतियाञ्चा एको             | ધ કુરું જ્યા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सामदासिलादा गाञ्छा            | १ ९ ७३ <sup>°</sup>        |
| तरंदे चान्यत्                 | A 5 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तावअन्द्रमा च निस्म           | á á rit                    |
| तस्यैव दक्षिण तस्तम्          | \$\$3\$8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सायदश्च स्थ-दने भन्नता        | ··· ४.८७१३८०७ <b>५६</b>    |
| तस्यतद्वरं बार                | ः १३०० ६२०० €८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | না ধার্মদাশত্র শরিণ্ডি        | ··· d 34500 de             |
| तस्यवयोऽनु गुजभुक्            | ማ ሪ ዓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तालुभायपि वैधास्ताम्          | ··· द्र ्द्रिक्षा १०       |
| तस्येय कल्पनाक्षेत्रम्        | E 6 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ताक्ष सर्वा चसुदेव॰           | R. SRing rings             |
| तस्यैकदारं पुत्रस्थाम्        | ··· A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तासामपत्यान्यभवन्             | ··· Sandan dag             |
| तस्यैता दानवाधिष्टाम्         | West 68-11-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तास्रो चायसस्यागुर्वशी        | ∾ ४ ६ ६८                   |
| तस्यैद्रतुर्णनिध्नात्         | e75 85 8 ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तास्य च स्विम्ब्लेसस्यभागः    | ४ १५ ३५                    |
| तस्योत्सङ्गे काञ्चामः         | · 4 82 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तामु चाष्टाबयुक्ति            | ··· 경 경영 국왕.               |
| सस्योगरि जल्बेयस्य            | \$ R - RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तास् छोणास्यशेषाञ्            | કં છી ફેલ્ક.               |
| तस्योदालसुः                   | ··· Asserting 1.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तासु देवास्तथादैत्याः         | ६ १५ ७८                    |
| तस्यौर्वा जातसम्मादिः         | % ∌ ≇∉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | त्तास्थिन कुक्याञ्चास्थः      | ··· 基金公司董老司公司董道            |
| तास यश्चेने कर गाम्           | 8 43 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ता च मार्गवः                  | A A 53                     |
| तासातिरमधीयः                  | - 8 A SOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ती अभिन्दिनी कन्याम्          | ४ १३ १२६                   |
| छतिय बहिः पवनेरितोऽपि         | \$ 100 km 100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तो च गान्दुस्यहरू             | & E. (2.1811.1.28)         |
| त्त्रानि च सद्भावाणि 🦠 💎      | A. 48. 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तां वाद्याकृतवर्गः            | X 83 87                    |
| रहतेत्राहं न <b>पर्दशाम</b> े | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ती चारः प्रसक्तम्             | ··· ४ ःहिंाः १८२४          |
| तान्द्रष्टुः बादवानाङ्        | ાપુંગ્રેક્કાંગ ફેર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वो चापृतस्त्राविणीम्          |                            |
| सन्दृष्टा जलनिकस्ताताः        | 8 8c ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तां चापदयन्                   | R & #5                     |
| तान्दुष्टा समस्ते विश्व       | ··· to state the state of the s | वो तुष्टुर्युर्मुदा युक्ताः   | \$ 6 606                   |
| सान्त्रिपार्थयस्य प्राह       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | के पिक दानुवरनोऽभूत्          | \$111 (\$\$\pi_12) (\$\$\$ |
| तान्वपि पष्टिः पुत्रः         | Kingkeriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | त्रे प्रकारवर्तामेयम्         | <i>१ः श</i> रुक् स्थान्स्  |
| तापश्चिमाधिकतम्               | 4 60 Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ता स्वत्वे रेवत्रभूषकन्यरम्   | ··· *                      |
| ताणिः प्रसन्नविसर्गिः         | ··· 4 43 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | त्रीशिष नद्दान् विज्ञाय       | १००१५००१                   |
| ताप्य चापलाशंकीरः             | R : R 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तो ६ सर्वनिव कंसः             | ··· ४ १५ जास <b>२७</b>     |
| क्षाच्या तहनगरम्मा कृतम्      | ··· A LA LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | शांधिक्छेद इरिः पादाान्       | ५ ०१२१० ः १७               |
| ताप्यो च गागगवाय              | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ताः कन्यास्त्रोस्त्रथा समान्  | ··· 4 44 34                |
| तामध्यते। उदिर्दुङ्           | <b>৸</b> াইট্য ্রে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ताः दिवस्ति सुद्र युक्तः      | ~                          |
| तामवेक्ष्य जनजासात्           | ५ ३४ . ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तिविश्वरिपे स्ट्रियः          | ··· 8 36 34                |
| रामस्यन् सं हसाञ              | ··· \$ \$ \$6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तिर्यनस्तेताम्तु मः प्रोत्कः  | \$12-67 PER 12 12 3 4      |
| ताभ्यस्थानसे देवाः            | <del>\$</del> . \$ \$\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तिर्वेद्वनुष्यदेवादिः<br>•    | 9(4) 18(4) (1) 1436        |
| तामसस्यानार/चैज ः             | ··· 4-1354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तिस्कार्योद्देवैर्युतान्<br>१ | 3 69 50<br>                |
| নাৰাহ ভাতিৰ কৃষ্ণা            | ··· a missen in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਜਤਾਲੂ ਵਿੱਚੀਪਿ        | ··· Shankahanga            |
| राम्मदायासम्बो मूर्धि         | \$ \$. £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तिष्ठतं मृत्येकदुत्<br>१      | ··· ३ १२ २४                |
| समालनः स शिरसः                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तिसः कोन्यत्सरस्यस्य          | ··· 8 80 80                |
| तामिस्तमनकामिस्तप्            | 1 -1 Engly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तीरनुचंद्रसं प्राप्य          | Sy dens Age gaste          |

|                               | 4.                                      | r.451                          |       |                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| श् <del>रुपेक</del> ्ड        | अंदाः अध्यः ः इस्पेः                    | <b>इत्सेक</b> ः                |       | <b>अंशाः आक्षाः</b> इस्रोप                |
| जुकोय परमधीरवा                | ஈ் ≨≎ த்த்                              | নৈন্দ্বিদা অহল:                | ***   | Y . 3 - \$4                               |
| तुम्यं दवासन्धिय              | \$ . \$                                 | तेनेतमञ्जषद्यीपवर्ता           |       | \$ 88 \$8                                 |
| नुसङ्गस्यास्य राज्येऽपि       | ···· 特別の代表のの表現                          | तेनेयं दूपिता सर्वा            | ***   | <b>L</b> and figure projects              |
| तुल्यवेपास्तु मतुजाः          | ··· \$0000 \$10,04\$                    | तेनेयं नहप्रवर्षेण             | 140   | २ ५ २७                                    |
| हुषाः कलाश्च सन्तो ये         | m 3 10 35                               | तेनेबोक पठेडेदम्               | ***   | 3 9 4                                     |
| तुष्टारुजस्त्रवीयस्           | ૧ ૫ ૧૪                                  | तेनेव च भगवता                  | ÷     | 8,000,000                                 |
| तुष्टल स पुनर्घीयम्           | ८ ०५ ५                                  | तेहँव चाप्रिकिधिना             | Acj   | 8 € €3                                    |
| तुष्टुवृनिहते सार्म्पन्       | ··· ५ १४ <b>१४</b>                      | वेदैव सुर्खानःश्रासः           | 461   | \$15% & hp 26                             |
| व्यक्तिकः प्रसादेन            | A 8 E8                                  | देनिय सह गलाञ्चप्              | 961   | ५ ३७ ६१                                   |
| त्नेरस्तीर्यं यसुधाम्         | 3 22 24                                 | तेष्ण्यन्येयां स्टब्सेयुः      | #11   | 3 36 99                                   |
| तृक्षेये चेकाना व्यासः        | 3 3 43                                  | ते प्रयूत्तं वयं निवाः         | ker   | ६ ६ १५                                    |
| वृत्रीचेऽप्यसरे ग्रह्म        | ३ १ १३                                  | ते ब्राह्मणा वेदबेदान्॰        | 6.6.1 | <b>४</b> ००,००,० स्टब्स                   |
| कृत्य कारते पुंतः             | ३ १८ २१                                 | तायोजनि जगगणकर्भः              | LUP   | <b>६</b> %/1908/00/00/06 <b>६६</b>        |
| कृतिकेषु निर्वकरेत्           | ÷ \$ \$4 ₹6                             | देण्यः स्वयः सुते              |       | \$ 1000xxx188                             |
| तृत्या लक्ष्माजनकारः          | सर १ ८ ३३                               | वेष्यः पूर्वतराष्ट             | 1.6.1 | ४ २४ १२६                                  |
| ते च यहुर्तनिकस्य             | मा ४ १३,७००,४७                          | ते बाह्यसारक खेन्द्रश          | - h i | 4 9 24                                    |
| ते च गोप पहल्दुद्वा           | •  ધ ધ રફ                               | वेषसमोह सत्त्वम्               | b La  | \$999 <b>\$4</b> 69 <b>\$\$</b> 6         |
| रे खिप सेन                    | ¥ ₹ ₹¢                                  | तपागिन्द्रश्च भविका            | Him   | 100 mg 70000 74                           |
| केंद्रस्य नाग्यकानम्          | 4 4 46                                  | देपासिन्द्रो महावीर्यः         | 448   | ancide encoat                             |
| सेन्द्रस्त्री धास्क्रमारोथे   | ·· ই গোলাইক্লাক্ট্র                     | तेषामुसादवार्थाय               | 444   | × 14 86                                   |
| रोज्यके मन्द्रके देखाः        |                                         | तेपामभाने सर्वेपाम्            | 448   | 等。所谓数1000 3 <b>2</b>                      |
| तेजोद्यश्चित्रर्थमहाक्योद्यः  | ··· ६ ५ ८५                              | तेपामभाषे मौर्याः              | 4.44  | x 4x 40                                   |
| ते तस्य गुक्तिःधाराः          | \$ 5168 51 CA                           | तेपायन्ते पृथिक्षिम्           | 410   | ह. दह दे                                  |
| ते तथैज ततसहरू:               | \$00 860 mg                             | तेपामपुर्व विक्वासिक्तः        | 4.4   | <b>%</b> (1)10 <b>%%</b> (1)1110 <b>%</b> |
| तेतु तद्रचनं शुत्वा           | ··· १ : १५%: : १६                       | संबद्ध्युटीर्भकेगःनःप्         | •     | १ (१) १३ (१) विश                          |
| तेन हरिण तत्प्रकृष्           | 44 300000000000000000000000000000000000 | तेकं वु सन्तरकान्ये            | 44.0  | \$150. <b>\$6</b> 1500. <b>\$</b> \$      |
| देत सहर्षयो युक्तः            | ··· ४ देह ६०६                           | ेचं भय्ये महाभाग               | ***   | १ ः १५ ः १४३                              |
| तेन सह यानकार्यः              | g ž 529                                 | देशं स्थलु सर्ज्य              | 466   | Representation to the                     |
| ইন ৰ জীৱনহামদুৰ:              | ··· Britistis its                       | देश वरापस्त्रध                 |       | <b>২ ২</b> ০০১ <b>৯ন</b>                  |
| देन स्वरूत यथा हेदः           | ··· ই একস্থিত আ <b>হ</b>                | तेयां गणधा देवलाम्             | * # F | 35 5 \$                                   |
| सेन प्रोक्तस्य नेकाण          | •••                                     | तेखं इंजगतदान्ह्यद             | -++   | \$17 (1011) \$1 (1) k (1)                 |
| ট্রনাহালভেষ্ট <sub>ক</sub> ন্ | \$ 300 \$00 0 30 \$0                    | तेषां कुरतस्यः राजसूलयः        | ***   | <b>જ</b> ⊌ <sub>200</sub> ∴ ે <b>९</b>    |
| केन कृद्धि पर्ध चीतः          | 3 :45: 38                               | तेयां च बद्धि की इक्लोकाणि     | •••   | X300000 - 34                              |
| तेन समिति न्योतिः             | ः २ ० ५६                                | तेयं च पृथ्यताः                | 985   | ¥ \$9 \$                                  |
| तेन भागवासाहको तत्            | ··· \$ \$\$ \$0                         | तेजं कृतदेकोन्देया             | 384   | 89.000                                    |
| तेन च क्रीवाधितेनाम्युना      | . m Strangfred Sp                       | तेलं च अधुप्रचारदेवम्          | éri   | क्षातालक्ष्म् स्टब्स्य स्टब्स्य           |
| तेन विक्षोपितकारियः           | ∾ ધ, ફે€ ૮                              | चेवां प्रयानः कान्यिस्याधिपतिः | 461   | A 66 RO                                   |
| तेन विप्र क्यां सर्वम्        | HE 模型的基礎 (1995) <b>有中</b>               | तेषां संबीधान् पृथतः           | *14   | A 2.1562 1993                             |
| तेनास्याः गर्भस्सप्तवर्षापि   | 144 Yan 184 <b>9</b> Francis <b>9.6</b> | तेषां च द्वीपराम पर्छन         |       | 8 2500 0 88                               |
| तेन्द्र <b>म्यसम्बद्धनम्</b>  | ··· 6 66 65                             | तेषां च बीजभूखनाम्             | *14   | A11.52.71.500                             |
| नेनाच्यातमित् सर्वम्          |                                         | तेयां मुनीनां भूयश             | FH    | 0 9 3                                     |
| तेनत्यातः कृष्णे अपि          | ··· State 591 constraints               | तेयां प्रयानभूताला             | 144   | \$ 501 <b>44</b> 500 5 <b>44</b>          |
| वेन्डहेन प्रशत्साल            | 33. \$\$ 3 ···                          | तेषु पुण्या सनस्यः             | 144   | ₹ . ४ ·९                                  |
| वेस्त्रविपत्ता तन             |                                         | तेषु यानवरेशेकः                |       | १. ध् ः४                                  |

इंटोकं:

से पाछन-यमापूर्व

अञ्चल अध्यक्त प्रस्के

56000

१ - ५० व्यक्तिया

अंदरः क्षाच्या । देली ।

A ... 540000 CC

प्रशास्त्र<u>ः</u>

तेपुत्सत्रषु केड्डिस्टाः

तं दृष्टेन महाभागम्

| क्रवेड्सअर्थे क्रअईस्टाः   |     | s 42                                     | य सञ्चलनमध्येत              |       | A 46. 10                 |
|----------------------------|-----|------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|
| तेष्ठहं मिन्नभाषेन         |     | \$ 000 \$ 000 \$ 3                       | त पिता मूर्श्यक्षमाय        | 151   | १ २० वर                  |
| ते समेल्य द्याधीनिम्       |     | १ ं१२०८० ६२                              | तं प्रकाः पृथिकानाथम्       | 155   | १ १३ ६६                  |
| ते सबें सबंदा भट्टे        |     | es Ty Ca                                 | तं चालं यादन संख्यम्        |       | ५ ११ वर                  |
| ते सर्थे सम्बर्धन्त        | F17 | १ ७ १                                    | तं त्रज्ञभूतमस्यानम्        | 100   | \$ . \$5 08              |
| ते सम्प्रयोगारको गस्य      | 814 | २ ८ ९६                                   | र्व भुत्तन्त्रस्ति। व्यक्तः | 126   | २ १५ १६                  |
| ते सुप्तप्रीतिबहुत्यः      |     | <b>१ ५ १३</b>                            | तं समुद्राश्च नद्यक्ष       | 400   | 4. 43 23                 |
| ते हिं दुष्टविञ्चालाः      |     | A 30 10 10 15 15 15                      | तं बन्दमानं भएगी            |       | ५ ३८००१३६                |
| तेजस्वनीन्द्रयाण्याहुर्दञः | m11 | \$ 2 XB                                  | तं विशुप्रदिशोगीलम्         |       | ષ છે જાહ                 |
| तरपेनेकान प्रत्याख्यातः    | *** | A 60 6R                                  | तं क्था अगृहर्गभंग          |       | \$ 340 EXX               |
| तैरप्यन्ये परे तैश्व       | 611 | \$1091 <b>%</b> \1010 <b>%\$4</b>        | तं शोधितसपुरं गीतम्         |       | ५ विकास                  |
| रीरनाःस्थरनचो ज्ली         | ••• | 4 7 86                                   | ते स्व प्राह महाभाग         | 999   | 8 : 84 88                |
| तैरस्थान्यांसम्बन्धम्यतेः  | HAI | × 50 55                                  | त्यक्ता साधि सनुसंन         |       | १ ५ ३४                   |
| तैरियं पुष्यियी सर्था      |     | ६ : ३२: कर १५                            | त्रयस्त्रिक्तसहस्र गि       | 177   | ३ १२ ा छ                 |
| तैलर्वडा प्रयाच्यम्        | ••• | 5 85 50                                  | प्रयोगकार्धे दण्डनीतिः      | 11-   | £ & C5                   |
| तैश्वस्थ्रमां सस्यभौगी     |     | \$*********                              | त्रयी समस्तवर्णाताम्        |       | ह १७ ह                   |
| रीक्ष सञ्चलकीर्यायभूतीः    | del | 8 9 4                                    | वयीधर्मसमृद्धर्गम्          | ,     | \$ 5% 5%                 |
| तिश्च विभिन्ना सम्पर्धः    | 4=- | ४ ः १५४ः ः ७३                            | त्रयोदशाईमञ्जू हु           |       | ₹ ८ ३८                   |
| तिकापि सामवेदोऽस्रो        |     | \$ 5 (5 () <b>\$</b> (4) () ( <b>8</b> ) | त्रयोदकी रुचिनीमा           | ***   | व व व्                   |
| तंश्रोतः पुरुकुसाय         | ••• | 6 . 5. 6                                 | अच्यारमें स्सल्यक्षतः ।     |       | 8 \$ 55                  |
| तेस्तु डादराक्षक्रमेः      |     | Employ & Committee                       | त्रस्थारसः यहदसे            | L     | \$ \$ \$ \tag{6}         |
| तैः पत्रिक्या वर्षम्       |     | ₹                                        | त्रसद्दरमुकल्लाभूतः         | -1-   | x 3 30                   |
| तीयानः स्था मही झला        | 187 | 8 8 6                                    | जातास्त्रक्षं स्वया गावः    |       | ५ १२ द                   |
| वी च मृत्यामुख्यातः        | 441 | X.3029, 00160                            | जबीर अभीति गोविन्दः         | 71-   | ५ १६ : ४                 |
| ती च दृष्ट्य भिकसद्भव्यः   | -66 | હ ₹છ ૨૬                                  | बिक्टुः शिद्यार्थीक         |       | र ∙२ ३७                  |
| ती हाह स च हे मुद्धिः      |     | ५ ३८ ३२                                  | जिमुणं सञ्चम <b>रोतिः</b>   |       | ६ २ २१                   |
| वी सनुस्पर्धापद्मनः        | ••• | 41. 248. 2000 28                         | हिनाभिपति उद्यारे           | -1.   | 5 Special                |
| तौ हत्या पसुदेवं य         |     | <b>५</b> व्यक्तिकार्                     | जिणाचिकेहस्तिक <b>युः</b>   |       | इ. १५ २                  |
| तं कारकरत्वनं नाम          | -de | ष् १ <b>२३</b> % ००० ५                   | विभिः क्षमेरिमोल्लोकान्     |       | 2 3 1183                 |
| तं च पिता शरहर             | *** | x \$2 \$5                                | त्रिरदः जीमना योध           |       | इ ११ २८                  |
| तं च स्थमनंकाभिल्मितः      |     | \$ 10\$\$\cdot\\$\$                      | विकिध्य भावना भूम           | 81 -  | ફ 'ક પ્રદે               |
| तं च भगवान्                |     | ଂ <b>ଝ</b> ଡ଼ମଣ" <b>ଶ୍</b> ୟର ନୁମଣ       | जिनि को अयमहक्षुत्रः        | 75.   | ६ ५०००च्छ                |
| तं च्यापतपसगयलोक्य         | ••• | <b>γ</b> υ ξο                            | विश्वासुरे हैरिस न्द्रः     |       | ष्ठ ३ ः स्प              |
| र्च छत्र पतितं दृक्षः      | 100 | ५ : ७ ६८                                 | विश्वते जरूपिश्चेष          | •••   | 5 Same 23.               |
| र्त तादुशनसंस्थरम्         | ••• | २ १३ %                                   | मीपि आदे पवित्रणि           |       | ३ १५ः <b>ः ५</b> २       |
| तं ताङ्कां महास्मानम्      |     | प १३ ५२                                  | जीपि लक्षाणि वयोगाम्        | •••   | A 22 56A                 |
| तं तुङ्कुकुतायपरोजवेदसः    | 406 | \$1;141 \$31,7036                        | त्रियतेषय भुतेस्            |       | २ ८ २५                   |
| र सुर्वाह महाभाग           |     | 6-77-0: 25 <b>7</b> 5                    | विश्वानी इतस्तु सम्पृष्टीः  | rı    | <b>৳ - ই</b> ং;া াইক     |
| र्य दहरी स्वीर्दूचन्       |     | प्राक्ष्यकारा १६                         | विशनपुर्व कथितम्            | i ari | ३ ८ ६९                   |
| तं दृष्टा साधके सर्गम्     |     | \$ & 6                                   | इताषुगसनः कालः              | 61.2  | ર જેવા દેવ               |
| त दृश्च से तदा देखाः       | -6- | १ ९ ६७                                   | र्रराज्यकुष्टिकस्यनपदान्    | 1111  | <i>ዩ ፍ</i> ሄ ፡ <i>६७</i> |
| तं दृशः सुपितं पुत्रम्     |     | \$ 34 <b>22</b> 00000                    | पैलोक्येश मते युक्तम्       | •••   | ध् ३० <b>७</b> १         |
| तं दृष्ट गुहमानानाम्       |     | 4. 36. 60                                | देखोक्यनाओं योज्यम्         | •••   | 名 - 多いの最も                |
| Sandy and Sandy            |     |                                          | S. S. Sam Day on an         |       |                          |

3 76

Ęξ

वैक्लेक्वं च जिलाबुहम्

अंद्रशाः अस्थाः । इस्यो

ু প্ৰায়া

अंदाः अध्याः । इस्रोन

| া ' <b>'(होडा</b> ः                 | अस्ति। अस्ति। इस्ते।                    | <b>इस्केरि</b>                | खद्माः अस्था <sup>ः</sup> १७५५               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| वैरक्षेक्य <b>यक्ष्मा</b> नास       | an g jagan aga                          | त्वाम्ब्राग्रच्य परे बद्ध     | 8 A 80                                       |
| ইন্ট্ৰেপ্য সিম্মেট্ড                | 8 6 \$3%                                | त्सामार्गाः शर्मं विष्यो      | nr \$5000600,006                             |
| पेलेक्स भिन्ने साने                 | <b>ફ</b> ાંડ્ર <b>ફર</b> ાંડ્ર <b>ે</b> | त्व्यमृते याद्वाक्षीते        |                                              |
| चेल्डेक्याब्रम्सी म्याप             | ·· १ ेत्रहाः १०१                        | त्यं कर्रा च विकतां च         | ५ ः २१ः ः २६                                 |
| त्रेलोक्यमे <i>तत्त्र</i> िवम्      | \$ Control of .48                       | ल कराः सर्वभूवानाम्           | ५(७०) <b>२ व</b> ा ५ <b>१००</b>              |
| प्रैक्टोमसमे <del>वत्तुज्ञकम्</del> | 9 10 15                                 | त्यं कर्ता सर्वभूदाराम्       | ··· 6.00 B                                   |
| बैक्टोन्स्मिस्टिन अस्त्व            | व्यवस्थानम् १५१                         | संबिनेक्षिकरः किनु            | ··· ह <i>े े</i> हुक् ः हे०इ                 |
| त्रेक्षंगवोस्त्यकस्त्रजन            | \$ 9 95                                 | तं च शुर्व्यवस्थुन्भादीन्     | <b>\</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\    |
| त्त्रक् पशुर्वसिका जिहा             | m togging of the                        | लं चारायोजिजा साम्बी          | হল হল্ডাড় <b>৬</b> ছ                        |
| त्यतो ज्ञायस्थितः                   | ··· (4):328°:338%                       | त्वे मरस्यं परसाधः            | ल ५ ७ ६२                                     |
| त्वते हि केइच्यवसम्                 | m 1 2 2                                 | त्यं पर्वेनियं यद शैलक        | 一 ず たらがましたのぎる。                               |
| त्वतः प्राच्येत्रय सानाने           | ন স্থানিক কিন্তু বিভাগ বি <b>ছি</b> ক   | ले प्रसाद प्रमहात्त्रम्       | ··· 6.00 6.00 02                             |
| सहरसादादिदमशेषभ्                    | Y ? Yoh                                 | र्ल सहा। प्रमुपतिरयंगा विधाती | ५ ः १८ ः ५६                                  |
| खल्ससदान्त्र्वेस्त्रेषु             | ··· \$ 500 (5) \$ 100 (5) \$            | ले भूतिः सप्तितः शानिः        | ··· A confidences                            |
| स्रातस्य द्वाच्या द्वातम्           | & 6 6                                   | र्ल महता सर्वरक्षकाताम्       | १ १ १२६                                      |
| खद्धुतं चास्य प्रदृश्य              | ··· 8: 183 1840                         | त्ये क्यात्ये वपद्वारः        | 1 4 35                                       |
| [ स्टब्स्सिययण होत्त्               | १९:३₹३                                  | त्वं राजा शिक्का चेयम्        | হ বৃহ প্ৰ                                    |
| स्यद्भूष <b>ारिमञ्</b> ञल           | · * 65 46                               | स्यं गुला सर्वास्मेकस्य       | or वृष्टिक्षित अविद्                         |
| समी कृतिक्यो पात्रा                 | · १ ः श्वार ात्रद                       | त्ये एक्व दिनशेष्ठ            | ··· ÷ १६ १¥                                  |
| जनवर्ष लदापार                       | ··· \$ 10.00 00 50                      | त्वं विश्वनामिर्भुतनस्य गोम   | ··· ५ १ ४३                                   |
| सन्द्रायाम् द्रमनसः                 | 4 53 RX                                 | हरं येद्धारकं स्वदङ्गानि      | ···· \$1.00 (1800 (1909))                    |
| त्वमञ्जूनन लक्षाः                   | aa 6000.300000%\$                       | स्र सिदिस्सी साधा साह्य       | \$ \$ £ ? \$                                 |
| ज्याच्या जनस्य                      | ··· Commenter                           | त्यं स्वाहः स्वं स्वया विद्या | ६ ३ २०                                       |
| स्वयस्यकनविदेश्यम्                  | to \$ 40                                | त्यां पत्तु दिशु थेकुण्यः     | ધ ધ રૂક્                                     |
| खमसः सर्वभूतानाम्                   | 4 90 48                                 | लो योगिनशिक्तयचि              | ··· 4 88 . 43                                |
| रामासीमाह्यः पूर्वम्                | \$ 100km Parks                          | त्वां हत्वा यसुधे व्यर्णः     | 30° 65° 5° ···                               |
| <del>অনুষ্ঠী মডিত</del> বৃদ্ধিঃ     | 3 115 1X                                | ₹.                            |                                              |
| लामेव जगतो नामिः                    |                                         | दक्षकोषाच तत्वल               | ··· t manage                                 |
| ल्यम विलोकिता सहाः                  | ··· द द ६३०                             | दर्कणकोषु दर्भेषु             | ··· \$ 16.50 and sh                          |
| ल्यारगुर्षृष्ट्य यूर्वम्            | \$ % . 83                               | दक्षिणायी दिशि तथ्य           | १ २२ १२                                      |
| लवा देशि परिलक्ष्म                  | ••• १ १०१ः।। सन्स्                      | दक्षिणे स्वयने चेथ            | ··· 5 8 20                                   |
| त्वयः वद्भवं दचन्                   | e 33 %                                  | दक्षिणेतरभूगर्दे              | 3 \$ 58                                      |
| श्राद्ध नायेन देवानाम्              | an the State of the                     | दक्षिणे दसमुख्यात्य           | ५ ५० ३९                                      |
| त्वया भूतेय घरणी त्रिभर्ति          | ৬           ব্লক্ষ্টাল্ড                | दक्षिणे भोतरं चैय             | ব্ াা সুনান্ধার                              |
| लईव परितमनो डेपाल्                  | t to th                                 | दक्षो एगीचित्रश्रेश           | १ ७ ३७                                       |
| सर्वेदेन हुता भीरन                  | 1, 84, 58                               | दत्तं प्रग्रहेतः चेतद्        | \$ 14.0 \$ (1.5 a) \$ 4.5 a                  |
| खयोबा शिल्का चेति                   | ३ १३ ६५                                 | दत्ताः पित्भयो यत्रापः        | <i>₩</i> 2 ₹₹%                               |
| ख्ययोकोऽये ग्लहस्तस्यम्             | 4 76 70                                 | दत्ती हि राषिकसार्थः          | ··· 4 4 \$                                   |
| ख्यांदि भगवान् विष्युः              | 6 3.663sr                               | दत्त्वा काम्योदयम्            | <b>\$</b> 10/4 <b>\$</b> \$.000 <b>\$</b> \$ |
| ज्यपंत्रां स्टब्सां है है           | ······································  | दला च विद्यक्तिस्यम्          | 33 35 E ···                                  |
| ल्लाण जमदश्चि                       | २ १७ १६                                 |                               | <b>8:</b> 1:0 <b>\$</b> 11:0 <b>6</b> 4      |
| लाय लाष्ट्रश्च बिस्जः               | ·· 🔰 :सर्वाहर्षः व्यक्ता <b>४</b> 🤄     | दत्त्वा च एक्षिण्डं सेभ्यः    |                                              |
| त्वईय तेशसातेन                      | ··· 5 2556.005f                         | दर्श च तुगस्यकान्             | m 4%/ <b>\\$0</b> /%/ <b>\\$</b>             |
| लागाना एच्या जगतन्त्रम्             | ··· ভানিকের নি <b>ধ</b> র               | ददर्श समझ्यानं प              | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |
|                                     |                                         |                               |                                              |

|                                 | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4344                           |                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>राजेकाः</b>                  | असः अध्यकि इस्त्रेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | इलेकः                          | शंबाः अध्याः एतमे           |
| ददर्श तब चैधोपी                 | ५ १८ ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दारितं मत्त्रकारो              | <b>L 20</b> 114/12          |
| रदर्श चारसम्बेडम्               | <b>*</b> *********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दःसम्पन्निर्देशाः तरुम्        | म २ <b>७</b> ००२⊣२८         |
| द्वार सयनादेशस्                 | ५ ફ્રેલ, દ્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दिग्दिन्तां दत्तभूमिम्         | \$ \$4 6                    |
| दर्दी गक्षमिलविवान्             | on franklicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दितिविनप्रपुता ये              | ··· 5 \$\$\:\\\$\$          |
| दर्श स दश प्रमीय                | \$500 p. 1. 100 p. 1 | दिहे: पुत्रो महायोदै:          | ··· \$ \$0 : 75.13          |
| रही च दि।शुपाराध                | ଳ ଅନୁସମ୍ବୈଶ୍ୱମ ଅବଶ୍ୱ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | दिम्बाससम्बद्धान्यः            | ··· 3 34:00 18              |
| दर्शे सामणे छ्याम्              | 1 58 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिस्याः पुत्रद्वयं जये         | ··· १ १५:ा१४०               |
| द्देशे य प्रमुख स               | ૫ ફ રેરે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दिन्छनि नहाने चेच्छरकः         | ··· \$ \$\$ \$\$            |
| च्यू सुन्ते मुनि गात्र          | <b>হ</b> ে ্ডাক্লেডার <b>স</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विकान्त्रसञ्ज्ञाः सूर्येण      | \$ . \$\$ \$00              |
| न्त्रन्थापि से तय               | საქარებები <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | देशदेद प्रहस्त्रालम्           | ··· ቒ ሪ ሄ€                  |
| दयानमस्ति वर्भ                  | 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दिने दिने करमले वै             | १ १२०% हिंद                 |
| द्रांश्रण्यकोदकशापि             | 10 - \$1111 <b>\$</b> , 1111 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दिस्रीपस्य भगीरथः              | X X 34                      |
| दशा यहैः सम्बद्धीः              | ·····································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | द्विस्त्रीपात् प्रचीपः         | ··· 8 46 33 35 ···          |
| दश्यसर्वसावदरिः                 | ৳ংশ্কে ্ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दिवसस्य इतिमध्ये               | ··· 5 5.2.2.56              |
| दन्ता गलानां कुलिशास्त्रीप्रुयः | · 7 (9 XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दिलस्पतिर्भक्षपीर्थः           | ··· 3 - 377034              |
| दणस्य पुत्रो सनस्रद्धाः         | 8 8 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दियसः को विना सूर्यम्          | <b>ų '9</b> ≥∴∴ <b>29</b>   |
| द्मिने धारिये गण                | … લ શહ વ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दिवनियो नु विगुले              | ··· 3 88 60%                |
| द्रश्वाचमसम्बद्धि               | m 2-570 - 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दिया स्वप्ने च स्कृत्यनी       | — <b>২ ন</b> িজ্ <b>ন্ত</b> |
| दवा समस्तभूतेषु                 | 8 4 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | डिवायुत्पद्धग <i>्</i> राम्    | <b>২</b> সংগ্ৰেশ            |
| दर्शनमञ्ज्यक्रयम्               | R. (R. 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विवादी रहता यो यह              | ३ ५ १११००४                  |
| श्रीति मानुषी मानः              | ધ, છ ૪૨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिवील चशुसासाम्                | 40 \$ 600 to \$             |
| द्या वाष्ट्री च सङ्ग्रमम्       | ५ २२ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिवोदासस्य युत्रो मिनायुः      | A &&c. (                    |
| दशस्यक्ष्म इ                    | \$ 107 <b>27</b> 100 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दिव्यनास्याच्याचा              | \$ \$47.5 <b>\$</b> 04      |
| दशयङ्गसहस्याणि                  | ··· Aries 6 \$2 10.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दिज्यज्ञानीपपत्रास्ते          | t <sub>4</sub> \$3 €        |
| द्शमो अहस्मवर्षिः               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दिरुपै वर्षसहस्रे तु           | २ १५ ८                      |
| दशदश्यमुद्धं वै                 | \$000 Second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्रव्यक्तमहत्रस्               | १ ३ ११                      |
| दञ्चसहस्रमेकेन्य्               | ? 4 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दिस्य हि रूपे तम वेदि नान्यः   | <b>५</b> - ३७%, <b>%,7८</b> |
| दशनर्पसङ्ख्याच                  | 5 "MARKETING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तिवि। दक्षिणपूर्वस्थाम्        | ··· \$ \$ 442 1296          |
| दक्षणंसहस्राणि                  | \$ ::\$X:::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दिवः श्रोत्तविश्वतिः गरुःस्यन् | १. १३ ६४                    |
| दशक्षतु प्रचेतेत्वः             | १ १५ ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिष्टपुत्रस्तुनाभागः           | A 3 546                     |
| दशानका <b>निः धनसम्बागस</b>     | ·- স্বাহ্যসূত্র ইউড                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दिएमा दिएयति                   | ४ १३. ६०                    |
| दश्रास्तर्पण पहुंच              | 5 & 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दी-क्षोकां परित्रकृत्          | 1 - 122m=144                |
| रक्षेत्रं एवसा                  | ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दीविग्हर् गास्त्री समः         | <b>j. 7</b> .5 % <b>19</b>  |
| दक्षमानं तु तैदिषिः             | ··· ६ व्येष्ट्रका अपूर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दीतिमस्यप्रपक्षाच्याः          | <b>५ ३२</b> ७५४५ <b>२</b>   |
| दहुमानस्वमस्त्रमः               | 1 332 3334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दोर्भसकेन देवेशम्              | ··· \$ \$\$ \$0 ···         |
| दातस्योऽनुदिनं स्टिक            | \$400 <b>\$\$</b> 000. <b>2</b> \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दोषां युर्ग विक्तः             | }                           |
| दारको जातीस एक ध्यम्            | K: 83 - 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दुगुरमा यष्यतार्थयः            | ··· १ १७०००६१               |
| व्यनमेव धर्महेतुः               | 8 38 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दुत्त्वा क्षित्यतामस्यात्      | १ १९ ११                     |
| द्यमानि द्वारिदेषस्य            | 351 TEST 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दुर्वतमेवद्रोबिन्द             | ··· ५ <i>३९४%</i> ३५३       |
| दाने दस संजेदेखन्               | ३ ८ २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दुर्जु है विनियतस्य            | ફ ફેઇ ફેઇ                   |
| दानं च द्वाच्छ्यं भी            | ३ ४ ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 - 4                          | ··· & 58                    |
| दामोद्धाओं नेविदः               | अङ्गाता विश्वकार विश<br>स्थितिक स्थितिक स्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यू <b>र्मश</b> न्त्रपद्धिम     | ··· a significant           |
| रामा भध्ये ततो सरह्या           | Kapadana na 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दुर्वसोतहितस्यनः               | ··· A felichens.            |
| Partition and the second second | 9 (1/2/2/2017/14/2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | ⊸ ક જુવા વ                  |

... १ ः ः १ स्या १२४ | पूर्णसाः राङ्करस्येताः

दायः पुत्रस्तयागीरिः

१ 'S' ' '₹'

|                                   |          | (8                                     | (69)                          |      |                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ं रुस्त्रेकाः                     | ঞ        | रहः अच्याः इलो                         | <del>पलोक्षः</del>            |      | अंशः अणाः इस्तेः                                                                                                           |
| दुर्विशेषमिदं वसुम्               |          | ५ ३२ २०                                | देवज्ञष्टिपतृभूताविन          | 186  | 等 《必须有》数8                                                                                                                  |
| दुर्नृता निट्वा दैल्याः           | 1.0      | भू कुला हो <b>के</b> जो राजन <b>१९</b> | देवपित्भृतक्ष                 |      | <b>3 84</b> 0 (m) <b>43</b>                                                                                                |
| दुष्टकालिय तिष्ठात                |          | karoktakare                            | देवर्षिपूजकरसम्बक्            |      | <b>३ १</b> ५च ∴≹३                                                                                                          |
| दुष्टानी बङ्गसनाद्याच्य           |          | 95-115-571                             | देवगोधनसम्बन्धिसस्य           |      | दे १२ः कार्                                                                                                                |
| दुष्टेञ्च वस्मान्यम               | • • • •  | ા કુ રહ                                | देवताभ्यर्चनं होनः            |      | ३ ९ २१                                                                                                                     |
| दुष्यनामकवर्ती .                  | era )    | 198 . 198                              | देवद्विजापुरुषो च             | 266  | 39 5 5                                                                                                                     |
| दुस्खत्रोपश्चमं नृजाम्            | 114 5    | e 88 94 :                              | देसर्वज्ञापतृद्धेष्टा         | 161  | ₹ <b>%</b> . /\$%                                                                                                          |
| दुहितुखे चास्य गङ्गाप्            | 3        | 8 (19) ·                               | देखतास्ययनं कृत्वा            |      | \$5. 88 8                                                                                                                  |
| दुः स्थान्येय सुस्तानीति          | 4-4 (    | 28 . 85                                | दिख्यिपितुगस्थवः              | ···  | 2 22                                                                                                                       |
| दुःकोटराः स्था। होते              | 5        | ક છ રૂપ                                | देवमानुबंगशादि॰               |      | <b>₹</b> - २२ 4२                                                                                                           |
| दुःसं मदेवीकश्ररीरखन्य            | }        | 185 - 185 o                            | देख प्रयन्नासिहर              | 444  | \$ 30 m 25                                                                                                                 |
| दुःपर्यक्त दुष्टभीरेख्            | 171 (    | t. a t \$t                             | देवदेव जगसाथ                  | nde  | \$                                                                                                                         |
| दुः अञ्चनक्षनं नृणाम्             | 8        | 6-88                                   | देवतिर्यह् <b>यनु</b> व्यक्ती |      | 2 6 24                                                                                                                     |
| दृतं च देशकायास                   | 121 (    | દ્ લેજ ૬.                              | टेवर्षिपार्थियानां च          | ***  | 2, 3                                                                                                                       |
| दूरतहीस्तु संगर्कः                |          | 1                                      | देवले देवदेहेऽगम्             |      | 6 6 640                                                                                                                    |
| दुखनप्टनंबन्ध                     | 1-1      | F 3.4 36                               | देसस्थरमधि                    |      | R 53 9                                                                                                                     |
| दूर्णयतनोदकमेव तीर्पहेतुः         | 151 B    | 78 XX                                  | देवासुरे हता ये तु            | *19  | 8 40 80                                                                                                                    |
| दूरे स्थितं महाभागम्              | :        | \$                                     | देवापिकांस एवारण्यम्          | 107  | 09 45 8                                                                                                                    |
| दुखेखांद <b>्ध</b> ः              | 144 3    | € \$ <b>¥</b> \$                       | देवापिः पौरको छन्।            | 400  | A 58 568                                                                                                                   |
| दुवा <del>श</del> कडाशकमिलाश      | }        | ર કે <i>પ્ર</i> ક                      | देवासुसमहायुद्धे              |      | ६ १२३ ३०                                                                                                                   |
| दृष्ट्रमाप्रे ततः स्थले           | 444      | 1 38 . 84                              | देवा देत्यासाधाः यक्षाः       | •••  | e 30 88                                                                                                                    |
| दुष्टमात्रक्ष देनासी              | ;        | \$ 23 22                               | देवादिनि:श्वासहतम्            |      | 3 86 86                                                                                                                    |
| दृष्टमात्रे च तस्मित्रपदाय        |          | ∉ ६६ ३६ ⋅                              | देयासुरमभूहाद्वम्             | ***  | \$ 60 6                                                                                                                    |
| पृष्टत्येहि पहारि                 |          | 8 8                                    | देवा भनुष्याः पदाको वर्षासि   | - 84 | \$ 88, WE                                                                                                                  |
| दृष्टले धननन्                     | i        | 484                                    | देनासुबस्तय मधाः              | -14  | \$ \$\$ 3%                                                                                                                 |
| शृह्य य स जगदूराः                 | 1        | 6                                      | देशहीने रागा सृष्टिः          | 101  | \$ 1 \$ TOTAL                                                                                                              |
| दोहा निदार्थ संबद्धः              | 100 1    | ₹ \$                                   | देवा तक्षासूरः सिद्धाः        |      | \$ \$4. 60                                                                                                                 |
| द्वारा ममस्याद्वाचितमेकम्         | *** }    | ४ २४ १३५                               | <b>ડેવા મનુષ્યાઃ પરાસઃ</b>    | ***  | 8 86. 10. 20                                                                                                               |
| द्वाहा गरमीज <del>गस</del> ः स्तः |          | १ १८ १३                                | देवान पत्र सहित्ध्यम्         |      | ¥ ***** ¥                                                                                                                  |
| इष्ट्रा कलिङ्गराजन्तम्            | ;        | 4 55 60                                | देवान मेकमेक वा               | -11  | <b>३. १५ १५</b>                                                                                                            |
| इंद्वी बलस्य निर्माणम्            | 476      | ್ಷ್ಮಿಕ್ಷಡ್ಪ್ಲ <b>ಿಗೆ</b>               | देवानः दाक्यनः च              |      | e 24 64                                                                                                                    |
| देवदर्शस्य क्षिण्यास्तु           | [        | १६ रे                                  | देवासुरसंग्रामन्              | 114  | R 6 3 4                                                                                                                    |
| देवतियंस्मभुष्येषु                | (        | ं इक् क्षेत्र                          | देवाः स्वर्गं परित्यञ्च       |      | \$ 50 4                                                                                                                    |
| देखदेख जगञ्जध                     | 4        | ર ફેર્ફ ડે.                            | ेविकायासाद जीर                |      | $\boldsymbol{\mathcal{S}}_{i} = \boldsymbol{\mathcal{S}}_{\boldsymbol{\mathcal{S}}_{i+(i+1)}(i)} \boldsymbol{\mathcal{E}}$ |
| देवसको पर्वानन्द                  | 6        | . वृद्                                 | देवी जाम्बबर्तः चःपि          |      | 6 5% X                                                                                                                     |
| देवस्त्रको मुख्येप्रका            | 171 (    | 「 ☆ ***                                | देवीवैं शप्यते देव            | • 14 | A . 30                                                                                                                     |
| देवसिद्धासुयदीनाम्                | 4        | , ३९ ५                                 | देवेश पहितो वासुः             |      | ध् ३० १६                                                                                                                   |
| देखरनेकार्गात प्राप्तः            |          | Asim LAS                               | देशेल छन्दितो इसी             |      | 8 4 84                                                                                                                     |
| देवकस्य सुतौ पूर्वम्              | ··· (    | 6 8 W                                  | देवो वा दानवो या स्वन्        |      | ५ १३ ८८                                                                                                                    |
| देवभृति तु शुक्रर जाउम्           |          | ं २४ ३५                                | देवी भावभिभावारी              |      | 2 6 84                                                                                                                     |
| देवपन्यसम्बद्धिः सुरः             | <b>`</b> | Single Sign                            | देशनुस्य सहस्रक               |      | \$                                                                                                                         |
| देवळनुभदेवः सहदेखः                | e17 *)   | tan Kasa saki                          | देतेचाः सक्तर्रंत शैक्षः      |      | १ १९ ५८                                                                                                                    |
| देववानुगरेवश                      | e17 7    | \$ 1.58 60                             | देखगुष्ट विशे दसम्            | . 14 | 2 26                                                                                                                       |
| देवधनुमदेवस                       | 117 (    | 1175A. 138.                            | दैत्यदानवकन्याभिः             |      | ခု က်ကရောက်ကို မ                                                                                                           |

₹6

×

 $\xi^{(p)}$ 

१२

ŧ

4

Ę

દ્ધ

واغ

ğ

Ę

4

Ų.

36

38

Ę\$

毒毒

78

3

6

10

13

큮

6

Ķ

鶽

ţŖ

lg.

24

lą,

ŧ

₹₹

۱ş.

¥

¥

ŧ

۴

₹

X

ų

¥

٧

ą

ą

ų

₹

٩

ζ

8

愎

इंटर्नेकाः

टेन्सेन्ड डीपिली सहिः

दौर्वल्यमेयावृतिहेतुः

देष्ट्रियदशृद्धिय शैय

द्युतिमत्तं च राजानम्

द्रव्यनाहो तथोत्पत्ती

द्रव्यावयवनिर्दृतय्

हुमक्षयमधी दृष्टा

हुह्योस्तु तनयो बधुः

द्वापरे द्वापरे विष्णुः

द्वापर प्रथम व्यक्तः

द्वारको च मया त्यक्ताम

द्वारवत्वा विनिष्कान्ताः

द्वसवत्यां स्थिते कृष्णे

द्वसकामासी जगस्तु

द्विजन्भूभ्ययेथैयः

द्विज्ञातसंश्रितं कर्म

द्विजास भोजकामास्

द्विन्द्वयं विष्णुसंज्ञस्य

द्वितीयस्य पराद्वीस्य

द्वितर्वेद्योऽपि प्रतिक्रियाम्

द्विपग्रद्धांत्मकः कालः

द्वियादे पृष्ठपुन्छाद्धे

द्वियष्टिवर्षाण्येतम्

हे चैव बहुपुत्राय

हे अहाणी बेदितच्ये

हे रूपे ब्रह्मणसास्य

हे रुक्षे बोतरे बहुन्

हे विद्ये लमनासाय

हे के जिसे बेदितको

द्वे ब्रह्मणी त्वणीयोऽतिः

है कोटी तु बनो लोक:

द्वारवरमां क पातोऽसी

द्धिजमीवस्य तु यद्योतसम्बन्धः

ब्रादशकर्षिक्यामनाबृष्ट्याम्

देष्ट्राप्रविन्यस्तथशेषयेतत्

द्याबाप्यिक्योरतुरुप्रभाव

देष्ट्रा विशीणी मणयः सुद्धित

द्रक्ष्यामि तेवामिति चेट्यस्तिम्

इलाकाः

(884)

| And the second      |
|---------------------|
| धनधान्यद्विमनुष्यम् |
|                     |
| धनानामधिषः सोऽमृत्  |
| - h                 |

धन्यासी पार्थ ये कृष्णग्

धरित्रीपालनेतैव

धर्मञ्जश कृतज्ञश

धर्मवर्थं च कामं च

धर्मस्य पुत्रो इकिणः

धर्मधुत्राद्या स्तिष्टन्ति

धर्मध्वजो वै जनकः

धर्महानिर्म तेष्ठति

धर्माय त्यज्यते किञ्

द्यमस्मिमं न सन्देहः

धर्मार्थकामै: कि तस्य

धर्पार्थकायमोक्षाश्च

धर्मात्मनि महाधाने

धर्षे मनश्च ते भद्र

धर्मोत्कर्यमतीयात्र

धर्मो विमुक्तेरहेरियम्

घर्माक्ष ब्राह्मणादीनाम्

घाता क्रतुस्थला चैव

भाता प्रजापतिः सकः

धाराभरतिमार्चाभः

धिक्ला यस्त्रमेव

भूतेपापा दिखा चैव

<u> घृतव्रतात्सत्यकर्माः</u>

धृतकेतुदीप्तिकेतुः

धृते गोवधीन शैले

धृष्टकेतोईर्यक्षः

धृष्टस्यापि घाष्ट्रकम्

चेनुकोऽयं मया क्षिप्तः

भ्यायन्कृते फ्लन्यज्ञैः

ध्यम चैदालनो भूप

धुबस्य करनो चेयम्

प्रुवमूर्यात्तरे यस

धुवप्रहादवस्तिम्

धोमान्हीमान्खमायुतः

धृतराष्ट्रोऽपि ग्डन्स्याम्

धर्गाता सत्यशीर्यादिः

धर्पायैतद्धर्माय

| Ma |  |
|----|--|
|    |  |
|    |  |

अंदाः अध्यक्ष ३त्से॰

ţć

Ġ

ŧŖ.

BB

૧4

6

Ę

¥

ęΨ

49

86

ą٥

3.5

ąų,

15

28

₹

28

Ŷ

表口

12

3

ţą.

१२

8

₹o

86

₹

88

Ż

4

£9

₹

84

99

lg.

ę

ч

Q.

₹

Ŷ

į

Ę

ţ

₹

4

Ę

\$

3

ş.

Ę

34

34

ĘŖ

tE.

453

202

lg.

56

219

63

۲,

্বড়

35

१५६

88

7/5

26

Ę

ŧø

4

ξŠ

28

₹ų

Хŝ

25

₹६

44

ξ

¥

२७

28

ţIJ

₹€

200

39

3

808

| of a market and a market |     |    | 7 7              |     |                       |     |                  |                                |     |
|--------------------------|-----|----|------------------|-----|-----------------------|-----|------------------|--------------------------------|-----|
| दैत्येन्द्रसूटोपहतम्     | 14- | ę  | 74               | १५४ | धनधान्यद्विनतुष्यम्   |     | K                | $\hat{\mathcal{S}}\mathcal{R}$ | 170 |
| दैत्वेश्वर न कोपस्य      |     | Ł  | ₹ <sup>1</sup> 3 | 36  | धनानामधिपः सोऽपृत्    |     | ŧ                | ∮!з                            | A   |
| दैत्येश्वरस्य यथापासितः  |     | ×  | 19 day           | ĸ   | <u>धनुर्महमहायोगः</u> |     | $\xi_{\xi_{i}}.$ | 14                             | 6   |
| दैत्यः पञ्चजनो नाम       |     | 44 | 35               | સ્હ | धनुर्महो ममाप्यत्र    | 707 | Seg.             | 44                             | 14  |
| टोसहेत्रनदोषांक्ष        |     | 3  | 12               | 160 | फ-बन्तरिस्त दीर्घतपसः | 125 | 8                | d                              | 6   |

Čď

qξ

٧o

રેઇ

라

88

886

48

Ų.

٩

1,

₹₹

4

११

38

Ą

Ę

रे≎

20

XZ

23

₹₹

18

68

34

RA

18/0

24

ito.

43

80%

28

विष

إبالا

۱g.

दुध

Ė, G

नदीनदतराकेषु

असाः अध्याः इस्त्रेः

--- **B**uller, \$46, 31**-55** 

अंदाः अध्याः एलोः

... β∂iβ\$\$∷்∋\$¢

दर्शकाः 🕟

न को क्यों महाभाग

**स्ट्र**स्थी भगवान् -

पुरामेकाक्षर यस

| Barnes and a series             | March Control of the Parish            | Addition or and              | A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धुषाविद्वर्षि च भव्यः च         | ··· \$5,50\$\$\$575.00                 | नदीपेशिय से तत               | ··· feeliganieda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पुरादुक्तं भइत्यंकः             | ··· २ ७. १२                            | न दुर्श दुरम्बन्दो स         | € ₹o ₹c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ध्यनयस्यकुत्रभनाङ्ग             | ··· 4 83 38                            | न प्रदर्शन यतस्तेभ्यः        | 2 (10)(\$)(1) (1/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                               | <b>ਜ</b> *                             | नवो स्दाः समुद्राक्ष         | ··· १ ११ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नकरोठनं लेगाइम्                 | ६ ६ १७                                 | नद्यः समुद्रः िसयः           | ··· 4 11 \$6 11 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| न अरुपनामृतेऽर्थस्य             | ··· 4 86 . 48                          | न ह्यस्य-भाषस्थाः            | ··· पुर्वातिक २०० हेड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| न <b>कुर्य इ</b> त्तसक्ष्यम्    | 3) - <b>१२</b> (१३) <b>१</b>           | म नून कार्तकीर्यस्य          | ··· ¥ 88 ' 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| न कुल्मिवाइने नेत               | ··· ३ ११ ८६                            | नन्दगो छह्यै गोपाः           | ··· ५ २०  ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स्कृतिक पना स्वातम्             | m i 0 18                               | =दर्गापमुका गोपः             | - ५ १८ न्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| न कुट सस्यगध्ये वा              | 300 (qq/2000 <b>qq</b>                 | मन्दर्गापरलुदुबुद्धिः        | HAR THE PROPERTY SERVICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| न केश हो जात गग प्रजानसम्       | ··· 5 50 58                            | न्डगोपस्य बन्नमम्            | an it jegote jarque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नफेनले पद्दर्य सनिष्युः         | ALC: \$100 \$30,00 ,78                 | स्टक्ष्पम् क्षेपाञ्च         | ··· ५ ७. २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| न केवले रवे: प्रतिः             | ··· २   ११% १२                         | न-दर्भाषोऽपि निश्चेष्टः      | en in the state of the second |
| न केखले हिन्दश्रेष              | म्बर्ग <b>वृ</b> द्धार्थकार <b>्यक</b> | निदन्त संस्गृतीतासम्         | ५०० वृक्ष्यो २२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| न <u>राजस्य</u> नुन्दित्रप्रम्  | \$1-17 <b>26</b> 1500 <b>26</b>        | नन्दोसन्दक्षकाताः            | & \$€ 5\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नस्यप्रकृतिङ सु                 | मा ३ १४ <b>६</b>                       | नक्तेजी गृह्यत्ये पापः       | ··· 나를 하는 사람                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नक्षत्रवहिष्याणाम्              | 1 100 9 800 100 E                      | नन्दं च दीनमस्पर्धम्         | m. 622.7 634. 1384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नव्यस्थि चौपपलम्                |                                        | न पप्तत गुरुषोत्तम्          | ··· ? <b>?</b> ) 3 <b>?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| रसाङ्कुरविनिर्धितः ।            | en by the complete                     | न ऋषितं स्वयः कस्पन्         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| नगरस्य वहिः सोऽय                | <b>२</b> ०० <b>१६</b> ) २०० <b>२</b>   | न प्रोटिशेड्बरेशु            | B - S - X - X - X - X - X - X - X - X - X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नुप्रस्वरूपकेषञ्जन              | \$ 60 A                                | न क्यन्सम्बरे स्थैर्यम्      | ··· पुरुष्यासुर व्यक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नामें पर्यक्षिये भैत            | ३ १२ १२                                | न बहा नेन्द्रश्यक्ति         | ··· 4 80 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| न प्रवरस्कता शतमाम्             | *** <b>3</b> 7 (1.5%)(1.55.54)         | नम्बरिश्तसीऽप्युक्तस्य केवाः | → ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| न <b>गर्मक्षद्रम्योजिन्</b> तिः | ··· R 5.8 60                           | नभरकेरन्द्र भुषः पहुन्       | 4 30 3x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| न चलकी निजवर्णभर्मती यः         | <b>3</b>                               | न विश्वे विश्विधैः ससैः      | १ १५ १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| न व्यन्धैनीयते श्रीकृत्         | 12 July 1800 11 Col                    | न्मले शरहरूकम्               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| न चारा एका प्रमार               | ··· Romania                            | नयस्ते सर्वछेकानाम्          | w \$ 4 \$40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| न चाणि सर्गसंस्यः               | HE GOODSON                             | न <del>मन्</del> तादिकृतं शत | ··· 6 Stdings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| न वित्त्यं नवतः जिक्कित्        | \$100 \$100 C                          | नमले पुन्दर्भशस              | … ધ ३૦ €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| न चित्तपति को राज्यम्           | 1 ( 140 ( X)                           | नमस्ते पुष्परोकाक्ष          | 44 6 3266 33 ER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ते ज़रते कामः विद्यागिताम्      | ··· * \$0 33                           | ननस्ते पुण्डरीकाश्च          | ··· 6 3.33.83.344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| न राष्ट्रस्थं चादयानाम्         | ··· क्षान्यस्थिति                      | नमस्त्रसे नमस्त्रसे          | ६ १६ ७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| न लोजेगयुका दावयम्              | ··· & grade stack                      | नमस्कृतव्यमिक्तय             | ··· 6 10.55 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न ताइयति से स्ति                | ··· \$                                 | नमस्स्रविदे द्वाराय          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नताः स्म सर्पयनसाम्             | 6 EE 62 FORES 49                       | नमस्रो गरमहस्राय             | ··· ५ ३० २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नशुसा कम्बद्ध देवी              | 44 \$11.1 <b>24</b> 11.1164            | नम्बद्धिः सर्वे सर्वेश्तम्   | ··· \$ 20 80 - 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| न तु स गस्तिकनदिनिधन            | ··· ४ १५ ८                             | न मापर्धिन चैयोकत्           | ap 25 5 ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| न सेंबू वर्षते देवः             |                                        | न ने जाम्बबरी तादुक्         | ب در کوه عفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| র ন সম্প্রীমর হলেন              | \$0.000 \$1.04 <b>\$</b> \$            | न भेड़ील बिर्त न धन च चन्छन् | 34004A 50-340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| न स्वक्ष्यति हरे: पक्षम्        | ••• १ १७ ५२                            | ननो नगरतेञ्स् सहस्रमृत्यः    | <b>ધ ર પ</b> ધ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न इसी केरोध्यहं भस्य            |                                        | नमो ब्रह्मण्यदेशस्य          | ua <b>१</b> ६०० <b>१५</b> ०० <b>६५</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

न्द्रेक्ट्रस्थयमीय ः

--- + Territoria

सर्वे क्षेत्रकार्यकार्थक्या । सर्वे 58

\$40

इस्मेक्तः ः

न सेहे देवकी ब्रहुम्

न स्थूलं न च सुक्ष्मं यत्

अस्तिः सर्वाः इस्के

२ १६ १६

- 6.... ei≨

1

अंशतः अध्यक्षः (२लो॰

Ź

इंट्रोक्तः 💎

नम्बे ननीऽविशेषस्थ्रम्

**उमे** अप्रयोगगृहस्य

न समर्थः सुरस्तोत्म्

न सन्ति यत्र सर्वेश

|                                |                  |                                                  | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |       |                                     |     |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
| रमोऽस्तु विकासे तसी            | ··· 10 121       | <b>33</b> 37 0023                                | न स्त्रवाप्र खरेत्रहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 498   | 3 · . 64 ·                          | 23  |
| स्मेच सुरस्कारा                | ··· 2037         | 3 1 1 1 2 <b>2 2 1</b>                           | न सेदो न च दौर्गभ्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***   | 5 5.                                | ₹₹  |
| नमः सन्तिने सूर्यान            | 3                | ५ २४                                             | न हत्तस्या महाभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440   | t.                                  | 20  |
| न एकः सम्बर्धन्त               | 8                | ६ २७                                             | न दि काडिकापवता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Activity 68 and 2                   | 24  |
| न सङ्ख्ये न देशिव्यम्          | ŧ                | \$5 **                                           | न हि पूर्वविसर्ग व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 448   |                                     | 63  |
| न प्रश्नेनं च दैरोन्द्रीः      | un Lenis         | \$6.0 CP                                         | न हि करेत्रहरूं का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | १. <b>. र</b> स्                    | 25  |
| भागस्य अन्यने याता             | ··· tij          | o 49                                             | न हि पालनतामध्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***   | १ २२                                | 23  |
| त यत्र नाथ विश्वकी             |                  | \$6000 H\$                                       | महुगक्षत्रं पुरस्थानिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | x 5.                                |     |
| न याच्या क्षत्रवस्थाम्         |                  | MARKET SE                                        | न इन्द्रल्थक्य वरष्टरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 8 . 83                              | ण्ड |
| नरनेयु समस्तेषु                | 3.00 kg.         | in the second                                    | न कारकादा नमसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 448   | \$ 500 <b>\$2</b> 0 100             | 13% |
| नस्य सङ्गीतसम्बद्धाः           |                  | <b>१९</b> . २२                                   | न द्वादिष स्थातास्त्रस्य यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 8 . 5 :                             | 43  |
| नरमस्यासुरस्य                  | III); 2          | allen og .                                       | न इपेताद्गान्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | $\mathbf{Y}_{+}$ , $\mathbf{Q}_{-}$ | 14  |
| नरके यानि गुःस्त्रानि          |                  | 1977, <b>48</b>                                  | नाकारणस्थारंगतास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••   |                                     | 42  |
| नरिकाराधांसि                   | ·                | 4 49.                                            | नागरीजीवितां मध्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4=1   | 4- 20 -                             | 75  |
| नरकेन्द्रसः तसमृत्             | <b>N</b> (0,13)  | २९ः ः २० .                                       | नागडीयसाचा स्तैन्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***   | <b>?</b> 3                          | 10  |
| नव्हें कमें से सेपाइ           | Ę                | ५ ३३                                             | नागकीय्युन्हे यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***   | 3 6                                 | 80  |
| नप्रदेशका करानः                |                  | १६ ६                                             | नागसन्बंध स्वासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***   | ધ્ જા                               | 16  |
| नरेन्द्र स्मर्यकृत्यालाः       | 3                | 86 CO                                            | नामिर्द्शित नैवायम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***   | 8 28                                | 6.8 |
| नरेन्द्र कस्मात्               | ¥                | \$ 62                                            | नारिका सु प्रमाणेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464   | ६ ३                                 | 4   |
| न रेबेडसरितशन्त्रः             | , <b>B</b> etigg | gestate (                                        | दाहिकाभ्यासम्बद्धारमञ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107   |                                     | 11. |
| भरः स्वातिः केतुस्यः           | ş                | <b>ર</b>                                         | चतिकानुमले ब्रह्मन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>i,</b> 0.( <b>3.6</b> /198       |     |
| नगेडाबै नमः                    | 411 ¥            | \$0.000                                          | स्तिद्धे अवस्थितं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>3</b> 79-26 <b>3</b> 7-76        | 50  |
| न स्टब्द का वेरीय              | ··· 18.1         | <b>₹4</b> 000 ₹                                  | <b>ऋ</b> दिसंस्थलकी याच्छु०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Bille (terita)                      | (2) |
| न वयं वृक्षिकत्तेः             |                  | र्काः व्हर                                       | नाविदीर्थ मानेद्रस्थम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 448   | 370-107-0                           | 32  |
| नवदोजनसाहसः                    | ··· 3            | <b>्व</b> ५                                      | गतिशनवहा यस्मिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | \$ . to :                           | 25  |
| नवस्तरोष्ट्रमावास्यः           | <b>3</b> 57. 3   | \$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         | न्यतिक्षेद्रीय महता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | growing to                          | 39  |
| न्द्रवर्षे तु मेत्रेय          |                  | 3 7 70                                           | नाम प्रसर्वा प्रस्थार्ख्यातम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Y to -                              | 3.5 |
| नवसाहरूपेवैञ्चम्               |                  | क व्यक्ति                                        | गान स्वेयं साया सर्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FFE   | <b>K</b> propo <b>is</b> oper       | 155 |
| नव अस्त्रण इस्सेट              |                  | <b>3</b> - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 | न्हथ प्रेडनसङ्ग्रसेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | apa . | Post (20)                           | 35  |
| नक्सो दशस्त्रिकीः              |                  | ेर् <sub>ट्र</sub> ्रे इंट्रेक                   | नदरिया सन्यसमाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | \$ -38 8                            |     |
| न रायमन्द्रश्च विद्यामः        |                  | 2000                                             | न सूची नुस्तियं गच्छेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | \$5,00 <b>0,0</b> 00.00             |     |
| स्थानमां साविद्येशीम्          |                  | \$000 R                                          | नामस्थात्याः प्रभागभूताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | <b>\$</b> \$505. <b>\$</b> ) 3.3    |     |
| न विद्यः कि.स स्वास्त्रम्      |                  | \$\$1013E                                        | नजार्थानः श्रेयोकांशित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | \$ 65 .                             | 79  |
| अवोद्गता <del>ल्पदचोशु</del> - |                  | 8 18                                             | न्द्रनाध्यक्षमं स्वतं क्ष्यम् ।<br>स्वतं च्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **1   | \$100 QZ212                         |     |
| न कन्द्रगोचर यस्य              |                  | १७० ०२२                                          | नानीवधीः समान्येय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | t 4                                 | 43  |
| न शासा यापि पोरासी             | 1                | \$ XE                                            | शक्तेर्धस गरा रच कल लहरकेटिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>6</b> 00/20/530                  |     |
| न वसंह पद्मयेस्लाहम्           | 10 To Table      | <b>??</b> >>> ??                                 | -प्रस्तेपुरतः विद्यानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | \$ .1 <b>23</b> :39:                |     |
| नष्टे चानी च सततम्             |                  | A) 557 34                                        | नान्यविष्टे हि केसस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 4 20                                |     |
| न सहित परसम्बदं विनिन्दाम्     |                  | 45 mm 7/2                                        | नान्यरिक्यं तथा वैरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.1   | 30%. <b>19</b> naya                 |     |
| न संस्थानि न गौरक्षम्          |                  | 88 CS                                            | नास्यक्षेत्रस्योर्चे सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 3 10 1 10 m                         |     |
| Maria La Company               |                  |                                                  | con Change or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                     |     |

**有是四种的的** 

表示法国际企业

नान्यसगद्वीतरस्याकारः

नक्तरसम्बद्धाः ।

विमित्रमाने मुक्तीयम्

अञ्चः अध्याः ं स्त्रे॰

3

43

ે '€

अहाः अणाः १त्रोः

と しまいかん

··· \$ \$\$ .... \$\$

**प्रतिकृ** 

रापु रेशस्यस्ति

नाः सम्पर्धातिकः

निम्प्रश्च पुराखेये विभिन्तमात्रमेक इसी

| न्याः स्थारम्बारमञ्जः            |             | X   | 4:                  | । निमना नानुषा याञ्रल        |       | Ę              | 4     | ₹,      |
|----------------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------------------|-------|----------------|-------|---------|
| नाम स्थं च भूजनाम्               | E. é. 1     | 蒙   | ५ ६३                | न्तिमर्गप तब्बरीरम्बतमनोहरः  |       | <b>"8</b> "    | C.    | 23      |
| नाम देहीति ने सीऽध               | <u> 511</u> | 2   | 6 X                 | क्षिपुद्धं सद्भिनादीन        |       | Ü,             | 20    | 20      |
| नहरदे तु यसे कृष्णः              |             | 4   | ₹ <b>8</b> 1 177 ₹2 | नियुद्धप्राक्षिकानो पु       |       | W              | 20    | ः ''स्व |
| नारदेनिबयुक्तः स्व               |             | 44  | २७ १२               | निस्त्रतः परः ऋहेः           |       | 4              | 3,    | 78      |
| नारपेत कर्षि प्राप्तः            | W1 L        | 4   | १२ ःः २३            | स्रिकेश्यपुण्यसमृद्धुतम्     | = 9-1 | ¥              | 100   | 6,      |
| न्दरायकक्षावस्तुत्तवा            | ***         | ¥   | 28 88               | निस्सर्वतरमञ्ज्ञादर          |       | £,             |       | 42      |
| ন্তেম্ব পুরুদ্ধারণ               | èrs         | Sq. | \$3" : 10           | निर्मेश्य है तहा देवी        | mb    | *              | 8     | 10      |
| नारकार सेनं सम्                  | MAI 6-      | 3   | 38 8                | किन्द्दसः सर्वतयः            | 211   | ς.             | - 4   | を変      |
| न्यरायनः परोप्रीयन्तः            | inc.        | Ż,  | \$2700 ¥            | निरुद्धकान्त्रे देखेषः       | F 7 1 | C,             | Cq.   | 83      |
| नार्धहीर्व न चारतहाम्            | MA 1        | 3   | \$0 go              | নিৰ্দুদ্বান্ত্ৰীয় ভাষ্ট্ৰ   | 817   | 4              | 1     | 20      |
| नाईसि सीधर्मपुराईपाट             |             | N.  | x £3                | निर्मुकस्य प्रमेयस्य         | ***   | 1              | 3     | 2       |
| नवगढ़ेन्द्रलेगस्य                | 189         | 3   | \$8                 | निर्मोद्रहात्स्वदक्षे च      | 614   | à.             | ₹.    | 11/20   |
| नाविश्वस्थं न वे महास्           | 101         | 3   | <b>*</b> ? 282      | निर्वाणं यत्यमहस्य           |       | 4              | 20    |         |
| नत्मक्रम्फतो यानुस्              | 444         |     | <b>१</b> ५ २        | निर्योक्त्यज्ञत्स्र-श्री सी  | b5    | r <sub>q</sub> | 4     | *       |
| न्दराखस्य निर्मताने              | 111         | C.  | <b>30 33</b>        | रिकिन्न विद्यसा राजः         | +++   | 6              | 38    | 95      |
| नारोपे पुरुषोत्र कीयात्          | 4.4         | 3   | 28 11 28            | निर्वताम गृहान्यकुः          | ***   | 1              | 22.   | - 30    |
| नासमञ्ज्ञसन्त्रिहेन्स्           | 114         | 车   | १२ २१               | निर्कित रविनयं सम्बक्        |       | lų.            | ight. | 17      |
| नासस्य नातृष्या पूचिः            | 114         | E.  | \$80 00 EE          | निर्विदश्च भगवतः             |       | . ×            | 59.   | · 43    |
| नासर्वन्द्रसंस्थिते पात्रे       | 1           | ą   | 64 53               | निर्मेट्यः स्टब्स्यस्टन्त्   |       | 3              | 1     | 80      |
| नास्याधिः कृष्यते हन्तुम्        |             | χ.  | 29 29               | निर्मोर्नमसा गात्राणि        | F13   | 8              | 24    | 200     |
| नाहरूपमभी पढिय                   | i a m       | 8   | 86                  | निर्वासमय एवायम्             |       | €,             | lo o  | ÷2      |
| नाही न राष्ट्रिमें नायी न पूरितः | 1-8         | ż   | 3 33                | निर्ध्याप्यसम्बद्धयम्        |       | 2              | 33    | 40      |
| नाई पन्ने लोकअवात्               | 410         | 5,  | \$ 30               | निर्दृत्यु निर्गासम्बद्धाः   |       | 3              | 4     | CE      |
| नहरं क्राइड्स्ट्राइड्स           | 444         | 3   | \$ 30               | निर्देश्दरेनपङ्क <i>न</i> ञ् | -+1   | 4              | 4     | 20      |
| नक्षं खुमिप्ये चाना              | 6.18        | 8   | 4, 3,50             | निर्देशिका गतिकीका           | н     | le.            | 35    | 38      |
| नाई पीकान चैपांता                | 4.4         | 3   | \$\$***********     | निवारपामास हरिः              | rei   | N.             | 30    | 28      |
| नातं बहामि शिक्षिकस्म्           | 414         | 3   | 5x x                | निकारेन रिहनर्सन्            | 199   | 4              | 9     | 9       |
| नारं प्रस्ता पुत्रेण             | 444         | *   | १२ २९               | नियुत्तात्वद्यं ग्रेप्यः     | 113   | 4              | 13    | 35      |
| न्द्रहे कर्रदेखकानुदेखन्द्राम्   | 4           | *8  | 13 · 23             | क्रिकेश्वर के दिन के सम्बन्ध |       | 8              | 3     | '00     |
| नहें देशे न गर्भवं               |             | 44  | 53 53               | निराम्य तस्त्रेति सदः        | 16    | ₹              | 5,80  | 3       |
| िक्कमस्त्रां कार्याः<br>स्टब्स्स | 242         | *3  | 5 25                | निष्ठम्य तहन्दः सत्यम्       | 100   | 2              | 25    | 94      |
| निम्नस प्रयेगस्थानिती            |             | ¥   | 75 - 70             | निक्र-पेटद <i>े</i> केन      |       | ŧ              | 23    | 3       |
| निशेष सहा सनेत                   |             | \$  | 7,000(4)            | विकास च अवस्परा              | 448   | i.             | 35    | 30      |
| निस्त्र निकितः सम्प्राः          | 481         | 3   | 16 10 00 E          | निरंग नीयती और               | 448   | e,             | 3.5   | 10      |
| निस्पादिस्याद्वासम् <u>।</u>     | 131         | \$  | 20 12               | निरश्रीकता न में कियम्       | 444   | Eq.            | 36    | 1.3     |
| निस्पानां कर्मणां विश            | 222         | 3   | 2/1 35              | नियं यस्त्राच्यनाकः          | 4     | ¥              |       | 708     |
| निल्पेवेषा जनगाना                |             | ŧ   | de arricho.         | रियधः परिवाधः                | 4=6   | 3              | ş     | . 82    |
| निद्रे गच्छ ममहेराज्             |             | 14  | १ ७६                | निष्कास्कारमध्ये पापः        |       | 1              | 2'5   | 90      |
| निभृतोऽभवस्यर्थम्                |             | 4   | to to               | निकन्यस्यकीयः ।              |       | Cay            | 24    | ¥       |
| निमञ्ज्ञ समुखाय                  |             | 3   | Section 1           | विकास सम्राचन                |       | C.             | 80    | 44      |
| निम्प्रश्च पुराखेये              |             | 4   | 14 VE               | निकादिती मना यानः            |       | s.             | 5     | 89      |
| C. Commission of                 |             | P   | 1 14 4              | Cin Balancia                 |       |                | 4.3   | 1       |

निपन्दिसंस्कार्यस्य

e 4 . ce.

**अध्याः अध्याः इलो**॰

88

30

18

20 20

4 80

प्रसम्बद्धाः

<u>पद्रस्या तु सा मारत</u>

पञ्चगावस्थितो देहे

प्रशासकार्थ के वि

पद्मधाउनियतः सर्वः

अंशाः अध्यकः इस्केन

Œ,

92

Ę

26

23

83

Ę.

38

\$¥

28

V

₹

2. 190

42

₹o.

Ý

**₹**\$

- अत्

36

इल्लेक्ट

निण्डामन्त्रे नरैसीस्

निसर्गते प्रीधन्यको ख

निस्तेदस्ये बदस्येदन

न्यायस्य प्रचलको अस्य

पक्षतृति सु देखनाम्

पश्चिमः स्थाता 🔄

पळवर्षसहसाजि

पञ्जा महत्पक्षा ह

एकुम यानि गंधेय

निर्पारिताहिम तौयस्

| LINETAGE MEGALINE                |     | च भ ६०         | AST ACCOUNTS OF            | 132   | a a . 40    |
|----------------------------------|-----|----------------|----------------------------|-------|-------------|
| निसम्बन पुलियदं यतीताम्          |     | X SECTION      | प्रतपुत्रावके देहे         |       | ६ - ७ १२    |
| निसल्लानामशीन्छनास्              |     | \$ \$7,000.46C | पछा अदुद्धितरस्तस्याम्     | He    | ४ २ ६८      |
| निस्साध्यायसपट्नार               |     | 9 9 49         | पन्नात्त्रसोटिविसार        | 184   | 3 8 EE      |
| निस्त्रवे तदमामास्याम्           |     | 3 43:00:033    | पठतक्षश्चासस्यान्येत्र     | 144   | X 8 . 90    |
| निःसंलाः लक्का लेकाः             | -17 | 2 4 46         | पट्यतो गयता वस्त           | 141   | १ १७ १३     |
| नि:स्वर <b>धारिकेता</b> ध        | *** | 3 4 43         | प्रकारे पेषु जैयेचम्       | 424   | ર ૧ ૧૪૧૬    |
| निहरस्य पद्मीर्वहे               | -   | 35 35 \$       | प्रतिवयसम्बद्धस्य          | da k  | \$ 48 86    |
| नीते प्रपद्मीतता चार्गः          | *** | ५ ३० ६२        | प्रतमानं जगस्त्रभ          | 7.7 ř | 2 49 43     |
| नीयत्। पारिजातीऽदम्              | 114 | ષ દ્રષ્ટ છ     | पुरम्ससुमादस्क्रीनः        | 110   | \$ 84 888   |
| मेरुकासा मदो <b>ि</b> सकः        |     | i Hermitika    | प्रतिहरणं सु गुरुद्रम्     | ***   | \$ 99 ¥     |
| चूनमुक्ता साराष्ट्रीति           |     | ५ १३० % ४०     | प्रसता तब्दमीरण            |       | ्ष ३६ - ३०  |
| मृते लेखा ल <b>ा</b> क्ष         |     | 8 0 Se         | यत्तिक्यो मृगास्तेभ्यः     | m a   | 6 6 Eq      |
| नृते ते दृष्ट <b>ाश्च</b> र्यम्  | 4   | 4 Children     | দুবিহুৱা নাট্যমান          |       | \$ \$% . 68 |
| नपाणं कविश्साः                   |     | 4 to the       | र्थंटने खाको नैय           | 8*1   | x 30 35     |
| नेन्द्रत्वं न च सूर्यत्वप्       |     | १ १२ ३८        | पतिपर्वविष्टेके            |       | 4 30 SS     |
| ीतहाजासनं योग्यन                 | *** | 3 387-150      | एली शास्त्र मुने स्टब्सीः  |       | ६ ८ २१      |
| नैतद्युक्तिसहं याज्यम्           | *** | ३ १८० ा २६     | पूर्ली परीचेः सम्भृतिः     | . 14  | ૧ ૧૦ ૬      |
| नेते भगानुस्खाः                  |     | ¥ 89 89        | ात्स्यभै प्रक्तिज्ञपाह     | -14   | १ ७ १४      |
| नैमितिकः प्राकृतिकः              |     | <b>2</b> 0 82  | : पश्यामापं जपरिस्त्याः    |       | \$ 5 129    |
| रैक्किलामियु विकेषम्             |     | 4 there is not | परक्रम्डकानामुखं पद्मनहरू  | 6-4   | 2 × 34      |
| नैवर्गाहराष्ट्रश्राध्यवस्त्रविकी |     | ¥ 3-17-34      | पद्भां कात्रसम्बद्धान्     | ***   | 6 4 84      |
| <del>देवालमनपर्कस्य</del>        | -+- | 2 6 84         | प्रद्'यापुनान्यं स तदा     |       | 4 6 6       |
| नैकाहरतस्य न निका                |     | \$ 8 86        | पद्भवा गता खेळानमध जहा     | ***   | A 5 -643    |
| नैह यम क्षेत्रे भवत्यात्मस्य     |     | <b>४ ६ २१</b>  | पद्भ्यापन्याः प्रजा ब्रह्म | 141   | ξ 6 . 5     |
| नेव समेदिपक्षात्र १८०            | -:- | 8 780 MITER    | परायोक्टिन वस्             |       | 8 8 4       |
| नेषधास्तु त एव                   |     | ४ २४ ६०        | प्रवास्त्रकं रचकरान्       | 144   | १ २ ११८     |
| बेक्टोन सदान्द व                 | PAR | \$ \$\$00mg    | पुरी च गाँउगोप्टीमः        | 44.0  | ધ વધ છ      |
| मेडिया न रहनेता च                |     | 2 12 16        | पर्याप्ति सर्वटा सर्वट     |       | 2 8 66      |
| नेडिंगस्त्रात् कर्तस्यः          |     | 6 55 30        | प्रसाराज गर्न्डव           | 4 - 6 | ३ ११ १२५    |
| नोध्वे न तिर्वेग्द्र वा          | 84  | 3 33 35        | परपूर्वापविदेख             | 177   | 3 84, 6     |
| नोपसर्पादिक द्वीपम्              |     | ५ १९ २८        | पुरमानव च भूतात्मा.        | 4-1   | 4 28 32     |
| न्यक्रेधः सुपद्धानस्ये           |     | १ १५० लद्द     | प्रमाना च मर्वेधान्        | 21.1  | 8 X X0      |
| न्यक्रेथः कुक्छात्वे             |     | ₹ ४ ∴ ८५       | प्रस्तेवन्त्रयसासा         |       | £ 2 24      |
|                                  |     | ,              | 4                          |       |             |

*पास्त्रीप्र*थम्

**ब्रस्टस्यहम्तीवा**गः

प्रामेश्वर्यकोऽह

**स्टोशस्यगणवत्** 

परमार्थसन्त्रमेनैकः

पस्तापस्त्रव्यः सञ्जानमधीरप्रदिक्

22

26

30

\$800 mast

200000-23

2.

ξ

3

|                                                |        |                       | 16.7      | 4,, 51                            |       |                |           |            |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------|-----------|------------|
| इत्केका: <u>:</u>                              |        | केर्डाः अध्यान इ      | -         | इत्संबतः                          |       | 7              | ह्यः अप्र | II হত্তী   |
| परम्बर्थीऽसनत्त्रश्रीम्                        | -9.6   | 3 84                  | হিব       | पद्ममा भावन्त्रम्                 | L.    |                |           |            |
| परस्य ब्रह्मको रूपम्                           |        | 8 . 8 .               | 老领        | पाटलुक्तेन संस्पिद्धन             |       |                |           | াংব        |
| परमञ्ज्ञाणे तस्त्र                             | 1-1    | ₹ \$                  | <b>24</b> | <u>मान्त्रयनेश्वनीतिस्रष्टे</u>   |       | . 6            |           | ₹0         |
| परमपुर्दि, बान्यवे कराने                       | de b   |                       | 30        | पारेषु गेदासाव वृग्हंह            | 2.00  | 1 =            |           | Śe         |
| प्रकार विस्तृत्व शासन                          | ***    |                       | 27        | पादेन नष्टनमेतादग                 |       | , J            |           | ĝ.         |
| परापवादं चैद्युन्यम्                           | 401    |                       | 25        | पादीद्धुके अपृष्टेश               |       |                |           | <b>3</b> % |
| पराच्या स्टम्ब                                 |        |                       | 22        | पनि। सक्त महारहनम्                | 311   | T <sub>q</sub> | 4         | 8,5        |
| पराद्वसंख्यो भगवन्                             |        | 6 3                   | 1         | पानीयमध्यत्र तिर्ह्मवर्धमञ्जू     | ***   |                | ţ6·       | ٠          |
| पराद्धींहगुर्य शतु                             | a . L  | 4 3                   | ta,       | <u>वायान्यम्</u> तुरूपश्चीम       |       | 3              |           | 68         |
| परिवर्तितहासम्ह                                | a      | ရှိသ ရာသည်၍           |           | पाने गुरूण गुरुक                  | 19    | 7.             |           | <b>建</b> 均 |
| परिमण्डलं च लुचिरम्                            |        |                       | 75        | पाप हरति यस्पृतस्                 | Lis   | Ą              | Ę         | 36         |
| भौरतुष्टर्गाम देवेश                            |        |                       | 14        | भावपस्थी करी पादी                 | 818   | 4              | 60        | 3          |
| परित्यज्ञ ते प्रसारा                           |        |                       | 5.5       | माध्यक्षक्रक्रमध्य                | 4     | 8              | ્ર        | 8.6        |
| परिस्पलेदर्थकामी                               |        |                       | 19        | भारतन्त्र्यं सम्पत्तेष्           | a. L  | ₹              | 37.       | 70"        |
| परिनिधिकयहै आदार्थे                            |        |                       | E.        | भारतन्त्र सम्स्रुषु<br>पारत्रीहरः | 62    | €.             | ₹         | - '२२      |
| परिस्कृद तावस्यूरणकी                           |        |                       |           | पात्रसङ्ग्<br>पात्रस्टिचि सुधीश   |       | 3              | 25        | 34         |
| परिवृत्तिश्चमंगीवत                             | 1117   |                       | ų.        |                                   | 718   | ğ.             | 1 3       | ₹₹         |
| परित्यक्षक्रमानियम्।                           | dhe    |                       | Ę,        | पायवक्तस्त्रतुं चैताः             | 4-4   | ą.             | . 3       | 2.0        |
| परित्यक्ष्यन्ति भक्तिसम्                       |        |                       | ŧ         | फरिक्सतः अश्वायम्                 | dek   | taj i          | 3.5       | 4          |
| पराधितो अस्मे तस्र                             |        |                       | 2         | पादिजातत्त्रोः पुष्पः             | F13   | dig.           | 等4        | 34         |
| परे सहा परे धान                                |        | K Total               | 9         | धारं भरं जिच्छारपारपारः           | 181   | - R            | 货机        | ųų         |
| सरः कराणां पर्मः                               | h-4    | \$\$\$                | -         | पार्थितरार् <b>ड</b> मूतस्य       | а .   | 44             | 34        | 88         |
| भरः गरस्मात्मुरुपान्                           | 184    | १ २ १                 |           | पार्थः पञ्चनदे देशे               | 1.2   | e <sub>d</sub> | 36        | \$5        |
| परः परःगोः पुरुषः                              |        | \$ 6. R               | _         | पांचकी प्रवासने तु                | M 3 M | 4              | ţø        | R. Sa.     |
| पर्यमृत्यक्ताताः                               |        | \$ - \$\$ - 30        |           | प्रस्तुवाल्यं स्व विजिन्नाम्      | 5.1=  | ą.             | 6         | 30         |
| प्रशिक्षासु संस्कृत                            |        | \$1. <b>9</b> 11 (\$1 |           | पाशं सलिखराङस्य                   |       | 4              | 30        | 4.9        |
| पञस्यभिगमो सन्यः                               | 121    | 4 E W                 |           | पार्वण्डन समाभाव्य                | ,,-   | 3              | 33        | 196        |
| पहिनोद्धअध प्रविता                             |        | ३ ११ १२३              |           | पत्रिक्टिनो विक्रजीहरून्          |       | ħ              | 26        | 808        |
| প্রতিরক্ষারিত<br>প্রতিরক্ষারিত                 | 144    | \$ . ' \$'' \\        |           | विच्दः पृथायतः पुराः              | -,-   | 3              | { ≥       | 63         |
|                                                | 111-   | 3 60 48               |           | विष्डेचीतामहोस्तद्वत् ।           | 4=-   | 3              | 14        | M.5        |
| पश्यक्ष मृगाक्षेत<br>पञ्जों हे च पहलः          | k -    | भ है। अह              |           | थित श्रुंगर्सते नहि               | 7.8   | 4              | 7-0       | 39         |
| प्रस्थती सर्वभूतानाम्                          | 113    | र दश ११               |           | णितर्पृपक्ते सोध्य                |       | 3              | **        | Ye         |
| क्ष्मच्या सम्बद्धाताः<br>प्रधादमञ्जे विद्धाताः |        | له له چه              |           | भित्तर्युपरते चार्या              | 41.6  | 8.4            | =         | 25         |
|                                                | 4.1    | 8 . 8. 60             |           | निहरी ब्रह्मण सुद्धा              | 214   | 8              | ξø        | 35         |
| पश्चिम(वा दिशि तथा                             | 137    | ६ ४२ ८६               | 1         | पेतासद्धाः घगकस्                  |       | Ŗ              | 68.       | 300        |
| गुष्काय चोऽक्रिज्यम्पेति रहेकान्               |        | A \$ 5/2              |           | पिता मला राया आहा                 | ***   | lą –           | 58        | 38         |
| पाण्डोरयस्यवे                                  |        | g 50 80               |           | ক্ষা আলাবিদাসক্ষম্                | 12    | β,             | 8         | R          |
| पत ले चाले परिश्रमन्त्रम्                      |        | R R 66                |           | पताभहाय चैतानाभ्                  |       | ą              | 24        | 35         |
| पानालाना मार्गास्त्र हो।                       |        | 면 '' 역 '왕박            |           | का पितामहर्भुङ                    | 171   | 퀒              | 14        | 37         |
| पातास्त्रनि समसानि                             |        | ६ ३ २५                |           | विता वितासहिश्चेय                 | bi e  | 3              | \$ 64     | <b>电</b>   |
| भारतिकं सम्बद्धाः                              |        | e c ac                |           | वेद्या पितामहस्रीय                |       | 3              | 24        | 28         |
| गार्त्र प्रेतस्य तर्वेकम्                      | Kell I | 5 62 66               | F         | चेता पिरंशमङ <i>क्षे</i> य        |       | 13<br>14       | 24        | ¥4         |
| पाचितं सन नेकेकः<br>वर्षाचितं सन नेकेकः        |        | ५ २७ ५                | , jī      | पता पुरुषै सन्देहः                |       | *              | 3.5       | <b>843</b> |
| फंदशीचब्दिना गेहम्                             |        | \$ . \$d 65           | 1         | पता च प्रम सर्वीतन                |       | 2              |           | 24         |
| वादगम्यन् यन्ति। हित्                          | :      | क हुन                 | 15        | <b>एक भडेन दत्तार्थः</b>          | -11   | 1              | No.       |            |

वितृदेवमगुष्यादीन् वितृदेवातिधीरत्यक्त<u>ा</u> \$ 1 25 487 पुसरकोर्क सङ्गला विकृष्यमुख्यूमानुः 110 ₹₹ विद्याप्तानसमूहर पुनश्च राजस्थारपूर्क् 52

**इस्टेक**ः

**पितृम्बत्सपिप्डेस्तु** 

नितृकूगाकगः ग्रोकः

पितृप्ययन्त्र द्वाराहास्य

पितृभ्यः प्रथम शक्तवा

पितृहीर्थेन सदिएक्

पितृ हैका तथेराह

वितृष्यमञ्जूषयं वत्

वितुष्यं धर्नस्य त

शितृको जीवनार्याप

फिले चापर किम्

पिता प्रचेतराः श्रोतसः

पिरुको तत्र चैतेपाम्

पिकत्ति द्विकरणस्यस्य

पोतनालाम्बरपरी

पीते यसानं यसने

पेडिउम्हे च बर्किन:

पीर्त ते दिकारे स्प्रेगम

गोर्ख्यमां सि समस्तानी

पुरुद्धाः स्वरिद्धा गणधाः

ुन्देशिक पहेन्द्रध

पुष्यदेशप्रधंज

कुन्तोपयमसम्बद्धाः

पुत्र <del>व्यक्ताविक्तीस</del>

पुरः पीत्रः प्रतिवोधा

पुत्रपत्रितः परिवृतः

पुन्नद्भवकारशेषु

पुत्रश्चेत्परनार्थः स्यात्

पुत्रसङ्कर्यपदक्षीस्

पुत्रज्ञ सुपन्नानीर्थन्

पुति सर्व एक्टरस्थन्

पुनि कस्मात्र जायसे

पुनक्ष प्रणन्य भारतके

युनापि आक्षपर्यापे-

पुनाय जुत**ार्थिन प**तम्

पुरस्तिदराजस्य

पुनन्न वृतीयं समयाद्यंज्ञम्

पुत्रक्षान्मपत

पुण्याः प्रदेशक मेदिन्दाः

पिप<del>दिस्ताः वीटपद्वद्वसादाः</del>

**फिद्धपरीतन्त्रदतस्य** 

¥ 3.0 130 11 Ģ १५

à Ė

交板 Ť, ŧ 44

22

18

22

33

1

24

20

Ŕ,

11

- 3

49

2

R\$

13

4

१२

13

33

ą,

24

Ų

33

\$

83

(¥

13

24

3

3

\$ 18

₹

×

Y,

3 4.3

G,

22

16 ₹\$ 83 3 ¥6

24

88

80

38

43 You

80

888

ęş

24

ЭX

देस्

Q,

23

₹€

₹4

37

ЧŞ

30

24

84

34

58

₹₹

198

25

26

86

حريا

23 33

 $(v_i e v)$ 

पुनः खबन्तुसदस्य पुतः पुतः प्रगय्योपी पुमान देवी न हर: पुषान्सर्वमहो स्यापी मुमान् रही गौरको वाजी पुरुवेशे प्रमुधः पुर्द्धानस्थानस्य पुरदानी नाम राजवें:

पुरा हि बेहास स्

पुरा गतर्पन्न सर्धितम्

पुरागं कैन्त्रवं चैतन्।

पुरकः सर् च परिक्ष

पुरुकुरसो नर्नदायाम्

पुरुषुद्रसमस्यरीयम् ।

मुरुवेगञ्चास्यः

**पुरुषधि**श्चितन्त्रन

पुरुषको ज्येष्ठः पुत्रः

पुरोपराहे गनिव्यक्ष

पुर्वितराप्याणिसनेकाश

पुरीर्जनमेजनसास्यापि

पुष्प्रद्राप्तपान् ।

पुष्कराः पुष्कलम् अन्यः

पुष्तमे सवनहर्मान

पुष्पक्रमान्य सम्मान

पुष्पपृष्टि सती देखाः

पृष्कारचयमञ्जूषः

पुर्वाक्ष्यसंस्थाने स्तीः

पूर्ण अद्यापालनो यहावतो वृथेत

पुरश्चारकादानेन

पुरुषास्त्रतिदानद्वीरः

पुरुष्तुनसाथ सन्ततिविच्छेदः

पुनशः पद्मादुत्पञा

पुनधः गन्याजेन

पुनगति वर्षक्षते

पुनक्ष अस्मासकेगात्

पुनमाधेय शिक्सान् <u>पुषणशंक्षितस्कर्तर</u> पुर्व मानगरते ब्रह्स

Hills

111

61.1

á z z

2 9

4

ζ

x

W.

Ą.

10 TO 10

...

mp:

99 9

ş

\$

ij.

24

3

원립(((a)) (1), **나는** ११ १०५ 20 እን ሮያ ₹ų. \$312 E 1866 학교 학생 기간

अफ्राः अध्योगः । प्रस्ते

26

**表**表的现在

Ę

왕

₹

2

₹

Ŷ

₹

M.

tt

U

(Y)

9Y

75

75 事別を以 24 6.5 35

16

34

33

Ŕ

43

Viš.

35,

电影影响电影

Y 150

Mai. 157

\$\$ 100 (re.)

201 39

29

71

|                                            |        | 7                      |                                        |      |                               |
|--------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------|
| इस्टोकाः                                   |        | জীয়া: ডাড্মা» - 'ছলী» | , राखेकाः                              |      | अंखः अध्याः - दले०            |
| पूजिताङ द्विजारसर्वे                       |        | ६ ६ ড়७                |                                        |      | <b>হ</b> - জিলালা <b>ন্ত</b>  |
| <i>पुन्यदेयद्रिवज्ये</i> श्वितः            | 10-    | इं १२: १४              | यसासिकाई इंग्सीमें च                   | b    | ६ १६ १६                       |
| पुतन्त्रया विज्ञासम्                       |        | લ ૬ . સ્ટ્રે           | प्रश्रीपानिस्त्रप्रयक्ष                | ***  | ધ પંસંફેઇ                     |
| पूर्वीस्थक शाहादाय                         | 401    | R 80 30                | प्रकारके अस्त्रिक्त्योऽधून्            | 4    | \$ 6 . 86                     |
| पूर्वे कतसहस्य तु                          |        | રે હ ફ                 | प्रचेतसः पुत्रदशतसर्मः                 |      | 8 '86 4                       |
| पूर्ण वर्णसङ्ख्ये ने                       | •••    | 8 80 86                | प्रवहास तथै और्यः                      | 751  | 6 3 69                        |
| पूर्वमेव महाभागम्                          | 114    | 3 . 88. 0              | प्रकारितकृतः ३३३४                      |      | 2 600 000                     |
| पूर्वरते दिनि। उजानम्                      | 414    | १: २२ : ११             | । अञ्चलमुपकत् <b>य</b>                 | ***  | १ १३ ७५                       |
| पूर्वमन्द्रनारे होसः                       | 448    | 8, 84 658              | असारतीमं दर्श तु                       | 64.1 | र वंशिक्षक्षित्रहरू           |
| पूर्वसञ्जेदयगिरिः                          |        | ३ ४ ६२                 | प्रजायति समुद्धिय                      |      | 3 22 83                       |
| पूर्वमेषानुदायात् भरवता                    |        | x. 4x 36               | क्रतापतिपतिर् <u>य</u> क्ष             | 114  | 4 <b>3</b> /77-65/ <b>5</b> 6 |
| पृथियं <b>युद्धिगणैः</b>                   |        | <b>3 4 4</b>           | उन्जायतिञ                              | 444  | Simple                        |
| पूर्वपास्पलयं कृत्या                       |        | 8 58 556               | ञ्जासी बह्मया सृष्टाः                  |      | ₹ € ₹₹                        |
| पूर्वाः क्रिया मध्यम् श                    | - 1    | \$ 42 <b>3</b> 8       | प्रजापतिः सं वद्यह                     |      | \$ 0 30                       |
| पूर्वाः क्रियाश कर्तव्याः                  |        | 3 42 39                | प्रजाः समय भगवान्                      |      | <b>8 8 3</b>                  |
| पूर्वेण पन्दरी नाग                         | 141    | स २ १८                 | मनाः सुन्नेति व्यादिष्टः               | F13  | १ १५ ८६                       |
| पूर्वेण शेलात्सीता                         | 133    | રું ર કુંબ             | मध्यष्टे गन्थतबहुते                    | F13  | ાદ્દ જેમાન ગાણી               |
| पूर्व यह हु सत्त्वीन्                      | 140    | \$: -5\$ 56            | भवनियां कृतास्थाकार्                   | ***  | द ३दीलाय संस्ट                |
| पूर्व सामाहवं अर्थभ्                       | 1.14   | 25 Y L                 | मण्डचतं देवेन्द्रम्                    | 114  | 4 20 9000                     |
| पूर्व त्यक्तिसरोऽभ्योमिः                   | 144    | 1. 70 P                | प्रशबन्ति ततातेभ्यः                    |      | ন জন্ম হয়                    |
| पुषा वस्रविर्यातः                          | 400    | ने १० ९२               | प्रगणवासिकाते विकास                    |      | ું કુંગ્લ <b>ેટ્</b> ફ        |
| पृथककोः केविदाहुः                          |        | \$ 80 " 85             | प्रणस्य प्रणताः स्रवं                  | 14-  | १ क्षा                        |
| युवाभूतेकभूसाव                             | -14    | १ ६२ ६९                | प्रणामप्रवणा नाथ                       |      | ર જિલ્લાન                     |
| पृथा शुक्रदेवा शुक्रकोर्तिः                |        | 8. 88. 35.             | प्रशिपाच चैनमाह                        | 421  | ४ ७ २६                        |
| पृथिनी निवयं सर्वम्                        |        | १ १५ १०८               | प्राधापत्य चितुः पादी                  | -61  | र १९०० व्य                    |
| पृथिध्यापरतथा देवः                         |        | 8 8 80                 | प्रवेशमनमो युद्धः                      | ***  | ં ફ≄ છ                        |
| <i>पृष</i> ुविष् <b>शु</b> धमुसाधित्रंकः   |        | R 62 86                | अतिदिनं सन्मणिसम्                      | F17  | 8 85 84                       |
| <b>पृथुस्तहस्ततो नकः</b>                   | 175    | 35 8 8                 | प्रक्रिहर्वेति विख्यातः                | 114  | ₹ <b>₹</b> ३७                 |
| पृष्टुधवसङ पुत्रः                          | ***    | પ્રે ફર્સ હ            | प्रतीकार्यमणं कृत्य                    | 148  | <b>१ ६ २०</b>                 |
| पृथ <del>ुत्सम</del> स्तान्त्रिचवार लोकान् |        | ४ रह १४५               | प्रत्यक्ष भवता भूप                     | 141  | રે રકોજ શહેર                  |
| पृयुरवेदसः                                 |        | 8 5 36                 | अस्त्रक्षं दृष्ट्यसं गीमाः             | ari  | २ १३ ६३                       |
| प्योबिष्टरश्नः                             | 64.1   | * 7 34                 | त्रत्यक्षं भूभवित्तरहाः                | 464  | \$ \$600 and                  |
| पृथोः पुत्री तु धर्मती                     | 194    | 2 88 E                 | अस्पर्सापितपेदं सत्                    |      | દ છ પ્ર                       |
| पृथ्वी समेच सकत्व ममेख                     |        | ह रह ४३४               | यस्यद्भिरसनाः श्रेष्टाः                | F13  | <b>१ १५ १३</b> ६              |
| पृथ्यी मन्त्रपात् परित्यजेनाम्             | 11-    | ४ २४ १३६               | प्रस्तूषस्यागता अस्त्रस्               | F17  | 8 84 34                       |
| पृषदर्भसुकीरकेक्यपद्रकाश                   | al o I | ¥ 26 80                | प्रस्थास्य सिद्धः पुराम्               |      |                               |
| केण्ड्के वासुदेवात्                        | - ,    | ષ ફક ક                 | प्रथमेर्जेह सुधश्सन्त्रत्              | 411  | ३ १९ <sup>६० १</sup> १७       |
| मीण्ड्कोकं त्वया पत्                       |        | g 38. 55               | प्रथमे वृद्धाका भाग                    |      | *                             |
| भौजनास्थाणमान्यास्यान्                     | ,      | ₹ ₹0 ₹                 | प्रथमे प्रकृतिये स                     |      |                               |
| पीषणःरो वसन्त्येते                         |        | ₹ <b>१०</b> १५         | प्रदोक्ष में कदाचितु                   |      |                               |
| अकटीपृतसर्वास्थिः<br>-                     |        | £ 4 38                 | प्रसुद्धीः विकासः<br>प्रसुद्धीः विकासः | F11  | ६ १४ १<br>४ १५००० ३८          |
| म्बतिस्त्रं मण्डल्ख                        | *11    | E × 39                 | श्रद्धाः पि महानीयः                    | 114  |                               |
| मकृतिस्त्वं पर सूक्ष्मा                    |        | 4 7 6                  | प्रदुषाचा हरे: पुडा:                   |      | ધ સ્ટ ં સ્ટ<br>યે ફરૂ : ફ     |
| नकृती संस्थिते व्यत्तरम्                   | ***    | 1 2 24                 | असुमः प्रदयस्थितम्                     |      |                               |
| A second second second second              |        | 4 4 14                 | । कर्तेमः सम्बद्धासम्बद्धाः            | 1.4  | A SAMONDAMA                   |

| चस्तेष्त्रः                         |       | अंगाः अध्यः असे                         | रलोक्सः .                       |      | अशाः अध्यकः द्रस्त्रे॰                   |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------|
| प्रद् <del>युक्तमान्यप्रमुखाः</del> |       | হুঃ ইচ সহ                               | प्रवास द्याभिर्यतः              |      | ३ १३. २५                                 |
| प्रयानपुरुषञ्चलः                    | ***   | १ २ १६                                  | अश्रितास्तान्भुनीनृद्यः         | м    | u 30 Z                                   |
| अधानपुरुषस्यक्तः                    | 486   | १. २. १७                                | असक्तदर् <del>च नार्</del> ड    | ***  | \$ ACOUNTEDED                            |
| अधानतत्त्वगुद्धृतम्                 |       | \$ · · · \$ · · · \$\$                  | प्रसनोऽद्धं महाधाम              | ₩.   | <b>्रक्ट</b> ास्थ <b>ड</b>               |
| प्रधानपुरुषी चापि                   | -61-  | 25 5 8-                                 | प्रसन्देश गणिष्यामि             | ķ1-  | ५ १३इक्स ५७                              |
| त्रधागतत्त्वन सम्बन                 |       | १ २ ३५                                  | प्रसम्बन्धं तु तो पाह           |      | 4、17700000000000000000000000000000000000 |
| प्रधानं च पुगाधिक                   |       | 75 . 6 . 5                              | प्रसन्नश्च देवानाम्             | ы.   | 8 .5 58                                  |
| प्रधानपुर्तारवयोः                   |       | ६ ६ ः ३७                                | प्रसन्तर्भवनाय                  | PI.  | 844600 mg                                |
| प्रयानमञ्ज्यसेनिश                   |       | 5 · 3 · · 40                            | प्रसम्स्पन्नकृतनः दी            |      | ६ ५ १२                                   |
| प्रथल <b>नुद्धव</b> िषयादकेषात्     | ы.    | ३ १७ ३१                                 | प्रसारपानी नायी                 | м-   | <b>५,</b> ७१ <b>१</b> १०८) वर्षे         |
| प्रफुल्ल्ययप्रशासन्                 |       | d 50 50                                 | प्रसाधमानः स तदा                | -    | ्र <b>ः १</b> ०० - १९                    |
| अयुद्धश्चासाययनिपतिसी               | 701   | ¥ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | प्रसाद इति चोक्तं है            | n-   | \$                                       |
| प्रवृद्धाक्ष ऋषयः                   | ***   | R 5 OR                                  | प्रसोद सर्व सर्वात्मन्          |      | <b>₹</b> ₽₩₩₩₩₩ <b>₹</b>                 |
| प्रमुख्य पुनः स्टिन्                |       | P.S. F 9                                | प्रस्तेद सर्व सर्वालन्          |      | ६ १८ ५१                                  |
| त्रशा विज्ञस्वतो राश्ची             | 1171  | २ ८ - २१                                | प्रसोद देखि सर्वस्य             | 111  | 4 5 55                                   |
| अभासे सम्मृताकाः                    | h     | ० ३७ - ३९                               | प्रसोद महिताशीय                 | 44-  | २ १५ - ३३                                |
| जयम् सोऽञ्चर एउन्                   | 611   | 4 54                                    | प्रसादे स्याकुकुछतिस्यकः        | •••  | 8 8 ES                                   |
| प्रणाणे पुरुषत्रे चैत               |       | ६ ८ ः स्वर                              | प्रसोद संदक्ते दत्तः            | 44-  | PARALE CARR                              |
| प्रवास्यन्ति यदा चैते               |       | ४ २४. ११२                               | प्रसोद सर्वभूतात्पन्            | ***  | પ સંધ સ્લ                                |
| प्रपानि तोयानि खुरानिधारः           |       | e. x 36                                 | प्रसृति च ततः सृष्ट्या          | 191  | 8 B                                      |
| अयासः स्मरणे कोऽस्य                 |       | १. १७ ः ५८                              | भरात्यो च तथा दक्षः             | -4-  | १ ७ २३                                   |
| प्रकृत्यक्षणाञ्चा                   | ***   | e' €. ≨0                                | प्रसृक्षिः प्रकृतेया तु         | •••  | \$25. @                                  |
| प्र <b>ल</b> पोऽयमशेषस्य            |       | ५ ३३ २३                                 | अरेनन्त्रतो सुबनाखोऽभ्यत्       |      | 8 6 80                                   |
| प्रतम्बक्द्यदेशतमुखः                | 1111  | P - 68 P                                | प्रस्किन्धमतनेदाश               |      | \$## <b>?</b> ###########                |
| अलम्बं निकर्त दृष्टा                | 177   | وي الإستام                              | प्रदर्शन्त महात्मानः            |      | <b>ૄ૾૾૽૾૿ૡ૿૽૾</b> ૼ૽૽૽૽૽ૡ૽ૡ              |
| प्रकार च तत्त्वस्मन्                | Ma    | ६ ४ ११                                  | प्रहस्य तानासु नृषः             | 181  | <b>द</b> . ६ . ४६                        |
| प्रशिवेश च एकः                      | 146   | ¥१२ ३२                                  | अञ्चलक्षात्माते प्राट           |      | ುಕ್ರಮ್ನ <b>್ರ</b> ಭಾಗಿಸಲೀ∠               |
| प्रविद्यक्ष सर्व गामिः              | 186   | ३ १३ १०                                 | प्रह्मद सर्वभेतते               | •••  | १ व्यक्ताः स्प                           |
| प्रविष्टः को स्थ हर्द्य             | 170   | 1 10 . 24                               | प्रह्माद्द सुप्रभावोऽस्         | •••  | \$ \$6. \$                               |
| प्रविष्टः बोह्याधस्त्रत्            |       | २ २ ९                                   | बहार्द् सकलपत्स्                |      | \$610 <b>.46</b> 0000000 <b>33</b>       |
| प्रतिक्य नैक प्रासादन्              | 4em   | 3 8 665.                                | प्रह्मादस्य तु दैल्यस्य         | dhr  | १ २१ १४                                  |
| प्रविद्य द्वारको सोऽध               | •••   | ५ २९ ३                                  | प्राकृता वैकृताक्षय             | 77-  | १ ५ २६                                   |
| प्रविष्टो पहने कृष्णः               | •••   | # \$\$- :24                             | आकृतो <b>ेतृत्वधै</b> त         |      | <b>१</b> हर्गक ५ है। उ <b>२५</b>         |
| प्रमुते च दिल्हें च                 | •••   | ξ ξ <b>ξ</b> ψ                          | પ્રાવસાયેલ્સમ્યું <del>કે</del> |      | . \$ X X0                                |
| प्रकृतिमार्गञ्जून्दिङ्क्ति॰         | •••   | १ ६ ३६                                  | प्रायुक्ते च दिरमारी            | ***  | \$110 \$ \$100 to 1000                   |
| प्रभृतं च निवृतं च                  |       | E R . RK.                               | भाग्न्बोतिषपुरस्थापि            | ***  | ५ २९ १६                                  |
| प्रकृत च निकृत च                    | ***   | ६ ८ १०                                  | प्रान्द्रव पुरुषोऽशीयात्        | •••  | 35 32 E                                  |
| प्रमुच्या रज्ञाती यद                |       | 3 80 5.0                                | प्राङ्मुखा-भोजयेट् विष्टान्     | ***  | \$(1)\$ <b>4</b> (1)\$15 <b>(30</b>      |
| प्रकेरमानी सत्तम्                   |       | १. १५ ४५                                | प्राङ्गुस्रोदङ्गुस्रो कवि       | ***  | Bank \$ Cardina (9.4                     |
| प्रवेश्य च तम्पिमक्त पुरे           | E - L | 8 5 88                                  | प्राचीनवर्ति भंगःचान्           | 26.6 | \$ 68 . 3                                |
| प्रशासभुद्धपात्रे तु                | ***   | 3 85 - 28                               | भावीतस्यः कुरास्तस्य            | ***  | \$ \$\$. A                               |
| प्रशासम्बद्धाः सुद्धम्              |       | १ - <del>२२</del> - %१                  | प्राच्याः दिशि क्षिएश्वरतस्यम्  |      | <i>देशकार्या अध्यात</i>                  |
| प्रकृतिन्यसम्बद्धाः                 | 4=9   | ३ प्रकृ                                 | प्राज्ञपत्ये ब्राह्मणानाम्      | BPE  | 8 . € . 5A.                              |
| प्रकृष्णितं सदा ज्योतिः             | 6-5   | दः । १४० - नुद                          | प्राजासके या सर्वम्             |      | higher government puring                 |

| (409)                                              |       |                 |                  |                                       |             |                                                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>्रकोष</b> हः                                    |       | र्भरक अध्याव    | कुरहोट<br>इस्टोट | <u> इश्लेक</u> ः                      |             | <b>अंशः अध्याः इ</b> लो॰                           |  |  |  |  |  |
| प्राणायायेन यवने                                   |       | 5 5             | 100              | मोन्यते परभेद्धे हि                   | ***         | \$ 19.64 <b>%</b> 10 19.75%                        |  |  |  |  |  |
| प्राणकसम्पर्दितं वदयम्                             | ***   | 5 0             | ¥ο               | <u>२६६रेपयको</u> म                    |             | 5 x 50                                             |  |  |  |  |  |
| क्रमस्त्रम् इत्यक्तिभः                             |       | 4 80            | <b>11</b> 4      | हुतकसार के स्टबर्                     |             | ५ ३८ १                                             |  |  |  |  |  |
| फ्राम्सः फर्णेडभ्ये हास्य                          |       | 4 0             | 84               |                                       | <b>यह</b> ः | 200                                                |  |  |  |  |  |
| ऋगक्ष्यनिमेर्ग च                                   |       | 3 9             | 95               | <i>ग्राम्बन्धिस</i> ्सेष              |             | Periode Herring 18                                 |  |  |  |  |  |
| म्बनमद्दाक स पृष्ठुः                               |       | \$ \$3          | 69               | पान्यसङ्ख्याहरू                       |             | ५ २८ वृह                                           |  |  |  |  |  |
| मापर्देश स्थारपद्ध                                 |       | 2 20            | Я                | फलगर्भा लक्षेत्रच्या                  | 846         | 4 - 7 9                                            |  |  |  |  |  |
| भागस्य सुविधान्युषः                                | 148   | 7. 20           | 4,               | দক্ষণি পহন বাজাকুণ্                   |             | 4 6 . 4                                            |  |  |  |  |  |
| <b>मागानस्थानम्</b>                                | 111   | à 11            | 88               | फरहानी पराठी शब्दम                    |             | Appendiguing finds                                 |  |  |  |  |  |
| चलिएस पिट्रः पार्टी                                | 44-   | 2 35            | 33               | फाउँ वास्तिको विष्यो                  |             | 8 6 4                                              |  |  |  |  |  |
| प्रक्रितानुपद्भरस्य                                | 444   | \$ 45           | Xq               | <u>फुल्स्टेन्द्रीयरंग्जामंम्</u>      | FIE         | - 3 4                                              |  |  |  |  |  |
| प्राप्तिकाः सुनिक्नातः                             |       | t 13            | 6.3              |                                       | <b>≅</b> ÷  |                                                    |  |  |  |  |  |
| प्रकृति। तथा सम्बन्                                |       | <b>ર</b> ૬      | 82               | बङ्गेफल्याक्य                         | . 1-1-      | ×1100 80000086                                     |  |  |  |  |  |
| अलक्ष्यापराक्षे च                                  | 175   | 4 3             | 64               | মন্তব্যাদ দুজন                        |             | ₹6,0 <b>₹0</b> ,                                   |  |  |  |  |  |
| आवस्त्वपायता भट्टे                                 |       | <b>e e</b>      | ₹6               | कद्गा समृद्धे वरिशाहः                 |             | 4                                                  |  |  |  |  |  |
| प्रवर्गन्यक्षित्रं प                               |       | ₹ १३            | 71               | बद्गा पाम्बनियम्                      | -81         | 8 m 8 m 80                                         |  |  |  |  |  |
| प्राप्तकार को विका                                 | 79-   | 8 88            | ¥t               | वस्तुपती वेशकत्                       | _           | X 5 88                                             |  |  |  |  |  |
| आहरसम्बद्ध दक्षिणम्                                |       | * ```           | ξO               | चभुव निर्मलं कोम                      | FILE        | 4 20 22                                            |  |  |  |  |  |
| प्राप्नीच यदि भर्तरम्                              | 777   | 4 33            | 36               | वर्षालेखः                             | 77.5        | 8 80 . 3                                           |  |  |  |  |  |
| भगतिकनकेष्ठि                                       |       | ŧ K             | 3.6              | वर्डिकड्रहानीही                       |             | Miles a Miles and R                                |  |  |  |  |  |
| मार्थाक्षतेन पहल                                   |       | 3 16            | K.               | चलमागेडग्रह्मा                        |             | 4 36 6                                             |  |  |  |  |  |
| ऋगराश हैहस्तास॰                                    | 4+1   | 8 3             | . 86             | बरुद्यस्तते यत्व                      | P1+         | 6 34 C                                             |  |  |  |  |  |
| अन्यक्तिमञ्जूष                                     |       | 9 3<br>4 6      | . 66             | स्टब्स् सहस्यात् यहाः<br>सटब्स् सहस्य |             | 50 0 \$40 m 3 2 3 8                                |  |  |  |  |  |
| सम्बद्धाः सम्बद्धाः<br>स्रोतेते अस्तिकाः           |       | * (.            | \$.2<br>4.4      | क्ट्रेस्ट्रोड्डिइवि सहस्रहरूम्        |             |                                                    |  |  |  |  |  |
| प्रत्यन्त्र अस्तिकार्यः<br>प्रत्यन्त्र अस्तिकार्यः | 1.7   |                 | 1676<br>1676     | यलकोर्तर वास्त्रोहरू                  |             | ୟ ହିବ କୃତ୍ର<br>ୟାଲ୍ଲିବ୍ୟାନ୍ତ୍ର                     |  |  |  |  |  |
| प्राकृत्यके च नपति                                 |       |                 | 38               | चलदेवोऽचि येतेष                       |             | 4 38 .C                                            |  |  |  |  |  |
| अकृत्यक चनपास<br>अकृत्यक्तस्योकवित्र               |       | 11 1            | ~~.              | बल्दवासर् नवय<br>बल्द्यानिनं हे सीन्द |             | •                                                  |  |  |  |  |  |
| अन्द्रियक्तरात्रा अवस्थ                            |       |                 | 85               | वरम्बान व सान्य<br>वरम्बान व सान्य    |             |                                                    |  |  |  |  |  |
| मोश् <u>स्कृत</u> काईसम्                           | F 8-8 | धु १७           | <b>े</b> ड       |                                       | 178         | ও <sub>প্</sub> ৰেইকেন্দ্ৰ স্থিতী                  |  |  |  |  |  |
| हिरक्कतो द्दी नेपाप्<br>-                          | 1 6.1 | , , ,           | . 33             | चलकार्य विकृतिहें स                   | ***         | والمالغ هواليالية                                  |  |  |  |  |  |
| धियवतीसामपादी<br>वियवतीसम्बद्धी                    |       | t:              | \$               | वलमेबादोसभग्दितुः                     | 178         | Alter Sal maring                                   |  |  |  |  |  |
|                                                    | LEL   | 5 6             | 3                | बलदेखेडी श्वस्य                       | 1.4         | ¥ \$4 \$0                                          |  |  |  |  |  |
| विकारस नेकेस्स<br>भिकारस नेकेस्स                   |       | 3 3             | ×                | बलभ्दशसम्बद्धर्यः                     |             | A 30 my 358                                        |  |  |  |  |  |
| विमानुकं हिर्त नैतर्                               | 35-   | \$ <b>\$</b> \$ | 35               | बल्साक्बसंस्कृतन्त्<br>इक्            | 122         | X 48 465                                           |  |  |  |  |  |
| विधान्यवेदर-शवदन्                                  | 877   | 4 48            | 3.5              | चर-थनक्तुसमितिः                       | <del></del> | A thirth Antickes                                  |  |  |  |  |  |
| विदिनोम्गायकस्यित्<br>विदेशीम्                     | ***   | ₹ <b>₹</b> ₽    | 3.5              | बरुमशुक्षं सम्बद्धः                   | - 5-        | -वेशकार्थः (अंक्ट <b>न</b>                         |  |  |  |  |  |
| प्रीतिः सम्बोद्यमारस                               | 114   | 4 19            | Ę                | वस्त्रवनभवद्यानुसास्य                 | 17-         | \$ 17 P. 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |  |  |  |  |  |
| प्रीत्यीमञ्जूष्टितसम्बद्धाः                        | •••   | क र्            | - UX             | वरुशीर्यसम्बद्ध                       | 774         | \$ 1 18 - 13 de                                    |  |  |  |  |  |
| प्रोत्यं पुरस्त्यभन्यं कम्                         | 411   | र रूव           | 7                | यक्षेत्र निहर्त दृष्ट                 | =1-         | d 11.150 11.11.11.150                              |  |  |  |  |  |
| प्रेम्बरनस्य प्रचंस्य                              | 1.71  | 4 36            | 96               | वर्छः दुमस्य स्वर्धस्                 |             | <b>₹ -₹₹</b> ***/                                  |  |  |  |  |  |
| वेतदेह सुर्थः ज्ले                                 |       | 3 53            | 4                | बहिएन(सिट्टे सैन्ये                   | •••         | ય કરૂ કદ                                           |  |  |  |  |  |
| इते विवृद्धमान्ये                                  | 410   | \$ 4\$          | 45               | वहुप्रकारमञ्जूष                       | ===         | 4 84 6                                             |  |  |  |  |  |
| प्रोत्स्य देवैललाहन्                               | 4-1   | 4 53            | 53               | बहुत्यक्षमध्यनम्                      | •••         | x 5x . \$50                                        |  |  |  |  |  |
| <u> श्रोक्तमर्थस्यक्षेत्रेषु</u>                   | •••   | 5 66            | 459              | बहुकारमेषमुक्तः                       |             | A SK MARK                                          |  |  |  |  |  |
| प्रोत्तवन्तराज्ञी प्रतात्।                         | 4-4   | á , š           | 3                | बहुरोऽञ्जीपहिता                       |             | <b>६</b> ०० <b>६</b> ०,०५ <b>२७</b>                |  |  |  |  |  |
| सि॰ पु॰ १ <b>७</b> —                               |       |                 |                  |                                       |             |                                                    |  |  |  |  |  |

| वरुकाः                        |       | अंशाः अ | dial. | Seg. | <b>इ</b> ल्डेकाः                 |       | अपृष्ट | <b>জা</b> য়ান | হন্ত    |
|-------------------------------|-------|---------|-------|------|----------------------------------|-------|--------|----------------|---------|
| बहुराख <b>यु</b> हस्पति॰      |       | 8       | Ę     | 12   | घोष्यादिगाहकौ तहत्               | 148   | \$     | ¥              | 38      |
| बहुदी बहितोऽस्माभिः           | 136   | ž.      | 79    | 68   | ब्रह्मचर्यमहिसाच                 |       | Ę      | 45             | 36      |
| बहुनाव किसुतेन                |       |         | 35    | 29   | व्यवस्थानय विप्रत्यकेतुः         |       | ×      | '88'           | 65      |
| अधुनुभस्य विद्युषः            | .:.   | į       | 24    | १३५  | वस्य धारम्य यो योतः              |       | Y      | 35             | 88      |
| बहुनां विप्र वयन्त्रम्        | 122   | ŧ       | 26    | 50   | নয়গণ্ড ব্রহ্মদান্ত্রহণ          |       | 8.     | . £.           | Ę       |
| बाहुरि समाप्रय गान्धर्यम्     | 114   | 4       | 9     | 150  | बस्यारो ग्हरमञ्                  | þ.a   | 3      | 33             | 3/4     |
| बादमिलोव तेनाताः              | 144   | Ę       | Ę     | 88   | प्रहारावेंग वा कारण              |       | 3      | 70             | \$8     |
| बागस्य पन्ती कृष्याण्डः       | 178   | 4       | 35    | 145  | वसहस्यक्रतं चीर्जम्              |       |        | 4              | 4.8     |
| बागोऽपि प्रणिपत्यामे          | b t a | · Ref   | 33    |      | बहुएया चोदितो व्यासः             | 613   | 3      | *              | . 6     |
| वास्त्रसं चातिवीर्पस्यम्      |       | 4       | 13    | Ġ    | <b>ब्रह्महत्सक्षमे का</b> ध्यान् |       | ₹      | 6              | ९६      |
| <u>भारत्रहोडेयमतुस्य</u>      |       | 4       | ५३    | 8    | मस्तिष्णुशिका मस्म               | F18   | ŧ      | 35             | 46      |
| वालत्वं सर्वदोषाणाम्          |       | *       | 8/3   | 48   | <b>ब्रह्म-प्रसद्ध्य</b> नपम्     | 614   | ٤      | R              | 11      |
| वालिका बत पूर्व व             | 112   | ŧ       | 24    | 93   | ब्रह्मणे दिवसे ब्रह्मन्          |       | 9      | 3              | . ₹     |
| बाले देशानास्थे च             | 114   | \$      | 33    | ψb   | व्यक्षणोऽभूनाहान्                |       | Ŕ      | Ġ              | . 55    |
| बालोऽहं संबद्धियम्            | F11   | *       | 810   | 99   | ब्रह्मस्पर्या देखः               |       | રે     | K              | ψp.     |
| वालः कृत्वेपनयने              |       |         | 4     | 8    | अञ्चला देवदेवेन                  | 614   | Ś      | 88             | 70      |
| बालस्त्रिल्यासार्थयैनम्       |       | ŧ       | 20    | 25   | बद्धपारं मुनेः श्रोतुम्          | 114   | ę      | 24             | 48      |
| वाल्ये क्रीडनकासलाः           |       | 3       | . yo  | 96   | वस प्रमुख्या संसर्पमूतः          | F17   | ą      | 24             | Ųδ      |
| बाहुमामेशिन कृत्वा            |       | ů,      | 12    | 4    | अञ्चयको किमेतते                  |       | Ŕ      | 2/3            | 6/0     |
| याद्यानीदक्षिलक्षीतत्त्रम्    |       |         | 17    | . 43 | बहात्वे सुनते विश्वम्            |       | R      | 22             | 88      |
| बाह्यार्थनिरपेक्षं ते         | b1=   | •       | 12    | . 10 | ब्रह्मा नाएवणाख्योऽसी            |       | Ŕ      | X.             | 8       |
| <b>बाह्येकार</b> ोग्दनः       |       | ý       | 20    | ąŧ   | [ अद्याद्येषस्य केंद्र्योः       | F17   | į      | 85.]           | _       |
| भिगति यद्यासिरसगञ्जुक         |       |         | ₹₹    | 13%  | बह्मा जनार्दनः श्रम्             |       | ę      | 23             | . 78    |
| निभर्ति यत्सुरपणान्           |       | à       | 4     | . 88 | ब्रह्मसम्पर्व नित्यम्            | 611   | 8      | 24             | lyć.    |
| विषेद प्रथमं विष              |       | à       | Y     | 25   | असा दक्षादयः कालः                | •••   | ર      | 33.            | 3.8     |
| <b>बिअ</b> ती पारिजातस्य      | ***   | ų.      | ξo    | 30   | ब्रह्मा सुब्रत्यादिकाले          |       | ર      | 55             | 34      |
| विश्वाण वाससी पीते            |       | ų.      | \$19  | 25   | अधारीगीनेतो यस्तु                |       | T.     | U              | 5.5     |
| वीकाङ्कुरसम्भूवः              |       | 3,      | 23    | 33   | महागासकरा देगः                   |       | 44     | ð.             | . 10    |
| <b>बीव्हर्द्धक्षत्ररोहेग</b>  | F11   | 5       |       | 34   | अञ्चन्द्रस्त्रसस्यः              | 814   | 3      | 5.8            | ę       |
| <i>बुद्धिर</i> न्याकृतप्रापाः | 811   | ų.      | ₹₹    | \$\$ | आहाणानमी जयेच्यु दे              | ,     | 3      | 24             | - 8     |
| बुभूमें च तथा स्टाईम्         | 614   | ą.      |       | 80   | ब्राह्मणाङास्तु ये यंगीः         |       | 3      | 35             | 38      |
| बृहद्वरूण पुत्रः              | -1-   | ž       | 55    | ٠ ٦  | अहाणखंअयोगराम्                   | 881   | 3      | 6              | 75      |
| <b>बृहस्ताद्युहणस्टाह</b>     | 814   | ₹.      | 13    | Lift | ब्राह्मणः श्रविको नैदकः          |       | 3      | 12             | 43      |
| धृहस्पतेस्तु भविनी            | -1-   | ₹.      | YE,   | 288  | बाह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः       |       | 3      | . R            | . 35    |
| बृहस्पतेसी सकलदेव-            | #1-   | ž       | 8     | 24   | बाह्मणाः समिया वैदयाः            |       | \$     | ¥.             | 3.8     |
| नृतस्पतिमिन्दुं च तस्य        |       | .4      | Ę     | 5.8  | ब्राह्मणाः सविया संस्याः         |       | - 3    | ∌.             | . 4     |
| बृहत्स्त्रक्रमहावीयै॰         |       | x       | १९    | ₹₹ : | ब्राह्मणाः सत्रिया सैश्याः       | BLI ' | •      | 4              | €       |
| न्तरधात्रस्य सुरोधः           | .,.   | 8       | 29    | 50   | ज्ञासमाः स्रोजिया वैश्याः        |       | ¥      | ŶŶ             | 395     |
| बृह्यदियोर्बृहद्भुः           |       | *       | 28    | 38   | ब्रह्मणेष्यः पितृष्यश्च          |       | ₹.     | 4              | 194     |
| बृहदशाहिबोदासः                |       | ¥       | 28    | 6.5  | जाडी मुद्धी चोरधाय               | 7 [11 | 3      | 22             | 4       |
| न्द्रद्यप्रत्यांस्कृत्यनः     | her   | ٠ ٧     | 19    | 62   | ब्राह्मो नैन्द्रितयञ्जतेषाम्     |       | 5      | 1              | · · · * |
| बृहद्र <b>था</b> कुवासः       |       | 8       | 19    | 52   | बाह्यो दैवस्त वैकर्मः            |       | **     | 20             | 58      |
| <del>बृहद्रथा</del> मान्यः    | •**   | 8       | 79    | €3   | अस्तो नैस्त्रितकस्त्र            | 4-6   | ₹      | 6              | 83      |
| योषं युद्धिलध्य रूजा          | •••   | 3       | -6    | -30  | ब्राह्म पाच बैजाब ख              |       | 5      | ٠ ٤٠           | - 58    |
| Ų                             |       | -       |       |      |                                  |       | _      | _              |         |

₹ EY. 8

अंद्रशः सम्बर्धाः

ą

Ę Z,

3 ¥

Ę

₹₹ Ę 7.7

ig's

180

'स्टबेकाः

मक्तिकोरानु रुप्तान्त्री

मकि पेर्मुस्यादी

मस्यत्द्रध् कस्यान्ते

घश्रदिला च भूतानि

भक्षभोज्यमहायसः

भगवदिष्णुपस्तद्भसुः

भगवनेभिसमगरनियः

भगवन्धृतमञ्जेदा

भगवानीय सर्वस्य

भगवन्त्रदि में खेवम्

**मगदन्यालक्षेत्रस्यात** 

भगव-संनोपीस्कातम्

मग्वन्स्ययास्यास्य

भगव-पन्तया प्रोताम्

भगव-भगवान्त्रेषः

मण<del>्य-दबंद</del> कार्यम्

भगवज्ञसम्बद्धिते

भगञ्जसस्याद्धरम्

अगयन्त्रोऽदिहरू संसार-

भगवक्येतर्श्वनात्

भरावन् मक्त हरूप्

भाषशस्त्रम्बद्धाः स्थापन

ध्याबद्धमानोञ्जूत-

भगवानि यथानुमृतम्

प्रमन्ता च स विश्वक

भगवान् सदि प्रसप्तः

भगवानच्य बोतवंतान्

भगवन्यसम्बद्धाः स्थवम्

मगवार्ताप गोविन्दः

पगर्यक्षमहं योगम्

मगवन्कियतं सर्वय्

भग्डेश्याश्वासम्परः क्यूनियाः

भवनभवमार्चाद्रव्याख्य-

भजमानस्य निविक्कपाः

पंजमा हर विदुःधः

मगीरयान्सुहोतः

मगोद ने ने केर्निय

भगवते अयह महिलोके

भगवन्यसेत्रस्यवन्तकरसम्

नेवदशस्करमञ

भगवन् अस्मत्कुरतियतिदियम्

भगजन्मूतभव्येश

पश्यागध्येषु तास्त्रस्ति

₹ ₹ ŧ ₹ ą

94 8 1,5 ₹ XX

٧

¥

Y

3

Ť

 $\mathcal{H}$ 

¥

¥

¥

٧

ሄ

¥

¥

X

ķ,

Ч

6

Ę

Ę

Y

le. 14

222

72 ₽ Ġ

Ž,

ŧ,

4

₹

Ą

ڻ

Ŕ

3

13

\$B

14

13

18

23

24

310

310

70

6

¥

**TX** 

23

23

24

ZZ.

dia. KJ. \$ t ₹

50

4₹

769

14

of

35

77

L.P.

茂文

\$4.5

43

43

3.8

28

35

e e

X

٩

35

FU.

2

ŧ

188

à

26

ĝo.

13.

€₹

86

ŧ

ŧ

(५०९)

इल्पेन्स:

भववाण्ड्य स्ट्रान्धी पर्य प्रधानामपद्धारिणे स्थिते

भरद्वाजस्य श्रितये

इस्के

**म्स्तद्**तृपः भर्त् भुभूषणं सर्गः पत्थाहमझा गर्यात् न(१५) पहास्य खासह भवशोऽपि महायाग भवस्पेर्व यदि मे समय॰ भवते यसाँ अन्त्रम् भवन्यमध्यक्तमतिः पंत्रज्ञु पत्यः क्लायोः गवन्ति ये मनोः पुत्राः

পল্লটাড়িব বুদ্মমিত্রণ

मनतो योपसंद्यरः

महस्दिक्दभिष्ठेशम्

मधं अर्थमयेशायम्

भव्यक्ष मुगा न

भवातह च विश्वासन्

मविष्यन्ति महावीर्याः

भविता योषितां स्त्रीतः

भविष्ये क्षापे साधि

भागृहीः समाधिकार

भारतस्कृत्व वर्षस्य

पुरते प्रथमे वर्षम्

भारताः चेनुमारमञ्ज

भीगवतार्थं साहार्

म्हरावक्यक्रायीयम्

मार्थायक्यांस् रे के बित्

भावपर्धस्मितं काष्मम्

भिश्चामुज्य ये केपित

**बिद्धमानेष्ठकेवेद** 

भारवतस्याश्रंय

म्यस्यकार्क्यायीय

म्बद्धाःसम्बद्धाः

मञ्जान जनकड महाराज.

परतस्य पत्नीवये मरतोऽपि मन्यविक्रियन। पुरतः स महिपारः

X 7 ₹ t Ė, ď.

¥

ŧ

Ť

Ŷ

3

×

¥

Sq.

7

4

¥

ŧ

8

ş

Ē,

ą.

₹.

?

ų, ₹₹

4

Ц,

¥

ų,

₹

X 18 ŧt 28 ą¢. 18 ₹

É

9

રપ

₹

2

₹

ξĽ

₹.

4

1

24

t

9

¢

Ŋ.

₹

₹

(3

28

36

30

tt

የሬ

۹

33

अद्युः अध्याप

ę

24

94.

9

ť٥

29

25

₹

8

इस्के

40

37

\$4

₹₹

₹¥

98

35

9.4

28

200

7 L

28

74

23

32

85

110

35

ĘΥ

84

Sec.

48

68

3/4

Ė

33

84

8/

XX.

77

25

٠.

13

₹9.

15

3.5

24

48

ţć

13

13

21

ŧΥ

**रहते** -इंड्राम्ब अंशः अध्यक भूषणान्यतिश्चाणि **E/3** Bo 614 . 5 홪

19

34

34

48

28

23

31.

XX

16

ş

ø

33

×

10

25

20

电影

٩

7

4

7

Ų

TY

th

4

48

30

نا

10

23

26

8

34 Ú,

Ę

\$3

₹₹

X

33

14

×

ą

4 24

T,

ð,

٩,

٩

Ė

t

7

4

à

à

ŧ

٤

3

e,

q

Ť

3

ξ 17

3

3

8

Ę

ŧ te

ŧ

ţ

. 2

6 80

170

रलोकाः

मिन्नेप्रशेष्ट्याप्त्य

भीमस्य स्टब्स्हः

भीक्षकः कुन्डिने राजा

मोमदोशक्यातीनाम्

भीमहोपाहरूबाखः

भुक्ता ग्रम्याभावमा

भुक्ता दिव्यतमहाभागान

<del>पुरता य विक्तानाना</del>न्

भुक्के कुल्यान्संब्रहे

भूदकेऽप्रदाय विप्रेप्तः

भुक्रदर्स तया शोऽसग

भूको नहसाचे भारे उपन

भूबस्त्रीक ततस्यवेम्

पुत्रनेक जगकाय

मूलादि बास्ते चापि

भूतांदिमस्त्रयादि च

पुतानि चलिपिश्चम

भूतादिस्तु विक्रवाणः

भूतेषु वराते खेउनाः

भूते मुख्य पिक्रियं च

पूर पुरस्यकेवर्धि

**मुप्तेषद्वस्य** 

भूष पृष्किति कि होचः

मूप्यसम्बास्य शैल्हेऽसी

भूगद्दल्लाकटरूठ

भू**यकास्त्र**ेटरस्त्र

भौभगपोऽनस्ये सहयः

भृष्यसूर्यान्तरे यय

मुनेबीजनसको त

मुमी पद्रुमं स्वस्ते

भुगस्ततो स्टो उत्ते

गूमध सुरक्षेत्र कृत्या

भूष ध्वाहणिच्छांग

भूषरस मन्तिभिरतार्द्धम्

भृत्रहीर्गा समस्तानाम्

पुर्लेके अध पुषर्लेकः

मुखिभागं रतः कृत्या

भूवणाद्मश्यक पस्यम्

मूलपाओं ये संवेपस्य

भूजीकमस्तिलं इह

भूतासा नेहितकस्य स

भूत नि सर्वाहित तथाहरपेतत

मुहान्यनुद्धिनं यञ्

भुज्यतेऽनुदिन देवैः

(420)

ä,

ĞĘ.

80

3

80

रेई

K-

25

28

6,3

₹५

4

₹\$

35

¥4.

ψa

Ŋa.

4)6

20

ŞЮ

45

ŧŧ

46

82

ξo

20

53

¢Ę.

48

215

4

दद

90

Me

٤

66

協

N/O

60

XR

55

\$40

भृतुषः पुरुकुरसाय भृगुभंगो मर्शनिश भृग् पुलक्षरं पुलबन् भृती: स्वात्ये सम्स्प्र

भूगोः समावतं सम्हाद्य

चेर्ट खलकन-दारयम्

भूसप्रदेशरणाधान

वैक्षकावराः स्टूटः

मोल्डबं रहे तहि है:

मोतको भीन्यभूती य

भोगेनखेटितस्यापि

भोजन पुरुष रहीपे

भी नाई केप्साधाय

भी यो बनियदाबाद

धो धो रजन् शृगुप्त लम्

भी भी जिस्हम्य शिविकाम्

मो पो श्रतिदयक्षक्रीयः

**मो भो बदोस्तरपा मत** 

मो भी नेका निवासीतत्

भो भो दानपढे यावयम्

भी विश्ववर्ष मोत्तव्यम्

भी भी किमेराद्वारा

यो निप्र अस्मार्थः

भी राजी देवराक्ष्य

पौनमेत्सयो दुन्धम्

धीम्ब होते स्तृताः स्वर्गीः

भौगो प्राप्त सम्ब

भीने मनोरधे स्वराम्

प्रकृतीप्रवेदस्य संस्थ

भ्रापमारोज सर्व स

भूनमाणी रातो दुख

अन्तरकानः सङ्ग

प्रामिक्ता रहतगुरम्

भूगहा प्रहसा व

मध्यमञ्जनित्रोधेन

सम्बद्धां मागाईन्य ध

असे प्रतिहते इक्षर

गगभाषं तुविश्वः

मधोऽध आहुवीतीय त्

गङ्गल्यसम्बद्धान्यः

गोन**अ**तुर्दशशात

भी भी सभी दुराचारम्

Į, 8 1

F13

4 ŧ,

ৰ্জনা: জাল্ম-

袖。

b. win

B .....

₹

ŧ

₹

ā

Ē

Ť

X,

4

4

Ц,

ų

₹

ķ

3

Ĉ.

7

τ

۹,

3

3

8

in.

5-50

Commercial

tt

25

34

10

40

33

22

33

35

26

30

40

34

43

TXX

₹4.--,--<del>,-,-,?</del>0

Ē, 老化

260

\$\$ 1,290

All reserves 13

Mary and 100

Zing Alexander 26 300000

45 33 QS.

23

7-20 June :

47

33

ξţ

马克

. 7

٦.

99

Şφ

₹₽. . .

**\**\~\_\_\_\_\_

Design to

£ ....

A Comme

**(3....**)

ŧ¥.

नमोर्वकी स्वलोक्य

नमोपदिष्टं सकलम

मया दत्त्वज्ञीम्यं मास्त्रम्

मक्येतद्यधान्यायम्

मयाध्येतदश्येत

<u>स्थात्रक्रिस्थाली</u>

मयापि तस्य गदतः

मया चस्य प्रतिहासम

मया संसारचकेऽस्मित

मया ले पुरस्कानिन्दा

मबि मक्तिसम्बाहबैय

मयि देवानुबन्धोऽभृत्

माप मते प्रमत्ते हा

मधुरध्यजमङ्गस्ते ।

मयुख्ये ततस्सा व

सम्बद्ध मीनमञ्जल्यः

मठैव मदता प्रश्नः

मणस्य द्वारीषु

मर्व्ववितम्हा वाल

नया हि त्रा चर्च सक्लेखर्यः

(422)

इल्लेखः

अवकः अस्याः प्रस्तिः

23

98

\$\$ -- "

19 may 1 m 3/3

Francis OF

• वेश्वी-र्यक्त**े ए** 

ì۷

20

Đŧ.

3,00

819

4 . 33 . .

30

₹6.

₽0

५. व्यक्तिया राज्येन

.26 ..

10.

£9.

Barrison 3

- 21 p. 1.11

29 152

γ.

ক্টা<u>ৰ</u>

জন্ম: স্বাহ্ম**্ব** 

3

溪

Ŷ.

4

8

4

Ľ

幸

Ť

2

Ę

믺

₹

ķ,

4

Ħ

ŧ,

Ę,

. . 3

...

---

4

ħ,

٩

¥

3

32

रेप्ट.

₹

24

25

.10:

3

ş

وا

à

33

36

4

Ų

3

16

to.

桶

18

6

38

84

48

38

6

36

24

34

26

830

2%

76

13

QŔ.

रक्तांबद:

नदावरेभ्यम् स्वरू

महत्ता पथता सस्मात्

मद्रपमास्टाय सुक्तवनो यः

महाष्टे यहरता यहिः

मधुशानम्हर्ग रू

पक्लो पुरुवसोन्द्राः

भनसः स्यस्थता तृष्टिः

मनस्पन्तियते नहिमन्

मनको यसुनुबाश

मनसैव जगरसृष्टिग्

भन एवं गनुस्थाणाम्

मनुष्यदेष्टिनी चेष्टाम्।

मनुरामार्थयो देखाः

मन्त्रपदेशमुत्स्रज्य

मनुस्प्यहं वेदार्थम

मनुष्यस्थित्वे भगयन

मनुष्ययमहिष्यतौ

मनदिकारासाः केविदै

मधुसंस्परेत्थ

3

रलोकाः

मरीचिनिग्रैर्द शही:

**म्बर्**यमहानामध्येत्रम्

म्बनस्महाय तात्पत्रे

मात्रे प्रमाने उत्पाने

माल्यं च गारुडं जैव

माधवे निवसस्येते

भावसोऽपि द्विषक्षेत्र

म्हनसोत्तरश्रेलला

मजसान्वेय पूर्वानि

मानः कोई तथा गोश्रम्

महतामहस्त्रीतपुषेतु तस्य

(488)

अंद्राः अध्यक

Ę

Ų,

4 ठठ

ĝ

Ę

Ę

4

Ż,

ŧ

4

₹

4

3

₹

333

3

Ę

X or or or or by

₹

Q,

Ÿ

3

ų

4

4 66

٧

¥

6

ų,

٩

٩

8

Ę

33

Ę13

15

\$10

38

₹०

84

28

S

**' E** 

१९

ξ

ሪ

६४ 2.5

L o

ħ

88 8

10

१०

36

₹Ŗ

¥ 4

٩

71

१९

28

4

11 4

17

38

۴

819

717

ξĘ

296

808 ٠.

68

88

33

28

33

tor

4

30

ΥĐ

75

44

77

teo

₹

11

ţo.

12.

44 ş

₹€

(XV

28

₹4,

36

E P

60

\$4

44

74

34

| ALM ANALYSIS AND COLO                   |        | · ·      | C 1, | 7.7          | मान्यास देशालकोः               | 755  |
|-----------------------------------------|--------|----------|------|--------------|--------------------------------|------|
| मरीविमुस्यैमुनिनिः                      | ela    | 2        | 33   | ξ.           | या पुत्राच्या सुहदर्गम्        |      |
| भक्तस्य दशा प्रज्ञः                     | -10    | 1        |      | 92           | मायया गोहिंगला रान्            |      |
| <b>समी</b> भनेदेमें इस्ते गैं:          |        | 6        | ŧ,   | 38           | म्बयसा युवुधे तेन              |      |
| पर्यादाकारकारतेपा <u>म</u> ्            | ***    | ą        | ¥    | £            | या उनेसमहाद॰                   | ***  |
| <u> परस्कानिकवर्गश्च</u>                |        | 1        | 20   | - 25         | मापावती ददी तर्ग               |      |
| महता राज्याच्येन                        | ***    |          | 23   | 1849         | माया च येदना चैव               |      |
| <b>अहदादेशिकारस्य</b>                   | 46-    | 4        | 8    | 55           | <b>म</b> ्यानोहोऽयमस्तित्त्रन् |      |
| - महार्थक् <del>यसः सस्टिल</del>        |        | 18       | 24   | 284          | मध्यान्यहेन ते देखाः           | -    |
| महाकाष्ट्रचयस्य तम्                     |        | 1        | 213  | 78           | मायाविमोहितदुक्त तनयो समिति    |      |
| महाप्रशामहास्त्रीयीः                    |        | 7        |      | 4            | मरिपा सम नासैख                 |      |
| महाबीर विदर्भस्य                        | -1-    | <b>*</b> | 8    | 60           | मा रेव्वेरिति ते इक्तः         |      |
| महत्त्वाक्ष <del>्यलम् नेनाव्यक्ष</del> | h.m    | ું       | Ę.   | 88           | मार्ग्व वशृक्षस्यद्यः          |      |
| महाभोजस्वतिधर्मातम <u>ः</u>             |        | 8        | १३   | G            | मर्जारकुद्धच्छान               | B-1  |
| महानदितस्ताः                            |        | Ť        | 58   | ₹0 ₹         | म्यलाकाराम कृष्योऽपि           |      |
| महान्ते यं समापृत्य                     | 446    | 3        | وا   | ₹ <b>4</b> : | क्त्रक मुद्दा गसूराध           |      |
| म्ह्यापचपुत्राक्षेकम्                   | •••    | 3        | 58   | -24          | श्वमः पद्धद्वयेत्रोतः          | -,.  |
| महाबल्पन् महावीर्यान्                   | 411    | ¥        | 52   | 685          | भारत गहस्करतते पक्षे           |      |
| महाबुलप <b>ी</b> वार <i>ं</i>           |        | Eq.      | 99   | 7            | मासि मसि रवियों यः             |      |
| महाराजा महान्त्रकाः                     |        | 15       | - 3  | 30           | मासेक्षेत्रेयु भैत्रेय         |      |
| पहीं घटले घटलः क्यांत्रिका              |        | \$       | 79   | ¥4           | मासेंडींदशीभर्वर्षम्           | 777  |
| 'महाबोद्यीच दुश्शयः                     |        | ¥        | 98   |              | माहिष्यस्य दिक्तिम्य           |      |
| गरंग्द्री गरूपः सद्धः                   |        | 2        | 3    | ą            | मां क्यारी स्वे सदुवाप्        |      |
| 'महेन्द्रो वारणस्वन्धात्                | Lin    | 2        | 9    | 34           | मासास्कृपुयिष्णुव              | 81.1 |
| महोत्सर्थमिखसाच                         |        | **       | 50   | 42           | मां ह्लुमपरेर्गकः              | 61.4 |
| महोराजनं महादानंम्                      | 178    | - 16     | 78   | 48           | मित्र पुषुतान्त्री इंडियः      | 6.4  |
| महोरणञ्ज्ञया यक्षाः                     | r in m | Čų.      | 3    | 10           | मिनायो १ थ्यवनः                | L. a |
| ेमानशस्य बले श्रीव्यम्                  | 186    | 7        | ₹8   | *0           | भिन्नेषु धर्तेत कथम्           |      |
| मागवान्त्रं वाह्यकाम्                   | 488    | Y        | ₹₹   |              | मिल्लोऽनिस्टक्षको रथः          |      |
| नामकेन सुभानेन                          |        | Ę.       | 3    | 6            | मियतः पाण्डुपुत्रस्य           | F10  |
| न्यसमारे जसन्त्येव                      |        | 7        | १०   | 10           | मुख्यात्रे च तस्मिन्           | 128  |
| म्बलेऽसिते पष्टदंशी कदाचित्             |        | 3        | 5.8  | 1824         | मुखनः श्रास्को विष्णोः         | 148  |
| न्य जानीत क्यं व्यक्ताः                 |        | ŧ        | 250  | 63           | मुखं याहू अब्बद्ध य            |      |
| गाता मध्य पितुः पुत्रः                  | ***    | 8        | 28   | 65           | मुख्या नगा यतः श्रोत्ताः       | ,    |
|                                         |        |          |      |              |                                |      |

34

24

29

22

Ę

94

4

Ļ

24

. 6

3

Ę

₹

奇

Ġ

3

\$

3

80

35

₿ø.

2.0

7¥.

6

Ę

Ç

43

220

मुन्कुन्दोर्धम तप्रासी

मुखतो चार्डनाशाय

मुद्रस्यद्यस्ट्यः

मुद्रसम्ब मोदल्याः

भुक्यो भावितात्मानः

भुभुचाते तथास्त्रशि

मुमोच कृष्णोऽपि तदा

मुद्रिया सोऽइनन्यूर्षि

मुसलस्यां द लोहरा

मुख्य तनपान्सप्त

यज्वि वैस्मीसानि

यञ्जनिष्यत्तये सर्वम्

यक्षस्य दक्षिणायां तु

दश्विद्या पहालिया

स्त्राङ्गपूर्व सङ्ग्रम्

यद्रोद्धारपुत गोर्डिन्ट

सङ्गेत यञ्जपुरुषः

यञ्जेषु यञ्जपुरुषः

यश्रेषण्डमिक देवाः

अर्ड्डेयंडेसरो देखम्

यक्षेत्रेरीहर्द्यत्वम्

योस्स्विन्ययेऽचित्र्यः

भई भेड़ बिदो क्यन्ति सत्तरम्

यक्षेश्वरे ह्व्यसमस्तकस्य॰

यञ्जे च भारीचिमिनुषाताहतस्

यश्चसमाती भागवहण्डय

75

۴¥

٥

Şξ

१२व

25

35

ð

۲८

Ę

ረጊ

4

14

79

10

ዓረ

ì

¥

ζ

L.

Ή<sub>λ</sub>

Ø

ť

14

:₹₹

t&

15

8

13

35

₹4

٩

F.

514

204

13

२५

묶

Çij

223

ΑÉ

Ŗο

ŔĘ

2

ě

3

ş

¥

₹

6

ţ

₹

۲

ä

Ą

4

4

ķ

Ę

۹

W.

4

₹

₹

...

4

ŶΫ

Ų,

٦

₹

Ġ

7

Ŗ

₹

35

ŧ

34

1

\*

23

Ý

मेथेषु सङ्क्षा वृष्टिः

मेधावित्रकृषुत्रास्तु

मेरुरस्यमभूतस्य

मेरपूर्व पत्रसुधैः

रेरोडवुदिशं ये तु

पेरोसच्छद्वेषु

मेरोबतुद्धिः ततु

पैत्रेगैतद्वलं सस्य

मेत्रेय श्रूपता मतः

मीत्रय श्रूपता कर्म

मेत्रेय शूकतामयम्

मञ्जब अयुकामतत्

मैजेय श्रृयतामेतस्

मैत्रेय शुक्रामेतरा

मेघाँको (पुत्राकतः:

मेथा श्रुवं क्रिया दण्डम्

अंदाः अध्याः इस्रोः

| al desirable                          | _    | nder an -A |      | er wall                   |      | of for ot sell. Sect.             |
|---------------------------------------|------|------------|------|---------------------------|------|-----------------------------------|
| क्याः पञ्च <b>ित्रक्षात्रक्ष</b>      | 817  | 8 12       | RE.  | यत यह समें त्याचाः        | ***  | 李 传导 八分科                          |
| एरन्ड प्रामुख्य दश्याम्               | ***  | £ 4        | 38   | यत्र कचन संस्थानसम्       | ***  | 1 3 tmg and 9                     |
| यस्म्बद्धिर्वञ्चपुरमः                 | •••  | 4 10       | 85   | यज्ञारोपलोकः स्थितः       |      | ¥ - \$\$ ~ \$3 ~ \$               |
| यत्। वृषणक्ष्युर्वद                   |      | ¥ 3        | वर   | यत्रादी भगवां शकवरपुरुः   |      | 4 . 45                            |
| यतकोकामा ततः                          | 2.10 | Y E        | 338  | यज्ञानवायी भगवान्         | -14  | \$ \$6 . A5                       |
| यतन्तो न बिदुर्नित्यम्                |      | ષ ્યું     | t,g  | হামান্যু বিন্যান নকিঃ     | -14  | 4,86 30                           |
| यतिययातिसीयात्यायातिः                 |      | Y 20       |      | यंग्रोतमेत्रस्थीतं च      |      | २ ८ १०२                           |
| यतिस्तु राज्यं नैन्छत्                | 1441 | ¥ 16       | 5    | द्याननेक्स्पोर्व च        |      | \$ 38 8                           |
| यतो धर्पार्थकाम्बस्यम्                |      | 1 14       | 24   | यधर्तुपृत्रुलिक्षानि      |      | V Saldarish                       |
| यसी पूरान्यक्षणीय                     |      | 3 80       | 43   | यमा सन्तिवसकोग            | -,-  | \$ - <b>3</b>                     |
| यहाँ व्यक्तित्रक्षम्                  |      | ¥ 11       | 26   | नवा सुरा यदेवेन्द्रः      |      | t 30 1613                         |
| चतो हि इलेक्षः                        | •••  | 8 14       | 836  | थया केरेंगच्याचे प्राप्त  | 199  | E &                               |
| चतः कारकायमः द्विजः                   |      | 8 88       | ईर   | यथा च सद्योगुरू           | 1111 | ₹ 1±0cm 48                        |
| यतः प्रतिपवापनीः                      |      | x 84:      | 10   | यथा ससर्ज देवोऽसी         |      | \$ 4 t                            |
| यतः कुतिशिलाधाप्य                     | 178  | 8 88       | 36   | मधा च वर्णानसुनत्         | ***  | 2 1 - 2                           |
| वतः सा प्रवताग्वसम्                   | 14-  | 3 &        | १२२  | प्रवासन्त्रिको देवैः      | 14-  | 3 8 34                            |
| पतः प्रधानसुग्वी                      | 134  | ₹ ₹0.      | 30   | यसीभक् <b>रि</b> श्वान्   |      | ય જ્રાજ કરે                       |
| युवः सस्ये वर्ता सक्कीः               |      | 2 9        | २९   | पया चाराधने तस्य          |      | <b>૨ ૨૨ - 4</b> ૧                 |
| व्यक्तिस्टल्यू असे थेन                | 44-  | t 22       | 34   | यथर्गितसद्धर्वदेशकः       |      | 6 Between WY                      |
| यस्टिङ्केष्ट्रनानसा काह्यम्           |      | 3 ×        | 22   | यथा गृहोतामञ्जेषेः        | 4-4  | a granter milks                   |
| यत्कृते दशिवर्षः                      | 144  | 6 3        | 34   | वथा यक प्रसम्रोऽसी        | 444  | 4 86 64                           |
| दसस्याद्वैयाचं तेजः                   |      | 3 2        | 20   | सधारमस्य स्वेकस्य         |      | 4 Granisado                       |
| यसद्यवसम्बदम्                         |      | 6 4        | 86   | यक्य हि गस्दर्श नाऱ्या    |      | \$ : <b>\$5</b> :00:00 <b>5</b> 9 |
| दत्तु विचारके कार्यम्                 |      | 5 \$8      | .₹€  | यया सूर्यस्य मैश्रम       | ***  | 2 24 239                          |
| मन् स्टब्स्य तर्गमान्य                | 100  | 2 43       | 200  | दश्व सर्वेषु भूतेषु       |      | t 16                              |
| यत्त नेग्रं सपन्तरूप                  |      | 2 8        | 36   | युष्य सर्वणतं विष्णुम्    |      | \$ \$6                            |
| यतु पृच्छरिः पूर्यस                   | 111  | 3 6        | · c  | यथा ने निश्चल चेतः        | ***  | १ २० २८                           |
| यस्यपा प्राथकी स्थानम्                | •••  | 1 13       | 63   | दधा च क्षेत्र यै व्यक्त   | 488  | <b>6</b> - <b>3</b> - <b>3</b>    |
| यत्त्रमात्वाशिकं दूत                  |      | ય રૂહ      | अ₹   | यम्बन्दर्भियतं सर्थम्     | 144  | ર છે દ                            |
| यहोगद्यता श्रेकम्                     | 446  | र १४       | 28   | यमासनि स पुत्रे च         | ***  | 8 6 80                            |
| यखेतद्भगवानाह                         | 486  | क इक       | 3    | यथा न तासर्गेभ्यः         | -    | 8 8 20                            |
| <b>युर्वेतन्द्रगरहस्</b> ह            |      | १ १६       | ₹.   | यस चनैष्य्                |      | ¥ . §100030                       |
| क्लेक्ट्रियन <del>्</del> रेतेसुक्रम् |      | 2 86.      | 35   | यथाइ चसुया सर्वम्         | 5-4  | <b>لا ال الم</b>                  |
| गसुन्धारीत प्राचीतम्                  |      | 2 4        | 3    | यवसित्यो सहस्र समियते     |      | k Amplika                         |
| रस्पृद्धिका संहिक्बम्                 | 170  | ¥. 20      | ર્જ  | यथार भवता सुष्टः          | -11  | i, 6 53                           |
| स्त्रमाणानि भूतकी                     | 411  | 4 . 4      | Ę    | यथा सकं जले कता           |      | ₹ ७ दर                            |
| यद्यमानिदं सर्वभ्                     | 451  | 2 2        | 3    | ययार्ह पूज्या तेन         |      | 8 6 4 202                         |
| युक्त तत्र रिधताचेवत्                 | 614  | 3 83.      | 9    | यथा समातमृतेषु            |      | 4 <u>24 mont 57</u>               |
| শম পুনা কুই সার:                      |      | 4 4        | १२   | यथा च महिषे संपै:         | 110  | 4 Bh 33                           |
| का सर्व यतः सर्वम्                    |      |            | 85   | युक्त यम जगद्धमि          |      | 4 20 25                           |
| कार्य देवदेवस                         | ***  | ŧ . ŧ .    | , lq | यया निर्मिर्सितस्तेन      |      | 4 26                              |
| का पुरसम्पूर्योगम्                    | *19  | ષ ३૨ .     | 4    | यदेच्छ्रयास्तिस्यः        |      | 1 4 3                             |
| यत्र स्ट यदी देखी                     | ***  | ર રફ       | 52   | यथैव प्राप्त-येङ्गीन      | 272  | 5 Berger 583                      |
| यत्र केद्रीवरदर्स                     |      | 4 3        | સ્ય  | यथैव प्रकृति दूधम्        | 114  | Recorded Y                        |
| ter and residue,                      | 1.0  |            |      | The state of the state of |      | The state of the state of         |

| रलेक                              |       | असः अध्य    | इंस्क्रे       | , 'रखेकाः                         |             | अंगाः अच्याः वस्त्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मधेव क्योंक्षे बहिः               |       | ¥ 83        | 18             | यदुं च तुर्लसुं जैल               | ***         | Rolling State of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| यंश <del>ीतकर्मकर्</del> नृत्यात् |       | 5 X         | 80             | यदेतद्भावसम्बद्ध                  |             | Same Barbaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| येथीक सासर्गकात्री                | F18   | ٠ ج         | . \$           | यदेतत्रव मेहेय                    | •••         | ALLE COLORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यद्धा कुरुते पापम्                | 14-   | २ १२        | 90             | यदेतद् दृश्यते मृतं               | ٠           | 6-10-8-1-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यदम्यु वैष्णवः क्रयः              | 114   | र १२        | ₹19            | यदेतदुक्तं भक्ता                  | ***         | 3011360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| क्द्रमेगागताः क्द्र्यम्           | 140   | e e         | , Å            | बदेव भगवान्                       | 871         | R 58 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यदन सामात कार्यम्                 | 1-8   | ધ વ્        | 28             | यदोवंश नरः श्रुला                 |             | 2-3-66. 45-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| यदांप्रक्षेत्रे सुद्धे            |       | <u>ዲ</u> ረ  | ξo             | यद्गुणे यत्नापार्व च              |             | Children Charles the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यद्शमधावभूथ                       | 1-6   | 8 8         | २८             | यदहरूमा जिन्निका चेपप्            |             | 5. 5\$ @£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| मदस्य कथनायासः                    |       | \$ 3        | 88             | यद्रलं यश्च मर्चेचः               |             | 40.35 JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| क्टर्य ते महास्थाः                | 1-8   | 6 58        | 1.             | यस्ति यस ये मस्यम्                | 81.3        | 6. 65. 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यदा तु शुद्ध निजरूपि सर्वम्       | •••   | २ १२        | Yo .           | यहादगुढे तन्मनसि                  | 817         | १ १७ ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यदासाइचनामोह॰                     | nrr   | १ १८        | 3¢             | पश्चनाथा प्रवर्तेवम्              | F1.1        | Carrie and Carried Carried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यदास्य ताः प्रजाः सर्वीः          |       | 8 10        | ૪              | यद्मजीतिकर पुसाम्                 |             | हा का प्राप्त देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| यदास्य सूर्यमानस्य                | •••   | 17 7        | 22             | द्यन्तग्रयद्येषेण                 | F17         | ह ७ ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यदाभिविकः स पृष्                  |       | १ २४        | *              | वक्रमोऽस्ति सरः कोञ्च             | inn         | 2 th \$3 11 11 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| यदा विज्ञम्भतेऽनन्तः              | ***   | 3 8         | 73             | यद्मीदेन्स्रीत यामच               | 614         | A reservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मदा चन्द्रक्ष सूर्यक्ष            | 755   | A. 3A.      | १०२            | <b>यद्यायशेषभू<del>त</del>स्य</b> | 777         | 5€ 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यदः यशोदा ती बाली                 |       | ٠, ٩        | 114            | यदावर्श्य को ग्रह्मः              |             | A 32. 8. 20. 21. OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| यदा पैतः प्रज्ञान्यन्ते           | •••   | ५ १०        | 144            | <b>यदासारक्षित्रणासामर्थम्</b>    | 100         | 8. 45. 45. 11. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| यदारुमुद्धता नाथ                  | 149   | ५ २९        | 73             | यदान्यायाग्                       |             | ४ १३ ८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यदा रूजाकुरा गाएँ                 | 117   | ५ ३२        | 35             | यद्येषं तदादिश्यताम्              | 440         | 8, 5, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मदा यदा हि मैत्रेच                | • • • | £ , \$      | 88             | महोष त्यमात पूर्यमेख              | 177         | A 6 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यदा यदा हि पायञ्च                 | 400   | ₹ १         | χr.            | यसोजानः सदोद्युक्तः               | 444         | But as all sources from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यदा यस सती हानिः                  |       | ६ १         | 8,5            | यद्योनिमृतं जगतः                  | 785         | \$ 58 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यदा यदा न यस्त्रनाम्              |       | ूं <b>१</b> | 80             | यत्र केबलम्बिसनिगपूर्वकम्         | .4 E L      | R R 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बदा दागति सर्वातमा                | 4-6   | £ X         | ٥              | यंत्र देवा न मुत्रयः              | -6-         | And the property of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| यदाओति नरः पुरुषन्                |       | <b>ጚ</b> ረ  | Жa             | यक्रमहेत्द्वैः                    |             | K 56 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पदा नापवयस्तस्य                   |       | २ १३        | 90             | प्रश्रद भगवन् बहा                 |             | १ १ ५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यदा पुराः पृथाभावः                | 187   | २ देवे      | بالا           | यश्रमकीर्तने भवस्या               | 700         | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| यदा समस्तदेहेषु                   | re'   | २ ३३        | 39             | यंत्रः शरीखुं यदन्यदेहे           | 117         | \$ \$0 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यदा मुनिस्तारिस्तीयसर्दात्        | •••   | 8 4         | 88             | यनस्य च जगदृह्यम्                 | h11         | \$ 5.6 min 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| यदा च सहकार्तिण                   | ***   | R R         | 30             | गवनिगमविष्युत्तात्स्यवाणाम्       | F18         | \$ . 2. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यदा न कुल्डे भावम्                |       | 8 40        | ą.             | यप्रक्रम्यः सामात्                | .10         | 6 rough Burrell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वदि चेलाइवः सत्य                  | 274   | ६ ३०        | 38             | यमस्य विश्वये धोराः               | 448         | 5 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यदि त्वं दिश्वत गर्तुः            |       | ५ ३०        | فيه            | यमध्येत्य जनसर्वः                 | -10         | r. \$6 . \$5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| यदि चेहीयते महाम्                 |       | Ę Ę         | C <sub>O</sub> | यमाराध्य पुराजिषः                 |             | र्वे ५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यदि राज्योपि गच्छ स्वम्           | -17   | 4 4         | 94             | यमुशे व्यक्तिमन्त्रीराम्          |             | The state of the s |
| यदि ते दुःसमस्यर्थम्              |       | 6. 86       | 53             | यमुक्तकपण्डदंनि                   | 4.6         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यदिमी कर्जनीय च                   | -11   | € 83        | 44             | यमुखक्षिककातः                     | 1           | Enway was a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यदि खोऽस्ति सवि प्रक्रिः          |       | e . 53      | . ११           | यभेन प्रक्रित दण्डम्              |             | Constitution Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यदि सम्पणी यारि                   | 175   | २ ११        | * 1            | चया क्षेत्रदाशीतकता               |             | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बहुक वे भगवता                     | e a k | १ ३१        | 25             | <b>यग</b> क्षिज्ञापाईशोऽसम्       | 4-8         | 4 31 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यहुंचरं शृङ्गयतः                  |       | र नर<br>र १ | ₹र             | चयातेक्षतूर्यपुगस्य               | <b>B</b> P1 | A. 85 . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

अस्तिः अस्तिः इस्ते

A. die

V.

₹\$

22

23,500

8

₹: '₹o .

3

28 . 223

150

**সেহাা: প্রা**ম্মান

₹ - ₹

ं रत्सकः

यकसी कुन्छे सन्दा

यशिष्टरख्यतिनै याति सस्त्रम्

इतिगन्यस्मिन्तुगे स्यासः

यरियनान्यन्तरे व्यासाः

यसिक्रमधी जस्देशदाहाः

| गुम्बसायुक्तह सन्दा             | ***   | 3 3 0       | कास्पन् कृत्या स्टब आतः     |       | ¥          | 5.8            | 255            |
|---------------------------------|-------|-------------|-----------------------------|-------|------------|----------------|----------------|
| पया इस्त्रप्रियाधिन्या          |       | १ १५ अन     | परिपञ्जतिष्ठितं सर्वम्      | -4-   | 4          | ₹0             | \$0₹.          |
| यकतिस्तु भूभूदभयत्              | 110   | ሄ ዩሶ 3      | परिमन्दिने हरियाँकः         | 144   | 4          | ࢠ–             | . 6            |
| यक्री जडमतिः सोऽध               |       | २ १३ ५७     | र्यास्त्रवन्ते सक्रञ्स्     | • • • | ₹.         | .t(8):         | ्रहें          |
| स्वना <b>र्जु</b> ण्डतशिरसः     | .14   | ४ हे ४७     | चर्ग चर्ग स्तन प्रती        | ***   | Eq.        | 4.7            | 4.6            |
| यक्ष्मोधूनमुद्धादि॰             | - 6-7 | २ १६, ३०    | यस्य सङ्गतननेपस्य           | * 114 | *          | 4              | \$15           |
| यक्त्रभुवा च देवानाम्           |       | 3 24 30     | यस्य नागत्रपूहस्तैः         | 111   | <b>Ž</b> . | 4.             | . 24           |
| चकः त्रियसुक्षे मुद्राः         | 117   | ३ १६ ह      | पुरुष नादेन दैरधानाम्       | ***   | G.         | \$5.           | . ₹₹           |
| यशोदा सकटारुष                   | 111   | افر اق كغ   | यस्य दक्षस्थी मित्रम्       | ***   | X          | 14/-           | 7-115          |
| भशोदा <b>रु</b> पने मां सु      | ***   | 4 3 . 43    | दस्य असादाद्हण्यपुरुत       | 114   | ¥          | ₹.             | 44             |
| पश्च सम्बं संधा प्रातः          | 111   | 3 8 838     | यस्य रागादिद्योषेण          | 114   | 2)         | €.             | 14             |
| यसतुर्विकात प्रान्यक            | rri   | ¥ . 28 . 48 | यसा संशोपको ऋपुः            | -1-   | . 2        | 14,            | \$40           |
| यस परमा विकित्तार्थः            |       | ¥ . 18 70   | यस्य क्षेत्रे दीर्यतम्      | -1-   | A,         | 14.            | <b>#</b> \$5   |
| यम् भगवता सकलः                  | 1.14  | 8. 18. 30   | यस्य चारमदिता कृत्य         | 111   | 7          | Mary Sec.      | 843            |
| पश्चेतकारितं तस्य               |       | ५ ३८ १४     | यस्य प्रगत्सान्द्रस्माद्यः  |       | M          |                | 78             |
| यक्षेत्रवसीमरिचरितम्            | 4.44  | ४ २ १३३     | यस्याक्ताररूपाणि            | ***   |            | .9             | €3             |
| यशैतच्युन्युयान्त्रम            | 114   | 8 8 8×8.    | यस्यायकोक्लादस्यन्          | ***   | Eq.        | 36             | X.E            |
| यक्षेत्रस्यत्रितिकम्            |       | १ १२ १०३    | यस्याचित्रसम्बद्धीरुग्नेम्॰ |       | 4          | Ö              | L <sub>O</sub> |
| यश्चेतनरितं तस्य                |       | 4 36 GR     | यस्यायुक्तयुक्ताशांशे       |       | *          | ٠ ٩            | 4.€            |
| यस्युक्तुहिसरे क्वेसिम्         |       | R 56 88     | यस्यान्तः सर्वकेनेदम्       | ***   | ŧ          | 13             | 80             |
| यष्टिहस्तक्ष्मवेक्ष्यास्यान्    |       | ५ ३८ १७     | यस्यान्स्पुत्रो दशस्यः      | LIF   | *          | 14,            | <b>t</b> Z     |
| यस्त्रमास्त्रतं तीमात्य         |       | f 48 50     | यस्याहः प्रथमे रूपम्        |       | 7          | 5.8            | Di.            |
| यस्तु सम्बद्धग्रेत्येवन्        | 114   | Dr. 25      | यस्यायतारङ्गपणि             | •••   | *          | 4800           | 40             |
| यस्तु सन्त्यस्य गाहरूयम्        | r-1   | \$ 30 . 30  | यस्याभिद्वा मृह्ययक्षे      |       | ₹ :        | 60 /           | 456            |
| यस्ते व्यनिष्यते                |       | R 53 35     | यस्याक्ष रोमदो जङ्के        | ***   | Ŋ.         | 10             | 50             |
| यस्ते नापस्तः पूर्वम्           |       | 4 80 4      | यसीया सकरल पृथ्वी           |       | ₹          | 4              | 33             |
| पस्त्वेतताकरं गुगोति पुष्यः     | F13   | \$ & . 44   | यसमृज्यते सूर्गकदस्यनैय     | P1 *  | ×          | 1.             | 48             |
| यस्नेतचरिते तस्य                | 111   | \$ 50 36    | गांचिता है। उन्बंदी         | ***   | ₹.         | 3:             | 5              |
| यस्लेखं नियदश्यम्               | ***   | B. 3 83.    | यास्त्रक्रक्रकोऽपि नैत्रेय  |       | \$         | 100            | 0.3            |
| यस्कृषाम्यस्य                   | -14   | 8 4 84      | याज्ञयस्वयस्तु त्रज्ञभूत्॰  | ***   | 3          | . 4            | ₹              |
| यसमाहिष्टमिदं जिसम्             | ***   | 3 . 8 Bh    | प्रक्षिक्त्यस्त्रतः ऋह      | ***   | 3          | 4              | \$8            |
| यस्मादभोज्यम्                   | LES   | ४ ४ ५३      | याञ्चलवयसमञ्ज्ञ आह          | 777   | . ₹        | 40.0           | 5.3            |
| यस्मद्रेवं मञ्जवृत्रायम्        |       | ४ ४ ६५      | यहानाच्यः परित्रकाः         | •••   | ₹          | ٠, . ق         | , : <b>E</b>   |
| यसादुह्या च स्ट्रश              |       | 4. 6 63     | यात देवा स्थानकमम्          | ***   | 1          | 13             | 38             |
| यस्पताथेष दुष्टात्म             | ***   | य १६ २३     | यातीतगोच्या वाचाम्          | b11   | 3,         | 18             | 150            |
| यस्यव्यगनस्यक्षरभेतदनादिमञ्जूत् | ***   | q. 30 . WR  | यादखश्च यदुनामीप॰           |       | ¥          | Atta.          | 30             |
| यस्यहिक्त्रारूपं पाम्           | ***   | 4 36 68     | या दुस्यजः दुर्पितिनः       |       | ¥          | \$ e           | ₹₹             |
| यस्पदर्शन्वययर्तन्              | 111   | ु ५ ए       | या नामिना न चार्केम         | ***   | 7          | 10             | _ <b>८</b> ६   |
| यस्मिन्प्रविष्ठितो भास्त्रान्   | -1-   | 5 ¢ 80A     | यानि पूर्वान्यमूर्वानि      | -11   | £          | <del>2</del> ₹ | . 44           |
| दरिक्तार्जियते सर्गम्           | F17   | 4. 4x .4a   | यानि किन्पुरुखदेशिः         | -1-   | ₹          | 4,00           | 48             |

यानि किन्युरुक्षदेशि

यानीन्द्रयाग्यक्ष्याणि

यात्त्येते द्विज समैव

या प्रीतित्विकेकान्छम्

S . L.

3... 3

...

3

43

|                               |               | (4                                                | ( <i>09</i> )                   |       |                    |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------|
| इस्तेकः                       |               | अशः अध्यः स्त्रेः                                 | <b>अस्टोकाः</b>                 |       | असः अञ्चल इस्ते    |
| यक्ष्मा नाम हदा देखाः         |               | १ १२ १२                                           | येन विश्व विश्वादेन             | ***   | ₹\$ 6              |
| थानेता वहारे मुद              | ***           | S mint france                                     | सेन इंद्राप्रविधृता             | 140   | ધ ધ રવ             |
| <i>प्रमाधिद्व</i> रमाशादि॰    | ***           | £ 4 88                                            | येन प्राचुपेण                   | 440   | A 66 CA            |
| कवनाने प्रदेशे तु             | B. Log        | 2                                                 | येन स्वर्गादिह्यास्य            |       | 8 - 8- 63          |
| पावन्ती जन्तवः स्वर्गे        | - # 6         | २ ६ ३६                                            | वेनक्रिकिएुटविस्टिमगास्त्र      | ***   | ा <u>स्थ</u> ित २१ |
| पाचतः कुरुते जन्तुः           |               | 2 - 1 20 - 1 - AB                                 | येनेद्रमाञ्चरं सर्वम्           | }     | 4 con 10 31        |
| यामदित्यं संविप्रपिः          | 711           | \$ 17 12 \$ \$9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | देशिय तेषु                      |       | eat Y 8            |
| थावनः सम्बद्ध डोपः            | - : 4         | २ ३ २                                             | ये सामस्त्रसम्बद्धाः या         |       | 3 .22 . 45         |
| क्रक्रप्रमध्या पृथिनी         |               | 9 may 90 may 1/8                                  | ये भारतव्यक्ति ये भूताः         | ***   | ६ २२ १७            |
| <b>यावस्य श</b> ्चेय सारस्याः | P · 1         | २ १२ २६                                           | येगं नित्सा स्थिति। बहुन्       | ***   | १ ७ वर             |
| यायस महालोकालः                | 111           | X my Row Street                                   | वेष्यपर्वे रिन्युस्त्रपुधः      | 711   | 8 8 4              |
| व्यथन्महीताले सुरु            | 7 ~ 8         | 4 . 85 . 30                                       | येषं व कर्ज्यक्षेत्रस्          |       | ₹ € 39             |
| यहर्ग्न मञ्जासन्दी            | ***           | भ्यात्रकार्यकाः <sub>वर्ष</sub> ाञ्च              | येथं न माता न पिता न परपुः      | 100   | \$ 38 93           |
| यायग्रावच चापूरः              | 261           | ५ २० ६९                                           | मे लाग्नरं ये च नृपा प्रक्रियाः | . 4++ | ¥ 4× 840           |
| क्रमञ्जी हित ताला।            | 782           | <b>e</b> 4 43                                     | थे अनुमागता दतम्                | 44.   | \$ \$6 . \$2       |
| कबताूर्य उदेस्यस्य            |               | x 5 65                                            | वेयम दुश्यत भारतम्              |       | 3 6 38             |
| यत्वच अन्यन्त्रमगृहे          | ***           | প্রশ্ন এই জ্বির সংগ্রহ                            | यः स्वधर्मप्रैताय               |       | ५ ३० १६            |
| याबदेवापिन प्रतब्दिनिः        |               | ¥ 1517 <b>2-3</b> 77-111 <b>24</b>                | योगयुक् प्रधर्म योगी            | 1     | 6 9 33             |
| <b>च्या</b> निहितो जन         | *61           | क इंद्र ईस्ट                                      | व्येगस्यस्यं स्विप्दवर          |       | 6. 0 30.           |
| यसमा प्रदन्तकान्यम्           | 812           | 808 CAR. 2                                        | योग्डन्डा प्रकेशयाः             |       | <b>4</b> .         |
| च विस्ता या तथाविद्या         |               | \$500 \$\$ 000 Perch                              | चौगनिहा सहसाया                  | ***   | 4 6 66             |
| याः सप्तिवशतिः प्रोक्यः       |               | \$ - 124 - 1248.                                  | यो गुप्रवापहरो                  |       | 8 35 X             |
| युक्तसम्बद्धाः                |               | ዩ(Ч° > .ֆዩ                                        | यो गहरहतः                       | 111   | 8 26 36            |
| युगे युगे भक्तकेते            |               | ₹ 5. ₹ <b>4</b> ~ p <b>. 63</b>                   | <b>केंग्स्स्कल्यह</b> ादे       | 114   | \$ 30 %            |
| पुष्पर्येषु च दत्तायम्        | -77           | ३ ९ १६                                            | योगिनो विविधि रूपैः             | 410   | \$ 24 FX           |
| मुमान्देवां क्ष पित्रयोख      |               | \$ 1.00 \$ 1.00 \$ 1.00 \$                        | योगिनो कुल्लिकायस्य             | : 100 | \$ 55 Rd           |
| थुम्मास्य अङ्गुकान् विकन्     |               | \$ 30 <b>30</b> 00000000                          | खेपनामन्तं स्थनम्               | 444   | t 4. \$4           |
| ५ अटः हे अनुक्यार्थम्         | ***           | 5 55 x2                                           | चोष्यसर्वक्रमानी तु             |       | 3 13 14            |
| युद्धोतहर्भेऽहमलर्थम्         |               | ५०% १६५% ह <i>ू</i>                               | पायानानां सहस्राति              |       | द . इ. अ.          |
| युभिष्ठिराकातिकस्यः           | F11           | Recognition 188                                   | चेल्याची सञ्ज्ञाणि              |       | २ ८ १              |
| युक्षे च बस्टेनस्य            | 144           | N 国新生物集集                                          | योजनानं स्यस्यं दु              |       | से वं द            |
| <b>पुषकेर्वातिता</b> गर्भाः   | 4-4           | ल ४ १५                                            | वेतिस्तोय जित्या च              | r     | २ ४ २८             |
| कुम्महोर्क- <b>सन्</b> त्रीक  | 444           | <b>৸</b> তে শ্ৰীষ্টাৰ প্ৰথম কৰি                   | दोऽनन्तः पृथ्विके धरो           |       | ५ १७ १२            |
| युम्मदत्तवरो वाणः             | ***           | ધ્ વર્ધ થય                                        | योऽमनस्योऽसिलविश्रम्यः          | ***   | 99 6 . 1           |
| युष्पान तेजसोप्रदेन           | 4.5           | \$ 4.600 min \$                                   | ये उत्तरिहार प्रतेषस            | 111   | 8 28 68            |
| यक्षान्त्रस्थितसम्            | ** }          | दे अधिकः अधिक                                     | पंडननाः पड्यते सिर्देः          | ***   | २ ५ १४             |
| थे प स्था स्वन्याः प्रातः     | , <b>*</b> 11 | १ १२ ९५                                           | या प्रवान्यशिमसंधा              | ***   | 7 12 09            |
| से तु देवविष्यवसः             | -11           | १ २२ २८                                           | यो गुस् सर्वदेवनाम्             | 451   | t 18 30            |
| ये तु प्राक्तिक सुद्धः        | eřl           | 5 R A6                                            | यो गंगारेको सब                  | 4+1   | 4 45 66            |
| ये लक्कप्रमुख्य               | 44            | \$ 80 506                                         | ये यस फल्मभर्य                  | 644   | d . 60 . 56        |
| ो लामापेति दुर्गेति           | 777           | 4 - (A) \$1.00 <b>(8)</b>                         | यो सजपुरमो यज्ञः                |       | \$ - \$3. W        |
| येन तार प्रमाष्ट्रही          | F10           | ま 15番風 10 10番番                                    | यो यशपुरुषं त्रिष्णुन्          |       | \$ \$3 \$6         |
| सेन केन च योगेन               | 788           | <b>有からなわれる場合</b>                                  | योज्यमंत्रो जगत्सृष्टः          |       | <b>२ १ २</b>       |
| येन तुष्ण मही पूर्वन्         | 751           | Production &                                      | से पोऽक्षरथनागाङ्क              | ~19   | <b>有一个专门的</b>      |
|                               |               |                                                   |                                 |       |                    |

अस्याः अभ्याः वस्त्रेः

... ५ ३८ फड

अंदाः अध्यार १२०)० एकोरसः --- २ १६ ७ रम्बातिस्त्रेनमाद्यास्त्रम्

केटनेकाः -

प्रदेश करेन्द्रस्थालम्

| ARDer and Article Land Stant         | ··· 4 44 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | े स्वताय स्वयंत्रसाव्य स्वर्भ | 41.  | 4 35 00              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------------------|
| योऽर्घ साम्ब्रहम्                    | X 560 0 1/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रस्यक चालरं लर्गम्            |      | २ २ १४               |
| चेऽपं साम्रहफ्तनोपितः                | - 2 35 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्यो हिर्ज्ञान्सक्ष           | 717  | २ - १०००१७           |
| केंड्रम तिपुद्धार्यः नाम             | -1. A. 1. 48. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रायोपधनपर्यन्त                | F17  | ३ १५०० छ             |
| नो वे एदाति बहुरूम्                  | m <u>Entropiality Sidi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | राधे गीतव्यक्ति श्रुत्वा      |      | व १३०००१०            |
| पोषिच्युकृष्याः। दर्तुः              | क <b>६</b> १८ ५ १९ ७५%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रवसन्द्रपद्मार्थान्           | 170  | २ ७ ३                |
| योषिता नायमन्येत                     | ३ १२ ः ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रहार ले मेंभिया हम            |      | A - 1 (4) - 12 (A    |
| के इसायुद्धकोच महर्षेः               | ४ ₹ ¥e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रतासस्यातधारी                 |      | R Breading           |
| योऽसध्ययमियात                        | ··· Sailig Sie and Sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रसीन तेष्टे प्रस्याता         |      | \$ 10 \$ to 10 \$ \$ |
| नीइति सीइपि जगासन                    | ··· 4/- 32 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>युपयत्वेऽभूवंस्</i> येता   | 44-  | 6 6 58x              |
| योऽसी विकास                          | ··· Salar & Jan 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राजमार्गे ततः कृष्टः          | 4.6  | et. Samering         |
| खेडारी जेन्स्स स्थाय                 | x x 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | राजवदंगस्कृते                 | 8.46 | 8 3 30               |
| योऽसी यहजाटमस्हिस्स्                 | on Age to Age                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | राक्ष-पर्यास्यका राहरी        | 400  | ने विकास है          |
| योजनी भगविकाम्                       | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राजीतसम्बद्धां कोपः           | 4    | \$ 500 - 26          |
| योऽसी याञ्चलसम्                      | m Krodky Strike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समुद्र यथा विष्योः            | 1-1  | 中 明美年上海一天            |
| चेत्स्येऽहं भवतम्                    | × ~ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रासा तु जागरभगसामाह           |      | × 8 \$6              |
| योजीसा को द्वितीत प्रस्तु            | ··· 3 :43:556534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राजासंबंशियमस्याङ्क्ष्य       | 40.  | 5 . 65 A             |
| खोड्ड स स्व जनकेद्रम्                | … ધે ફરૂ જડ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | राजाशने राजन्छनम्             |      | 2 22 29              |
| यौषेके पृथ्वितार्यकरूप               | A. So A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सकायम् विशादन्यकत्त्          | 7-1  | ४ ६ ५७               |
| संयं कराण्यां स्थ्यति                | - X 80 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | राज्यपि य औ वेशी              |      | જ પ દ્રશ             |
| ट हिएकनाओं खेलप                      | x . 66 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वार्वाभदेग्द्रमात्रस्यो       |      | \$ . \$\$ 8.00,\$\$  |
| यः कारणे च कीचे छ                    | on the interesting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राणा य शान्तपुर्दिसः          | -1.  | ४ ०० उर्द            |
| यः शार्वकीयी युपुत्रे सनस्तन्        | & 58. WAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गुड़ी चाधर्वधेदग              |      | \$ 3                 |
| भः <b>धेतन्ये</b> न्तरः शिलः         | 4 555 Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | राज्ये श्रीकृतको राज्ये       | Fri  | १ - २२०० छ। क        |
| यः <b>(प्</b> रसूक्ष्यः प्रकरप्रकासः | १ किस्ति देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | करतुर्वि बसे केन्द्रः         | p. a | 4 53 80              |
|                                      | <b>4</b> 6 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | राज्याद्विकात्रस्थाः          | -11  | 6. 6% 50             |
| (शतु इक्षमरोग्रामाम्                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राज्ये मृद्धन्यसिद्धाराः      | 119  | & Brighton B         |
| दश्रीक्रमन्त्रवटनम्                  | 3 74 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सञ्चेद्धिर्भित्ताः कृष्येत    | 817  | 4 280 200            |
| रक्षांकि वासि से नायाः               | १ १५ <b>व दे</b> १ १८ <b>१५ ५</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गुर्ज्य मुक्त्वा ग्रथान्यायम् | .46  | \$ \$5 . 84          |
| रक्षा स्टिक्स केयान                  | … રેંદ સર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | राजी तं समलस्यूरूव            | 111  | २ दुक्ता ४९          |
| रजीदेकप्रेरिकेशवस्तिः                | 2 9 4 4 4 5 5 5 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | राष्ट्रयम् महावाहो            | ***  | 4 74° 33             |
| रिवर्ताम् देवसैन।>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कांत्रेपीय व्यस्त एस          | P11  | 8 8 × 66             |
| रजेस्नु सन्त्रक्षिः                  | A . 4 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एसगण्डएवन्येऽपि               |      | d 62 . A.            |
| रजेस्तु पष्टनुष्ठश्चर्यान            | ··· 😮 🧸 🐧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एसमेवं स्थी भूष्यः            |      | ५ १३ ५६              |
| रजी गोधेद्रा बादुश                   | ··· रू विक्ष वृत्ते अवक्षेत्रक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राञ्चि अमाष्ट्रस्कीतः         | 146  | २ ए १५५              |
| रश्रीभाजित्रकारत्व्यम्               | ફ ધ ગુછ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रिशुं रिपुञ्जये विज्ञान्      |      | १ १३ २               |
| न्त्री भूबास्मित्रसम्                | on the special state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्वित्रको सामग्रहप्रमा        |      | ५ ३७ २२              |
| ग्राज्ञामास्स्ताव्यः                 | · * * ** 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रुवियाणी सकते कृत्यः          | 4    | 4 35 8               |
| रसपातुर्देश ः                        | 8 1/25 1/4/5\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>श्चिमध्यक्षक्रम्</b>       | ***  | A 66 - 36            |
| त्सभूता च कन्येयम्                   | and the state of t | सविग्र हर्ष्यः पृथुरस्यः      |      | R \$650 1 de         |
| रते वसे महत्वतम्                     | ··· ३ %१४ % २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्दता दृष्टयस्यतिः            |      | N - America          |
| रक्षस्यग्रहः स्टेमस्य                | ··· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्डपुत्रस्तु सार्थाणी         | 1.   | इंट्रं इंट्र         |
| राभस्वनदस्योदनन्त्                   | Y & 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | म्हः बाह्यसम्बद्धाः           |      | १ २२ ६३              |
| रम्भातिरजेलनाधास्तुः                 | ·· a 36 . 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रुधिसम्भा चैतरांगः            | -1-  | ३ं <b>व</b> िक       |
| •                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |      |                      |

|                                                       |            |           |             | (4)  | (4)                                              |       | 175000                                   |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| इल्डेकाः                                              |            | आंब्रहः व | ALC:N       | 7500 | হুজুকা:                                          |       | अंदरः अभ्यान् । इत्ये                    |
| स्तेद एसर् ग्रीस्थ                                    |            | 1         | 6           | ą    | क्समीतेः मांशुरमञ्जू                             | ***   | A 14 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| स्पक्रमस्त्रसम्बद्धाः                                 |            | Lq.       | ₹           | 18   | वस्य लगानामहस्यापदियम्                           | 414   | 8 60 6                                   |
| स्यसम्बद्धपानुस्य                                     |            | 700       | 74          | 44   | सत्स कः कोपहेतुः                                 |       | १ ६१ १३                                  |
| रूपेणस्येन देखनाम्                                    |            | ŧ.        | 9           | 93   | यत्स वता सुखोसणि                                 |       | १ (१३                                    |
| रूपीक्षयं गुणीपतः                                     | 252        | ŧ         | ٩           | 35   | <b>ब</b> रसारम्बिर्जीयम्                         | 414   | 8 448.8 Karas.88                         |
| रूप रान्यो मनो सुद्धिः                                |            | 2         | 27          | 64   | कसाक्ष दीनवटकः                                   |       | 4                                        |
| रूपे महत्ते स्थितमत्र विखम्                           | 785        | į.        | 73          | 98   | वदिष्यायनृतं त्रत्तन्                            | 41-   | E 64                                     |
| रेखात्रभुत्यधादिक                                     | 481        | 3         | 2           | £\$  | यनग्रजि नथा क्रुजर्॰                             | 775   | ५ १७ १५                                  |
| रेणुमत्यां च नकुटोर्जय                                |            | ×         | 30          | ሄሪ   | यनस्पतिनां राज्यनम्                              |       | <b>१ २३ ९</b>                            |
| रताभाः पुत्रो नगराः                                   | 444        | 8         | 28          | १३   | क्रमानि नहीं राजानि                              | H18 * | Q 4 80                                   |
| स्वतस्वापि रेवतः पुत्रः                               | -66        | 11.04     | ٩           | -84  | वने विधानसास्य                                   | 414   | 4 - 240 2                                |
| रेवती न्हम वनग्डम्                                    | 111        | 4         | 34          | 25   | नन नैज्ञाश पूर्व                                 | 410   | 4 3                                      |
| रेवती चापि रामस्य                                     | ***        | 4         | <b>මු</b> ර | 3    | यन्यक्षेत्रं गात्राण्यम्                         | 410   | 3 6                                      |
| रतःपातादिकत्तिः                                       |            | 5         | 4           | 24   | क्यप्रयोगं पुत्रदिधिः                            | 4.4   | જ ૨ અ                                    |
| रेवतं उपान्तरे देवः                                   |            | 3         | 2           | 86   | क् <b>रायस्मात्यहाया</b> च                       | 414   | 4 83 8                                   |
| रोमाञ्चिताङ्गः सहस्रा                                 | 186        | *         | <b>*</b> ?  | 86   | व्यवस्थितातं राजन्                               | 4.4   | 3 -3-                                    |
| रोमसर्वेषमास्मानम्                                    |            | . 👔       | 8           | 80   | बरदा महि से देवि                                 | 410   | ર જ્યું વ્યક્                            |
| रोमपादाद्वभूः                                         | 185        | ¥         | 3.5         | 3.4  | क्ल्यारहितां चार्सी                              | 4     | 4                                        |
| रोमपादावदुष्ट्वः                                      |            | Ş:        | 24          | 56   | वरूको वसिद्धो नागश्च                             | 1.4   | 7 80 6                                   |
| रीद्राण्येताहर रूपाणि                                 |            | 1         | ıs          | 36   | क्रेणच्छन्द्रयासाहः                              |       | 6 58 36                                  |
| रोहे इतस्य चत्रस्थम्                                  | 400        | T See     | R           | 26   | चर वस्य सम्बद्धम्                                |       | 80.68                                    |
| रोरलः सूकरो रोभः                                      | 4          | ે         | ę           | 2    | चन्यानि कुर्वता शादम्                            |       | 3 - 84 - 49                              |
| April Acted State                                     | स्ट॰       |           |             | -    | यणीयमस्य यार्यस्य                                |       | र्ड नेहें हैं जिल्हें                    |
| स्थ्यप्रमाणी <u>ह</u> ौ मध्यी                         | for.       | 5         | ą           | 12   | वर्णशर्मदयो भूगोः                                | 110   | इंग्लिट हो                               |
| लक्ष्माणा श्रामण्या<br>लक्ष्मणभातस्मुत्रः             |            | ×         | . 8         | 88   | वर्षाश्रमनिकद्वं च                               |       | 5 8 35                                   |
| लन्त्रायाञ्च प्रोपोऽय                                 |            | 3         | 74          | 500  | कर्णाश्रमकारम्यः व<br>कर्णाश्रमकवसम्बद्धाः       | 414   | E is is a                                |
| राजायास्य वादावय<br>लाह्याग्रीसरस्यत्वे च             |            | 5         | Ę           | 500  | वनाजन्यसम्बद्धाः<br>संगीत्समार्थाः च             | 4.0   | ₹ <b>६ ३</b> ३                           |
|                                                       |            | ź.        |             | १८   | वर्णाश्चराज्यायः व                               |       | 3. 3 34                                  |
| ्ञानु व्यसक्तकतामः<br>विकृष्याणसेवञ्चमदेतुः           | 181        | Υ<br>Υ    | 9V          | ८२   | यणाहा कर चत्यारः<br>यणाहात्रामि यस्तरः           |       | र सम्बद्धिक सर्वेष्ट्री                  |
| लक्षुव्यस्थानव्यक्षमञ्जू<br>स्रोतिस्सनस्यनियेषम्      |            | i.        | \$A.        | 2.2  |                                                  |       | 3 5 56                                   |
| रवरिश्रह्मच स्थानभ्यत्रम्<br>स्रोतकस्थलार्थः सर्वेशका | 186        | 4         | \$8         | ~    | कर्णाश्रमेषु ये धर्माः<br>सर्गाश्रमच्यास्यता     |       |                                          |
| स्रोकासमृतिः सर्वेषाम्<br>स्रोक्षरकेकस्ततस्रोतः       |            | 3         | ₹₹          | ₹X   | क्रमात्रमाधावता<br>यद्गी इसते चैय                | 418   |                                          |
| लाकालकस्वतरशकः<br>लोकाकिनीधीमेंक्षैव                  |            | 5         | ×           |      |                                                  |       |                                          |
|                                                       |            | 3         | ٤.          | Ę    | श्रपीती जरूदानी च<br>नर्धात्रवासी च माह्रप्रसेतन |       |                                          |
| लोकालेकश्च गङ्गीलः<br>चोकालिकाम् कि लेका              |            | ₹         | 4           | ८२.  | नधवकात्त च समूक्ष्यकार<br>कर्मकोल स्टेंग्य       | 418   | 8 53. 600                                |
| लोभाभिभूता निःश्रीकाः                                 | r m        | 1         |             | 33   | अर्पाक्छेपु रम्बेषु                              |       |                                          |
| सोलुग इसदेशम                                          | - 14<br>15 | Ę         | *           | २८   | वर्षानसास्त्र सस्ति<br>वर्षाण्डे च नदीन्डे ख     |       | 5 . \$5                                  |
|                                                       | य∗         |           | E2          | · ·  |                                                  |       | I The second line in the second          |
| सभारते स्वारोदिन्छः<br>सर्वेद्यास्त्रीते स्वारा साम   |            | ŧ         | ξ<br>45     | 8,   | वर्णातपादिषु च्छवी<br>क्लेक्टिक इस्तेन           | 1.7   |                                          |
| बहारक्षर्छ तथा बासू                                   | 111        | 3         | <b>₹</b> ₹  | €/3  | संपतिषु सम्बेषु                                  | 325   | \$ 68 04 44                              |
| बङ्गाध्य मागवाशैव                                     |            | .₹        | ¥           | Ęų   | वर्षेत्रेतेषु सा-पुन्छन्                         |       | and the second second section .          |
| <b>यजन्त्र</b> णमेशागर्भम्                            |            | *         | 23          | 34   | वर्षराहपुणा पार्याप्                             |       | \$ 40 46                                 |
| यकस्य प्रतियाहुः                                      |            | *         | 50          | 85.  | वेलबाकारमेकेकम्                                  |       | 2 14 8 1 101 190<br>11132 8 113328       |
| यस बेद गृहाच स्वम्                                    | . 14       | ¢4        | \$₹.        | 8    | यस्त्रिशिव्यक्षिता सम्र                          |       | e market make                            |
| वत्सपारी व संपृत्ती                                   | ***        | Eq.       | ষ্          | 36   | यतग्रित ग्रेसः कृष्णेन                           | 717   | 4 365 28                                 |

(५२०)

ज्याताः

प्रस्कृत

à b ₹Y. वारियाद्यनिस्मका शैः Ş. 74 IJ कर्कन्यस्तोदात् ₹ ٩ COL

L, ų, 13 4

Lį

अंद्राः अध्यत्भ

¥

<u>रिस्टोब्स</u>

ब्रह्माता मुस्त्रिकीय

वयल्यत्सातो रहे

यहबळा परमा क्षेत्र

वसन्ति तत्र मुतानि

चति मनसि यस

शसित हरि सन्नहने च

वसर्वे मस्तः साम्ब्रः

थरादा गोकुरे तेकम्

असिट न होतारम्

वसित्र धापुरेण राज्य

वसिष्ठश्राप्यस वर्ष्टे

व्यसिष्ठतनया होत

व्यक्षप्रदेशयास्त्रीः

यसुदेयस्य वातन्

वहरेतन म एक

वसदेवोऽपि विन्यस्य

बसदेखेऽपि तं प्राह

क्षत एजेति एल्लोके

वरलेकनेय दुःसाय

बस्बक्षमस्द्राद्धियः

बरबीकतास इक्रम्य

बहरित पत्रमा कडी:

वर्द्धन्त पत्रमा एसैः

व्हिष्ट प्रमुख बायुः

राहिना पार्थिये भारी

व्यक्तिमा येऽक्षया दलाः

वहैः प्रभा तथा भानुः

थाध्यक्ष पीण्डको नस्ता

वाष्यक्ष संस्थाबन

क्षाजिरूपचरः सोऽध

सक्तास्था भविकाति

सम्बद्धां विश्वनेत

क्रमने रक्षतु सद

शामपादाम्बुज-हुष्ठ

याधानमेषु सूर्येषु

बाहुनः कायने देविः

विद्विस्यासी पर्येगा

बस्तास कि कुछोबद दिगाया

बसुदेवसुती तत्र

यसुदेवेन कंसाय

वसिष्ठः कारकोऽपतिः

यस्रेनम् सन्कद्द्रभे

थसिम्रोऽप्यक्ते सम्बद्धिकातम्

यस्त्रिक-विकोद्धराम्

¥

ġ.

¥

ŝ

3 ₹ 16

8

4

٩

4

ů,

ų

₹

7

ą

ч

3

ą

₹

₹

q

٧

Ų, 35

₹

Ė

ů,

4

₹

٩

Ę

₹

4

3.

4 1 ¥ 2 ŧ Ŷ

Y

t

2

À

轰

34

23

१२

Ę

30

6

20

28

Ø

24

Ę,

4

2

24

30

3

₹ø

ħ

₹

4

6

24

36

ER 11/2 32 **ڳ** لي २२ 36

 $F_{ij}$ 

53

3次

Ę

ŧκ

<del>የ</del>ተ

¥4

YU

10

9

₹₹

(b)

₹8.

Ŧo.

1,0

36

₹₹

40

3

48

-55

30

鶎

30

100

998

2

विक्रमंत्रिक पार्वास

<u>यात्रकाञ्चलकादश</u>ी कार्देवासके पृष्ट कारदेवे मन्त्रे वस्य विकासम्बद्धाः क्षिपहरे च सम् गोमि: विकासिनेप्रयुगलः विकासिन्**क**पद्मान्यःम् विकासिकस्याभोजन्

दिवस्य यख्देवी३पि

विक्लिक्सः सर्वसन्देशः

किमयक भृति पुत्रम्

क्तिविषे च ()शायम्

बिजिक्किस्ट्रजा देखे:

विज्ञातपरमार्थी ऽपि

विज्ञाने प्राप्तीः क्षाप्ते

विद्यार न सुधार तोलम्

विज्ञासमयमेवेटत

वित्रयस्त्रपि सन्यः

विहेन न्हेंपेतः पुंस्तम्

विदिवासिकविकानः

विदिश्चर्या न् रामार्

निरिवार्थसा तेनैय

विद्रवास्ट्रः शुक्रस्यी

श्चिया यो यया यक्तः

विद्यानुद्धिः विद्यायाम्

निक्कितिहो भवतस्याम्

विद्वारकार्यकार्यः

खडूमो हेमरीलक्ष

द्यार एप विकास ह

विद्याक्षिति मैत्रेय

विदितलेकरमवाद्युतान्त्रध

विविद्यवीयों और काशिएकः

विविद्यक्षाच्छा पति विद्योगी उपन

वार्योभैः स<del>्तर्</del>तवंस्याः

क्षस्टेबोईपे हारकामाजनम

3 × ٩, ₹ Ŧ, G, 2%

ų

t,

3

Ę,

¥

E

X

×

¥

ŧ,

Ų,

Ę

£

4 36

V.

Ę

¥

4 98

ų

¢

¥

ß,

ŧ

₹

ξ

Ė, 35

3

...

...

644

F1.4

अंदरः अध्यारः प्रस्रोव

22

75

X,

Ė

₹.

₹₹.

4

21

\$31

¥.

٩

R.

٤

快

₹**4** 

3

₹4,

30

26

23

Ę

3.

واخ

ø

26:

10

2

49

32

Ę

₹¥.

24

P,

25

15

¥.

23

R. 7.

t3. ....

20

38

१६

24

49

35

ę,

10

Y

17

N<sub>Q</sub>Q

26

44

85

Ų,

R.

Ę

3

ŹΚ

حاج

38

Çģ.

37

16

66

2>

32

38

24

22

ā'n.

73

ġ.

极致

¥δ

tio.

6

Ę

¥¥.

222

204

3

₹

ξ

₹

3

ξ

3

8

rie

....

अंद्रिक अध्यक्ष

¥

'n

3

8

4

Ė,

ŧ

\$

3

3

٤. 3

2

ħ

ч

ŧ,

Lq.

÷.

Ä,

Щ 34

흱

16

à.

Ÿą.

₹

₹ 16

1

₹

3

Ş

Ŧ

ra i

88.0

610

11.4

...

---

200

...

...

7.00

0.00

 $\mathbf{u} = \varphi$ 

करते के

विभिन्नशास्त्रसम्

विनव्यवस्तु ही पुरी

विनास कुर्वसम्बद

वितासका न करकार

विना एकेल नम्पूरम्

विनिन्धेत्यं स धर्मञः

विनिद्धानां वेदस्य

विनिर्वामुखन बेराः

विनिगतसर्ज्यपरा

विक्रिस्टारीन व्यक्ति

विपर्वतकी दुद्धा ज

विपर्यको न तेल्लीन

विष्याचे च करी रेने

विपारितोको यहरूस

विप्रस्वेतद् प्रदशस्म्

लिसुपा सरिका सर्वे

विषयारी श्रीरंगसः

विभू सर्वगतं निस्दम्

विष्तुत्वाह यस्तरा

विषेद्यनकेऽज्ञान

विध्साम्बरमञ्जे

विम्हनमागत सहाः

विकटाकातन्यः

किम्तो यस्टेबो ध

विम्बेह्यसि म्हरीक

विकास संस्थित स

विक्यास्यदश्च

विराधसस्यकान्

विरोध नेत्रमाधिक

निक्षासम्बद्धाः

विस्टासक्टिके प्राप्त

विस्त्रेक्य नुपन्तिः सोऽध

,बिल्लेबबात्म<u>क्योद्रो</u>गम्

वित्येकः मध्ये कन्नम्

विस्पर्वन्त्र मुख्म्

विवासीयायाते त

खंदसम्बद्धाः । इत्यासम्बद्धाः

विवस्यकृतिले मध्ये

विवसहस्य दिन

विवस्य स्टब्स्ट केंद्र

विषयान्य नद्भियस्त्रेश्यः

विह्योचने मध्यहभी यहात्वन्

विनसम्पतिरमतारः प्रशानाः

विया चोर्वहरू सुरस्टेक-

30 2 33 4 U

ě,

23

Pro.

6

₹V

10

22

78

2

10

ta

13

4

4

2

ij

ŧρ

13

310

43

N.

3

18

8

ta

25

70

M

₹¥

13

23

24.

14

4

20

73

1

26 40

(471)

1707

14

36

89

4

34.

24

282

78

₹₹

€

ęę

38

Bt

የቒ

विकासचे हतः सरी क्षिक्त राम निर्वरी

विश्वामेक्यम्केन

विकासमुर्वसम्बद्धानाः

विश्वनियपद्

विश्वविक स्वास्त्र स्था

इस्पेकरः

विश्वस्त्रम् पद्म स्रोः विश्व दिवे पद्मित्यम् विस्कर्म पहल्यानः विश्वास्त्र देशकन्या च

828 140

44-

788

3 \$ ŧ Y ŧ 3 ₹ ¥ ц è 3

9

٩

ξę.

Ę

ŧ

ę

t

4

₹

٦

₹

ŧ

ŧ

ş

à

ŧ

è

3

3

8

t

ŧ.

ų,

ŧ,

3

t la

ζŧ

34

ŧ٧

13

÷

t 4

ŧ3

19

78

2

Ė

, o

t

1

3

ŧŧ

33

રેધ

U

2

4

No.

36

ŧ

3.5

असः अस्त

6

ų

16

2,

₹€

35

6

10

YY

22

4

ŧ 14 ţo. ŧ 10 4 35 ďψ 14 ŧ4 ζţ te 3

200

17 tR その子 1 Ą For ųγ. 88 43 E. 35 **t** .t २६ K 4 tb 12 ₹ 7€

70 Ų. 225 30 वर 13  $\chi \chi$ 24 44 àr. .36 98 40 100 Ęξ 13 3 33 ĘŲ

विश्वनिवस्त्रथः कण्डः विश्वेदेयास्तु विश्वामाः विश्वेदेयासस्पितरः विश्वदेश-विश्वपुरान् विश्व भयानम्बति गुर्बणवितस्यः die विथयेभ्य सम्बद्धास्य विषयेष्यसाम<u>्ब</u>्रह्म 56 विश्वषभन्नपुष्पताः विशानाध्य सहापुन विकासका ज्यारम् । 25 78 क्षिणिक्ता प्रसरता 33 विषये नामि संस्थाप्ते विकास्य रिवता मेरो: ÷. विष्टमने कुछे दल्य विष्णवायमं यया पैतत 4 क्षिण्युचन यहे सिह्ना 98 विष्णुर्ग-सादयः ग्राहाः सिष्णुग्रदविनिषकोत्त<u>ः</u> लिक्**रियाम् (पारंशी**कः 244 क्रिया शहर राज्य 22 दिक्**र मार्गिय रागस**् क्षिण्युदासिन्**सीयम्य** कि<u>ष्</u>युपसादादन**ः** <del>ኒ</del>/ረ विकास्क्षपस्तेन्द्रियदेहदे<u>ही</u> 37 विष्युरम् त्येयात्रम्

₹

25

Ł

₹₹

詩

१२६

Ť0

歌声

PFL

Ŷ.

30

le.

किनुद्धना प्रभाने च

किन्दर्शकः सा श्रेका

किन् प्रस्ताने विसंस

विष्णुः दिस्यकः ददा

किनः रास्तु कुम्मत्

विष्योसस्य प्रभावेत

किनोः सकाराहरूपम्

44.6

187

1.04

144

0.00

610

614

6- - - <del>-</del>

₹ **₹** 

२४ चेदकद्धिगेधवयन

- इस्<del>रेका</del>ः

विकार स्वरूपातस्य

अंदरः अच्छर 'स्टोर

··· A 50 . 50

| later to set sourcestate         |       | ζ ζ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | REGISTRATE STATE                     | nr.   | 9 49. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विदुष्टनोतिः प्रधानास्ते         | 177   | S. 8 26                 | केदनार्गे प्रस्केने च                |       | € . \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| निसस्तर तथांत्कनम्               | 100   | १ २० २                  | वेदादानं नशिष्यन्ति                  | 751   | <b>美</b> 斯·斯·斯·特克                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विमुर्जिभेरविविवनः               | ***   | 3 84 84                 | धेदा धाराकृतप्रीती                   | 771   | द दहः । दक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| बिस्तारः सर्वभूतश                | 175   | ४८ ४५ १                 | बेदान्तवेद्य देवेश                   | ***   | Committee to the contract of t |
| विस्तार एस स्वीपतः               | •••   | 5 0 6                   | वेदाहरफारक्षांग                      | 4     | 3 3 4 4 1 4 5 1 1 5 6 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विद्ध्युक्ताः क्यामधाः           |       | 4 % \$0                 | वेदाङ्गानि राम्यतानि                 |       | S 35 . 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>थिरतारिताक्षिपुग</b> टः       | 771   | ५ २० ५३                 | बेदारत् द्वापरे स्थल्य               | PIN   | \$ 5 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विद्वारमधुषभोगेषु .              | -11   | ५ रंड २५                | चेददुमत्य मैत्रेय                    | ***   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विश्वविस्तु सहस्राधि             | •••   | १ ३ ५१                  | चेनस्य पाणी माँयते                   | •••   | 3/4-23/mir-Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वीथ्याश्रयाणि ऋशाणि              | . ••• | २ १२ २                  | वैद्यानस्ये वापि भटेत्               |       | \$ 80 8K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चौरमाद्यय ते साम्बन्             | 614   | ५ इ.५ - ५९              | वैदस्तरे च मर्राट                    | 144   | १ ल <b>्ड्र</b> ाल्याक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बीहशीपधिनिष्टल्या                | ***   | २ १२ २५                 | वैरानुबन्धं अल्ब्यान्                | ***   | · (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| नोर्य रेखे सह चारवम्             | -1-   | \$ \$ . \$              | र्नेर महात वहात्स्यात्               |       | 6 6 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| व्यवताक्ष सुता महस्यान्          | 144   | ५ ६३ - ४                | वैवस्वताय नैवान्य।                   | 614   | ३ १५ २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मृध्द्वास्तर्भसम्भूता            | 514   | 8 814 40                | नैकलत्तुम्रद्वदस्याम्                | F1=   | 4-1-132-1-1-1-1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वृध्कर्णो पर्वतस्य च             | LM    | ेर प्रदे २०             | वैदासन्तरास च या तृतीया              | 14-   | \$ 42 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| वृस्त्रदास अतस्येयम्             | ***   | द १३ १३                 | वैद्राल्या च कौशिकप्                 | ***   | A conting of sixth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विभारती गहाएकः                   | -4-   | र १३ ५४                 | वैदयासकोस्थाः भूदाः                  |       | ६ ४६ ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कृतो नवासे प्रथमें मस्टबस्       | 119   | ४ २ : ५३                | विद्यानी महस्ते स्थानम्              | 119   | ૧ ૬ રૂપ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वृह वासुविसमार्थः                | 100   | ય                       | वैश्याः वृषिविषाज्यादि               |       | <b>\$</b> 1997 <b>\$</b> 177-19 <b>\$</b> \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कृत्यर्थं कातयेसान्यान् <u> </u> | ran.  | ३ ४ एक                  | वैष्णवीऽसः परः सूर्यः                |       | ₹ Z ~ 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| युषा कथा वृद्य भोज्यम्           | 188   | ६ ६ २०                  | यंदासकीति पुत्रान्                   | 110   | - \$466.49 April 1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्वैवास्माभिः शहस्युः            | ***   | × 43 400                | वंशानां क्य कर्तृस्तम्               | 140   | 2 TEGULORISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| युद्धोऽहं सम कार्याक             | 100   | £8 88 8                 | ट्यकस्य एव चाटवरः                    | 175   | # CAMMINDAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| क्टाक्नमितः स्थागत्              | ***   | 4 4 78                  | <i>व्यक्तव्यक्तस्यक्तपस्त</i> म्     |       | ५ १ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वृन्दावन भगवता                   | 140   | ય દ્ ૨૯                 | व्यक्तराष्ट्रकाटिंगकर तस्मिन्        | 110   | 8 2 2E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| युन्दाक्तचर घोरण्                |       | 4 84 80                 | ञ्चते व प्रकृती स्त्रेन              | 400   | Company of the B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| व्यस्य पुत्रो मधुः भवत्          | ***   | K 88 36                 | व्यक्तिवयुस्तथाच्यक्तम्              | 441   | 8 5 . 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| युष्टवा एतिषदं सर्वम्            |       | 5 6 . 55                | व्यक्ति प्रधानपुरुषी                 |       | \$ 1884 milesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अभोः समित्रः                     |       | ४ १३ ४                  | व्यवस्थानस्य तस्या स्ट               |       | 4 4 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बुक्य ध्वस्तुनं सर्वप्           |       | ५ हेट हह                | ञ्चर्ततेऽर्द्दराहे                   |       | About Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| बेमबसी सुधः                      | 177   | 8 . 8 . 84              | व्यक्षं नमस्ति देखेन्द्रे            | ,     | e 64 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बेगोपूयवहे चैवः                  | 101   | ₹ ₹ ₹₹                  | च्यास्यातमेतद्वरणखं <b>ः</b>         | , 171 | Transfer of the section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यमुरस्रप्रभेदन                   | 751   | २ १४: ३२                | व्यास्याता भवता सर्गः                | 751   | E 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| रादनाहिनदो निहान्                | ***   | ₹ ₹ ₹₹                  | व्यक्तिसम्हरूकः                      |       | ্ব ক্ষালাক্ষ্ণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चेदयहमयं स्पम्                   | 381   | १ ४ ६                   | व्यक्तिंहं किङ्कराणं तु              | 771   | ૡ <i>ૢૹ</i> ૡૢ૽૱ૹઌઌૹ૽ૡ૽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| येद्याद्धाः धा येदान्            |       | १ ६ के                  | व्यापारश्राणि कवितः                  |       | . 8 88 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बदना स्वसूर्त चर्चप              | 401   | १ ७ इस                  | स्वतिष्याच्यं देतया कर्ता            | •••   | <b>中間を</b> を指する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बदद्गारेगता यस                   | 221   | 5 % 62                  | व्यास्त्रकारणे च वे सर्वे            | 461   | 16 19 \$ Charles 18 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वेद्याप्त्रस्त भागल्यः           |       | ३ ४ ११                  | न्यासश्चाह महानृद्धिः                |       | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वेदमेक चतुर्भदम                  |       | 3. 9: 46                | <i>व्यो</i> मानिलामित्रलम् स्वतानस्य | 411   | <b>द</b> ्रसम्द्रेणकेल्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बदहुमस्य भैत्रेय                 | 6.1   | 9 5½ &                  | अन्दरस्तिष्ठतो अन्यद्वा              | 11.1  | হ ভ এত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बेद्ब्यासा व्यतीता से            |       | इ. हिं १०               | वतचर्यागरेमीद्या                     | 461   | द २ . १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  |       |                         |                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ė **3X** 

अंदाः अध्या

इस्तान्य :

सम्बद्धी येदवेद्धारि<sup>३</sup>

स्तामं लोपको यक्ष

चामकाक्ष यवत्रवेद ...

बहिष्ट्सियका मानाः

शत्रुवन नवश्यक्षेण •

क्रुक्रमो यस्य देवस्य

इक्तमः सर्वमाधानाम्

रक्ति गुरुस्य देवानाम्

प्रक्रासमस्तदे<del>येभ्यः</del>

पालनक्रिक्**रमस्त्रीध**ः

इालक्दीनां पुरे लिएन्

इक्त पुत्री विद्यात ते

शहूरो मगमञ्जीरः

शङ्ख*रकगदाशाङ्ग*्

राष्ट्रकल्लेन गर्डिकन्दः

राष्ट्रकृन्दनिगाश्चान्ये

शबी च सलभामारी

**राजीविभूगमा**र्थायः

दात्यनुर्येष सा परिस्पन्य

दात**मनुस्य**तुस्यगाग्

शतकतुरपीन्द्रत्वं चकस

इतस्यां च ता नतीम्

शत**ारेकादश्र**मेघदत्तः

**ग्रालन्शस्त्राध्**रिः

**५**साईन तर्हन दिखानाम्

द<u>्</u>ष्ट्रिकेनाप्टपित्र

दानके इसकी स्तीरम्

इनिइझ्नेबंधी कोत

शर्ने अस्तिया शुक्रः

शप्त्य चैथं स्ट्रिम्

शस्त्रदिश्तुसम्बद्ध

दक्त्वादिहीनमञ्जरः

राष्ट्रीअलिमित होनाय

दामीमभी चान्सस्थम्

दापं नर्यक्ते यः कुन्द्रान्

जन्यस्य च मध्यानाम्

दाम्बोण हुतो बीरः

शब्दमात्रे तथस्काशम् शब्दादिभिन्नं सहितम्

तुरवर्धसंस्थालय स्वीत कन्याः

इतिह्वे द्वाराणाचाः

रसुर्वनप्रमुखाः पद्याकत्

ब्रोहिकीचे यथा मुलम्

₽U.

33 ą 3 13

物

२१

4

\$3

\$3

30

ξo

ŧ.

22

Ŕ

\$

₹₹

23

₹

38

80

83

4

3

<sup>2</sup> ₩

77

29

16

23

24

€

ri

¥

ሄ

÷

¥

٧

X

¥

4

\$

₹

£,

4

₹

₹

ŧ

€.

8 46 3 शर्रहरेंगी तदाचीत्व 23 ş ₹

ĘIJ

\$10

₹Ę,

à₹

77

Mile

45

3.7.

75

Z.Z

48

3.2

(X

glp.

80

4

r(v.

G.

224

202

6

26

7 1

55

36

२६

**73** 

38

**26** 

64

719

243

(५२३)

इस्तेः

शरतसूर्याश्चरमानि द्वीरद्वरक्ष्याहरूषायाम् अस्ट्रसन्तयागध्ये शरणे ते समञ्चेत्य शरान्युमोन गैतेषु स्रीकोणपेश्लेष् शरीरे न च ते स्थापिः

श्रमेति श्रह्मणस्थोत्तम्

शयादैः कट्या सुक्रमा

शक्तकुः श्रीयरः कन्तिः

अकादत्य तस्य पुरस्रयः

शस्त्राच्यि पहित्रवान्यक्षे

शकान्त्रेयो महोरक्षा

रासास्त्रवर्षं नुष्ठन्तन्

शकासमाक्षमदुरम्

इक्क्ट्रीय तु तैष्टिंग्युः

भागवद्गीयश्चरस्तापि

इङक्ह्यीपस्तु भेक्षेय

इतकातम् सामग्री

काखमेदास्तु तेपा बै

शासीतामध्य अस्त्राणि

शन्तनसप्यस्तद्यान्

शार्धिरं मनसं तुःखम्

राष्ट्रिक्ट्यास्ट्र

शास्त्रामे महाभागः

शालमञ्जू ये तु सर्वाक्ष

शाल्पलेन समुद्रोऽसी

शास्मलस्येच्छे वारः

शाससम्बद्धाः

शासा विष्णुस्केषस्य

जिस्तियासाः समेङ्ग्रीः

ज़िलिको च धनेदास्य

शिविका दाकसङ्गातः

हिसस्ते पातु ग्रेडेनन्दः

ञिनिकायों स्थितं चेदम्

दिनिरिद्रस्तयः चसोत्

श्रुत्मले च ब्रुप्यनाम्

शार्षं ब्रह्मगदस्यागेः

नान्त्र भाराश्च

शन्तिपुरत् महोपात्मेऽभूत्

इत्येकाः

7 ंदार (श्वर : ार्**श्**र #3:35: 00 53 \$1000 表第1881 2 為電 **्रिक्ट अन्य द**्वार्ग करिय \$ 55.62 Sumble at the

110

117

110

अंदाः अध्याः । इत्येः

A45: P15:10

Ę

10

३१ १**१३**४ के हे**१६** 

75

2

- 3

₹5

18

4

٠Ş.

1 to

얼마 이렇게 보다

23

4

₹\$

구하는 바람이 다양

Rank Signer

5.

Programme and the

-1 ( \$9:25.00)

र ि १३%

Ŧ

ų,

ð.

4

3.

7

3

Ž

E

**78**1024 8

63

**Ϋ**Ψ,

ŶŶ

२२

10

28

Yt

6.4

SO.

35 ĘŖ 30 (3 ११ 詩意 ५१ o Ş 4. ŧ₹ ₹₹

79

戰

94

(b)

(५३४)

17 : 42 आदे नियुक्तो भुक्ता या X औदामा सह गोविन्दः ą १२ 28 श्रीदामानं ततः कृष्णः

22. ₹ 司司 ŧ k. 15 ŧ ı₹

Ę Ψį ¢ ₹ 23

3 9.5 33

28

12

পুন্দ লয়ে:

विसंसागविकस्थाय**ः** 

शियाच यत्यो नेदः

दिर्मुपारक्षेत्रपि भगवतः

दि। तुमाएकति प्रक्रिम्

विद्युप्तस्तु यः प्रेकः

दिन्धः संबद्धारहास्य

शिष्येम्यः प्रदरी ताक्ष

**्वेद्रव्यानो**ष्णवर्णान्युर

श्रीताम्बर्ध कुपुन्दश

शोर्बस्पानि वतः सानि

शुक्की शुक्कानजनपत्

कुक्तकुरूकरूयाः पीताः

जुलबस्य घरः स्रातः

मुद्धे च करतं ननसि

लुद्धे महाविभूत्यास्य

सूद्धः स्वस्तेर्धसक्यापो

वृद्धः मेल्लक्यते भारता

पुनकं पृष्य राजेन्द्र

ञुचाक्षयः स व्हिन्हर

शुष्केखुशैसाया पर्गैः

राद्रैश्च द्विनसुश्रृपः

सुरस्य बुरिस हम

शुस्यकी मारिया नाम

<u>शुलेक्करोप्यमान्कन्त्रम्</u>

भूलु मैत्रेय पोक्षिन्दम्

शुक्रोति य इमे भक्त्या

र्राट्यनुस्पाद्य क्षेत्रेप्

<u>रीलेक्क्रान्तदेशेप्रप</u>

वैलेक्कान्तदेखेजप

रीव्यसुपीवमेक्ट्यन

श्रीभनं वे मतं कल

**रहे**चाचारमतं तत्र ः

रहेनकस्तु द्विषा कृत्वा

रवैरिर्वृहस्यतेश्वीर्थम्

श्रद्धम जनदानेल

श्रद्धासमन्त्रतेर्द्धाम्

श्यामाकस्त्वय नीवासः

श्रद्धावद्भिः कृतं यत्रात्

श्रद्धा लक्ष्मीर्धतिल्हिः

भुजोजाकर्गः यरिपङ्यसि त्यभु

शुद्धस्य सक्षतिश्शीवम्

*सुव्योदक्तम्प*क्षिगप्तन्

**क्लादिकीमीदियमदिकीन**ः

शिष्यानाह स.मी शिष्याः

3 3

22 35 4 ĝ ų

१२ ŧ £X.

ξ Ę ٤ 0

Ē,

X

¥

Ę

ŧ

¥

٩

ч

t

3

×

ij.

3

٤

į

3

3

₹Ş.

4

₹

(X:

80

4

(Y

38

₹

龍.

24

25

23

24

Ę

Q.

1

? ? ?

Ng.

93 ₹₩ 20 \$3 域包 ५३

30

嘅

WE.

34

ŞŖ

d'i

44

32

W

77

253

WE

3.45

10

¥

4

Ye

Ģ

\$3

0

24

Ęσ

40

ta

33

24

4

श्रुवाधिस्वविता दृष्टा

श्रुवतां मुनिशार्द्छ

श्रूपता संध्वतिमध्येतत्

श्रुवतां तःत वस्यासि

भूपता परमाधी मे

ध्रूपतां पृथिशीपहर

श्रेपास्यवमनेवर्गन

श्रेयः किन्त्रा संसहेत

श्रीते स्याते च गर्मे

श्रीतमिन्द्रमयहं त्वतः

<u> इल्थर्ट्डीचाङ्क्रिक्लोऽय</u>

इ*लेप्प*क्षिद्धाणिकोत्सर्गः

श्चाण्डाल**विद**ङ्गनःम्

धफल्कादमूरि गान्सियस्

इलोकोऽस्यत्र पीयते

धफल्कवनरा सूरम्

श्रमोजनोऽवाप्रतिष्ठः

सायदाद्विखुए हस्ती ्

**अञ्चल्याम्**यिक्षः

क्षेत्रस हरितं चैया

खेडोऽथ हरितस्थव

श्रेत उद्गतर वर्षम्

श्रीभाविति विकारे स्

श्राप्त (कायान्यः

श्रीयत्सवशतं चारु

श्रीवत्साक्षे महद्भाग

श्रीवत्ससंस्थानध्यम्

अवदेवा तु सुद्धभर्मी

**अ्ट**अनसम्पि

श्रृतकीतिमधि केकयराजः

श्रुत्वा तसकले केसः श्रुत्वा न पुत्रदारादी श्रुत्वेत्वं यदितं तस्य कुलैवदार सा कृत्या श्रुवता नुपश्चर् असते चाणि पिसूणिः श्रुवते च पुरा स्वातः अपने नित्परीय

100

ą. ٩, ŧ. ٩ 즉 ą ą E,

74 7×. X

Ŗ.

ξ

₹

₹

Ŕ

Ę

ĸ

ъ,

ą

¥

ą.

×

₹

19

25

१७

शुं

22

 $SX_{i}$ 

ŧŧ.

٦.

₹४,

88

88.

819

18

28.

ξ

£

₹€

fig. **१**२ ₹0 24 १६। 86 ξø €"

अंदाः अध्यक्षः । इस्रेन

7 **3 16** 17 17 17

۲

86

33

17

88

TY

6

₹0 . .

**建**特定的

10000

73

44

¥₹

46

ĒΚ

XX

ąχ

84

250

88

15

₹

1719

47

3%

ŧ

ų.

٩

2

400

3 60 ŢΥ ابإلو ₹ ₹8, 3

1

315

28

ξę

فإزا

ø

板

44

73

22

¥ .... 38

|                                     |             |                     | (4)          | (4)                               |       |            |                  |   |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------|------------|------------------|---|
| प्रक्षेत्रः                         |             | ঠায়ে: প্রত্যাদ     | क्लो         | ্বভাগক                            |       | अंद्रशः    | आस्मः            | 2 |
| , ,                                 | <b>u</b> -, | 1                   |              | राष्ट्रपंगं तु सारधेन             |       | 44         | 9                |   |
| षद् सुताः सुनक्षासस्यः              |             | 4 32                | 14           | सङ्कर्षणस्तु ते दृष्टवा           | 111   | ķė.        | 3                |   |
| यञ्जूषेन उपलोकात्                   | 111         | ર હ                 | 14           | संज्ञातानार्गतियापि               | 717   | - 2        | 2.3              |   |
| प्टेंब गरीनो पुरुषे                 |             | 2 6                 | *8           | सङ्गेखत्वधितः सर्गः               |       | 3          | 4                |   |
| <b>एडेटे मन्दरेशीयः</b>             | н.          | 3 t                 | W            | स न प्रक्रिक्ट पुरस्थेनम्         | HI.F  | ×          | ₹3               |   |
| षण्डाविद्यक्षाकः                    | 84.1        | 3 25                | . 85         | स च तं स्यमनसम्बद्धान्            | 41.6  | 8          | \$\$             |   |
| ष्ण्यकविद्धः भुक्तः                 | •••         | व १७                | 3            | स च एकस्यमकरेत्                   | ***   | R          | Ę                |   |
| <b>५</b> डेटमर्पसहस्त्राणि          |             | 8 4                 | 213          | स स्वतामे का प्राचात्             |       | ₹          | 录文               |   |
| पहेऽहि जातमाने वु                   |             | 4 70                | ą            | स व्ह वं शैल्यसङ्गतम्             | 400   | *          | 40               |   |
| पट्टे मन्द्रन्तरे चारीत्            | 1-6         | ક ફ                 | 38.          | स मिलिणाः पर जस                   | 614   | ₹          | Ø                |   |
| बोडकसीसहस्त्रीय                     | 787         | 4 48                | 1.5          | त च बहुईद्धपवान्                  | 7.4   | X          | 7                |   |
|                                     | स>          | 00.345              |              | सं च भ्रद्धप्रेरच्ये स्थितवस्तात् | ***   | ×          | 6                |   |
| स हेंसरी व्यष्टिसम्परिक्षणः         | 112         | 6 4                 | 48           | स व ते खुष्म्                     | -17   | 8          | 33               |   |
| स् ऋङ्मयस्ताननमः                    |             | <b>9 9</b> .        | 45.          | स य रहित्र मिरासग्                | 481   | ×          | 23               |   |
| स एवं शोभको बहान्                   |             | ય ર                 | 3.5          | स च गत्या तदाच्य                  | 481   | <b>14.</b> | 3/0              |   |
| स एव सर्व गृहास्य                   |             | <b>X</b> 2 <b>X</b> | <b>. 5</b> 5 | स चाह सं द्वाजान्येयः             | h i e | - 6        | E,               |   |
| स एव सुब्दः स च सर्गकर्ता           | ٠           | <b>t</b> , ?        | 130          | स चापिः सर्वति स्पाप्य            |       | Y          | Ę                |   |
| स एवं मूलप्रकृतिः                   | ***         | \$ 0                | 35.          | स चार्च तस्यै तदस्य               |       | ¥.         | 8.3              |   |
| स एक मगळाडूनम्                      | 44-         | £ 4.8               | . 20         | स चरित्रकामधिः                    | 4.44  | 8          | 80               |   |
| स करपयिता वसी गु                    | *17         | ₹. ₹\$.             | 60           | स् नापि एका प्रत्यक्त             |       | ×          | ₹.               |   |
| सकलमिदमञ्जल भरा रूपम्               | .46         | ર્વે ૧૭.            | <b>∌</b> ₹   | स बागत्यसम्बद्धीननीयमानः          | 100   | ¥          | ₹                |   |
| सक्दरपत्रगाधिपक्षपदा                | •••         | 8 3                 | 2.9          | स चापि देवातं दल्या               | 107   | Ŷ.         | 3.2              |   |
| सकल्प्रीमदमतं च धाराहेषः            |             | 3, 19               | 33           | स चापि पणवान् सन्दुः              | •••   | Ž.         | \$1 <sub>3</sub> |   |
| स् कर्याण्डेनचीर्गश्च               | 171         | ક્ હ                | 305          | र चारक्यां मृगणाची                |       | 4          | R                |   |
| क्तर <b>ुपनम्पूर्वपूर्वित्या</b> लक | 107         | 4 30                | 60.          | स वाष्यिनतपदसे अस्य               | • • • | A,         | 8                |   |
| एकर-१५ प्रस्वकारियन्                | ***         | ¥. ¥                | 38           | स व्यवस्ति इसुप्रान्तन            | p     | ¥          | \$               |   |
| सक्कायान्यसम्                       | 48.5        | 8 43                | 393          | स चासष्ट यथान्यायम्               |       | Ą          | Ę                |   |
| सक्लावरणावीव                        |             | y. 1                | . typ        | स नितः प्रवतिस्ताः                | F 17  | τ          | 25               |   |
|                                     |             |                     |              | L S                               |       |            | _                |   |

\$9

 $A_{j_0}$ 

ŧ

80

₹₹

20.

27

3

4%

48

38

752

¥ዩ

· २३

33

स् चेक्ष्याकृतपृष्यायाः

**अवेत्यस्य पितुः स्नानम्** 

स बैने साधिने इस्या

स केर चुजान्

स चास्स्टनावः

स**न्डाका**दिविनोदेन

संज्ञाग तदा भूयः

स इस्ता सामुदेखा।

चिक्रास्यवि महत

सुध्यक्षणसम्बद्धाः

स तजैय च तस्त्री

स तथा सह ग्हेपीमिः

स तटबर्द नुगाकाएम्

स तथेति पृष्ठीहासः

स तरा वैश्वदेवानी

स जगामाच बर्गालन्द्रिम्

Ē,

Ŗ,

T

ā,

4 **4** ×

₹

ŧ

24

₹o. ١,

25

4

14

18

30

Şş

8

Ċ

4

ď

¥

स रहस्परत्य मनवः

सक्रमेनेव सा प्रोक्त

स≯अगनय दतः सकुदुसारिते वानरे

्स वैजीहरसापरियक्तः

सः खुरक्षतभूपृष्ठः

सतुत्राक्कवाट्याक्रम्

संस्थः पदमत कृष्णस्य

सुद्धाः परमत चन्द्रम्

स्व गुरुष जिस्की सर्वे।

सुन्तः क्षणियस्येनम्

सक्तेऽध्यसमासात

स गर्धांस्त्रीयपुत्रः

स्वतीक्षं स्वमाध्यक्षांनम्

सारगेऽयक्षगन्याथानुसारिः

स कारण कारणताहरो। और

43

24

1

₹

33

4.3

98

80

₹

ţij,

10

18

ų,

20%

ĘŖ

35

٩

¥

١

¥

V.

ď

è

Ė

k,

ų,

ŧ,

4

4 £5

Y

۹

K

3

ęą.

74

₹8

Ę

致

ξ

Ş

₹₹

-1

25

**{**5

واق

5

30

(५२६)

¥

74 γ, Ę 38 帐 3 3,5 ¥ 154 ζ 84 ₹ igl<sub>i</sub> ₹८

850

6.64

166

इस्प्रेक्नः

त ग्रामादाय करपेयम्

स तो अणम्य इतिहास

संतु तेनादचरिण

सं तु दक्षे महाभागः

स तु धीर्यग्दोन्मक

स्त्राक्षपीतः वयवः

सतीय खेळा व्यक्तिया

संस्कृतेणैय जातेन

संस्कर्मयोग्यो न सनः

सन्त्रमध्यातिमकामेख

सकादयो न सन्तीक्री

संस्थेत संस्थरवैद्याभाम्

सत्त्रोद्धिक्रीक्षेत्र भगवन्

सत्स्वान्द्रस्तीलेखम

ल्ल्बपरस्या ऋतुष्यसंस्थान्

चस्यकापि कीशिकी

स्तरकार्यम्बस्स्तितस्थः

स्त्वधृतेषीयप्तरसम्

स्त्यवत्यां च चित्राङ्गद्ः

स्त्रवाधिध्यायिनः पूर्वम्

सली सली मधैनिकाश्वासना

ख्ड्यानुसे न तत्रास्त्रम्

सत्यं तदादि गोकिन्द

शत्यं सत्यं होः कदी

*स्वाचित्रद्*ष्यम् सम्बद्धाः

ऋत्रजिबंधि समास्यः मृतः

*ए व्यव*पञ्जसी जारुः

रत्तरहरे सावकः

ए त्यासत्त्रमतिः कुट्यो

ए त्यामह इनियामि

सत्व प्राप्ते न सन्देहः

प्त रही गेर्ड्ड ने सन्तरमम् स त्वं प्रसीद परभेक्ष

सं स्त्रं कृष्ण्डिपयेश्यामि

स ददर्भ तहो व्यासम्

संस्कृतः प्रमृतः

एक जिल्लाधुना जनधन्त्रना

स्त्राक्षीरयञ्जूतः

इत्यं कथ्यास्पानः भिति

सर्व्य भीर बदस्येतसस्मितः

सस्यवतीनियोगार्ह

स तु राजा तथा सार्द्धम्

रा तु परितृष्टेन

रा तु सगरतनपश्चतनार्गेन्य

ų, ₹\$ ₹ £9 ٩ 88

ŧ

ζ

₹

3

₹

¥

¥

Ż

¥

¥

 $\overline{\mathcal{H}}$ 

ξ

¥

4

14

ĸ  $X_i U_i$ 

¥

¥

٧

X

ሄ

Ť

Ŗ

Ē

¥

¢, 17

Q ₹०

4

4 ų, ŧ

9

۲

٧

43

19

ŶÓ

4

86

\$¢

20

¥

ΞĘ,

33

ąф

1

23

83

23

83

83

Ÿ

17

ď

Ę

₹₹

24 Ą

17

36

\$3 ٩

Ę ردوا 3 ₹₹ ΧĐ ٩ų

171

X3

हर

32

36

18

واب

44

38

4.2

3

194

Şξ

74

इइ

12

78

ĘŸ

4

6

XX

38

34

Ç4,

70

33

303

22

Ę

'nΫ

सनन्दनाधैपुनिमिः

स निकारितपरितयः

सन्तसन्त्रेयम्यिकम्

सत्तानकानामखिलम्

सन्तोषकाष्ट्र च तम्

संख्याकाले च सामाते

सन्धासन्ध्यंशयोधनः

सन्ध्या सन्निस्हो भूमिः

संत्रहेः खुनीधस्त्रत्यापि

ন্দ্রীয়ানাহ্য**য়স্টর**্

सन्याहरू दिणे अनिन्यम् ।

सन्तिमनः कृतः

सन्धिपातानपुरस्त्

स गंपात इतस्तेन

रापन्नीतनप दृष्टा

न परः परञ्जलीनाम

स पृष्टश मया भृकः

सप्र द्वीपानि पातास्य

सह मेथातियेः पुताः

सप्रवीकामशेषाणाम्

सप्तर्पयः सुराः शकः

सप्तमे च तथैयेन्द्रः

लाखीयां तु यो पूर्वी

सहम्रो भौतराजस्य

सप्तमे ग्रीहर्ण गर्म

सहरात्रं महस्याः

सहवीयो सु यहस्थलम्

सन्देशस्यायपधुरिः

सन्देतुनिर्णयार्थाय

संसर्वर्ने नयोष्टेदः

सदसद्भिषणी यस्य

स एंदर्श मुनीस्त्रव

स ददर्श सम्प्रान्तम्

सद्भुपहर्वे बस्ने सदाबारत्सः प्राप्ताः स देवेरचितः कृष्णः स देवेदा स्ट्राधीतांग संबद्धाव एवं भवतः सहो वैगुण्यमायासि रहेमचार्नेय प्राप्तम् स धर्मचरिणी प्राप्य रसन्दल्लदवी ये सु सनन्द्रसदयो ये व

200

ţo, Ų, 36 ₹ 4 뒥 2 ч ų, Ę

ξ

ч ŶŘ

ų

₹

\$

4 30

¥

Ľ

3

ч

ŧ

3

₹

٤

à

-1-8

1

₹

6

۵

93

16

₹≎

26

₹₫

文文:

२२

15

42

3

Ġ

4

28

3

₹

११

१र ۹ ŤŠ ę Ų b 28 4 į į ţ ٤

₹₹ Ųο Ŷ 85 ąŧ 8 २५ ą 8 Ę 88

وإفاح

12

ĒĻ,

₹₹

W.

₹

88

Ď.

EE

44

165

₹6

अंशः अध्याः

4

٩

Ę P P

ŧ

3

ŧ

1/5

ч

ę.

27

27

88

3

22

ŲО

36

ŧξ

**ሄረ** 

X.S.

Έ,

5,3

11

3

F 3

ትዮ

१७

文년

ξŧ

20%

| (৭২৬)                                        |      |                |                |        |                             |      |                                                                     |
|----------------------------------------------|------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>******</b> ****************************** |      | <b>378:</b> 3  | स्याः          | स्टे   | इत्प्रेकः                   |      | अंग्रह अच्छा प्रती                                                  |
| संसर्विस्थानमञ्ज्ञास                         |      | 6              | X.             | ŧ      | समुप्रस्थात गोविनदम्        | 111  | \$100 \$2 more                                                      |
| सत्तिविभिन्नवा चिष्णयेः                      | 4.6  | 程,             | ٤              | . 4X   | समुद्रतनवायां सु            | ы    | \$ 128 miles                                                        |
| संदर्भयोऽध सनमः                              | 261  | ě              | 2.5            | *      | सन्द्रभसामहात्व             |      | 89, 95                                                              |
| स्कापीरप्रभृतयः                              |      | ×              | ₹¥             | 4.5    | समुद्धमुद्रदानुं मार्चम्    |      | \$ 130 march                                                        |
| सप्ताष्ट्रदिरपर्यन्तम्                       | m=1  | Eq.            | 85             | 7.7    | सपुद्ध-स्तरिक जैल           | -14  | E STANCE AND                                                        |
| सहोत एच्यतीकानि                              | 751  | 3              | 84             | 94     | सपुद्धाः पर्वताक्षेत        |      | ह ३ ५                                                               |
| संविक्षकेषिण्युतम्                           |      | ₹ 1            | 4              | 2.0    | समेल्य-देन्यसंधानम्         |      | \$ 455 Fred                                                         |
| च प्रक्रञन्सुरम्सर्वान्                      |      | 4              | 2              | 63     | तं भे समाधिनंसकार्यमञ्      | -17  | A                                                                   |
| सभावसपुतः                                    | 785  | ¥              | \$6 .          | 3      | स मेने वासुदेशोगहम्         |      | d 38 d.                                                             |
| सभा सुध्यमा कृत्योव                          |      | e <sub>q</sub> | 35             | 13     | सनः क्षेत्री च भित्रे च     | 110  | १ १६ ६३                                                             |
| सं भिक्तो केदमयस्विवेदमयः                    | ***  | 3              | ş              | þţ     | सम्पर्देशसंग्रहात्यः        |      | 8 85 3x                                                             |
| सम्भूद्रमृत्यकैर्ग तु                        |      | 4              | 38             | 3.5    | सम्भराजिता सन्दर्भ          |      | \$ 25                                                               |
| स भोत्य भोज्यसप्ययम्                         | 1141 | 4.             | 16             | 3%     | संस्थित सर्वभूतिन           | 14-  | $\mathcal{F} \sim \mathcal{F} \rho_1 \circ \dots \circ \mathcal{F}$ |
| समस्तरी पंचानान                              |      | E,             | ٤              | 44     | सम्पतिति तथा भनी            | 144  | €                                                                   |
| सार्व्यार्थाच्युतं सम्बक्                    | -48  | 6,             | 4              | 5%     | सम्मद्धील हतीलम्बंसि        | kia. | 5 5 85                                                              |
| समस्दित्वे स्युत्ते च                        |      | 5              | 15             | 63     | सम्मानगरुप्रकदि             |      | \$ _1\$C                                                            |
| समक्षकित्रविकारमञ्                           |      | Ę              | 10             | 15     | सम्भृते चार्धमासेन          | 618  | ६ ११ ६                                                              |
| समाञ्जयहर्तनस्थाणि                           | 44   | Ę              | io             | 98     | सम्मादक पर्य सनिम्          |      | 4 12 CA                                                             |
| समिरिकः करकेन्द्र होताः                      | 614  | Ę              | 8              | Ge.    | सम्मानपन्द्रिजयरः           | -171 | e same                                                              |
| समस्तकल्यामगुजातमकोऽसी                       |      | ۴,             | t <sub>i</sub> | 43     | सम्बक् न ज्ञाकलनम्          |      | A : \$0.00                                                          |
| समस्य बहुयेऽन्मासि                           | 110  | Cin.           | 3              | 2.2    | स यदा गीयनाभीगः             |      | ५ २७ १३                                                             |
| समस्तभूभृतो ना दः।                           |      | Q              | 34             | ₹€     | सरक्ष्यं धनुर्वेटम्         | ***  | 4. 56 58                                                            |
| स मतोऽदन्तपर्यान्यः                          | 511  | Q.             | 74             | 4      | स रच्चे प्रविश्व विशेष      | #1 F | ₹ 05 €                                                              |
| स्वत्रहण्याकः                                | -4-  | E.             | (3             | ų,     | स चरत्यका-सर्वन्            |      | 4 56 35                                                             |
| संसरवक्षत्रवर्ती                             |      | 8              | 3              | 18     | स राज्य दिविकास्त्र         |      | २ १३ ५३                                                             |
| समस्तादययोग्यस्त्वम्                         |      | 24             | .63            | 105    | सरित्समुङ्गाँगास्तु         |      | 8. 6. 88                                                            |
| समन्त्रकर्मश्रीका च                          | -14  | 3              | 25             | 95     | सरोहपन्धिनणान्              |      | Lynnight                                                            |
| समदेतः जगर्यस्यस्मन्                         |      | 3              | 44             | t teti | सरीसुख मुगासल्बे            |      | 4 (23)                                                              |
| समस्त्र मा मदा जीर्गाः                       | 718  | 2              | 65             | 90     | सरोष्ट्रीविद्यन्गिश         | -1-  | ६ ८ २५                                                              |
| सगलेट्रियसर्गस्य                             | 751  | ţ              | 78             | 33     | सर्गेश्च प्रांतसर्गेश्च     | ***  | <b>६</b> व्यवस्थातः । वर्षः                                         |
| समस्यपूर्वादमस्यद्वन्छात्                    | ***  | ×              | 3              | 357    | सर्गेश जीतसर्गंश            | 100  | \$1 " C 1 1 1 2 3                                                   |
| त्तमरस्यापि पारञ्जातः                        | ***  | ×              | 29             | 88     | सर्गिरुदिशिना सताम्         | 248  | \$ 5 8                                                              |
| सम्बद्धे चाग्ररपते खेने                      | 117  | *              |                | 逐      | सर्वेहराजीवनक्यानाम्।<br>-  | 147  | प् ३० १०                                                            |
| समाधिवक्षान्तवग्रहार्यः                      | ** } | <b>'K</b>      | 8              | 44     | सर्गम्समस्तते विद्वान्      |      | \$ . \$6\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                          |
| सम्बद्धितम्बर्धानुद्धा                       |      | *              | 25             | 16     | संगीरविविकासंख              | у    | 5 . 4. @ 1. A.                                                      |
| स मातमहदेखेण                                 |      | 3.             | <b>₹</b> \$    | 22     | सर्गमञ्जीभंदतः              | ant  | S 8 . A.                                                            |
| सम्बाधनङ्गस्यस्यासीत                         |      | 2              | 2.8            | 25     | सर्गादी प्रहेड्ग्स्पो बह्या | 9-2  | 5 . 54 63                                                           |
| सभागव्य येद्यान्यत्यम्                       |      | *              | 36             | Šø     | सर्ग च प्रतिसर्गे च         |      | \$ 1.1. a. \$ 1.0. a. b. j. \$40.                                   |
| सम्बद्धिय तहा गाँचम्                         |      | 4              | 35             | 5.5    | सर्वकारी अवस् सर्वः         | -4-  | \$ 11. 11 6.11 11. 18 6.                                            |
| सुभानपुरुषं चेतः                             |      | 看              | 1              | 쿡축     | सर्वजातिरियं क्रूस          | 775  | प् <i>चार अवर्</i>                                                  |
| समा च कुरु सर्वत                             |      | *              | 13             | 68     | सर्वभूतात्मके कर्त          | 178  | \$ 1-56 BA                                                          |
| समिलुणकुशासमम्                               |      | =              | \$B            | 3.5    | रार्यक्यापन् जगद्भप         |      | \$ \$5                                                              |
| रामुद्धिः स्वैद्धीक                          | •    | u,             | 3              | **     | त्रवंपूर्वास्त्रे तस्मन्    |      | \$1. 4. 60 10.5                                                     |
| मासुद्रावरणं नाति                            |      | 8              | 58             | 787    | सर्वकरों समस्तं घ           | 444  | †"ा∕क्षा ता <b>१र</b>                                               |
|                                              |      |                |                |        |                             |      |                                                                     |

ξ ď RE.

¥

¥,

29

₹₹.

34

रेदे

7

X

22

12

20

36

2

4

१६

7

20

P

819

₹

₹**?** 

3

१२

55

(8

4

36

ą

95

ø

0

ă.

â,

le.

Ų,

3

Û

\$3

3

ŧ,

8

ŧ

₹

Ť

3

₹

₹

₹

₹

3 22

ų,

₹

ş

ξ

4

¥

₹

Ų,

ŧ

2

3

Ę

ų

₹

₹

ğ

ş

ŧ

ŧ, 33

ξ

έ

×

121

80.0

SC/446

सर्वमञ्जूरयन्त्रीदन

सर्व एव नहाभूवग

सर्वगत्बदनन्द्रस

सर्वमृदेषु चानेश

सर्वशक्तिमयो विष्णः.

सर्वस्याधारभूतोञ्सौ

सर्वेहेंसुसदः काराः

**सर्वविकानसन्पन्नः** 

सर्वमेषस्य सन्देशः

सर्वरूपाय वैज्ञविन्त्य

सर्वकालमुपस्थानम्

सर्वधेष नामस्वदे

स्त्रीमृद्धितते कुर्यात्

<u>सर्वभक्तसभेदेन</u>

ख्वीतगरम् धर्मा च

स्वज्ञातमसमान

सर्वमन्त्रक्रेडम्

सर्वयद्वनसंद्धरः

सर्वर्शन हि पृष्टल

सर्वसम्पति देवासम्

सर्वत्यकोऽपि सर्वेश

रार्वासम्बर्धभूतेज्ञ

सर्वाष्ट्रवे वर्ष ग्रावा

सर्वीण तत्र भूतानि

सर्वापिक्ष त्रिपन्तर्थेष

सर्वाका सर्वविद्यार्थः

सबेश सर्वमृतात्पन्

सर्वेष्ठितेषु कर्वेषु

सर्वे श देवा मनवः

सर्वे चैते वर्ष भारत

सर्वे तेजन्यगत्रहाना

सबैपानेश म्तान्त्रग्

संबननहीं हि श्रात्रियकें स्थी

सबतो खुतिमान् भव्यः

सर्व देखेपमोगाय

सबेवितेषु युद्धेव

सर्वा यशोदया सार्वाम्

सर्वाधांस्वमञ्ज विसहरप्रश्रापितीः

सर्वेदेव कर्ली शास्त्रम्

सर्वस्य धातासम्बद्धसम्बद्धसम्

सर्वक्षतिः पा कियाः

सर्वभवमयोजेकेच्यः

सर्वास्त्रवेष सर्वात्मन्

सर्वस्थिनसर्वमृतस्त्यम्

स बन्ने भगत्वम् कृत्या 쿡

38

195

48

7/3

48

42

63

Ş

3/4

₹9

X3.

208

ąą.

1

30

बर

88

42

28

20

१२६

68.

36

40

50

28

69

الإلو

Ŷ

25

415

h (in

KE,

19

33

ti.

16

208

Ŕ.

470

राज्यिकार्र प्रधाने च

स् विदेहपुरी प्रविवेश

संवितंत्रसम्मिखायारम्

स् इलायः सं गुणी धन्यः

स सर्वभूवप्रकृति किञ्चरान्।

स विषयनपञ्जादेन

स सर्वः सर्वयिद्धर्यः

सं सम्बद्धसंतः सर्वः

संसम्बनस्तम्बद्धेक्य

सनुषुः पुष्पवर्यन्ति

स सृष्टा मनस्त् दक्षः

सक्ती स्वयं च तन्करी

सहस्राधेकं निष्यक्ष्याम्

सहदेवासोगारिः

सहदेवतम् विजया

सहजाम्बदस्य सः

रम्बल जिल्लोष्ट्रगले॰

स्कृत्यकोर्ग पुरुषः

स्क्रह्में सांगप्रधमा

सङ्गरसारितानेदम्

सह ताभ्या तदाकुरः

सहास्थपस्य संसर्गः

स हि देखानुरे युद्धे

साक्षण महस्ता तेन

सा इरेडगाना सुत्रोणी

रक्षेज्यञ्चन्यती निप्रा

सद्भाश च्ह्रारे मेरान्

राष्ट्रार चात्मकाशिका

सा च कत्या पूर्व इपि

सा चावाक्यय राजः

सः सैन रस्ततलम्

स। तस्मै कथवामास

स्य तब परिता दिक्ष

सा तहा भागो जिलान

सा च देनैवयुत्तर

सी च बढ़वा इतियोजन•

स हि संस्टिद्धकार्यकाणः

सहस्रहरूपि विद्याणाप

सहस्रवित्युप्तक्शातीयत्

सहस्रक्के भगवन्त्रहाणः

(436)

सवर्ण्डवत स्वयुद्धी स वा पूर्वमञ्जूदारीकरुगः

18 18 ₹₹-

औरतः आध्यतः

12

34

₹

ŧ

¥

Ť

¥

ŧ,

ų

2

٤

ξ

ų

ŧ Şο

Ġį,

ŧ.

Na.

14

¥

¥

ч

м

ŧ.

₹

₹

ŧ. 94

¥

u,

4

t

ş

Ų, 11

¥

8

¥

¥

7

6,

रको॰

to

95

4

¥£ وإزا 202 28 232 ₹0 63

ξņ

14

Ť,

واق

饭

ŧħ.

२७

Y

703

ŀςζ.

i(fi

₹4

n.

 $\mathbf{L}_{\mathbf{S}}$ 

¥

0.0

27

22

20

袘

₹3

Įa,

23

₹₹

34.

ć,

34

ą y

30

222

---

23 214 ðl6

٤

۷

气

2

÷.

24

RG

35

٤

20

20

18

ŽŽ,

22

13

16

Ę.

16

24

Ċ

24

74

14

ą.

X

23

3.

20

17

Ź

70

₹

. 2

रुस्ताः

सादिन्।त्रश्रादासक

स्बन्धु यो किमनन्तेन

साध्या निषेऽध यस्तः

साम्बंबिकप्रकृत्यः

रस्तुरामध शस्त्रं युधः

सन्बन्धियदये वाते

सावहर्षं सम मनः

साथि बिहोपे सन्मते

सापि तावता कालेग

सामग्रेदतचेदञाया

सहस्र चीपप्रदान च

सहस्र कोपञ्चानं च

स्त्रपूर्व व देतेयाः

सानग्रहाचे भगकन्

मामानि जगतीकान्दः

सामानासर्वक्षेत्रकथ

साद्यतं च अगतस्वामी

सा यहा धारण तहत्

रहाँ समस्तरतेहरू

खपंकेंद्रसप्तासः

सर्विवर्द्धित्रापुसस्य

स्वलस्थनो पहायोगः

सकर्षिक्ष भनुवाञ्च

सामितिमण्डलकस्य

स्वश्चं च तं निहस्य

स्तित नीलाई भेटन

सितदे योदिनियदोगः

सिम्ब्लो निजसन्देन

सिन्दुतरदायोक्देर्जी

सामार्त महीतरुञ्छानिशक्तिः

सामध्यें सति तस्यत्यम्

साफल्यमक्ष्मोर्धुनमेडद्

साध्यिदं मनापाकरहितस्य

साधु मैत्रेय धर्मश

(439)

|                       |       | -              |             |      |                         |          |
|-----------------------|-------|----------------|-------------|------|-------------------------|----------|
| सा तु निर्भविता वेन   | 7-7   |                | 1%          | 76.6 | सिंहकद तराक्षक          | <u>'</u> |
| सा तु जातिसम् जहे     |       | 3              | 36          | 48   | सिंहासनगराः राजः        |          |
| सावधिती सस्य पापा     | ***   | A <sub>1</sub> | 39          | ų    | सिहित्य वाभवस्था        | 111      |
| सान्द्रीपनिसरागाञ्चम् | 717   | 4              | 3.5         | . 53 | सिंहः असेनमवधीत्        | 755      |
| सादिद्रीयसपुडाक्ष     | 11.6  | Ŗ              | Ť           | 40   | सोनामयोकियं जनकः        |          |
| सायवः श्राणदोपासु     | 111   | 3              | 75          | ¥    | स्रोता चारक्षतन्द्रा प  |          |
| माध्यत्ररम्यतं सन्म्  | h e k | 1              | 38          | 85   | स्टिमच्छेलयने वैध       |          |
| साधितं कृष्ण देवानस्  | F13   | e,             | <b>\$</b> 7 | ₹€   | सोरध्वनस्य प्रता        |          |
| सामु साधु जगनाय       | •••   | Eq.            | 45.         | 22   | सीरध्कतस्यापसम्         |          |
| स्वधु साध्यस्य रूपम्  | ***   | 8              | 5           | তথ   | सुकुमारसंज्ञाय बारख्याय |          |

26 ζ

8

33.

Ė

Ň

16

Ų,

13

(V)

1

₹₹

\*

4

4

64

10

ď

10

16

6

24

77

₹

39

23

槐

30

3

SIX

ļ

Q, şo

¥

Ý

A,

L. ₹0

á

B

با

ą

ξ 29

4

ŧ

ŧ

4

ŧ

٩

Ŗ

Ä,

4

Ŷ

Y

1,

ş

٧

₹

5

4

Y

२० 17

63

ţ¢.

23

33

36

48

Ġij.

१२३

30

1

٦ų

213

34

33

Ya

الإلاي

BK.

दद

15%

68

美国

Ę

39

52

14

٤,

急

35

¢

4

सुकुमारतनुर्गभ सुकुमारी बुमारी च सुक्षेत्रक्षेत्रमेणक सुस्रशुद्भया मदा सर्वम्

सुष्युः सोपमेगी <u>त</u>ु

मुखेरयसम्बन्धः

<u>सुगम्यमेतदावार्यम्</u>

सुदश्यस्य कन्द्र च

सुत्रागाणः सुकर्माणः

सुद्धमानु रहेर्ज्जनसङ्

<u> कुर्तास्तरपुत्रातः</u>

**सुदासन्त्रीदासः** 

नुधनुद्धानगरिस्ह

सुधनुषः पुत्रसुद्धेत्रः

म्धानानस्य का सहक

सुधाना इङ्गियाख्य

सुदीभा नाम या कन्या

सुनीतिसीय वे भावा

सुनीतिन्यम् तन्द्रता

इत्त्रीतिनींश क एकः

स्त्रीय सन्वर्धिय

लुतेषु तेषु अदीय

सुप्रभातास रचनी

सुप्रसप्तादिस्ययन्त्रदि-

सुबलातसुनीको भवितः

सुबाहुअमुखाद्य सम्बन्

सुमदायः संत्रंकरवेळी

सुपविमध्येतस्य हरम्

सुधु स्थामहन्

स्पासस्यम्

सुनिवादेषु देशेषु

स्वं सिद्धियंतः कॉर्नेः

पुटाराजेस्तत्त्वनयह पुषः

3 ¥ ٧. K Ġ, ₹ ş ٩, ₹ ₹ ŧ, q ¥ ¥ ş

Řέ, 14 4, ¥ 3 33. ₹३ X. Ų. ₹0 4 19 ¥14

Ę

X

X

¥

K

Ą

ŧ,

Ä

Ř

¥

ķ

7

٧

K. Şφ

X

...

813

3

Υ.

1

64

12

2

22

25

22

17

18

1

3

28

44

33

ď

28.

B. an

\$4...

रही:

15

RRA

\$YE

YR.

33

रर३

1.

33

30

J.Y

20

84

32

Y.Y.

41

¥

٩ţ,

ŧ,

٩

28

왕스

X0

24

146

31

28

12

XX

3,5

14.3

38

12

90

48

80

6,000,000,63

223

Sign: Square

4

₹ Ø.

8

74

\$ B.

¥

4

14

1

ų

ŧ

₹

¥

Ţ

₹

युमतिर्भयतस्याभूत्

हुपेछ सिष्ट्रहेन

कृषोधस्य सम्बाग्

भूरम्याणि तथा समु

सुर्याधिका वैष

(पुरस्थायो सहदर्भ तु

सुंगसुरगञ्च**र्यव**श्च०

मुराचे ब्रह्मझ हर्ष

<u>नुसमारोपहाँ ध</u>

मुर्खेचदीयका एकः

सुरुच्यः सत्यमाहेरम्

सुनर्णाञ्जन जूर्गोच्याम्

सुरुमांब हु करबाग्

सुद्देहरो भन्ने धर्मास्य

मुहोकाद्धको प उदम्

सूदमातिसु ६मातिबुद्धां महाग

सूतनातम् गुर्यानित्यम्

सूदयाग्येत्र देखेन्द्र

सृदयंख्यस्यनुधः

सुर्देख पंत्रमा भगवन्

सूर्यस्य पर्या संसाधूत्

सूर्पर्यस्थः सूनुता यः

सुर्याचन्द्रमधी तहराः

स्वरीचे दिवनेह

सूर्यस्थेपस्था भीगात्

स्यादीयां च संरक्षतम्

शुभौशुजनितं तापम्

स्येगान्युद्धिते यश

सुजल्येण जगनगृष्टी

सुन्यते भवता सर्थम्

सृद्धस्यस्यगर्गास

मृज्ञयात् पुरङ्गयः

सुबं द्यादशीयः श्रीम्यान्

भुयेदकः परिवृताः

मुक्चला स्थानहेनाः

**मुक्तिपरितरहरू** 

सुबुद्धेः केवस्यः

मुग्रह्म सकलास्थारीः

सुराक्षप्रसास्त्रोलेखा कार्यम्

सुमक्केजसम्बस्यत्

Ę ₹ संद्रिक्षिकारमञ्जूषा<u>म्</u> 7 Ŷ बह

ş 2 38 Ş \$ 34 ٧ ų, 9-

<u>एष्ट्रि निस्तयतस्य</u>स् सुष्टं च पारमुखुगम् सेतुपुत्र आस्यःनामा सेन्द्रे स्टामिवसुनिः 7 '6'0 ₹ নি দারীবিদারী ভ 294 ŧ 314 रीक्कानुक्रिकेशध 24 77 ۲

넊 ¥ 25 3 ٩  $\tilde{\xi}_{i_1}$ 

4

3 ч

1

Ì 表表

ŧ

Ý,

إبا

'n,

Y,

ę

₹

¥.

Ŷ

ų

5

Ŷ

Ž,

ţ

Ĕ,

4 مع

ş ţţ

Ę

Ţ

1

.

ŧ ጜ

££

6

\$

ŧ

38

33

¥

15

ŧ

8.0

39

18

Ę

Ę

22

P

12

¢

ţ

4

44

Ę'n 1.E.

25

¢

10

36

89

18

BX.

74

45

ą b

銭

Ę

ŧ

ė

२२

88

18

13

१८३

美术

77

65

6

Şψ

(১৪৯)

রীয় ল শিক্ষরতেপথীঃ संद भ्रमन् भ्रामकी। सेवा भाग्री विध्यमी व सेर्प्रक्षेत्रपुपरूष खोडनपत्कोऽ**प**नस्

हो इपि कै स्ट्रेस्क्य प

स्तेऽध्यतीहिदयपारमेवप

रहेश्येनं प्यवस्त्रास्त्र

भोऽप्येन सुष्टिना मृश्

सोगदसः कृशाक्षालको

सोगरहरूवा हविस्संस्काः

क्षीपस्य मगवात्यर्गाः

संत्याधारः चित्रकपः

सोन पछद्दी भागे

मोजनाको जना सेर

न्ये उप पेर हता प्रोधः

मोज्ञ सक्य दन्हें में

धोऽयं सारगजः सूर्यः

रहेड्यमहरूत निङङ्खुः

सोंड्युनिच्हानि धर्मञ

सोऽमं यः कालियं नाराम्

सोऽइस्टिक्सम् तब्ब्रेतुम्

सोऽयं सोऽयगितीसुके

सोमार्कान्यन्युवादन प

रहेमदत्तराजी। भूरिः

सोमन्द्रजन्तुः

श्रीगद्दं सर्छ चैव

सेव किन्तुः रिक्तः रिक्तसम् लोर्जकस्य पहलागम्

सोऽपि च धामतिद्यपितस्करः सो हिंद प्रतिष्टो गयनः सोधिर ततस्य ले एवा-पैः

रहेप्रयि पौरवं जीवनम्

...

115

4 ŧ 9 33 3 ų, Ę, × × X

80

33

38

86

₹۵

36

20

7.0

११

24

tą.

11

88

30

32

98

देव

30

3.5

4

¥

Ř

ģ

Ý,

ч

ŧ 315 23 Ę 16 Ęφ

रस्के

 $\mathbf{G}_{\mathbf{X}}$ 

93

44

80

25

¥

दर्

şb.

43

13

ďφ

¢

₹

43

अंशी: अध्यन

1

ŧ,

X

Щ

7

2

36

21

ŋ

₹

£19

15

34 ₹

Gla.

22

11

164

पंद

48

73

38

20

| सोऽहं त्यं ऋणनस्यस्यत्रमेथम् | *** | 44 | -देवे | ૪૭<br>વૈધ |
|------------------------------|-----|----|-------|-----------|
| सोऽद्वं गन्ता न वागस्त       | ése | Ą  | 24    | વેધ       |
| स्बेश्ह र कर्जनस्थान         |     | *  | 77    | Ų         |

्रक्षेकाः

रहे इंदे तथा स्थित होंग

खोडह सामाधि ग्रेकिन्द

खेष्यसँग्यस्तदा शान्तः

संप्रायते येन तदस्तदेपम्

सीडिं साम्बद्धमायातः

संख्यानं यहदवानाम

संभेयांम्स्यवाकेश

संबन्धरं विद्यासन

सक्तारल्य प्रथम

संबद्धारदयः पञ्च

संस्टरपतित*स्थि* 

संद्रोजकं तथा यायम्

प्रसिद्धायां तु वातीयाम्

संस्तृतोः भगव्यनिस्थम्।

सम्बयमानी गोरीस्त

संस्कृत्व प्रशिवत्येनम्

नेह्नदेशुत्र आखुमान्

स्तुनं प्रचेतना विष्णः

लुखेडारे यत्त्वच पूर्वम्

सुर्वाच मुन्दः सूर्वन्

स्कृतिक चैने मुनवः

स्टब्समय नविः

स्तोषस्य चाषसाने ते

क्षियोञ्जकम्बाससम्बद्धाः

हिराः कर्ले भविष्यनि

स्रीत्वमेत्रोपणेगरेतुः

स्रीत्यदगुरुषचात्म्

र्वापिनीय सानद्रम

र्खालयं स्टेग्स्नम्म्

स्तित्रहराज्यस्वतान

रखन्धेरी न चार्खने

न्यानसम्बद्धान दशापुरुष्

स्थानेनेह न नः कार्यम्

स्थायः क्यल्यापोडः

स्तोडेण यस्तश्रीतन

नहिंतात्रितयं बके

स्तरभारतस्थानसङ्ख

सवाकातक:

संदरामुखन्तिः

सोऽङ यदाग्यस्य ते

सोऽहे ते देवहेंचेश

ζ 44 2 22

ŧ ŧ 4

٦.

٩

1

Y

×

Š

3

¥

3

4

3

۲

۹ 34

1

Ŀį,

4

4

3

Ė

₹

2

4

3

Ŕ

ξ, 33

d

ĝ

٩

Ę

×

ŧ,

4

١,

4

2

1

Sq.

100

611

116

140

Ģ 2.5 29

10

21%

24

4

₹

22

16

4

4

18

Ģ

38

3

99

Y

21

12

17

3

20

17

77

2

4

Ť

36

Ja.

19

17

34

ŧ9

B

戛

20

وفا 23 84 3/ delt.

स्वाययाचाः सुराधास्तु

(438)

76

Ğσ.

Ų9

03

3

پېښا

YX

增量

192

73

₹₹

33

₹

36

रद

33

₹

23

72

38

20

我看

備

Ŗ١,

230

4X

观象

واوا

وبازا

13

100

48

Ço3

8

२द

स्तुबरः कुमचे इन्दर्भ सर्वनको तु नै साप्:

स्थित विदेवने धारी स्टिती स्थितस्य मे याच्याः स्यूक्त मध्यास्त्रया सूक्ष्माः स्वृतिः सूक्ष्मेसाया सक्ष्मः स्रातस्त्रगस्यधृतयोतः ञ्चातस्य सांख्ये यस्याः स्त्रातो महुद्धने <del>सम्प</del>र्जन् खातो मधाककृत्वा आनके प्रसाधनहेदः स्टनर्ड(धूटपपास् सहन्त्याहरं ते तस्य क्षेत्रं सुद्धं चरि यहा स्रष्टे जान सर्वे अस स्पृष्टी नस्तामस्य स्पृष्ट स्पृष्टो यदेश मिलेंकिः स्पर्देकिनिहिद्दिल्लम्हः क दिप्यः स्नरतस्यस्य मोधिन्द्रम् स्तराहोपजगद्धीजन स्पर्कतं सम्बद्धाः

स्मारितन व्यक्त स्थरकः

स्कृतजन्मक्रमसर्वेऽध

स्पृत्तं सकस्यकस्याम्

रूपमानकम्बिएस्सम्ब

रुपलके च महाजिते

सञ्ज्ञ सूजीत चालानम्

सुक्तुण्ड सामस्यरधीरनाद

स्वपुरुवयामधीक्ष्य प्राज्ञाहसाम्।

स्त्रश्च विष्णुरियं सृष्टिः

स्वकीयं च योगगम्

स्वधर्मकवर्च तेवान

खधर्नत्याधिरोधेन

स्वपंदिणपदाः भुद्राः

खपयो करो सा तप

खये सञ्जूषभादस्यान्।

स्वतार्थ पदि यो साम्बर

स्वर्गस्थाधीयसम्बद्धाः

स्वर्गापयर्गव्यासेगः

स्वर्गाप्यमी मान्त्रवत्

स्वर्गाक्षयत्वमृतुलम्

संग्धरं पीतवसनम

अंशाः अप्या॰

3

÷

P

3

3

4

Ę

3

ą

ą.

¥

2

T

Þ

3

Ę

쿿

3

3

ч

3

ā,

r<sub>e</sub>

X

15

Ų,

3

ŧ

₹

4

3. 14

Ē,

3

Ę

à.

₹

444

3 :

61 -

...

...

114

140

...

۲

A.

5

3

2

Tio.

30

ۆپا

33

6

23

22

24

6

2

Ĕ.

化

36

4

ъ

१७

26

26

24.

eg

\$3

3

¥.

4.7

6

X

10

1

ø

₹

14

₹₹

13

3,6

T.

36

7(5)

13

28

a W

¥ξ

×

1/3

**\$**5

ğ

220

११६

38

1915

43

Ľ,

12

YY

ΥŔ

ŖŖ.

ą,

KB.

7

٦R

७९

43

713

1.6

दर

7.0

বৃত্তি

28

38

रश

34

74

20

30

48

219

3.8

75

28

80

34

22%

(437)

इस्टेक:

700

रुवाह सम्बद्धन्ति ٩ 24 Y हर्रात परपने निहित्त जन्म ₹ 4 4 इस्स बहुस्यक्ष Ķ 23 205 हरिष्यसम्बद्धन साम 4 - 6 48 हरिस्कुरवोर्युद्धम्

3 THE 37 CO.

ą. 26 78 **स्वरियमस्यकार्यवास्**षिपदाम् Ę Ŕ 34 हरियों से विशेषकथ S. 20 4 दरिता केंद्रिस देवा: è ξIJ 38 इक्सेब्र्य महेब् E

ð Ų,

स्तरभंत्रं बार्क्क सोऽम

चह्त्वसु ते गतिष्यागि

रत्येकः

स्तों च कुरिये

सर्वते तु स्वी

संबंधितुरम इश्री

सल्बेंकद्री रागांत

स्ट्रियमेतन्त्रभणं यदयम्

खल्यन्युकृष्टिः पर्वन्यः

स्वल्पेनैय हि उद्यक्ति

स्वरूपेन हि प्रयक्षेत

स्वल्पेनेय तु करहेन

त्यक्षणम्यविकतः

सस्यः प्रशस्त्रीयवस्य

स्तस्यः प्रजी निरस्ताः

स्थावाचास्तु होतः कुर्व्यत्

स्तर्रहेन्द्रीय

सार्द्दकस्य पश्चिः

*स्कृपक्षे* कथे लोग्

स्त्राप्यायक्षेत्रमाध्यो स

श्चाध्यस्यातीयसम्बद्धाः

स्क्रध्यायजीखरूकोष

स्बयम्युवी मन्ः पूर्वप्

सहराष्ट्रयं तु कवितन्

र्वाकरणमेव विकास्ट्रेतः

संस्थिते पृष्ठके तेवस्

ह्या प्रचिम स्रोभग छ

सेनित मध्यो स्थान

हर्सनीयों हर्सकाः

इतेषु तेषु करोन

इतेष हेषु दवेज

हतेषु तेषु वाणोधीर

क्षीत् सके पूर्वः

हत्वा च लक्षण रक्षः

हत्या तु केशिनं कृष्णः

ङ्खादाय च यसार्थि।

स्त्रा कुषल्यापीहरू

स्ता यक सनागरसम्

इत्या विश्वेष चेवेनन्

इस्य सैन्द्रमध्ये हु

हत्त्व पुरे हराकेन्स्

इस्स पर्वसम्बद्धः

हत्त्वाको हि महापरण

हरता ते प्रेपानं और

414

0.00

100

-

81.6

6

ð ₹ 3 ₹

22 ₹

٩

ş tt Ę

þ

ġ.

ż

¥

Ч

Ц

Ė,

ų

4

H.

'n,

t

ų ta

ч

Ġ,

14

Ą

Ą

٩

4

ķ

¥ 4 ř. Ę

70 €, Ų.

Ę

₹

1

74

80

315

13.

4

23

4

28

17

17

50 Ġ,

75

75

73

75

34

36

30

有是 ŧŧ ₹

Ş

30

Ę

6

₹8

老

¥4,

RE

16

192

33

6

33

X

ξĘ

24

¥Q

20

X

tt

18

74

25,

38

र्षप्रायमसम्बर्धाः स्टार्गस्य (**म्यो**न

日本は参加を発する

हारुपुर्त विषयहो

हरशहर्ड जिपे परव

हरसहरू विषे पोरम्

स्राचनचे महास्रो

हारुकारे महाज्ञाहे

য়েয়ে কারেনিবৈ হব:

हिद्दिम्ब धरोतकाम्

हितं मित्रं जिपं बरले

हिपालचे स्थावग्रनाथ

हिपाइयं तु थे कर्जा

हिमान्दुसमैद्रशियम्

हिरस्य याच्यत्नयः

हिरण्यगर्भदिष् ग

हिरण्यकक्षिपोः पुत्राः

हिम्प्यक्तियोः पुत्रः

हिरम्ब्स्डीसुले च

हिरम्पन्त्रभावतं पुरः

हिरम्बना परिश्वास

हिन्द्रन्य भाक्षायस्यः

हिरण्ययं रूपं यस

हिरम्पनाभः वनसंस्थः

हिम्बान्स्यपुरक्ष

हर्षक्षकद्भार हरूं च क्लम्हर्स ह्मियान्त्र पदाहे हैं। हरियान् प्रसार्थः इन्टिन्स्सर्यसैस् हस्त-शकाहरतेयम् हरते नु दक्षिणे बन्धम हरतेन एडा चैक्साम्

Ŕ 4 ₹ ¥ à ٩. ₹ 2 3

Ť 84 14 হৈও 25 X ₹ 15

13

tş

23

83

58

:4

16

Şφ

20

병

**₹**₹

3

₹₹

ŧ

G,

Ų,

U

₹

ξų,

24

¥

Ę,

 $\bar{q}$ 

Ė

Ę,

4

Ų,

ŧ

٩

7

ij

ŧ 36

t

٩,

44

44

놯 20

3

Ŕ

ì

3

à

5

Ą

ķ

ξ.

¥

¥

Ę

3

Ę

ą

TIE

114

100

अंद्रिः अस्कः

₹₹

13

Ċ.

Ó

14

ġ,

şş

13

th

ŧ

-1

₹

3

ŧ

٩

Ġ,

ą

इस्ते:

34

20

L

÷č

255

\$3

55

36

የራ

Yξ

96

77

> 4 ££ XX P\$ 84

typ:

310

70

4

34

25 6

₹0

20

ફ૮

3.7

too

645

200

Ę

5

4

3

## ક્રામાં ક્રિયામાં આવેલા જોવામાં મામજા દિશાસ

श्रीकृष्णाङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ६, सन् १९३२ ई० (कोड नं० 1184)]—भगवान् श्रीकृष्णका चरित्र

इतना मध्र है कि बड़े-बड़े अमलात्मा परमहंस भी उसमें बार-बार अवगाइन करके अपने आपको धन्य करते रहते हैं।

इस विशेषाङ्कर्मे भगवान् श्रीकृष्णके मधुर एवं ज्ञानपरक चरित्रपर अनेक सन्त-महात्मा, विद्वान् विचारकाँके शोधपूर्ण लेखाँका

अद्भुत संग्रह है।

ईश्वराङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ७, सन् १९३३ ई० (कोड नं० ७४१)]—यह विशेषाङ्क ईश्वरके स्वरूप,

अस्तित्व, विशेषता, महत्त्व आदिका सन्दर परिचायक है। इसमें ईश्वर-विश्वासी भक्तों, विद्वानों, सन्त-विचारकोंके ईश्वरके

अस्तित्वको सिद्ध करनेवाले शोधपूर्ण लेखोंका अनुपम संग्रह है।

शिवाङ्क ( सचित्र, सजिल्द् ) [ वर्ष ८, सन् १९३४ ई० ( कोड नं० 635 ) ]—यह शिवतत्त्व तथा शिव-महिमापर

विशद विवेचनसहित शिवार्चन, पूजन, ब्रत एवं उपासनापर तास्विक और ज्ञानप्रद मार्ग-दर्शन कराता है। द्वादश ज्योर्तिलङ्गोंका सचित्र परिचय तथा भारतके सुप्रसिद्ध शैव-तीयोंका प्रामाणिक वर्णन इसके अन्यान्य महत्वपूर्ण (पटनीय) विषय हैं।

शक्ति-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [ वर्ष ९, सन् १९३५ ई० (कोड नं० 41 )]—इसमें परब्रह्म परमात्माके

आदाशकि-स्वरूपका तात्त्विक विवेचन, महादेवीकी लीला-कथाएँ एवं सुप्रसिद्ध शाक भक्तों और साधकींके प्रेरणादायी

जीवन-चरित्र तथा उनकी उपासनापद्धतिपर उत्कृष्ट उपयोगी सामग्री संगृहीत है।

योगाक्क (सचित्र, सजिल्द) [ वर्ष १०, सन् १९३६ ई० (कोड नं० 616 )]—इसमें योगकी व्याख्या तथा योगका स्वरूप-परिचय एवं प्रकार और योग-प्रणालियों तथा अङ्ग-उपाङ्गोपर विस्तारसे प्रकाश डाला गया है। साथ ही

अनेक योगसिद्ध महात्माओं और योग-साधकोंके जीवन-चरित्र तथा साधना-पद्धतियोंपर रोचक, ज्ञानप्रद वर्णन हैं। संत-अङ्क (सचित्र, सजिस्द) [ वर्ष १२, सन् १९३८ ई० (कोड नं० 627 )]—इसमें उच्चकोटिके अनेक

संतों—प्राचीन, अर्वाचीन, मध्ययुगीन एवं कुछ विदेशी भगद्विश्वासी महापुरुषों तथा त्यागी-वैरागी महात्माओंके ऐसे आदर्श

जीवन-चरित्र हैं, जो पारमाधिक गतिविधियोंके लिये प्रेरित करनेके साथ-साथ उनके सार्वभौमिक सिद्धान्तों, त्याग-वैराग्यपूर्ण तपस्वी जीवन-शैलीको उजागर करके उच्चकोटिके पारमार्थिक आदर्श जीवन-मूल्योंको रेखाङ्कित करते हैं।

साधनाङ्क ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष १५, सन् १९४१ ई० ( कोड नं० 604 ) ]—यह अङ्क साधनापरक वह्म्ल्य

मार्ग-दर्शनसे ओतप्रोत है। इसमें साधना-तत्त्व, साधनाके विभिन्न स्वरूप, ईश्वरोपासना, योगसाधना, प्रेमाराधना आदि अनेक कल्याणकारी साधनों और उनके अङ्ग-उपाङ्गोंका शास्त्रीय विवेचन है। भागवताङ्क ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष १६, सन् १९४२ ई० ( कोड नं० 1104 ) ]—इस विशेषाङ्कमें भागवतकी

महतापर विभिन्न विचारकोंके शोधपूर्ण लेखोंके साथ श्रीमद्भागवतको सम्पूर्ण कथाओंका अनुपम संग्रह है। सं० वाल्मीकीय रामायणाङ्क (सचित्र, सजिल्द) [ वर्ष १८, सन् १९४४ ई० (कोड नं० 1002 )]—इस

विशेषाङ्कमं श्रीमद्वाल्मीकि रामायणके विभिन्न पक्षॉपर विद्वान् सन्त-महात्माओं, विचारकोंके शोधपूर्ण लेखोंके साथ वाल्मीकीय रामायगकी सम्पूर्ण कथाओंका सुन्दर संग्रह किया गया है।

नारी-अङ्क ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष २२, सन् १९४८ ई० ( कोड नं० 43 ) ]—इसमें भारतकी महान् नारियेंकि प्रेरणादायो आदर्श चरित्र तथा नारीविषयक विभिन्न समस्याओंपर विस्तृत चर्चा और उनका भारतीय आदर्शीचित समाधान

है। नारीमात्रके लिये आत्मबोध करानेवाला यह अत्यन्त उपयोगी और प्रेरणादायी ग्रन्थ है। उपनिषद-अङ्क (सिचन्न, सजिल्द) [वर्ष २३, सन् १९४९ ई० (कोड नं० 659)]--इसमें नी प्रमुख

उपनिषदों-(ईश. केन. कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डक्य, ऐतरेय तैत्तिरीय एवं श्वेताश्वतर-) का मूल, पदच्छेद, अन्वय तथा

व्याख्यासहित वर्णन है और अन्य ४५ उपनिषदोंका हिन्दी-भाषान्तर, महत्त्वपूर्ण स्थलोंपर टिप्पणीसहित प्राय: सभीका

अनुवाद दिया गया है। हिन्दू-संस्कृति-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [ वर्ष २४, सन् १९५० ई० (कोड नं० 518)]--यह भारतीय

संस्कृतिके विभिन्न पक्षों—हिंदू-धर्म दर्शन, आचार-विचार, संस्कार, रीति-रिवाज, पर्व-उत्सव, कला-संस्कृति और

आदशौपर प्रकाश डालनेवाला तथ्यपूर्ण बृहद् (सचित्र) दिग्दर्शन है। भारतीय संस्कृतिके उपासकों, अनुसन्धानकर्ताओं और जिज्ञासओंके लिये यह अवश्य पठनीय तथा उपयोगी दिशा-निर्देशक है।

शिवकी महिमा, सती चरित्र, शिव-पार्वती-विवाह, कुमार कार्तिकेयके जन्मकी कथा तथा तारकासुर-वध आदिका वर्णन है। इसके अतिरिक्त अनेक आख्यान एवं बहुत-से रोचक, ज्ञानप्रद प्रसंग और आदर्श चरित्र भी इसमें बर्पित हैं। शिव-पुजनकी महिमाके साथ-साथ तीर्थ, ब्रत, जप, दानादिका महत्त्व आदि भी इसके विशेषरूपसे पठनीय विषय हैं। भक्त-चरिताक (सचित्र, सजिस्द) [ वर्ष २६, सन् १९५२ ई० (कोड नं० ४० ) ]—इसमें भगवद्विश्वासको बढ़ानेवाले भगवद्भकों, ईश्वरोपासकों और महात्माओंके जीवन-चरित्र एवं विभिन्न भक्तिपूर्ण भावोंकी ऐसी पवित्र, सरस मधुर कथाएँ ₹ जो मानव-मनको प्रेम-भक्ति-सुधारससे अनायास सराबोर कर देती हैं। रोचक, ज्ञानप्रद और निरन्तर अनुज्ञीलनयोग्य ये भक्रगाधाएँ भगवद्विश्वास और प्रेमानन्द बढानेवाली तथा शान्ति प्रदान करनेवाली होनेसे नित्य पठनीय हैं। बालक-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष २७, सन् १९५३ ई० (कोड नं० 573)]—यह अङ्क बालकॉसे सम्बन्धित सभी उपयोगी विषयोंका बृहत् संग्रह है। यह सर्वजनोपयोगी होनेके साथ बालकोंके लिये आदर्श मार्ग-दर्शक है। इसमें प्राचीन कालसे अबतकके भारतके महान बालकों एवं विश्वभरके सुविख्यात आदर्श बालकोंके अनुकरणीय जीवन-वृत्त एवं आदर्श चरित्र बार-बार पठनीय और प्रेरणाप्रद हैं। संतवाणी-अङ्क (सचित्र, सजिरूद्) [वर्ष २९, सन् १९५५ ई० (कोड नै० ६६७)]—संत-महात्माओं और अध्यात्मचेता महापुरुषोके लोककल्याणकारी उपदेश-उद्दोधनों-(वचन और सुक्तियों-) का यह बृहत् संग्रह प्रेरणाप्रद होनेसे नित्य पठनीय और सर्वथा संग्रहणीय है। सत्कथा-अङ्क ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष ३०, सन् १९५६ ई० ( कोड नं० 587 ) ]—जीवनमें भगवर्रोम, सेवा, त्याग, वैराग्य, सत्य, अहिंसा, विनय, प्रेम, उदारता, दानशीलता, दया, धर्म; नीति, सदाचार और शान्तिका प्रकाश भर देनेवाली सरल, सुरुचिपूर्ण, सत्प्रेरणादायी छोटी–छोटी सत्कथाओंका यह बृहत् संग्रह सर्वदा अपने पास रखनेयोग्य है। तीर्थाङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३१, सन् १९५७ ई० (कोड नं० 636)]—इस अङ्ग्रमें तीर्थोंकी महिमा, तनका स्वरूप, स्थिति एवं तीर्च-सेवनके महत्त्वपर उत्कृष्ट मार्ग-दर्शन-अध्ययनका विषय है। इसमें देव-पूजन-विधिसहित, तीथोंमें पालन करनेयोग्य तथा स्वागनेयोग्य उपयोगी बातोंका भी उझेख है। भारतके प्राय: समस्त तीथोंका अनुसन्धानात्मक हान करानेवाला यह एक ऐसा संकलन है जो तीर्घाटन-प्रेमियोंके लिये विशेष महत्त्वपूर्ण और संप्रहणीय है। (सन् १९५७ के बाद तीर्थों के मार्गों और यावायातके साधनोंमें हुए परिवर्तन इसमें सम्मिलित नहीं हैं।) भक्ति-अक् (सचित्र, सजिल्द्) [वर्ष ३२, सन् १९५८ ई० (कोड नं० ६६०)]—इसमें ईश्वरोपासना, भगवद्धकिका स्वरूप तथा भक्तिके प्रकारों और विभिन्न पक्षोंपर शास्त्रीय दृष्टिसे व्यापक विचार किया गया है। साथ ही इसमें अनेक भगवद्भक्तोंके शिक्षाप्रद, अनुकरणीय जीवन-चरित्र भी बढ़े ही मर्मस्पर्शी, प्रेरणाप्रद और सर्वदा पठनीय हैं। संक्षिप्त योगवासिष्ठाङ्क ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष ३५, सन् १९६१ ई० ( कोड नं० 574 ) ]—योगवासिष्ठके इस संक्षित रूपान्तरमें **जगत्**की असत्ता और परमात्मसत्ताका प्रतिपादन है। पुरुषार्थ एवं तत्त्व-ज्ञानके निरूपणके साथ-साथ इसमें शास्त्रोक सदाचार, त्याग-वैराग्युक सत्कर्म और आदर्श व्यवहार आदिपर भी सुक्ष्म विवेचन है। संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराणाङ्क ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष ३७, सन् १९६३ ई० ( कोड नं० 631 ) ]—इसमें भगवान् श्रीकृष्य और उनकी अभिन्नस्वरूपा प्रकृति-ईश्वरी श्रीराधाकी सर्वप्रधानताके साथ गोलोक-लीला तथा अवतार-लीलाका विशद वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशिष्ट ईश्वरकोटिके सर्वशक्तिमान् देवताओंकी एकरूपता, महिमा तथा उनको साधना-उपासनाका भी सुन्दर प्रतिपादन है। श्रीभगवज्ञाम-महिमा-प्रार्थनाङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३९, सन् १९६५ ई० (कोड नं० 1135)]—यह विशेषाङ्क भगवत्राम-महिमा एवं प्रार्थनाके अमीघ प्रभावका सुन्दर विश्लेषक है। इसमें विभिन्न सन्त-महात्माओं, विद्वान् विचारकोंके भगवनाम-महिमा एवं प्रार्थनाके चमत्कारोंके सन्दर्भमें शास्त्रीय लेखोंका सुन्दर संग्रह है। इसके अतिरिक्त कुछ भक्त-सन्तोंके नाम-जपसे होनेवाले सुन्दर अनुभवोंका भी संकलन किया गया है। परलोक और पुनर्जन्माङ्क (सचित्र, सजिल्द्) [ वर्ष ४३, सन् १९६९ ई० (कोड नं० 572 ) ]—मनुष्यमात्रको मानव-चरित्रके पतनकारी आसुरी सम्पदाके दोषोंसे सदा दूर रहने तथा परम विशुद्ध उण्ण्वल चरित्र होकर सर्वदा सत्कर्म करते रहनेकी शुभ प्रेरणाके साथ इसमें परलोक तथा पुनर्जन्मके रहस्यों और सिद्धान्तोंपर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आत्मकल्याणकामी पुरुषों तथा साधकमात्रके लिये इसका अध्ययन-अनुशीलन अति उपयोगी है।

संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क (सचित्र, सजिल्द) [ वर्ष २५, सन् १९५१ ई० (कोड नं० 279 )]—इसमें भगवान्

गर्ग-संदिता ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष ४४-४५, सन् १९७०-७१ ई० ( कोड नं० 517 ) ]—इसमें श्रीराधाकृष्णकी दिव्य, मधुर लीलाओंका बड़ा ही हृदयहारी वर्णन है। इसकी सरस कथाएँ भक्तिप्रद और भगवान श्रीकृष्णमें अनुराग बढानेवाली हैं। श्रीगणेश-अङ्क ( सचित्र, सजिल्द ) [ बर्ष ४८, सन् १९७४ ई० ( कोड नं० 657 )]— भगवान् गणेश अनादि, सर्वपुष्य, आनन्दमय, ब्रह्ममय और सच्चिदानन्दरूप (परमातमा) हैं। महामहिम गणेशकी इन्हीं सर्वमान्य विशेषाओं और सर्वसिद्धि-प्रदायक उपासना-पद्धतिका विस्तृत वर्णन इस विशेषाङ्कमें उपलब्ध है। इसमें श्रीगणेशको लीला-कथाओंका भी वडा हो रोचक वर्णन और पूजा-अर्चना आदिपर उपयोगी दिग्दर्शन है। श्रीहनुमान-अङ्क ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष ४९, सन् १९७५ ई० ( कोड नं० 42 ) ]—इसमें श्रीहनुमान्जीका आद्योपान्त जीवन-चरित्र और श्रीरामभक्तिके प्रतापसे सदा अमर बने रहकर उनके द्वारा किये गये क्रिया-कलापींका तात्विक और प्रामाणिक चित्रण है। श्रीहनुमानुजीको प्रसन्न करनेवाले विविध स्तीत्र, ध्यान एवं पूजन-विधियोंका भी इसमें उपयोगी संकलन है। सुयांक्र (सचित्र, सजिल्द्) [ वर्ष ५३, सन् १९७९ ई० (कोड र्न० 791 ) ]--- भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। इनमें समस्त देवताओंका निवास है। अत: सूर्य सभीके लिये उपास्य और आराध्य हैं। प्रस्तुत अङ्कर्मे विभिन्न संत-महात्माओंके सूर्वतत्त्वपर सुन्दर लेखोंके साथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों तथा रामायण इत्यादिमें सूर्य-सन्दर्भ, भगवान् सूर्यके उपासनापरक विभिन्न स्तोत्र, देश-विदेशमें सूर्योपासनाके विविध रूप तथा सूर्य-लोलाका सरस वर्णन है। सं० भविष्यपराणाङ्क (सिचन्न, सजिल्द ) [ वर्ष ६६, सन् १९९२ ई० ( कोड नं० 548 ) ]—यह पुराण विषय-वस्त, वर्णन-शैली एवं काव्य-रचनाकी दृष्टिसे अत्यन्त भव्य, आकर्षक तथा उच्चकोटिका है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, आख्यानसहित, व्रत, तीर्थ, दान तथा ज्योतिष एवं आयुर्वेदशास्त्रके विषयोंका अद्भुत संग्रह हुआ है। वेताल-विक्रम-संबादके रूपमें संगृहीत कथा-प्रबन्ध इसमें अत्यन्त रमणीय है। इसके अतिरिक्त इस प्राणमें नित्यकर्म, संस्कार, सामुद्रिक-लक्षण, शान्ति-पौष्टिक मन्त्र तथा आराधना और व्रतोंका भी वर्णन है। शिबोपासनाङ्क (सिबन्न, सिनस्द) [ वर्ष ६७, सन् १९९३ ई० (कोड नं० 586)]—इस अङ्कर्मे शिवसे सम्बन्धित तात्त्विक निबन्धोंके साथ शास्त्रोंमें वर्णित शिवके विविध स्वरूप, शिव-उपासनाको मुख्य विधाएँ, पञ्चमूर्ति, दक्षिणामूर्ति, ज्योतिर्लिङ्ग, नर्मदेश्वर, नटराज, हरिहर आदि विभिन्न स्वरूपोंके विवेचन, आर्थ ग्रन्थोंके आधारपर शिव-साधनाकी पद्धति, भारतके विभिन्न प्रदेशोंमें अवस्थित शिवमन्दिर तथा शैव तीथोंका परिचय और विवरण आदि है। श्रीरामधक्ति-अङ्क (सचित्र, सजिल्द्द) [ वर्ष ६८, सन् १९९४ ई० (कोड नं० 628)]—भगवान् श्रीरामके चरित्रका श्रवण, मनन, आचरण तथा पठन-पाठन भवरोग-निवारणका सर्वोत्तम उपचार है। इस अङ्कर्मे भगवान् श्रीराम और उनकी अभिन्न शक्ति भगवती सीताके नाम, रूप, लीला-धाम, आदर्श गुण, प्रभाव आदिके तास्विक विवेचनके साथ श्रीरामजन्मभूमिकी महिमा आदिका विस्तृत दिग्दर्शन कराया गया है। गो-सेवा-अङ्क ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष ६९, सन् १९९५ ई० ( कोड नं० 653 ) ]-- शास्त्रोमें गीको सर्वदेवमधी और सर्वतीर्धमयी कहा गया है। गीके दर्शनसे समस्त देवताओं के दर्शन तथा समस्त तीर्थीकी यात्राका पुण्य प्राप्त होता है। इस विशेषाङ्कर्में गौसे सम्बन्धित आध्यात्मिक और तात्त्विक निबन्धेंकि साथ, गौका विश्वरूप, गोसेवाका स्वरूप, गोपालन एवं गो-संबर्धनकी मुख्य विधाएँ तथा गोदान आदि अनेक उपयोगी विषयोंका संग्रह हुआ है। भगवाद्धीला-अङ्क ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष ७२, सन् १९९८ ई० ( कोड नं० ४४४ ) ]—इस विशेषाङ्कमें भगवान् श्रीराम-कृष्णकी लीलाओंके साथ पञ्चदेवेंकि विभिन्न अवतारोंकी लीलाओं, भगद्धकोंके चरित्र तथा लीला-कथाके प्रत्येक

पक्षपर पठनीय एवं प्रेरक सामग्रीका समायोजन किया गया है। सं० गरुइपुराणाङ्क (सिंधव, सजिल्द) [वर्ष ७४, सन् २००० ई० (कोड नं० 1189)]—इस पुराणके अधिष्ठातृदेव भगवान् विष्णु हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्कामकर्मकी महिमाके साथ यज्ञ, दान, तप तीर्थ

आदि शुध कर्मोंमें सर्व साधारणको प्रवृत्त करनेके लिये अनेक लौकिक और पारलीकिक फलोंका वर्णन किया गया है।

इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयोंके वर्णनके साथ मृत जीवके अन्तिम समयमें किये जानेवाले कृत्योंका विस्तारसे निरूपण किया गया है। आत्मज्ञानका विवेचन भी इसका मुख्य विषय है।